## Shriman MAHĀBHĀRATAM

## Part VI XIII Anushasanaparvan

WITH .

Bharata Bhawadeepa By Nilkantha.

#### Edited by

Pandit Ramachandrashastri Kinjawadekar.

 $PRINTED \ extcolor{e}{e} \ PUBLISHED$ 

BY

#### SHANKAR NARAHAR JOSHI

Chitrashala Press, 1026 Sadashiv Peth, Poona City.

First Edition.

[ A. D. 1933.

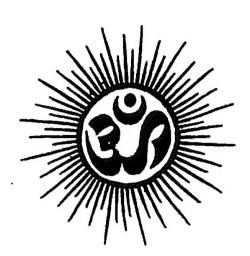

# श्रीमन्महाभारतम्।

## षष्ठभागे-अनुशासनपर्व।

# चतुर्धरवंशावतंसश्रीमन्नीलकण्ठविरचितभारतभावदीपारुयटीकया समेतम्।

पण्डित रामचंद्रशास्त्री किंजवडेकर इत्येतैः पाठान्तर-टिप्पण्यादियोजनया समलङ्कृतम् ।



तच

पुण्याख्यपत्तने

१०२६ सदािशववीध्यां चित्रशालाख्ये मुद्रणालये 'शंकर नरहर जोशी' इत्येतैः संमुद्य प्रकाशितम् ।



प्रथमं संस्करणम् ।

[ ख्रिस्ताब्दाः १९३३

अस्य ग्रन्थस्य सर्वेऽधिकाराः प्रकाशयित्रा स्वायत्तीकृताः।

### प्रास्ताविकम्।

#### ॐ पूर्णमदः पूर्णिमदं पूर्णात्पूर्णमुदच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते॥

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।

श्रीमतः करुणावरुणालयस्य यस्य भगवतो रमाजानेः कृपापाङ्गात्समाप्तिमगमच्छ्रीमन्महाभारतस्य नीलकण्ठीयभारतभावदीपाल्यरीकासमन्वितस्य प्रकाशनमिति प्रथमं तमेव परमेशं हृदि भावयामः । तत एतत्कार्यसंपादने यैः खलु आरम्भप्रभृत्येतत्थ्लणपर्यन्तं साहाय्यमाचिरतं तेभ्यः कृतज्ञताभराजान्ताः वयं परस्सहस्रान् धन्यवादान् वितरामः । अस्य महाभारतस्य संशोधनकर्मणि यानि किलादश्पुस्त-कान्यस्मामिः स्वीकृतानि तेषां निर्देशो द्वितीयभागे व्यथायि । तदपेक्षया तु हे पुस्तके आधिकेऽस्मा-भिर्ल्ल्क्ष्ये, तयोर्नामनी—अर्जुनिमश्रविर्चितरीकासंबिलतं महाभारतं, किलकातायां वेगाल एशिया-रिक सोसायटी संस्थया १८२७ तमे खिसताब्दे मुद्रितं मूलमात्रं महाभारतम् । तत्राद्यं पुस्तकं त्वपूर्ण-मितरत्त पूर्णम् । द्वितीयभागप्रदर्शितपुस्तकवदनयोरप्यादर्शपुस्तकयोः संशोधनेऽस्माकं साहाय्यममूत् अत एतरपुस्तकद्वयाधिपतीनां नैकविधप्राच्यहस्तालिक्तिपुस्तकसंग्रहपराणां हा. न. गो. सरदेसाई महोदयानामुपक्रतिभरं शिरासि धारयामः। अपि चाधुनापि काल्ये कलकलबहुले काले सोद्वाऽपि महान्तं द्विणाव्ययम्, अविगणय्य च प्रत्यवायस्तोमान् यदेतत् प्रायः संप्रति दुष्प्रापस्य नीलकण्ठकृतव्याख्या-सिहतस्य महाभारतस्य मुद्रणं प्रकाशनं च चित्रशालासंखाव्यवस्थापकैः श्रीमाद्विमहामहिमशालि-भिर्यद्व संपूर्णतां नीतं यत्सत्यं तेन जगदुपकारिणा कार्येण सर्वेऽपि विद्वासोऽधमणीकृता इति निश्चप्रचम् । अतिश्वरालाव्यवस्थापकेभ्यः सुकृतिभ्यः श्रीशो दीर्घमायुः स्थास्नुतमं विपुलं च यशो वितरिविति भूयो मूयः प्रार्थये ।

आय प्रेष्ठाश्चित्रशालासंस्थाप्रणियनो विद्वांसः । यथा खलु चित्रशालाकार्यधूर्वहैरिदं संपूर्णं, नैकिविधचित्रचित्रितं, सटीकं महाभारतं भवद्भ्य उपहारीकृतं तथैवाचिरादेवालपमूल्येन निल-कण्ठीयव्याख्यासंविलतो 'हरिवंशः' 'महाभारतभूमिका 'इत्येतद्ग्रन्थद्वयं यथाक्रमं संमुद्य प्रकटी-कियेत इति निवेदयन्तो वयमिति हि नाम प्रमोदामहे। तदेतद्ग्रन्थद्वयसंजिघृक्षुाभिस्तत्रभवाद्भः स्वीयं नामादि यथायथं चित्रशालाव्यवस्थापकस्थिधे प्रेषणीयम्। अन्ततश्च पाठकमहोदयेभ्यः साङ्गिलवन्धं सप्रश्रयं चेदमप्यवश्यं विज्ञाप्यं यदिभिन्धन्थपिशोधनकमीण दृष्टिदोषवशात् , प्रमादाद्वा, व्युत्पत्त्यपरिकराद्वा, अक्षरयोजकश्रमाद्वा, मुद्रायन्त्रसंघर्षाद्वा यदि कानिचन स्विलतानि नयनसरणिमवतरेयुस्तदिप श्रान्तेः पुरुषधर्मत्वमाकलय्य क्षन्तव्योऽयं जन इति निवेदयित—

विद्वज्जनविधेयः

आषाढ विद पंचम्याम् शा. शाके १८५५ किंजवडेकरोपाव्हो रामचंद्रशास्त्री पुण्यपत्तनस्थभुवनभारतीनिवासी

### आदर्शपुस्तकोलेखपत्रिका। (क) कलकत्तानगरे मुद्रितं मूलमात्रम्। ( ख ) कुम्भग्रोणनगरे दाक्षिणात्यकोशानुसारि मुद्रितं सटिप्पणम् । (ग) मोहमय्यां 'गोपाळ नारायण ' इत्येतैर्मुद्रितं सटोकम् । घ ) पुण्यपत्तनस्थ-मीमांसाविद्यालयस्यं लिखितं सटीकम् । ( ङ ) मोहमय्यां ' गणपत कृष्णाजो ' इत्येतैर्मुद्रितं सटीकम् । (च) मोहमय्यां गुजराय प्रिंटिंग प्रेसद्वारा मुद्रितं सटीकमपूर्णम् । ( छ ) अर्जुनमिश्रटीकासंविततं लिखितमपूर्णम् । (ज) बेंगालण्शियाटिकसंस्थया मुदितं मूलमात्रम् ।

&&&&&&&&

### ॥ महाभारतम्॥

#### अनुशासनपर्व।

-93-

#### विषयानुक्रमाणका ।

अ॰ श्लो॰

विषयः

' पृष्ठम्

विषयः

पृष्ठम्

१ ८३

'शमो बहुविधाकारः (१) इत्या-दिना हतानभीष्मादी नुद्दिश्य वि-लपता युधिष्ठिरेण 'नूनं हि पाप-कर्माणः' (१३) इत्यादिना किल्बि षाद्यथा मुच्येम तथाऽनुशाधि इत्य-नुयुक्तो भीष्मो मृत्युगौतमीकाल-**लु**ब्धकपन्नगसंवाद रूपमितिहासं व्याजहार । कस्याश्चिद्गीतम्याः पुत्रं घातितवन्तं सर्पं पाशेन बद्धा तेन सह गौतमीसमीपमागत्य छु-ब्धकः 'अयं ते पुत्रहा पन्नगाधमः' (१९)इत्याद्यवाच्। गौतमीलुब्धक-योः संवदतोगीतमी खस्य सर्प-हननाभावाभिप्रायं प्रकटीचका-र। सर्पेलुब्धकयोः संवदतोगौत-मीलुब्धकपन्नगसमीपमागतो मृ-त्युः पन्नगं प्रति 'प्रचोदितोऽहं का लेन' (५०) इत्याद्यवाच । सर्पश्च 'निर्दोषं दोषवन्तं वा' (५८) इत्या-दिना मृत्युं प्रत्युक्तवा लुब्धकं प्रति 'श्रुतं ते मृत्युभाषितम् '(६१) इत्याद्युक्तवतो ् छुष्धकस्य मृत्यु-ना सह संवादे प्रवृत्ते समागतः कालो लुब्धकादीन् प्रति 'न ह्ययं नाष्ययं मृत्युः'(७०) इत्याद्याचष्ट। कालवाक्यं श्रुत्वा लुब्धकं प्राति अ० श्लो॰

'नैव कालो न भुजगो न मृत्यु-रिह कारणम्। स्वकर्मभिरयं बालः कालेन निधनं गतः' (७८) इत्या-युक्तवत्या गौतम्या वाक्यं श्रुत्वा मृत्युप्रभृतयः सर्वेऽपि स्वस्वस्थाना-नि जग्मुः।...

२ ९६

किन मृत्युर्गृहस्थेन धर्ममाश्चित्य निर्जितः।इत्येतत्सर्वमाचक्ष्व तत्त्वे-नापि च पार्थिव' (३) इति युधि-ष्टिरेणानुयुक्तो भीष्म इक्ष्वाकुवं-शविस्तारमभिधाय तद्वंश्याद्यों-धनात्सुदर्शनानाम्न्याः कन्याया जन्मादिवृत्तान्तमवदत् । सुद्री-नारूपेण मोहितोऽश्निर्बाह्मणक्पेण तां याचमानो दुर्योधनेन प्रत्या-ख्यातो विततेऽस्य यश्चे विनादा-मवाप। नष्टेऽग्नी राजप्रार्थनया-ग्नि दारणं गतेब्राह्मणैस्तस्याभिमा-यमवबुद्ध्य श्रापितो रांजा हृष्टः स-न्नप्नेनित्यसानिध्यक्षपं ग्रुल्कमवा-प्य विधिपूर्वकं तस्मै कन्यां द्वी। अग्नेः सकाशात्सुद्र्शना-यामुत्पन्नः सुदर्शन ओघवती नृप-स्योधवतीं कन्यां परिणीय गृह-स्थिमीनाचरन् कदाचित् 'गृह-सक्षावजेष्यामि मृत्यु मित्येवः

श्लो० अ०

पृष्ठम् विषयः

(४१) इति प्रतिज्ञायौघवतीं प्रति 'अतिथेः प्रतिकूलं ते न कर्तव्यम्' (४२)इत्याद्यादिश्य समिदाहरणा-र्थे जगाम । सुद्दीनप्रतिश्वाश्रव-

णेन तद्रन्ध्रान्वेषिणि मृत्यौ त-स्मिन्समिदाहरणार्थे धर्मी ब्राह्म-णक्षेण तहृहमागत्य 'प्रदानेनात्म-

नो राक्षि कर्तुमहिसि मे प्रियम '

(५४) इत्युवाच, सा च भर्तृवा-क्यं समृत्वा तथाऽकरोत्। समि-

घो गृहीत्वा गृहमागत्यौघवती-

माह्यति सुद्रश्ने लज्जया प्रत्यु-

त्तरमद्दत्यां तस्यामतिथिना निः-शक्क लजाकारणे निवेदितेऽपि

ईष्यारहितं यथास्यात्तथा तद्भि-

नन्दति सति तं प्रति धर्मः 'धर्मोऽ

हमस्मि भद्रं ते' (७९) इत्यादिना

स्वप्रत्यभिक्षाकथनपूर्वकं 'विजि-

तश्च त्वया मृत्युः' इत्याद्यवाच ।

भीष्म 'पतत्ते कथितं पुत्र'ः (९४)

इत्यादिना गृहस्थस्यातिथि-

सत्कारं विना नान्यत्किमप्याचर-

णीयमित्याद्युवाच...

३ १९ त्रिभिवंजीयाँदि दुष्प्रापं ब्राह्मण्यं

तर्हि विश्वामित्रेण कथं तत्प्राप्तम् ?

इत्यादीन् प्रश्नांश्चकार युधि-

ष्टिरः... ... ू ...्

ं भ्रूयतां पार्थं तत्त्वेन' (१) इत्या-

रभ्य क्षत्रियः सोऽप्यथ तथा ब्रह्म-

वंशस्य कारकः' (.४८) इत्यन्तेन ग्रन्थेन विश्वामित्रोपाख्यानमा-

ख्याय 'तस्य पुत्रा महात्मानः

(४९) इत्यादिना गोत्रप्रवर्तकान्

मञ्जू का महानित्य प्राप्ता मतो-ऽकथयद्भीष्मः १२ ११ ३२ 'बानुशंस्यस्य भक्तजनस्य गुणान् श्रीतुमिच्छामि' इति युधिष्ठिरेणा-पृष्टो मीष्मो वास्तवशुकसंवादेति-

हासक्यनेनो त्तरमाह स्म, काशि-

राजविषयसेन छुन्धकेन सविष-

প্টা • अ॰

विषयः

पृष्ठम्

बाणेन विद्धे महति वृक्षे शोषमा-

प्रवत्यपि तत्कोटरस्थः शुको यदा

भक्त्या तं नाजहात्तदा तेन सह

शुष्यन्तं तं दृष्टा चितयानिन्द्रो

ब्राह्मणवेषेणागत्य 'कस्मादेनं न

त्यजसि' (१३) इति पप्रच्छ। उत्तरं

दद्तः शुकस्य 'अनितक्रमणी-

यानि' (२१) इत्यादिकं वाक्यं

श्रुत्वा तुष्टेनेन्द्रेणोज्जीवितो वृक्षः

श्रीमत्तामवाप।श्चकोऽप्यायुषोऽन्ते

खंगमवाप... ... ...

'दैवे पुरुषकारे च किस्विच्छ्रष्ठतरं ६ ४९

भवेत्' (१) इति युधिष्ठिरप्रश्ले

भीष्मः पुरुषकारस्य श्रेष्ठयं प्रति-

पाद्यितुं वसिष्ठब्रह्मणोः संवाद-

रूपमितिहासं व्याजहार । दैव-

पुरुषकारयोः श्रेष्ठत्वविषये वसि-

ष्ठेन पृष्टो ब्रह्मा 'नाबीजं जायते

किञ्चित' (५) इत्यादिना कर्मणः

श्रेष्ठत्वमभिधाय पुण्यपापकर्मणो-

ययातिप्रभृतिनिदर्शनं

द्शीयत्वा कर्भव्यतिरेकेण धना-

द्युपभोगाभावमभिद्घाति स्म १६

'कर्मणां च समस्तानां शुभानां २९

मरतर्षम । फलानि महतां श्रेष्ठ

प्रबृहि परिपृच्छतः' (१) इति युधि-

ष्ठिरप्रश्ने भीष्मस्तान्युपदिश्य 'या

दुस्त्यजा दुर्मतिभियां न जीय-

ति जीर्यतः। योऽसी प्राणान्तिको

रोगस्तां तृष्णां त्यजतः सुखम्'

(२१) इत्यादिनाऽऽशात्यागमुप-

दिदेश ... ... ... १८

'के पुज्याः के नमस्कार्याः' (१) इत्यादिके युधिष्ठिरप्रश्ने 'स्पृह्या-

मि द्विजातिभ्यः' (३) इत्यदिना

ब्राह्मणानां पूज्यत्वादिकमभ्यभा-

षत भीष्मः ... ... १९

२८ 'ब्राह्मणेभ्यः प्रतिश्रुत्य ये न ददति तेषां का गतिः' (१) इति पृच्छ-

न्तं युधिष्ठिरं प्रति प्रतिश्रुत्यादा-

ঝ০ স্ঠা০

१०

विषयः

पृष्ठम् अ० श्लो॰

विषयः पृष्ठम् राजा इसन्पुरोहितेनैकान्ते पृष्टः पूर्वजन्मवृत्तान्तमाख्याय 'पुरोहि-तत्वमुत्सुज्य यतस्व त्वं पुनर्भवे (६१) इत्याद्यपंदिदेश। एवसुपशि-शिक्षितो बहु धनं दत्वा राक्षा विसर्जितः पुरोहितस्तीर्थादिषु ब्राह्मणेभ्यो गवादीनि दत्वा तपः कुर्वन्सिद्धिमवाप। इमीमितिहास-माख्याय भीषमोऽधमं प्रत्युपद्-शो न कर्तव्यः इत्याद्यपदिदेश २३ 'की हशे पुरुषे की हश्यां स्त्रियां वा लक्ष्मीर्वसाति' (१) इतिः युधिष्ठिरे-ण पृष्टो भीष्मः श्रीकिक्मणीसंवा-द्रूपमितिहासं कथयति सम । श्रीकृष्णाङ्कगता श्रीः सिक्मण्या 'कानीह भूतान्युपसेवसे त्वम् '

(४) इत्यादि पृष्टा सती 'वसामि

नित्यं सुभगे प्रगल्भे' (६) इत्या-

दिना स्वनिवासयोग्यानि स्था-

तुर्गतिमभिधातुं शृगालवानरसं-वाद्रपमितिहासमुदैरयद्भीष्मः। पूर्वजन्मनि सिखभावापन्नयोः केनचित्कर्मणा शृगालवान्योनी प्राप्नवतोः कदाचित रमशाने मृत-मांसं भक्षयङशुगालो वानरेण 'कि त्वया पापकं पूर्वे कृतं कर्म सुदारुणम् '(११) इति पृष्टः सन् 'ब्राह्मणस्य प्रतिश्चत्य न मया त-दुपाहृतम् ' (१२) इत्याद्यवाच । प्वमेव गुगालेन पृष्टो वानरः 'सदा चाहं फलाहारो ब्राह्मणानां प्लबङ्गमः' (१५) इत्याद्याख्याय ब्रा-ह्मणस्वं कदापि न हर्तव्यमित्याह स्म। इत्यभिधाय भीष्मो युधिष्ठि-रं प्रति 'न हर्तव्यं विप्रधनं क्षन्त-व्यं तेषु नित्यशः'(१८) इत्याद्यपदि-देश... ••• ' हीनजातेरुपदेशं कुर्वतो दोषो

१२ ५४

२१

११

नान्याचल्यौ... ... ... २५ 'स्त्रीपुंसयोः संप्रयोगे स्पर्शः क-स्याधिको भवेत ' (१) इति युधि-ष्ठिरेण पृष्टोभीषमो भंगास्वनराक-संवाद रूपमितिहासं व्याहरञ्ज-त्तरमाह सम-शक्रमायया स्त्रीत्वं प्राप्तो भङ्गाखनश्चिन्तयन्पौरान्प्र-ति स्रोत्वप्राप्तिवृत्तान्तमाख्याय पुत्रेषु राज्यं न्यस्य वनं जगाम। राज्यं कुर्वत्सु भङ्गास्वन्पुत्रेषु वै-रमुत्पाद्य तानाशयामासेन्द्रस्त-च्छ्रत्वा शोचन्ती तापसी ब्राह्मण-रूपिणा तेन पृष्टा स्वस्य पूर्ववृत्तान्तं कथयति सम। पूर्ववृत्तान्तं कथ-यित्वा प्रणामपूर्वकं श्रमां याचि-त इन्द्रः प्रसन्नः सन् 'स्त्रीभावे जा-तान्पुत्राजीवयाम्युत पुरुषभावे जातान '(४३)इति पृष्टा स्त्रीभावे जातान्पुत्रान्सञ्जीवयेत्युवाच ता-पसी । ं स्त्रीभावे जातेषु पुत्रेषु कथमभ्याधिकः स्नेहः' (४६) इती

भवति वा न वा' (१) इति युधिछिरप्रश्ने राजप्रे हितसंवाद रूपभितिहासं व्याहर श्रुत्तरमाह सम
भीष्मः। हिमालयस्य पार्श्वे पूर्वमेकदा ब्रह्माश्रमे तपस्यन्तं कुलपित
प्रति काश्रिव्लूदः आगत्य 'त्वं मां
प्रति धर्मान्वत्तुं प्रवाजयितुं चाईसि' (१५) इत्युवाच ततः कुलपितना 'न शक्यमिह शूद्रेण लिंगमाश्रित्य वर्तितुम्' (१६) इत्यादिना
प्रत्याख्यातः शूद्रः स्थानान्तरे
आश्रमं निर्माय तत्र तपश्चवार।
ततः कदाचिहिषरेकस्तदाश्रम आजगाम। ततः स ऋषिः 'अहं श्राद्धं करोम्यनुगृहाण' (२७) इति

शुद्रेण प्रार्थितः सन् पित्र्ये कर्माण

तमादिदेश। कालान्तरेण तपः-

प्रभावात्स शूद्रो राजाऽभूत ब्रा-

ह्यणश्च तत्पुरोहितोऽभवत्। राज-

पुरोहितभावेन वर्तमानयोस्तयोः

पुण्याहकमीण पुरोहितं दृष्ट्वा सर्वदा

श्लो॰

श्लो॰ अ० विषयः अ० पृष्ठम् न्द्रेण पृष्टा तापसी 'स्त्रियास्त्वभ्य-धिकः स्नेहो न तथा पुरुषस्य' (४७) इत्युवाच :। तापसीवाक्येन तुष्टो देवेन्द्रः सर्वान्पुत्रान्सञ्जाव्य पुनः स्त्रीत्वं पुरुषत्वं वा वृणु'(४९) इति तेन उक्ता सा स्त्रीत्वमेव व-वे। तत इन्द्रेण 'पुरुषत्वं कथं त्य-१५ कत्वा स्नीत्वं चोद्यसे' (५१) इति पृष्टा सा 'स्त्रियाः पुरुषसंयोगे प्री-तिरभ्यधिका सदा' (५२) इत्यु-••• ••• ••• ••• 'कि कर्तव्यं मनुष्येण लोकयात्रा-१३ हितार्थिना ' (१) इत्यादिके युधि-ष्ठिरप्रश्ने भीष्मः 'कायवाद्धानोभि-रशुमं कदापि न विधेयम्' (२-६) १६ इत्याद्यपदिदेश... 'त्वयाऽऽपगेय नामानि' (१)इत्या-१४ ४२९ दिना महादेवस्य नामानि कथये-त्यनुयुक्तो मिष्मः स्वस्य महादेव-गुणकथनासामध्यमुद्धाव्य तत्क-थनार्थे श्रीकृष्णं प्रेरयति सम। भी-ष्मेण प्रेरितः श्रीकृष्णः श्रीमहादे-वस्य माहातम्यं कथयन् जाम्बव-१७ १८२ त्या पुत्रार्थे प्रार्थितस्य स्वस्योप. मन्योराश्रमे गमनं कथयाति सम। तत्र गतं मां प्रत्युपमन्युर्महादेवमा-राध्य तत्प्रसादात्ते पुत्रो भावे-ष्याते इत्युक्तवा तस्य माहात्म्यं कथयन् महादेवाराधनाद्धिरण्य-कशिषुप्रभृतीनां वरलाभादिक माख्याय 'पुरा कृतयुगे तात ऋ-षिरासीनमहायशाः' (१११) इत्या-१८ रभ्य 'इशानः स वरान् दत्वा त-त्रैवान्तरधीयत' (३६३) इत्यन्तेन त्रम्थेन जनन्युपदेशात्स्वस्य महा-देवाराधनं, तत्स्तवनं, तुष्टात्तस्मा-व्यकामादिकं चोदीय त्वमपि ष-ष्ठे मासि षोडश वरान् सपत्नी-कात्तस्मात्प्राप्स्यसिः, जप्यसुपदेः १९ १०३ क्यामीत्युक्त्वा मां दीश्रयामास,

विषयः पृष्ठम् उपमन्युना दत्तदीक्षस्य मम् तप्-सा तुष्टः प्रत्यक्षमागतो महादेवो 'नमोऽस्तु ते शाश्वत सर्वयोने' (४०७)इत्यादिना स्तुतः सन् 'वृ-णीष्वाष्टौ वरान्कृष्ण' (४२९) इ-त्याद्यभ्यधानमाम्...

'धर्मे दढत्वम्' (२) इत्यादिषु म-28 त्प्रार्थितेष्वष्टसु वरेषु शिवेन दत्ते-षु तद्नन्तरमुमापि मत्प्रार्थितान् 'द्विजेष्वकोषम्' (६) इत्यादीनष्टः व्रानदात्। तत उभयोरन्तार्हित-योः सतोरुपमन्युर्मत्कथितं वरवृ-त्तं श्रुत्वा 'नास्ति शर्वसमो देवः' (११) इत्याद्यवाच... ... ३७

पूर्वे जप्यमुपदेश्यामीत्यनेन प्राति-श्चातं शिवसहस्रनामस्तोत्रमाख्या-तुमुपोद्घाततया तण्डिनस्तपःकर-णं 'पवित्राणां पवित्रस्त्वम्' (१२) इत्यारभ्य 'यत्पुरा लोककुजागी' (६६) इत्यन्तेन तत्कृतं स्तवमभि-धाय विशेषेण शिवदत्तवरादिकं चाचष्टोपमन्युः... ... ...

उपमन्युः सहस्रनाम्नां वेदसार-त्वं ब्रह्मलोकात्प्रथमं तिण्डना प्रा-चोदियि प्रत्वात्तंडिकृतत्वादिकं 'स्थिरः स्थाणुः' (३१) इत्यार्भ्य 'श्रीवर्धनो जगत्' (१५३) इत्यन्तेन तान्युपदिश्यैतत्प्रशंसापूर्वकं तिपरंपरां चाख्यायैतत्पाठफल-मन्वाचष्ट...

'महायोगी ततः प्राह कृष्णद्वैपा-यनो मुनिः। पठस्व पुत्र भद्रं ते प्रीयतां ते महेश्वरः' (१) इत्यादि-नाऽध्यायेन व्यासादीनां शिव-माहातम्यकथनं कृष्णस्य च तत्क-थनपूर्वकं सहस्रनामपाठफलकथ-नं चाख्यातवान्वेशम्पायनः...८१-

'यदिदं सहधर्मेति प्रोच्यते भर-तर्षभा पाणियहणकाले तु स्त्रीणा- ঝ০ স্টা০

२० २६

च्रु १९

विषय: पृष्ठम् मेतत्कथं स्मृतम् ' (१) इत्यादिके युधिष्ठिरप्रश्ने भीष्मो दिशाष्टाव-ऋसंवाद्रूपमितिहासमभिद्धदु-त्तरमाह स्म--वदान्यनामकः क श्चिद्धिः स्वकन्यां याचितुमाग-तायाष्ट्रावकाय 'उत्तरां दिशं ग-त्वा तत्र स्थितां वृद्धां स्त्रियं दृष्टा ततो विनिवृत्तो मत्कन्यायाः पा-र्गेण ग्रहीष्यसि ' (२४) इत्यभ्य-भाषत । वदान्यवाक्यान्निर्गतोऽ-ष्टावक उत्तरस्यां हिमालयमार भ्य कैरातस्थानपर्यतं गत्वा ततोऽ-धस्ताद्रमणीये वनोहेशे काञ्चनगु-हमपश्यत्। क्षत्रमम वासो भवे-दिति चिन्तनपूर्वकं काञ्चनगृहद्वा-र्यागतस्याष्टावकस्य 'अतिार्थे स-मनुप्राप्तम् ' (६७) इत्यादिकं वा-क्यं श्रुत्वा पूर्वोक्ताद्गृहानिर्गताः सप्त कन्या 'गृहं प्रविश' इत्यूचु-स्तं प्रति । ततोन्तर्गृहगतोऽष्टाच-कः स्ववाक्यान्निर्गतासु कन्यासु निद्रां कुर्वस्तत्र स्थितामेकाकिनीं वृद्धां प्रति 'रजन्यतिवर्तते त्वम-पि स्विपिहि '(७६) इत्युवा-च, तच्छूत्वा सापि द्वितीये शय-ने सुष्वाप । रात्रौ शीतजामार्ति व्यपदिश्याष्टावऋशयनमारुह्य त मार्किग्य मां भजस्वेत्यायुक्तवर्ती 'परदारानहं भद्रे' (८८) इत्यादि-ना प्रत्याख्याय 'वत्स्येऽहं याव-दुत्साहः' (९७) इत्यादिना तत्र निवासमंगीकृत्य 'देवतेयं स्यास्य' (१००) इत्यादि चिन्तयं-स्तां रात्रिमतिवाहयति स्म... ८५ ततः प्रभाते स्त्रिया आनीतेनोद-कादिना स्नानादि विधाय रात्री श्यने सुप्तेऽष्टावके पुनस्तच्छयन-मागताया बृद्धायास्तस्य चोक्ति-प्रत्युक्तयः... ... ......८७

'न विभोति कथं सा स्त्री शापाच

**अ०** श्ली०

२२ ४१

'किमाहुर्भरतश्रेष्ठ पात्रं विप्राः सनातनाः। ब्राह्मणं लिङ्गिनं चैव ब्राह्मणं वाऽप्यालिगिनम् (१) इति युधिष्ठिरप्रश्ने भीष्मः 'स्ववृत्तिम-भिपन्नाय लिङ्गिने चेतराय च' (२) इत्यादिना ब्राह्मणानां पात्र-त्वं तद्विषये पृथ्वीकाश्यपाग्निमा-कण्डेयानां मतं व्याजहार । 'य-दि ते ब्राह्मणा लोके' (१६) इत्या-दिनाऽध्यायशेषेण युधिष्ठिरभी-ष्मयोः प्रश्नोत्तराणि......९०

२३ १०३

'श्राद्धकाले च दैवे च पित्रयेऽपि च पितामह। इच्छामीह त्वयाऽऽ-ख्यातं विहितं यत्सुरिषंभिः' (१) इति युधिष्ठिरप्रश्ने भीष्मो दै-वादिकर्मणां कालम्, श्राद्धे यो-यायोग्यब्राह्मणान्, श्राद्धे यदेयं द्रव्यम्, श्राद्धाद्यवसाने ब्राह्मणदेय-प्रतिवचने विशेषं, दातुप्रतिप्रही-त्रोधमध्यों च निरूपयति स्म। 'दैवं पित्र्यं वा केषु दत्तं महाफलम्' (४८) इति युधिष्ठिरप्रश्ने भीष्मो दानयोग्यं पात्रं, निरयस्वर्गयोः साधनभूतानि कमाणि चाचष्ट्रप्

२४ १२

'हिंसां विनाऽपि केन कर्मणा ब्र-ह्यहत्या भवति' (१) इति युधि-छिरप्रश्ने ब्राह्मणघातिनो जनाद्य-रूपयद्भीष्म ... ... ९५

| He N                                  |                                                                               |     |       | and the second s |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| स॰ स्रो                               | ० विषयः पृष्ठम्                                                               | अ॰  | ঞ্চীত | विषयः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| २५ ७१                                 | 'पृथिव्यां यानि तीर्थानि तानि                                                 |     |       | क्तो मतंगः 'यथ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                       | वकुमईसि' (१) इति युधिष्ठिरप्र-                                                |     |       | स्याम्'(२२)इत्यारि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                       | प्रश्ने भीष्मो गौतमगिरःसंवाद-                                                 |     | t     | 'छन्दोदेव इति ख्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                       | मुखेन तान्यभ्यधात ९८                                                          |     |       | दिना छंदोदेवन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| २६ १०६                                | शरशय्याधिष्ठितं भीष्मं द्रष्टु-                                               |     |       | स्त्रीणां पूज्यो भ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                       | मागतानत्रिवसिष्ठप्रभृतीनभिवाद्य                                               |     |       | द्रवेन्द्रोऽन्तर्द्धे.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                       | युधिष्ठिरः 'के देशाः के जनपदाः'                                               | 30  | ६७    | 'वीतहव्यश्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| •                                     | (२५) इत्यादि पत्रच्छ भीष्मं प्रति।                                            |     |       | विप्रतां गतः । त                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                       | भीष्मः शिलोञ्छवृत्तिसद्धयोः                                                   |     |       | श्रोतुमिच्छाम्यहं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| •                                     | संवाद्मुखेन सर्वप्रश्लात्तराण्य-                                              | ·   |       | दियुधिष्ठिरप्रश्ले                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| •                                     | भिधाय तदृष्टान्तेन युधिष्ठिरसुप-                                              |     |       | भीष्मः। मनुवंशे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| • • • •                               | दिदेश १०२                                                                     |     |       | प्रचिलते तत्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| २७ ३०                                 |                                                                               | ·   |       | दिवोदासो राज्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                       | ण्यं प्राप्नुयाद्येन तन्मे व्याख्यातुमई-                                      | ·   |       | हट्यैः पराजितः ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                       | सि' (३) इति पप्रच्छ। भीष्मो                                                   | i   |       | द्वाजाश्रमं जगा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                       | ब्राह्मणस्य दुष्प्राप्यत्वमाख्याय ब-                                          |     |       | दिवोदासेन भग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                       | हुषु योनीषु समतः करिमश्चिजा-                                                  |     |       | वंशः प्रणाशितः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                       | न्माने तत्प्राप्यते इत्येतद्विषये म-                                          |     |       | नो भवन्तं शरणं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                       | तंगगद्भीसंवाद्र प्रमितिहासं                                                   |     |       | भरद्वाजः पुत्रेष्टि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| •                                     | व्याजहार। गर्भयुक्ते रथे स्थि-                                                |     | •     | सादादिवोदास                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| . ·                                   | त्वा गच्छन् मतङ्गो गर्दभं नासि-                                               |     |       | नामा पुत्रो ज                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | कायां प्रतोदेनातुदत्तदा दुःख                                                  |     |       | वर्षवयस्को वैतर्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                       | व्याकुला गर्दभी 'मा शुचः पुत्र                                                |     |       | जगाम। वैतहव्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                       | चाण्डालस्त्वधितिष्ठति' (११) इ-                                                |     | •     | प्रतद्नेन परारि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                       | त्याद्यवाच गर्दभं प्राति। मतङ्गः                                              |     |       | भृगोराश्रमं जग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                       | प्रश्नुखन स्वजन्मवृत्तान्तं तस्याः                                            |     |       | प्रतर्दनेन विसृज                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                       | श्रुत्वा स्वगृहमागत्य स्विपत्रे त-                                            |     |       | इत्युक्तो भृगुः 'न                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| e.                                    | न्निवेद्य तपश्चचार। तपसा तुष्ठ                                                |     |       | (५३)इत्युवाच।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| • .                                   | इन्द्रो ब्राह्मण्यं वृण्वानं तं प्रत्या-                                      |     |       | भया स्वजाति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                       | चख्यौ १०४                                                                     |     |       | हृद्यः' (५६)इति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| २८ १६                                 | पुनब्रीह्मण्यप्रेप्सया कठोरं तपः                                              | 1   |       | देनो भृगुणाउँ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| :                                     | कुर्वन्तं मतंङ्गं प्रति पुनरिन्द                                              |     |       | मगच्छत् । भृर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                       | आगत्य वालामं वाने नेरियां                                                     |     | • .   | ण्याद्वीतह्वयाद्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| v ,                                   | आगत्य ब्राह्मण्यं प्राप्ते दौर्रुभ्यं<br>प्रत्यपाद्यत् १०५                    |     | •     | शौनकपर्यन्ता ब्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 20 20                                 |                                                                               | 1 ' |       | यैवमित्यादिना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                       | रे पुनस्तपः कुर्वन् मतंगः 'चण्डाल-<br>योगी ज्यानेन ज्यानाः के ज्यानाः         |     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                       | योगी जातेन नावाप्यं वै कथञ्चन'                                                | 38  | 36    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                       | (४)इतीन्द्रेणोक्तस्तं 'कि मां तुद्धि                                          |     |       | इति युधिष्ठि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                       | बुःस्वार्तम्' (१३) इत्याद्यवाच ।<br>वरार्थं प्रार्थितेनेन्द्रेण वृणीक्वेत्यु- |     | ٠.,   | ष्मो नारदवास्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                       | र राज आयतनन्द्रण वृणाद्यत्यु-                                                 |     |       | मुखेनोत्तरमभ्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

विषयः पृष्ठम् को मतंगः 'यथा कामविहारी स्याम्'(२२)इत्यादिकं वरं ययाचे। 'छन्दोदेव इति ख्यातः' (२४)इत्या-दिना छंदोदेवनाम्ना प्रासिद्धः स्त्रीणां पूज्यो भविष्यसीति वरं दत्वेन्द्रोऽन्तद्धे......१०६

नृपतिः श्रुतो म तदेव तावद्गाङ्गेय विभो' (३) इत्या-तत्कथयति सम ते शर्यातिमारभ्य सुदेवस्य तनयो येऽभिषिको वैत-पलायमानो भर-ाम। तत्र गत्वा वन्वैतहव्येमें युद्धे :। अहमेकः परिद्यू-गतः'(२६)इत्युक्तो चकार। तत्र-गदुत्पन्नः प्रतद्न-नातमात्रस्रयोदश-ह्वयः सह युद्धार्थ यैः सह युद्धे प्रवृत्ते जितो वीतहच्यो ाम। तमनुगच्छता न बीतहव्यम्'(५०) ।ात्र कश्चित्क्षात्रियः' भृगुवाक्यं श्रुत्वा त्याजितो वीत-ते सहर्षे वद्न् प्रत-मोदितो यथागत-गुवचनात्प्राप्तब्राह्म-ऱ्यत्समदमारभ्य **गह्मणसृष्टिमभिधा**-ोपसंजहार भीष्मः 

द्द 'के पूज्या वे त्रिलोकेऽस्मिन्'(१)
दित युधिष्ठिरेणानुयुक्तो भीप्मो नारदवासुदेवसंवादानुवादसुस्रेनोत्तरमभ्याचष्ट । ब्राह्मणान्

| संपूज्य बद्धाञ्जालिनीरदःश्रीकृष्णे-<br>न 'भगवन्काञ्चमस्यसि' (३) इति<br>पृष्टो नमस्करणयोग्यान् निर्दिश्य<br>तेषां पूजनार्थसुपदिदेश १०९ | विषयः पृष्ठम्<br>शक्रशंबरसंवाद्रूप-<br>व्याजहारभीष्मः ११५<br>भवेत्पात्रम्' (१) इत्या- |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| न 'भगवन्कान्नमस्यसि' (३) इति पृष्टो नमस्करणयोग्यान् निर्दिश्य तेषां पूजनार्थमुपदिदेश १०९ विना पार                                     | ा व्याजहार भीष्मः ११५<br>भवेत्पात्रम्' (१) इत्या-                                     |
| पृष्टो नमस्करणयोग्यान निर्दिश्य ३७ २८ 'अपूर्वश्च<br>तेषां पूजनार्थमुपदिदेश १०९ दिना पाः                                               | भवेत्पात्रम्' (१) इत्या-                                                              |
| तेषां पूजनार्थमुपदिदेश १०९ दिना पाः                                                                                                   |                                                                                       |
| तिया बैठाताच्छ गर्ने प्राप्त महिन महिन                                                                                                |                                                                                       |
| - ६——— ने उष्टांनि'(२)हराजेन । । । । । । । । । ।                                                                                      | त्रविशेषं पृच्छति युधि-                                                               |
| & Stephale a service in the                                                                                                           | मः 'किया भवति केषां-                                                                  |
| शरणागतरक्षकस्य कि फल-                                                                                                                 | दिना अपूर्वादीनां सर्वे                                                               |
| क्रिकि एइछाति यधिष्ठिरे भोष्मः                                                                                                        | माख्यातवान्। 'अपीड-                                                                   |
| इयेनकपोतीयाख्यानं विवृण्व-                                                                                                            | तानां इत्यादिना' दीय-                                                                 |
| ब्रुत्तरमुदैरयत् । श्येनभयात्स्व- मानद्रव्या                                                                                          | भिमानिनी देवता न                                                                      |
| अभिषे शरणागतं कपोतं मांच- दुःखं कुया                                                                                                  | त्तादशं पात्रं किमिति                                                                 |
| कितं वषदर्भे राजनि इयेनं प्रार्थ-                                                                                                     | युधिष्ठिरं प्रति भीष्म                                                                |
| यति सतं प्रति 'एतत्तल्यं तलया 'ऋत्वक्ष                                                                                                | रोहिताचार्याः'(६)इत्य-                                                                |
| भृतं स्वमांसं देहि'(२२) इत्युवाचा नेन मुख्यं                                                                                          | तथाविधं पात्रमभिधाय                                                                   |
| तथा कर्तु प्रवृत्तो राजा यदा स्व-                                                                                                     | थावर्तमानाः' (७) इत्या                                                                |
| तथा कतु अष्टुरा राजा पदा रज दिनाऽपाः                                                                                                  | त्रताबीजं च विवृत्य                                                                   |
| मास तत्प्यात गामनराष्ट्रा स्व                                                                                                         | वर्तमानः' इत्यादिनो                                                                   |
| रह तलायामध्या । तेण धरार्यं ।                                                                                                         | १२६                                                                                   |
| हिमिर्म्तविष्णवाज्ञाविताराजा                                                                                                          | स्वभावं श्रोतुमिच्छामि                                                                |
| विभागभावल रचन वासमा (०)                                                                                                               | युधिष्ठिरप्रश्ने तदुत्तरं व                                                           |
| प्तद्धान्तनान्यस्यापि रारणागतः                                                                                                        | व नारदपंच चुडासंवाद<br>विकास                                                          |
| रक्षकस्यव फल मावण्यतात्युनत्व-                                                                                                        | ते स्म। छीस्वभावं परि                                                                 |
| तदाख्यानश्रवणपठनफलमाप—                                                                                                                | रदेन पृष्टा पञ्चचुडा                                                                  |
| ह्यादिशद्धीष्मः र्रर्                                                                                                                 | भावमकथयत् ११८                                                                         |
| ७ कि राज्ञः सर्वकृत्यानागरायः                                                                                                         | मानवा लोके'(१) इत्या                                                                  |
| (०) क्वि प्रदर्शन साधिष्यं प्राते । ३५ ६० १० १० ५                                                                                     |                                                                                       |
| किता बाद्यणप्रजामाः कत्यतम                                                                                                            | निदापूर्वकं 'कस्ता                                                                    |
| तकं बाह्मणानां पज्यत्वं विवण्यन याका याका या                                                                                          | क्षेतुं स्यात्' (१३) इति                                                              |
| प्रशंसामाहरम ११२ युधिष्ठरः                                                                                                            | पप्रच्छ११८                                                                            |
| १ पनब्रीह्मणानां माहात्म्यं कथयन् ४० ६० पूर्वाध्य                                                                                     | गयगतप्रश्लोत्तरं वद्व                                                                 |
| जीब्मो 'मातरं सर्वभृतानाम्'(२१) भोबमः स्त्र                                                                                           | णिं स्वभावादिकं विवृ                                                                  |
| क्र चारिना ८६यायशोषेण वास्त्रदेव- त्य प्रमत                                                                                           | दाश्च यथा सृष्टाः' (३)                                                                |
| पृथ्वीसंवादरूपामितिहासमाख्या-                                                                                                         | ा तासां सर्जनादिवि                                                                    |
|                                                                                                                                       | कारणमभिधाय तद्र                                                                       |
| **************************************                                                                                                | क्यत्वं निरूप्य 'यथ                                                                   |
|                                                                                                                                       | ा पूर्वम्'(१६)इत्यादिन                                                                |
| वे जन्मनव महामाणा श्राक्षणा विपलकत                                                                                                    | ागुरुस्त्रीरक्षणाख्यान—                                                               |
| नाम जायत । नमस्यः सवसूताः                                                                                                             | । देवरामी कश्चिद्यविर्य                                                               |
| नामिशिः प्रस्ताग्रभुक्' (१)इत्या-                                                                                                     |                                                                                       |
| क्रिन एध्यायेन ब्राह्मणानेव प्रशंशस                                                                                                   | त्र गच्छन् स्वभायं                                                                    |
|                                                                                                                                       | तिमिन्द्राद्रीक्षतुं स्वादी                                                           |
|                                                                                                                                       | मादिश्येन्द्रस्य वञ्चकत्व                                                             |
| युनब्राह्मणप्रशासामय सुन्य मुख्या हिन्दु होत                                                                                          | करणार्थ तस्यानेकाव                                                                    |
| णामिष श्रीब्राह्मणप्रसाद्लभ्यत्य- त्वस्फुटार                                                                                          |                                                                                       |

ন্ঠী ০ विषयः अ॰ पृष्ठम् धानि रूपाणि व्याचख्यौ । गुरुवा-क्यं श्रुत्वा रुचिरक्षणोपायं चिन्त-यन् विपुलो योगधारणया तस्याः शरीरमलक्षितः प्रविश्य सर्वाण्य-ङ्गान्यरुणत्ः.. ... ... १२० धर ३६ देवरामण बाश्रममागत इन्द्रो विपुलयोगबलेन रुद्धाया रुच्या उत्थानाद्यसामर्थ्य दृष्ट्वा दिव्य-चक्षुषा तच्छरीरे विपुलमालोच्य शापमीतः 'अजितेन्द्रिय दुर्बुद्धे' (२०) इत्यादिकं विपुलवाक्यं श्रुत्वाऽन्तर्द्धे। इन्द्रे गते मुहूर्तान-न्तरं यशं निर्वत्याश्रममागताय देवशर्मणे शरीरप्रवेशवर्ज्य सर्व-मिन्द्रवृत्तं निवेद्य भार्यामनिन्दि-तां न्यवेद्यद्विपुलः । तेन तुष्टेन गुरुणा वरदानपूर्वकमनुक्षातोऽनु-त्तमं तपश्चचार... ... प्रश् अथ कदाचिद्वचिभगिन्या चित्र-रथपत्न्या प्रभावत्या विवाहोत्स-वार्थमाहूता रुचिर्गच्छन्ती मध्ये-मार्गे कस्याश्चिद्विहायसा गच्छ-न्त्या अप्सरसः शरीरात्पतितानि विव्यपुष्पाणि भृत्वा तहृहमगमत्। तया धृतानि पुष्पाणि दृष्टवत्या भगिन्या प्रेरिता सा भतीरं व्य-जिञ्चपत्। तद्वाक्यादेवंशर्मा पुष्पा-ण्यानेतुं स्वाशिष्यं विपुलमादिदेश। गुरुणा प्रेरितो विपुलः पुष्पपतन-देशं गत्वा स्वतपःप्रभावात्पुष्पा-षयादाय परावृत्तः पथि विवद-मानस्य मिथुनस्य यद्यावयोर्भध्ये योऽनृतं ब्रूयात्स विपुलप्राप्यां गति गच्छेत् (२१) इति शपथं श्रुत्वामे गच्छन्नक्षेद्धियमानानां षण्णां पुरुषाणां तथैव श्रापथं श्रुत्वाऽनुतप्तश्चंपानगरीमेत्य गु-रवे पुष्पाणि ददाति हम ... १२३ ध्या २७ मार्गे त्वया कि दृष्टिमाति गुरुणा पृष्टो विपुलो 'ब्रह्मर्षे मिथुनं कि

अ० श्लो॰

विषयः पृष्ठम् पुरुषा विभो' (३) तत्के च ते इत्याद्यवाच। शिष्योक्ति श्रुत्वा देवरामा 'यद्वैतिन्मिथुनं ते राज्य-हनी, ये च ते पुरुषास्ते षद् ऋ-तवः; एते पुरुषस्य रहस्यकृतं जा-नन्ति' (७) इत्याद्याख्याय भार्य-या शिष्येण च सह स्वर्गमास्थाय मुमोद् । भीष्म इदमाख्यानं मार्क-ण्डेयेन मां प्रति कथितामित्युक्तवा स्त्रीणां रक्षणस्यावश्यकतं व्यत्व-मुपदिश्य पुनः स्त्रीरक्षणस्याशक्य-त्वमभिद्धाति स्म... ... ...१२४ 'यन्मूलं सर्वधर्माणाम्' (१) इत्या-दिके युधिष्ठिरप्रश्ने भीष्मः शील-वृत्तादिसम्पन्नाय कन्या देयात प्रतिपाद्य ब्राह्मादीन विवाहभे-दान ब्राह्मणादिवणीन् विवाहसं-

ख्यादिकं चाचष्ट। 'शुल्कमन्येन

द्त्तं स्यात्' (१९) इत्यादिके यु-

धिष्ठिरप्रश्ने 'यत्किञ्चित्कर्म मानु-

ष्यम् ' (२१) इत्यादिनोत्तरं व्या-

जहार भीष्मः। कन्यायां प्राप्तशु-

व्कायाम् ' (२८) इत्यांदि पृच्छन्तंः

युधिष्ठिरं प्रति 'नैव निष्ठाकरं शु-

ल्कम्' (३१) इत्यादिना विवाह-

निष्ठां प्रतिपाद्य अहं विचित्रवी-

४४ ५६

84

यस्य' (३८) इत्यादिना वीर्यस्यांपि श्रुक्तत्वं निरूप्य वाव्हीकेनोकां सत्यवज्जनसंवादं कथयति
स्म भीष्मः......१२७
२३ 'कन्यायाः श्रुक्तं दत्वा तत्पतिर्नागतश्चेत्तदा तस्याः का गतिः?'
(१) इति युधिष्ठिरप्रश्चे 'याऽपुत्रकस्य ऋद्धस्य' (२) इत्यादिना तदुत्तरमभ्यभाषत भीष्मः। 'अथ केन
प्रमाणेन' (१०) इत्यादिना कन्यायाः पितृधनहारित्वविषयके युधिष्ठिरप्रश्चे 'यथैवात्मा तथा पुत्रः'
(११) इत्यादिना तदुत्तरं कथयन्मीष्मः कन्यायाः पुत्रतुक्यत्वेन त-

ঞ্চী ৽

अ॰

86

40

९७

विषयः पृष्ठम् श्लो॰ अ॰ स्यास्तत्पुत्रस्य दौहित्रस्य च धन-हारित्वं प्रतिपाद्य विकयपूर्वक-मासुरेण विधिना परिणीतायां कन्यायां तत्पुत्रो धनहारी नेत्यु-क्त्वाऽऽसुरविवाहनिन्दाविषये य-मगीतां गांथामाह स्म... ...१२९ 'प्राचेतसस्य वचनम्'(१)इत्यादि-88 ना कन्याज्ञातयो धनं स्वयं न गृ-ह्वन्ति किन्तु कन्यालङ्काराद्यर्थ विनियुक्षते स न विक्रय इति प्र-तिपाद्य 'पितृभिम्रीतृभिश्चैव' (३) इत्यादिना स्त्रियं प्रशशंस भीष्मः 'यथा नरेण कतव्यम्' (३) इत्या-६१ 80 दिना ब्राह्मणस्य वर्णचतुष्टयसम्ब-म्धिनीषु चतसृषु भायासुत्पन्नानां पुत्राणां कथं दायभागत्वमिति पृ-च्छति युधिष्ठिरे भीष्मस्तत्प्रकारं कथायित्वा तत्र शूद्रापुत्रस्य द्श-मभागहारित्वमाख्याय भर्तृदाय उपभोगफल इत्याद्याह स्म। 'शूद्रायां जातस्य कथं दश-मो भागः' (२७) इति युधिष्ठिरेण पृष्टो भीवमो 'दारा इत्युच्यते लो-के नाम्रकेन परन्तप। प्रोक्तेन चे-व नाम्नाऽयं विशेषः सुमहान् भ-वेत्' (३०) इत्यादिना शूचा अ-पि दारत्वाविशेषात्ततपुत्रस्य दंश-मभागहारित्वमिति फलतोऽभि-धाय युधिष्ठिरप्रश्नानुरोधेन क्षत्रि-यादीनामपि विभागनियमं व्या-जहार... ... ...१३२ अर्थालोभाद्वा कामाद्वा ' (१) 40 28 इत्यादिना वर्णसंकरकारणकथ-नपूर्वकं संकरजातानां धर्म-कर्म-विषयेऽनुयुआने युधिष्ठिरे भीष्मो 'भायाश्च तस्तः' (४) इत्यादिना पारशवादि नामकथनपूर्वकं सं-करजातीयानाख्याय तद्धर्माणाः मनियतत्वं प्रदश्यं ' आनृशंस्य-

विषय: पृष्ठम् मनुक्रोद्यः ' (३४) इत्यादिना तेषां साधारणधर्मानाभाष्य स्त्रीषु प्रसङ्गवजनसुपदिशति 'सङ्करयोनिजो नरः कथं झेयः ' (३९) इति युधिष्ठिरप्रश्ने भीष्मः क-र्मानुरोधेन योनिशुद्ध्यादिकं जा-नीयादित्याचष्ट... ... ... १३५ 'ब्रूहि तात कुरुश्रेष्ठ वर्णानां त्वं पृथक् पृथक्। कीदश्याः कीदशा-श्चापि पुत्राः कस्य च के चते' (१) इति युधिष्ठिरप्रश्ने भीष्म 'आत्मा पुत्रश्च विश्वेयः' (३)इत्या-दिना विदातिप्रकारान् पुत्रान् प्रदर्भ पुनः प्रश्लोत्तरभावेन तेषां

खरूपादिकं वर्णयति स्म... १३७

'दर्शने कीहशः स्नेहः' (१) इत्या-दिना परपीडादर्शने परेः सह सं-वासे च की दशः स्नेह आनृशंस्यं च कर्तेटयं तत् गवां माहात्म्यं चेति युधिष्ठिरण कृते प्रश्नद्वये तन्त्रेणोभयोरुत्तरं वद्ब्रहुषच्यवन-संवादरूपमितिहासं व्याहरद्शी-ष्मः। द्वाद्यावर्षपर्यन्तं जले निष-ष्य तपः कुर्वश्र्चयवनः कदाचिन्नि-षादैर्जालं प्रसार्य मत्स्यैः सहाकुष्टे। व्याकुलान्मत्स्यानालोक्य कृपा-विष्टो बभूव । च्यवनं दृष्टा प्रसादं प्रार्थयन्तो निषादाः 'प्राणोत्सर्ग विसर्गे वा मत्स्यैयांस्याम्यहं सह' (२५) इत्यादिकं तद्वाक्यं श्रुत्वा नहुषाय राज्ञे न्यवेयन्... ...१३८

निषाद्वाक्यं श्रुत्वा घ्यवन-समीपमागत्य करवाणि प्रियं कि ते' (४) इत्याद्यभिद्धानो नहुषो 'मू-व्यं दत्वा निषादेभ्यो मां मोचय' (५) इति तेनोक्तो मूल्यत्वेन स्व-राज्यं सर्वे कल्पयति स्म। 'सम-प्रमपि ते राज्यं न मम मूल्यमतो-ऽपि भूयः प्रकल्पय' (१३) इत्युक्त-वति च्यवने तद्वाक्यं श्रुत्वा चि-

५१ ४८

श्लोद अ॰

विषय:

पृष्ठम्

श्लो॰ अ॰

विषयः

पृष्ठम्

न्तयति नहुषे तं प्रति गवि जातो वनचरो मुनिरागत्य गां मूल्य-त्वेन कल्पयेत्यब्रवीत्। गवि जा-तस्य मुनेरुपदेशादृष्टेन न्हुषेणा-गत्य 'उत्तिष्ठोत्तिष्ठ विप्रर्षे गवा क्रीतोऽसि मार्गव' (२५) इत्युक्त-श्च्यवनस्तद्ङ्गीकृत्य गोमाहात्म्यं वर्णयामास । च्यवनप्रसादान्म-त्स्यैः सह निषादेषु स्वर्गे गतेषु-विस्मितो नहुषश्च्यवनगविजा-ताभ्यां वरं लब्ध्वा स्वकीयं पुरं जगाम...

'संशयों मे महाप्राज्ञ' (१) इत्या-दिना परशुरामविश्वामित्रयोद्यत्प-त्तिविषये पृष्टो भीष्मश्च्यवनकुद्दी-कसंवाद्रपमितिहासं कथायितुमा-रेमे । च्यवनः स्ववंशे क्षत्रधार्मणो रामस्य जननं कुशिकवंशे ब्राह्म-णस्य विश्वामित्रस्य जननं च पूर्व-मेवागत्य कुशिकवंशं दग्धुकामः कुशिकमागत्य त्वद्गृहे वस्तुमि-च्छामीत्यवादीत्। त्छूत्वा कुशि-केन मधुपकसमर्पणादिना सत्कत्य प्रार्थितश्च्यव**नः** 'अहं कंचिन्निः यममारप्स्ये' (२१) इत्याद्यवाच। दंपतीभ्यां तद्झीकृत्य निवेदिते गृहोद्देश प्रवेशितश्च्यवनो रात्रौ स्वाभिलिषतमन्नं भुक्तवा स्वप्स्या-म्यहं युवाभ्यां पादसंवाहनं कार्यं न चाहं बोधयितव्यः' (३१) इत्यु-क्त्वा सुष्वाप, तौ च यथाज्ञप्तम-कुरुताम्। एवमेकविद्यातिदिना-न्येकपार्श्वे सुप्तो निराहाराभ्यां दम्पतीभ्यां सेव्यमानोऽकस्मादु-त्थाय गृहानिष्कस्य ताभ्यामनु-गतो गच्छन्नकस्माद्नतिहेतो ब-**भू**व

भूव ज्यवनेऽन्तर्हिते राजा किमक-रोदिति युधिष्ठिरप्रश्ने भीष्मस्त-दुत्तरमाह—अन्तर्हिते च्यवने तं

गवेषयन्तौ दम्पती श्रान्तौ यदा स्वगृहमागत्य पश्यतस्तदा शयन-स्यं तं दृष्टा पूर्ववदेव तत्पाद्संवा-हनं चक्रतुः। पुनः प्रतिबुद्धश्च्यव-नः स्वाश्चया राजानीतामभ्यङ्गसा-मग्रीमनादृत्यान्तर्धाय पुनः स्नातं सिहासनारूढमात्मानं राज्ञा प्रार्थनापूर्वकं समानीता-न्नानाविधानभोज्यपदार्थान् शय-नासनादिाभिः सह दाहयामास। एवमप्यविकृतौ तौ द्पती दृष्टा भार्यया सह त्वं मां सांग्रामिक\_ रथेन वह' (२७) इत्याज्ञप्तेन राज्ञा सजीकृते रथे आरुह्य तौ दंपती धुर्यस्थाने संयोज्य गच्छन् कशा-प्रहारादिकं सहन्ताविष निर्विका-रौ तावालोच्य राक्षोऽनेकविधं वसु विततार । एवमप्याविकृतौ तावालोक्य प्रसन्नश्च्यवनो 'रम-णीये गंगातीरेऽद्य वसामि त्वं गृहं गच्छ भ्वो मामत्रैव द्रक्ष्यसि'(५७) इत्युक्तो राजा भार्यया सह गृहं गत्वा सुखं सुष्वाप ...

५४ ४०

मात्रुतिथती राजा भार्यया सह पूर्वसङ्केतिते वने यावदाग-च्छति तावत्तस्मिन्वने दिव्यं प्रा-सादं पर्वतसरिद्धश्रप्रभृतीन् द्नि-व्यभावसमन्वितान् दृष्टा भायाँय तत्रत्यमाश्चर्यं कथयति सम । अने केषु स्थलेषु दृश्यमानं पुनर्वनादि-ना सहान्तिहितमालोच्य विस्मि-तं राजानमाहूय वरं याचस्वेत्यु-वाच च्यवनः। कुशिकस्तु 'अग्नि-मध्य इव त्वत्सिश्ची वसन्नद्ग्धो यच में कुलं तत्त्वया त्रातमयमेव में । वरः' (३७) इत्यभिधाय यदि प्रसन्न-स्तवं ताहीं में कश्चित्संशयोऽस्ति तं व्याख्यातुमहसीत्युवाच ... १४५

44 ३७

'वरश्च गृह्यतां मत्तः' (१) इत्या-ादे च्यवनवाक्यं श्रुत्वा

|           |                    |                                               | 1      |       |                                        |
|-----------|--------------------|-----------------------------------------------|--------|-------|----------------------------------------|
| अ० ं      | <i>গ</i> ন্তী ০    | विषयः पृष्ठम्                                 | अ०     | श्लो॰ | विषयः पृष्ठम्                          |
|           | •                  | प्रीतोऽसि भगवन् (२) इत्यादि-                  |        | 30    | आचरणादिना तुल्ययो्रयाच-                |
| • • • • • | •                  | ना स्वगृहवासादिविषये कारणं                    |        | • • • | मानायाचमानयोमध्ये कस्मै दा-            |
| -         | •                  | पुच्छति क्रशिके च्यवनः 'शुणु स-               |        |       | नं श्रेष्ठमिति युधिष्ठिरेणानुयुक्तो    |
| • .       |                    | र्वमश्रेषेण' (१०) इत्यादिना तत्क-             |        |       | भीष्मोऽयाचमानाय यहानं त-               |
|           |                    | थयित्वा 'एवमेतद्यथाऽऽत्थ त्वम्'               |        | _     | च्छ्रेष्ठमित्याच्या १५३                |
|           | • :                | (३०)इत्यादिना त्वत्तस्तृतीयो ब्रा-            | ६१     | इट    | 'दानयक्षयोर्भध्ये परलोके महा-          |
| •         |                    | ह्मणो भविष्यतीत्याह । मे कुलं                 |        |       | फलं किम' (१) इत्यादिके युधि-           |
|           |                    | विप्रत्वं कथमेष्यतीति पप्रच्छ कु-             |        |       | ष्टिरप्रश्ने भीष्मो दानश्रैष्ठ्यकथनपू- |
|           |                    | शिकश्च्यवनम् १४६                              |        | ,     | वंकं 'समृद्धः संप्रयच्छ त्वम्' (१२)    |
| ५६        | २१                 | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •       |        |       | इत्यादिना देयानि दानान्याख्याय         |
|           |                    | ना च्यवनस्तत्कथयति सर्वम् १४७                 |        | ••    | राक्षोऽवश्यकर्तव्यं चोपदिश्या-         |
| 419       | ८४                 | 'मुह्यामीव निशम्याद्य' (१) इ                  |        |       | रक्षतो राज्ञः पापचतुर्थोशभागि-         |
|           |                    | त्यादिना अनुतापपूर्वकं 'शरीरं                 |        | •     | त्वं जगाद १५४                          |
|           |                    | योक्तमिच्छामि'(५) इत्यादि युधि-               | ६२     | ९६    | 'इदं देयमिदं देयम' (१) इत्या-          |
|           |                    | किरवाक्यं श्रत्वा भीषमो 'रहस्य-               |        |       | दिना बहुदेयानां राज्ञां किस्वि-        |
|           |                    | मदतं चैव' (७) इत्यादिना मर                    |        | •     | च्छ्रेष्ठं दानमिति युधिष्ठिरेणापृष्ठो  |
|           |                    | णानन्तरं यत्फलं येन साधनेन                    |        | . •   | भीष्मो भूमिदानस्य श्रेष्ठत्वमाभि       |
| ٠.        |                    | प्राप्यते तत्कथयामीति प्रतिजन्ने।             |        | •     | द्धत्तद्विषये भूमिगीता गाथाः           |
|           |                    | 'तपसा प्राप्यते स्वर्गः' (८) इत्या-           |        |       | शक्रवृहस्पतिसंवाद रूपामितिहासं         |
|           |                    | दिना तपःफलं 'पानीयस्य प्रदा-                  |        |       | भूमिदानफलादिकं चाच्छ १५७               |
|           |                    | नेन' (२०) इत्यादिना पानीयदा-                  | ६३     | ५२    | 'कानि दानानि लोकेऽस्मिन्'              |
|           | <del>1</del> , " - | नादिफलं 'सुवर्णश्रुङ्गस्तु' (२७) इ-           |        |       | इत्यादिके युधिष्ठिरप्रश्ले भीष्मो      |
|           |                    | त्यादिना गवादिदानफलं चाभ्य-                   |        |       | नारदोपदिष्टमञ्चदानस्य श्रेष्ठत्वमु     |
| , r 📜     |                    | धाद्भीष्मः १४९                                | 1 '    | •     | पदिश्य त्वमप्येतत्कुर्वित्यभिधाः       |
| ٠         | 33                 | 'आरामाणां तडागानाम' (१)                       |        | * *   | यान्नदानप्राप्यान् लोकान् कथय          |
| 10        |                    | इत्यादिना आरामतडागादिकरणे                     | , ,    |       | ति रम १५९                              |
| •         |                    | फलं पुच्छति युधिष्ठिरे भीष्मस्त               |        | . ,   | 'नक्षत्रयोगस्येदानीं दानकरूपं ब्र      |
|           |                    | डागकरणफलमभिधाय 'अत ऊ                          | 1      |       | वीहि में (१) इति पृच्छन्तं युधि        |
|           |                    | धर्व प्रवश्यामि' (२२) इत्यादिना               | 1      | •     | ष्ठिरं प्रति भीष्मो देवकीनारद          |
|           |                    | षड्विधवृक्षजातीनां रोपणे फर्ल                 |        |       | संवादेतिहासकथनमुखेन तमुपा              |
| ,         |                    | चोक्त्वा तडागारामयज्ञान                       |        |       | दिश्चत १६०                             |
|           |                    | करणस्य स्वगावाप्तिरूपं फलमु                   | 84     | १९    |                                        |
|           |                    |                                               | 25     | ह्प   | उपानदानविषये युधिष्ठिरप्रश्र           |
|           | :                  | पदिदेश १५० चित्रं यानीमानि बहिवेंद्याम् (१) इ |        |       | तत्फलमभिधाय पुनर्युधिष्ठिरप्र          |
| 48        | 88                 | ्यानामाणि पाहपधाप (८) र                       |        |       | श्चानुरोधेन तिलोत्पत्तिकथनपूर्व        |
|           |                    | त्यादिना दानानां मध्ये श्रेष्ठतम्             |        |       | कं तिलदानफलं ब्रह्मद्त्रभूमिभाव        |
| •         |                    | दानं किमिति युधिष्ठिरानुयुक्त                 |        |       | देवानां यश्वकथनपूर्वकं भूमिदान         |
|           |                    | भीष्मः 'अभयं सर्वभूतेभ्यः'(३) इ               |        |       | फलं गोदानफलमन्दानफलं चा                |
|           |                    | त्यादिना श्रेष्ठानि दानान्यभिधा               | •      | •     |                                        |
|           |                    | क जानपात्रत्वेन ब्राह्मणाना श्रष्ट्           | 1      | 0.0   |                                        |
|           |                    | वर्णत्रयपूज्यत्वं चाभ्यभाषत १५                | र । ६७ | १९    | । नरारना बा। वृद्धा प्राप्त श्री       |
|           |                    |                                               |        |       |                                        |
|           |                    |                                               |        |       |                                        |

अ॰

७२

इथ

७४ १५

40

श्लो॰

य॰ हो॰ विषयः पृष्ठम् युधिष्ठिरेण पृष्टी भीष्मस्तद्रन-१६४ वीत् तिलादीनां दानफलश्रवणार्थं 33 इप्ष पुनर्युधिष्ठिरेणानुयुक्तो भीष्मस्त-द्विषये यमब्राह्मणसंवाद्कपमिति-हासमाचल्यौ। मध्यदेशे गङ्गायमु-नयोर्मध्ये पणशालाख्यप्रामे नि-वसन्तं शर्मिनामानं ब्राह्मणमानय, तिनकटवासिनं तत्सदृशं तन्ना-मानं नानय' (७) इति यमाक्षां गृहीत्वा निर्गतेन दूतेनाक्षाविपरी-तमानीतं ब्राह्मणं संपूज्य तत्प्रश्ना-जुरोधेन तिलदानादिमाहातम्य-मुपद्स्य तं विसर्जयति सम यमः। पुनरानीतमभीष्टं शर्मिणं प्रतिपू-तथैवापदिश्य विसर्जियः दीपादिदानं प्रशशंस यमः १६५ 'भूय एव कुरुश्रेष्ठ दानानां वि-६९ २२ धिमुत्तमम्। कथयस्व महाप्राञ्च भूमिदानं विशेषतः' (१) इत्यादिके युधिष्ठिरप्रश्ने गोभूमिसरस्वतीनां दाने तुल्यफलत्वमभिधाय गो-दानं प्रशशंस। 'देयाः किलक्ष-णा गावः (१४) इत्यादिना कि-लक्षणा देयाः की दशा न देया इत्यनुयुक्षाने युधिष्ठिरे 'असद्भृता-य पापाय छुन्धायानृतवादिने। हव्यकव्यव्यपेताय न देया गौः क-थञ्चन' (१५) इत्यादिनान्त्ययोरु-त्तरमभिधाय ब्राह्मणस्वापहारे दोषमाह स्म... १६६ ७० ३३ ब्राह्मणस्वापहारविषये नृगोपा-ख्यानमाख्यायान्ते याद्वानप्रति 'ब्राह्मणस्वं न हर्तव्यम् ' (३१) इ-त्यादिकं श्रीकृष्णेन कृतसुपदेशं कथयति सम भीष्मः.....१६८ ७१ ५७ विस्तरेण गोदानफलं श्रोतं युधि-ष्टिरण पृष्टी भीष्म उदालकना-चिकेतसंवादकपमितिहासं व्यान

पृष्ठम्. विषयः जहार। कदाचिदुदालको नियमं समाप्य 'नदींतीरे विस्मृतं मदी-यमिध्मादिकमानय' (५) इत्याज्ञा-पयत्खपुत्रं नाचिकतम् । स च नद्या प्लावितं तद्जुपलभ्यागत्य 'तत्र तन्न पश्यामि' (६) इत्युवाच पितरम्। ततः स ऋद्धेन पित्रा यमं पश्येत्या इसी तं जगाम। त-तः पिताऽनुतप्तः सन् यावद्श्रूण्य-मुञ्जत्तावद्यमेन सत्कारपूर्वकं वि-सर्जितो नाचिकत आजगाम। ततः पित्रा पृष्टस्तत्रत्यं यमसंवादा-दिकं तत्र यमेनोक्तं गोदानमाहा-तम्यं गवामभावे घृतधेन्वादिदानादिकं च व्याजहार नाचिकेतः

१२ 'उक्तं ते गोप्रदानं वै '(१) इत्या-दिनोक्ता जुवाद पूर्वकं गोप्रदातृणां प्राप्यान् लोकान् बातुं युधिष्ठिरेण पृष्ठो भीष्मः शक्तब्रह्मसंवाद रूपिम-तिहासमाख्यत। 'स्वलोकवासिनां लक्ष्मीम्' (६) इत्यादिना 'की दशा गवां लोकाः (७) इत्यादीन् प्रश्नां-श्रकारेन्द्रः......१७१

पतत्प्रश्वाभिनन्दनपूर्वकमुत्तरं दद्ग्रह्मा गोलोकं तत्र वसतां सु-खं च निरूष्य तत्र गमनागमना-धिकारिणो गोप्रदानफलं, गोदा-नपात्रमनडुद्दानं तत्फलं चाख्या-तवान् .....१७३

तवान् ... ... ... ... ... रेष्ट्रिंत जानन् यो गामपहरेतं (१) इति शक्तप्रश्ने ब्रह्मा गवामपहारादौ दोषमभिधाय गोदाने दक्षिणा-त्वेन सुवर्ण देयमित्यव्रवीत्। भी-ष्म एतदाख्यानप्राप्तिपरम्परामा-ख्यायैतत्पठनफळं कथयति सम युधिष्ठिरं प्रति... ... १७४

७५ ४१ 'वतानां किं फलं प्रोक्तम' (२) इत्यादिना युधिष्ठिरेण कृतानां

| ঞ০ ক্ষী০                              | विषयः पृष्ठम्                         | अ० | श्लो॰ | विषयः पृष्ठम्                                                 |
|---------------------------------------|---------------------------------------|----|-------|---------------------------------------------------------------|
|                                       | प्रश्नानां भीष्मेण दत्तान्युत्तराणि   |    |       | माहातम्यं श्रुत्वा सौदासो ब्राह्मणे-                          |
| • ,                                   |                                       |    |       | म्योः बहु धनं दत्वा लोकानवा-                                  |
| ७६ ३१                                 | गोदानविधिश्रवणार्थे युधिष्ठिरे-       |    |       | पेत्याह भीष्मः१८२                                             |
| <b>5</b> 4 47                         | णानुयुक्तो भीष्मो गोदानं प्रशस्य      | 68 | ध७    | 'पवित्राणां पवित्रं यत्' (१) इ-                               |
|                                       | तद्विधिमाख्याय गोदातुः फलं त-         |    |       | त्यादिके युधिष्ठिरप्रश्ले भीष्मो ग-                           |
|                                       | ब्रिषये निद्दीनार्थमुशीनरादीनां       |    |       | वां परमपवित्रत्वं प्रतिपाद्य तद्विष-                          |
|                                       | गोदानेन स्वर्गप्राप्ति चाभ्याचष्ट     |    |       | ये व्यासशुकसंवाद्कपामितिहासं                                  |
|                                       | आद्वानम संग्यास पान्याय               |    |       | व्याजहार १८४                                                  |
|                                       | 'गोप्रदानगुणान् सम्यक् पुनर्मे        | ८२ | २७    | गवां पुरीषस्य पावित्रयमुद्धि-                                 |
| ७७ ३५                                 | ब्रहि भारत' (१) इति युधिष्ठिरे-       |    |       | इय युधिष्ठिरेणापृष्टो भीष्मो गो-                              |
|                                       | णानुयुक्तो भीष्मो 'वत्सलां गुण-       |    |       | भिः श्रियाः संवादकपमितिहास-                                   |
|                                       |                                       |    |       | मभ्यधात । गोभिः 'काऽसि देवि                                   |
|                                       | सम्पन्नाम् (४) इत्यादिनोत्तरं         |    |       | कुतो वा त्वम्' (४) इति पृष्टा श्रीः                           |
|                                       | वद्न किपलादानस्य श्रेष्ठथमाह।         |    |       | खवृत्तान्तमाख्याय खनिवासार्थ                                  |
|                                       | कपिलादानस्य विशेषफलश्रव-              |    |       | स्थानमयाचत । गवां श्रियाश्ची-                                 |
|                                       | णार्थे युधिष्ठिरानुयोगे भीष्मस्त-     |    |       | क्तिप्रत्युक्त्यनन्तरमस्मच्छक्वन्मू                           |
|                                       | त्कथयन्कपिलाया गोरुत्पत्त्यादि-       |    |       | वर्गान्त्र वर्ष्य पर्तरमहम र छक्षान्सू                        |
|                                       | विषये वृद्धकथितमितिहासमाह।            |    |       | त्रयोर्निवस (२४) इति गोभिरका                                  |
|                                       | असृतं पिबता प्रजापतिना निार्मे-       | 63 | ५२    | श्रीः सहर्षे तद्कीचकार १८५<br>भीष्मः पुनर्गीदानं प्रशस्य गवां |
| •                                     | तया सुरभ्या सौरभेयीषु निर्मि-         |    |       | परमपवित्रत्वविषये पितामह-                                     |
|                                       | तासु तद्वत्समुखनिगते फेने महा-        |    |       | शकसंवाद्रूपमितिहासमाचष्ट्र।                                   |
|                                       | देवस्य शिरसि पतिते कुद्धं तं          |    |       | 'गवां लोको द्वानामुपरिष्ठात्कृतः'                             |
| <i>'</i> .:                           | ध्वजवाहनयोव्षप्रदानेन पशुप-           |    |       | (१३) इति शकेण पृष्टो ब्रह्मा दक्ष-                            |
| • •                                   | ति चके प्रजापतिः। 'एवमव्यप्र-         |    |       | देवितः सरभागा पृष्टा ब्रह्मा देख्य-                           |
|                                       | वर्णानाम (३०) इत्यादिना क-            |    |       | दुहितुः सुरभ्यास्तपश्चरणं वरप्र-                              |
|                                       | पिलादानमाहात्म्यमाख्यायोत्प-          |    | •     | दानादिकं चाचख्यौ तच्छुत्वेन्द्रो-                             |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | त्याख्यानपठने फलं व्याजहार            |    | 45    | ऽपि गाः संमान्यति स्म १८७                                     |
|                                       | भीष्मः १७९                            | 58 | . ८२  | 'उक्तं पितामहेनदम्' (१) इत्या                                 |
|                                       | 0 - 0 0 0 -                           | 1  |       | दिना पूर्वोक्ताजुवादपूर्वकं सुवर्ण-                           |
| ७८ २५                                 | सौदाससंवादकपमितिहासमाच-               |    |       | स्योत्पत्त्यादिविषयके युधिष्ठिरा-                             |
|                                       | ष्ट्र। 'त्रेलोक्ये परमं पवित्रं किम्' |    |       | नुयोगे भीष्मः सुर्वर्णीत्पत्तिकथनं                            |
|                                       | है। अलायप परम पापम गर्भ               |    |       | प्रतिकाय खस्य शांतनौ मृते त                                   |
| •                                     | (३) इति सौदासेन पृष्टो वसिष्टो        |    | •     | त्पिण्डदानार्थं गंगाद्वारगमनं पि                              |
|                                       | गवां परमपवित्रत्वं व्याहृत्य त-       |    |       | ण्डप्रहणार्थे सुवं भित्त्वा पित्रा                            |
|                                       | द्दानफलमभिद्धाति स्म १८०              |    |       | निष्कासितो हस्तं शास्त्रविचारे                                |
| 100 210                               | े भी मना नामाण                        |    | •     | णानादत्य कृतं दर्भेषु पिण्डदान                                |
| ७९ २७                                 | श्रष्ठत्वप्राध्ययं गया सम्बर्ग        |    |       | तेन तुष्टानां पितृणां खप्ते दर्शन                             |
|                                       | य कपिलादिगोदानफलं कथ-                 |    |       | तत्काधितं पित्रद्धारफलकं स्वर्ण                               |
|                                       | यति स्म वसिष्ठः १८१                   |    |       | रानं च कथायत्वा तद्पदेशेनाः                                   |
|                                       |                                       |    |       | तथाऽकरविमत्युक्तवैति द्विषये पर                               |
| ८० १७                                 | 'घृतक्षीरप्रदा गावः' (१) इत्या-       |    |       | जामद्रयर्षिसंचादेतिहासमाह                                     |
|                                       | दिना पुनर्वसिष्ठेन कथितं गोदान-       | }  |       | 21 2 2 4 4 4 4 4 4 4 6 1 C B C A A I E                        |

श्लो॰ अ०

विषयः

पृष्ठम्

श्लो॰ अ०

विषयः

पृष्ठम्

जामदृश्य एकविश्वतिवारं निः-क्षत्रियां पृथ्वीं विधाय पावना-र्थे हयमेधेनेष्ट्वाऽप्यात्मनोऽपाविज्यं मन्वाना मुनीनापृच्छय तद् बुझ-या विसष्ठादीन् प्रति स्वपाविज्य-साधनं पप्रच्छ। वसिष्ठादयः प्र-शंसापूर्वकं सर्वदानेभ्यः श्रेष्ठं सु-वर्णदानं पाविज्यहेतुत्वेनाभिधा-य सुवर्णमाहात्म्यविषये इतिहा-सं कथयन्तो हिमालये शिवपाव-त्योर्विवाहे निर्वृत्तेतत उभयोः स-मागमे उत्पद्यमानाद्पत्यात्पराभ-वमाशङ्कमानैदेंवैः प्रार्थिते रुद्रे ऊ-ध्वरतिस संपन्ने प्रजोत्पादननि-रोधेन कुपितायाः पार्वत्या अग्नि-रहितान् देवान् प्रति प्रजोच्छेद-रूपं शापं चाभ्यद्धुः। रुद्रेण धृतं रेतः किञ्चिद्धावि स्कन्नमग्नौ पातितं सद्ववृधे। पतास्मन्काले तारका-सुरतापिता देवा ब्रह्माणं शरणं जग्मुः ... ८५ १६८ तारकासुरवृत्तान्तं श्रुतवता ब्र-ः ह्मणा 'हुताशनो न तत्रासीत्' (८) इत्यादिना पार्वतीशापका-लेऽग्निस्तत्र नासीदिति 'सोऽपत्य-मुत्पाद्य युष्माकं कार्यं करिष्यति' (१२) इति कथितं श्रुत्वाऽग्निशो-

घार्थे देवा निर्जग्मुः। अग्निमन्वि-

ष्यन्तो देवा जलेऽश्वत्थे दामीगर्भे

चाम्निस्थिति क्रमेणास्यातवतोऽ-

दानेनानुगृह्य शमीगभेंऽसि दह-

तेनामिना गङ्गया मिश्रीभूय नि-

हित्ंगर्भ सोदुमसमर्था सा मेर-

पवते तमुत्सुज्याग्निप्रश्वानुरोधेन

जातकपा स गर्भो वै' (७२)

इत्यादिना तड्डनान्तमाख्यायान्त-

श्चिशासान् मण्डूकाद्विरद्शुकान्वर-

शुः। 'बूत यद्भवतां कार्यम्' (५०)

समर्थापत्योत्पादनार्थं देवः प्रार्थि-

इत्याद्यश्चिताक्यं श्चरवा दैत्यवध-

रधात्। अग्निरपि देवकार्यं विधा-येष्टं देशं जगाम। स एव गर्भः शरवणं प्राप्य वृद्धः सन् स्कन्न-त्वात्स्कन्द इति कृत्तिकाभिः पो-षितत्वात्कार्तिकेय इति गुहावा-साद्गृहावास इति नामान्यवापेत्य-भिघाय 'एवं सुवर्णमुत्पन्नम्' (८३) इत्यादिना सुवर्णोत्पत्तिसुपसंज-हार वसिष्ठः। 'अपि चेदं पुरा राम श्रुतं मे ब्रह्मद्र्शनम्' (८७) इत्यादिना वारुणीं तनुं विम्रतो युधिष्ठिरस्य यज्ञवृत्तान्तं तत्र प्र-कारान्तरेणाग्नेः सकाशात्सुवणो-त्पत्ति चाभिधाय सुवर्णदानं प्र-शस्य कार्तिकयस्य सेनापतित्वेन तत्कृतं तारकासुरवधवृत्तान्तं वरणं चाचष्ट वसिष्ठः। एवं व-सिष्ठेनोपदिष्टं सुवर्णदानं विधाय जामदश्यो निष्कित्विषोऽभव-दित्याह भीष्मः ... ... १८५

25

20

तारकासुरवधप्रकारं श्रोतुं यु-धिष्ठिरेणापृष्टो भीष्मस्तं कथयति ₹म ... १९६

श्राद्धविधिग्रुश्रूषया युधिष्ठि-रेण प्रश्ने कृते भीष्मः श्राद्धविधि प्रशस्य प्रतिपदादितिथिषु श्राद्ध-करणे फलानि कथयाति सम १९७

66. 84

'कि स्विद्ततं पितृभ्यो वै' (१) इत्यादिके युधिष्ठिरप्रश्ने भीषमा द्रव्यविशेषण पितृणां तृप्तिविशेष-माख्याय 'अपि नः खकुले' (१२) इत्यादिकाः पितृगीता गाथाः कथयति सम ...

भीष्मी यमेन शशबिन्द्वे क-१५ थितानि कृत्तिकादिभरण्यन्तेषु कर्तद्यानि काम्यानि श्राद्धानि व्याजहार ...

९० ५४ किंहिक्सेभ्यः प्रदातज्यम् (१) इत्यादिके युधिष्ठिरप्रश्ने श्राद्धे वर्जनीयत्वेनापांक्तेयान्त्राह्मणानु-

68

अ० श्लो॰

विषयः

पृष्ठम् अ० श्लो॰

क्तवा 'इमे तु भरतश्रेष्ठ'(२४) इत्या-दिना पंक्तिपावनान्ब्राह्मणांश्चा-भिधीयोभयोः श्राद्धे नियोजने दोषादोषावभ्यधाद्भीष्मः... २०१

98

'केन संकिटिपतं आद्धम्' (१) इ-त्यादिके युधिष्ठिरप्रश्ने भीष्मः श्रा-द्धोत्पत्ति कथयति स्म। खायं-भुवस्यात्रेः पुत्रस्य दत्तात्रेयस्य पुत्रो निमिः श्रीमन्नामानं स्वपुत्रं मृतमुद्दिश्य शोचन् फलमूलादि-भिरमावास्यायां श्राद्धं चकार। कृत्वा चैतद्यावधि ऋषिभिर-नाचीर्ण मया चरितामिति चिन्तः यानं तं प्रत्यत्रिरागत्य श्राद्धविार्धे श्राद्धभागाहीणां देवानां नामान्य-धान्यादीनि चाक-श्राद्धेयानि थयत्

९२ २३

निमिप्रवर्तितं श्राद्धविधि कुर्वा-णेषु मुनिषु निवापान्नं निषेट्या-जीणेन पीडिता देवाः पितरश्च सोमप्रेरणया ब्रह्माणं गत्वा निवा-पान्नन वयं पीड्यामह इत्यूचुः। ततोऽग्निर्युष्मच्छ्रेयो विधास्यती-ति तद्वाक्यं श्रुतवतोऽग्नेः 'सहिता-स्तात भोक्ष्यामः' (१०) इत्यादि वाक्यं श्रुत्वा सर्वे विज्वरा अभ-वन्। अतो हेतोः 'पूर्वमग्नये दद-ति' (११) इत्यभिधाय पिण्डदान-क्रमं चान्वाख्याय 'रजस्वला च या नारी' (१५) इत्यादिना रज-स्वलाद्शननिषेधादिकं कथयति-स्म भीष्मः ... ...

९३ १४९ 'द्विजातयो वतोपेताः' (१) इ॰ त्यादिना युधिष्ठिरभीष्मयोक्ति-प्रत्युक्त्योः प्रवृत्तयोः 'दातृप्रति-ग्रहीत्रोवें को विशेषः पितामह' (१८) इति युधिष्ठिरप्रश्ने तदुत्तरं वदन् भीष्मो वृषादभे राज्ञः सप्त-षींणां च संवादरूपमितिहासमा-

विषयः पृष्ठम् चष्ट । कश्यपात्रिवासिष्ठभरद्वाज-गौतमविश्वामित्रजमद्ग्रयः सप्तर्ष-योऽरुन्धती चेत्येते गण्डानाम्न्या दास्या पशुसखनामकपातसहित-या सह महत्यामनावृष्ट्यां क्षुधा-पीड़िता भ्रमन्तः पूर्व करिंमश्चिद्यक्षे शैब्येन दक्षिणात्वेन दत्तं मृतं पु-त्रं परिवार्य स्वशरीराणि रिश्नतुं तमपचन्त। एतस्मिन्काले शैन्यो राजा वृषाद्भिरागत्य 'परिग्रह-स्तारयाति पुष्टिचै प्रतिगृह्यताम्। मिय यद्विद्यते वित्तं तच्छ्रुणुध्वं त-पोधनाः' (३०) इत्याद्यवाच । त-राजप्रतिग्रहं विनिन्द्य च्छ्रत्वा 'कुरालं सह दानेन' (३७) इत्या-दिना राजोक्तं प्रत्याख्यायापकं राजपुत्रमांसं परित्यज्याहारकांक्षि-णो निर्जग्मः। राजाञ्चया तन्मंत्रिषु हिरण्यगर्भाण्युदुम्बरफलान्यर्पय-तसुतानि गुरूणि दृष्टा इमान्युप-धियुक्तानीत्युकत्वा तानि परि-त्यज्य ययुः। राजा च मंत्रिभि-राख्यातिममं वृत्तान्तं श्रुत्वा कु-द्धः सन्नाभिचारेण कृत्यां निर्माय तेषां नामानि ज्ञात्वा सर्वान्मार-येत्यादिदेश तां प्रति। सा च राजाइया यत्र वने सप्तर्षयो वि-चेरुस्तद्वनं जगाम। वने चरतो मुनीन प्रति कश्चित्परिवाट् शुना सहित आजगाम। तं दङ्घाऽरुन्धं-त्या पृष्टास्ते तस्य परिवाजः पीन-त्वकारणान्याख्यायः तेन प्रार्थि-तां स्वपरिचर्यामङ्गीकृत्य भ्रमन्तो घनवृक्षमध्यस्यां पद्मयुतां पद्मिनीं ह-ष्ट्रा तत्रागत्य तद्रश्रणकत्रीं राक्षसीं द्रष्ट्रा का त्विमत्यादिप्रश्नपूर्वकं बिसान्ययाचन्त । तया राक्षस्या 'स्वस्वनामानि कथायत्वा यथे-च्छं विसान्याहरत' (८४) इत्यु-क्तास्ते सर्वे गण्डातत्पतिपशुसख-

ঞ্চী০ अ॰

विषय:

सहिताः खस्वनामनिर्वचनान्या-

चच्युः। सा च नामार्थमनवबु-

द्यानुजन्ने। एवं शुनः सखेनापि

स्वनाम्नि कथिते सत्यपि पुनः

कथयेत्युक्तवतीं राक्षसीं त्रिदण्ड-

प्रहारेण घातयति स्म सः। तत

ऋषयो बिसान्याहृत्य तीरे नि-

श्चिप्य तर्पणं कृत्वा बहिरागता-

स्तान्यपश्यन्तोऽभिशंकमानाः श-

पथांश्रकुः। तथैव शुनः सखस्य

शपथं श्रुत्वा तस्मिन् विसस्तैन्य-

मारोपयामासुः। सोऽपि तद्ङ्गी-

कृत्य 'अहं युष्मत्परीक्षार्थमागतो

वृषादार्भेप्रयुक्तां कृत्यामहनं, मां

वासवं वित्त, लोभपरित्यागेन

संपादितान् लोकानवामुत' (१४३)

इत्याद्यवाच। ते चेन्द्रेण सह स-

र्गे जग्मः। स्वधर्मनिष्ठः कुप्रति-

त्रहपराष्ट्रमुखो निषिद्धवर्जितो

मुख्यं पात्रमित्यध्यायतात्पर्य-

शपथेन निषिद्धार्थप्रकाशनविष-

ये ब्रह्मार्षेराजष्यीदितीर्थयात्रोत्-

हासमकथयद्भीष्मः। प्रभासक्षेत्रे

मिलिताः शुकाङ्गिरःप्रभृतयो ब्र-

सर्षयो नारदप्रभृतयो देवर्षयः

शिविप्रसृतयो राजध्यश्च पृथ्वी-

तीर्थयात्रां सङ्करूप्य निर्गतास्तीर्था-

न्यटन्तो ब्रह्मसर एत्य तत्र विसा-

दीाने भुकत्वाऽगस्त्यहतं पुष्कर-

रमपश्यतागस्त्येनापहारशङ्क

याऽऽक्षिप्तेषु गुक्रप्रभृतिषु देविष-

ब्रह्मार्षराजाषेषु शपथान्विद्धतसु

इष्ट इन्द्रः 'अध्वयवे दुहितरं दद्ा-

तुं (४४) इत्याशीक्षपं शपथमकरो-

व। 'आशीर्वाद्द्त्वया प्रोक्तः'(४६)

(४७) इत्यादिना क्षमापनपूर्वकं

इत्यादिनाऽगस्त्येन पुष्करं याच्य-

मान इन्द्रों 'न मया मगवँ होभात'

मिन्द्रेण न्हियमाणं दहशुः। पुष्क-

पृष्ठम्

श्लो॰ अ०

विषयः

. पृष्ठम्

तस्मै तददाति सम। पुष्करप्राप्त्या हष्टेऽगस्त्ये ते सर्वे तीर्थानि जग्मः

84 २८

श्राद्धादिषु छत्रोपानहदानं केन प्रवर्तितामित्यादिकोषु युधिष्ठिरप्र-श्रेषु भीष्मस्तदुत्तराभिधानं प्रति-श्राय जमद्ग्निसूर्यसंवाद रूपमिति-हासमुवाच । पुरा किल जमदक्षि-र्घनुषा कीडन् संधाय संधाय श-रान्मुमोच रेणुका च क्षिप्तान् क्षि-प्तान् शरानानीय तस्मै प्रादात्। एवं की डायां प्रवृत्तायां शराना-नयन्ती रेणुका सूर्यतापव्याकुला किञ्चिच्छायायां विश्रम्यागता कुद्धेन तेनाक्षिप्ता सती 'सूर्यताप-तप्ताहं किञ्चिद्विश्राममकरवम् (१७) ततः कुद्धो जमदाग्नः सूर्ये ह-न्तुं बाणं यावत्संद्धे तावद्भीतः स्यों ब्राह्मणरूपेणागत्य ' किं ते सूर्योपराध्यते' (२०) इत्यादिना तं प्रसाद्यामास..... २१५

९६ 34

९८ ६६

जमद् शिसूर्ययोरुक्तिप्रत्युं क्त्योः

प्रचलितयोः सूर्यस्य वपकारिणं

मां विद्धि (७) इति वाक्यं श्रुत्वा प्रसन्नेन जमद्ग्निना 'यथा

सुखगमः पन्धाः ' (१२) ताप-

निवृत्युपाययोजने प्रेरितः सूर्य-

स्तस्मै छत्रं चर्मपादुके च दत्वा तदानं प्रशशंस । भीष्मश्चेतदा-

ख्याय त्वमपि छत्रोपानहदानं

कुर्वित्युपदिदेश युधिष्ठिरं प्रति। २१६

9 . 24

गृहस्थधर्म जिश्वासोर्युधिष्ठि रस्य प्रश्ले मीष्मो वासुदेवपृथ्वि.

संवादक्षेतिहासं व्याहत्य तमु-

पदिदेश ···

आलोकदानस्योत्पत्त्यादिशुश्रू-षया युधिष्ठिरेण पृष्टो भीष्मस्त-दुत्तरं कथयन् मनुसुवर्णिसंवाद-रूपमितिहासमाचचक्षे । 'सुम-

९४ ५४

श्लो॰ अ०

**बिषयः** पृष्ठम्.

अ० स्हो०

विषयः

पृष्ठम्

नो भिर्देवतार्चनं कथसुत्पन्नम्' (९) इति सुवर्णार्षणाः पृष्टो मनुः शकः

विलिसंवाद्रूपेतिहासानिद्र्ानेन

तदुत्तरमाह सम्। 'सुमनोधूप-

दीपानां प्रदाने कि फलम्' (१५)

इति बलिनाऽनुयुक्तः शकः सु-

मनसामुत्पत्त्यादिकमसुरादिप्रियः

त्वेन तद्भेदान धूपानां नाना-

प्रकारान् दीपदानस्य फलादिकं

बलिकर्मगुणांश्चाववीत... ...२१६

पुनः पुष्पादिदानफलशुश्रूषया पृष्टो युधिष्ठिरेण भीषमोऽ-

गस्त्यनहुषसंवादेतिहासं कथय-

स्रुत्तरमाह स्म।स्वर्गे गत्वा देव-

राज्यमनुप्राप्तो नहुषो दैवीमीनु-षीश्च क्रिया दीपदानादिकं च

कुर्वन् देवेन्द्रोऽहमित्यभिमानमा-

वहन् सर्विकियाभ्यो भ्रंशं प्राप्त

ऋषीन् वाह्यामास । ऋषिवाह-नक्रमेणागस्त्यस्य पर्याय

भृगुस्तदाश्रममागत्य ' एवं वय-

मसत्कारम ' (१५) इत्याद्युवाच । अगस्त्येन नहुषस्य वरप्रदानादि-

कथनपूर्वक तद्भंशस्याशक्य-

त्वेऽभिहिते ततो भृगुः पुनस्तद्-

भंशकरणं प्रतिजज्ञे ...

१०० ४१

'कथं वै स विपन्नश्च' (१) युधिष्ठिरेणानुयुक्तो इत्यादिना भीष्मो नहुषभ्रंशप्रकारं व्रवीति स्म। वाहनार्थं नहुषेणाहृतोऽग-स्तयः खजदानिविष्टभृगुस्तं प्रत्या-गत्य क्षिप्रं मां योजयत्युवाच । ततो योजितेऽगस्तये तेन शिरसि पादेन ताडित तत्रका भृगुः 'सपीं भूत्वा महीं गच्छ ' (२५) इति तं शशाप । ततोऽगस्त्यद्वारा तेन प्रसादितो भृगुः शापान्तमभिधा-य ब्रह्माणं प्रति जगाम। स च तच्छृत्वेन्द्रं स्वाराज्येऽभिषिषेच

१०१ २९

'ब्राह्मणस्वापहारिणां का गातिः' (१) इति युधिष्ठिरानुयुक्तो भीष्मः क्षत्रबन्धुचाण्डालसंवादेतिहास-कथनेन तदुत्तरमाह स्म। 'श्वख-ररजोव्याप्तशरीरस्त्वं व्याप्तं शरीरं किमिति क्षालयासे" (३-४) इति राजन्येन पृष्टश्चाण्डा-लो गोत्रहे हतानां ब्राह्मणगवीनां दुग्धेन मिश्रीभूतेन रजसा व्याप्तं सोमं पिबतामृत्विजां दीक्षितस्य राक्षश्च नरकपातं गोहर्तृपुरे वस-तां दुग्धभोक्वृणामल्पायुष्ट्वादिकः तत्र स्थितस्य ब्रह्मचारिणः स्वस्य तद्रजोमिश्रमिक्षामक्षणेन ण्डालत्वप्राप्ति चाख्याय ब्रह्मस्व-हरणदोषानुद्भाव्य चाण्डालयो-नितः स्वमुक्त्युपायं प्रश्नमुखेन राज्ञः सकाशाकृत्वा ब्राह्मणार्थे स्वरारीरं परित्यज्येष्टां गतिम-वाप

१०२ ६३

सुकृतिनामेके लोका उत भिन्नाः ' (१) इति युधिष्ठिरेण पृष्टो भीष्मः कर्मानुरोधेन लोका-नां नानात्वमभिधाय तदेव विव-रीतुं गौतमवासवसंवादकपमिति-हासमाख्याय तन्मुखेन ब्रह्मलोकं गतमपि ब्राह्मणस्वं न मुञ्जतीति तात्पर्यविधयाऽऽह... ... २२६

१०३ ४५

२२१

'दानं बहुंविधाकारम्' (१) इत्यदिनोकानुवादपूर्वकं तपसाँ मध्ये यत्परं तत्कथयति युधिष्ठिरे-णानुयुक्तो भीष्मोऽनशनस्य परम-तपस्त्वमाख्यायं तद्धिषये भगीरथ-ब्रह्मणोः संवादं कथयति स्म। ब्रह्मलोकं गतो भगीरथः कन साधनेनात्र त्वमगाः '(७)' नि-ष्काणां वे हाददं ब्राह्मणेभ्यः शतम् (८) इत्यादिना 'साधनान्तराणि निरस्यानतेऽनदानं परमं तपः (४२) एतदाख्याय भीष्मः 'तस्मा-

अ० पृष्ठम् विषयः ন্তীত अ॰ दनशनैः ' (४४) इत्यादिना युधि-ष्ठिरमुपदिदेश ... १०४ १५७ ' शतायुरुक्तः पुरुषः शतवीर्यं-श्च जायते ' (१) इत्यादिना आयु-ब्मान् केन भवत्यल्पायुश्च केन भव-तीत्यादिके युधिष्ठिरप्रश्ने भीष्मः ' आचाराछभते ह्यायुराचाराछ-भते श्रियम् । आचारात्कीर्तिमा-भोति पुरुषः प्रत्य चेह च ' (६) इत्यादिना आचारस्यायुःश्रीकी-र्तिकामहेतुत्वमनाचारस्यायुरा-दिनाशकत्वं चाभिधाय 'ब्राह्मे मुहूर्ते बुद्ध्येत धर्माथौँ चानुचिन्त-येत्। उत्थायाचम्य तिष्ठेत पूर्वी स-न्ध्यां कृताञ्जलिः'(१६) इत्यादिना-ऽऽचारलक्षणं प्रतिपाद्यन् मध्ये आयुरादिनाशहेतूनप्याख्यायान्ते ' एष ते लक्षणोद्देशः' (५४) इत्या-दिनोपसंजहार। ... ... २३३ 'यथा ज्येष्ठः कनिष्ठेषु ' (१) १०५ १९ इत्यादिके युधिष्ठिरप्रश्ने ' ज्येष्ठ-वत्तात वर्तस्व ' (२) इत्यादिना ज्येष्ठक निष्ठयोर्वर्तनमभिद्धाति स्म भीष्मः... 'सर्वेषामेव वर्णानाम्' (१) १०६ ७२ इत्यादिके युधिष्ठिरप्रश्ने भीष्मोऽ-ङ्गिरसा कथितमुपवासविधि व्या-जहार ... पितामहेन विधिवद्यशाः १०७ १४४ प्रोक्ता महात्मना। गुणाश्चेषां यथा-तथ्यं प्रत्य चेह च सर्वशः ' (१) इत्यादिनोक्तयज्ञानुवादपूर्वकं द्रिद्राणामर्थन्यूनत्वादिविशिष्टाः नां कर्तु योग्यं यज्ञतुल्यफलकं विधि कथयेति युधिष्ठिरेणानुयु-को भीष्मो 'यस्तु कल्यं तथा सायं मुजानो नान्तरा पिवेत। यहिंसानिरतो नित्यं जुह्वानो जातवेदसम् ' (६) इत्यादिनाऽ-ध्यायशेषण तथाविधमुपवास-

पृष्ठम् विषयः श्लो॰ विधि व्याजहार 'यद्वरं सर्वतीर्थानां, यत्र चैव परं २०८ २१ शौचं तन्मे व्याख्यातुमहिसि '(१) इति युधिष्ठिरेण पृष्टी भीष्मो ' अगाधे विमले शुद्धे' (३) इत्या-दिना प्रश्नद्वयस्योत्तरं जगाद २४१ ' सर्वेषामुपवासानां यच्छ्रेयः १०९ १७ सुमहत्फलम् । यञ्चाप्यसंशयं लोके तनमे व्याख्यातुमहिसि '(१) इति युधिष्ठिरप्रश्ने तदुत्तरमाभ-धास्यन् भीष्मः स्वयं भुगीतकथन-मुखेन मार्गशीर्षप्रभृतिद्वादशमा-सेषु केशवादिद्वादशनामभिर्वं नादि कथयित्वा ' अतःपरं नोप-वासः ' (१७) इत्यादिनोपसंज-हार ... ' अङ्गानां रूपसौभाग्यम् ' (१) ११० १० इत्यादिके युधिष्ठिरप्रश्ले तदुत्तरं कथयन् भीष्मो ' मार्गशिषस्य मासस्य ' (३) इत्यादिना चान्द्र-वतमुपदिदेश ... 'श्रोतुमिच्छामि मत्यानां सं-१११ १३३ सारविधिमुत्तमम् ' (१) इत्या-दिषु युधिष्ठिरप्रश्लेषु भीष्मस्तत्का-लमागच्छन्तं बृहस्पति दृष्ट्वेनमनुयुं-क्वेत्यव्रवीत्। तत आगतं बृह्स्पार्त संपूज्य भत्यस्य कः सहायो वै ' (९)इत्यादिना मत्यस्य कः सहायः को वैनं मृतमनुगच्छतीति पृच्छ-न्तं युधिष्ठिरं प्रति सः 'एकः प्रस्-यते राजन् '(११) इत्यादिनाऽ-सहायत्वं प्रतिपाद्य 'धर्म एकोऽ-नुगच्छति' (१४)इत्युवाच। 'शरी-रनिचयं शातुं बुद्धिस्तु मम जायते' (२०)इत्यादिना धर्मा नुगमनमाक्षि-पति युधिष्ठिरे (पृथिवी वायुरा-काशमापो ज्योतिर्मनोन्तगः। बु-

द्विरात्मा च सहिता धर्म पश्यान्त

नित्यदा ' (२१) इत्यादिना तदु-

पपात्तं व्याजहार

बृहस्पातः।

अ॰ श्लो॰

११६ ४२

११७ २९

११८ २४

विषयः पृष्ठम् श्लो॰ अ० 'कथं रेतः प्रवर्तते ! (२७) इति युधिष्ठिरेणापृष्टो बृहस्पतिः ' अस-मश्रान्त यद्देवाः'( २८ ) इत्यादि-ना रेतःप्रादुर्भावादिकमाचचक्षे। ' जातः पुरुषो यथा प्रपद्यते तदु-च्यताम '(३१) इति युधिष्ठिरेण पृष्टो बृहस्पतिः ' आसन्नमात्रः पुरुषः ' (३२) इत्यादिना तदुत्त-रमाह समा जीवः स भगवन्कसः सुखदुःखे सम्भुते '(३४) इति युधिष्ठिरेण पृष्टो बृहस्पतिः 'कर्म-णा येन येनेह यस्यां योनौ प्रजा-यते। जीवो मोहसमायुक्तस्तन्मे निगद्तः श्रुणु ' (४१) इत्यादिना सुखदुःखभागित्वमा-जीवस्य ख्याय कर्मानुरोधेन प्राप्यान् गतिविशेषानप्याचष्ट... ...२४७ 'धर्मस्य गति श्रोतामेच्छामि ' ११२ ३१ (१) इति युधिष्ठिरेणानुयुक्तो बृह-स्पतिः 'कृत्वा पापानि कर्माणि' (३) इत्यादिनाऽधर्मगतिमनूद्य धर्मगति प्रदश्यं दानप्रशंसापूर्वक-मन्नद्वानादिना शुभगतिप्राप्त्या-दिकं व्याहार्षात्... 'अहिंसादीनां मध्ये कि श्रेयः' ११३ ११ (१) इति पुच्छन्तं युधिष्ठिरं प्रति 'सर्वाण्येतानि धम्याणि' (२) इत्यांद्यभिधाय खर्गे जगाम बृह-स्पातः ... 'कर्मणा मनसा वाचा' हिंसां ११४ १९ कुर्वन् कथं दुःखान्मुच्यते (२-३) युधिष्ठिरेण पृष्टो भीष्मः ' चतुर्विधेयं निर्दिष्टा ' (४) इत्या-दिना अहिंसाधर्ममाख्याय मांस-मझणानिषेधं तद्भक्षणे दोषं चाभ्य-धात … विश्वहिंसा परमो धर्मः ' (१) ३१५ ८५ इत्यादिना इदानीमहिसाधमें प्र-तिपादयतः पूर्व मांसैर्बहुविधैः प्रतिपादितवतश्च श्राद्धविधि

विषयः पृष्ठम् विरोधमुद्भाव्य दोषो भक्षयतः कः स्यात् (३) इत्यादि पृच्छति युधिष्ठिरे भीष्मः मांसस्याभक्ष-णाद्भाजन् (७) इत्यादिना अहि-साधमे प्रतिपाद्यन्मांसभक्षणा-भक्षणयोदीषगुणावभ्यधात् २५३ इसे व मानवा लोके (१) इत्यादिना मांसाभक्षणे ये गुणा-

युद्धे मृतानां गतिज्ञानार्थे युधिं-ष्टिरेण पृष्टो भीष्मः 'समृद्धौ वाऽ-समृद्धौ वा ' (३) इत्यादिनाऽ-स्मिन्संसारे समायाताः प्राणिनी येन भावेन ग्रुभे वाऽशुभे वा निरतास्तत्र कारणं कथयामीति प्रतिकायैतद्विषये व्यासकीटसं-वाद्रूपमितिहासमाह सम। शक-टमार्गे संत्रस्तो धावन कीटः सर्वज्ञेन व्यासेन 'कीट संत्रस्त-कपोऽसि' (९) इति पृष्टः 'शकटो मां न हन्यादिति भयेन पलायनं करोमि ' (११) इत्युवाच। पुनः ' कीटयोनी ते कुतः सुखम् ' (१५) इति व्यासेन पृष्टः स तद्योनावपि सुखं प्रतिपाद्य खस्य पूर्वजन्मनो वृत्तान्तं तत्स्मृतिकारणं चाख्याय खस्यागामिसुखं पप्रच्छ ... २५५

'शुभेन कर्मणा यद्वै' (१)इत्या-दिना व्यासेनोपदिष्टः कीटश्रकेण

| ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                             | 1    |       |                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------|-------|--------------------------------------|
| <b>१०</b> श्लो०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | विषयः पृष्ठम्                                               | अ०   | श्लो॰ | विषयः प्रष्ठम्                       |
| ि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | मन्नरारीरः क्षच्चियकुले जन्म पा-                            |      |       | २६१                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | । तत्रापि पुनर्वास आगत्य                                    | १२४  | 36    | 'सामदानयोर्भध्ये कि ज्यायः'          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | गोब्राह्मणकृते संग्रामे प्राणांस्त्य-                       |      |       | (१) इति युधिष्ठिरेण पृष्टो भीष्मः    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | त्वा ब्राह्मण्यं प्राप्य ब्रह्मभूतो                         |      |       | साम्रोगुणानाभिधाय तद्विषये केन-      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | विष्यसि ' ( २२-२३ ) इत्युवाच                                |      |       | चिद्रक्षसा धृतस्य साम प्रयोजय        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | २५६                                                         | , .  |       | तो ब्राह्मणस्य केनास्मि हरिणः        |
| १९ १५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | व्यासप्रसादाद्राजत्वं प्राप्तः                              |      |       | ता ब्राह्मणस्य क्षमास्म हारणः        |
| а                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ीटस्तपस्यंस्तुष्टेन व्यासेन प्रजा-                          |      |       | कृशः' (७) इति राक्षसप्रश्लोत्त-      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | लियुक्तस्तत्कुर्वस्ततो वनं                                  | 1000 |       | रं दानाख्यानमाख्याति सम २६२          |
| 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | वः ग्रेंच नामामाम्बरम् । त्या                               | १२५  | 58    | अयोधिना दारिद्रेण कि कर्त-           |
| <u>ن</u><br>د                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | तः प्रत्य ब्राह्मण्याम्वाप । तत्रा-                         |      |       | व्यम् ' (१) इति युधिष्ठिरेणानुयु-    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | व्यासोपदेशाद्धमीचरणं कुर्व-                                 |      |       | को भीष्मः 'श्रुणुष्वावहितो राज-      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | तनातनं ब्रह्म प्राप २५७                                     | · ·  |       | न् धर्मगुह्यानि भारत' (४) इत्या-     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 'विद्यातपोदानानां कि विशि-                                  |      |       | दिना धर्मगुह्यानि कथयन् देव-         |
| ष्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ति (१) इति युधिष्ठिरानुयुक्तो                               |      |       | द्रतिपतृसंवादमुखेन श्राद्धविधि       |
| र्भ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ष्मो मैत्रेयव्याससंवादकपेति-                                |      |       | शक्रविद्युत्प्रभबृहरूपतिवाक्यानि     |
| ह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | सिकथनमुखेनोत्तरमाह स्म।                                     |      |       | तथा देवतर्षिपितृसंवादमुखेन           |
| य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | दुच्छया चर्न्छ्यासः कटाचिद्रा-                              |      |       | पितृत्विप्तप्रदं नीलवृषोत्सर्गं ताई- |
| रा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | णस्यां मैत्रेयमागत्य तेन स-                                 |      |       | धिं चाचष्ट २६५                       |
| 79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | हारपूर्वकं दत्तमन्नं भुकत्वा                                | १३६  | 40    | 'केन ते च भवेत्र्यातिः (१)           |
| वि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | स्मितः सन्प्रातिष्ठत। तदा तेन                               | 3.14 | 70    | इत्यादिनेन्द्रविष्णुसंवादमुखेन       |
| वि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | स्मयकारणं पृष्टस्तदाख्याय दा-                               | ,    |       | इत्याद्नन्द्राय खुल ना रख            |
| नं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | प्रशाशंस २५८                                                |      |       | ब्राह्मणादिपूजनस्य विष्णुतुष्टि-     |
| - 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                             |      | •     | हेत्त्वं बलदेववाक्यात्प्रात्र्गवा-   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | यासादनुकां संप्रार्थ्य भाषमाणो                              |      |       | दिस्पर्शस्य पापनाशहेतुत्वं देवानां   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | त्रयः 'निर्दोषं निर्मलं चैवं वच-                            | . ,  | • • • | वाक्यादुपवासग्रहणत्रतसंकल्पा-        |
| The state of the s | दानसंहितम् ' (४) इत्यादिना                                  |      | •     | दिविधि धर्मवाक्याद्तिथिपूजन          |
| 41 3 7 T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | त्रगुणाधीनत्वं दानफलस्याभि-                                 |      |       | मित्रवाक्याद्रोब्राह्मणात्रीनां पाद- |
| વ<br>જ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | य तपः श्रुतं च योनिश्च '(७)                                 |      | Ì     | स्पर्शनिषेधं विश्वामित्रवाक्याद्गज-  |
| २र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | याद्गा तात्पयविधया तपः-                                     |      |       | च्छायाश्राद्धमाहात्म्यं गोवाक्यात    |
| २२ <b>२</b> ०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ते प्रशश्सं २५९                                             |      | • • • | ' बहुले सम्बें ' (३८) इति मञ्जण      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | व्यासो मैत्रेयप्रसंसापूर्वकम्                               |      |       | गोवन्द्रनादिकं सप्ताषव्रह्मसवाद      |
| ten a property                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | अह दान प्रशंसामि ' (५) इत्या-                               |      |       | मनेन दरिदस्य यश्फलप्राप्त            |
| ि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | वा वार्षाच्या करि                                           |      |       | साधनं चामिदधाति सम भीष्म             |
| दा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | निप्रशंसापूर्वकं पनरूपदिदेश।                                |      |       | २६७                                  |
| मै                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | त्रेयश्च तं प्रणस्य प्रदक्षिणीकृत्य                         | 3310 | 90    | विभावस्वाक्येन स्रोमस्यार्ध          |
| च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | गमनमनुजन्न २६०                                              | 110  | 11    | दानादिकं, श्रीवाक्येन प्रकी          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                             |      |       | णभाजनादिव्जनमंगिरावाक्येन            |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | त्यादिना स्वत्कायाम्यान्यस्य ।                              |      |       | णभाजनाविष्णगमागरावाक्यन              |
| Other base of the second second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | CALL CALLS AND THE REAL PROPERTY.                           | 1    |       | सुर्वचलामूलहरतन करञ्जके संव          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | न्याः केकरयाः शाणिडल्याश्च                                  |      |       | त्सरं दीपदानस्य प्रजावधंकत्वं        |
| **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | न्याः कैकण्याः शाणिडल्याश्च<br>वादं द्वारीकृत्य तं व्याजहार |      | •     | गार्ग्यवाक्येनातिश्यदीपदानादि        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | र र र र र प व्याजहार                                        | 1    |       | के, धौम्यवाक्येन भिन्नभाण्डा         |

| Carlo de Carlo Campo Carlo Carlo | a to the second |                       |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| अ॰ श्लो                          | विषय:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | व्यम्                 |
|                                  | दिवर्जनं, जमदाश्चिवाक्येन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | •                     |
| •                                | शुद्धेः कर्मफलशुद्धिहेतुत्वं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -                     |
|                                  | धाद्भीष्मः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | २६८                   |
| १२८ ११                           | ' किञ्चिद्धर्म प्रवश्यामि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |
|                                  | इत्यादिना वायुक्तं मनुष                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |
|                                  | वहं धर्मरहस्यमव्रवीद्भीष                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |
| १२९ १२                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -                     |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | २६९                   |
| १३० ४०                           | अरंधतीकाथितं कपित                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |
| •                                | दिकं धर्मरहस्यम्। ऋषीः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |
|                                  | मेनाभिहितं चित्रगुप्तोक्त                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | _                     |
|                                  | <b>स्यम्</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | २७१                   |
| १३१ १२                           | देवर्षिपितृप्रश्नानुरोधेन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | प्रम-                 |
|                                  | थैः कथितं धर्मरहस्यम् .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |
| १३२ १७                           | रेणुकप्रश्नानुरोधेन र्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |
|                                  | कथितं धर्मरहस्यम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |
| १३३ ९                            | महादेवाभिहितं धर्म                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |
| 6542 946                         | स्कंदेनोपादिष्टं धर्मरह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | २७३                   |
| .१३४ १७                          | च्छकथितं सर्वधमरहरू                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |
|                                  | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | २७३                   |
| १३५ २१                           | के भोज्या ब्राह्मणस्येह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |
|                                  | इत्यादिना याधिष्ठिरेणा नुयु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |
|                                  | ष्मो ब्राह्मण। दीनां भोज्यान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |
| 。 <del>"</del> ""阿尔克斯"。          | शूद्राद्यश्वभोजने दोषानप्यः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |
| 926 26                           | नासागरम स्थापना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 208                   |
| १३६ २५                           | ब्राह्मणस्य हव्यकव्ययोः प्रभोज्ये च प्रायाश्चित्तानि इ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |
|                                  | धिष्ठिरो यद्पुच्छत्तस्योत्त                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | र्थे बेर्ड-<br>इ. घर- |
|                                  | न्भीष्मो घृतादिप्रतिग्रहप्राय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |
|                                  | न्याख्याय मृतकस्य तृती                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | A 1                   |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |
|                                  | भोजनादीनां तान्याचष्ट .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |
| १३७ ३२                           | 'दानेन वर्ततेत्याह' (१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ) इत्या-              |
|                                  | दिना दानपतसोर्भध्ये कि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | श्रष्टाम-             |
| •                                | त्यभिप्रायके युधिष्ठिरप्रश्ने                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | भाष्मः                |
|                                  | 'शृणु यैर्धमीनेरतः ' इत्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | गाद्ना                |
|                                  | दानं प्रशंसंस्तेनात्रेयादीन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | मुत्तम-               |
|                                  | लोकावाप्तिमाख्यत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | २७६                   |
| ३३८ ११                           | 'दानं कतिविधं देयम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | '(3)                  |
| 240                              | इत्यादिना युधिष्ठिरेण कृते                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | षु प्रश्लेषु          |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |

প্টা ০ विषयः पृष्ठम् भीष्मः 'श्रुणु तत्त्वेन कौन्तेय' (४) इत्यादिना दानस्य पंचविधत्व-कथनपूर्वकं तत्फलादिकं व्याज-हार पितामह महाप्राज्ञ ' (१) १३९ ५० इत्याद्ना प्रशंसापूर्वकं युधिष्ठि-रेणोक्तो भीष्मस्तद्वाक्यं श्रुत्वा ' अस्य विष्णोः शंकरस्य च प्रभावं रुद्ररुद्राणीसंवादं च क्थ-यामि ' (८-९) इति प्रतिजन्ने। द्वादशवार्षिकं व्रतं चरन्तं श्रीकु-व्णं द्रष्टुं नारदादय आजन्मः, ते च श्रीकृष्णेन सत्कृतास्तत्समीप उपाविश्य मधुरा धर्मसहिताः कथाश्चकः। एतदन्तेरऽकस्माद्ध-गवन्नेत्रनिर्गतो विह्नः सर्व पर्वतं द्ग्ध्वा भगवत्पादावस्पृशत्। भग-वांश्राञ्जिना दग्धं पर्वतं सौम्यैर्देष्टि-पातैः पुनः प्रकृतिस्यं चकार। एत-दाश्चर्यदर्शनेन विस्मिता सुनयो भगवता विस्मयकारणं सन्तः 'प्रथमं वहार्निर्गमनादिकं ब्रुहि पश्चाद्यच्छूतं यच दष्टं तद्व-- क्यामहें (२६-२९) इत्युचुः। भगवान्वासुदेवः 'व्रतचर्यापरी-तस्य ' (३२) इत्यादिना आतम-समपुत्रलाभार्थं वतं चरितवतो ममायमात्मा मद्धकत्रादाश्चरूपेण निःसृत्य ब्रह्माणं द्रष्टुं गतस्तेन ' तेजसोऽधेन पुत्रस्ते भवितेति-वृषध्वजः ' इत्युक्ती ममांतिक-शान्तोऽभूदित्याख्याय मागत्य तानप्रति यच्छूतं यच वो दष्टं तद्-ब्रवन्तु भवन्त इत्युवाच। तैश्र तत्कथयितुं प्रेरितो नारदो वक्तुमुपचक्रमे २७९ पुण्ये हिमवति गिरौ तपश्चरन् १४० ५१

महादेवो महर्षिभिरभिवंदितच-

रणः सभायामुपविवेश । तदोमा-

पार्श्वत आगत्य नर्मार्थ महादेव-

श्लो॰ अ०

विषयः

पृष्ठम्

स्य नेत्रे पाणिभ्यां समावृणोत्। तदा सर्वस्मिँ हो के नष्टा हो के उक-स्मात्तस्य छलाटे तृतीयं नेत्रं सम-भृत् । तत्तेजसा दग्धं हिमालयं पुनरुमाप्रार्थनया भगवान्प्रकृतिस्यं चके। तत उमाप्रश्नानुरोधेन तृतीय-नेत्रोत्पत्तिकारणादिकमभिधाय 'भगवन् केन ते वक्त्रम्' (४६) इ-त्यादिना पुनरमयाऽनुयुक्तो महा-देवस्तदाख्यातुमुपचक्रमे... २८०

३४१ ११५

उमया पृष्टो महादेवः 'तिलोत्त-मा नाम पुरा' (१) इत्यादिना ख-स्य वक्त्रचतुष्टयप्रादुभीवकारणं जिटलत्वनीलकण्ठत्वकारणे वृष-भध्वजत्वकारणं चाख्यातवान्। 'निवासा बहुकपास्ते' (१३) इत्या-दिनोमया रमशाननिवासकारणे पृष्टे महादेवो 'मेध्यान्वेषी' (१६) इत्यादिना तदब्रवीत्। 'धर्मः किं-लक्षणः प्रोक्तः' (२३) इत्यादिना धर्मलक्षणे उमया पृष्टे महादेवः 'अहिसा, सत्यवचनम्' (२५) इ-त्यादिना धर्मस्य पञ्चविधत्वमा-ख्याय पुनरुमाप्रश्नानुरोधेन 'रह-स्यश्रवणं धर्मः' (३५) इत्यादि-ना चातुर्वण्यंधर्मानाचष्ट । सर्व-साधारणं धर्मे श्रोतुसुमया पृष्टो महेश्वरः 'ब्राह्मणा लोकसारेण' (६२) इत्यादिना ब्राह्मणधर्मकथन-पुरःसरं त्रिवर्गसाधारणं धर्ममा-ख्याय मोक्षसाधनभूतं निवृत्ति-धर्म 'निवृत्तिलक्षणस्त्वन्यः' (८०) इत्यादिना बभाषे। ऋषिधर्म ज्ञातुसुमया पृष्टो महेश्वरो 'हन्त तेऽहं प्रवक्ष्यामि' (९५) इत्यादिना तमब्रवीत ... २८४

१ध२ ५९ 'देशेषु रमणियेषु' (१) इत्या-दिना वानप्रस्थधमेषु मया पृष्टेषु महादेवः 'वानप्रस्थेषु यो धर्मः' (४) इत्यादिना तमुदैरयत्। 'ज्ञान-

श्लो॰ अ०

विषयः

पृष्टम्

गोष्ठीषु ये संसिद्धा वनवासिनः। स्वैरिणो दारसंयुक्तास्तेषां धर्मे कथय' (२०-२१)इत्युमयाऽनुयुक्तो महेश्वरः 'स्वैरिणस्तपसा देवि सर्वे दावविहारिणः' (२२) इत्यादिना तमभ्यधात्। 'आश्रमाभिरतास्ता पसादयः केन कर्मणा फलं प्राप्तु-वन्ति' (३४) इत्यादिके उमाप्रश्ले 'उपवासवतैद्रिंडन्ता' (३८) इत्या-दिनोत्तरमाह स्म महादेवः २८६

१४३ ५९

'केन कमीवपाकेन वैद्यो ग-च्छति शुद्रताम्' (२) इत्यादिनाः केन कर्मविपाकेन वैश्यः शूद्रतां, क्षत्रियो वैश्यतां, द्विजः क्षत्रियतां,

विप्रः शूद्रतां, क्षत्रियश्च शूद्रतां, यातीत्यादिक उमाप्रश्ने 'ब्राह्मण्यं

देवि दुष्प्रापम्' (६) इत्यादिना ब्राह्मणादिकमेकथनपूर्वकं तत्तत्क-

में व्यत्ययादिना तत्तद्वभक्षणा-

दिना च प्रातिलोम्यं भवतीत्याह स्म महादेवः ... 🙄

१४४ ६०

'धर्माधर्मों नृणां ब्रुहि' (१) इ-त्यादिनोमया कृतेषु प्रश्लेषु तदु-त्तरं वद्नमहादेवः 'देवि धर्मार्थ-तत्त्वक्षे' (४) इत्यादिना कर्मबन्ध-निवृत्तिहेत्नि कमाण्याभिद्धद-थीत्तिष्विपरीतानि बन्धहेत्नीत्य-भ्यधात्। 'वाचा तु बध्यते येन' (१८) इत्यादिनोमया पृष्टो महा-देवः 'आत्महेतोः परार्थे वा' (१९) इत्यादिना बंधनिवृत्तिहेतुं वाच-मभिद्धद्थां चिद्वपरीतां बन्धहेतुं व्याजहार। 'मनसा बध्यते येन' (२८) इत्यादिनोमया पृष्टो महा-देवः 'मानसेनेह धर्मेण' (२९) इ-त्यादिना बन्धानिवृत्तिहेतून् मा-नसद्यापारानभिद्धद्र्यात्तिद्विप-रीतान्बन्धहेत्नवोचत्। 'केनायु-र्लभते दीर्घम्' (४२) इत्यादिना दीर्घायुष्ट्वाटपायुष्ट्वादिकारणे उमया

पृष्ठम्

श्लो॰ विषयः अ॰ विषयः श्लो॰ पृष्ठम् अ० दत्यद्भुतं वृत्तम्' (५४) इत्यादिनो-पृष्टे महाहेवः 'हन्त तेऽहं प्रवक्ष्या-पसञ्जहार। पतदाकर्ण्य धृतरा-मि' (४८) इत्यादिना तत्कथयाति ष्ट्रादयो जह्युः ... २९८ १४९ १४२ 'किमेकं दैवतं लोक' (२) ' किशोलः किसमचारः'(१) १४५ ६४ इत्यादिषु युधिष्ठिरप्रश्लेषु भीष्मः इत्यादिना पार्वत्या पृष्टो महादेवः 'जगत्प्रभुं देवदेवम्' (४) इत्यादि-'दाता ब्राह्मणसत्कर्ता' (२) इत्या-नोत्तराण्यभिधाय विष्णोनीमस-दिना स्वर्गगामिनस्तत्प्रसंगेन हस्रं में (१२) इत्याद्यक्तवा 'ॐ विश्वं निरयगामिनश्चाचष्ट। 'इमे म्लु-विष्णुर्वषद्कारः' (२४) इत्यादिना ष्या दृश्यन्ते' (४३) इत्यादिना विष्णुसहस्रनामान्याख्याय तच्छ्-केन कर्मविशेषेण प्रज्ञावदादयो वणादिफलं चाचख्यौ ... ३०३ भवन्तीति पार्वतीप्रश्चे महादेवः १५० ८२ 'कि जप्यं जपतो नित्यं भवे-'ब्राह्मणान्वेदविदुषः' (४७) इत्या-द्धमेफलं महत्' (१) इत्यादिके दिना तदुत्तरमाख्याय 'सावद्यं युधिष्ठिरप्रश्ले भीष्मो 'व्यासप्रो-किंतु वै कर्म' (५४) इत्यादि पार्व-क्तां सावित्रीं श्रृणुं (४) इत्युक्त्वा तीप्रश्ने पुनस्तदुत्तरं पुनः 'अपरे 'नमो विसष्ठाय' (१०) इत्यारभ्य स्वरुपविज्ञानाः 'इत्यादिप्रश्ने तदु-'पापस्य सुकृतस्य च' (५८) इत्य-त्तरं चाचख्यौ ... ... २९२ न्तेन सावित्रीमुपदिश्य 'पतान्वै स्त्रीधर्मान् बातुं महादेवेन पृष्टा त्रुष्ठह ६१ पार्वती 'त्वइर्शनार्थमागताभि-कल्यमुत्थाय' (५९) इत्यादिना तत्पाठफलमब्रवीत ... ३०५ र्गगादिभिः सह विचार्य कथया-'के पूज्याः के नमस्कार्याः' (१) मि' (१३-१४) इत्यभिधाय ततो १५१ २३ इत्यादिना युधिष्ठिरेणानुयुक्तो गङ्गयाऽनुश्चाता सती स्त्रीधर्मान् भीष्मो 'ब्राह्मणानां परिभवः' (२) कथयाति सम इत्यादिना प्रशंसापूर्वकं ब्राह्मणा-'वासुदेवस्य माहात्म्यं श्रोतु-१४७ ६२ नां पूज्यत्वादिकमनुजगाद ३०६ मिच्छामः' (१) इति मुनिाभः पृष्टो महादेवो ब्रह्माणमारभ्य वसुः 'कां तु ब्राह्मणपूजायाम्' (१) १५२ २८ इत्यादिना कि फलं कं च कर्मों-देवपर्यन्तं वंशपरंपरामभिधाय वसुदेवात्कुष्णजन्मादिवृत्तान्तं चा-द्यं हृष्टा ब्राह्मणानचयसीति ख्याय 'तस्मात्स वाग्मी धर्मज्ञः' युधिष्ठिरस्यानुयोगे भीष्मः 'अत्रा-प्युदाहरन्तीमम्' (२) इत्यादिना (४५) इत्यादिना नमस्यत्वादिक-ब्राह्मणानां पूज्यत्वे पवनार्जुनसं-मवादीत ... ... ... वादेतिहासं कथयति सम। दत्ता-'अथ व्योक्ति महाञ्याब्दः' (१) ३४८ ६६ इत्यादिना नारदेन शिवपार्वती-त्रेयवरप्रदानेन लब्धसहस्रबाहुर-र्जुनो वीर्यमदात 'को वाऽस्ति संवादकथनोपसंहारे कृते मुनयः सदशो मम' (१२) इत्याद्यवाच। श्रीकृष्णं प्रणम्य प्रदक्षिणीकृत्य तद्वाक्यान्ते 'न त्वं सूढ विजा-जग्मुः। भीष्म पतत्सर्वमाख्याय नीषे' (१४) इत्याद्याकाशवाणीं 'सोऽयं नारायणः' (१९) इत्यादि-श्रुत्वा 'कुर्यो भूतानि तृष्टोऽहम्' श्रीकृष्णमाहात्म्यमभिधाय मा (१५) इत्यादिना तामाक्षिपन्तं तं 'भगवांश्चाप्याजेवपरः' (३७) इ-प्रत्यन्तिरिक्षस्थो वायुः 'त्यजैनं त्यादिना युधिष्ठिरमुपदिइय 'पत-

विषयः ঞ্চী০ पृष्टम् अ० कलुषं भावम्' (२४) इत्याद्यवाच। तेन पुनः कस्त्वमित्युक्तो वायुरा-त्मानं कथयाति स्म। स च पुनस्तं पप्रच्छं 'श्रुणु मूढ गुणान कांश्चित' (१) इत्यादिना कश्यपादिनिद्शन-कथनपूर्वकं ब्राह्मणान् प्रशशंस वायुः 'इमां भार्मे द्विजातिभ्यो दि-तसुर्वे दक्षिणां पुरा' (१) इत्यादि-नाङ्गराजेन द्विजातिभ्यो दक्षि-णात्वेन दीयमाना पृथ्वी कुद्धा सती स्थूलं खरारीरं त्यक्तवा यदा ब्रह्मलोकं जगाम तदा कश्य-पो मह्या त्यक्तं देहं योगबलेन प्रावेश्य दिव्यानि त्रिशद्वर्षसह-स्नाणि स्वयं भूमिरभूत्। ततः प्रभृति भूः काइयपी जन्ने इत्या-ख्यायिकामाह वायुः। पुनवायु-रुतथ्यकथां कथयन् वरुणकृत-मुतथ्यभायाहरणमुतथ्यप्रेषितस्य नारदस्य वरुणकृतं प्रत्याख्या-नमुतथ्यदत्तं वरुणशापं शाप-भीतेन वरुणेन कृतमुतथ्याय त-द्भार्यासमर्पणमुतध्यकृतवरुणमो-चनादिकं चाख्यायोतथ्यो वरः क्षत्रियो वा वर इति बूहीत्यु-तूष्णींभूते सहस्रार्जुने वायु-देवप्रार्थनयाऽगस्त्येन स्वतेजसा कृतं दानवहननं तथा इन्द्रप्रार्थे-तेन वसिष्ठेन कृतं खिळदानवह-ननादिकं चाभिधाय वसिष्ठो वरः श्रात्रियों वा वर इति वदेखवादीत तृष्णींभूतेऽर्जुने पुनर्वायुस्तम-सि प्रवृत्ते दानवैर्युध्यमाना देवा यदा पराबभू बुस्तदेन्द्रप्रार्थनयाऽ-त्रिः सोमस्यात्मको दानवान्वदाह । तत्तेजसा देवा

अ० श्लो०

विषयः

पृष्ठम्

अपि तान् जच्नुरित्युक्तवा च्यव-नेऽिश्वनोः सोमग्रहं दातुं प्रवृत्ते तं हन्तुमिन्द्रेणोद्यतं वज्रं स्तम्भ-यित्वेन्द्रपराभवार्थं तत्कृतं मदा-सुरिनमाणादिकं चाख्याय 'व्रवी-स्यहं ब्रहि वा त्वं क्षत्रियं व्राह्मणा-द्वरम् ' (३५) इत्युवाच ... ३१२

१७७ २७

तृष्णीभृतेऽर्जुने पुनर्वायुः
'मदास्यगतेषु देवेषु तत्काले च्यवनेन भूमी हतायां देवा ब्रह्माणं
शरणं गत्वा द्यौः कपैराक्रान्ता
भूश्च च्यवनेनाक्रान्ता' इत्याचख्युः।
ततो ब्राह्मणान् शरणं गच्छतेति
ब्रह्माञ्चया शरणमागत्य देवैः कपहननार्थं प्रार्थिता ब्राह्मणा ज्वालेतानग्नीन् पृष्ट्वा कपान् जच्छिरित्याद्याह्य स्म । वायूपदेशादर्जुनोः
'जीवाम्यहं ब्राह्मणार्थम्' (२४)
इत्याद्यवाच । वायुश्च तं प्रति
ब्राह्मणान् क्षात्रधर्मेण इत्याद्यव्याद्यवाच . ३१३

१५८ ४६

'ब्राह्मणानर्धसे राजन'(१) इत्यादिके युधिष्ठिरप्रश्ने भीष्मः 'एष ते केशवः सर्वमाख्यास्य-

ति महामातिः (३) इत्याद्यक्तवा भगवन्माहात्म्यं व्याजहार ३१६

१५९ ५६

'ब्र्हि ब्राह्मणपूजायां च्युष्टि त्वं
मधुस्दन। वेत्ता त्वमस्य चार्थस्य
वेद त्वां हि पितामहः' (१) इति
येदिष्ठिरेण पृष्टः कृष्णः 'प्रदुक्तं
युधिष्ठिरेण पृष्टः कृष्णः 'प्रदुक्तं
प्रति यद्हमब्रुवं तत्कथयामि'
(३-६) इत्याह स्म। 'किं फलं,
ब्राह्मणेष्वस्ति' (३) इत्यादि पृच्छनतं प्रदुक्तं प्रति 'च्युष्टि ब्राह्मणपुजायाम्' (७) इत्याद्यक्तवा ब्राह्मणान् प्रशस्य 'अवसन्मद्गृहे तात
ब्राह्मणो हिरिपिङ्गलः' (१४) इत्याद्याच्यम्। 'दुर्वाससं वासयेत्को
ब्राह्मणं सत्कृतं गृहे' (१६)इत्यादिगाथा गायन्तं दुर्वाससमहं स्वगृहे

**अ**ं श्लो॰ विषयः पृष्ठम् ः अवासयं सः च कदाचिद्रहृनां सहस्राणामन्नं बुभुजे, कदाचित्ख-्राप्त र रूपम् । कदाचित्स गृहान्निर्गतो न पुनराजगाम। कदाचिद्गृहमा-गत्य सञ्चयास्तरण गृहं द्ग्ध्वा ं निर्गतः पुनरागत्य<sup>ः (</sup> कृष्ण पाय-समिच्छामि '(२२) इत्युवाच। जन्म ततो मया निवेदितं पायसं भुक्तवा अवाशिष्टेन पायसेनाङ्गा-नि लिम्पस्व इति तेनाश्वप्तोऽविमृ-इयाङ्गानि न्यलेपयं तद्नु श्रया त्व-नमात् राविमण्या अप्यङ्गानि न्य ले-पयम्। उभावप्यावां रथे धुर्यवद्यो-जायित्वा खयंरथारूढो राक्मणीं प्रतोदेन तुद्न् राजमार्गेण निर्ज-गाम। वजात तस्मिन्श्रमाद्वाक्म-ण्यां स्खलितायां स्थात्प्रस्कद्यो-त्पथेन धावन्तं तमन्वहमप्यधा-वम्। तदा जितकोधं मां दङ्घा सुप्रसन्नो महां रुक्मिण्ये च वरान् दत्वाऽन्तर्दधे। अहं च 'यतिक-चिद्राह्मणो ब्यात्तत्सर्वे कुर्याम् (५१) इत्येतद्वतं कत्वा गृहं प्रावि-शम् ... ... ' दुर्वाससः प्रसादाद्यद्विज्ञानं द्धह० ४४ प्राप्तं तदाख्यातुमईसि ' (१) इति युधिष्ठिरप्रश्चे प्रातः स्वेन क्रियमाणं शतसदीयजपं दश्न-यज्ञविध्वंसनप्रकारं, त्रिपुरहन-

नप्रकारं, चाचष्ट श्रीकृष्णः ३१९ पुनः श्रीकृष्णो 'युधिष्ठिरमहा-बाहों (१) इत्यादिना रुद्रस्य महा-भाग्यं निबोधेत्युक्तवा तस्य घोर-सौम्ये तनू निक्येश्वरादिनाम्नां निर्वचनादिकं व्यवृणोत् ... ३२०

इहर हर

इहर २९

'निर्णयविषये प्रत्यक्षागमयो-र्मध्ये कि कारणम् (२) इति यु-धिष्ठिरानुयोगे 'नास्त्यत्र संशयः कश्चिदिति मे वर्तते मितः। शृणु वक्ष्यामि ते प्राज्ञ सम्यक्तवं मेऽनु-

अ० श्लो०

विषयः

. - पृष्ठम् . पृच्छसि' (३) इत्यादिनाऽऽगमब-्रे लीयस्त्वतात्पर्यक्रमुत्तरं जगाद भीष्मः । प्रत्यक्षानुमानागमानां . . . मध्ये - कि प्रवलं प्रमाण-मिति युधिष्ठिरप्रश्ने भीष्मो 'धर्म-स्य हियमाणस्य' (११) इत्यादिन ना वेदस्यैव मुख्यं प्रामाण्यं प्रत्य-आजुमानयोद्यमिचारित्वादित्ये-तत्तास्पर्यकमुत्तरमञ्ज्ञीत्। 'वेद्प्र-त्यक्षाचार रूपप्रमाणत्रैविध्ये धर्म-स्यैकत्वं कथम् ' (१७-१८) इति यु-धिष्ठिरेण पृष्टो भीष्मो 'धर्मस्य हियमाणस्य बलवद्भिर्दुरात्म-भिः। यद्येवं मन्यसे राजस्त्रिधा धर्मविचारणां (१९) इत्यादिना एक एव धर्मः प्रमाणत्रितयसंवा-देन परीक्षणीय पत्येतत्तात्पर्यक-मुत्तरमदात्। धर्ममसूयतां तत्प-र्युपासकानां च गति पृष्टो भीष्मो 'रजसा तमसा चैव' (२८) इत्या-दिना तां कथयति सम। युधिष्ठिर-स्यासाधुसाधुरूपादि।जिज्ञासया प्रश्ने 'दुराचाराश्च दुर्धर्षाः' (३३) इत्यादिनोत्तरम्भिद्धदसाधून् साधूंश्चाख्याय तेषामाचरणं चाह भीष्मः... ३२३

१६३ १४ नाभागधेयः प्राप्तोति धनं सु-बलवानपि 'इत्याद्यभिद्धानं यु-धिष्ठिरं प्रति भीष्मः ईहमानः स-मारम्भानित्यादिना सुखाद्याप्ती प्रमाणं कमेंवेति बुद्वा स्थिरो भ-वेत्युवाच... ... ... ... ३२४

'कार्यते यच क्रियते' (१) इत्या-१६४ १५ दिनाऽध्यायेन धर्मप्रशंसापूर्वक भीष्मस्योपदेशः... ... ... ३२५

'कि श्रेयः पुरुषस्येह कि कुर्व-१६५ नसुखमेधते। विपापमा स भवेत्के-न किं वा कल्मषनाशनम्' (२) इति युधिष्ठिरानुयुक्तो भीष्मो 'अ-यं दैवतवंशो वै ' (३) इत्यादिना

স্ঠীত Blo विषय: पृष्ठम् त्रिसन्ध्यं पठनात्कलमषहरं दैवत-वंशं गङ्गादिनदीहिं मवदादिपर्ध-तान्पूर्वादिदिगवस्थितान्यवक्रीता-दिऋषीन् नृगादिराजषींश्चाकथ-यत ...

जनमेजयस्य 'दारतल्पगते भी-१६६ १७ ष्में (१) इत्यादिके प्रश्ने वैद्याम्पाय-नः 'अभून्मुहूर्त स्तिमितम्' (४) इत्यादिना सर्वेषु तुष्णीं भूतेषु व्यासप्रेरितेन भीष्मेणानुकातो युधिष्ठिरो धृतराष्ट्रादीन् पुरस्कृत्य

(२) भीष्मस्वर्गारोहणपर्व ३२८-३३२

हस्तिनापुरं जगामेत्याह स्म ३२७

१६७ ५२ युधिष्ठिरो हस्तिनापुरमागत्य नारीः सान्त्वयित्वा उद्गयने प्रवृत्ते भीष्मसंस्कारार्थे सामग्री-सहितो निर्गत्य भीष्मं प्रति 'यु-धिष्ठिरोऽहं नृपते' (१९) इत्याद्य-वाच। भीष्मो भारतादीन्दष्टा यु-

*শ্*তী ৽ Bo

विषयः धिष्ठिरं प्रति 'दिष्ट्या प्राप्तोऽसि कीन्तेय' (२६) इत्याद्यभिधाय धृ-तराष्ट्रं प्रति 'राजन्विहितधमोऽ-सि (३०) इत्याद्यपदिश्य श्री-कुष्णं प्रति 'भगवन्देवदेवेश' (३७) इत्यादिना 'त्वयाऽहं समनुका-तो गच्छेयं परमां गतिम्' (४५) इन त्यन्तमभ्यधात्। वसुलोकप्राप्त्य-र्थे श्रीकृष्णेन प्रशंसापूर्वकमनुद्धा-तो भीष्मः पाण्डवान्प्रति 'प्राणा-नुत्स्रष्टुमिच्छामि' (४९) इत्याद्यु-

पृष्टम्

१६८ ३७

योगेन प्राणधारणां कृत्वा भी-ष्मे खर्गमारूढे युधिष्ठिराद्यश्चन्द-नादिना भीष्मशरीरं दाहेन सं स्कृत्योदकदानार्थे गङ्गां जग्मुः। युधिष्ठिरादिभिषद्कदाने कृते उ-द्कान्त्रिगत्य भीष्मपराक्रमकथन-पूर्वकं विलापं कुर्वती गङ्गा कृष्ण-व्यासाभ्यां बोधिता विशोका स-ती पुनर्जलं प्राविवेश। गङ्गयाऽ-नुकाताश्च सर्वे न्यवर्तन्त ३३१

॥ इत्यनुशासनपर्वाविषयानुत्रमणिका समाप्ता ॥





## Unima violeta irrita ire caraz

#### THE PARTY OF THE P sufficience receptables such

### terpipe pare growing the termina

## 

दानधमपूर्व १

नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमस्। देवीं सरस्वतीं चैव ततो जयमुदीरयेत् ॥ १

युधिष्ठिर उवाच। शमो बहुविधाकारः सूक्ष्म उक्तः पितामह। न च में हृद्ये शान्तिरास्त श्रुत्वेद्मी हशम् १

fript bein

अस्मिष्यर्थे बहुविधा शान्तिकका पितामह। खकृते का उ शान्तिः स्याच्छमाद्वह विभादपि

॥ श्रीगणेशाय नमः॥ यज्ज्योतिस्तमसः परं महद्देश निर्माय रूपाणि त-श्वामानि प्रविमज्य च व्यवहरू त्येतेश्रहायां गतम् ॥ आनन्दैकरसं तद्वयम्थो क्रिक तन्मायया देवकी-कुन्तीसत्यवतीषु जनम धृतवत् कृष्णत्रयं पातु नः ॥१॥ गोपाल-नहियण-लक्ष्मणार्थान् धीरेश-गंगाधर-नीलकण्डान्॥ चिन्तामाण साम्बह्यायं च नत्वा व्याकुर्महे भारतदानधर्मान्।। २॥ धर्म त्रिषु द्रविणमष्टस काममोक्षा-वकत्र पर्वाणि निकपितवान्युनीन्द्रः।

तत्साधनानि सुबहुनि सहप्रमाणा न्यत्रा तुरास निकपर्वाण वाणितानि है

तत्रं पूर्वस्मिन्पवणि शोकतरणोपायः सम्यङ्जिङ्धिः तस्तयाऽपि दृष्टदुःखं निदिध्यासनमन्तरेण न निवर्तत इति तत्प्रधानं प्रकरणमारभमाणः पूर्वे तावल्कताकृतस्तापः निमित्तं कर्तृत्वाभिमानं त्याज्यितं प्रश्नमम्बायमार्भते । तत्रापि युक्तिशतेनापि कर्तुत्वासिमानस्य दुस्त्यजत्वे युधिष्ठिरप्रश्रमुखेनावतारयति-युधिष्ठिर उवाच श्रमा महुविधाकार इत्यादिना । शमः शोकतरणीपायः बहुविधः कालादप्रेश्वराद्यधीनोऽयं लोको न किलित्कर्तुमीप्र इत्यादिविवेकप्रकारः वहाकारः सर्वसंकल्पसंन्यासादिस्वरूपः सूक्ष्मी निविकल्पक उक्तः। तथापि तत्साक्षात्कारामावात् कृतं गोत्रवधाख्यं पापं मां तपत्येव तस्मात्कर्तृत्वादिदे वसपनेतुं निदिश्यासनाधिकारसिद्धयर्थे चेतःशुद्धिकरान्धर्मान् ब्रूहि यैविना पूर्वीत्तं सर्वे स्टब्ये नावातिष्ठत इत्यभिप्रायः ॥१॥ आसमिति। यदि अचितितमेव जायते तत्काल। दिक्त शराचितशरीरं हि तीव्रवणसुदिश्य च।
शर्म नोपलमे वीर दुष्कृतान्येव चिन्तयन् ३
किंधरणावसिकाङ्गं प्रस्नवन्तं यथाचलम्।
त्वां दृष्ट्वा पुरुषव्याव्र सीदे वर्षास्विवांबुजम् ४
अतः कष्टतरं किं नु मत्कृते यितामहः।
इमामवस्थां गमितः प्रत्यमित्रै रणाजिरे॥ ५
तथा चान्ये नृपतयः सहपुत्राः सवान्धवाः।
मत्कृते निधनं प्राप्ताः किं नु कष्टतरं ततः ६
वयं हि धार्तराष्ट्राश्च कालमन्युवशंगताः।
कृत्वेदं निन्दितं कर्म प्राप्त्यामः कां गति नृप
इदं तु धार्तराष्ट्रस्य श्रेयो मन्ये जनाधिप।
इमामवस्थां संप्राप्तं यदसौ त्वां न पश्चित ८

सोऽहं तव ह्यन्तकरः
सुदृद्धकरस्तथा।
न शान्तिमधिगच्छामि
पश्यंस्त्वां दुःखितं क्षितौ॥ ९
दुर्योधनो हि समरे सहसैन्यः सहानुजः।
निहतः क्षत्रधर्मेऽस्मिन्दुरात्मा कुलपांसनः॥

न स पश्यति दुष्टात्मा
त्वामद्य पतितं क्षितौ।
अतः श्रेयो मृतं मन्ये
नेह जीवितमात्मनः ॥ ११
अहं हि समरे वीर
गमितः शत्रुभिः क्षयम् ।
अमविष्यं यदि पुरा
सह म्रातृभिरच्युत ॥ १२
न त्वामेवं सुदुःखातमद्राक्षं सायकार्दितम् ।
नूनं हि पापकर्माणो घात्रा सृष्टाः स्म हे नृष

अन्यस्मिन्नापे लोके वै यथा मुच्येम किल्बिषात्। तथा प्रशाधि मां राजन् 88 मम चेदिच्छिस प्रियम्॥ भीष्म उवाच। परतन्त्रं कथं हेतु-मात्मानमनुपद्यासि । कर्मणां हि महाभाग स्क्षं ह्येतद्तीन्द्रियम्॥ वर्त्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्। स्वादं मृत्युगीतम्योः काललुब्धकपन्नगैः १६ गौतमी नाम कौन्तेय स्थविरा शमसंयुता। सपेण दष्टं स्वं पुत्रमपश्यद्गतचेत्नम् ॥ अथ तं स्नायुपारान बद्ध्वा सर्पममर्षितः। लुन्धकोऽर्नुनको नाम गौतम्याः समुपानयत स चाबवीद्यं ते स पुत्रहा प्राधमः। बूहि क्षिप्रं महाभागे वध्यतां केन हेतुना असौ प्रक्षिप्यतामेष चिछद्यनां खण्डशोपि वा न ह्ययं बालहा पापश्चिरं जीवितुमहीति॥ २० गौतम्युवाच। विस्जैनमबुद्धिस्त्व-मवध्योऽर्जुनक त्वया। को ह्यात्मानं गुरुं कुर्यात प्राप्तव्यमविचिन्तयन् ॥ प्रवन्ते धर्मलघवो लोकऽम्मासि यथा प्रवाः। मज्जनित पापगुरवः २२ शस्त्रं स्कन्नामवोदके ॥

मिति मत्वा न घीमतां शोकाय भवति यतु बुद्धिपूर्वं पापं कृतं तिकयं मादशान् आस्तिकान् शाब्दिकविवकमात्रेण न तपेत् अपरोक्षस्य कर्तृत्वादिप्रत्ययस्य परोक्षेणाकर्तृत्वादिश्वानेन निन्वतियितुमशक्यत्वादिति भावः ॥ २ ॥ एतदेव शोककारणं विश्वणोति शर्रे ति । त्वामिति शेषः ॥३॥ सीदे सीदामि ॥ ४ ॥ मत्कृते मित्रीमतं प्रत्यमित्रैः अमित्राणां प्रतिकूले-रस्मदीयैर्जुनशिखंडिप्रमृतिमिः ॥५॥वयं हिति । हिश्वार्थे काल श्वरः मन्युः क्रोधः कां गतिमूर्ष्वलोकं प्राप्त्यामो न कामपीत्यर्थः ॥ आ अयशोप्रस्तानामस्माकं त्वयमि लोको निष्ठी न ते परेषामित्याह इदं तिवत्यादिना ८ अभविष्यं श्वरके स्थाम्॥ १२ ॥ अन्यस्मित्रिति । जन्मान्तरेऽपि यत्रा किल्वित्रात् रागादिदोषान्मुच्येम तादशं धर्म ब्रूहि । शोकनाशकस्य तत्त्वशानस्थानेकजन्मसाम्बत्वादिति भावः

॥ १४ ॥ यदुक्तं स्वकृते का नु शांतिरिति तत्राह-परेति
परतंत्रं कलाहक्षेत्रराधीनमात्मानं त्वं कथं कर्मणां हेतुं पुण्यपापयोः कारणं अनुपर्यास न कथं विदात्मनः कर्तृत्वं संभवतीति भावः।कुतस्तर्ह्याहं करोमीत्यनुभव इत्याशंक्याह – सूक्ष्म
हीति । आत्मनः कर्तृत्ववदकर्तृत्वं न मानसप्रत्यक्षं कि
त्वतींद्रियं। मनस्तु चक्षुरादिवहुष्टं सदन्यथा संतमात्मानमन्यथा
प्रतिपद्यत इति भावः ॥ १५ ॥ कर्मप्रयोजकं देहेंद्रियादिसंघातः प्रयोज्यस्तयोश्च बीजांकुरवदन्योन्यजन्यजनकत्वं परिशेषात्तु आत्मनोऽकर्तृत्वं सिद्धयतीत्यस्मिन्नथे आख्यायिकामाह-अत्रापीति॥ १॥ हेतुमेवाह-अग्नाविति॥ २०॥
गुरुं पापमारेणं नरके मज्जनयोग्यं प्राप्तव्यं लोकम्॥ २१॥ एवन्ते
दुःखार्णवं तरन्ति मजन्त च तत्रैव ॥ २२॥

33

हत्वा चैनं नामृतः स्याद्यं मे जीवत्यस्मिनकोऽत्ययः स्यादयं ते। अस्योत्सर्गे प्राणयुक्तस्य जन्तो-भृत्योलीं के को जुगच्छेदनन्तम् ॥२३ लुब्धक उवाच 🗀 जानाम्यहं देवि गुणागुणक्षे सर्वार्तियुक्ता गुरवो भवन्ति। क्वस्थस्यते तूपदेशा भवन्ति तस्मात्क्षुद्रं सर्पमेनं हानिष्ये॥ २४ श्रमार्थिनः कालगति वदन्ति सद्यः शुचं त्वर्थविदस्त्यजन्ति। ×श्रेयः श्रयं शोचति नित्यमोहा-त्तरमाच्छुचं मुञ्ज हते भुजङ्गे॥ २५ ा गौतम्युवाच। आर्तिनैवं विद्यतेऽस्मद्विधानां धर्मात्मानः सर्वदा सज्जना हि। नित्यायस्तो बालकोऽप्यस्य तस्मा-दीशे नाहं पन्नगस्य प्रमाथे ॥ २६ ्न ब्राह्मणानां कोपोऽस्ति कुतः कोपाच यातनाम्। माद्वात्सम्यतां साधी मुच्यतामेष पन्नगः॥ २७ **लु**ब्धक उवाच । 13. 14. हत्वा लाभः श्रेय प्वाव्ययः स्या-लुभ्यो लाभ्यः स्याद्वलिभ्यः प्रशस्तः। कालालामा यस्त सत्यो भवेत श्रेयोलाभः कुत्सितेऽस्मिन्न ते स्यात

गौतम्युवाच । का न प्राप्तिगृह्य रात्रं निहत्य का कामाप्तिः प्राप्य शत्रुं न सुकत्वा । कस्मात्सीम्याहं न क्षमें नो भुजङ्गे मोक्षार्थ वा कस्य हेतोने कुर्याम् २९ लुब्धक उवाच। अस्मादेकाद्वहवो राक्षितव्या नैको बहुभ्यो गौतमि रक्षितव्यः। कृतागसं धर्मविद्श्यजानित सरीस्पं पापिमं जहि त्वम् ॥ ३० भौतम्युवाच। 📉 📆 नास्मिन हते पन्नगे पुत्रको मे संप्राप्स्यते लुब्धक जीवितं वै। गुणं चान्यं नास्य वधे प्रपद्ये तस्मात्सर्पे छुब्धक मुख्र जीवम् ॥३१ लुब्धक उवाच। वृत्रं हत्वा देवराद् श्रेष्ठभाग्वे यशं हत्वा भागमवाप चैव । शूली देवो देवयुत्तं चर त्वं क्षिपं सर्पं जिह मा भूते विशङ्का ३२ भीष्म उवाच। असकुत्प्रोच्यमानाऽपि गौतमी भुजगं प्रति। लुब्धकेन महाभागा

हत्वेति । करणत्वं कत्वार्थः । भुक्तवेव हि तृप्तो न'तु
पीत्वेतिवत् । एनं हत्वा एतस्य हननेनायं मे पुत्रो
नामृतः स्यार्तितु मृतः स मृत एव आस्मिन् जीवति ते
तव कोऽयं अत्ययो नाशः स्यात्र कोपीत्यर्थः । उत्सर्गे
प्राणोत्सर्गे मृत्योर्लीकं नरकम् ॥२३ ।। सर्वार्तियुक्ताः सर्वेषां
पीडया पीडिताः स्वस्थस्यैव न तु दुःखितस्य ।। २४ ॥
श्रामिति । शमयुक्ताः कालेनैवायं नाशित इति मत्वा शोकं
त्यजन्तित्यर्थः अन्यस्तु श्रेयःक्षयं सुखनाशं नित्यं
मोहाच्छोचिति ॥ २५ ॥ आर्तिः पुत्रशोकजा पीडा
नित्यायस्तो नित्यमृतः न ईशे न समर्थोऽस्मि ॥ २६ ॥
यातनां पीडां परस्य ते कुतः कुर्युनं कुताश्चिदित्यर्थः । मार्द्
नात् मार्द्वमवलम्ब्य ॥ २० ॥ श्रेयः परलोकहितं तदेव

अन्ययो लाभः स च शत्रून् हत्वैव लभ्य इत्यध्याहृत्य योज्यम्। यथा यजमानः पशुं निम्नन्पशुमात्मानं च स्वर्गे नय-त्येवं शूरः परं स्वं चेत्यर्थः । तत्रश्च लाभ्यो लाभाईः पुमांश्व बलिभ्यः सर्वभ्यः प्रशस्तः श्रेष्ठश्च स्यात्। शत्रुवधालोकत्रयेऽपि मान्यो भवतीत्यर्थः । यस्तु अस्मिन्सर्पे कुत्सिते बह्वपकारिणि हन्तव्ये कालालाभोऽस्य मरणादिष्ठसिद्धिः स एव सत्यः शाश्वतः श्रेयोलाभः स च ते तव एनं हन्तुमानिच्छन्त्या न स्यात्, तस्माद्धन्तव्य एवायमित्यर्थः ॥ २८ ॥ गृह्य निगृह्य कामाप्तिः इष्टलाभः न मुक्त्वा दृढं बद्घा नोऽ स्माकमशत्रो भुजंगे कस्माद्दं न क्षमे अपि तु क्षमे एव । मोक्ष-णार्थ श्रेयः कुर्यामेवेत्यर्थः ॥२९॥ त्यजन्ति नाशयन्ति ३० मे पुत्रको जीवितं न संप्राप्स्यते गुणं पुण्यं जिवं जीवन्तम् ॥३९॥ श्रूली यज्ञं हत्वेति संबंधः ॥३२॥ संस्तभ्य धेर्यमा-लंब्य ॥३४॥ ४ श्रियः क्षयः शोचतां नित्यशोहि इति पा

पापे नैवाकरोन्मातम्॥

ईषदुच्छुसमानस्तु क्रुच्छात्संस्तभ्य पन्नगः।

उत्ससर्ज गिरं मन्दां मानुषीं पाशपीडितः॥

३९

કર

सर्प उवाच।
को न्वर्जुनक दोषोऽत्र विद्यते मम बालिश अखतन्त्रं हि मां मृत्युर्विवशं यदचूचुदत ३५ तस्यायं वचनाइष्टो न कोपेन न काम्यया। तस्य तत्किल्बिषं लुब्ध विद्यते यदि किल्बिषं लुब्धक उवाच।

यद्यन्यवश्गेनेदं कृतं ते पन्नगाशुभम् । कारणं वे त्वमप्यत्र तस्मास्वमपि किविवषी॥ सृत्पात्रस्य कियायां हि दण्डचक्रादयो यथा। कारणत्वे प्रकल्प्यन्ते तथा त्वमपि पन्नग॥ ३८

किल्बिषी चापि मे वध्यः किल्बिषी चासि पन्नग। आत्मानं कारणं द्यत्र त्वमाख्यासि भुजङ्गम॥ सर्प उवाच।

सर्व पते ह्यस्ववशा दण्डचकाद्यो यथा।
तथाऽहमपि तस्मान्मे नैष दोषो मतस्तव॥
व्यथवा मतमेतत्ते तेऽप्यन्योन्यप्रयोजकाः।
कार्यकारणसन्देहो भवत्यन्योन्यचोदनात्॥
पवं साति न दोषो मे

पवं सात न दोषों में नास्मि वध्यों न किाल्बषी। किल्बिषं समवाये स्या-नमन्यसे यदि किल्बिषम्॥ लुब्धक उवाच।
कारणं यदि न स्याद्वै
न कर्ता स्याम्त्वमप्युत।
विनाशकारणं त्वं च्यः
तस्माद्वध्योऽसि मे मतः॥ ४३
असत्यिप कृते कार्ये नेह पन्नग लिप्यते।
तस्मान्नात्रैव हेतुः स्याद्वध्यः कि बहुः मन्यसे ॥
सर्प उवाच।
कार्याभावे क्रिया न स्यातस्मात्समेऽस्मिन्हेतौ मे
वाच्यो हेतुर्विशेषतः॥
यद्यहं कारणत्वेन मतो लुब्धक तत्वतः।

अन्यः प्रयोगे स्यादत्र कि विक्षी जन्तुनादानें जुब्धक उवाच।
वध्यस्तवं मम दुईसे बालघाती नृशंसकृत ।
भाषसे कि बहु पुनर्वध्यः सन्पन्नगाधमः॥ ४७

सप उवाच। यथा हवीं वि जुह्वाना मखे वे जुब्धकर्तिवजः न फलं प्राप्तुवन्त्यत्र फलयोगे तथा ह्यहम् ४८

भीष्म उवाच। तथा ब्रुवति तार्समस्तु पद्मगे मृत्युचोदिते । याजगाम ततो मृत्युः पद्मगं चाद्मवीदिदम् ॥

अचुचूदत् प्रेरितवान् ॥ ३५ ॥ किल्बिषं चेदस्ति तर्हि प्रयो-कुरेव न प्रयोज्यस्य मम शरस्येवेत्यर्थः ॥३६॥ यदीति। प्रयोजकत्रत्रयोज्योऽपि वधकारणत्वाद्वध्य एवेत्यर्थः ॥३०॥ मृदिति । यद्यपि दंडादिवत्त्वं अन्यवशस्तथाऽपि चेतन-त्वात्कित्विषीत्यवस्यं वध्योऽसीत्यर्थः ॥ ३८॥ सर्वे इति चेतनत्विपि गजादिवरपरप्रेयत्वेनावशत्वादंडादितुल्यत्वभेव ममेत्यर्थः ॥ ४० ॥ अथवेति । तेऽपि आयुधादयोऽपि। अयमर्थः आयुधं हि अयस्कान्तवत्प्रहर्तारं जयति तेनायुधकर्तापि प्रयोजकस्तस्य चार्यं कारियता प्रहर्तु-कामः प्रयोजक इत्यन्यान्यप्रयोज्यत्वाच कस्यचिद्धन्तृत्व-मित्यर्थः॥४९॥ फलितमाह-एवमिति । चेतनत्वाद्वध्यत्वं मम चेन्मन्यसे तहींकास्मन्वधकार्ये साक्षात्परंपरया बहूनां अयोजकत्वमस्तीति सर्वेषु यथाविभागं किल्बिषं न मध्येवे-त्यर्थः। समवाये समुदाये ॥४२॥ कर्ता प्रस्तुतिकयायां त्वभव मध्योऽसीत्यर्थः ॥४३॥ असतीति। यतः कृतेऽपि असति हुए कार्य देखे हेतुः कर्ता न लिप्यते तव मते। तस्मात् मीरादिरंजन राज्ञां वध्यः प्रायश्चिती च न स्यात्। तथा च

शास्त्रानर्थक्यं प्रेत्य खादन्ति ते च तानित्यदिरप्रामाण्यं स्यादिति भावः ॥ ४४ ॥ कार्यति । कारणे कर्तरि सित कुठारोद्यमनादिकार्थण छिदिकिया जायते असत्यपि कतिरे तस्शाखान्तिनघर्षेण कायण तज्जेनीन मिना वनदाहाक्रिया जायते। तस्माच्छाखाया इव ममापि अप्रयोजकत्वाच दोषहेतुः विशेषाभावादित्यर्थः ॥ ४५ ॥ यदीति कारणत्वेन प्रेयाज्यकतृत्वेन तव मतीहं तिह शाखाया वायुरिव ममापि प्रयोगे प्रवतने ऽन्थास्ति कर्ता स एव जंतुनाशने किल्बिषी भवेत्। वस्तुतस्तु वायोरिक तस्यापि न किल्बिषित्वामिति भावः ॥ ४६ ॥ वध्य इति । कुतके वृक्षसाधम्भ मात्मनो धीपूर्वकारी हिंसस्वभावस्त्वं मुवाणो दुर्बुद्धित्वाद्धद्ध्योऽसीत्यर्थः ॥४७॥ एवमृत्विगादि वदन्यप्रेयत्वात्राहं किल्बिषी किंतु मम प्रयोजक एव । शाल-फलं प्रयोक्तरीति न्यायादिति सर्व उवाच-यथिति ॥४८॥ यथा स्तेनं गजो हन्ति गजं च महामात्रः प्रेरयति महामात्रं च प्रभुः प्रयुक्ते प्रभुं च स्तेनापराध इति स्तेनः स्वापराधनव हन्यते न तत्र राजमहामात्रगजानां दोषगंधोऽस्ति । एवं

6

मृत्युरुवाच ।

अचोदितोऽहं कालेन पन्नग त्वामचूचुदम्। विनाशहेतुनीस्य त्वमहं न प्राणिनः शिशोः यथा वायुर्जलधरान्त्रिकर्षति ततस्ततः। तद्वज्जलद्वत्सर्पे कालस्याहं वशानुगः॥ ५१ सात्विका राजसाश्चेव तामसा ये च केचन। भावाः कालात्मकाः सर्वे प्रवर्तन्ते ह जन्तुषु जिल्लमाः स्थावराश्चेव दिवि वा यदि वा भुवि सर्वे कालात्मकाः सर्पे कालात्मकामेरं जगत प्रवृत्तयश्च लोकेऽस्मिस्तथैव च निवृत्तयः। तासां विकृतया याश्च सर्वे कालात्मकं स्मृतं खादित्यश्चन्द्रमा विष्णुरापो वायुः शतऋतुः। अग्निः खं पृथिवी मित्रः पर्जन्यो वसवोऽदाितः सारितः सागराश्चेत्र भावामावौ च पन्नग। सर्वे कालेन सुज्यन्ते न्हियन्ते चपुनः पुनः ५६ ध्यवं ज्ञात्वा कथं मां त्वं सदोषं सर्प मन्यसे। अथ चैवंगते दोषे मायि त्वमपि दोषवान् ५७ सर्पं उवाच

विन्दीं दोषवन्तं वा न त्वां मृत्यो ब्रवीम्यहम् स्वयाऽहं चोदित इति ब्रवीम्येतावदेव तु ५८ यदि काले तु दोषोऽस्ति यदि तत्रापि नेष्यते दोषो नैव परीक्ष्यो मे न ह्यत्राधिकृता वयम् निर्मोक्षस्त्वस्य दोषस्य मया कार्या यथा तथा मृत्योरपि न दोषः स्यादिति मेऽत्र प्रयोजनम् भीष्म उवाच ।

सर्पोऽशार्जनकं प्राह श्रुनं ते मृत्युभाषितम्।

श्रीक्माद्गिन्नतोऽपि तन गजस्यन न दाबोऽस्ताित शेषग्रंथ-तात्पर्यम्। मृत्युः प्राणानामपहर्त्रा देवता ॥ ४९ ॥ कालेन ईश्वरेण ॥ ५० ॥ कालात्मकाः कालस्येन आत्मा स्वभावो येषां ते कालानुसारिण इत्यर्थः ॥५२॥ भावाभावौ ऐश्वर्यानेश्वर्ये ॥ ५६ ॥ आर्त्विज्यमित्यौडुलोमिरिति न्यायेन आत्मने च यजमानाय च यं कामं कामयते तमागायतीति श्रुतश्चात्मवद्दात्वजोऽपि फलांशभाक्त्वमतो मृत्युसपौ वधस्य कारणं सन्तौ न अकारणं भवत इत्याह मृत्युरिति॥६३॥ आवां दोषण द्वेषादिना युक्ता त्वया न मन्तव्यौ किंतु विवशो अतः व्रतोरप्यावयोगजमहामात्रयोरिव न किल्विष- मस्तीत्याहतुः - विवशािवाति श्रुत्विजोऽपि फलरागिण एव मस्तीत्याहतुः - विवशािवाति श्रुत्विजोऽपि फलरागिण एव मस्तीत्याहतुः - विवशािवाति भावः ॥ ६५ ॥ युवािमाति । मो मृत्युपत्रगौ यदि युवां कालवशौ तिहें मे मम तटस्थस्य परोपकतिर हर्षः अपकत्रीश्च युवयोहपरि देषो वा यथा स्यातां तथा ब्रूतम्। एतत् अहं वेदितुमिच्छामात्यध्याहारपूर्वकं स्यातां तथा ब्रूतम्। एतत् अहं वेदितुमिच्छामात्यध्याहारपूर्वकं

नानागसं मां पाशेन सन्तापियतुमहिसि॥६१ लुब्धक उत्राच।

मृत्योः श्रुतं मे वचनं तव चैव भुजङ्गम ।
नैव तावददोषत्वं भवति त्विय पद्मग ॥ ६२
मृत्युस्त्वं चैव हेतुर्हि बालस्यास्य विनाशने ।
डभयं कारणं मन्ये न कारणमकारणम् ॥ ६३
धिङ्मृत्युं च दुरात्मानं क्रूरं दुः खकरं सताम्
त्वां चैवाहं विधिष्यामि पापं पापस्य कारणम्

मृत्युरुवाच । विवशौ कालवशगावावां निर्दिष्टकारिणी नावां दोषेण गन्तव्यौ यदि सम्यक्प्रपद्यसि

लुब्धक उवाच।
युवागुभी कालवशी यदि मे मृत्युपन्नगी।
हर्षकोधी यथा स्यातामेति दिन्छामि वेदितुम्

मृत्युक्वाच।
या काचिदेव चेष्टा स्पात्सर्वा कालप्रचादिता
पूर्वमेवैतदुक्तं हि मया लुब्धक कालतः ॥६७
तस्मादुभौ कालवशावागं निर्दिष्टकारिणौ।
नावां दोषेण गन्तदयौ त्वया लुब्धक काहिंचित्
भीष्म उवाच।

अथोपगम्य कालस्तु तस्मिन् धर्मार्थसंशये अब्रवीत्पन्नगं मृत्युं लुब्धं चार्जुनकं तथा ॥६९ काल उवाच ।

न हाहं नाष्ययं मृत्युनीयं लुब्धक पन्नगः। किल्बिषी जन्तुमरणे न वयं हि प्रयोजकाः॥

योज्यम्। एवं सर्वस्य परवशत्वेः उपकर्त्रपकर्त्रोः स्तुतिनिदे न स्यातामिति मावः ॥ ६६ ॥ परमार्थतः परिहारमाह— येति । ईश्वराधीनो जनः सदसद्वा कुर्वाणो न स्तुत्वी न वा निद्य इति भावः ॥६७॥ व्यवहारतस्तु मृत्युः पृत्रोक्तमेव परिहारमाह-तस्मादिति दोषेण युक्ताविति शेषः। गन्तव्यी शातव्यी यो हि रागादिमान् हन्ति सं पापेन लिप्यते तं प्रति शास्त्रं प्रवर्तते यस्तु न तथा नासौ दोषभाग्भवति यथोक्तं भगवता । यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते । हत्वाऽपि स इमाँ लोकाल हन्ति न निबध्यते । इति ॥ ६८ ॥ प्राणिकर्मानुरोधात्सदसद्वा फलं ददत् ईश्वरस्तत्प्रयुक्ता अन्य वा न वैषम्यादिभाजो भवन्तीत्याह—अथेत्यादिना । धर्म-स्यार्थः फलं तत्र विषये सर्वस्य कर्तुः परवशत्वाद्धर्मवद्धर्मोपि कि फलं ददाति न वेति संशये छेतव्य अववित्कालः ॥ ६९ ॥ सिन्नामेव धर्माधर्मफलं भवति न त्वसङ्गान्तामसाकामित्याशयवानाह—न होति ॥ ७० ॥

सकरोद्यदं कर्म तकांऽर्जुनक चोदकम्।
विनाशहेतुनीन्योऽस्य वध्यतऽयं स्वकर्मणा॥
यदनेन कृतं कर्म तेनायं निधनं गतः।
विनाशहेतुः कर्मास्य सर्वे कर्मवशा वयम् ७२
कर्मदायादवाँ छोकः कर्मसम्बन्धलक्षणः।
कर्माणि चोदयन्तीह यथाऽन्योन्यं तथा वयम्
यथा मृत्पिण्डतः कर्ता कुक्ते यद्यदिच्छति
ध्वमात्मकृतं कर्म मानवः प्रतिपद्यते॥ ७४

यथा च्छायातपौ नित्यं सुसम्बद्धौ निर्न्तरम्।

तथा कर्म च कर्ता च
संबद्घावात्मकर्माभेः॥ ७५
पवं नाहं न व मृत्युर्न सर्पो न तथा भवान्।
न चेयं ब्राह्मणी वृद्धा शिशुरेवात्र कारणम् ७६
तिस्मस्तथा ब्रुवाणे तु ब्राह्मणी गौतमी नृप।
स्वकर्मप्रत्ययाञ्जोकानमः वाऽर्जुनकमव्रवीत् ७७

गौतस्युवाच।

नैव कालों न भुजगों न मृत्युरिह कारणम् स्वकर्म।भिरयं वालः कालेन निधनं गतः ७८ मया च तत्कृतं कर्भ येनायं मे मृतः सुतः। यातु कालस्तथा मृत्युर्मुञ्जार्जनक पद्मगम्॥ ७९

भीष्म उवाच।

ततो यथागतं जग्मुर्मृत्युः कालोऽथ पन्नगः अभूद्विशोकोऽर्जुनको विशाका चैव गौतमी। पतच्छूत्वा शमं गच्छ मा भूः शोकपरो नृप। स्वकर्मप्रत्ययाँ हो कान सर्वे गच्छन्ति वै नृप नेव त्वया कृतं कर्म नापि दुर्योधनेन वै। कालेनैतत्कृतं विद्धि निहता येन पार्थिवाः।

वैशस्पायन उवाच । इत्येतद्वचनं श्रुत्वा बभूव विगतज्वरः । युधिष्ठिरो महातेजाः पप्रच्छेदं च धर्मवित्रदे

इति श्रीमहामारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि गौतमीलुब्धकव्यालमृत्युकालसंवादे प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥

# ——《赤金》。

युधिष्ठिर उवाच।
पितामह महाप्राज्ञ सर्वशास्त्रविशारद।
श्रुतं में महदाख्यानमिदं मितमतां वर॥ १
भ्रुयस्त श्रोतुमिच्छामि धर्मार्थसिहतं नृप।
कथ्यमानं त्वया किश्चित्तनमे व्याख्यातुमहिसि
केन मृत्युर्गृहरथन धर्ममाश्रित्य निर्जितः।
इत्यतसर्वमाचक्ष्व तत्त्वनापि च पार्थिव॥ ३
भीष्म उवाचा।

अत्राप्युदाहरन्तीमिमितिहासं पुरातनम् । थथा मृत्युर्गृहरथेन धर्ममाश्चित्य निर्जितः ४ मनोः प्रजापते राजिक्ष्वाकुरभवत्स्तः।
तस्य पुत्रशतं जक्षे नृपतेः सूर्यवर्चसः॥
दशमस्तस्य पुत्रस्तु दशाश्वो नाम भारत।
माहिष्मत्यामभूद्राजा धर्मात्मा सत्यविक्रमः द्वाश्वस्य सुतस्त्वासीद्राजा परमधार्मिकः।
सत्ये तपासि दाने च यस्य नित्यं रतं मनः अ
मिद्राश्व इति ख्यातः पृथिद्यां पृथिवीपतिः।
धनुर्वेदे च वेदे च निरतो योऽभवत्सदा ८
मिद्राश्वस्य पुत्रस्तु द्युतिमान्नाम पार्थिवः।
महामागो महातेजा महासत्त्वो महाबलः ९

कर्मेंव दायादः पुत्रवत्तारकं तद्वान् कर्मसंबंधः कर्मफलयोगः तदेव लक्षणं पुण्यपापवताज्ञापकं यस्य तथा ॥ ७३॥ कर्मेंव अत्ययः कारणं येषां तान् लोकान् स्वर्गनरकादीन्॥ ७०॥तत्कर्म पत्रकोकप्रदम् ॥ ७९॥ आख्यायिकाफलसाह द्वाभ्यां— पत्रिति ॥८१॥ इति श्रीमहाभारते आनु० प० दान- खमपर्वणि नेलकण्ठीये भारतभावदीपे प्रथमोऽध्यायः ॥१॥

अनिवार्यस्यापि मृत्योर्जयमूर्ध्वरेताः करोति गृहस्थरूवति-थिभवत्यव तं जयतीत्यातिथ्यप्रशंसार्थोऽयमच्यायः िपता-महेत्यादिः ॥१॥ धर्मेणव अर्थः प्रयोजनं यत्र तादशया कथया सहितं किश्विदाख्यानं श्रोतामिच्छामीत्यर्थः ॥ २ ॥ तत्त्वेन याथातथ्येन । न त्वात्मवपोत्खननादिवस्भूतार्थत्वेन ३

पुत्रो द्यतिमतस्त्वासीद्राजा परमधार्मिकः। सर्वलोकेषु विख्यातः सुधीरो नाम नामतः॥ धर्मातमा कोषवांश्चापि देवराज इवापरः। सुवीरस्य तु पुत्रोऽभूत्सर्वसंग्रामदुर्जयः॥११ स दुर्जय इति ख्यातः सर्वशस्त्रभृतां वरः। दुर्जयस्येन्द्रवपुषः पुत्रोऽश्विसदशद्यतिः॥ १२ दुर्योधनो नाम महान् राजा राज्विसत्तमः। तस्येन्द्रसमवीर्यस्य संग्रामेष्वानेवार्तेनः विषये वासवस्तस्य सम्यगेव प्रवषाति। रतिर्धनेश्च पश्चाभिः सस्येश्चापि पृथाविधेः १४ नगरं विषयशास्य प्रातिपूर्णस्तदाऽभवत्। न तस्य विषये चाभूत्क्रपणो नापि दुर्गतः १५ व्याधितो वा क्यो बाऽपि तस्मिन्नाभूत्ररः कचित।

सुद्क्षिणो मधुरवागनस्युजितेन्द्रयः। धर्मात्मा चानृशंसश्चे विकान्तोऽथाविकत्थनः।

यज्वा च दान्तो मेधावी ब्रह्मण्यः सत्यसङ्गरः

न चावमन्ता दाता च वद्वेदाङ्गपारगः॥

१७ तं नर्मदा देवनदी पुण्या शीतजला शिवा। चकमे पुरुषव्याघं खेन भावेन भारत॥ तस्यां जन्ने तदा नद्यां कन्या राजीवलोचना नामा सुद्रीना राजन रूपेण च सुद्रीना १९ ताह्यूपा न नारीषु भूतपूवा युधिष्ठिर। दुर्योधनसुता यादगभवद्वरवाणिनी॥ तामग्निश्चकमे साक्षाद्राजकन्यां सुद्रशनाम्। भूत्वा च ब्राह्मणो राजन्वरयामास तं नृपम् द्रिद्रश्चासवर्णश्च ममायामिति पार्थिवः। न दित्साते सुतां तस्मै तां विप्राय सुद्दानाम् ततोऽस्य वितते यक्षे नष्टोऽभूद्धव्यवाहनः। ततः सुदुः खितो राजा वाक्यमाह द्विजांस्तदा दुष्कृतं मम कि नु स्याद्भवतां वा द्विजर्षभाः येन नाशं जगामाग्निः कृतं कुपुरुषेष्विव २४

न ह्यल्पं दुष्कृतं नोस्ति येनाञ्चिनीशसागतः मचतां चाथवा महां तत्त्वेनैतद्विसृश्यताम् २५ तत्र राष्ट्रो वचः श्रुत्वा विप्रास्ते भरतर्थभा नियता वाग्यताश्चेव पावकं शरणं ययुः २६ तान् दर्शयामास तदा भगवान् हव्यवाहनः स्वं रूपं दीप्तिमत्कृत्वा शरदकसमद्यतिः २७ ततो महात्मा तानाह दहनो ब्राह्मणर्थभान्। वरयाम्यात्मनार्थाय दुर्योधनसुतामिति ॥ २८ ततस्ते कल्यमुत्थाय तस्मै राक्षे न्यवेद्यन्। ब्राह्मणा विस्मिताः सर्वे यदुक्तं चित्रभानुना ततः स राजा तच्छ्रत्वा वचनं ब्रह्मवादिनाम्। अवाप्य परमं हर्षे तथोति प्राह बुद्धिमान् ॥ ३० अयाचत च तं शुल्कं भगवन्तं विभावसुम्। नित्यं सान्निध्यमिह ते चित्रभानो भवेदिति तमाह भगवानि अरेवमिस्वाति पार्थिवम्। ततः सान्निध्यमद्यापि माहिष्मत्यां विभावसोः दृष्टं हि सहदेवेन दिशं विजयता तदा। ततस्तां समलंकुत्य कन्यामाहृतवाससम् ३३ ददौ दुर्योधनो राजा पावकाय महात्मने। प्रतिजग्राह चाग्निस्तु राजकन्यां सुद्र्शनाम् विधिना वेददष्टेन वसोधारामिवाध्वरे। तस्या रूपेण, शीलेन, कुलेन, वपुषा, श्रिया, अभवत्प्रीतिमान्यिगेर्भे चास्या मनो द्धे। तस्याः समभवत्पुत्रो नाम्नाऽऽग्नेयः सुद्र्शनः सुद्रश्नस्त रूपेण पूर्णेन्दुसद्शोपमः। शिशुरेवाध्यगात्सवं परं ब्रह्म सनातनम् ३७ अथौघवान्नाम नृपो नुगस्यासीतिपतामहः। तस्याथी घवती कन्या पुत्रश्ची घरथोऽभवत ३८ तामोघवान ददौ तस्मे खयमोघवती सुताम् सुद्रानाय विदुषे भायाथे देवकपिणीम ३९ स गृहसाश्रमरतस्तया सह सुद्दीनः। कुरुक्षेत्रेऽवसद्राजन्नोघवत्या समन्वितः॥ ४० गृहस्रशावजेष्यामि सृत्युमित्येव स प्रभो। प्रतिक्षामकरोद्धीमान् दीप्ततेजा विद्यांपते ४१ तामथौघवर्ती राजन् स पावकसुतोऽब्रवीत्। अतिथेः प्रतिकूलं ते न कर्तव्यं कथञ्चन ॥ ४२

दुर्गतः दरिद्रः ॥ १५ ॥ चकमे कामयामास ॥ २१ ॥ असवर्णः अक्षात्रियः न दित्सति न दातुमिच्छति ॥ २२ ॥ वितते त्रेतामिसाच्ये नष्टः अदर्शनं गतः ॥२३॥ कत्यं प्रातः ॥२९॥ दिशं दक्षिणां विजयता विजेतुमिच्छता आहतं नवं वासी यस्यास्ताम्॥३३॥ वसोर्धारां सन्ततां घृतधाराम्॥३५॥ गर्भे पुत्रप्रदाने ॥३६॥ दशाभ्यां दश्भ्यां सहितं सहशं वक्षं पूर्णेन्दोरेव वक्रे उपमा साहस्यं यस्य पूर्णेन्दुसहशोपमः॥३७॥ गृहस्थश्च गृहस्थ एव ४१ प्रतिज्ञामेवाह-स्रितिधर

येन येन च तुष्येत नित्यमेव त्वयाऽतिथिः। अध्यास्मनः प्रदानेन न ते कार्या विचारणा पतद्वतं मम सदा हदि संपरिवर्तते। गृहस्थानां च सुश्रोणि नातिथेविंदाते परम्॥ प्रमाणं यदि वामोर वचस्ते मम् शोभने। इदं वचनमञ्यया हदि त्वं धारयेः सदा ४५ निष्कानते माय कल्याणि तथा संनिहितेऽनघे नातिथिस्तेऽवमन्तध्यः प्रमाणं यद्यहं तव॥४६ तमन्नवीदोघवती तथा मुधिन कृताञ्जालेः। न मे त्वद्वचनारिकचित्र कर्तव्यं कथञ्चन ४७ जिगीषमाणस्तु गृहे तदा मृत्युः सुद्र्शनम्। पृष्ठतोऽन्वगमद्राजन्नन्ध्रान्वेषी तदा सदा ४८ इध्मार्थे तु गते तस्मिन्नान्नियुत्रे सुद्रशैने। यतिथिबाह्मणः श्रीमांस्तामाही घवतीं तदा आतिथ्यं कृतमिच्छामि त्वयाऽद्य वरवाणिनि प्रमाणं यदि धर्मस्ते गृहस्याश्रमसंमतः॥ ५० इत्युक्तवा तेन विप्रेण राजपुत्री यशास्त्रिनी। विधिना प्रतिजग्राह वेदोक्तेन विशांपते ५१ आसनं चैव पाद्यं च तस्मै दत्वा द्विजातये। प्रोवाचौघवती विप्रं केनार्थः किं ददाभि ते॥ तामब्रवीत्ततो विश्रो राजपुत्रीं सुद्रीनाम्। त्वया ममाधः कल्याणि निर्विशक्केतदाचर। यदि प्रमाणं धर्मस्ते गृहस्याश्रमसंमतः। प्रदानेनात्मनो राज्ञि कर्तुमहीस मे प्रियम् ५४ स तया छन्यमानोऽन्यैरीप्सितेर्नृपकन्यया। नान्यमात्मप्रदानात्स तस्या ववे वरं द्विजः ५५ सातु राजसता स्मृत्वा भर्तुवचनमादितः। तथेति लजमाना सा तमुवाच द्विजर्षभम ५६ ततो विहस्य विप्रार्थः सा चैवाय विवेश ह। संस्मृत्य भर्तुर्वचनं गृहस्थाश्रमकाह्मिणः॥ ५७ अथेध्मानमुपादाय स पाविकरुपागमत्।

मृत्युना रौद्रभावेन नित्यं बन्धुरिवान्वितः॥ ततस्त्वाश्रममागम्य स पावकसुतस्तदा। तां व्याजहारी घवतीं कासि यानेति चासकृत तस्मै प्रतिवद्यः सा तु भन्ने न प्रद्री तदा । कराभ्यां तेन विश्रेण स्पृष्टा भर्तृवता सती॥ उच्छिष्ठाऽस्मीति मन्वाना लोजना भर्ते देव च तुष्णीं मुराऽभवत्साध्वी न चोवा त्राथ किञ्चन अथ तां पुनरेवेदं प्रोवाच स सुर्शनः। कसा साध्वीक सा याता गरीयः किमतो मम पतिवता सत्यशीला नित्यं चैवाजवे रता। कथं न प्रत्युदेत्यद्य समयमाना यथा पुरा ६३ उद्रज्ञासस्तु तं विप्रः प्रत्युवाच सुद्रश्नम् । अतिथि विद्धि संप्राप्तं ब्राह्मणं पात्रके च माम् अनया छन्यमानोऽहं मार्यया तव सतम। तैस्तैरानिधिसत्कार्देशस्त्रेवा वृता मया॥ ६५ अनेन विधिना सेयं मामर्छाते शुमानना । अनुरूपं यदत्रान्यत्तद्भवान्कर्तुमहीते ॥ क्रूटमुह्रहस्तस्तु मृत्युस्तं वे समन्त्रगात्। हीनप्रतिश्वमत्रेनं विधिष्यामीति चिन्तयन् ६७ सुद्रीन्स्तु मनसा, कर्मणा, चक्षुषा, गिरा। त्यक्ते व्यस्त्यक्तमन्युश्च समयमानोऽज्ञ शिदिदम् सुरतं तेऽस्तु विशाहय प्रीतिहिं परमा मम। गृहस्यस्य हि धर्मोऽप्रयः संप्राप्तातिथिपूजनम् आतिथिः पूजितो यस्य गृहस्थस्य तु गच्छिति नान्यस्तस्मात्परो धर्म इति प्राहुर्मनीविणः॥ प्राणा हि मम दाराश्च यचान्यद्विद्यते वसु। अतिथिभ्यो मया देयमिति मे वतमाहितम्॥ निःसंदिग्धं यथा वाक्यमेतनमे समुदाहतम्। तेनाहं विप्र सत्येन स्वयमात्मानमालमे॥ ७२ पृथिवी वायुराकाशमापो ज्योतिश्च पञ्चमम्। बुद्धिरात्मा मनः कालो दिशश्चेव गुणा दश्र ३

अत्मनः शरीरस्य ॥ ४३ ॥ प्रमाणं हितज्ञापकम् ॥ ४५ ॥ कि बिन्न कर्तव्यमिति न अपि तु कर्तव्यमेव ॥ ४७ ॥ पृष्ठतः तस्याप्रत्यक्षं गृहेऽन्वगमत् तदा गार्हस्थ्यकाले तदा हृष्माहरणकाले ॥ ४८ ॥ ब्राह्मणस्तद्वूपी मृत्युः ॥ ४९ ॥ सामिति । एतत् रतप्रदानम् ॥ ५३ ॥ राज्ञि राजकन्ये । प्रता । एतत् रतप्रदानम् ॥ ५३ ॥ राज्ञि राजकन्ये । विन्ना । प्रता । विन्ना येन विन्नारणिति पूर्वोक्तम् ॥ ५६ ॥ विवेश गृह-

मिति शेषः । विहस्यत्यत्र रहः स इति पाठः स्पष्टार्थः ॥ ५० ॥ ऋषरपीर्ध्याः नासीदित्याह—अधित ॥ ५८ ॥ अनया त्वद्धार्यया छंग्रमानः प्रार्ध्यमान इति वैपरीत्योत्तिः ॥ ६५ ॥ अनेन मैथुन होण मामच्छिति मां आयाति अनुहर्प स्वीद्षणानुगुणं दण्डम् ॥ ६६ ॥ क्रू प्रमु र रो लेहिइण्डः हिनप्रानेशं त्यक्तातिथित्रतम् ॥६०॥ गुणाः इन्द्रियाणि तदाभिमानिन्यो देवताः पृथिन्याद्या इत्यर्थः ॥०३।

नित्यमेव हि पश्यन्ति देहिनां देहसंश्रिताः। सुकृतं दुष्कृतं चापि कर्म धर्मभृतां वर ॥ ७४ यथेषा नानृता वाणी मयाऽच समुद्रीरिना। तेन सत्येन मां देवाः पालयन्त दहन्त वा ७५ ततो नादः समभवदिश्च सर्वासु भारत। अस इत्सत्यमित्येवं नैतन्मिश्येति सर्वतः ७६ उटजान् ततस्तरमानिश्चकाम स वै द्विजः। वपुषा द्यां च भूमि च व्याप्य वायुरिवोद्यतः स्वरेण विप्रः शैक्षेण त्रीन् लोकाननुनाद्यन् उवाच चैनं धर्मशं पूर्वमामंत्र्य नामतः॥ ७८ धर्मोऽहमस्मि भद्रं ते जिशासार्थं तवानघ। प्राप्तः सत्यं च ते ज्ञात्वा प्रोतिमें परमा त्विय विजितश्च त्वया मृत्युयोऽयं त्वामनुग छाते रन्ध्रान्वेषी तव सदा त्वया धृत्या वशी कृतः न चास्त शक्तिस्रैलाक्ये कस्याचित्पुरुषोत्तम पतिव्रतामिमां साध्वीं तवोद्वीक्षितुमप्युत ८१ रिक्षता त्वद्रणैरेषा पतिवतगुणैस्तथा। अधृष्या यदियं ब्र्यात्तथा तन्नान्यथा भवेत्॥ एषा हि तपसा स्वेन संयुक्ता ब्रह्मवादिनी। पावनार्थं च लोकस्य सरिच्छ्रेष्ठा भविष्यति अर्धेनीघवती नाम त्वामर्धेनानुयास्यति । शरीरेण महाभागा योगो हास्या वशे स्थितः अनया सह लोकांश्च गन्नाऽसि तपसार्जितान यत्र नाहत्तिमभ्येति शाश्वतांस्नान्सनातनान् अनेन चैव देहेन लोकांस्त्वमाभिपत्स्यसे।

निर्जितश्च त्वया मृत्युरेश्वर्य च तवोत्तमम् ८६
पञ्चभू गन्यतिकान्तः स्ववीर्याच मनोजवः ।
गृहस्यवर्मणानेन कामकोधौ च ते जितौ ८७
स्नेहो रागश्च तन्द्री च मोहो द्रोहश्च केवलः
तव शुश्रूषया राजन राजपुत्रया विनिर्जिताः
भीष्म उवाच।

शुक्रानां तु सहस्रेण वाजिनां रथमुत्तमम्।
युक्तं प्रगृह्य भगवान् वासवोऽप्याजगाम तम्
मृत्युरात्मा च लोकाश्च जिता भूगाने पश्च च
बुद्धिः कालो मनो व्योम कामकोधौ तथैव च
तस्माद् गृह्यश्रमस्यस्य नान्यहै वर्तमस्ति वै।
ऋतेऽतिर्थि नरव्यात्र मनसै बद्धिवार्य ॥ ९१
अतिथिः पूजिनो योद्ध ध्यायने मनसा शुभम्
न तत्कतुरा नेनाि तुल्यमाहुर्मनोिषणः ॥ ९२
पात्रं त्वतिथिमासाद्य

शीलाख्यं यो न पूजयेत्। सद्दवा दुष्कृतं तस्मै पुण्यमादाय गच्छति॥

पतत्ते काथेनं पुत्र मयाऽऽख्यानमनुत्तमम्।
यथा हि विजितो मृत्युर्गृहस्थेन पुराऽभवत्॥
धन्यं यशस्यमायुष्यामदमाख्यानमुत्तमम्।
बुभूषताऽभिमन्तत्र्यं सर्वदुश्चारितापहम्॥ ९५
इदं यः कथयेद्विद्रानहन्यहाने भारत।
सुदर्शनस्य चारेतं पुण्याँ हो कानवाभ्रयात॥ ९६

इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि सुद्र्यनोपाख्याने द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥



श्रीक्षण उदाता।दिधर्मवता ॥७८॥ अर्धनित । ओघवती नाम नदी भविष्यतीति शेषः । योगो हिति । योगसिद्धेय-मतः शरीरद्धयं कारिष्यतीत्यर्थः ॥ ८४॥ पञ्चेति स्थूल-भूतान्यतिकम्य आतिवाहिकान् सूक्ष्मभूतमयान् लोकान् प्राप्यसीत्यर्थः ॥ ८७॥ राजितत्यृषिराजत्वात् राजजा-मातृत्वाद्वा सम्बोधनम् ॥ ८८॥ बुद्धिरित्यादावपि जिते-त्यनुषक्षः ॥ ९०॥ आख्यायिकातात्पर्यमाह—तस्मा-

दिति ॥९१॥ ऋतुशतेनापि न तुल्यं किन्तु ततोऽप्यधि-कामित्यर्थः । यहा तत्कतुशतेनिति । प्रथमातृतीययोर्व्य-त्यासः तेन ऋतुशतमपि न तुल्यमित्यर्थः ॥ ९२ ॥ सः अतिथिः यो न पूजयेतस्म दुष्कृतं दत्वा ॥ ९३ ॥ बुभूषता भूतिमिच्छता ॥ ९५ ॥ इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वाणि दानधर्मपर्वाणे नैलकण्ठीये भारतभावदीपे दितीयोऽध्यायः 3

युधिष्ठिर उवाच। ब्राह्मण्यं यदि दुष्प्राप्यं त्रिभिवंगैर्नराधिप। कथं प्राप्तं महाराज क्षत्रियेण महात्मना ॥ १ विश्वामित्रेण धर्मात्मन् ब्राह्मणत्वं नर्षेभ । श्रोतुमिच्छामि तत्त्वेन तनमे बूहि पितामह॥२ तेन हामितवीर्येण वसिष्ठस्य महात्मनः। हतं पुत्रशतं सद्यस्तपसाऽपि पितामहः॥ यातुधानाश्च बहवो राक्षसास्तिग्मतेजसः। मन्युनाऽऽविष्टदेहेन सृष्टाः कालान्तकोपमाः४ महान्कुशिकवंशश्च ब्रह्मार्षेशतसंकुलः। स्थापितो नरलोकेऽस्मिन्विद्वद्वाह्मणसंस्तुतः॥ ऋचीकस्यात्मजश्चेव शुनःशेषो महातपाः। विमोक्षितो महासत्रात्पशुतामप्युपागत्ः॥ हरिश्चन्द्रकतौ देवांस्ताषीयत्वाऽऽत्मतेजसा। पुत्रतामनुसंप्राप्तो विश्वामित्रस्य धीमतः॥ नाभिवादयते ज्येष्ठं देवरातं न्राधिप। पुत्राः पञ्चाशदेवापि शप्ताः श्वपचतां गताः ८ त्रिश ्कुर्बन्धु सिर्धुक्त ऐक्ष्वाकः प्रीतिपूर्वकम्। अवाक्शिरा दिवं नीतो दक्षिणामाश्रितो दिशम्॥ विश्वामित्रस्य विपुला नदी देविषसेविता। कौशिकी च शिवा पुण्या ब्रह्मर्षिसुरसेविता॥

तपोविञ्चकरी चैव पश्चचूडा सुसंमता।
रम्मा नामाप्सराः शापाद्यस्य शैलत्वमागता
तथैवास्य भयाद्वध्वा
विमष्ठः सिलले पुरा।
आत्मानं मज्जयन् श्रीमान्
विपाशः पुनरुत्थितः॥ १२
तदाप्रभृति पुण्या हि विपाशाऽभूनमहानदी
विख्याता कर्मणा तेन वसिष्ठस्य महात्मनः॥
वाग्भिश्च भगवान्येन देवसेनाग्रगः प्रभुः।
स्तुतः प्रीतमनाश्चासीच्छापाच्चेनममुश्चत॥१४

ध्रवस्थीतानपादस्य

ब्रह्मर्षीणां तथैव च।

मध्य ज्वलति यो नित्य
मुदीचीमाश्रितो दिश्चम् ॥ १५

तस्यैतानि च कर्माणि तथान्यानि च कौरवः
क्षित्रयस्येत्यतो जातिमदं कौत्हलं मम॥१६
किमेतिदिति तत्त्वेन प्रबृह्चि भरतर्षमः।
देहान्तरमनासाद्य कथं स् ब्राह्मणोऽभवत १७

पतत्त्त्वेन मे तात सवमाख्यातुमहांसि।

मतङ्गस्य यथातत्त्वं तथैवैतद्वदस्य मे ॥ १८

स्थाने मतङ्गा ब्राह्मण्यं नालभद्भरत्षमः।

चण्डालयोनौ जातो हि कथं ब्राह्मण्यमाप्तवानः

इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि विश्वामित्रोपाख्याने तृतीयोऽध्यायः ॥ ३॥



ब्राह्मण्यामिति॥१॥ऋचीकस्यात्मज इत्यत्र अजीगर्तात्मज इति बोध्यम् । सोऽजीगर्ते सौयविसमृषिमशनया
परीतं तस्य ह त्रयः पुत्रा आसुः शुनःपुच्छः शुनःशेपः शुनो
लांगूल इति श्रुतेः । शुनःशेपस्य पिताऽजीगर्त इत्यवगमात् ।
कृत्यान्तराभित्रायेण वा इदं श्रेयम् ॥६॥ देवांस्तोषायित्वा
तैमीक्षितः सन्पुत्रतां विश्वामित्रस्यानुसंप्राप्त इति सम्बन्धः
गाः । नाभिवादयते न नमस्कुर्वन्ति । अनुस्वारलोप आर्षः ।
देवरातं देवैर्विश्वामित्राय दत्तं तेन च ज्येष्ठं कृतं सन्तम् ।
श्राप्ता यत्तेति श्रेषः॥८॥ बन्धाभर्मुक्तः वसिष्ठशापेन चाण्डालताः गलसात् दिवं येन नीतः ॥९॥ पश्चचूडाः वलयमेदा
यस्याः सा । चूडा वलयभेदे स्यादिति मिद्नी ॥ १९॥

वागिभारिति । त्रिशंकुं याजयन्विश्वामित्रो वसिष्ठपुत्रैः शप्तः श्वपचस्य याजकस्त्वं श्वपचो भविष्यसीति तं शापमृतं कर्तुं विश्वामित्रः कस्यांचिदापि श्वजाघनीं चौर्यणार्जयित्वा पक्तुमारेभे तामिन्द्रः रूयेनरूपेण हतवान् तावतवायं शापान्मुक्तो ववर्ष चेन्द्र इति देवसेनानामग्रगः श्रेष्ठः इन्द्रः ॥ १४ ॥ ज्वलित तारारूपेण ॥ १५ ॥ मतज्ञस्य ब्राह्मण्यां रुद्धाज्ञातस्य चाण्डालस्य यथा महताऽपि तपसा ब्राह्मण्यम् प्राप्यं जातं तथैवतन्मम भाति त्वं तु यथा जातं तथा वदस्व ॥१८॥ स्थाने युक्तं कथं ब्राह्मण्यं प्राप्तवान्विश्वामित्र इति शेषः ॥ १९ ॥ इति श्रीमहामारते अनुशासनपर्वणि दान् नेलकण्ठीये भारतभावदीपे तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥

g

मीष्म उवाच ।

श्रूयतां पार्थं तत्त्वेन विश्वामित्रो यथा पुरा।
ब्राह्मणत्वं गतस्तात ब्रह्मणित्वं तथेव च ॥ १
मरतस्यान्वये चैवाजमीढो नाम पार्थिवः।
बभूव भरतश्रेष्ठ यद्वा धर्मभृतां वरः॥ २
तस्य पुत्रो महानासीज्ञन्हुनोम नरेश्वरः।
दुहितृत्वमनुप्राप्ता गङ्गा यस्य महात्मनः॥ ३
तस्यात्मजस् त्यगुणः सिन्धुद्वीपो महायशाः
सिन्धुद्वीपाच राजिवेवलाकाश्वो महावलः॥४
ब्रह्मस्तस्य तन्यः साक्षाद्धमे इवापरः।
कुशिकस्तस्य तन्यः सहस्राक्षसमश्चातः॥ ५
कुशिकस्तस्य तन्यः सहस्राक्षसमश्चातः॥ ५

जाराकरपारमञ्जूषाय

अपुत्रः प्रसवेनार्थाः वनवासमुपावसत्॥ ६

कन्या जन्ने सुतात्तस्य वने निवसतः सतः।
नाम्ना सत्यवती नाम रूपेणाप्रतिमा भावे ७
तां वन्ने भागवः श्रीमांश्यवनस्यात्मसंभवः।
ऋचीक इति विख्यातो विषुळे तपसि स्थितः
स्तां न प्रद्दो तस्मै ऋचीकाय महात्मने।
स्रिद्र इति मत्वा वै गाधिः शत्रुनिबर्हणः॥९
प्रत्याख्याय पुनयातमन्नवद्गिजसत्तमः।
श्रुक्कं प्रदीयतां महां तती वत्स्यासे मे सुताम्
ऋचीक उवाच।

कि प्रयुच्छामि राजेन्द्र तुभ्यं शुट्कमहं नुप। दुहित्रदूहासंसक्तो माऽभूतत्र विचारणा ॥ ११ गाधिरुवाच।

चन्द्रशिमप्रकाशानां हयानां वातरंहसाम्। एकतः श्यामकणीनां सहस्रं देहि भागेव॥१२ भीष्म उवाच।

ततः स भृगुशादूरिश्चयवनस्यात्मजः प्रभुः। अत्रवीद्वरुणं देवमादित्यं पतिमम्भसाम् ॥ १३ एकतः द्यामकर्णानां ह्यानां चन्द्रवर्चसाम्।

सहस्रं वातवेगानां भिक्षे त्वां देवसत्तम॥ १४ तथेति वरणो देव आदित्यो भृगुसत्तमम्। उवाच यत्र ते च्छन्द्स्तत्रोत्थास्यति वाजिनः ध्यातमात्रं ऋचीकेन हयानां चन्द्रवर्चसाम्। गङ्गाजलात्समुत्तस्थी सहस्रं विपुलीजसाम् १६ अदूरे कान्यकुञ्जस्य गङ्गायास्तीरमुत्तमभ्। अश्वतिथे तद्यापि मानवैः परिचक्ष्यते ॥ १७ ततो वै गाधये तात सहस्रं वाजिनां शुभम्। ऋचीकः पददौ प्रीतः शुल्कार्थ तपतां वरः ॥ ततः स विस्मितो राजा गाधिः शापभयेन च ददौ तां समलङ्कृत्य कन्यां भृगुसुताय वै॥ जग्राह विधिवत्पाणि तस्या ब्रह्मार्षेसत्तमः। सा च तं पतिमासाद्य परं हर्षमवाप ह। २० स तुतोष च ब्रह्मार्षस्तस्या वृत्तेनःभारत। छन्द्यामास चैवैनां वरेण वरवाणिनीस् ॥ २१ मात्रे तत्सर्वमाचक्यों सा कन्या राजसत्तम। अथ तामत्रवीनमाता सुतां किञ्चिदवाङ्मुखीँ ममापि पुत्रि भर्ता ते प्रसादं कर्तुमहिति। अपत्यस्य प्रदानेन समर्थश्च महातपाः॥ २३ ततः सात्वरितं गत्वा तत्सर्वे प्रत्यवेद्यत् 🕈 मातुश्चिकी वितं राजन् ऋचीकस्तामथाववीतः गुणवन्तमपत्यं सा अचिराजनियष्यति। मम प्रसादात्क ल्याणि माउभूत्ते प्रणयोऽन्यथा तव चैव गुणस्राघी पुत्र उत्पत्स्यते महान्। अस्मद्वशकरः श्रीमान्सत्यमेतद्ववीमि ते॥ २६ ऋतुक्कीतां च साऽश्वत्थं त्वं च वृक्षमुदुम्बरम् परिष्वजेथाः कल्याणि तत एवमवाप्स्यथः चरुद्वयामेदं चैव मन्त्रपूतं शुचिस्मिते। त्वं च सा चोपभुक्षीतं ततः पुत्राववापस्यथः ॥ ततः सत्यवती हृष्टा मातरं प्रत्यभाषत्। यहचीकेन कथितं तचाच ख्यौ चरुद्वयम् २९ तामुवाच ततो माता सुतां सत्यवतीं तदा। पुत्रि पूर्वोपपन्नायाः कुरुष्व वचनं मम्॥

श्रयतामिति। ब्राह्मणेष्विप ऋषित्वं मन्त्रद्रष्टृत्वं गोत्रप्रवर्तकत्वं वा ॥ १ ॥ वह्नमो नाम ॥ ५ ॥ प्रसवेन सोमाभिषवानिमित्तेन अर्था पुत्रार्थी, ॥ ६ ॥ सुतात् सोमा-भिषवोपलक्षितायज्ञात् वन्यद्रव्यविहितात्तादशी वनवास- योग्यैव कन्या जज्ञे ॥ ७॥ भार्गवो मृगोर्गोत्रापत्यम् ॥८॥ वत्यासि उद्घोहेन प्राप्यासे ॥ १०॥ असंसक्तो जिःसंशयः ॥ ११॥ एकतः एकम् ॥ १२॥ आदित्यं अदितेः पुत्रम् ॥ १३॥ छन्द इच्छा ॥ १५॥ वरेण पुत्रं ते दास्यामीत्यनु- प्रहेण ॥२१॥ पूर्वोपपनायाः भर्तुः सम्बन्धात्पूर्वे उपपनायाः

अर्त्रा य एष दत्ताते चर्चमञ्जपुरस्कृतः। पनं प्रयच्छ महां त्वं मदीयं त्वं गृहाण च ३१ ट्यत्यासं वृक्षयोश्चापि करवाव श्रुविस्मिते। यदि प्रमाणं वचनं मम मातुरानान्दिते ॥ स्वमपत्यं विशिष्टं हि सर्व इच्छत्यनाविलम्। व्यक्तं भगवता चात्र कृतमेवं भाविष्यति ॥ ३३ ततो मे त्वचरौ भावः पादपे च सुमध्यमे। ्कथं विशिष्टो स्नाता मे भनेदित्येव चिन्तय॥ तथा च कृतवत्यौ ते माता सत्यवती च सा। अथ गर्भावनुप्राप्ते उमे ते वै युधिष्ठिर ॥ ३५ द्रष्ट्रा गर्ममनुप्राप्तां भार्यो स च महानाषः। खवाच तां मत्यवतीं दुर्मना भृगुसत्तमः॥ ३६ व्यत्यासेनोपयुक्तस्ते चक्वर्यकं भावेष्याते। व्यत्यासः पादपे चापि सुत्यक्तं ने कृतः शुभ मया हि विश्वं यद्गह्म त्वचरौ साम्ने ने रोतम्। क्षत्रवीर्ये च सकलं चरौ तस्या निवेशितम्॥ त्रैलोक्यविख्यातगुणं त्वं विष्रं जनायेष्यासि। सा च क्षत्रं विशिष्टं वै तत एनत्कृतं मया३९ व्यत्यासस्तु कृतो यस्मात्त्वया मात्रा च ते शुपे त्तास्मात्सा ब्राह्मणं श्रेष्ठं माता ने जनयिष्याते शित्रियं तूत्रकर्माणं त्वं भद्रे जनायेष्यासे। न हि ते तत्कृतं साधु मातृक्षेहन भाविति ४१ सा श्रुत्वा शोकसंतप्ता पपान वरवार्णनी। भूमौ सत्यवती राजिङ्छन्नेव राचिरा छता॥ प्रतिलक्य च सा संज्ञा शिरसा प्रणिपत्य च खवाच भार्या भर्तारं गाधेयी भागविष्मम्॥४३ प्रसादयन्त्यां भार्यायां मिय ब्रह्मविदांवर। प्रसादं कुरु विपर्षे न मेस्यात्क्षात्रेयः सुतः ४४ कामं ममोग्रकमा वै पात्रो भावेतुपहात । न तु म स्यात्सुतो ब्रह्मन्नेष म दायतां वरः ४५ एवमास्त्विति होताच खां भाया सुमहातपाः। त्तः सा जनयामास जमदर्शि सुनं शुभम् ४६ विश्वामित्रं चाजनयदाधिभायां यशस्तिना।

ऋषः प्रसादादाजेन्द्र ब्रह्मर्पेत्रहात्रादिनम्॥ ४७ ततो ब्राह्मणतां यानो विश्वामित्रो महानपाः। क्षात्रयः सोऽयथ तथा ब्रह्मवंशस्य कारकः।। तस्य पुत्रा महात्मानो ब्रह्मवंशोववधनाः। तपासिनो ब्रह्मावेदो गोत्रकर्तार एव च॥ ४९ मधुरु छन्दश्च भगवान् देवरात घ वीर्यवान्। अश्लीणश्च शकुन्तश्च बभुः कालपण्त्रया॥ ५० याक्षत्रवस्यश्च विख्यानस्तया स्यूणो महाव्रतः उल्को यमदूतश्च तथार्षः सैन्धवायनः॥ ५१ वल्गुजङ्घश्च भगवान् गालवश्च महानाषः। ऋषवज्रातया ख्यातः सालंकायन एव च ॥ लोलाख्यो नारद्धीय नया क्र्यांमुखः स्मृतः। वाद्यालपुंसलश्चेव वश्नोग्रीवस्तयैव च ॥ आंघ्रिको नैकदकैव शिलायूपः शितः शुचिः। चकको मारुतन्तवयो वातझोऽथाश्वलायनः५४ च्यामायनोऽथ गार्गश्च जाबारिः सुश्चनस्तथा कारोषिरथ सश्चत्यः परपोरंत्रतन्तवः॥ महानुषिश्च कापेललयार्षेत्वाडकायनः। ५६ तयैव चोपगहनस्त पर्वश्रासुरायणः॥ मार्दमिषे हिर्ण्याक्षो जङ्गारबीभ्रवायाणः। भूतिर्विभूतिः स्तश्च सुर इत् नथेत च॥ अरा केनी विकथेव चांपेपोजायनी तथा। नवनन्तुव हनखः सेयनो यानरेत्र च अस्मारुहश्चारमत्स्यः शिरीषी न्याथ गार्दिमः ऊर्जयोगिरदापेश्री नारदी च महानाषेः ५९ विश्वामित्रात्मजाः संत्र मुनयो ब्रह्मवादिनः तथैव क्षत्रियो राजन् विश्वामित्रो महातपाः ऋचीकेनाहितं ब्रह्म परमेतद्युधिष्ठिर। पतत्त सर्वमाख्यातं तत्त्रेन भरत्यम्॥ विश्वामित्रस्य वै जन्म सोमस्याधितंजसः। यत्र यत्र च सन्देहो भूयस्ते राजसत्तम। तत्र तत्र च मां बूहि च्छेताऽस्मि तव संशयम्

इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधमपर्वणि विश्वामित्रीपाख्याने चतुर्थोऽध्यायः॥४॥

गुरुत्वेन प्राप्तायाः तत्र भर्त्रपेक्षयाऽहं गरीयसीत्यर्थः ॥३०॥ स्त्रियः क्षत्रियवदुप्रकर्मा ॥ ४४ ॥ विश्वामित्रात्मजा स्ति क्षत्रियात् ब्रह्मवादिनः कथमृत्पन्नो इत्याशंक्याह— स्वापि क्रिक्सिते । चरी पूर्वे ब्रह्मत्राहितं अतः क्षत्रबीजोद्ध- नस्यापि क्रिक्सिय्यलामो जातः । बीजापेक्षया संस्कारस्य बलव-

त्वात्। तथाहि। दावाभिद्रधिभ्यो वेत्रबोजेभ्यः कदलीकाण्डी-त्पत्तिमुदाहरन्ति न ब्राह्मण्यं क्षत्रियाद्येस्तपःकोट्यापि लभ्यते । विश्वामित्रस्य तत्प्राप्तिर्मात्रा ब्रह्मोदनाशनात् ॥ ६१॥ इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि नैलकण्ठीये भारतमावदीपे चतुर्थोऽध्यायः॥ ४॥ \* द्विषष्टिसंख्याकाः युधिष्ठिर उवाच । बानुशंस्यस्य धर्मश्च गुणान् भक्तजनस्य च। श्रीतिमच्छामि धर्मश्च तन्मे ब्लिहि पितामह १ भीष्म उवाच ।

अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्। वासवस्य च संवादं शुकस्य च महातमनः २ विषये काशिराजस्य ग्रामानिष्कम्य लुब्धकः सविषं काण्डमादाय मृगयामास वै मृगम् ३ तत्र चामिषलुब्धेन लुब्धकेन महावने। अविदूरे सुगान दृष्टा बाणः प्रतिसमाहितः ४ तेन दुर्वारितास्त्रेण निमित्तचपलेषुणा। महान्वनतरस्तत्र विद्धो मृगजिघांसया॥ स तीक्षाविषदिग्धेन शरेणातिबलात्क्षतः। उत्सुज्य फलपत्राणि पादपः शोषमागतः तस्मिन्वृक्षे तथाभूते कोटरेषु चिरोषितः। न जहाति शुको वासं तस्य भनत्या वनस्पतेः निष्णचारो निराहारो ग्लानः शिथिलवागपि कृतज्ञः सह वृक्षेण धर्मात्मा सोऽप्यशुष्यत ८ तसुदारं महासत्त्वमतिमानुषचेष्टितम्। समदुः खसुखं रष्ट्वा विस्मितः पाकशासनः ९ ततश्चिन्तामुपगतः शकः कथमयं द्विजः। तियंग्योनावसंभाष्यमानृशंस्यमवस्थितः॥ +अथवा नात्र चिन्त्यं हि अभवद्वासवस्य तु। प्राणिनामपि सर्वेषां सर्वे सर्वत्र दश्यते॥ ११ तती ब्राह्मणवेषेण मानुषं रूपमास्थितः। अवतीर्य महीं शकस्तं पक्षिणमुवाच ह ॥ १२ शुक भो पक्षिणां श्रेष्ठ दाक्षेयी सुप्रजा त्वया पृच्छे त्वां शुक्रमेनं त्वं कस्मान्न त्यजिस द्वमम् अथ पृष्टः शुकः प्राह मूध्ना समभिवाद्य तम् स्वागतं देवराज त्वं विज्ञातस्तपसा मया १४

ततो दश्शताक्षेण साधु साध्विति भाषितम् अहो विज्ञानिमत्येवं मनसा पुजितस्ततः १५ तमेवं शुभकर्माणं शुकं परमधार्भिकम् । विज्ञानक्षि तां प्रीति पप्रच्छ बलस्दनः १६ निष्पत्रमफलं शुष्कमशरण्यं पतित्रिणाम् । किमर्थ सेवसे पृक्षं यदा महदिदं वनम् ॥ १७ अन्येऽपि बहवो वृक्षाः पत्रसंच्छक्षकोटराः । शुभाः पर्याप्तसञ्चारा विद्यन्तेऽस्मिन्महावने गतायुषमसामर्थ्यं क्षिणसारं हतिश्रियम् । विस्थ्य प्रक्षया धीर जहीमं स्थावेरं दुमम् १९ भीष्म जवाच ।

TO THE OWNER OF THE SECOND

तदुपश्चत्य धर्मात्मा शुकः शक्रेण भाषितम् सुद्धिमातानिः श्वस्य दीनो वाक्यसुवाच हरू अनितक्रमणीयानि दैवतानि राचीपते। यत्राभवत्तव प्रश्नस्तानिबोध सुराधिए॥ २१ अस्मिन्नहं दुमे जातः साधुभिश्च गुणैर्युतः। बालभावेन संगुप्तः शश्रुभिश्च न धर्षितः २२ किमनुक्रोध्य वैफल्यसुत्पाद्यसि मेऽनघ। आनुशंस्याभियुक्तस्य मक्तस्यानन्यगस्य च ॥ अनुकोशो हि साधूनां महद्यमस्य लक्षणम् । अनुक्रोशश्च साधूना सदा प्रीति प्रयच्छाति २४ त्वमेव दैवतैः सर्वैः एच्छयसे धर्मसंशयात्। अतस्तवं देवदेवानामाधिपत्ये प्रतिष्ठितः ॥२५ नाईसे मां सहस्राक्ष दुमं त्याजियतुं चिरात समर्थमुपजीव्येमं त्यजेयं कथमद्य वै ॥ १६ तस्य वावयेन सौम्येन हर्षितः पाकशासनः शकं प्रोवाच धर्मात्मा आनुशंस्येन तोषितः वरं वृणीष्वेति तदा स च वने वरं शुकः। आनुशंस्यपरो नित्यं तस्य वृक्षस्य संभवम् ॥

एवं दुष्प्रापमपि ब्राह्मण्यमानृशंस्यं विना व्यर्थमित्याशय-वानानृशंस्याध्यायमारभते—आनृशंस्येति ॥१॥ विषये देशे काण्डं बाणम् ॥३॥ तत्र मृगयायाम् ॥४॥ दुर्वारिता-क्षेण दुर्वार्थशक्षेण निमित्ताह्मस्याध्यपलश्चलित इपुर्यस्य तेन ॥५॥ दिग्धेन लिप्तेन ॥६॥ द्विजः पक्षी आनृशंस्यं पर-दुःखेन दुःखित्वम् ॥१०॥ चिन्त्यं आश्चर्यं सर्वेषां नृति-† अथवा नात्र चित्रं हीत्यभवद्वासवस्य तु' इति पाठः। यगादीनां सर्वत्र जाती सर्वे कृपानेष्ठ्यादिकम् ॥ १९॥ दक्षियी दक्षदौहित्री शुकी नामश्री। १३॥ तपसा ज्ञानदृष्ट्या ॥ १४॥ तां प्रीतिं वृक्षे तत् सौहार्दम् ॥ १६॥ अनुक्रोद्य कृपायित्वा वैफल्यं जन्मन इति शेषः ॥ २३॥ संशयात् संशयं प्राप्य अतः संशयच्छेतृत्वात् ॥ २५॥ अद्य अन्सामर्थ्यकाले ॥ २५॥ संभवं सम्यगैश्वर्यं वरं वने ॥ २८॥

भर्त्रों य एष दत्ताले चर्मन्त्रपुरस्कृतः। पनं प्रयच्छ महां त्वं मदीयं त्वं गृहाण च ३१ व्यत्यासं वृक्षयोश्चापि करवाव श्रुविस्मिते। यदि प्रमाणं वचनं मम मातुरानान्दते॥ स्वमपत्यं विशिष्टं हि सर्व इच्छत्यनाविलम्। व्यक्तं मगवता चात्र कृतमेवं माविष्यति ॥ ३३ ततो मे त्वचरौ मावः पादपे च सुमध्यमे। क्यं विशिष्टो स्नाता मे भनेदित्येव चिन्तय॥ तथा च कृतवत्यौ ते माता सत्यवती च सा। अथ गर्मावनुप्राप्ते उमे ते वै युधिष्ठिर ॥ ३५ दृष्ट्वा गर्भमनुपाप्तां भार्यो स च महानृषिः। उवाच तां मत्यवतीं दुर्मना भृगुसत्तमः॥ ३६ व्यत्यासेनोपयुक्ताते चहुवर्यकं भावेष्याते। व्यत्यासः पादपे चापि सुज्यकं ते कृतः शुभ मया हि विश्वं यहहा त्वचरौ साम्ने ने रितम्। अत्रवीर्य च सकलं चरौ तस्या निविशितम्॥ त्रैलोक्यविख्यातगुणं त्वं विप्रं जनायेष्यसि। सा च क्षत्रं विशिष्टं वै तत एनत्कृतं म्या३९ व्यत्यासस्तु कृतो यस्मात्त्वया मात्रा च ते शुपे त्तास्मात्सा ब्राह्मणं श्रेष्ठं माता ने जनायेष्याते कित्रियं तुत्रकर्माणं त्वं भद्रे जनायेष्यासे । नाहि ते तत्कृतं साधु मातृक्षेहन भाविति ४१ सा श्रुत्वा शोकसंतप्ता पपात वरवाणिनी। भूमौ सत्यवती राजिन्छन्नेत्र रानिरा लता॥ प्रतिलक्ष्य च सा संज्ञा शिरसा प्रणिपत्य च खवाच सार्या भतीरं गाधियी भागविष्मम्॥४३ प्रसादयन्त्यां भार्यायां माय ब्रह्मावेदांवर। प्रसादं कुरु विपर्षे न मेस्यात्क्षात्रेयः सुतः ४४ कामं ममोग्रकमा वै पात्रो भावतुपहात । न तु म स्यात्सुतो ब्रह्मन्नेष म दायतां वरः ४५ पवमास्त्वित होवाच खां भार्यो सुमहातपाः। त्तः सा जनयामास जमदान सुन शुभम् ४६ विश्वामित्रं चाजनयदाधिमार्था यशास्त्रिनी।

ऋषः प्रसादाद्वाजेन्द्र ब्रह्मपेत्रहात्रादिनम्॥ ४७ ततो ब्राह्मणतां यानो विश्वामित्रो महानपाः। क्षात्रियः सोऽत्यथ तथा ब्रह्मवंशस्य कारकः ॥ तस्य पुत्रा महात्मानो ब्रह्मवंशोववधनाः। तपासिनो ब्रह्मावदो गोत्रकर्तार एव च॥ ४९ मधुच्छन्दश्च भगवान् देवरात छ वीर्यवान्। अश्लोणश्च शकुन्तश्च बभुः कालपण्तया॥ ५० याक्षत्रहरुयश्च विख्यानस्तया स्यूणो महावनः उल्को यमदूतश्च तथार्षः सेन्धवायनः॥ ५१ वर्गुजङ्घश्च भगवान् गालवश्च महानाषः। ऋषवज्रातथा ख्यातः सालंकायन एव च ॥ लोलाख्यो नारद्भेत्र तया क्र्त्रामुखः स्मृतः। वाद्वालमुंसलश्चेव वश्नोग्रीवस्तयैव च ॥ आंध्रिको नैकदक्कैव शिलायूपः शितः शुचिः। चकको मारुतन्तवयो वानझोऽथाश्वलायनः५४ श्यामायनोऽय गार्ग्यश्च जाबालिः सुश्रुनस्तथा कारोविरथ सश्चत्यः परपौरवतन्तवः॥ महानुषिश्च कपिललयार्षेत्वाडकायनः। ५६ तयैव चोपगहनन्तार्षिश्वासुरायणः॥ मार्दमार्षे हिरण्याक्षा जङ्गारबीस्रवायाणः। भूतिर्विभूतिः स्तश्च सुर फ्ल नथैत च ॥ अराष्ट्रिनी वेक धेव चांपेपोज्जयनी तथा। नवनन्तुवं क्रनखः सेयनो यानिरेत्र च ॥ अस्भारुहश्चारुमत्स्यः शिरीषी त्राथ गार्दीमः ऊर्जयोनिस्दापेक्षी नारदी च महानुषिः ५९ विश्वामित्रात्मजाः संव असुनयो ब्रह्मवादिनः तथैव क्षत्रियो राजन् विश्वामित्रो महातपाः ऋचीकेनाहितं ब्रह्म परमेतद्युधिष्ठिर। पतत्त सर्वमाख्यातं तत्त्वेन भरत्यम्॥ विश्वामित्रस्य वे जनम सोमस्यांमितेजसः। यत्र यत्र च सन्देहो भूयस्ते राजसत्तम । तत्र तत्र च मां बूहि च्छेताऽस्मि तव संशयम

इति श्रीमहामारते अनुशासनपर्वणि दानधमपर्वणि विश्वामित्रोपाख्याने चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४॥

गुरुत्वेन प्राप्तायाः तत्र मर्त्रपेक्षयाऽहं गरीयसीत्यर्थः ॥३०॥ क्षात्रियः क्षत्रियवदुप्रकर्मा ॥ ४४ ॥ विश्वामित्रात्मजा कृति क्षात्रियात् ब्रह्मवादिनः कथमुत्पन्ना इत्याशंक्याह— श्रद्धात्री क्षात्रीयात् । वशे पूर्वे ब्रह्मत्राहितं अतः क्षत्रवीजोद्ध- नस्मापि वाह्मण्यकामो जातः । बीजापेक्षया संस्कारस्य बलव-

त्वात्। तथाहि। दावाभिद्रभेभो वेत्रबोजेभ्यः कदलीकाण्डी-त्पत्तिमुद्दाहरान्ति न ब्राह्मण्यं क्षात्रियाद्ये स्तपःकोट्यापि लभ्यते। विश्वामित्रस्य तत्प्राप्तिर्मात्रा ब्रह्मोदनाद्यानात् ॥ ६१॥ इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि नेलकण्ठीये भारतमावदीपे चतुथांऽध्यायः॥ ४॥ \* द्विषष्टिसंख्याकाः युधिष्ठिर उवाच ।

आनुशंस्यस्य धर्मश्र गुणान् भक्तजनस्य च। श्रीतिमच्छामि धर्मश्र तन्मे ब्रहि पितामह १ भीष्म उवाच ।

अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्। वासवस्य च संवादं शुकस्य च महातमनः २ विषये काशिराजस्य ग्रामानिष्कम्य लुष्धकः सविषं काण्डमादाय मृगयामास वै मृगम् ३ तत्र चामिषलुब्धेन लुब्धकेन महावने। अविदूरे सुगान दृष्टा बाणः प्रतिसमाहितः ४ तेन दुर्वारितास्रेण निमित्तचपलेषुणा। महान्वनतरस्तत्र विद्धो मृगजिघांसया॥ स तीक्षाविषदिग्धेन दारेणातिबलात्क्षतः। उत्सुज्य फलपत्राणि पादपः द्योषमागतः तस्मिन्वृक्षे तथाभूते कोटरेषु चिरोषितः। न जहाति गुको वासं तस्य भक्त्या वनस्पतेः निष्णचारो निराहारो ग्लानः शिथिलवागापि कृतज्ञः सह वृक्षेण धर्मात्मा सोऽप्यशुष्यत ८ तसुदारं महासत्त्वमतिमानुषचेष्टितम्। समदुः बसुखं रष्ट्वा विस्मितः पाकशासनः ९ ततश्चिन्तामुपगतः शकः कथमयं द्विजः। तियंग्योनावसंभाष्यमानृशंस्यमवस्थितः॥ +अथवा नात्र चिन्त्यं हि अभवद्वासवस्य तु। प्राणिनामपि सर्वेषां सर्वे सर्वत्र दश्यते॥ ११ ततो ब्राह्मणवेषेण मानुषं रूपमाश्चितः। अवतीय मही शकस्तं पक्षिणमुवाच ह॥ १२ शुक भो पक्षिणां श्रेष्ठ दाक्षेयी सुप्रजा त्वया पृच्छे त्वां शुक्रमेनं त्वं करमान्न त्यजसि द्वमम् अथ पृष्टः शुकः प्राह मूध्नी समभिवाद्य तम् स्वागतं देवराज त्वं विज्ञातस्तपसा मया १४

ततो दश्याताक्षेण साधु साध्वात भाषितम् अहो विज्ञानिमत्येवं मनसा पूजितस्ततः १५ तमेवं शुभकर्माणं शुकं परमधार्भिकम् । विज्ञानक्षि तां प्रीति पप्रच्छ बलस्दनः १६ निष्पत्रमफलं शुष्कमशरण्यं पतित्रिणाम् । किमर्थ सेवसे पृक्षं यदा महद्दिं वनम् ॥ १७ अन्येऽपि बहवो वृक्षाः पत्रसंच्छक्षकोटराः । शुभाः पर्याप्तसञ्चारा विद्यन्तेऽस्मिन्महावने गतायुषमसामर्थ्यं श्रीणसारं हतिश्रियम् । विस्वस्य प्रक्षया धीर जहीमं स्थविरं दुमम् १९ भीष्म उवाच ।

तदुपश्चत्य धर्मात्मा शुकः शक्रेण भाषितम् सुदीर्घमातानिःश्वस्य दीनो वाक्यसुवाच हर् अनितक्रमणीयानि दैवतानि शचीपते। यत्राभवत्तव प्रश्रस्ताक्षेबोध सुराधिए॥ २१ अस्मिन्नहं दुमे जातः साधुभिश्च गुणैर्युतः। बालभावेन संगुप्तः शशुभिश्च न धर्षितः २२ किमनुक्रोक्य वैफल्यसुत्पाद्यसि मेऽनघ। आनुशंस्याभियुक्तस्य भक्तस्यानन्यगस्य च 🏬 अनुकोशो हि साधूनां महद्धर्भस्य लक्षणम् । अनुक्रोराश्च साधूना सदा प्रीति प्रयच्छति २४ त्वमेव दैवतैः सर्वैः १० छयसे धर्मसंशयात्। अतस्तवं देवदेवानामाधिपत्ये प्रतिष्ठितः ॥२५ नाईसे मां सहस्राक्ष दुमं त्याजियतं चिरात समर्थसपजीव्येमं त्यजेयं कथमद्य वै॥ तस्य वाषयेन सौम्येन हर्षितः पाकशासनः शुकं प्रावाच धर्भात्मा आनुशस्येन तोषितः वरं वृणीष्वेति तदा स च वने वरं शुकः। आनृशंस्यपरो नित्यं तस्य वृक्षस्य संभवम् ॥

एवं दुष्प्रापमपि ब्राह्मण्यमानृशंस्यं विना व्यर्थमित्याशय-वानानृशंस्याच्यायमारमते—आनुशंस्येति ॥१॥ विषये देशे काण्डं बाणम् ॥३॥ तत्र मृगयायाम् ॥४॥ दुर्वारिता-क्षेण दुर्वार्यशक्षेण निमित्ताह्रक्ष्याच्चपलश्चलित इपुर्यस्य तेन ॥५॥ दिग्धेन लिप्तेन ॥६॥ द्विजः पक्षी आनृशंस्यं पर-दुःखेन दुःखित्वम् ॥१०॥ चिन्त्यं आश्चर्यं सर्वेषां नृति-† अथवा नात्र चित्रं हीत्यभवद्वासवस्य तुं इति पाठः। यगादीनां सर्वत्र जातौ सर्वे कृपानेष्ठ्यादिकम् ॥ १९॥ दक्षियी दक्षदौहित्री शुकी नामश्री। १३॥ तपसा ज्ञानदृष्ट्या ॥ १४॥ तां प्रीतिं वृक्षे तत् सोहार्दम् ॥ १६॥ अनुक्रोत्स्य कृपायित्वा वैफल्यं जन्मन इति शेषः ॥ २३॥ संशयात् संशयं प्राप्य अतः संशयच्छेतृत्वात् ॥ २५॥ अद्य अन्सामर्थ्यकाले ॥ २५॥ संभवं सम्यगैश्वर्यं वरं वन्ने ॥ २८॥ सामर्थ्यकाले ॥ २६॥ संभवं सम्यगैश्वर्यं वरं वन्ने ॥ २८॥

विविद्रिता च हढां भक्ति तां शुके शीलसम्पदम् श्रीतः क्षिप्रमधो वृक्षममृतेनावासिक्तवान् २९ ततः फलानि पत्राणि शास्त्राश्चापि मनोहराः शुकस्य हढभक्तित्वाञ्जीमत्तां प्राप स द्रमः शुकश्च कर्मणा तेन आनृशंस्यकृतेन वै। आयुषोऽन्ते महाराज प्राप शकसलोकताम्॥ प्रवमेव मनुष्येन्द्र भक्तिमन्तं समाश्चितः। सर्वार्थसिद्धि लभते शुकं प्राप्य यथा दुमः ३२

इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि शुकवासवसंवादे पञ्चमोऽध्यायः॥५॥



युधिष्ठिर उवाच। पितामह महाप्राज्ञ सर्वशास्त्रविशारद देवे पुरुषकारे च किंखिच्छ्रेष्ठतर भवेत॥ १ भीष्म उवाच।

**到**的形式,但是**是一种** 

अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्। चित्रिस्य च संचादं ब्रह्मणश्च युत्रिष्ठिर ॥ २ दैवमानुषयोः किस्तित्कर्मणोः श्रेष्ठिमित्युत । पुरा व्यसिष्ठो भगवान् पितामहमपुच्छत ३ ततः पद्मोद्भवो राजन् देवदेवः पितामहः। उवाच मधुरं वाक्यमर्थवद्धेतुभूषितम् ॥ ४ ब्रह्मोवाच ।

नाबीजं जायते कि श्रिम बीजेन विना फलम् बीजाद्वीजं प्रभवति बीजादेव फलं स्मृतम् ५ याद्यां वपते बीजं क्षेत्रमासाद्य कर्षकः। स्कृते दुष्कृते वापि ताद्यां लभते फलम् ६ यथा बीजं विना क्षेत्रमुप्तं भवति निष्फलम्। तथा पुरुषकारेण विना दैवं न सिध्यति ७ क्षेत्रं पुरुषकारस्तु दैवं बीजमुदाहृतम्। क्षेत्रवीजसमायोगात्ततः सस्यं समुद्ध्यते॥ ८ कर्मणः फलानेवृत्ति स्वयमश्राति कारकः।

प्रत्यक्षं दश्यते लोके कृतस्यापकृतस्य च॥ ९ शुभेन कर्मणा सौख्यं दुःखं पापेन कमणा। कृतं फलाते सर्वत्र नाकृतं भुज्यते कचित् १० कृती सर्वत्र लभते प्रतिष्ठां भाग्यसंयुताम्। अकृती लभते स्रष्टः क्षते क्षारावसेचनम् ११ तपसा कपसौभाग्यं रतानि विविधानि च प्राप्यते कर्मणा सर्वे न दैवादकृतातमना १२ तथा सर्गश्च भोगश्च निष्ठा या च मनीषिता। सर्वे पुरुषकारेण कृतेनेहोपलभ्यते॥ ज्यो नी बिदशा नागा यक्षाश्चनद्राकमारुताः सव पुरुषकारेण मानुष्यादेवतां गताः॥ १४ अथां वा मित्रवगा वा पेश्वर्य वा कुलान्व तम् श्रीश्चापि दुर्लमा भो कं तथैवाक्तकमीभः १५ शौचेन लभते विप्रः क्षत्रियो विक्रमेण तु। वैश्यः पुरुषकारेण शुद्रः शुश्रूषया श्रियम् १६ नादातारं भजन्त्यथां न क्रीवं नापि निष्क्रियम् नाकमेशीलं नाशुरं तथा नैवातपस्विनम् १७ येन लोकास्त्रयः सृष्टा दैत्याः सर्वाश्च देवताः स एष भगवान्विष्णुः समुद्रे तप्यते तपः १८

आनृशंस्यफलमाह—शुक्रभाति ॥ ३१॥ आख्यायिका-तात्पर्यमाह—एविमाति ॥ ३२॥ इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि नैलकण्ठीये भारतभावदीवे पश्चमोऽध्यायः ॥ ५॥

ह

पितामहत्यादिरध्यायो दैवमूलमपीदं सर्वे पुरुष-काराहते न सिध्यतीत्यवश्यं पुरुषकारे भोगमोक्षार्थिना यति-त्वव्यमित्येवंपरः द्वयोः श्रेष्ठयोर्मध्ये किमतिश्रेष्ठमित्यर्थः॥१॥ दैवं प्राक्षमं मानुषं सांप्रतिकं कम ॥ ३॥ दैवश्रेष्ठयमाहनावीजामानि ॥५॥ सुकृते बीजभूते सित ॥६॥ पुरुषकारश्रेष्ठयमाह-यथोनि॥७॥ उद्यमापेक्षायामाह-क्षेत्रमिति
॥८॥सिद्धान्तः कर्मण इत्यादिना निर्वृतिं सिद्धिम् ९॥
कर्मदैवयोः प्रावल्यदीर्बल्ये उपसंहरति-प्राप्यत इति॥१२
मानुष्यात् मानुष्यमुक्रंध्य ॥ १४॥ लभते श्रियमिति
सर्वत्र संबन्धः ॥१६॥ शिष्टाचारोऽपि कर्मणां प्रावल्ये मानमित्याह-येनेति ॥ १८॥

सवं चेत्कर्मफलं न स्यात्सर्वमेवाफलं भवेत।
लोको देवं समालस्य उदासीनो भवेन्ननु १९
अकृत्वा मानुषं कर्म यो देवमनुवर्तते।
वृथा श्राम्यति संप्राप्य पति क्रीवमिवाङ्गना
न तथा मानुषे लोके भयमास्त शुभाशुभे।
यथा त्रिदशलोके हि भयमन्येन जायते २१
कृतः पुरुषकारस्तु देवमेवानुवर्तते।
न देवमकृते किञ्चित्कस्यचिद्दातुमहिति॥ २२
यथा स्थानान्यानित्यानि दश्यन्ते देवतेष्विप कथं कर्म विना देवं स्थास्यति स्थापयिष्यतः
न देवतानि लोकेऽस्मिन्

न दैवतानि लोकेऽस्मिन् व्यापारं यान्ति कस्यचित्। व्यासङ्गं जनयन्त्युंग्रं-

मात्माभिभवशङ्कर्या॥ २४ ऋषीणां देवतानां च सदा भवति विग्रहः। कस्य वाचा हादैवं स्याद्यतो देवं प्रवर्तते २५ कथं तस्य समुत्पित्तर्यतो देवं प्रवर्तते। एवं त्रिद्शलोकेऽपि प्राप्यन्ते बहवो गुणाः॥ आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः। आत्मैव ह्यात्मनः साक्षा कृतस्याप्यकृतस्य च कृतं चाप्यकृतं किश्चित्कृते कर्मणि सिद्धाति सुकृतं दुष्कृतं कर्म न यथार्थे प्रपद्यते॥ २८ देवानां शरणं पुण्यं सर्व पुण्येरवाप्यते।

ननु निश्चितम् ॥१९॥ अकृत्वेति । केवलं दैवं निष्फल-मित्यर्थः ॥ २०॥ न तथाति । दैनदौस्थ्ये ऐहिकी ह्यानिः सुसहा पुरुषकारदौरथ्ये तु परलोकह्यानिर्दुरन्तेत्यर्थः अन्येन पापेन ॥ २१ ॥ अकृते कर्मामावे सति आक-सिमकानिधिलाभादावपि किं चित्कर्मास्त्येवेति भावः ॥ २२॥ यथेति । स्थानानि इंद्रादिलोका अप्यानित्या दश्यन्ते तारारूपिणां देवानामधःपातदर्शनादित्यर्थः । कर्म विना पुण्येन कर्मणा विना देवं देवसमूहः कथं स्थास्यति देवमपि कर्ममूलमेवेत्यर्थः ॥२३॥ व्यापारं पुण्यरूपं यान्ति अनुमो-दन्ते उम्रं धर्मविव्यकरम् ॥२४॥ विम्रहो वैरं तथाहि ऋषीणां तपिस देवा विव्रमाचरान्ति । ऋषयश्च च्यवनादय इंद्रादी-नामिभवं कुर्वन्तीति सोक्निये प्रसिद्धम्। यद्यप्येवं कर्म-परत्वं देवर्षाणामस्ति तथापि अदैवं देवाभावो न वक्तुं शक्य इत्यर्थः॥२५॥ अत्र मानमाह-कथिमिति। यतो यस्माहैवं प्रवर्तते तस्य कर्मणोऽपि दैवं विना कथमुत्पत्तिः स्यान कथमपि पुण्यवन्त एव धर्मे प्रवर्तन्ते धर्माच पुण्यं वर्धते। अन्यया सर्वेऽपि धर्मे प्रवर्तेरानित्यर्थः। एवं लोकवदेव स्वर्गेऽपि

पुण्यशीलं नरं प्राप्य कि दैवं प्रकरिष्याते २९ प्रा ययातिविम्रष्टश्च्यावितः पतितः क्षिती पुनरारोपितः स्वर्ग दौहित्रैः पुण्यकम्भिः ३० पुरुवाश्च राजिबिंद्वेजैरिभहितः पुरा। पेल इत्यमिविख्यातः स्वर्गे प्राप्तो महीपतिः अश्वमेघादिभियं है। सत्कृतः को सलाबिपः महर्षिशापात्सीदासः पुरुषादत्वमागतः ३२ अश्वत्थामां च रामश्च मुनिपुत्रौ धनुर्घरौ। न गच्छतः स्वर्गलोकं सुकृतेनेह कर्मणा ३३ वसुर्यक्षरातैरिष्टा द्वितीय इव वासवः। मिथ्याभिधानेनैकेन रसातलतलं गतः ३४ बलियें रोचनिर्वदो धर्मपारोन दैवतैः। विष्णोः पुरुषकारेण पातालसदनः कृतः ३५ शकस्योद्गम्य चरणं प्रस्थितो जनमेजयः। द्विजस्त्रीणां वधं कृत्वा कि दैवेन न वारितः अज्ञानाद्वाह्मणं हत्वा स्पृष्टो बालवधेन च। यैशम्पायनविप्रार्षिः कि दैवेन न वारितः॥ ३७ गोप्रदानेन मिथ्या च ब्राह्मणेभ्यो महामखे। पुरा नुगश्च राजार्षेः कुकलासत्वमागतः ॥३८ धुन्धुमारश्च राजर्षिः सत्रेष्वेव जरां गतः। प्रीतिदायं परित्यज्य सुष्वाप स गिरिवजे ३९ पाण्डवानां हतं राज्यं धार्तराष्ट्रमहाबलैः। पुनः प्रत्याहृतं चैव न दैवाद्भुजसंश्रयात्॥ ४०

गुणाः भोगाः यथा बहुधने। भूयसः वाणिज्येन भूयांसं लामं लमते नेतर इतिवदेतादिति मावः ॥ २६ ॥ आतमाति। एवं प्रवृतेरिप दैवाधीनत्वेऽपि कभैव कर्तव्य-भित्यर्थः कृतस्य पुण्यपापादेः ॥ २०॥ कृतामिति । पुण्यमपि पापेन प्रतिहन्यते पापमपि पुण्येनेति तयोः फलं यथोक्तं स्वर्गे नरकं वा न प्राप्नोतीत्यर्थः ॥ २८॥ शर्णं गृहं यथा ह्यस्तनोऽपराधः श्वस्तनेन सत्कारेणापनीयते एवं दैवमपि पुष्यातिशयात्प्रतिहन्यते इत्यर्थः ॥ २९ ॥ अत्रैवार्थ दृष्टान्तानाह-पुरेत्यादिना ॥३०॥ विपर्ययेऽपि दृष्टान्त-माह-अश्वेति ॥ ३२ ॥ मिथ्याभिधानेन पशुयज्ञश्रतिरप्र-माणमित्येवं रूपेण रसातलस्य भू भेस्तलमधीभागम् ॥ ३४॥ पापमपि तेजीयसां न दोषायत्याह-शकस्ये ति द्वाभ्याम् चरणं द्विजल्लीदूषणरूपं कर्म कृत्वा प्रस्थित इति संबंधः॥३६॥ पुष्यमपि केषांचित्र त्राणायेत्याह-गोप्रदानेनेति। कृकला-सत्वं सरठत्वम्॥३८॥ प्रीतिदायं देवैर्दतं वरं सुष्वाप सत्रफलं नाप्तवानित्यर्थः ॥ ३९ ॥ न दैवात् प्रत्याहृतमपि तु भुज-संश्रयदिवेत्यर्थः ॥ ४० ॥

तिपोनियमसंयुक्ता सुनयः संशितव्रताः।
कित देववलाइछापस्य सुन्न न कर्मणा ४१
पापस्य सुन्न हो से सर्व प्राप्य सुद्ध क्षेमम्।
लोममोहसमापन्नं न देवं त्रायते नरम्॥ ४२
यथाऽग्निः पवनोद्धतः सुस्माऽिष महान्भवेत
तथा कर्मसमायुक्तं देवं साधु विवर्धते॥ ४३
यथा तेळक्षयाद्दीपः प्रन्हाससुपगच्छति।
तथा कर्मक्षयाद्देवं प्रन्हाससुपगच्छति॥ ४४
विपुलमपि धनीधं प्राप्य भोगान् स्त्रियो वा
पुरुष इह न शक्तः वर्महीनो हि भोकुम्।

पुरुष इह न शक्तः वमेहीनो हि भोक्तम । स्निहितमपि चार्थ दैवते रक्ष्यमाणं पुरुष इह महात्मा प्राप्तते नित्ययुक्तः ॥ ४५ व्ययगुणमिष साधुं कर्मणा संश्रयन्ते भवति मनुजलोको देवलोको विशिष्टः। बहुतरसुसमृद्ध्या मानुषाणां गृहाणि

पितृवनभवनामं दश्यते चामराणाम् ॥४६ न च फलति विकर्मा जीवलोक न दैवं व्यपनयति विमार्ग नास्ति दैवे प्रभुत्वम् ॥ गुरुमिव कृतमृथं कर्म संयाति दैवं

नयात पुरुषकारः सञ्चितस्तत्र तत्र ॥ ४७ एतत्ते सर्वमाख्यातं मया वे मुनिसत्तम । फलं पुरुषकारस्य सदा संदृश्य तत्त्वतः ॥४८ अभ्युत्थानेन देवस्य समार्ब्धेन कर्मणा। विधिना कर्मणा चैव स्वर्गमार्गमवाप्रयात ४९

इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वाणि दैवपुरुषकारनिर्देशे षष्ठोऽध्यायः ॥ ६॥



9

### युधिष्ठिर उवाच। कर्मणां च समस्तानां शुमानां भरतर्षभ। फ.लानि महतां श्रेष्ठ-प्रदृहि परिपृच्छतः॥ १

किं,दैववलाच्छापमुत्स्जन्ते कर्मणा न अपि तु कर्मणैवोत्स्ट-जन्ते न तु दैववलादित्यर्थः ॥ ४१ ॥ पापं पापिनं प्रति सर्वे ऐश्वर्यादिकं गुणजातं लोके प्राप्य उपत्यापि तं उत्स-जते इति योजना । तथा चामाणकः दैवेन दत्तं कर्मणा नाशितामिति । एतदेव स्पष्टयति-लोभोति ॥४२॥ दैवम्य कर्माधीनत्वमाह द्वाभ्यां-यथिति ॥ ४३॥ कर्महीनः पाकरत्यादावप्रकृतः सुनिहितं पातालस्यं निधि नित्ययुक्तः अंजनादिसाधनोयुक्तः ॥ ४५ ॥ व्यय एव गुणः स्वभावो यस्य तं ।रिक्तं व्ययगतमितिपाठेपि स एवार्थः। निर्धनत्वान-रैस्त्यक्तमि साधुं कर्मणा सदाचारेण निमित्तेन श्रद्धेकाप्रिया देवाः संश्रयन्ते स्वस्वभागार्थमुपजीवन्तीत्यर्थः । ततश्र श्रेष्ठैः फलरेनं योजयन्तीत्याह-भवतीति विशिष्टत्वमेवाह-बह्धि-ति। समृद्ध्या उपेतं गृहाणि गृहं बहुत्वमा पितृवनभवनामं क्मशानगृहतुत्यं अमराणां अमरैः ॥ ४६ ॥ विकर्मा कर्म-हीनः न च फलति फलं तृप्त्यादिकं न प्राप्नोति नापि कैवलं देवं विसार्गगामिनं नरं व्यपनयति विसार्गादन्यत्र न-यति अत एव देवे प्रमुखं नास्ति। किं तु देवं कर्ने कर्म संयाति पुरुषकारमञ्ज्ञसरति गुरु शिष्य इवेत्यर्थः । अत एव पुरुषकारो यञ यञ विष्य संजितः सम्यगनुष्टितस्तत्र तत्र देवं नयति

आविभीवयति पुरुषकारेण सिद्धेर्थे लोको दैवानुकूल्यादेत-त्सिद्धमिति वदतीत्यर्थः । गुरुमित्यत्र अनुपहतमदीनं काम-कारेण दैवामिति पाठे कामकारेण इच्छया यत्र पुरुषकारः संचितस्तत्रैव दैवं अदीनमनुपहतं चेति नयति शापयतित्यर्थः ॥ ४७ ॥ संहस्य सम्यक् योगजदृष्ट्याऽनुभूय ॥ ४८ ॥ ननु कृषिपर्जन्यन्यायेन दैवापेक्षा कर्मासिद्धिन कर्मापेक्षं दैवमिति प्रत्यक्षं तत्कथं विपरीतमुच्यत इत्याशङ्क्याह-अभीति। दैवस्य प्राक्कर्मणः अभ्युत्थानं व्यापारो द्विविधः । संचित-रूपेणावस्थानं एकः,भोगार्थं समारंभरूपो द्वितीयः। तत्र समा-रब्धेन उत्थानेन तद्नुकूलेन कर्मणा च ऐहिकं फलमाप्नु-यात्। विधिना शास्त्रण कर्मणा च तदनुसारिणा स्वर्गमार्गम-वाप्रुयात्। दैवाधीनो भोगः, कर्माधीनः संचय इति निष्कर्षः । कुष्यादाविष देवप्रतीक्षणं कापुर-षव.में सेचनादिनापि फलस्योत्पादयितुं शक्यत्वादिति भावः॥ ४९॥ इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वाणे दानधर्म-पर्वाण नैलकर्णाये भारतभावदीपे षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥

9

अद्विषन् गौतमीवारीन् ज्ञात्वा दुःखं स्वदोषजम्। दत्वाऽपि दारानतिथीन्सुदर्शन इवार्चयन् ॥ १॥

### भीष्मं उवाच।

हन्त ते कथयिष्यामि यन्मां पृच्छिसि मारत रहस्यं यदषीणां तु तच्छुणुष्व युधिष्ठिर। या गतिः प्राप्यते येन प्रत्यभावे चिरेप्सिता २ येन येन शरीरेण यद्यत्कर्म करोति यः। तेन तेन शरीरेण तत्तत्फलसुपाश्चते॥ यस्यां यस्यामवस्थायां यत्करोति शुभाशुभम्। तस्यां तस्यामवस्थायां भुंके जन्मनि जन्माने न नश्यति कृतं कर्म सदा पञ्जेन्द्रियेरिह। ते ह्यस्य साक्षिणो नित्यं षष्ठ आत्मा तथैव च चक्षुर्द्धान्मनो द्धाद्वाचं द्धाच सुनृताम्। अनुवजेदुपासीत स यज्ञः पञ्चदक्षिणः॥ यो द्याद्पशिक्षिष्टमसमध्वनि वर्तते। श्रान्तायादृष्टपूर्वीय तस्य पुण्यफलं महत्॥ ७ स्थाि उलेषु शयानानां गृहाणि शयनानि च। चीरवल्कलसंवीते वासांस्याभरणानि च॥८ वाहनानि च यानानि योगात्मनि तपोधने। अझी नुपरायानस्य राज्ञः पौरुषमेव च॥ रसानां प्रतिसंहारे सीभाग्यमनुगच्छति। आमिषप्रतिसंहारे पशून्पुत्रांश्च विन्दति॥१० अवाक्षिशास्तु यो लम्बेदुद्वासं च यो वसेत संततं चैकशायी यः स लमेते प्सितां गतिम्॥ पाद्यमासनमेवाथ दीपमनं प्रतिश्रयम्। द्याद्तिथिपूजार्थे स यक्षः पञ्चदक्षिणः॥१२ वीरासनं वीरदाय्यां वीरस्थानसुपागतः।

अक्षयास्तस्य वै लोकाः सर्वकामगमास्तथा॥ घनं लभेत दानेन मौनेनाज्ञां विशापते। उपभोगांश्च तपसा ब्रह्मचर्येण जीवितम्॥१४ क्ष्मेर्श्वयमारोग्यमहिसाफलमश्रुते। फलमूलाशिनो राज्यं खर्गः पणिशिनां भवेत् प्रायोपविशिनो राजन्सवित्र सुखमुच्यते। गवाख्यः शाकदीक्षायां स्वर्गगमी तृणाशनः

स्त्रियस्त्रिषवणं स्नात्वा वायुं पीत्वा ऋतुं स्रभेत्। स्वर्ग सत्येन स्नभते

दीक्षया कुलमुत्तमम् ॥ १७ सिल्लाशी भवेद्यश्त सदाग्निः संस्कृतो द्विजः मन्नं साध्यतो राज्यं नाकपृष्ठमनाशके ॥१८ उपवासं च दीक्षायामभिषेकं च पार्थिव। कृत्वा द्वादश वर्षाणि वीरस्थानाद्विशिष्यते॥ अधीत्य सर्ववेदान्वे सद्यो दुःसाद्विमुच्यते। मानसं हि चरन् धर्मस्वर्गलोकमुपाश्चते॥२०

या दुस्त्यजा दुर्माताम-या न जीर्यति जीर्यतः। योऽसौ प्राणान्तिको रोग-

स्तां तृष्णां त्यजतः सुखम्॥ २१
यथा धेनुसहस्रेषु वत्सो विन्दति मातरम्।
एवं पूर्वकृतं कर्म कर्तारमनुगच्छति॥ २२
अचीयमानानि यथा पुष्पाणि च फलानि च
स्वकालं नातिवर्तन्ते तथा कर्म पुरा कृतम् २३

ब्राह्मण्यं दुर्लभं जानन् विश्वामित्रनिदर्शनात् आनृशंस्यपरो धर्म इति यः शुकवत् स्थितः ॥२॥ दैवेन रक्ष्यते देह इति धर्मेऽ-ातियत्नवान् धर्माधिकारी षट्स्को धर्माथ मुनिनोच्यते ॥३॥ धर्मात्सुखं भवतीत्युक्तं तत्र को धर्मः ार्के फलमिति जिज्ञा-धर्युधिष्ठिर उवाच-क्रमणामिति ॥१॥ गतिः फलं येन कर्मणा प्रत्यभावे मरणोत्तरं देहान्तरप्राप्तौ ॥ २॥ येनिति । मनसा कृतस्य कर्मणः फलं मनसैव स्वप्रादौ भुद्धे । कायेन कृतस्य फलं कायेनैव भुद्धे जाप्रदादावित्यर्थः ॥ ३ ॥ अव-स्थायां बाल्ययोवनादिरूपायां आपद्यनापदि वा ॥ ४ ॥ निति । नाशो नैष्फल्यं अस्य कर्तुः साक्षिणामभावे हि कृतं वृथेव स्याच तु तत्सत्त्वे इति भावः ॥ ५ ॥ दद्यादभ्यागता-येति शेषः ॥६॥ महत् अपरिमितम् ॥०॥ वानप्रस्थधर्माणां फलान्याह-स्थं डिले हिवत्यादिना ॥ ८ ॥ योगा-त्माने योगयुक्ताचिते ॥ ९ ॥ एकशायी ब्रह्मचर्यवान्॥९१॥ वीरा आसतेऽस्मिनित वीरासनं रणदेशं उपत्य वीरशय्यां तत्र दीर्घनिद्रां च प्राप्य वीरस्थानं स्वर्गलोकं य उपागतो भवति तस्यक्षया लोका इत्यर्थः ॥ १३ ॥ आज्ञां अवि- चिछ्नामिति शेषः। तपसा कृच्छ्रादिना जीवितं आयुः॥१४॥ शाकदीक्षायां शाकमात्राशनानियमे ॥ १६ ॥ स्त्रियः स्त्रियं त्यवत्वत्यर्थः। कतुं संकल्पं सत्यसंकल्पत्वामिति यावत् दिक्षया यज्ञेन ॥ १० ॥ सदाभिः अविच्छिन्नाभिहोत्रः मनुं गाय- त्र्यादिमंत्रं पाठांतरे भेक्साधनं तपोविशेषः अनाशके हित- मितमेध्याशनेऽनशने वा ॥ १८ ॥ द्वादशवाधिक्यां दक्षियां उपवासं व्रतार्थं क्षीराद्याहारं व्रतं च। पयो ब्राह्मणस्य वर्तं यवाम् राजन्यस्यामिक्षा वैश्यस्य' इति श्रुतिप्रासिद्धं अभिषेकं द्वादशवाधिकं तीर्थाटनं वा वीरस्थानात्स्वर्गादिषं विशिष्यते ब्रह्म- लोकप्रदमेतत् द्वयमिन्यर्थः॥१९॥ कार्यिकं धर्ममुक्त्वा वाचि- लोकप्रदमेतत् द्वयमिन्यर्थः॥१९॥ कार्यिकं धर्ममुक्त्वा वाचि- कमाह-अधीरयति २० मानसं धर्मे विश्वणोति-येति-येति-२०

जीर्यन्ति जीर्यतः केशा दन्ता जीर्यन्ति जीर्यतः। चक्षुःश्रोत्रे च जीर्यते तृष्णका न तु जीर्यते॥

२४

येन प्रीणाति पितरं तेन प्रीतः प्रजापितः । श्रीणाति मातरं येन पृथिवी तेन पृजिता । येन श्रीणात्युपाध्यायं तेन स्याद्रह्म पृजितम् ॥ सर्वे तस्यादता धर्मा यस्यते त्रय आहताः । अनादतास्तु यस्यते सर्वास्तस्याफलाः कियाः वैशस्पायन उवाच ।

भीष्मस्येतद्वचः श्रुत्वा विस्मिताः कुरुपुङ्गवाः 
यासन् प्रदृष्टमनसः प्रीतिमन्तोऽभवंस्तदा २७ 
यन्मन्त्रे भवित वृथोपयुज्यमाने 
यत्सोमे भवित वृथामिषूयमाणे ।

यचाग्नौ भवित वृथामिद्यमाने 
तत्सर्व भवित वृथाभिधीयमाने ॥ २८ 
इत्येतद्दिषणा प्रोक्तमुक्तवानस्मि यद्विभो ।

शुभाशुमफलप्राप्तौ किमतः श्रोतिमिन्छसि २९

इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वाणे दानधर्मपर्वणि कर्मफलिकोपाख्याने सप्तमोऽध्यायः॥७॥

## THE STATE OF THE PARTY OF THE P

Q

युधिष्ठिर उवाच।
के पूज्याः के नमस्कार्याः
कान्नमस्यसि भारत।
पतन्मे सर्वमाचक्ष्व
येभ्यः स्पृह्यसे नृप॥
उत्तमापद्गतस्यापि यत्र ते वर्तते मनः।
मनुष्यलोक सर्वस्मिन् यदमुत्रेह चाप्युत॥ २
भीष्म उवाच।
स्पृह्यामि द्विजातिभ्यो येषां ब्रह्म परं धनम्
येषां स्पृह्यामि द्विजातिभ्यो वेषां ब्रह्म परं धनम्
येषां स्पृह्यामि द्विज्ञातिभ्यो वेषां व्रह्म ।
उद्घहित न सीदन्ति तेभ्यो वे स्पृह्याम्यहम्
विद्यास्वभिविनीतानां
दान्तानां मृदुभाषिणाम्।
श्रुतवृत्तोपपन्नानां

संसत्सु वदतां तात हंसानामिव संघद्यः।
मङ्गल्यक्पा रुचिरा दिव्यजीमृतिनःस्वनाः ६
सम्यगुचरिता वाचः श्रूयन्ते हि युधिष्ठिर।
श्रुश्रूषमाणे नृपती प्रेत्य चेह सुखावहाः॥ ७
श्रूषमाणे तेषां श्रोतारः सदा सदिस संमताः
विद्यानगुणसंपन्नास्तेभ्यश्च स्पृह्याम्यहम्॥ ८
ससंस्कृतानि प्रयताः श्रुचीनि गुणवन्ति च।
द्दत्यन्नानि तृप्त्यर्थे ब्राह्मणेभ्यो युधिष्ठिर॥ ९
श्र चापि सततं राजंस्तेभ्यश्च स्पृहयाम्यहम्।
शक्यं ह्येवाहवे योद्धं न दातुमनस्थितम् १०
श्रूरा वीराश्च शतदाः सन्ति लोके युधिष्ठिर।
येषां संख्यायमानानां दानश्ररो विद्याच्यते॥
धन्यः स्यां यद्यहं भूयः

सौम्य ब्राह्मणकोऽपि वा।

स्तपोविद्यापरायणः ॥

85

कुले जातो धर्मगति-

मंत्रोचारणं जिगीषाद्यर्थं वृथा सोमाभिषवो दक्षिणां विना वृथा होमा मंत्रं विना वृथा। एतै। श्लिमियत्पापं तत्सर्वे सिथ्यावादिनो भवतीत्यर्थः ॥२८॥ प्राप्तौ प्राप्त्यर्थम्॥२९॥ इति। श्लीमहाभारते अनुशासनपर्वणि नैलकण्ठीये भारतभाव-दीपे सप्तमो ऽच्यायः ॥०॥ \* वृथापयुज्यमाने शति पाठः।

सदाक्षरविदां सताम्॥

क पुज्या इत्यादिना पूर्वोक्तधर्मान् विवृणीति तत्रापि वश्चदेद्यादित्यादिना आतिथ्यं कर्तव्यमुक्तं ताद्वित्रणोत्य-थ्यायनाम १ ॥ यदमुत्रेह च हितं तद्वदेति केषः ॥२॥ ब्रह्म

आनंदातमा स्वर्गः सत्यसंकल्पत्वादिसिद्धिः तपःस्वाध्यायौ
साधनं यस्य स्वर्गस्य यस्तमात्मानमनुविद्य विजानाति सर्वाश्च लोकानाप्रोति सर्वाश्च कामानिति श्रुतेः स स्वप्रत्ययः ॥३॥ अक्षरं बह्म तद्विदाम् ॥ ५ ॥ हंससाहश्यं क्षीरनिर्योतिन-त्मानात्मनोर्विवेचनात् ॥ ६ ॥ नृपतौ नृपतेः समीपे उच्च-तिताः ॥ ७ ॥ अनस्यितं अस्यावज्यं यथा स्यात्तथा ॥ १० ॥ बाह्मणकः कुत्सितब्राह्मणेऽिप यद्यहं स्यां तिहैं घन्यः किमृत कुले जातः ॥ १२ ॥ म मे त्वत्तः प्रियतरो लोकेऽस्मिन् पांडुनन्दन दस्त्तश्चापि प्रियतरा ब्राह्मणा मरतर्षभ ॥ १३ यथा मम प्रियतमास्त्वत्तो विष्ठाः कुरूत्तम । तेन सत्येन गच्छेयं लोकान्यत्र स शान्तनुः ॥ न मे पिता प्रियतरो ब्राह्मणेभ्यस्तथाऽभवत । न मे पितुः पिता वापि ये चान्येऽपि सुहज्जनाः न हि मे वृज्ञिनं किश्चिद्विद्यते ब्राह्मणेष्वह । अणु वा यदि वा स्थूलं विद्यते साधु कर्मसु॥ कर्मणा मनसा वापि वाचा वापि परन्तप यन्मे कृतं ब्राह्मणेभ्यस्तेनाद्य न तपाम्यहम्१७ ब्राह्मण्यद्द्यते मामाहुस्तया वाचाऽस्मि तोषितः प्रतदेव पवित्रेभ्यः सर्वभ्यः परमं स्मृतम् १८

पद्यामि लोकानमला-ब्रुचीन्ब्राह्मणयायिनः। तेषु मे तात गन्तव्य-

महाय च चिराय च ॥ १९ यथा भर्त्राश्रयो धर्मः स्त्रीणां लोके युधिष्ठिर। स्म देवः सा गतिनीन्या क्षत्रियस्य तथा द्विजाः

क्षत्रियः शतवर्षी च दशवर्षी द्विजोत्तमः। पितापुत्रौ च विश्वयौ तयोहि ब्राह्मणो गुरुः २१ नारी तु पत्यभावे वै देवरं कुरुते पातेम्। पृथिवी ब्राह्मणालाभे क्षत्रियं कुरुते प्रतिम् २२ पुत्रवचं ततो रक्ष्या उपास्या गुरुवचे ते। अभिवचोपचर्या वै ब्राह्मणाः कुरुसत्तम ॥ २३ ऋजुन्सतः सत्यशीलान्सर्वमृतहिते रतान्। आशीविषानिव ऋद्धान द्विजान्परिचरेत्सदा तेजसस्तपसञ्चेव नित्यं विभ्येद्युधिष्ठिर। उमे चैते परित्याज्ये तेजश्चेव तपस्तथा ॥ २५ व्यवसायस्तयोः शीव्रमुभयोरेव विद्यते। हन्युः कुद्धा महाराज ब्राह्मणा ये तपस्विनः॥ भूयः स्यादुमयं दत्तं ब्राह्मणाद्यदकोपनात्। कुर्यादुभयतः शेषं दत्तशेषं न शेषयेत्॥ २७ दण्डपाणिर्यथा गोषु पालो नित्यं हि रक्षयेत ब्राह्मणा ब्रह्म च तथा क्षत्रियः परिपालयेत २८ पितेव पुत्रान् रक्षेथा ब्राह्मणान् धमचेतसः। गृहे चैषामवेक्षेयाः कि खिदस्तीति जीवनम्

इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि अष्टमोऽध्यायः ॥ ८॥



युधिष्ठिर उवाच। ब्राह्मणानां तु ये लोकाः प्रतिश्रुत्य पितामह न प्रयच्छन्ति मोहात्ते के भवन्ति महाद्युते १

एतन्मे तत्त्वतो ब्र्हि धर्मे धर्मभृतां वर । ब्रिशुत्य दुरात्मानो न प्रयच्छन्ति ये नराः

मृजिनं संकरं फलाशेति यावत् पूज्यत्वादेव तान्पूजयामि न तु फलायेत्यर्थः ॥ १६॥ तेन ब्राह्मणाराधनेन अद्य शर्पंजरस्थोऽपि न तपामि न व्यथां प्राप्नोमीति स्वानुभवं स्वीयंति॥ १७॥ ब्रह्मण्यो ब्रह्मजाती आसक्तः॥ १८॥ यायिनोऽनुचरस्य मे ॥ १९॥ तेजस्म इति । ब्राह्मणा- द्विभ्येत् न तु तत्र तेजस्तपसी स्वीयं प्रकाशयोदित्यर्थः। तेजः किथवलम् तपो योगवलम् ॥ १५॥ तयोस्तपस्तेजसोब्रोह्मणक्ष- वियस्थयोव्यवसायः फलं अभिभवरूपं शीघं तीवं तथापि तपस्तिन एवेतरान् हन्युने तेजस्विन इत्यर्थः ॥ २६॥ स्वायः इति । त्यन्लोपे पंचमी अकोपनं ब्राह्मणं प्राप्य सन्तुयः बहुतरं उभयं तप्रस्तेज आख्यं स्थात् तहतं खंडितं

भवतीति शेषः। क्षमावत्सु प्रयुक्तं तत्तेजो बह्वपि तूलराशि-वृत्सद्यो नश्यतीत्यर्थः उभयत उभयं चेत् शेषं कुर्यात् न तद्त्तशेषं शेषयेदित्यन्वयः। द्वाम्यां अन्योन्यास्मिन्प्रयुक्तं तेज आदिद्वयं न निःशेषं नश्यति किंतु शेषं क्षमावता खंडितस्य तस्यावशि दे तु न शेषयेत्र शिष्यते अपि तु निःशेषमेव नश्य-तीत्यर्थः ॥ २०॥ अस्तीति । अमावे तद्यामित्यर्थः ॥ २९ ॥ इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि नैलकण्ठीये भारतभावदीपे अष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥

ब्राह्मणानामिति॥१॥

भीष्म उबाच।
यो न द्धात्प्रतिश्चत्य
स्वरूपं वा यदि वा बहु।
आशास्तस्य हताः सर्वाः
क्रीबस्येव प्रजाफलम् ॥
यां रात्रि जायते जीवो
यां रात्रि च विनश्यति।
पतस्मिन्नन्तरे यद्यत

सुकृतं तस्य भारत॥

यञ्च तस्य हुतं किञ्चिद्दत्तं वा भरतर्षम।

तयस्तप्तमथो वापि सर्वे तस्योपहन्यते॥ ५

अथैतद्वननं प्राहुधमेशास्त्रविदो जनाः।

निशम्य भरतश्रेष्ठ बुद्ध्या परमयुक्तया॥ ६

अपि चोदाहरन्तीमं धर्मशास्त्रविदो जनाः।

अश्वानां श्यामकर्णानां सहस्रेण समुच्यते ७

अत्रवोदारहन्तीममितिहासं पुरातनम्। श्रृगालस्य च संवादं वानरस्य च भारत॥८ ती सखायौ पुरा ह्यास्तां मानुषत्वे परन्तप। अन्यां योनि समापन्नौ शागीलीं वानरीं तथा ततः परास्न खादन्तं श्रृगालं वानरोऽत्रवीत् इमशानमध्ये संप्रेक्ष्य पूर्वजातिमनुस्मरन् १०

कि त्वया पापकं पूर्वे कृतं कर्म सुदारुणम्। यस्त्वं इमशाने मृतकान् पूर्तिकानात्स कुरिसतान्॥

पृतिकानात्स कात्सतान्॥ ११ प्रवमुक्तः प्रत्युवाच श्रगालों वानरं तदा। ब्राह्मणस्य प्रतिश्रुत्य न मया तदुपाहृतम् १२ तत्कृते पापकीं योनिमापन्नोऽस्मि प्रवङ्गम। तस्मादेवंविधं भक्ष्यं मक्षयामि बुमुक्षितः १३ भीष्म उवाच।

श्रुगालो वानरं प्राह पुनरेव नरोत्तम। कि त्वया पातकं कर्म कृतं येनासि वानरः॥ वानर उवाच।

सदा चाहं फलाहारो ब्राह्मणानां प्रवङ्गमः

तस्मान ब्राह्मणस्वं तु हर्तव्यं विदुषा सदा। समं विवादो मोक्तव्यो दातव्यं च प्रतिश्रुतम् भीष्म उवाच।

इत्येतहुवतो राजन्ब्राह्मणस्य मया श्रुतम् । कथां कथयतः पुण्यां धर्मश्रस्य पुरातनीम् १६ श्रुतश्चापि मया भूयः कृष्णस्यापि विद्यांपते । कथां कथयतः पूर्वं ब्राह्मणं प्रति पाण्डव ॥१७ न हर्तट्यं विप्रधनं श्लन्तट्यं तेषु नित्यदाः । बालाश्च नावमन्तट्या दरिद्राः कृपणा अपि॥ प्रवमेव च मां नित्यं ब्राह्मणाः सन्दिद्यान्ति चै प्रतिश्रुत्य भवेदेयं नाज्ञा कार्या द्विजोत्तमे १९ ब्राह्मणो ह्याज्ञया पूर्वे कृतया पृथिवीपते । सुसमिद्यो यथा दीप्तः पावकस्तद्विधः स्मृतः यं निरीक्षेत संकुद्ध आज्ञया पूर्वजातया । प्रदहेच हि तं राजन् कक्षमक्षय्यभुग्यथा २१ स एव हि यदा तृष्टो वचसा प्रतिनन्द्ति । भवत्यगद्संकाज्ञा विषये तस्य भारत ॥ २३

> पुत्रान् पौत्रान् पश्ंश्चेव बान्धवान् सचिवांस्तथा। पुरं जनपदं चैव

शान्तिरिष्टेन पोषयेत्॥ २३ पति परमं तेजो ब्राह्मणस्येह दश्यते। सहस्रिकरणस्येव सिवतुर्धरणीतले॥ २४ तस्माद्दात्रध्यमेवेह प्रतिश्चत्य युधिष्ठिए। यदीच्छेच्छोभनां जाति प्राप्तुं भरतसत्तम २५ ब्राह्मणस्य हि दत्तेन ध्रुवं खगों ह्यनुत्तमः। शक्यः प्राप्तुं विशेषेण दानं हि महती क्रिया । शक्यः प्राप्तुं विशेषेण दानं हि महती क्रिया । रहतो दत्तेन जीवन्ति देवताः पितरस्तथा। तस्माद्दानानि देयानि ब्राह्मणेभ्यो विजानता॥

महद्धि भरतश्रेष्ठ ब्राह्मणस्तीर्धमुच्यते। वेलायां न तु कस्यांचि-द्रच्छेद्विप्रो ह्यपूजितः॥

निशम्य विचार्य।। ६॥ अपि चेति। तत्र प्रायश्चितं सहस्रक्यामकर्णदानं अशक्यमनुष्ठातुमत एतत् पापं दुर्जर-मिति भावः ॥ ७॥ अत्रैव प्रतिश्चतस्य अप्रदाने विषये॥ ८॥ श्चवतोऽध्यापकस्य कथां कथयतो मुखात् श्चतम् ॥ १६॥ श्चतश्चायमितिहासः कृष्णस्य व्यासस्य नृगकथां कथयतो वासुदेवस्य वा मुखात् श्चतोऽयमर्थः॥ १७॥

आशा वंध्याशा ॥ १९ ॥ अक्षय्यं पित्रर्थमृहिष्टं दानं भुंके इत्यक्षय्यभुगिमः ॥ २१ ॥ अगदसंकाशः चिकित्सकतुल्यः ॥२२॥ शान्तिरिष्टेन शान्त्या हितेन क्षेमेण । रिष्टं क्षेमे इति मेदिनी ॥२३॥ इतः अस्मिन्लोके ब्राह्मण एव दानपात्र-मिति प्रघटकार्थः ॥ २० ॥ तीर्थमिप ब्राह्मण एवत्याह-सहदिति ॥ २८ ॥

### इति श्रीमहामारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि श्रगालवानरसंवादे नवमोऽध्यायः ॥९॥



१०

युधिष्ठिर उवाच ॥

सिन्नसीहार्द्योगेन उपदेशं करोति यः।
आत्याऽधरस्य राजर्षे दोषस्तस्य भवेन्न वा॥
स्तिदिच्छामि तत्त्वेन व्याख्यातुं वै पितामह।
अक्षमा गतिर्हि धर्मस्य यन्न मुद्यांते मानवाः २
भीषम उवाच॥

अत्र ते वर्तियेष्यामि शृणु राजन् यथाकमम् ऋषीणां वद्तां पूर्वे श्रुतमासीत यथा पुरा ३ उपदेशों न कर्तव्यो जातिहीनस्य कस्यचित्। उपदेशे महान् दोष उपाध्यायस्य भाष्यते ४ निद्शनिमदं राजन् शृणु मे भरतर्षभ । दुरुक्तवचने राजन् यथापूर्वं युधिष्ठिर॥ ब्रह्मश्रमपदे वृत्तं पार्श्वे हिमवतः शुभे। तत्राश्रमपदं पुण्यं नानावृक्षगणायुतम् ॥ ६ नानागुरमलताकीण मृगद्विजनिषेवितम्। िसिद्धचारणल्युक्तं रम्यं पुष्पितकाननम् ॥ ७ व्यतिभिन्ने द्विभः कीर्ण तापसैरूपसोवितम्। ब्राह्मणैश्च महाभागैः सूर्यज्वलनसन्निभैः॥ नियमवंतसम्बद्धाः समाकीणे तपस्त्रिभः। दिश्वितर्भरतश्रेष्ठ यताहारैः कृतात्मिभः॥ तपोध्ययनघोषेश्च नादितं भरतर्षभ। बालिखर्येश्च बहुमिर्यतिभिश्च निषेवितम् १० तत्र कश्चित्समुत्साहं कृत्वा शुद्रो द्यान्वितः।

आगतो ह्याश्रमपदं पूजितश्च तपस्विभः॥११ तांस्त द्वा मुनिगणान्देवकल्पान्महोजसः। विविधां वहतो दीक्षां संप्राष्ट्रस्यत भारत १२ अथास्य बुद्धिरभवत्तपस्ये भरतर्षभः। ततोऽब्रवित्कुलपति पादौ संग्रह्य भारत॥१३ भवत्प्रसादादिच्छामि धर्म वक्तुं द्विजर्षभः। तन्मां त्वं भगवन्व क्तुं प्रवाजयितुमहिसि॥१४ वर्णावरोऽहं भगवन् शुद्रो जात्यास्मि सत्तम शुश्रुषां कर्तुं भिच्छामि प्रपन्नाय प्रसीद मे॥१५

कुलपतिरुवाच। न शक्यमिह शुद्रेण लिंगमाश्चित्य वर्तितुम् आस्यतां यदि ते बुद्धिः शुश्च्यानिरतो भव१६ शुश्च्या पराहोकानवाष्स्यसिन संशयः १७

भीषम उवाच॥

एवमुक्तस्तु मुनिना स शुद्रो चितयत्रृप।
कथमत्र मया कार्य श्रद्धा धर्मपरा च मे॥१८
विज्ञातमेवं भवतु करिष्ये प्रियमात्मनः।
गत्वाऽऽश्रमपदादूरमुटजं कृतवांस्तु सः॥१९
तत्र वेदीं च शूमि च देवतायतनानि च।
निवेद्द्य भरतश्रेष्ठ नियमस्थोऽभवन्मुनिः २०
अभिषेकांश्च नियमान् देवतायतनेषु च।
बिंह चक्रत्वा हुत्वा च देवतां चाप्यपूजयत्दर्

इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वाणे नैलकण्ठीये भारतभाव-दीपे नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥

90

मित्रसीहाद्त्यध्यायेन नीचाय धर्मरहस्यं न द्वादित्युक्तं मित्रं उपकारमपेक्ष्य उपकर्ता । सुहृत् उपकार-मनपेक्ष्योपकर्ता लोभात् कृपया वेत्यर्थः ॥ १॥ उपाध्या-यस्य उपदेशकर्तुः भाष्यते न शूद्राय मितं द्यादित्यादि-शाम्रेण ॥४॥ दुरुक्तं दुःखस्यं नीचं प्रति उक्तं वचनम् ॥५॥ अतिभिन्नेद्वाचारिभिः तापसैर्वानप्रस्थैः ॥ ८॥ यतिभिः संन्यासिभिः ॥ १०॥ दयान्वितः सर्वभूताभयदानेन प्रव्रज्यां कृतवानित्यर्थः॥ ११॥ दिक्षां नियमम् ॥१२॥ तपस्ये तपः करिष्ये ॥१३॥ वक्तुं अधिगंतुं वज गतावित्यस्य रूपं प्रव्राजयितुं विधिवत् स्वोचितं कम त्याजयितुम् ॥१४॥ ितं संन्यासिचिन्हं सेवकस्य तव प्रव्रज्यानाधिकारात्र युक्तम् ॥ १६॥ आत्मनः प्रियं विक्षेपकस्य शुश्रूषाख्यस्य स्वधमस्य त्यागं लिंगधारणानिधकारेऽपि त्यागमात्रे सर्वस्याधिकारात् उटजं पर्णशालाम् ॥ १९॥ वेदां पूजार्थं भूमि शयनाद्यंभम् ॥ २०॥ अभिषेकान् त्रिसंध्यं स्नानानि ॥ २९॥ संक-

संकल्पनियमोपेतः फलाहारो जितेदियः। नित्यं सिन्निहिताभिस्तु ओषधीभिः फलैस्तथा अतिथीनपूजयामास यथा,वत्समुपागतान्। एवं हि सुमहान्कालो व्यत्यकामत तस्य वै २३ अथास्य मुनिरागच्छत्संगत्या वै तमाश्रमम्। संपूज्य स्वागतेनिधं विधिधत्समतोषयत्॥ २४ अनुकूलाः कथाः कृत्वा यथागतमपृच्छत । ऋषः परमतेजस्वी धर्मात्मा संशितवतः २५ प्यं सुबहुशस्तस्य शूद्रस्य भरतेषेम । सोऽगच्छदाश्रमसृषिः शूद्रं द्रष्टुं नर्षम ॥ २६ े अथ तं तापसं शुद्रः सोऽब्रवीद्भरत्षेभ। पितृकार्यं करिष्यामि तत्र मेऽनुत्रहं कुरु ॥२७ ब्राहमित्येव तं विप्र उवाच भरतर्भ । शुचिर्भूत्वा स शुद्रस्तु तस्यर्षः पाद्यमानयत् २८ ुअथ दर्भाश्च बन्यांश्च बोषघीर्भरतर्भ । - पवित्रमासनं चैव बृसीं च समुपानयत्॥ २९ अथ दक्षिणमावृत्य बुसीं चरमशैर्षिकीम्। कृतामन्यायतो दक्षा तं शुद्रमृषिरव्रवीत ॥३० कुरुवैतां पूर्वशिषां भवांश्रोदङ्मुखः शुचिः। स च तत्कतवान् शुद्रः सर्वे यद्यिष्ववीत् ३१ ्यथोपदिष्टं मेघावी दर्भार्घादि यथातथम्। हृदयकदयविधि कृतसमुक्तं तेन तपस्विना ३२ ऋषिणा पितुकार्ये च स च धर्मपथे स्थितः। ्षित्कार्ये कते चापि विस्टः स जगाम ह ३३ अथ दीर्घस्य कालस्य सतप्यन् शुद्रतापसः। वने पञ्चत्वमगमत्सुकृतेन च तेन वै॥ अजायत महाराज वंशे स च महाद्यातिः ३५ तथैव स ऋषिस्तात कालधर्ममवाप ह ॥ ३६ थुरोहितकुले विप्र आजातो भरतर्षम । यवं तौ तत्र संभूतावुमौ शूद्रमुनी तदा ॥ ३७ कमेण वार्धितौ चापि विद्यास कुशलावुभौ। अथर्ववेदे वेदे च बभुवार्षः स्नुनिष्ठितः। करुपप्रयोगे चोत्पन्ने ज्योतिषे च परं गतः॥३८ सांख्ये चैव परा प्रीतिस्तस्य चैवं व्यवर्धत। पितर्युपरते चापि कृतशौचस्तु पार्थिवः ॥३९॥ वाभाषिकः प्रकृतिभी राजपुत्रः स पार्थिवः। आमिषिक्तन स ऋषिरभिषिक्तः पुरोहितः ॥४० स्त तं पुरोधाय सुखमवसद्भरतर्षम।

राज्यं शशास धर्मेण प्रजाश्च परिपालयन् ४१ प्रण्याहवाचने नित्यं धर्मकार्येषु चासकृत् । जन्मयन्त्राहसचापि दृष्ट्वा राजा प्ररोहितम् ॥ प्रवं स बहुशो राजन् प्ररोधसम्प्रपाहसत् । लक्षायत्वा प्ररोधास्तु बहुशस्तं नराधिपम् ॥ जन्मयन्तं च सततं दृष्ट्वाऽसो मन्युमाविशतः ॥ अथ शून्ये प्रोधास्तु सह राक्षा समागतः ४४ कथाभिरनुकूलाभी राजानं चाभ्यरोच्चयत् ॥ ततोऽन्नवीन्नरेन्द्रं स प्ररोधा भरतर्षभ ॥ अथ वर्षमच्छाम्यहं त्वेकं त्वया दृत्तं महाद्युते ॥४६ राजोवाच ।

वराणां ते शतं दद्यां कि बतेकं द्विजोत्तम । स्रोहाच बहुमानाच नास्त्यदेयं हि मे तब ४७

पुरोहित उवाच।

पकं वै वरमिच्छामि यदि तृष्टोऽसि पार्थिक
प्रतिजानीहि तावस्वं सत्यं यद्वद् नानृतम् ४८
भीष्म उवाच।

बाइमित्येव तं राजा प्रत्युवाच युधिष्ठिर । यदि बास्यामि वश्यामि अजानन्न तु संवदे ॥

पुरोहित उवाच। पुण्याह्वाचने नित्यं धर्मकृत्येषु चासकृत।

शान्तिहोमेषु च सदा
कि त्वं हसासि विध्य माम्॥ ५०
सवीडं वै भवति हि मनो मे हसता त्वया।
कामया शापितो राजन्नान्यथा वकुमहासि५१
सव्यक्तं कारणं हात्र न ते हास्यमकारणम्।
कौत्हरुं मे सुभृशं तत्त्वेन कथ्यस्व में॥५२

राजोवाच।

एवसुके त्वया विप्र यदवाच्यं भवेदिए।

अवश्यमेव वक्तद्यं श्रणुष्वैकमना द्विज॥ ५३

पूर्वेदहे यथा वृत्तं तिश्वबोध द्विजोत्तम।

जाति स्मराम्यहं ब्रह्मन्नवधानेन मे श्रणु॥ ५४

श्रहोऽहमभवं पूर्व तापसो सृशसंयुतः।

श्रिष्ठित्रतपास्त्वं च तदाऽभूद्विजसत्तम॥ ५५

श्रीयता हि तदा ब्रह्मन्ममानुग्रहबुद्धिना।

पितृकार्ये त्वया पूर्वसुपदेशः कृतोऽनघ॥ ५६

वस्यां दभेषु हृद्यं च कद्यं च सुनिसत्तम।

एतेन कर्मदोषेण पुरोधास्त्वमजायथाः॥ ५७

नियसो नियसो नियहः चित्तवृत्तिनिरोध इति यावत् तेन उपेतः ॥२२॥ वृत्तीं चरमशैषिकीं आसनकूर्वे पश्चिमाप्रम् ॥३०॥

अहं राजा च विप्रेन्द्र पश्य कालस्य पर्ययम्।

मत्कृतस्योपदेशस्य त्वयाऽऽवाप्तमिदं फलम्

एतस्मात्कारणाद्रह्मन्प्रहस्ने त्वां द्विजोत्तमः।

न त्वां परिभवन्त्रह्मन्प्रहसामि गुरुर्भवान् ५९

विपर्ययण मे मन्युस्तेन सन्तप्यते मनः।

जाति स्मराम्यहं तुभ्यमतस्त्वां प्रहसामि वै॥

एवं त्वोग्नं हि तप उपदेशेन नाशितम्।

पुरोहितत्वमुःस्रुज्य यतस्त त्वं पुनर्भवे॥ ६१

इतस्त्वमधमामन्यां मा योनि प्राप्स्यसे द्विज।

गृह्यतां द्रविणं विप्र पुतात्मा भव सत्तम ६२

भीषम उवाच। ततो विसृष्टो राज्ञा तु विप्रो दानान्यनेकशः। ब्राह्मणेभ्यो ददी वित्तं भूमि प्रामांश्च सर्वशः

कृष्णाणि चीत्वी च ततो यथोक्तानि द्विजोत्तमैः। तीर्थानि चापि गत्वा वै दानानि विविधानि च॥

दानानि विविधानि च ॥ ६४ द्त्वा गाश्चेव विप्रेभ्यः पुतात्माऽभवदात्मवान् तमेव चाश्रमं गत्वा चचार विपुलं तपः ॥६५

ततः सिद्धि परां प्राप्तो ब्राह्मणो राजसत्तम। संमतश्चाभवत्तेषामाश्रमे तिश्ववासिनाम् ॥६६ पवं प्राप्तो महत्कुच्छ्मुषिः सन्नुपसत्तम। ब्राह्मणेन न वक्तव्यं तस्माद्वर्णावरे जने॥ ६७ ब्राह्मणाः क्षत्रिया वैश्यास्त्रयो वर्णा द्विजातयः। पतेषु कथयत्राजन्त्राह्मणों न प्रदुष्यति॥ तस्मात्सद्भिनं वक्तव्यं कस्यचित्किचिद्ग्रतः। स्क्मा गतिहिं धर्मस्य दुईया हाकृतात्मभिः॥ तस्मान्मीनेन सुनयो दीक्षां कुर्वन्ति चाहताः दुरुक्तस्य भयाद्राजन्नाभाषन्ते च किञ्चन॥७० धार्मिका गुणसंपन्नाः सत्याजीवसमन्विताः। दुरुक्तवाचाभिहितैः प्राप्नुवन्तीह दुष्कृतम् ७१ उपदेशों न कतंव्यः कदाचिद्पि कस्यचित्। उपदेशाद्धि तत्पापं ब्राह्मणः समवाप्रयात ७२ विमृश्य तस्मात्प्राज्ञेन वक्तव्यं धर्ममिच्छता। सत्यानृतेन हि क्रुत उपदेशी हिनस्ति हि ॥७३ वक्तव्यमिह पृष्टेन विनिश्चित्य विनिश्चयम्। स चोपदेशः कर्त्रहयो येन धर्ममवामुयात॥७४ पतत्ते सर्वमाख्यातसुपदेशकृते मया। महान होशो हि भवति तस्मान्नोपदिशेदिह७५

इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि शुद्रमुनिसंवादे दशमोऽध्यायः॥ १०॥

-

33

युधिष्ठिर उवाच।
कीदशे पुरुषे तात
स्त्रीषु वा भरतर्षभ।
श्रीः पद्मा वसते नित्यं
तन्मे बूहि पितामह॥
श्रीष्म उवाच।
अत्र ते वर्णयिष्यामि यथावृत्तं यथाश्रुतम्।
स्विमणी देवकीपुत्रसन्निधौ पर्यपृच्छत॥ २

नारायणस्याङ्कगतां ज्वलन्तीं
हृष्ट्वाश्रियं पद्मसमानवर्णाम्।
कौत्हलाद्विस्मितचारुनेत्रा
पप्रच्छ माता मकरध्वजस्य॥ ३
कानीह भूतान्युपसेवसे त्वं
सन्तिष्ठसे \*कानिव सेवसे त्वम्।
तानि त्रिलोकेश्वरभूतकान्ते
तस्वेन मे ब्रहि महर्षिकल्पे॥ ४

मत्कृतस्य महां कृतस्य ॥ ५८ ॥ विपर्ययेण श्रूहोप्यहं जाति-स्मरो जातः मुनिरिप त्वं पुरोहितो जात इति वैपरीत्येन मन्युदैन्यम् ॥ ६० ॥ भवे भवानिमित्तम् ॥ ६१ ॥ सत्या-गृतेन वाणिज्येन धनलोभेनेत्यर्थः । सत्यागृतं तु वाणिज्य-मिति स्मृतिः ॥ ७३ ॥ विनिश्चयं निश्चेतव्यम् ॥ ७४ ॥ इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि नैलकण्ठीये भारतभाव-दीप दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ 3 5

कीहरो इति । श्रीमानेव ददातीति श्रीकरान्योगान् कथयितमध्यायः। श्रीः रूपौदार्यादिशोभा तद्युता पद्मा धन-समृद्धिः श्रीः पद्मत्युच्यते ॥ १ ॥ पर्यप्रच्छत श्रियामित्यप-कृष्यते ॥ २ ॥ उपसेवसे गजतुरगादिरूपेण संतिष्ठसे वयौ-दार्यसौदर्यशौर्यादिरूपेण पुरुषे वसासे ॥ ४ ॥ \* कानि च' इत्य पि पाठः ।

पवं तदा श्रीरिभमाष्यमाणा देव्या समक्षं गरुडध्वजस्य । उवाच् वाक्यं मधुरामिधानं मनोहरं चन्द्रमुखी प्रसन्ना॥ श्रीरुवाच । वसामि नित्यं सुभगे प्रगत्मे दक्षे नरे कर्मणि वर्तमाने। 📺 🔆 अक्रोधने देवपरे कृतक्षे जितेन्द्रियं नित्यमुदीर्णसत्वे ॥ नाकर्मशीले पुरुषे वसामि न नास्तिक साङ्करिके कृतमे। न भिष्नवृत्ते न नृशंसवर्णे न चापि चौरे न गुरुष्वस्य ॥ 9 े ये चारपतेजीबलसत्त्वमानाः क्रिश्यन्ति कुप्यन्ति च यत्र तत्र। न चैव तिष्ठामि तथाविधेषु नरेषु संगुप्तमनोरथेषु ॥ यश्चात्मानि प्रार्थयते न किञ्चि-द्यश्च स्वभावोपहतान्तरात्मा तेष्वलपसन्तोषपरेषु नित्यं नरेषु नाहं निवसामि सम्यक्॥ खधर्मशीलेषु च धर्मवित्सु वृद्धोपसेवानिरते च दान्ते। क्रतात्मिन श्लान्तिपरे समर्थे श्रान्तासु दान्तासु तथाऽबलासु १० सत्यसभावार्जवसंयुनासु वसामि देवद्विजप्।जिकासु। प्रकीणमाण्डामनपेश्यकारिणीं सदां च भर्तुः प्रतिकूलवादिनीम्॥११ परस्य वेदमानिरतामलजा-मेवंविधां तां परिवर्जयामि। पापामचोक्षामवलेहिनीं च व्यपेतध्यां कलहिप्रयां च॥ १२

निद्राभिभूनां सततं शयानां पवंविधां तां परिवर्जयामि ॥ सत्यासु नित्यं प्रियद्शनासु सौभाग्ययुक्तासु गुणान्वितासु ॥ १३ वसामि नारीषु पतिवतासु कल्याणशीलासु विभूषितासु । यानेषु कन्यासु विभूषणेषु यक्षेषु मेघेषु च वृष्टिमत्सु १४ वसामि फुल्लासु च पद्मिनीषु नक्षत्रवीथीषु च शारदीषु॥ गजेषु गांष्ठेषु तथाऽऽसनेषु सरःसु फुल्लोत्पलपङ्कजेषु नदीषु हंसखननादितासु कोञ्चावघुरस्वरद्योभितासु ॥ विकीर्णकूलद्भमराजितासु तपस्विसद्धिजसेवितासु ॥ १६ वसामि निस्यं सुबहृद्कासु॥ सिहैर्गजेश्वाकुलितोदकास ॥ मत्ते गजे गोवृषभे नरेन्द्रे सिहासने सत्पुरुषेषु नित्यम् ॥ यस्मिन् जनो हृदयभुजं जुहोति गोबाह्मणं चार्चित देवताश्च॥ काले च पुष्पैर्वलयः क्रियन्ते तस्मिन् गृहे नित्यमुपैमि वासम्॥१८ स्वाध्यायनित्येषु सदा द्विजेषु क्षत्रे च धर्माभिगते सदैव ॥ वैश्ये च कृष्याभिरते वसामि शृद्धे च रुश्रूषणितत्ययुक्ते ॥ १९ नारायणे त्वेकमना वसामि सर्वेण भावेन शरीरभूना॥ तस्मिन् हि धर्मः सुमहान्निविष्टो ब्रह्मण्यता चात्र तथा प्रियत्वम् ॥ २०

देव्या रुक्मिण्या ॥ ५ ॥ प्रगल्मे वाग्मिनि दक्षे अनलसे देवाराधननिष्ठे ॥ ६ ॥ नृशंसवर्णे निष्ठुराक्षरमा- धिणि असूये असूयावति ॥ ७ ॥ तेजः शौर्ये सत्त्वं अद्भावन्य तत्र विशिष्टपुरुषे संगुप्तमनारथेषु अन्यत् भौद्धाः यत्र तत्र विशिष्टपुरुषे संगुप्तमनारथेषु अन्यत् भौद्धाः स्वभावत्यादे- मौद्धापहत्वित्त इत्यर्थः ॥ ९ ॥ स्वभावत्यादे-

श्लेकः ॥ १०॥ पापां निर्देयां अवेश्वां अगुर्वि अवले हिनीं स्विक्षेणीं लेलिहानां सदा कुद्धामित्यर्थः ॥ १२ ॥ यानादिषु रमणीयेषु सर्वेषु वद्यामीत्यर्थः ॥ १४॥ यासम- किति । लक्ष्मीं प्राप्तुमुपाया एत इत्यर्थः ॥ १८ ॥ भावेन आदरेण शरीरभूता शरीरवती ॥ २०॥

नाहं दारीरेण वसामि देवि नैवं मया शक्यमिहामिधातुम्॥ भावेन यस्मित्रिवसामि पुंसि स वर्धते धर्मयशोर्थकामैः॥ २१॥

इति श्रीमहाभारते अनुशासनप्रविणि दानधर्मपर्वणि श्रीस्विमणीसंवादे पकादशोऽध्यायः॥ ११॥



33

युधिष्ठिर उवाच ॥ स्त्रीपुंसयोः संप्रयोगे स्पर्शः कस्पाधिको भवेत पतिसमन् संशये राजन्यथावद्वक्तुमहीस ॥ १ भीष्म उवाच ॥

अत्राप्युदाहरंतीममितिहासं पुरातनम्। भंगास्वनेन शक्रस्य यथा वैरमभूत्पुरा ॥ पुरा भंगास्वनो नाम राजविंदतिधार्मिकः अपुत्रः पुरुषज्यात्र पुत्रार्थं यक्षमाहरत्॥ अग्निष्टतं स राजर्षिरिद्रद्विष्टं महाबलः ॥ प्रायश्चित्तेषु मर्त्यानां पुत्रकामेषु चेष्यते ॥ इन्द्रो ज्ञात्वा तु तं यज्ञं महाभागः सुरेश्वरः। अन्तरं तस्य राजवैरन्विच्छन्नियतात्मनः॥ ५ न चेवास्यान्तरं राजन् स द्दर्शं महात्मनः। कस्यचित्त्वथ कालस्य मृगयां गतवालृपः॥६ इद्मन्तरमित्येव शको नुपममोहयत्। एकाश्वेन च राजर्षिम्नान्त इंद्रेण मोहितः॥ ७ न दिशोऽविन्दत नृपः श्चातिपपासार्दितस्तदा इतश्चेतश्च वै राजन् श्रमतृष्णान्वितो नृप॥ ८ सरोऽपश्यत्सुरुचिरं पूर्ण परमवारिणा। सोऽवगाह्य सरस्तात पाययामास वाजिनं ९ अथ पीतोदकं सोऽश्वं वृक्षे बध्वा नृपोत्तमः।

अवगाद्य ततः स्नातस्तत्र स्नोत्वमवासवान्रे० आत्मानं स्त्रोक्ततं दङ्घा त्रीडितो चृपसत्तमः। चिन्तानुगतसर्वातमा व्याकुलेन्द्रियचेतनः॥११ आरोहिष्ये कथं त्वश्वं कथं यास्यामि वै पुरस् इष्टेताग्निष्ट्रता चापि पुत्राणां शतमौरसम् ॥१२ जातं महाबळानां मे तान्प्रवश्यामि कि त्वहम् दारेषु चात्मकीयेषु पौरजानपरेषु च॥ मृदुत्वं च त्नुत्वं च विक्क बत्वं तथेव च। स्त्रीगुणा ऋषिमिः प्रोक्ता धर्मतस्वार्थदारीभिः॥ व्यायामे कर्कशत्वं च वीर्यं च पुरुषे गुणाः। पौरुषं विप्रनष्टं वे स्त्रीत्वं केनापि मेऽभवत १५ स्त्रीमाबात्पुनरश्वं तं कथमारोदु मुत्सहे। महता त्वथ यत्नेन आरुह्याश्वं नराधिपः ॥१६ पुनरायात्पुरं तात स्त्रीकृतो नृपसत्तमः। पुत्रा दाराश्च भृत्याश्च पौरजानपदाश्च ते ॥१७ कितिवदं तिवति विज्ञाय विरुमयं परमं गताः अथोवाच स राजार्षेः स्त्रोभू नो वद्तां वरः १८ मगयामिस नियाता बलैः परिवृतो इहम्। उद्घान्तः प्राविशं घोरामदवीं दैवचोदितः॥१९ अद्भयां च सुघोरायां तृष्णातीं नष्टचेतनः। सरः सुरुविरप्रख्यमपद्यं पक्षिभिर्वृतम् ॥ २०

नाहमिति । नारायणादन्यत्रै धर्मादिवृद्धिरूपेणैव वसामि न शरीरेणेत्यर्थः ॥२१॥ इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि नैलकण्ठीये भारतभावदीपे एकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥

स्त्रीपुंसयोगित । पूर्वाध्यायान्ते स वर्द्धते धर्मयशो-र्थकामैरिति कामसुखबृद्धिरिप लक्ष्मीवत्स्वस्तात्युक्तं तत्र स्त्रीषु पुमर्थेऽक्षया कामसुखबृद्धिरस्तीति लक्ष्मीकामेन कामि-न्यः प्रीतिमत्यो लक्ष्मीबुद्ध्या पूजनीया इत्यध्यायतात्पर्यम् । स्पर्शः वैषयिकं सुखम् ॥ १ ॥ वैरमूलमाह-आग्निष्ठुतमिति । त्रिगुणितोऽमिष्ठोमोऽमिष्ठुत् तत्र ह्यमिते स्तूयेते
स च 'पुत्रं ददाति दाशुष' इति मन्त्रवर्णात्पुत्रप्रदः कतुः स
चन्द्रहिष्टस्तत्रेन्द्रस्य प्राधान्यामावात् ॥ ४ ॥ यज्ञं कृतमिति
शेषः ॥ ५ ॥ मृदुत्वादयः स्त्रीगुणा भागताः ॥ १४ ॥
कर्कशत्वादयः पुरुषगुणाः नष्टाः केन निमितेन मे मम
स्त्रीत्वममवदिति सम्बन्धः ॥ १५ ॥ स्त्रीकृतः इन्द्रेण स्त्रीत्वं
प्रापितः ॥ १७ ॥

तत्रावगाढः स्त्रीभूतो दैवनाहं कृतः पुराः। नामगोत्राणि चाभाष्य दाराणां मंत्रिणां तथा आह पुत्रांस्ततः सोऽथ स्त्रीभृतः पार्थिवोत्तमः संप्रीत्या भुज्यतां राज्यं वनं यास्यामि पुत्रकाः पवसुक्त्वा पुत्रशतं वनमेव जगाम ह। गत्वा चैवाश्रमं सा तु तापसं प्रत्यपद्यत ॥२३ तापसेनास्य पुत्राणामाश्रमेष्वभवच्छतम्। अथ साऽऽदाय तान्सर्वान् पूर्वपुत्रानभाषत२४ पुरुषत्वे सुता यूयं स्त्रीत्वे चेमे शतं सुताः। एकत्र भुज्यतां राज्यं म्रातृभावेन पुत्रकाः २५ सहिता म्रातरस्तेऽथ राज्यं बुभुजिरे तदा तान् रष्टा मातृभावेन भुंजानान् राज्यमुत्तमं चिन्तयामास देवेन्द्रो मन्युनाऽथ परिष्लुतः। उपकारोऽस्य राजर्षेः कृतो नापकृतं मया २७ ततो ब्राह्मणक्रपेण देवराजः शतकतुः। भेदयामास तान् गत्वा नगरं वै नृपात्मजान् २८ भातृणां नास्ति सौम्रात्रं येप्येकस्य पितुःसुताः राज्यहेतोर्विवादिताः कश्यपस्य सुरासुराः २९ यूयं भङ्गाखनापत्यास्तापसस्येतरे सुताः। कश्यपस्य सुराश्चेव असुराश्च सुतास्तथा ॥ ३० युष्माकं पैतृकं राज्यं भुज्यते तापसात्मजैः। इन्द्रेण भेदितास्ते तु युद्धेऽन्योन्यमपातयन्॥ तच्छ्रत्वा तापसी चापि संतप्ता प्रकरोद ह। ब्राह्मणच्छन्ननाभ्येत्य तामिन्द्रोऽथान्वपृच्छत केन दुः खेन संतप्ता रोदिषि त्वं वरानने। ब्राह्मणं तं ततो दृष्टा सा स्त्री करुणमव्यीत ३३ पुत्राणां द्वे राते ब्रह्मन् कालेन विानिपातिते। बहं राजाऽभवं विप्र तत्र पूर्वे शतं मम ॥ ३४ समुत्पन्नं खरूपाणां पुत्राणां ब्राह्मणोत्तम। कदाचिन्स्गयां यात उद्घान्तो गहने वने ३५ अवगादश्च सरसि स्त्रीभृतो ब्राह्मणोत्तम। पुत्रान् राज्ये प्रतिष्ठाप्य वनमस्मि ततो गतः क्षियाश्च मे पुत्ररातं तापसेन महात्मना। आश्रमे जानेतं ब्रह्मन्नीतं तन्नगरं मया॥ 30 तेषां च वैरमुत्पन्नं कालयोगेन वै द्विज। पतच्छोचाम्यहं ब्रह्मन् दैवेन समभिष्ठता

इन्द्रस्तां दुःखितां दृष्ट्वा अववीत्परुषं वचः ।
पुरा सुदुःसहं भद्रे मम दुःखं त्वया कृतम् ॥
इन्द्रिष्टेन यजता मामनाहूय धिष्ठितम् ।
इन्द्रोहमिस्म दुर्बुद्धे वैरं ते पातितं मया॥४०
इन्द्रं दृष्ट्वा तु राजिषः पाद्योः शिरसा गतः ।
प्रसीद त्रिद्शश्रेष्ठ पुत्रकामेन स कृतुः ॥ ४१
इष्टिश्चद्शशार्दूळ तत्र मे सन्तुमहिसि ।
प्राणिपातेन तस्येन्द्रः परितुष्टो वरं ददौ ॥ ४२
पुत्रास्ते कृतमे राजन् जीवन्त्वेतत्प्रचक्ष्व मे ।
स्त्रीभृतस्य हि ये जाताः पुरुषस्याथ येऽभवन्
तापसी तु ततः शक्रमुवाच प्रयताञ्जालेः ।
स्त्रीभृतस्य हि ये पुत्रास्ते मे जीवन्तु वासव ॥
इन्द्रस्तु विस्मितो दृष्टा स्त्रियं पप्रच्छ तां पुनः
पुरुषोत्पादिता ये ते कथं द्वेष्याः सुतास्तव ॥

स्रीभूतस्य हि ये जाताः स्रोहस्तेभ्योऽधिकः कथम्। कारणं श्रोद्वामिच्छामि तन्मे वक्तुमिहाहसि॥

યદ

ख्युवाच । स्त्रियास्त्वभ्यधिकः स्नेहो न तथा पुरुषस्य वै। तस्मासे शक्र जीवन्तु ये जाताः स्त्रीकृतस्य वै॥

80

भीष्म उवाच।
एवमुक्तस्ततस्तिवन्द्रः प्रीतो वाक्यमुवाच ह
सर्व पवेह जीवन्तु पुत्रास्ते सत्यवादिनि॥४८
वरं च वृणु राजेन्द्र यं त्वामिच्छासि सुत्रत।
पुरुषत्वमथ स्त्रीत्वं मत्तो यदमिकांक्षसे॥ ४९

स्थावाच।
स्थात्वमेव वृणे शक्त पुंस्त्वं नेच्छामि वासव।
पवमुक्तस्तु देवेन्द्रस्तां स्थियं प्रत्युवाच ह ॥५०
पुरुषत्वं कथं त्यक्त्वा स्थात्वं चोदयसे विभो
पवमुक्तः प्रत्युवाच स्थाभूतो राजसत्तमः ५१
स्थियाः पुरुषसंयोगे, प्रीतिरभ्यधिका सदा।
पतस्मात्कारणाच्छक स्थात्वमेव वृणोम्यहम्
रामिताऽभ्यधिकं स्थात्वे सत्यं वे देवसत्तम।
स्थाभावेन हि तुष्यामि गम्यतां त्रिदशाधिप

प्रत्यपद्यत भर्तृत्वेन स्वीकृतवती ॥ २३ ॥ श्रीत्वदानेन द्विगु-णितपुत्रश्राप्तिरूप उपकार एव जातो न श्रीत्वकृतोपकार इत्यर्थ: ॥२७॥ स्वरूपाणां स्वस्येव रूपं येषां तेषाम् ॥३५॥

स्त्रियाः स्त्रीभूतस्य मे मम ॥३०॥ इन्द्रद्विष्टेन अभिष्ठुता यज्ञेन धिष्ठितं अधिष्ठितं ऋतूनिति शेषः ॥४०॥ अध्या-यतात्पर्यमाह—स्त्रिया इति ॥५२॥

### ्ष्यमस्त्वितः चोक्त्वा ता-मापुच्छय त्रिदिवंगतः।

्र एवं स्त्रियां महाराज । अधिका प्रीतिरुच्यते ॥

इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्भपर्वणि भङ्गास्वनोपाख्याने द्वादशोऽध्यायः ॥ १२॥

end some

33

युधिष्ठिर उवाच। कि कत्व्यं मनुष्येण लोकयात्राहितार्थिना। कथं वे लोकयात्रां तु किशीलश्च समाचरेत भीष्म उवाच।

कायेन त्रिविधं कर्म वाचा चापि चतुर्विधम् भ्रमसा त्रिविधं चैव दशकर्मपथांस्त्यजेत्॥ २ प्राणातिपातः स्तैन्यं च परदारानथापि च। जीणि पापानि कायेन सर्वतः परिवर्जयेत् ३ असत्प्रलापं पारुष्यं पैशुन्यमनृतं तथा। चत्वारि वाचा राजेन्द्र न जन्पेन्नानुचिन्तयेत् अनभिष्या परस्वेषु सर्वसत्त्वेषु सौद्धदम्। कर्मणां फलमस्तीति त्रिविधं मनसा चरेत् ५

तस्माद्वाकायमनसा नाचरेदशुभं नरः। शुभाशुभान्याचरन् हि तस्य तस्याश्चते फलम्॥

इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि लोकयात्राकथने



88

'युधिष्ठिर उवाच्।

त्वयाऽऽपगेय नामानि श्रुतानीह जगत्पतेः। पितामहेशाय विभो नामान्याचह्व शंभवे॥१

इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि नैलकण्ठीये भारतभाव-दीपे द्वादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥

तदेवं गौतमीसुदर्शनशुकप्रभृतीनामाख्यानैयहच्छोपगतेषु
दुः खेषु अनुद्विप्रमना अतिथिभक्त आनृशंस्यादिधर्मवान्
श्रियं प्राप्नोति तस्याश्र फलं कामः इन्द्रियप्रीतिरूपः सा च
श्रियं प्राप्नोति तस्याश्र फलं कामः इन्द्रियप्रीतिरूपः सा च
श्रीणामेव भूयसी पुंसस्त्वल्पतरत्येतावता ग्रन्थेनोक्तम् ।
तिममं कामं तुच्छीकृत्य परमसुखावाप्तिकामस्य पूर्वोक्ताननुः
तिममं कामं तुच्छीकृत्य परमसुखावाप्तिकामस्य पूर्वोक्ताननुः
तो हेयं दोषजातं वक्तमयमध्याय आरम्यते—िकामिति ।
लोकयात्रा ऐहिकशिष्टव्यवहारः, हितं च पारलोकिकं श्रेयस्तद्धिना किं कर्तव्यं किमवस्यमनुष्टेयं लोकयात्रां
लोकद्वयश्रेयःसाधनम्॥१॥ कर्मपथान् स्वाभाविककर्ममार्गान्
॥ २ ॥ प्राणातिपातो हिसा ॥ ३ ॥ असत्यलापं

ग्राम्यवात्तां दि पाक ह्यं निष्ठुरभाषणं पैशुन्यं राजद्वारादी परदोषसूचनं अनुतं भिथ्यावादः परपीडाकरः मन-साप्येवं विद्ध्यामीति नानु चिन्त्येत् ॥४॥ अनि भिध्यति श्लोकेन परद्रव्येष्विभिष्यानं परस्यानिष्टचिन्तनं वेदवादेषु नास्तिक्यामिति त्रीणि त्याज्यानि लक्षयेत् दश त्यजेदित्युप-क्रमात् ॥५॥ शुभं अहिंसादि आस्तिक्यान्तं अशुभं हिंसादि नास्तिक्यान्तं फलं अभयदुःखादि स्वर्गनरकान्तम् ॥६॥ इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वाणे नैलकण्ठीये भारत-भावदीपे त्रयोदशोऽध्यायः॥ १३॥

१४

अशुभानि परित्यज्य शुभान्याचरता यज्ञप्तव्यं तज्जानन् स्वयभेव पृच्छति—त्वयति । आपगेय गाज्ञेय पिता-महस्यापि ईशाय अन्तर्यामिणे सर्वत्र षष्ठयर्थे चतुर्थी शं सुखं भवत्यस्मादित्यानन्दायेत्यर्थः ॥१॥ अभ्रवे विश्वरूपाय महाभाग्यं च तत्त्वतः।
सुरासुरगुरौ देवे शंकरेऽव्यक्तयोनये॥ २
भीष्म उवाच।

अशकोऽहं गुणान्वकुं महादेवस्य धीमनः। यो हि सर्वगतो देवो न च सर्वत्र दृश्यते॥३ ब्रह्मविष्णुसुरेशानां स्नष्टा च प्रभुरेव च। ब्रह्मादयः विशाचान्ता यं हि देवा उपासते ४

> प्रकृतीनां परत्वेन पुरुषस्य च यः परः। चिन्त्यते यो योगविद्धि-ऋषिभिस्तत्त्वदार्शिभेः॥ अक्षरं परमं ब्रह्म

असच सदसच यः॥
अकृति पुरुषं चैव श्लोमियत्वा स्वतेत्रसा।
ज्ञह्माणमस्जत्तस्मादेवदेवः प्रजापितः॥ ६
को हि शक्तो गुणान्वकुं देवदेवस्य धीमतः।
गर्भजन्मजरायुक्तो मत्यो मृत्युसमन्वितः॥७
को हि शक्तो भवं शातुं मद्विधः परमेश्वरम्।
ज्ञहते नारायणात्पुत्र शंखचक्रगदाधरात्॥ ८

वश्रवे विशालाय । बश्रुवेश्वानर इत्यादिविशाले पिङ्गलेऽन्यवविति मेदिनी, महाभाग्यं ऐश्वर्यं गुरावित्यादिः सप्तम्यपि षष्ठ्यर्थे अव्यक्तं जगत्कारणं अव्याकृताख्यं तस्य योनये उत्पत्तिप्रक्रयस्थानाय ॥२॥ यो हीति । सर्वगतः सर्वोपादानत्वात्
सर्वत्र न दश्यते दङ्गात्रशरीरत्वादात्मत्वाच ॥ ३॥ ब्रह्मा
विराद् विष्णुः सूत्रात्मा सुरेशः प्राज्ञः तेषां स्रष्टा उपादानं
प्रभुनिमित्तं उपासते स्वस्वोपाधित्यागेन आधिच्छान्ति ॥४॥
प्रकृतीनां पश्चतन्मात्राहङ्कारमहद्व्यक्तानां विश्वकारणानां
प्रस्वस्य जीवात् भोक्तिरित्यर्थः । पश्चम्यर्थे षष्ठी ।

ं इंद्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः । मनसस्तु परा बुद्धिर्बद्धरात्मा महान्परः॥ महतः परमव्यक्तमव्यक्तात्पुरुषः परः।

पुरुषात्र परं किञ्चित्सा काष्ठा सा परा गतिः ' इति । आत्मोन्द्रयमनोयुक्तं मोक्तित्याहुर्मनीषिणः ' इति च अत्मेन्द्रयमनोयुक्तं मोक्तित्याहुर्मनीषिणः ' इति च अत्मेन्द्रयमनोयुक्तं परः निष्कलः ' चिन्त्यते न किञ्चिद्पि चिन्तयते ' इति स्मृतेः सर्वचिन्तात्यागेन प्राप्यते योग-चिद्धः योगो बुद्ध्याद्यसङ्गस्ताद्विद्धः अक्षरं अपरिणामि पर्मं ब्रह्म अत्यन्तं परिच्छेदत्रयश्रस्यम् । तदेव असत् अन्याकृतद्वयं कारणम् । सत् रज्जुसर्पवद्धासमानमप्यसद-पनिक्चनित्रामित्यर्थः ॥ ५ ॥ प्रकृतिं मायां पुरुषं तत्र प्रति-विक्चनित्रामित्यर्थः ॥ ५ ॥ प्रकृतिं मायां पुरुषं तत्र प्रति-विक्चनित्रामित्यर्थः मायाश्रवलमव्याकृतामित्यर्थः । क्षोमियत्वा

एष विद्वान् गुणश्रेष्ठो विष्णुः परमदुर्जयः। दिव्यचक्षुर्महातेजा वीक्यते योगचक्षुषा॥ ९ चद्रभक्ता तु कृष्णेन जगद्याप्तं महात्मना। तं प्रसाद्य तदा देवं बद्यों किल भारत ॥१० अर्थात्प्रियतरत्वं च सर्वलोकेषु वै तदा। प्राप्तवानेव राजेन्द्र सुवर्णाक्षान्महेश्वरात्॥११ पूर्ण वर्षसहस्रं तु तप्तवानेष माधवः। प्रसाद्य वरदं देवं चराचरगुरं शिवम्॥ युगे युगे तु कृष्णेन तोषितो वै महेश्वरः। भक्त्या परमया चैव प्रीतश्चेव महात्मनः॥ १३ पेश्वर्यं यादशं तस्य जगद्योनेमहातमनः। तदयं दृष्टवान् साक्षात्पुत्रार्थे हरिरच्युतः ॥१४ यस्मात्परतरं चैव नान्यं पश्यामि भारत। व्याख्यातुं देवदेवस्य शक्तो नामान्यशेषतः १५ एष शको महाबाहुर्वकुं भगवतो गुणान्। विभात चैव कात्स्न्येन सत्यां माहेश्वरी नुप वैशम्पायन उवाच। पवसुकत्वा तदा भीष्मो वासुदेवं महायशाः

भवमाहात्म्यसंयुक्तमिद्माह पितामहः॥१७

प्राणिकमीनुरोधेन साम्यावस्थातः प्रच्याव्य स्वसत्तास्कृतिंप्रदानेन ब्रह्माणं महान्तमस्जत् । तस्मान्महतः सकाशात् देवानां सूर्यादीनां देवः स्वामी प्रजापातिश्रतुमुखः अभवदिति शेषः ॥ ६॥ यः असृजतस्य गुणान्त्रक्तं कः शक्त इति योजना । धीमतः धिया बुद्ध्याऽहमिति मती ज्ञातोऽहंप्रत्ययगम्यो जीव इत्यर्थः। नृहि बुद्ध्यादिपरि-च्छित्रसादगोचरं बहा परिच्छेतुमीष्टे इत्यर्थः ॥ ७॥ भक्त्या आराधनेन व्योमाद्यष्टमूर्तिध्यानेन तद्भावं गत्वा जगद्याप्त-मित्यर्थः ॥ १०॥ अथोदिति । अर्थ्यत इत्यर्थी भोग्य-वस्तुजातम् । तावित्प्रयं ततोऽपि प्रियतरः प्रत्यगात्मा तत्त्वं सर्वेषामन्तरात्मत्वं प्राप्त इत्यथः। 'ब्रह्मावद्रद्वीव भवति' इति श्रुतेस्तादात्म्यं प्राप्त इति भावः। अन्नादिति पाठेऽपि स एवार्थः सुवर्णाक्षात् दिव्यद्धेः ॥ ११॥ शिवं प्रसाद्य तप्तवान् तपोऽपि शिवप्रसादं विना कर्तुं दुःशकमित्यर्थः ॥ १२॥ तोषोऽलंबुद्धिः प्रीतिः प्रसादोनमुखत्वं तदुभयं प्रापितः ॥१३॥ पुत्रः साम्बः तत्प्राप्त्यर्थे तपस्यन् ॥ १४॥ यसात् ऐश्वर्यात् नमन्त्येभिरीश्वरं भक्ता इति नामानि शाम्भवान् मन्त्रान् व्याख्यातुं अर्थतो विवरीतुं तत्र हेतुः ॥१५॥ यतो गुणान्वकुं शक्त इति । विभूति ऐश्वर्य काल्स्चिन गुणज्ञानं त्वात्मनो वा अर दर्शनेन श्रवणेन मत्या विज्ञानेनेदं सर्वे विदितामिति श्रुतेरात्मज्ञस्यैव. भवति तथाविधोऽयमेव न त्वन्य इत्यर्थः ॥१६॥

भीष्म उवाच ।

सुरासुरगुरो देव विष्णो त्वं वतुमहिस । शिवाय विष्णुक्षपाय यन्मां पृच्छशुधिष्ठरः ॥ नासां सहस्रं देवस्य तंडिना ब्रह्मयोनिना। निवेदितं ब्रह्मलोके ब्रह्मणो यत्पुराऽभवत॥१९ द्वैपायनप्रभृतयस्तथा चेमे तपोधनाः। ऋषयः सुव्रता दान्ताः श्रुण्वन्तु गद्तस्तव२० ध्रुवाय नंदिने होत्रे गोप्त्रे विश्वसजेऽस्रथे। महाभाग्यं विभोक्षेहि शुंडिनेऽथ कपार्दन॥२१

वासुदेव उवाच ।
न गतिः कर्मणां शक्या वेत्तुमीशस्य तत्त्वतः
हिरण्यगर्भप्रमुखा देवाः सेन्द्रा महर्षयः ॥२२
न विदुर्थस्य भवनमादित्याः सूक्ष्मदार्शेनः ।
स कथं नरमात्रेण शक्यो क्षातुं सतां गतिः २३
तस्याहमसुर्भस्य कांश्चिद्धगवतो गुणान् ।
भवतां कीर्तायिष्यामि वतेशाय यथातथम् २४
वैशस्पायन उवाच ।

प्वसुक्त्वा तु भगवान् गुणांस्तस्य महात्मनः

विष्णुरूपायत्यनेन शिवामिन्नो विष्णुरेव शिवस्य गुणान्व-क्तुमीष्टे तयोरैकात्म्यात् भिन्नत्वे तु लोकेऽपीतरगुणानितरो न जानाति किमुत ईश्वरस्योति भावः । विश्वरूपायेति पाठेऽपि विश्वं विष्णुरेव नारायणः सर्वमिदं पुराणः नारायण एवेदं सर्वे विश्वं विष्णुरित्यादिश्रुतिस्मृतिभ्यः पृच्छत् अपृच्छत् ॥ १८॥ नामामिति। यद्यपि मोक्षधर्मेषु शिवसहस्र-नामस्तोत्रमुक्तमत एतत्कथनमनर्थकप्रायं तथापि तत्र चतुर-धिकानि षट्शतानि नामानि सन्ति तेषामुक्तसंख्यापूरणमपि तत्रैव त्रिसुपणे तथा ब्रह्मयजुषां शतरुद्रियमिति वाक्यात्तत्रैव श्रुतात्रिसुपर्णशतरुद्रियाभ्यामुक्तम् । अतस्तत् स्तोत्रं मोक्षाधि-कारपाठात् वेदमन्त्रगभितत्वाच नात्रैवर्णिकस्य ब्रह्मलोकान्त-फलार्थिनो घ्येयं युक्तामिति। एतद्दानधर्मप्रसङ्गात् काम्यं 'वेदान् क्ररहान् ब्राह्मणः प्राप्नुयातु जपेचृपः पार्थ महीं च क्ररहां वैश्यो लाभ प्राप्नुयानेपुणं च श्रुद्दो गति प्रत्य तथा सुखं च इ-त्युपसंहारात् सर्ववर्णाधिकारिकं च ततः पृथक् पठितम्। एवं 'विश्वं विष्णुर्वषट्कारः' इत्यादि विष्णुसहस्रनामापि ज्ञेयम् । तत्रापि ग्रदः सुखमवाप्रुयादित्यन्ते स्मरणात् न तेनैतद्गतार्थ-मिति पुनरत्रापि शिवाराधनमुक्तमित्याशयः ॥ १९ ॥ ध्रुवाय कूटस्थाय नंदिने आनंदमयाय होत्रे कर्तृरूपाय विज्ञा-नमयाय गोप्त्रे कर्मफलप्रदानद्वारा राक्षित्रे विश्वसृजे दक्षादि-रूपाय अमये गाईपत्यादिस्त्राय षष्ठयथे चतुर्थ्यः महा-भाग्यं ऐश्वर्यं मुंद्रिने वरतुष् चिश्वुडाय कपदिने उपाधित- उपस्पृत्य ग्रुचिर्भूत्वा कथयामास धीमतः २५ --वासुदेव उवाच ।

राश्रवध्वं ब्राह्मणेद्रास्त्वं च तात युधिष्ठिर त्वं चापगेय नामानि श्रणुष्वेह कपदिने ॥ २६ यदवातं च मे पूर्व सांबहेतोः सुदुष्करम्। यथावद्भगवान हुष्टो मया पूर्व समाधिना २७ शंबरे निहते पूर्व रौकिमणेयेन धीमता। अतीते द्वादशे वर्षे जांबवत्यब्रवीदि माम् २८ प्रद्यसचारुदेष्णादीन्सिक्मण्या वीक्ष्य पुत्रकान् पुत्रार्थिनी मामुपेत्य वाक्यमाह युधिष्ठिर २९ शूरं बलवतां श्रेष्ठं कान्तक्पमकल्मषम्। आत्मतुल्यं मम सुतं प्रयच्छाच्युत माचिरम्॥ न हि तेऽप्राप्यमस्तीह त्रिषु लोकेषु किञ्चन। लोकान् खजेस्त्वमपरानिच्छन्यदुकुलोद्वह३१ त्वया द्वादशवर्षाणि वतीभूतेन शुष्यता। आराध्य पशुभतीरं रुक्मिण्यां जनिताः सुताः चारुदेणाः सुचारुश्च चारुवेशो यशोधरः। चारश्रवाश्रास्यशाः प्रद्यसः शंभुरेव च ॥३३

श्रुडावते । अयं भावः- तदा द्रष्टुः स्वरूपेऽवस्थानं वृत्तिसा-रूप्यभितस्त्र'इति योगस्त्राभ्यां यदा सर्वासां चित्तवृत्तीनाम-भावस्तदा चिति। निश्चुडेव स्वरूपमात्रेणावातिष्ठते यदा तु तत-द्वतिसारूप्यं भजते तदा चूडावती विशेषविज्ञानरूपा भव-तीति तदिदमुक्तं-मुंडिनेऽथ कपर्दिने इति ॥२१॥ भवन हार्दाकाशाख्यं शंभुराकाशमध्य इति श्रुतेः । आदित्याः इंद्रि-याख्या देवाः निधनमादि वेति पाठे लयमुद्यं चेत्यर्थः २३. व्रतेशाय व्रतपूर्वकाणां यशादीनां फलप्रदात्रे ॥२४॥ धीमतः धिया ब्रह्मवियया मतो ज्ञातः ॥२५॥ गीतासु-'तमेव चार्यः पुरुषं प्रपद्यें 'तभेव शरणं गच्छ' इति प्रोक्ताय कपार्देने सगु-णायैव। निर्णस्य तु गौणानां नाम्नामभावादित्यर्थः २ ६ यहर्शन सुदुष्करं दुर्लमं समाधिना योगेन ॥२०॥ आराध्येति । आराध्यस्य माहात्म्यं वासुदेव उवाच शुश्रूषष्ट्रामित्यादिना । ननु 'मन्मना भव' 'माभेव शरणं वज' इति स्वस्थैवोपेयत्वं वदतः कथमन्य आराष्यः स्यादिति चेन्न मामेव विजानी-हीतिवत् शास्त्रदृष्ट्या परमात्मनोप्यस्मदर्थत्वोपपत्तर्मामुपा-स्वेति वदत इंद्रस्थेव देवस्थोपेयत्वामावात् उपाधिनिष्कृष्टस्था-पेयत्वं त्वस्मदादिसाधारणं न वासुदेवस्योत्कर्षमहतीति शैवाः। वस्तुतस्तु यत्सर्वोपाधिशून्यं ब्रह्म अस्मदाद्यंतरतरं तदेवः मुख्यमस्मन्छब्दालम्बनं वासुदेवशब्दितं मायया मानुषव-द्भूत्वा स्वप्नाप्युपायभूतमुपास्यरूपमात्मनः स्वशास्त्रतत्त्वं स्वयमेव लोकानुग्रहार्थमुपदिशतीति न तयोभेदगन्धोऽपीति

यथा ते जनिताः पुत्रा रुक्मिण्यां चाराविक्रमाः तथा ममापि तनयं प्रयच्छ मधुस्दन ॥ इत्येवं चोदितो देव्या तामवीचं सुमध्यमाम्। अनुजानीहि सां राक्षि करिष्ये वचनं तव३५ सा च मामबवीद्गच्छ शिवाय विजयाय च ब्रह्मा शिवः काश्यपश्च नद्यो देवा मनोनुगाः क्षेत्रीषध्यो यद्मवाहाश्छंदांस्यृषिगणाध्वराः। समुद्रा दक्षिणास्तोभा ऋक्षाणि पितरो ग्रहाः देवपत्न्यो देवकन्या देवमातर एव च। मस्वन्तराणि गावश्च चंद्रमाः सविता हरिः॥ सावित्री ब्रह्मविद्या च ऋतवो वत्सरास्तथा अणा लवा महताश्च निमेषा युगपर्ययाः॥३९ रक्षन्तु सर्वत्र गतं त्वां याद्व सुखाय च। अरिष्टं गच्छ पंथानमप्रमत्तो भवानघ॥ So एवं कृतस्वस्त्ययनस्तयाऽहं ततोऽस्यतुकाय नरेन्द्रपुत्रीम्। पितुः समीपं नरसत्तमस्य मातुश्र राज्ञश्च तथाऽऽहुकस्य ॥ गत्वा समावेद्य यद्ववीनमां विद्याधरेन्द्रस्य सुता भृशाता । तानभ्यनुकाय तदातिदुःसा-द्भदं तथैवातिबलं च रामम्। अयोचतुः प्रीतियुतौ तदानीं

तपःसमृद्धिभैवतोस्त्वविद्यम्॥ ४२ प्राप्यानुद्धां गुरुजनाद्दं ताक्ष्यमिचिन्तयम्। सोऽवहद्धिमवन्तं मां प्राप्य चैनं व्यसर्जयम् तत्राहमद्भतान् भावानपद्यं गिरिसक्तमे। श्रेत्रं च तपसां श्रेष्ठं पर्याम्यद्भतमुक्तमम् ४४ दिव्यं वैयाघ्रपद्यस्य उपमन्योमहात्मनः। पुजितं देवगन्धवैद्योक्षया लक्ष्म्या समावृतम्

धव-ककुभ-कदंब-नारिकछैः कुरबक-केतक-जंबु-पाटलाभिः। बट-वरुणक-वत्सनाभ-बिल्वैः सरळ-कपित्थ-प्रियाल-साल-तालैः॥

बदरी कुंद-पुन्नागरशोकाम्रातिमुक्तकैः। मधूकैः कोविदारैश्च चंपकैः पनसैस्तथा ॥ ४७ वन्यैर्बहुविधेर्वृक्षेः फलपुष्पप्रदेर्युतम्। पुष्पगुल्मलताकीर्णं कद्लीषं उशोभितम् ॥ ४८ नानाशकुनिसंभोज्यैः फलैर्वृक्षेरलंकृतम्। यथास्थानविनिक्षित्रैर्भूषितं भस्मराशिभिः ४९ कर-वानर-शार्दूल-सिंह-द्वीपि-समाकुलम्। कुरद्ग-बाहिणाकीणी माजीर-भुजगावृतम्। पूगैश्च मृगजातीनां महिषर्शनिषेवितम्॥ ५० सकुत्प्रभिन्नेश्च गजैविंभूषितं प्रदृष्टनानाचिधपक्षिसेवितम्। सुप्षितैरम्बुधरप्रकाशै-महीरहाणां च वनैविचित्रैः॥ ५१ नानापुष्परजोमिश्रो गजदानाधिवासितः। दिव्यस्त्रीगीतबहुलो मारुतोऽभिमुखो ववी।। धारानिनादैर्विहगप्रणादैः शुमेस्तथा बृहितैः कुञ्जराणाम् । गीतस्तथा किन्नराणासुदारैः शुभैः स्वनैः सामगानां च वीर ५३ अचित्यं मनसाऽप्यन्यैः सरोभिः समलंकृतम् विशालैश्वाग्निशरणैर्भूषितं कुसुमावृतैः॥ ५४

विभूषितं पुण्यपिवत्रतीयया
सदा च जुष्टं नृप जन्हुकन्यया।
विभूषितं धर्मभृतां वरिष्ठैमहात्मिभवेन्हिसमानकरुपैः॥ ५५
बाय्वाहारैरं चुपैर्जप्यनित्यैः।
संप्रक्षालेगीनिभिध्यानिनत्यैः।
धूमप्राशैक्ष्मिः श्लीरपैश्च
संजुष्टं च ब्राह्मणेन्द्रैः समंतात्॥ ५६
गोचारिणोऽयादमकुद्दा दन्तोल्खलिकास्तथा
मरीचिपाः फेनपाश्च तथैव मृगचारिणः॥५७
अश्वत्थफलभक्षाश्च तथा द्युदकशायिनः।
चीरचर्माम्बर्धरास्तथा वर्षकलधारिणः ५८

ते त्वया ॥ ३४ ॥ यश्ववाहा इति च्छंदसामेव विशे-श्रणं छंदांसि वे देवेभ्यो हव्यमू द्वेति ब्राह्मणात् तेषां यश-वाहत्विश्वाद्धः स्तोभाः सामपूरणान्यक्षराणि हुं मा इत्या-दीनिशा ३७॥ नरेन्द्रपुत्री अभ्यनुज्ञाय स्थितं मामिति शेषः व्यक्तिव्यक्तिः ॥ ४२ ॥ तपसां धर्माणां तपस्विनां वा

॥ ४४ ॥ भर्मराशिभिरिति भर्मच्छक्नेरिमिभिः ॥ ४९ ॥ संप्रक्षालैः मैन्यादिभिश्चित्तशोधनं कुर्विद्धः ॥ ५६ ॥ गोचारिणः गोवन्मुखेनेव चर्नतः हस्तव्यापारशून्या इत्यर्थः मरीचिपाश्चदरिनमपाः भनिव

सुदुःखाभियमांस्तांस्तान्वहृतः सुतपोधनान्। पश्यन् मुनीन्बहुविधान् प्रवेष्टुमुपचक्रमे ॥ ५९ सुपूजितं देवगणैर्महात्माभः

श्वाविभिभीरत पुण्यकर्मामः। रराज तञ्चाश्रममंडलं सदा

दिवीव राजन् शशिमंडलं यथा ॥६० कीडिन्त सर्पेनेकुला मृगैव्योघाश्च मित्रवत्। प्रभावादीप्रतपसां सन्निकर्षान्महात्मनाम् ६१ त्त्राश्रमपदे श्रेष्ठे सर्वभूतमनोरमे । सेविते द्विजशार्दुलैर्वेद्वेदाङ्गपारगैः॥ नानानियमविख्यातैर्ऋषिभिः सुमहात्मभिः। प्रविश्वनेव चापश्यं जटाचीरघरं प्रभुम् ॥ ६३ तेजसा तपसा चैव दीप्यमानं यथाऽनलम्। शिष्यैरनुगतं शान्तं युवानं ब्राह्मणर्षभम् ॥६४ शिरसा वन्दमानं मामुपमन्युरभाषत ॥ ६५ स्वागतं पुंडरीकाश्च सफलानि तपांसि नः। यः पूज्यः पूजयसि मां द्रष्टव्यो द्रष्टुमिच्छसि तमहं प्राञ्जलिभूत्वा मृगपक्षिष्वथा मुग धर्मे च शिष्यवर्गे च समपृच्छमनामयम् ॥६७. ततो मां भगवानाह साम्ना परमवल्गुना। लप्स्यसे तनयं कृष्ण आत्मतुल्यमसंदायम् ६८ तपः सुमहदास्थाय तोषयेशानमीश्वरम्। इह देवः सपतीकः समाकी डत्यघोश्रज ॥६९ इहैनं दैवतश्रेष्ठं देवाः सर्विगणाः पुरा। तपसा ब्रह्मचर्येण सत्येन च दमेन च॥ तोषयित्वा शुभान्कामान् प्राप्तवन्तो जनार्दन तेजसां तपसां चैव निधिः स भगवानिह ७१

शुभाशुभान्वितान् भावा-न्विस्जन् संक्षिपन्निष्। आस्ते देव्या सदाचिन्त्यो यं प्रार्थयसि शत्रुहन्॥

. ७२

हिरण्यकशिपुर्योऽभूदानवो मरेकस्पनः। तेन सर्वामरेश्वर्यं शर्वात्प्राप्तं समार्बुद्म् ॥ ७३ तस्यैव पुत्रप्रवरो मंदारो नाम विश्वतः। महादेववराच्छकं वर्षार्बुद्मयोधयत्॥ विष्णोश्चर्कं च तद्धोरं वज्रमाखण्डलस्य च। शीर्ण पुराऽभवत्तात ग्रहस्याङ्गेषु केशव ॥ ७५ यत्तद्भगवता पूर्वे दत्तं चकं तवानघ। जलान्तरचरं हत्वा दैत्यं च बलगवितम् ७६ उत्पादितं वृषाङ्केन दीप्तज्वलनसन्निमम्। दत्तं भगवता तुभ्यं दुर्धर्षं तेजसाऽद्भुनम् ॥७७ न शक्यं द्रष्टुमन्येन वर्जीयत्वा पिनाकिनम्। सुदर्शनं भवत्येवं भवेनोक्तं तदा तु तत्॥ ७८ सुदर्शनं तदा तस्य लोके नाम प्रतिष्ठितम्। तजीर्णमभवत्तात ग्रहस्याङ्गेषु केशव ॥ ग्रहस्यातिवलस्याङ्गे वरदत्तस्य धीमतः। न शस्त्राणि वहन्त्यङ्गे चक्रवज्रशतान्यपि ८० अर्द्यमानाश्च विबुधा ग्रहेण सुवलीयसा। शिवदत्तवरान् जघ्नरसुरेन्द्रान् सुरा भृशम्॥ तुष्टो विद्युत्प्रभस्यापि त्रिलोकेश्वरतां द्दी। शतं वर्षसहस्राणां सर्वलोकेश्वरोऽभवत् ॥८२ ममैवानुचरो नित्यं भवितासीति चात्रवीत्। तथा पुत्रसहस्राणामयुतं च ददौ प्रभुः॥ ८३ क्राद्वीपं च स द्दी राज्येन भगवानजः। तथा शतमुखा नाम धात्रा खष्टो महासुरः ८४ येन वर्षशतं साग्रमात्ममांसैईतोऽनलः। तं प्राह भगवांस्तुष्टः किं करोमीति शङ्करः ८५ तं वै शतमुखः प्राह योगो भवतु मेऽद्भतः। बलं च दैवतश्रेष्ठ शाश्वतं संप्रयच्छ मे ॥ ८६ तथीति भगवानाह तस्य तद्ववनं प्रभुः। स्वायंभुवः ऋतुश्चापि पुत्रार्थमभवतपुरा॥

तांस्तान्महत इति पाठे वहत इत्यध्याहारः॥ ५९॥ क्रीडन्तीति। 'अहिंसाप्रतिष्ठायां तत्सिक्रिधौ वैरत्यागः' इति योगसूत्रात् सर्पनकुलादीनां वैरत्यागालेंगेन तत्रस्थानां मुनीनां अत्यंतं अहिंसादियमनियमनिष्ठा-वत्त्वं दर्शितम् ॥ ६९॥ नियमाः अंबुपानादयस्ते-विवाद्येः क्षिरपौरित्यादिनामाभिः ख्यातेः प्रविश्वत्रवापश्यं उपमन्युमिति शेषः॥ ६३॥ पूज्यः सगुणः द्रष्टव्यो निर्गुणः अ६६॥ भावान् शमकामादीन् चित्ताभिप्रायान् सजिनत्य-

नेनांतर्यामित्वं दर्शितम् ॥ ७२ ॥ समानां संवत्सराणाम-बुंदं समाबुदम् ॥ ७३ ॥ प्रहस्य मंदारनामः ॥ ७५ ॥ भगवता महादेवेन ॥ ७६ ॥ उत्पादितं तस्यैव दैलस्य हन-नार्थम् ॥ ७७ ॥ न द्रष्टुंशक्यं दुर्दर्शत्वात् ॥ ७८ ॥ जीणं जीणतृणवद्यर्थमित्यर्थः ॥७९॥ वरदत्तस्य सर्वशस्त्रावध्यस्त्वं भवेति दत्त्वरस्य ॥८०॥ अर्धमानाः सुरा असुरेदान् जच्नुः तेऽन्योन्यं कलहमकुर्त्रान्तित्यर्थः ॥८९॥ योगः चंद्रसूर्यपर्ज-न्यपृथिव्यादिस्रष्टिसःमध्ये शाश्वतं बलं ब्रह्मविद्योत्थम्॥८६॥

आविद्य योगेनात्मानं त्रीणि वर्षशतान्यपि। तस्य चोपददौ पुत्राःसहस्रं ऋतुसंमितान् ८८ योगेश्वरं देवगतिं वेत्थ कृष्ण न संशयः। याज्ञवल्क्य इति ख्यात ऋषिः परमधार्मिकः आराध्य स महादेवं प्राप्तवानतुलं यशः। वेद्रयासश्च योगात्मा पराश्वरसुतो सानेः ९० सोऽपि शङ्करमाराध्य प्राप्तवानतुलं यशः। वालिखिल्या मघवता ह्यवज्ञाताः पुरा किल॥ तैः ऋँदैभंगवान रदस्तपसा तोषितो हाभूव। तांश्चापि दैवतश्रेष्टः प्राह प्रीतो जगत्पातिः ९२ सुपर्ण सोमहर्तारं तपसोत्पाद्यिष्यथ। महादेवस्य रोषाच आपो नष्टाः पुराऽभवन्॥ ताश्च सप्तकपालेन देवैरन्याः प्रवर्तिताः। ततः पानीयमभवत्रसन्ने ज्यंबके भाव ॥ ९४ अन्नेभीर्याऽपि भर्तारं सन्यज्य ब्रह्मवादिनी। नाई तथ्य मुनेभूयो वशगा स्यां कथञ्चन ९५ इत्युक्तवा सा महादेवमगच्छच्छरणं किल। निराहारा भयाद्रेश्लीणि वर्षशतान्यपि ९६ अशेत मुसलेष्वेव प्रसादार्थं भवस्य सा। तामब्रवीद्धसन्देवो भावता वै सुतस्तव॥ ९७

विना भर्त्रों च रुद्रेण भविष्यति न संशयः। वंशो तवैव नास्ना तु

ख्याति यास्यति चेप्सिताम्॥ ९८
विकणेश्च महादेवं तथा भक्तसुखावहम्।
प्रसाद्य भगवान् सिद्धि प्राप्तवान्मधुसुद्दन ९९
शाक्तव्यः संशितात्मा वै नववर्षशतान्यपि।
आराध्यामास भवं मनोयक्षेन केशव॥ १००
तं चाह भगवांस्तृष्टो प्रत्यकारो भविष्यसि।
वत्साक्षया च ते कीर्ि खेळोक्ये वै भविष्यति
अक्षयं च कुळं तेऽस्तु महाधिभरळङ्कृतम्।
भविष्यति द्विजश्रेष्टः सूत्रकर्ता सुतस्तव॥१०२
सावर्णिश्चापि विष्यात ऋषिरासीत्कृते युगे
इह तेन तपस्तमं षष्टिवर्षशतान्यथ॥ १०३
तमाह भगवान् रुद्रः साक्षान्ष्टोऽस्मि तेऽन्य

इह तेन तपस्तमं षष्टिवर्षशतान्यथ॥ १०३ तमाह भगवान् रुद्रः साक्षानुष्टोऽस्मि तेऽनघ आत्मानं हिरण्यगर्भ आविश्यामवत् आविष्टोऽभूत् स्त्रात्मनो ध्यानं कुर्वितित्यर्थः॥ ८८॥ सप्तकपालेन त्र्यंबक-देवत्येन हेतुना देवेः सप्तकपालेन रुद्रमिष्ट्रा आपो निर्मिता इत्याद्याः॥ देवेनेति पाठे इंद्रेण ॥ ९४॥ अत्रिरिति। पतिहाषिणोऽपि वियो महादेवं प्राप्य कृतकृत्या भवन्तीति यन्यकृक्षोकविख्यातो भविताऽस्यजरामरः॥ शक्रण तु पुरा देवो वाराणस्यां जनार्दन। आराधितोऽभूद्धकेन दिग्वासा भस्मगुण्ठितः आराध्य स महादेवं देवराजमवाप्तवान्। नारदेन तु भवत्याऽसी भव आराधितः पुरा तस्य तुष्टो महादेवो जगौ देवगुरुगुरुः। तेजसा तपसा कीत्या त्वत्समो न भविष्यति गीतेन वादितव्येन नित्यं मामनुयास्यसि । मयाऽपि च यथा दृष्टो देवदेवः पुरा विभो ८ सास्त्रात्पशुपतिस्तात तचापि श्रणु माधव। यद्धें च मया देवः प्रयतेन तथा विभो ॥ ९ पबोधितो महातेजास्तं चापि शृणु विस्तरम् यदवासं च मे पूर्व देवदेवान्महेश्वरात्॥ १० तत्सव निाखिलेनाद्य कथायिष्यामि तेऽनघ। पुरा कृतयुगे तात ऋषिरासीनमहायशाः ११ व्याघ्रपाद् इति ख्यातो वेदवेदाङ्गपारगः। तस्याहमभवं पुत्रो धौम्यश्चापि ममानुजः १२ कस्यचित्वथ कालस्य धीम्येन सह माधव। आगच्छमाश्रमं की डन्मुनीनां भावितात्मनाम् तत्रापि च मया दृष्टा दुह्यमाना पयास्विनी। लक्षितं च मया क्षीरं खायुतो ह्यमृतोपमम्॥ ततोऽहमञ्ज्वं बाल्याज्ञननीमात्मनस्तथा। श्री रोदन्समायुक्तं भोजनं हि प्रयच्छ मे॥ १५ अभावाचैव दुग्धस्य दुः खिता जननी तदा। ततः पिष्टं समालोक्य तोयेन सह माधव १६ आवयोः श्लीरमित्येव पानार्थे समुपानयत्। अथ गव्यं पयस्तात कदाचित्राशितं मया ॥ पित्राऽहं यक्षकाले हि नीतो क्षातिकुलं महत तत्र सा क्षरते देवी दिखा गौः सुरनन्दिनी तस्याहं तत्पयः धीत्वा रसेन हास्तौपमम्। कात्वा श्रीरगुणांश्चेव उपलभ्य हि संभवम् ॥ स च पिष्टरसस्तात न मे प्रीतिमुपावहत्। ततोऽहमद्वं बाल्याज्ञननीमात्मनस्तद्।॥२० नेदं श्लीरोदनं मातर्यस्वं मे द्त्तवत्यासि। ततो मामब्रवीनमाता दुःखशोकसमन्विता॥

भावः ॥ ९५ ॥ मुसलेषु अयोग्रेषु काष्ठकीलेषु अयोग्रेः मुसलं मतम् इति विश्वलोचनः ॥९७ ॥ विनिति । चरुद्रः चरोर्द्रवः मंड इति याबत् चरुशब्दपूर्वाद्रवतरन्येभ्योऽपि हत्यत इति डः । भर्तारं विनापि चरुद्रवपानमात्रण तव पुत्रो भविष्यतीत्यर्थः । तवैव नाम्ना आनस्यव इति ॥९८॥

पुत्रस्नेहात्परिष्वज्य मुर्झि चाघाय माधव। कुतः श्रीरोदनं वत्स मुनीनां भावितात्मनाम् वने निवसतां नित्यं कन्दमूलफलाशिनाम्। आस्थितानां नदीं दिव्यां वालिखल्येर्निषेवितां कुतः श्रीरं वनस्थानां मुनीनां गिरिवासिनाम् पावनानां वनाशानां वनाश्रमनिवासिनाम्॥ ग्राम्याहारनिवृत्तानामारण्यफलभोजिनाम्। नास्ति पुत्र पयाऽरण्ये सुरभीगोत्रवर्जिते २५ नदीगह्नरशैलेषु तीर्थेषु विविधेषु च। त्रपसा जय्यनित्यानां शिवो नः परमा गतिः॥ अप्रसाद्य विरूपाक्षं वरदं स्वाणुमव्ययम्। कुतः श्रीरोदनं वत्स सुखानि वसनानि च॥ तं प्रपद्य सदा वत्स सर्वभावेन शङ्करम्। तत्प्रसादाच कामेभ्यः फलं प्राप्स्यसि पुत्रक॥ जनन्यास्तद्वचः श्रुत्वा तदाप्रभृति रात्रुहन्। प्राञ्जिलः प्रणतो भूत्वा इदमम्बामचोदयम्२९ कोऽयमम्ब महादेवः स कथं च प्रसीदाते। कुत्र वा वसते देवो द्रष्टच्यो वा कथञ्चन॥३० तुष्यते वा कथं शवीं रूपं तस्य च कीदशम्। कथं ज्ञेयः प्रसन्नो वा दर्शयेज्ञननि मम ॥ ३१ थवमुक्ता तदा कृष्ण माता मे सुतवत्सला। मूर्घन्याद्राय गोविन्द संबाष्पाञ्जललोचना ॥ यमार्जन्ती च गात्राणि मम वै मधुसुद्न। दैन्यमालम्ब्य जननी इदमाह सुरोत्तम ॥ ३३ अम्बोबाच।

दुर्विश्वेयो महादेवो दुराधारो दुरन्तकः।
दुराबाधश्च दुर्शाद्यो दुर्दश्यो ह्यकृतात्मिभः॥
यस्य क्पाण्यनेकानि प्रवदान्ति मनीषिणः।
स्थानानि च विचित्राणि प्रसादाश्चाप्यनेकशः॥
को हि तत्त्वेन तद्वेद ईशस्य चरितं शुभम्।
कृतवान्यानि क्पाणि देवदेवः पुरा किल।
कृतवान्यानि क्पाणि देवदेवः पुरा किल।

हृदिषः सर्वभूतानां विश्वरूपो महेश्वरः।
भक्तानामनुकम्पार्थं दर्शनं च यथाश्रुतम् ॥ ३७
म्रनीनां ब्रुवतां दिव्यमीशानचरितं श्रुभम्।
कृतवान्यानि रूपाणि कथितानि दिवीकसैः॥
अनुग्रहार्थे विश्राणां श्रुणु वत्स समासतः।
तानिते कीर्तायिष्यामि यन्मां त्वं परिपृच्छिसि
अम्बोवाच।

ब्रह्मविष्णुसुरेन्द्राणां रुद्रादित्याश्विनामपि विश्वेषामपि देवानां वपुर्घारयते भवः॥ ४० नराणां देवनारीणां तथा प्रेतिपशाचयोः। किरातशबराणां च जलजानामनेकशः ॥ ४१ करोति भगवान रूपमाटव्यशबराज्यपि। कूमी मत्स्यस्तथा शङ्घः प्रवालाङ्कुरभूषणः॥ यक्षराश्चससपाणां दैत्यदानवयोरपि। वपुर्घारयते देवो भूयश्च बिलवासिनाम् ॥४३ व्याव्यसिहमुगाणां च तरक्ष्चुक्षपतित्रणाम्। उल्कृत्रव्यथालानां रूपाणि कुरुतेऽपि च ४४ हंसकाकमयुराणां कुकलासकसारसाम्। रूपाणि च बलकानां गुध्रचक्रांगयोरिप ४५ करोति वा स रूपाणि धारयत्यपि पर्वतम्। गोरूपं च महादेवो हस्त्यश्वोष्ट्रखराक्वातिः ४६ छागशार्दुलक्पश्च अनेकसृगक्पधृक्। अंडजानां च दिव्यानां वपुर्धारयते भवः ४७ दंडी छत्री च कुंडी च द्विजानां वारणस्तथा वण्युखो वै बहुमुखिस्त्रनेत्रो बहुशिषकः॥ ४८ अनेककदिपादश्च अनेकोद्रवक्त्रधृक्। अनेकपाणिपार्श्वेश अनेकगणसंवृतः॥ ऋषिगन्धवेद्वपश्च सिद्धचारणद्वपधुक्। भस्मपाण्डुरगात्रश्च चन्द्रार्धकृतभूषणः ॥ ५० अनेकरावसंघुष्टश्चानेकस्तुतिसंस्कृतः। सर्वभूतान्तकः सर्वः सर्वछोकप्रतिष्ठितः॥५१ सर्वलोकान्तरात्मा च सर्वगः सर्ववाद्यपि। सर्वत्र भगवान् क्षेयो हदिस्यः सर्वदेहिनाम् ५२

पावनानां पवनाशिनां वनाशानां अन्भक्षाणाम् ॥ २४ ॥ प्रपद्य प्रपन्नो भव ॥ २८ ॥ दुर्विज्ञेयः शास्रतोऽपि ज्ञातु- मशक्यः दुराधारः शास्त्रात् ज्ञातोऽपि मनसि धर्तुमशक्यः दुराबाधः ध्रियमाणोऽपि लयविक्षेपादिविष्ठैः संकटः । यतो दुरातकः दुष्टानि अंतकानि बंधकानि यस्मिन् विज्ञाभावेऽपि दुर्माद्यः दिव्यविषयवैवश्येन परवैराग्याभावात् सत्यपि वैराग्ये दुर्दश्यः आत्मनीव प्रकृताविष चेतसो लयस्य

संभवात् ॥ ३४ ॥ एवं निर्विशेषरूपस्य दुर्शेयत्वमुक्ता सविशेषमेव रूपमाह—यस्य रूपाण्यनेकानीत्यादिना ॥ ३५ ॥ दिवीकसैर्दिवैः ॥ ३८ ॥ अनुप्रहार्थमेव नीरूपस्यापि रूपधारणं न स्वतः ॥ ३९ ॥
ब्रह्मादिपुत्रिकान्तमस्यैव रूपमित्याह—ब्रह्मात्यादिना ४०
कृमा मत्स्य इति । अवतारान्तराणामुपळक्षणम् । प्रवाळाकुरभूषणो वसंतः तेन काळोऽप्ययमेवेत्यर्थः ॥ ४२ ॥

यो हि यं कामयेत्कामं यस्मिन्नर्थेऽच्यंते पुनः तत्सर्वे वेत्ति देवेशस्तं प्रपद्य यदीच्छसि ५३ नन्दते कुप्यते चापि तथा हुङ्कारयत्यपि। चक्री शूली गदापाणिमुंसली खङ्गपहिशी ५४ भूधरो नागमाँ की च नागकुण्डलकुण्डली। नागयक्षोपवीती च नागचमीत्तरच्छदः॥५५ हसते गायते चैव नृत्यते च मनोहरम्। वाद्यत्यपि वाद्यानि विचित्राणि गणैर्युतः ५६ वल्गते जुम्भते चैव रदते रोदयत्यपि। उन्मत्तमत्तरूपं च भाषते चापि सुस्वरः॥ ५७ अतीव हसते रौद्रस्रासयन्नयनैर्जनम्। जागात चैव स्विपिति हुम्भते च यथासुखम्॥ जपते जप्यते चैव तपते तप्यते पुनः। द्दाति प्रतिगृह्णाति युक्षते ध्यायतेऽपि च ५९ वेद्शिमध्ये तथा यूपे गोष्टमध्ये हुतादाने। दश्यते दश्यते चापिबालो वृद्धो युवा तथा६० कीडते ऋषिकन्याभिऋषिपत्नीभिरेव च। ऊर्ध्वकेशो महाशेफो नयो विकृतलोचनः ६१ गौरः श्यामस्तथा कृष्णः

पाण्डुरो धूमलोहितः।
विकृताक्षो विशालाक्षो
दिग्वासाः सर्ववासकः॥ ६२
अक्षप्रयाद्यकप्रय अतिक्षपाद्यक्षिणः।
अनाद्यस्तमजस्यान्तं वेत्स्यते कोऽस्य तस्वतः
द्विप्राणो मनो जीवो योगात्मा योगसंक्षितः
ध्यानं तत्परमात्मा च भावग्राह्यो महेश्वरः६४
वादको गायनश्चैव सहस्रशतलोचनः।

एकवक्त्रो द्विवक्त्रश्च त्रिवक्त्रोऽनेकवक्त्रकः

तद्भक्तस्तद्गतो नित्यं तिश्वष्ठस्तत्परायणः। भज पुत्र महादेवं ततः प्राप्स्यासि चेप्सितम्॥

जनन्यास्तद्वचः श्रुत्वा तदाप्रभृति शत्रुहन् मम भक्तिर्महादेवे नैष्ठिकी समपद्यत ॥ ततोऽहं तप आस्थाय तोषयामास शङ्करम्। पकं वर्षसहस्रं तु वामाङ्गुष्ठात्रविष्ठितः॥ ६८ एकं वर्षशतं चैव फलाहारस्ततोऽभवम्। द्वितीयं शीर्णपर्णाशी तृतीयं चाम्बुभोजनः६९ शतानि सप्त चैवाहं वायुभक्षस्तद् । ऽभवम्। एकं वर्षसहस्रं तु दिव्यमाराधितो मया॥७० ततस्तुष्टो महादेवः सर्वलोकेश्वरः प्रभुः। पकभक्त इति ज्ञात्वा जिज्ञासां कुरुते तदा७१ शक्रकपं स कृत्वा तु सर्वेदेवगणेर्वृतः। सहस्राक्षस्तदा भूत्वा वज्रपाणिमहायशाः ७२ सुधावदातं रक्ताक्षं स्तब्धकणं मदोत्कटम्। आवे ितकरं घोरं चतुर्देष्ट्रं महागजम् ॥ ७३ समास्थितः स भगवान् दीप्यमानः खतेजसा काजगाम किरीटी तु हारकेयूरभूषितः॥७४ पाण्डुरेणातपत्रेण ध्रियमाणेन सूर्धनि। संव्यमानोऽप्सरोभिश्च दिव्यगन्धर्वनादितैः॥ ततो मामाह देवेन्द्रस्तु एस्तेऽहं द्विजोत्तम। वरं वृणी व्य मत्तस्त्वं यत्ते मनिस वर्तते ॥७६

राकस्य त वचः श्रुत्वा नाहं प्रीतमनाऽभवम् अञ्चवंश्च तदा हृष्टो देवराजामिदं वचः ॥ ७७ नाहं त्वनो वरं कांक्षे नान्यस्मादिष दैवतात महादेवाहते सौम्य सत्यमेतद्भवीमि ते ॥ ७८ सत्यं सत्यं हि नः राक्ष वाक्यमेतत्स्वानिश्चितम् न यन्महेश्वरं सुकत्वा कथांऽन्या मम रोचते॥

नन्दते आनन्दयते कुप्यते कोपं करोति मित्रामित्ररूपेणाप्यय-मेवानुगृह्णाति निगृह्णाति चेत्यर्थः ॥५४॥ भूधरः शेषनागः ॥ ५५ ॥ महाशेफो महालिंगः ॥ ६१ ॥ सर्ववासकः सर्व-स्याच्छादकः ॥ ६२ ॥ अरूपस्य निष्कलस्य आद्यरूपस्य मायाविनः अतिरूपस्य नानाकार्याकारस्य आद्यरूपिणो हिरण्यर्गमस्य अनाद्यं कारणशून्यम्। अजस्य अन्तं को वेद न कोडपीत्यर्थः, तस्य नाशकामावादन्तो नास्तीत्यर्थः ६३अयमेव प्रत्यगात्मेत्याह – हृद्गिति । अत्र हृदादिशब्दैः क्रमेणा-अस्यगात्मेत्याह – हृद्गिति । अत्र हृदादिशब्दैः क्रमेणा-अस्यगात्मेत्याह नहाति । अत्र हृदादिशब्दैः क्रमेणा-अस्यगात्मेत्याहना आनन्दमयः स एव योगसंज्ञितो योगी युक्तः ग्रुद्धस्त्ववदार्थं इत्यर्थः । ध्यानं योगः तत्वरं ग्रुद्धस्त्वं-

पदार्थावसानम्। महेश्वरः मायावी तत्पदार्थः।भावेन सूक्ष्मया चेतोवृत्त्या प्राह्यः। किं ह्यत्वेन-नेत्याहः। आत्मा प्रत्यप्रूप इत्यर्थः। एतेनायमात्मा ब्रह्मित महावाक्यार्थो दर्शितः ६४ ब्रह्मदाशा ब्रह्मदासा इत्यादिश्रुतेर्थमाह—वादक इति। वादकादिः सर्वोऽपि जीवो ब्रह्मवेत्यर्थः। एकवक्त्रः आनन्द-मुक् चेतोमुखः प्राह्मस्तृतीयः पाद इत्यर्थः। द्विवक्त्रः लिंगदेहो जीवश्वेति द्वे वक्त्र मुख्याहके यस्य स तैजसः त्रिवक्त्रः स्थूलदेहेन सार्द्धे पूर्वे द्वे चेति त्रीणि वक्षाणि यस्य स विश्वः अनेकवक्षको विराट् स एव सहस्रं शतानि लक्षं अनन्तामिति यावत्। तावन्ति लोचनानि यस्य ॥६५॥ एकभक्तः मुख्यो भक्तः॥ ७१॥ अभवं संधिरार्षः ॥ ७७॥

पशुपतिवचनाद्भवामि सद्यः कृमिरथवा तरुरप्यनेकशाखः। अपञ्जपतिवरप्रसादजा मे त्रिभुवनराज्यविभूतिरप्यानिष्टा ॥८० जन्म श्वपाकमध्येऽ-पि मेऽस्तु हरचरणवन्दनरतस्य मा वाऽनीश्वरभक्तो भवानि भवनेऽपि शक्रस्य वाय्वम्बुभुजोऽपि सतो नरस्य दुः सक्षयः कुतस्तस्य। भवति हि सुरासुरगुरौ यस्य न विश्वेश्वरे भक्तिः॥ ८२ अलमन्याभिस्तेषां कथाभिरप्यन्यधर्मयुक्ताभिः येषां न क्षणमपि रुचितो हरचरणस्मरणविच्छेदः॥ हरचरणनिरतमतिना भवितव्यमनाज्वं युग प्राप्य। संसारभयं न भवति हरभक्तिरसायनं पीत्वा ॥ ८४॥ दिवसं दिवसार्धं वा मुहूर्त वा स्रणं लवम्। न ह्यलभ्धप्रसादस्य भक्तिभैवति शङ्करे॥ अपि कीटः पतङ्गो वा भवेयं राङ्कराज्ञया। न तु शक त्वया दत्तं त्रैलोक्यमपि कामये ८६ श्वाऽपि महेश्वरवचना-द्भवामि स हि नः परः कामः।

त्रिदशगणराज्यमापे खलु नेच्छा**≆**यमहेश्वराञ्चत्तम्॥ ८७ ॥ न नाकपृष्ठं न च देवराज्यं न ब्रह्मलोकं न च निष्कलत्वम्। न सर्वकामानिखळान् वृणोमि हरस्य दासत्वमहं वृणोमि।। ८८॥ यावच्छशाङ्कधवलामलबद्धमौलि-र्ने प्रीयते पशुपतिभगवान्ममेशः। तावजारामरणजन्मशताभिघातै-दुःखानि देहविहितानि समुद्रहामि दिवसकरशशाङ्कवान्हिदीप्तं त्रिभुवनसारमसारमाद्यमेकम्। अजरममरमप्रसाद्य रुद्रं जगति पुमानिह को लभेत शान्तिम् यदि नाम जन्म भूयो भवति मदीयैः पुनदींबैः। तर्सिम्सतिसमन् जनमानि भवे भवेनमेऽश्रया भक्तिः॥ ९१॥ शक्र उवाच।

कः पुनर्भवने हेतुरीशे कारणकारणे। येन शर्वादतेन्यस्मात्प्रसादं नाभिकांक्षसि ९२ उपमन्युरुवाच।

सद्सद्यक्तमव्यक्तं यमाहुद्रह्मवादिनः। नित्यमेकमनेकं च वरं तस्माद्धणीमहे ॥ ९३

पशुपतिवचनादित्यादेर्गन्थस्य तात्पर्यम्—परमकारणस्य भगवतो महादेवस्यानुमहे सित तिर्यग्योनिप्राप्ताविप भयं नास्ति यथा काकस्य भुशुंडस्य । इंद्रेण तु स्वयं नष्टप्रायेण दत्तं त्रेलोक्यराज्यमिष महाभयजनकं यथा नहुषस्येति ॥ ८०॥ मा वा मैव भवानि भूयासम् ॥ ८०॥ अना- जैवं वक्रं युगं कलियुगम् ॥ ८४॥ असारं नास्ति सारो यस्मादन्यः केवलानन्द इत्यर्थस्तम् ॥ ९०॥ क इति । ईशै ईशस्य भवने सत्तायां को हेतुः का युक्तिः । ईशि ईशस्य भवने सत्तायां को हेतुः का युक्तिः । ईशिसत्वे प्रमाणं नास्तीत्यर्थः । तत्र हेतुः —कारणकारणे इति । कारणं हि कलशस्य कपालकुलालादिवत् जगतः परमाणु- महिश्वरादिकं वा त्रिगुणात्मकं प्रधानं वा क्षीरादिवजगदा- कारण परिणममाणं ताहशकार्यद्वाराऽनुमातुं शक्यम् । कारणकारणं तु न क्षवित्प्रसिद्धं नापि कल्पायतुं शक्यं कारणकल्पनयैव अर्थापत्तिपरिक्षयादिति भावः। पुनःशब्दो वाक्यालं ल्पनयैव अर्थापत्तिपरिक्षयादिति भावः। पुनःशब्दो वाक्यालं-

कारे। सप्तमी षष्ट्यर्थे, भवने इति भावे ल्युट। येन यतो हेतीः शर्वात् श्र्णाति हिनस्ति प्रलयकाले क्रत्सं संहरति तस्मात्। वरं कांक्षति तस्मात् दाह्रोपशांत्ये वन्हिमिव संहर्तारं वरार्थ-माराध्यन् मूढोऽसीति भावः॥ ९२॥ एतद्द्वयत्युपमन्युः सदसदिति। सदिति प्रवाहानादित्वं मीमांसकम-तम्। असदिति ग्रन्थां माध्यमिकमतं व्यक्तं परमाणवः तार्किकमतं अव्यक्तं प्रधानं सांख्यमतं एतच्चतुष्कमिष् यदिभिन्नमाहुः तत् नित्यं अविनाशि एकं असंहतं परमाशि-वाख्यम्। अनेकं कार्यकारणात्मकं तस्माद्धरं वृणीमहे। अयं भावः—यथा बीजशक्तिं लितं अंकरकांडस्कंधशाखापल्लव-पत्रपुष्पफलबीजान्तं विकार उत्पात्तप्रलयवान् तस्य च प्रकृतिरेका नित्या सर्वविशेषश्रत्या मृद्दित सा च बीजशकत्य-स्पृष्टाऽनेकरूपा च भवति। एवं अव्यक्तादिकं सर्वे बीजा-दिस्थानीयं यत्र लीयते तत्परमशिवाख्यं तत्त्वं कारणकारण-मस्तीति न तदपन्होतुं शक्यिमिति॥ ९३॥

अनादिभध्यपर्यन्तं ज्ञानैश्वर्यमिचिन्तितम् । अत्मानं परमं यस्माद्वरं तस्माद्वृणीमहे ॥ ९४ पेश्वर्यं सकलं यस्माद्वुत्पादितमध्ययम् । अवीजाद्वीजसंभूतं वरं तस्माद्वृणीमहे ॥ ९५ तमसः परमं ज्योतिस्तपस्तद्वृत्तिनां परम् । यं ज्ञात्वा नानुशोचिन्त वरं तस्माद्वृणीमहे९६ भृतभावनभावश्चं सर्वभृताभिभावनम् । सर्वगं सर्वदं देवं पूजयामि पुरन्दर् ॥ ९७ हेतुवादैर्विनिर्भुक्तं सांख्ययोगार्थदं परम् । यमुपासंति तत्त्वज्ञा वरं तस्माद्वृणीमहे ॥ ९८ मध्वन्मध्वात्मानं यं वदंति सुरेश्वरम्।

सर्वभूतगुरुं देवं वरं तस्माद्वृणीमहे ॥ १९
यत्पूर्वमस्जद्देवं ब्रह्माणं लोकभावनम् ।
अण्डमाकाशमापूर्य वरं तस्माद्वृणीमहे ॥२००
अग्निरापो निलः पृथ्वी खं बुद्धिश्च मनो महान्
स्रष्टा चैषां भवेद्योन्यो बूहि कः परमेश्वरात १
मनो मतिरहंकारस्तन्मात्राणीन्द्रियाणि च ।
बूहि चैषां भवेच्छक्र कोन्योस्ति परमं शिवात
स्रष्टारं भुवनस्येह वदन्तीह पितामहम् ।
आराष्य स तु देवेशमञ्जते महतीं श्रियम्॥३
भगवत्युत्तमैश्वर्यं ब्रह्मविष्णुपुरोगमम् ।
विद्यते वै महादेवाद्वृहि कः परमेश्वरात् ॥ ४

अचिन्तितं चिन्तया निर्वृतं शेयं ईशितव्यं च ताभ्यां रहितं स्वरूपभूतमेव ज्ञानिश्वर्यम्। परमं च आत्मानं यस्मात्तमाहुर्वहा-वादिनोऽतस्तस्माद्धरं ऋणीमहे। इतरत् ज्ञानैश्वर्यं त्वनात्मभूत-मित्यर्थः ॥९४॥ एतदेवाह-पेश्वर्यामिति । बीजं माया-शक्त्यवाच्छित्रं चैतन्यं तस्माजातं सकलं ऐश्वर्यं बीजसंभूतं ईशोशितंव्यसापेक्षम् । तचाव्ययं संसारप्रवाहाविच्छेदात् अत एतत् यस्मात् शिवात् अवीजात् वीजादन्यस्मान्मृत्सामान्य-स्थानीयात् अनुत्पादितं तस्मादीश्वरप्रासस्तुरीय इति श्रुति-प्रसिद्धात् वरं वृणीमहे। तथा च श्रुतौ-सर्वे ह्येतद्रह्मायमात्मा ब्रह्मोति। समष्टिन्यष्टिब्रह्मणी उपिक्षिप्य स्थूलसूक्ष्मकारणोपाधि-स्विसामान्यात्। व्यष्टौ समाष्टिमन्तर्भाव्य विश्वतैजसप्राज्ञान् चतु-ष्पद आत्मनः त्रीन्पादान्निरूप्य प्राज्ञं तृतीयं पादं प्रक्रम्य-एष सर्वेश्वर एष सर्वज्ञ एषोन्तर्याम्येष योनिः सवस्य प्रभ-ब्राप्ययो हि भूतानामिति प्राज्ञस्यैवं योन्यपरपर्यायं बीजत्व-मुक्तम् । तथा चतुर्थे पादं अवीजं सर्वोपाच्युपहितभिन्नं पंच-द्वितिमितिशेषणैः पृथादर्शयति श्रुतिः- नान्तः प्रशं न वहिः-प्रज्ञानिभयतः प्रज्ञं न प्रज्ञं न प्रज्ञाघनं अदृष्टमञ्चव-हीर्यमग्रं सिमलक्षणमचिन्त्यमब्यपदेश्यं एकात्मप्रत्ययसारं प्रवं-'सीपश्चर्य शिवृमद्वेतं चतुर्थं मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेयः' इति। -अने जिलंचनीन्यायेन षडुपहितचैतन्यानि षडुपाधयश्च तेषां मध्याम् मान्ताः प्रज्ञामिति समाष्टिस्क्षमोपाध्युपाहितस्य सूत्रा-प्रमानिक्ति। ने वहिः प्रज्ञामिति विराजः नोभयतः प्रज्ञ-मिस्पारमन् निष्कललं सकलतं च जानत ईश्वरस्य। न प्रज्ञ-मिति विशेषविज्ञानवतो विश्वस्य नाप्रज्ञमिति प्रज्ञभिन्नत्वेऽपि निम्हिल्या ने प्रज्ञानघनमिति प्राज्ञस्य। तथा अह-क्षिति सबै द्वियामानस्य विराडपाधेः अन्यवहार्यामिति वाचि-क्षित्र स्ट्राप्ताचेः। अप्राह्ममिति योगिप्राह्मस्य ईश्व-भाकित्सल्यस्यमिति जिरःपाण्यादिलक्षणवतो ।विश्वोपाधेः अचिन्स्यामिति,चिन्त्रनमात्रजिर्वतस्य तैजसोपाघः । अन्यपदे-

रथमिति अहमज्ञ इति व्यपदेशाईस्य ज्ञानस्य प्राज्ञोपाधेश्व निरासः। एकात्मप्रत्ययसारमिति षण्णामुपहितानां प्रपंचोपशम इति षणामुपाधीनां अद्वैतमिति सर्वेषां निरासः। शिवं सर्व-वाधावधिभूतमानन्दमात्रं परिशिनष्टि तस्माद्युक्तमुक्तं सकल-मैश्वर्ये अवीजाद्नुत्पादितं वीजसंभूतं चेति। तस्मात्कारणकार-णस्य शिवस्य सत्त्वे युक्तिः श्रातिश्व प्रमाणमस्तीति भावः ९५ एवमीशस्य कारणकारणत्वं निरूप्य इदानीं कारणत्वं कार्यत्वं च निरूपयति-भूतभावनेत्यादिना। भूतानां खादीनां जीवानां च भावनं रचनं भावमभिप्रायं सर्वज्ञं सर्वज्ञार्ति चत्यर्थः ९७ यत्पुनरक्तं ईशसत्तायां को हेतुरिति तत्राह-हे-तिवति। कारणात्माऽपि श्रुतिं विना युक्तिमात्रेण न सिघ्यति किंपुनः कारणकारणामित्याशयः। सांख्ययोगयोः सम्यगालोचनं सांख्यं वृत्तिनिरोधाःयोगस्तयोरर्थः प्रयोजनं तत्त्वसाक्षात्कार-स्तत्प्रदं अत एव उपास्यम् ९८ मघवतस्तवैव आत्मानं जीवा-नामन्तरात्मानमित्यर्थः। मघवात्मानमिति वर्णलोप आर्षः नान्तमेव वा प्रातिपदिकम् ॥ ९९ ॥ यत् वस्तु मृत्स्थानीयं तदेव आकाशं बीजभूतमव्याकृतं आपूर्य खसत्तया व्याप्य तद्वारा पाञ्चभौतिकं अण्डं ब्रह्माण्डं सृष्ट्वा तदन्तर्बह्माणमसृजंदि-त्यन्वयः॥ २००॥ अण्डसृष्टिक्रममेवाह—अशिरिति। अग्न्यादिशब्देरत्र । पञ्च तन्मात्राणि शब्दतन्मात्रादीनि सूक्ष्म-भूतान्युच्यन्ते। बुद्धिरित्यहंकारः। मन इत्यव्यक्तं, एषां अण्डो-पादानभूतानाम्॥१॥ यत्र मनःशब्दितमव्यक्तमुक्तं तदेव मह-च्छाब्दिता मतिरहङ्कारादिकं च तदेवेत्यर्थः। एषां मनआदीनां परमं परायणं यः भवेत् स शिवादन्यः कोऽस्तीति योजना। यथा बीजशक्त्युपहिता मृदेव बृक्षः एवमज्ञानशक्त्युपहितः ।शिव एव सर्वे अतो बुक्षस्य मृदिव सर्वस्य शिव एव परायणमपीति भावः ॥२॥ ब्रह्मादिष्वपि जगत्कर्तृत्वासिद्धिः शिवप्रसादाय-तैवत्याह सष्टारमिति। एतन भौतिकार्थस्रष्टृत्वमपि शिवस्यैवेति दर्शितम् ॥ ३ ॥

दैत्यदानवमुख्यानांमाधिपत्यारिमर्दनात्। कोऽन्यः शक्रोति देवेशाहितेः संपादितुं सुतान् दिकालसूर्यतेजांसि ग्रहवाय्विन्दुतारकाः। विद्धि त्वेते महादेवाड्राहि कः परमेश्वरात ॥६ अथोत्पत्तिविनाशे वा यज्ञस्य त्रिपुरस्य वा। दैत्यदानवमुख्यानामाधिपत्यारिमर्दनः॥ कि चात्र बहुभिः स्कैहेंतुवादैः पुरन्दर। सहस्रनयमं दृष्टा त्वामेव सुरसत्तम ॥ पुजितं सिद्धगन्धवैदेवैश्च ऋषिभिस्तथा। देवदेवप्रसादेन तत्सर्वं कुशिकोत्तम ॥ अव्यक्तमुक्तकेशाय सर्वगस्येदमात्मकम्। चेतनाचेतनाचेषु शक्र विद्धि महेश्वरात्॥ १० अवाद्येषु महान्तेषु लोकालोकान्तरेषु च। द्वीपस्थानेषु मेरोश्च विभवेष्वन्तरेषु च भगवन्मघवन्देवं वदन्ते तत्त्वदार्शनः। ११ यदि देवाः सुराः शक पर्यन्त्यन्यां भवाकृति कि न गच्छन्ति शरणं मर्दिताश्चासुरैः सुराः। अभिघातेषु देवानां सयक्षोरगरक्षसाम्॥ १३ परस्परविनाशेषु खस्थानैश्वर्यदो भवः। अन्धकस्याथ शुक्रस्य दुन्दुभेर्महिषस्य च १४

यक्षेन्द्रबलरक्षःसु निवातकवचेषु च। वरदानावघाताय ब्राहि को उन्यो महेश्वरात् १५ सुरासुरगुरोर्वक्त्रे कस्य रेतः पुरा हुतम्। कस्य वाऽन्यस्य रेतस्त द्येन हैमो गिरिः कृतः दिग्वासाः कीर्त्यते कोऽन्यो लोके कश्चोध्वरेतसः। कस्य चार्घे स्थिता कान्ता अनङ्गः केन निर्जितः ॥ ब्रहीन्द्र परमं स्थानं कस्य देवैः प्रशस्यते। इमशाने कस्य की डार्थ नृत्ते वा को मिभाष्यते कस्यैश्वर्य समानं च भूतैः को वाऽपि कीडते कस्य तुल्यबला देवगणाश्चेश्वयद्पिताः॥१९ घुष्यते हाचलं स्थानं कस्य त्रैलोक्यपूजितम्। वर्षते तपते कोऽन्यो ज्वलते तेजसा च कः कस्मादोषधिसंपत्तिः को वा धारयते वसु । प्रकामं कीडते को वा त्रैलोक्ये सचराचरे २१ ज्ञानसिद्धिकियायोगैः सेट्यमानश्च योगिभिः ऋषिगन्धर्वसिद्धेश्च विहितं कारणं परम् २२ कमयक्षित्रयायोगैः सेव्यमानः सुरासुरैः।

नित्यं कर्मफलैहींनं तमहं कारणं वदे।। २३

भगवाति एकैकगुणप्रधानोपाधीनां ब्रह्मविष्णुरुद्राणां स्रष्टुरि सर्वगुणोपाधौ तुर्यमूतौँ महेश्वरेऽपि यदुत्तममैश्वर्यं विद्यते तदपि महादेवादेव तेन प्राप्तमतः कस्तस्मात्परमेश्वरादन्य ईश्वरोऽस्तीति बूहि न कोऽप्यस्तीति भावः ॥ ४ ॥ दितेः सुतान् हिरण्योक्षादीन् संपादितुं ऐश्वर्येण योजयितुं दैत्यादीनां च यत्परपीडानुम्रहसामध्ये तत्सर्वभीश्वरायत्तमे-वेति भावः ॥ ५॥ यज्ञत्रिपुरयोद्दलतौ विनाशे च तथा दैत्यादीनामुपरि आधिपत्य एत्य जित्वा अरिमर्दनः परमें-श्वरादन्यः को इस्तीति पूर्वेण संबंधः ॥ आ किचोति। देव-प्रसादाइवैः पूजितं त्वां दृष्ट्वा बहुामिः सूक्तैः किमिति द्वयोः संबंधः ॥ ८॥ अठयक्तेति । एषु लोकेषु सर्वगस्य व्याप-कस्य इद्गात्मकं व्याप्यं कृत्स्नं दृश्यं चेतनाचेतनादि सजीवं नि विं आदिपदात् परोक्षं स्वर्गादि अहमर्थश्च देहेंद्रियादिः एतत्सर्वे भोग्यं महेश्वरात् महेश्वरानुप्रहात् अन्यक्तमुक्तकेशाय जीवाय जीवार्थ तस्य भोगाय भवतीति विद्धि हे शक अन्यक्तं अस्पष्टं यथा स्यात्तथा मुक्तः भ्रान्तितिरो-हितं नित्यमुक्तत्वमस्येत्यर्थः ।स चासौ केश इव केशः शिवांश इति अव्यक्तमुक्तकेशः। यत्किचिद्भोग्यं यः कश्चन जेतुः। शिवादेवाप्रोति नान्यो भवदादिस्तत्प्रद इति भावः ॥१०॥ एष्विति पदं व्याचष्टे-भुवाद्योखिति। भूरादिष्विति द्रष्टव्यं तेन भूर्भुवः खर्महः शाब्दिता लोकाः भूरिति वा अयं लोक

इलादिश्रुतिप्रसिद्धाः। तथा आलोकाः भूरिति वा आग्नेः भू-रिति वा ऋच इत्यादिश्रातिप्रसिद्धाः । तथा अंतराः भूरिति वै प्राण इत्याद्याः सूर्यचन्द्रब्रह्मान्नांतास्तेषु विभवेषु दिव्यप्रदेषु । अथ यदतः परो दिवो ज्योतिर्दीप्यते विश्वतः पृष्ठेषु सर्वतः पृष्ठेष्वनुतमेषूत्तमेषु लोकेष्विति श्रुतं ज्योतिःशन्दितं देवं वदंते तत्त्वदिशनो वैदिका इत्यर्थः सार्धः श्लोकः ॥ ११॥ भवा-कृतिं भवतुल्यां मूर्त्तिं शरणं तामेवेति शेषः ॥ १२ ॥ अमि-घातेषु युद्धेषु अन्योन्यं विनाशवत्सु ऐश्वर्यं नास्ति किंतु विनाश एवास्तीत्यर्थः । अतः खस्थाने वाडाभिलक्ष्य भव ऐश्व-र्यदो भवतीति भावः।।१३।। वरदानसहितोऽवघातोऽवमर्दनं तस्मै समर्थ इति शेषः ॥ १५ ॥ सुरेति । रुद्रस्य रेतो-वन्ही स्कन्न तेन च दूरीकृतं सत् कनकत्वं प्राप्तामिति पुराणा न्तरस्था कथा सूचिता ॥ १६॥ दिग्वासा इति विग्रहवतों ऽपि शिवस्य चरितं निरुपमं किमुताविग्रहस्ये ति शेषग्रन्थतात्पर्यम् ॥ १७ ॥ रमशाने द्वे अविमुक्ते मुक्ति-स्थाने अधिलोकं वाराणसी अध्यातमं भूघाणमध्ये कस्य क्रीडार्थे शास्त्रे क्लप्ते इति शेषः। १८। घुष्यते इति । अचलं कैलासम् ॥ २०॥ विहितं अज्ञातं सत् ज्ञापितं परं कारणं अव्यक्तस्यापि कारणम् ॥ २२ ॥ कर्मफलैः शरीरैस्तत्संब-न्धिभिः सुखदुः खैश्च हीनम्। अशरीरं वाव संतं न प्रियाप्रिये स्पृशत इति श्रुत्युक्तोयमर्थः ॥ २३ ॥ गुणिन ईश्वरात् पर स्थूलं स्क्ष्ममनीपम्यमग्राह्यं गुणगोचरम्।
गुणहीनं गुणाध्यक्षं परं माहेश्वरं पदम् ॥ २४
विश्वेशं कारणगुरुं लोकालोकान्तकारणम्।
भूताभृतमविष्यच जनकं सर्वकारणम् ॥ २५
सक्षरास्तरमन्यकं विद्याविद्ये कृताकृते।
धर्माधर्मी यतः शक्र तमहं कारणं वृवे ॥ २६
प्रत्यक्षमिह देवेन्द्र पश्य लिङ्गं भगाङ्कितम्।
देवदेवेन रुद्रेण सृष्टिसंहारहेतुना॥ २७
मात्रा पूर्वे ममाख्यातं कारणं लोकलक्षणम्।
नास्ति चेशात्परं शक्र तं प्रपद्य यदीच्लसि२८

प्रत्यक्षं ननु ते सुरेश विदितं संयोगिकिगोद्धवम् । त्रैलोक्यं सिक्तारिनर्गुणगणं ब्रह्मादिरेतोद्धवम् ॥ यद्धसेन्द्रहुताशिवण्णसिहता देवाश्च दैत्येश्वरा । नान्यत्कामसहस्रकिष्पतिधियः शंसन्ति ईशात्परम् ॥ तं देवं सचराचरस्य जगतो

श्रेष्ठं अत एव गुणहीनम् । तथापि अयस्कान्तन्यायेन गुणाध्यक्षं गुणानां नियामकं माहेश्वरं महेश्वरस्यापि पदं पदनीयम्। ईश्वरप्रास इति श्रुतेः ॥ २४॥ कारणस्य ईश्वरस्य गुरुं निय-न्तारं लोकश्च लोकान्तश्च तयोः कारणं अभूतं वर्तमानम् २५ अक्षरं जीवस्ततो प्यक्षरं शिवः स एवाक्षराक्षरं अव्यक्तं प्रधानं यत उपादानादक्षरादिकं भवति तमहं कारणं ब्रुवे २६ प्रत्यक्षमिति । लिंगं शिवमूर्तेर्जापकं विश्रहं भगेन अंकितं प्रत्यक्षं पश्य। पिंडिका लिंगाकारा जलधारा च भगाकारेति लौकिकं प्रत्यक्षम्। शास्त्रीयं प्रत्यक्षं तु श्रुतिः प्रामाण्यं प्रत्यनपे-क्षत्वात् तच पदं यद्विष्णोरुपमं निधायि तेन पासि गुह्यं नाम गोनामिति। अस्यार्थः -यत् यतो हेतोः विष्णोः पदं स्थानं प्रतिमेति यावत् ततः स्रयुपस्थं विष्णुर्योनिं कल्पयत्विति मंत्र-वर्णात् उपमं निकटे स्थित्वा माति वेष्टयतीत्युपमं कृत्वा निधायि निहितं अडभावर्छांदसः तेन हेतुना त्वं गोनां इंद्रि-याणां मध्ये यद्गोप्यमवाच्यमिन्द्रियं भगं लिंगं पासि रक्षसि तन्नाम च पासि । तत्रापि भगसंयोगात् भगवानिति नाम भारयसि लिंगरूपत्वाच लिंगमिति विवेकः। भगलिंगसमु-दायेऽपि लिंगमिति नाम च्छित्रिणो यांतीतिविलिंगसमवायादेव श्रीयं तम् भगांकितं लिंगं रहेण रहात्मनाविभूतम् ॥२०॥ एतदेव जिल्लाकि। मात्रेत्यादिना लोको भगलिंग-संयोगज़ो यस्मा ते तस्मादस्य कारणमपि तादृशमेवा-ग्रमेश्वमित्यर्थः। लक्षणं ज्ञापकम् ॥२८॥ प्रत्यक्षमिति ।

व्याख्यातवेद्योत्तमम्।
कामार्थां वरयामि संयतमना
मोक्षाय सद्यः शिवम्॥ २९
हेतुभिवां किमन्यस्तैरीशः कारणकारणम्।
न शुश्रम यदन्यस्य लिङ्गमभ्यचितं सुरैः॥३०
कस्यान्यस्य सुरैः सर्वेलिङ्गं मुक्त्वा महेश्वरम्
अर्च्यात्र्यं वा ब्रह्म यद्यस्ति ते श्रुतिः॥
यस्य ब्रह्मा च विष्णुश्च त्वं चापि सह दैवतैः।
अर्चयध्वं सद्मालिगं तस्माच्छ्रेष्ठतमो हि सः३२
न पद्मांका न चक्रांका न वज्रांका यतः प्रजाः
लिगांका च भगाङ्का च तस्मान्माहेश्वरी प्रजा

देव्याः कारणरूपभावजनिताः
सर्वा भगाङ्काः स्त्रियो
स्त्रिगेनापि हरस्य सर्वपुरुषाः
प्रत्यक्षचिह्नीकृताः।
योऽन्यत्कारणमीश्वराव प्रवदते
देव्या च यन्नाङ्कितम्।
त्रैलोक्ये सचराचरे स तु पुमान्
बाह्यो भवेद्दर्भतिः॥

३४

साधें संयोगलिंगोद्भवं भगलिंगयोः संयोगात्मकं यहिंगं तदु-द्भवं विकारो माया भगं निर्णं चैतन्यं तयोर्गणः समुदाय इंधरस्तत्सहितं सविकारनिर्भुणं त्रेलोक्यं ब्रह्मादीनां रतसा उद्भवो यस्य तत्त्रथा संधिराष्ट्रः। ननु मनोः प्राक् सांकल्पिकी सिंहस्तत अर्ध्व मेथुनी स्मर्यते तत्कथं ब्रह्मादिरतोद्भवामिति तत्राह-कामसहस्रकात्पतिधय इति । तत्रापि काम इच्छा तया सह संभूय इच्छावता ब्रह्ममहेंद्रगदिना पुरुषेण धियो-मात्राः पुत्रादयः काल्पता इति कामी योनिः कामी बीज-प्रद इति अस्ति लिंगोद्भवत्वामित्यर्थः। अतस्ते ब्रह्मादयोऽपि इंशाद्धगिलंगसंघातरूपात्परं कारणं स्वरूपमात्रं न शंसन्ति असंधिरार्षः फलितमाह-तमिति ॥ २९॥ शिष्टैरभ्यचे-नीयलादिप लिंगस्य कारणत्वमित्याह-हेतुमिरित ३० उक्तमर्थं निगमयति—नेति । ननु भगलिंगवत् पद्मचक-वज्राणां शरीरावयवत्वाभावात्तदंकितत्वं प्रजासु असक्तमेव कथं निषिध्यते इति चेत् श्रुणु। एवं हि पुराणांतरे उपाख्या-यते कामं वध्वा दिगंबर भवानिशे भिक्षामटाति सति कदा-विद्याषिपत्न्या पतत्वतत्तव लिंगमप्रच्छादितामिति शिवस्य लिंगं पतितं तेन च त्रैलोक्ये व्याकुलीकृते सति विरकामप्रतप्तया देव्या योनिरूपं गृहीत्वा ताल्लिक्षं रुद्धमिति तेन तथारपि पद्मादिवत्प्रथम्भूतत्वाविशेषात्तदंकिता प्रजा माहेश्वर्येव अयं च भङ्गालिज्ञयोः पृथग्भावः शूलं शूलाद्वि-निष्कृष्येतिवददोषः अन्यथा निर्लिङ्गत्वमन्यजन्यत्वं वा प्रजाया आपयेतेति दिक् ॥ ३३ ॥

पुंलिगं सर्वमीशानं स्त्रीलिंगं विद्धि चाप्युमाम् द्वाभ्यां तनुभ्यां द्याप्तं हि चराचरिमदं जगत् तस्माद्धरमहं कांश्रे निधनं वाऽपि कौशिक। गच्छ वा तिष्ठ वा शक्त यथेष्टं बलसुद्दन ॥ ३६ काममेष वरो मेऽस्तु शापो वाऽथ महेश्वरात् न चान्यां देवतां कांश्रे सर्वकामफलामिप ३७ पवसुक्तवा तु देवन्द्रं दुःखादाकुलितेन्द्रियः। न प्रसीदित मे देवः किमेतिदिति चिन्तयन्॥

अथापस्यं क्षणेनैव तमेवैरावतं पुनः। इंसकुन्देन्दुसदशं मृणालरजतप्रभम्॥ ३९ वृषरूपघरं साक्षात क्षीरोदिमिव सागरम्। क्रुच्णपुच्छं महाकायं मधापिङ्गललोचनम् ४० वज्रसारमयैः श्रंगेनिष्टप्तकनकप्रभैः। सुतक्षिणेर्भृदुरक्ताग्रैरुतिकरन्तमिवावनिम् ॥४१ जाम्बूनदेन दाम्ना च सर्वतः समलंकृतम्। सुवक्त्रखुरनासं च सुकर्णं सुकटीतटम्॥ ४२ सुपार्श्व विपुलस्कन्धं सुरूपं चारुदर्शनम्। ककुदं तस्य चाभाति स्कंधमापूर्य धिष्ठितम्॥ तुषारिगिरकूटाभं सिताम्रशिखरोपमम्। तमास्थितश्च भगवान् देवदेवः सहोमया ४४ अशोभत महादेवः पौर्णमास्यामिवोडुराद्। तस्य तेजोभवो वन्हिः समेघः स्तनियत्नुमान् सहस्रमिव स्याणां सर्वमापूर्य धिष्ठितः। इश्वरः सुमहातेजाः संवतंक इवानलः॥ ४६ युगान्ते सर्वभूतानां दिधक्षुरिव चोद्यतः। तेजसा तु तदा व्याप्तं दुनिरीं क्यं समन्ततः॥ पुनरुद्धिग्रहृद्यः किमेतदिति चिन्तयम्। मुहूर्तिमिव तत्तेजो व्याप्य सर्वा दिशो दश ४८ प्रशान्तं दिश्च सर्वासु देवदेवस्य मायया । अथापश्यं स्थितं स्थाणुं भगवन्तं महेश्वरम्॥४९ नीलकण्ठं महात्मानमसक्तं तेजसां निधिम्। अष्टाद्शभुजं स्थाणुं सर्वाभरणभूषितम्॥५० शुक्राम्बरधरं देवं शुक्रमाल्यानुलेपनम्। शुक्रध्वजमनाधृष्यं शुक्रयश्रोपवीतिनम् ॥५१ गायद्भिर्नृत्यमानैश्च वादयद्भिश्च सर्वशः। वृतं पार्श्वचरेदिं व्येरातमतुल्यपराक्रमेः॥ बालेन्दुमुकुटं पाण्डुं शरचन्द्रमिवोदितम्।

त्रिभिनेत्रैः कुतोद्योतं त्रिभिः सूर्येरिवोदितैः॥ अशोभतास्य देवस्य माला गात्रे सितप्रभे। जातरूपमयैः पद्मैप्रंथिता रत्नभूषिता ॥ मुर्तिमन्ति तथाऽस्त्राणि सर्वतेजोमयानि च। मया द्यानि गोविन्द भवस्यामिततेजसः॥ इन्द्रायुधसवर्णामं धनु तस्य महात्मनः। पिनाकमिति विख्यातमभवत्पन्नगो महान् ॥ सप्तराधि महाकायस्तीक्षणदंष्ट्रो विषोठबणः। ज्यावेष्टितमहात्रीवः स्थितः पुरुषवित्रहः ५७ शरश्च सूर्यसंकाशः कालानलसमद्यतिः। पतदस्त्रं महाघोरं दिव्यं पाशुपतं महत्॥ ५८ अद्वितीयमनिर्देश्यं सर्वभूतभयावहम्। सस्पृतिकं महाकायं विस्जन्तिमवानलम्॥ प्कपादं महादंष्ट्रं सहस्रशिरसोद्रम्। सहस्रभुजजिह्नाक्षमुद्गिरन्तमिवानलम्॥ ६० ब्राह्मानारायणाचैन्द्रादाग्नेयाद्पि वारुणात्। यद्विशिष्टं महाबाहो सर्वशस्त्रविघातनम्॥६१ येन तिचिपुरं दग्ध्वा श्रणाद्धस्मीकृतं पुरा। शरेणैकेन गोविन्द महादेवेन लीलया॥ ६२ निर्देहत च यत्कृत्सं त्रेलोक्यं सचराचरम्। महेश्वरभुजोत्सृष्टं निमेषार्थान्न संशयः॥ ६३ नावध्यो यस्य लोकेस्मिन् ब्रह्मविष्णुसुरेष्वपि तदहं दष्टवांस्तत्र आश्चर्यमिद्मुत्तमम् ॥ ६४ गुह्यमस्त्रवरं नान्यत्ततुल्यमधिकं हि वा। यत्तच्छ्लमिति ख्यातं सर्वलोकेषु शूलिनः॥ दारयेद्यां महीं कृत्स्नां शोषयेद्वा महोद्धिम्। संहरेद्वा जगत्कृत्सं विस्षष्टं शूलपाणिना ६६ यीवनाश्वो हतो येन मान्धाता सबलः पुरा चक्रवर्ती महातेजास्त्रिलोकविजयी नृपः॥६७ महाबलो महावीर्यः शक्रतुल्यपराक्रमः। कर खेनैव गोविन्द लवर्णस्येह रक्षसः ॥ ६८ तच्छ्लमतितीक्षणात्रं सुभीमं लोमहर्षणम्। त्रिशिखां भुकुर्दि कृत्वा तर्जमानमिव स्थितम् विध्मं सार्विषं कृष्णं कालस्यीमवोदितम्। सर्पहस्तमनिर्देश्यं पाशहस्तमिवान्तकम् ७० हष्ट्वानास्म गोविन्द तदस्रं रुद्रसन्निघौ परशुस्तीक्ष्णधारश्च दत्तो रामस्य यः पुरा ७१

समेघ इति मेघादीन् व्याप्य स्थित इत्यर्थः ॥४५॥ भूताना-मिति कमाणे षष्ठी ॥४६॥ शुक्रुष्वजं शुक्रवृषभध्वजम्॥५१॥ अक्षाणि अष्टादशभुजस्थानि तावन्त्यवायुधानि तेषां मध्ये धनुःशरौ शूलसपौँ परशुश्च कण्ठोक्ताः । खट्वांगखन्नचर्म-पाशांकुशडमरुगदाशक्तिभिन्दिपालतोमरमुसलमुद्ररादीनि गृथासंभवं प्रन्थान्तरतोऽवगम्यानि ॥ ५५॥ सहादेवेन तुष्टेन क्षत्रियाणां क्षयंकरः। कार्तवीयों हतो येन चक्रवर्ती महामुधे॥ ७२ त्रिःसप्तकृत्वः पृथिवी येन निःक्षत्रिया कृता। जामदृश्येन गोविन्द रामेणाक्षिष्टकर्मणा ७३ द्रिधारः सुरौद्रास्यः सर्पकण्ठाग्रधिष्ठितः। सभवच्छ्लिनोऽभ्याशे दीप्तवन्हिशतोपमः॥

वसंख्येयानि चास्त्राणि तस्य दिव्यानि घीमतः। प्राधान्यतो मयैतानि कीर्तितानि तवानघ॥

७५ सव्यदेशे तु देवस्य ब्रह्मा लोकपितामहः। दिव्यं विमानमास्थाय हंसयुक्तं मनोजवम्॥ वामपार्श्वगतश्चापि तथा नारायणः स्थितः। वैनतेयं समारुह्य शङ्खचकगदाधरः॥ स्कन्दो मयुरमास्थाय स्थितो देवयाः समीपतः शक्तिघण्टे समादाय द्वितीय इव पावकः॥ पुरस्ताचैव देवस्य नान्दि पश्याम्यवस्थितम्। शूलं विष्टभ्य तिष्ठन्तं द्वितीयमिव शङ्करम् ७९ स्वायंभुवाद्या मनवो भृग्वाद्या ऋषयस्तथा। शकाद्या देवताश्चेव सर्व एव समभ्ययुः॥ ८० सर्वभूतगणाश्चेव मातरो विविधाः स्थिताः। तेऽभिवाद्य महात्मानं परिवाय समंततः ८१ अम्तुवन्विवधैः स्तोत्रैर्महादेवं सुरास्तदा। ब्रह्मा भवं तदाऽस्तौषीद्रथन्तरमुदीरयन्॥८२ ज्येष्ठसास्रा च देवेशं जगौ नारायणस्तदा ८३ गुणन्त्रह्म परं शकः शतरुद्रियमुत्तमम्। ब्रह्मा नारायणश्चेव देवराजश्च कौशिकः॥ ८४ अशोभन्त महात्मानस्त्रयस्त्रय इवाग्नयः। तेषां मध्यगतो देवो रराज भगवाञ्चिवः ८५ शरदभाविनिर्भुक्तः परिधिख इवांशुमान्। अयुतानि च चन्द्राकीनपश्यं दिवि केशव८६ ततोऽहमस्तुवं देवं विश्वस्य जगतः पतिम्। उपमन्युरुवाच।

नेमा देवाधिदेवाय महादेवाय ते नमः ८७ शक्रकपाय शक्राय शक्रवेषधराय च। नमस्ते वज्रहस्ताय पिङ्गलायारुणाय च॥ ८८ पिनाक्रपाणये नित्यं शङ्कश्रूलधराय च। नमस्ते कृष्णवासाय कृष्णकुञ्जितमूर्धजे॥ ८९ कृष्णाजिनोत्तरीयाय कृष्णाष्टामेरताय च। गुक्रवणीय गुक्राय गुक्राम्बरधराय च॥ ९० शुक्रभस्मावलिप्ताय शुक्रकर्मरताय च। नमोऽस्तु रक्तवणीय रक्ताम्बरधराय च ॥९१ रक्षध्वजपताकाय रक्तस्रग चुलेपिने। नमोऽस्तु पीतवर्णाय पीताम्बरधराय च॥९२ नमोऽस्तू चिछ्तचछत्राय किरीटवरधारिणे। अर्घहारार्धकेयूर अर्धकुण्डलकार्णेने॥ नमः पवनवेगाय नमो देवाय वै नमः। सुरेन्द्राय मुनीन्द्राय महेन्द्राय नमोऽस्त ते९४ नमः पद्मार्धमालाय उत्पलैमिश्रिताय च। अधंचन्द्रनलिप्ताय अर्धस्रगनुलेपिने॥ नम आदित्यवक्त्राय आदित्यनयनाय च। नम आदित्यवर्णाय आदित्यप्रतिमाय च ९६ न्मः सोमाय सौम्याय सौम्यवक्त्रधराय च सौम्यद्भपाय मुख्याय सौम्यदंष्ट्राविभूषिणे ॥ नमः श्यामाय गौराय अर्धपीतार्धपाण्डवे। नारीनरशरीराय स्त्रीपुंसाय नमोऽस्तु ते॥९८ नमा वृषभवाहाय गजेन्द्रगमनाय चः। दुर्गमाय नमस्तुभ्यमगम्यागमनाय च ॥ नमोऽस्तु गणगीताय गणवृन्द्रताय च। गणाज्यातमागाय गणिनत्यवताय च ॥ ३०० नमः श्वेताभ्रवणीय संध्यारागप्रभाय च। अनुहिष्टाभिधानाय स्वरूपाय नमोऽस्तु ते ॥१ नमो रक्तात्रवासाय रक्तसूत्रधराय च। रक्तमालाविचित्राय रक्ताम्बरधराय् च॥ मणिभूषितसूर्घाय नमश्चनद्रार्घभूषिणे। विचित्रमणिमुर्घाय कुसुमाष्ट्रधराय च ॥ नमोऽश्मिमुखनेत्राय सहस्रशशिलोचने। अग्निरूपाय कान्ताय नमोऽस्तु गहनाय च॥४ खचराय नमस्तुभ्यं गोचराभिरताय च। भूचराय भुवनाय अनन्ताय शिवाय च॥ ५ नमो दिग्वाससे नित्यमधिवासस्वाससे। नमो जगन्निवासाय प्रतिपत्तिसुखाय च नित्यमुद्धसुकुटे महाकेयूरधारिणे। सर्पकंठोपहाराय विचित्राभर्णाय च नमिस्त्रनेत्रनेत्राय सहस्रदातलोचने। स्त्रीपुंसाय नपुंसाय नमः सांख्याय योगिने ८

स्थन्तरज्येष्ठे सामनी ॥८२॥ शुक्कं कर्म हिंसारहितो ध्याना-दिवर्मः ॥ ९१॥ मिश्रिताय मिश्रितमालाय ॥ ९५॥ आधिवासेन पुष्पादिवासनावासिततया सुवाससे प्रतिपत्तिर्ज्ञानं

सुखं च तदुभयात्मने ॥ ६ ॥ मुकुटे मुकुटाय ॥ ७॥ त्रीणि नेत्राणीव नेत्राणि लोकयात्रानिवाहकानि अभिचन्द्रसूर्यो-ख्यानि नेत्राणि यस्य तस्मै त्रिनेत्रनेत्राय लोचने लोचनाय८

शंयोरभिस्रवन्ताय अथर्वाय नमो नमः। नमः सर्वार्तिनाशायं नमः शोकहराय च ९ नमो मेघनिनादाय बहुमायाधराय च। बीजक्षेत्राभिपालाय स्रष्ट्राराय नमो नमः १० नमः सुरासुरेशाय विश्वेशाय नमो नमः। नमः पवनवेगाय नमः पवनरूपिणे ११ नमः काञ्चनमालाय गिरिमालाय वै नमः। नमः सुरारिमालाय चण्डवेगाय वै नमः १२ ब्रह्मशिरोपहर्ताय महिषद्नाय वै नमः। नमः स्त्रीरूपधाराय यक्षविध्वंसनाय च १३ नमस्त्रिपुरहर्ताय यज्ञविध्वंसनाय च। नमः कामाङ्गनाशाय कालद्ण्डधराय च १४ नमस्कन्दविशाखाय ब्रह्मदण्डाय वै नमः। नमो भवाय शर्वाय विश्वरूपाय वै नमः १५ ईशानाय भवद्याय नमोऽस्वन्धकघातिने। नमो विश्वाय मायाय चित्याचित्याय वै नमः त्वं नो गातिश्च श्रेष्ठश्च त्वमेव हृद्यं तथा। त्वं ब्रह्मा सर्वदेवानां रुद्राणां नीललोहितः१७ आतमा च सर्वभूतानां सांख्ये पुरुष उच्यते। ऋषभस्त्वं पवित्राणां योगिनां निष्कलः शिवः गृहस्यस्त्वमाश्रमिणामीश्वराणां महेश्वरः। कुबेरः सर्वयक्षाणां कतूनां विष्णुरुच्यते १९ पर्वतानां भवान्मेरुर्नेश्चत्राणां च चन्द्रमाः। वसिष्ठस्त्वमृषीणां च ग्रहाणां सूर्य उच्यते२० आरण्यानां पशूनां च सिंहस्त्वं परमश्वरः। श्राम्याणां गोवृषश्चासि भवाहोकप्रपूजितः आदित्यानां भवान्विष्णुर्वसूनां चैव पावकः। पक्षिणां वैनतेयस्त्वमनन्तो भुजगेषु च॥ २२ सामवेदश्च वेदानां यजुषां शतराद्रियम्। सनत्कुमारो योगानां सांख्यानां कपिलो ह्यसि शकोऽसि मरुतां देव पितृणां हव्यवाडसि। ब्रह्मलोकश्च लोकानां गतीनां मोक्ष उच्यसे२४ श्रीरोदःसागराणां च दोलानां हिंमवानगरिः वर्णीनां ब्राह्मणश्चासि विप्राणां दीक्षितो द्विजः आदिस्त्वमसि लोकानां संहर्ना काल एव च यचान्यद्पि लोके वै सर्वतेजोधिकं स्मृतम्॥

तत्सर्वं भगवानेव इति मे निश्चिता मतिः। नमस्ते भगवन देव नमस्ते भक्तवत्सळ ॥ २७ योगेश्वर नमस्तेऽस्तु नमस्ते विश्वसंभव। प्रसीद मम भक्तस्य दीनस्य कुपणस्य च ॥२८ अनेश्वर्येण युक्तस्य गतिर्भव सनातन । यचापराधं कृतवानज्ञात्वा परमेश्वर ॥ मद्भक्त इति देवेश तत्सर्व श्रन्तुमहसि। मोहितश्चास्मि देवेश त्वया रूपविपर्ययात् ३० नाध्ये ते न मया दत्तं पाद्यं चापि महेश्वर। एवं स्तुत्वाऽहमीशानं पाद्यमध्यं च भक्तितः३१ कृताञ्जलिपुरो भृत्वा सर्वे तस्मै न्यवेद्यम्। ततः शीतांबुसंयुक्ता दिव्यगन्धसमन्विता ३२ पुष्पवृष्टिः शुभा तात पपात मम सूर्धाने। दुन्दुभिश्च तदा दिव्यस्ताडितो देविकङ्करैः। ववौ च मारुतः पुण्यः शुचिगन्धः सुखावहः॥ ततः प्रीतो महादेवः सपत्नीको वृष्ध्वजः। अबवीचिदशांस्तत्र हर्षयन्निव मां तदा ॥३४ पश्यध्वं त्रिदशाः सर्वे उपमन्योर्महात्मनः। माय भक्ति परां नित्यमेकभावादवस्थिताम्३५ एवमुक्तास्तदा कृष्ण सुरास्ते शूलपाणिना। ऊंचुः प्राञ्जलयः सर्वे नमस्कृत्वा वृषध्वजम् ॥ भगवन् देवदेवेश लोकनाथ जगत्पते। लभतां सर्वकामेभ्यः फलं त्वत्तां द्विजोत्तमः॥ एवमुक्तस्ततः शर्वः सुरैर्व्रह्मादिभिस्तथा। आह मां भगवानीशः प्रहसन्निव शङ्करः॥३८

भगवानुवाच।
वत्सोपमन्यो तुष्टाऽस्मि पश्य मां मुनिपुद्गव
दृहभक्तोऽसि विप्रषे मया जिज्ञासितो ह्यासि
अनया चैव भक्त्या ते
अत्यर्थ प्रीतिमानहम्।
तस्मात्सर्वान् द्दाम्यद्य
कामांस्तव यथेप्सितान्॥ ४०
पवमुक्तस्य चैवाथ महादेवेन धीमता।
हषीदश्रूण्यवर्तन्त रोमहर्षस्त्वजायत्॥ ४१
अब्रुवं च तदा देवं हर्षगद्गद्या गिरा।
जानुभ्यामवनीं गत्वा प्रणम्य च पुनः पुनः॥

शंयोयज्ञसादुण्यकर्त्या देवतायाः अभिस्रवन्ताय प्रसाद-रूपाय ॥ ९ ॥ स्रष्टाराय औणादिकः स्रजेस्तारन् स्रष्ट्रे इत्यर्थः ॥ १० ॥ गिरिमालाय गिरी क्रीडापराय ॥ १२ ॥ हर्ताय हर्त्रे ॥ १४ ॥ मायाय मायाविने ॥ १६ ॥ गतिः प्राप्यं स्थानं श्रेष्ठः पूज्यतमः ब्रह्मादिस्तव विभूतिर्वि-शेषाभिव्यक्तिस्थानम् ॥ १७॥ कामेभ्यः कामान् काम्य-मानान् अर्थान् ॥ ३७॥

अद्य जातो हाहं देव सफलं जन्म चाद्य में। सुरासुरगुरुद्वो यत्तिष्ठति ममायतः॥ यं न पश्यन्ति चैवाद्धा देवा हामितविक्रमम्। तमहं दृष्टवान् देवं कोऽन्यो धन्यतरो मया॥ एवं ध्यायन्ति विद्वांसः परं तत्त्वं सनातनम्। तद्विशेषमिति ख्यातं यद्जं ज्ञान्मक्षरम् ॥४५ स एष भगवान् देवः सर्वसत्त्वादिरव्ययः। सर्वतत्त्वविधानद्यः प्रधानपुरुषः परः॥ योऽसजदक्षिणादङ्गाद्रह्माणं लोकसंमवम्। वामपार्श्वात्तथा विष्णुं लोकरश्रार्थमीश्वरः४७ युगान्ते चैव संप्राप्ते रद्रमीशोऽस्जत्प्रभुः। स रदः संहरन् कृत्स्रं जगत्सावरजङ्गमम् ४८ कालो मृत्वा महातेजाः संवर्तक इवानलः। युगान्ते सर्वभूतानि प्रसन्निव व्यवस्थितः ४९ थष देवो महादेवो जगत्सृष्ट्वा चराचरम्। कल्पान्ते चैव सर्वेषां स्मृतिमाक्षिप्य तिष्ठति सर्वगः सर्वभूतात्मा सर्वभूतभवोद्भवः। आस्ते सर्वगतो नित्यमदृश्यः सर्वदैवतैः ॥५१ यदि देयो वरो महां यदि तुष्टोऽसि मे प्रभो। भक्तिर्भवतुं मे नित्यं त्विय देव सुरेश्वर॥ अतीतानागतं चैव वर्तमानं च यद्विभो। जानीयामिति मे बुद्धिः प्रसादात्सुरसत्तम॥५३ श्रीरोदनं च भुजीयामश्रयं सह बान्धवैः। आश्रमे च सदाऽस्माकं सान्निध्यं परमस्तु ते प्वसुक्तः स मां प्राह भगवाह्वीकपूजितः। महेश्वरो महातेजाश्चराचरगुरुः शिवः॥ श्रीभगवानुवाच ।

अजरश्चामरश्चेव भव त्वं दुःखवर्जितः।
यशस्वी तेजसा युक्तो दिव्यज्ञानसमिन्वतः॥
ऋषीणामभिगम्यश्च मत्प्रसादाद्भविष्यसि।
शीलवान गुणसंपन्नः सर्वज्ञः प्रियदर्शनः॥५७
अक्षयं यौवनं तेऽस्तु तेजश्चेवानलोपमम्।
श्चीरोदः सागरश्चेव यत्र यत्रेच्छिस प्रियम् ५८
तत्र ते मिवता कामं साक्षिध्यं पयसो निधेः।
श्चीरोदनं च भुंक्ष्व त्वममृतेन समन्वितम् ५९

बंधुिमः सहितः कर्णं ततो मामुप्यास्यासे।
अक्षया बान्धवाश्चेव कुरुं गोत्रं च ते सदा ६०
भविष्यति द्विजश्रेष्ठ माये भक्तिश्च शाश्वती।
सान्निध्यं चाश्रमे नित्यं करिष्यामि द्विजात्तम
तिष्ठ वत्स यथाकामं नोत्कण्ठां च करिष्यसि
स्मृतस्त्वया पुनर्विप्र करिष्यामि च दर्शनम्॥
प्वमुक्त्वा स भगवान् सूर्यकोटिसमप्रभः।
ईशानः स वरान् दत्वा तत्रैवान्तरधियत॥६३

पवं दृष्टो मया कृष्ण देवदेवः समाधिना।
तदवातं च मे सर्व यदुक्तं तेन धीमता॥ ६४
प्रत्यक्षं चैव ते कृष्ण पद्य सिद्धान्व्यवस्थितान्
ऋषीन् विद्याधरान् यक्षान् गंधर्वाप्सरसस्तथा
पद्य वृक्षलतागुल्मान् सर्वपुष्पफलप्रदान्।
सर्वर्तुकुसुमैयुक्तान्सुखपत्रान् सुगन्धिनः ॥ ६६
सर्वमतन्महाबाह्ये दिव्यभावसमन्वितम्।
प्रसादादेवदेवस्य ईश्वरस्य महात्मनः॥ ६७
वासुदेव उवाच।

पतच्छूत्वा वचस्तस्य प्रत्यक्षामिव दर्शनम् विस्मयं परमं गत्वा अधुवं तं महामुनिम्॥६८

धन्यस्त्वमासि विप्रेन्द्र कस्त्वदन्योऽस्ति पुण्यकृत्। यस्य देवाधिदेवस्ते

सानिध्यं कुरुतेऽऽश्रमे ॥ ६९ अपि तावन्ममाप्येवं दद्यात्स भगवाञ्चिवः। दर्शनं मुनिशार्द्छ प्रसादं चापि शंकरः॥ ७० उपमन्युरुवाच।

द्रस्यसे पुंडरीकाक्ष महादेवं न संशयः। अचिरेणैव कालेन यथा दृष्टो मयाऽनघ॥ ७१ चक्षुषा चैव दिव्येन पश्याम्यमितविक्रमम्। षष्टे मासि महादेवं द्रक्ष्यसे पुरुषोत्तम्॥ ७२ षोडशाष्ट्री वरांश्वापि प्राप्त्यसि त्वं महेश्वरात् सपत्नीकाद्यदुश्रेष्ट सत्यमेतद्ववीमि ते॥ ७३ अतीतानागतं चैव वर्तमानं च नित्यशः। विदितं मे महाबाह्ये प्रसादात्तस्य धीमतः ७४ पतान्सहस्रश्राश्वान्यान्समनुध्यातवान्हरः। कर्मात्प्रसादं भगवान्न कुर्योत्तव माधव॥ ७५

एवं पुरोवर्तिमूर्तिरूपं यत् अजं अनाविर्भूतं अक्षरं व्यापकं ज्ञानं तदेव इति एवंप्रकारण ख्यातं प्रथां गतं विशेषं विशिष्टं देवतान्तरापेक्षया सनातनिमिति मूर्तेरिप नित्यत्वं व्यवहारापेक्षया प्रोक्तम् ॥ ४५ ॥ षोडश वरान् सपत्नी-कात् महेश्वरात् तत्रापि अष्टो महेश्वरात् परिशेषादष्टौ

पत्नीत इति षोडशेत्यर्थः । यद्वाऽष्टी पत्नीतः प्रार्थिताः अष्टी तया स्वयं दत्ता इति षोडश अष्टी चेत्यर्थः ॥ ७२ ॥ एतान् इहस्थान् मुनीन् समनुष्यातवान् कृपया आलेत्वित-वान् एतेष्वपि दयावांस्त्विय आत्मिनि दयां कथं न करिष्य-तीत्यर्थः ॥ ७५ ॥ त्वादशेन हि देवानां स्ठाघनीयः समागमः। ब्रह्मण्येनानृशंसेन श्रद्धानेन चाप्युत॥ ७१ जप्यं तु ते प्रदास्यामि येन द्रश्यासि शंकरम्। श्रीकृष्ण उवाच।

अब्वं तमहं ब्रह्मन् त्वत्यसादान्महामुने ७७ द्रक्ये दितिजसंघानां मर्दनं त्रिदशेश्वरम्। प्वं कथयतस्तस्य महादेवाश्रितां कथाम् ७८ दिनान्यष्टौ ततो जग्मुर्मुहूर्तमिव भारत। दिनेऽष्टमे तु विप्रेण दीक्षितोऽहं यथाविधि॥ दंडी मुंडी कुशी चीरी घृताको मेखली कृतः मासमेकं फलाहारो द्वितीयं सिललाशनः८० तृतीयं च चतुर्थं च पंचमं चानिलाशनः। पकपादेन तिष्ठंश्च ऊर्ध्वबाहुरतिद्वतः॥ ८१ तेजः सूर्यसहस्रस्य अपदयं दिवि भारत। तस्य मध्यगतं चापि तेजसः पाण्डुनन्द्न ॥८२ इन्द्रायुधिपनद्धाङ्गं विद्यनमालागवाक्षकम्। नीलशैलचयप्रख्यं बलाकाभूषिताम्बरम्॥८३ तत्र स्थितश्च भगवान् देव्या सह महाद्यतिः। तपसा तेजसा कान्त्या दीप्तया सह भायया रराज भगवांस्तत्र देव्या सह महेश्वरः। सोमेन सहितः सूर्यो यथा मेघस्थितस्तथा॥८५ संहप्ररोमा कौन्तेय विस्मयोत्फुललोचनः। अपद्यं देवसंघानां गतिमातिहरं हरम्॥ ८६

किरीटिनं गदिनं शूलपाणि
व्याव्याजिनं जिटलं दण्डपाणिम्।
पिनाकिनं विज्ञणं तीक्षणदंष्ट्रं
व्यालयक्षोपवीतम् ८७
दिव्यां मालामुरसाऽनेकवर्णी
समुद्रहन्तं गुल्फदेशावलम्बाम्।
चन्द्रं यथा परिविष्टं ससन्ध्यं
वर्षात्यये तद्वद्पश्यमेनम्॥ ८८
प्रमथानां गणैश्चैव
समन्तात्परिवारितम्।

शरदीव सुदुष्प्रेक्ष्यं
परिविष्टं दिवाकरम्॥
एकादशशतान्यवं
कद्राणां वृषवाहनम्।
अस्तवं नियतात्मानं
कर्मभिः शुभकर्मिणम्॥
वादित्या वसवः साध्या
विश्वदेवास्तथाऽश्विनौ।
विश्वभिस्तुतिभिदेवं
विश्वदेवं समस्तुवम्॥
९१

शतऋतुश्च भगवान् विष्णुश्चादितिनन्द्नौ।
ब्रह्मा रथन्तरं साम ईरयन्ति भवान्तिके ॥९२
योगीश्वराः सुबहवो योगदं पितरं गुरुष्।
ब्रह्मर्षयश्च ससुतास्तथा देवर्षयश्च वै॥ ९३

पृथिवी चान्तारेश्नं च नक्षत्राणि ग्रहास्तथा। मासार्थमासा ऋतवो

रात्रिः संवत्सराः श्रणाः॥ ९४ मुहूर्ताश्च निमेषाश्च तथैव युगपर्ययाः। दिव्या राजन्नमस्यन्ति विद्याः सत्त्वविद्रतथा सनत्कुमारो देवाश्च इतिहासास्तथैव च। मरीचिरिक्षरा अत्रिः पुलस्त्यः पुलहः कृतुः॥ मनवः सप्त सोमश्च अथवां सबृहस्पतिः। भृगुर्दक्षः क्रथपश्च वसिष्ठः काञ्च एव च९७ छन्दांसि दीक्षा यज्ञाश्च

दक्षिणाः पावको हविः।

यज्ञोपगानि द्रव्याणि

मूर्तिमन्ति युधिष्ठिर॥ ९८

प्रजानां पालकाः सर्वे सरितः पन्नगा नगाः।
देवानां मातरः सर्वा देवपत्न्यः सकन्यकाः॥

सहस्राणि मुनीनां च अयुतान्यर्बुदानि च।

नमस्यन्ति प्रभुं शान्तं पर्वताः सागरा दिशः

गन्धर्वाप्सरस्श्रेव गीतवादित्रकोविदाः।

दिव्यतालेषु गायन्तः स्तुवन्ति भवमद्भुतम् १

तेजो वर्णयति-इन्द्रेति। यस्य तेजसो मध्येऽनेकानि इंद्रधनूषि विद्युतो नीलमेघाः श्वेतमेघाः पर्वतबलाकाकारा भान्ति ताहशं चित्ररूपं तेज इत्यर्थः ॥ ८३ ॥ रराजेति । निले तेजसि सोमस्यप्रभौ भवानीशंकरौ प्रतिभात इत्यर्थः ॥८४॥

परिविष्टं परिवेषवन्तम् ॥ ८८॥ विश्वाभिः ब्रह्मपरत्वेन स्तुतिरेव कृत्स्नस्तुतिः, इतरा तु एकदेशस्तुतिरित्यर्थः विश्वदेवं सर्वेश्वरम् ॥ ९१॥ पृथिब्यादयोऽत्र मूर्ति-मन्तो शेयाः ॥ ९४॥ દ્

विद्याधरा दानवाश्च गुह्यका राश्चसास्तथा।
सर्वाणि चैव भूतानि स्थावराणि चराणि च
नमस्यन्ति महाराज वाद्धानः कर्माभिर्विभुम् २
पुरस्ताद्धिष्ठितः शर्वो ममासीचिद्दशेश्वरः।
पुरस्ताद्धिष्ठितं दृष्ट्वा ममेशानं च भारत॥ ३
सप्रजापतिशकान्तं जगन्मामभ्युदैश्चत।
ईश्चितुं च महादेवं न मे शक्तिरभूचदा॥ ४
ततो मामब्रवीदेवः पश्य कृष्ण वदस्व च।
त्वया ह्याराधितश्चाहं शतशोऽथ सहस्रशः ५

त्वत्समो नास्ति मे कश्चि-श्चिषु लोकेषु वै प्रियः। शिरसा वन्दिते देवे देवी प्रीता ह्यमा तदा। ततोऽहमब्रुवं स्थाणुं स्तुतं ब्रह्मादिभिः सुरैः॥

कृष्ण उवाच।
नमोऽस्त ते शाश्वत सर्वयोने
ब्रह्माधिपं त्वामृषयो वदान्त।
तपश्च सत्त्वं च रजस्तमश्च
त्वामेव सत्यं च वदन्ति सन्तः॥ ७
त्वं वे ब्रह्मा च रुद्रश्च
वरुणोऽशिर्मेनुर्भवः।
धाता त्वष्टा विधाता च
त्वं प्रभुः सर्वतोमुखः॥
८
त्वत्तो जातानि भूतानि
स्थावराणि चराणि च।

त्वया सृष्टिमिदं कृत्स्नं
त्रेलोक्यं सचराचरम्॥ ९
यानीान्द्रियाणीह मनश्च कृत्स्नं
ये वायवः सप्त तथैव चाग्नयः।
य देवसंस्थास्तवदेवताश्च
तस्मात्परं त्वामृषयो वदन्ति॥ १०
वेदाश्च यज्ञाः सोमश्च दक्षिणा पावको हाविः
यज्ञोपगं च यत्किश्चिद्भगवांस्तदसंदायम् ११

इष्टं दत्तमधीतं च वतानि नियमाश्च ये। व्हीः कीर्तिः श्रीदुंतिस्तुष्टिः सिद्धिश्चेव तद्र्पणी॥

१२

कामः क्रोधो भयं लोभो मदः स्तम्भोऽध मत्सरः । आधयो व्याधयश्चैव भगवंस्तनवस्तव॥

१३

कृतिर्विकारः प्रणयः प्रधानं बीजमव्ययम् । मनसः परमा योनिः प्रभावश्चापि शाश्वतः ॥ अव्यक्तः पावनोऽचिन्त्यः सहस्रांशुर्हिरण्मयः आदिर्गणानां सर्वेषां भवान्वै जीविताश्रयः॥

> महानातमा मतिर्वह्या विश्वः शम्भुः खयंभुवः । बुद्धिः प्रज्ञोपलिध्श्रि संवित्ख्यातिर्धृतिः स्मृतिः ॥

१६

शाश्रतोऽपारणामी सन् सर्वयोनिः ब्रह्मणो वेदस्याधिपः स्तब्यः तपः चितिन्द्रियाणामैकाय्यम् ॥ ७॥ धाता इश्वरः त्वष्टा रूपनिर्माता विधाता धर्माधर्मरूपं कर्म ॥ ८॥ स्थावराणि चिरकालस्थायीनि महदादीनि चराणि स्थूलभूतादीनि चराचरं लोकप्रसिद्धम् ॥ ९॥ वागवः पश्चप्राणाः सप्तामयः गाईपत्यदक्षिणाग्न्याहवनीय-सभ्यावसथ्याः पञ्च श्रीताः स्मातः षष्टः लोकिकः सप्तमः । यद्वा सप्तवायव आवहाद्याः अंतरिक्षे ये भुवआदीन् सत्यान्तान् लोकान् धारयंतिः। अमय आदित्यादिज्योतीिष एतेन्तान् लोकान् धारयंतिः। स्वतियोग्या देवाः तस्मात् एतेषां समुद्याता प्रं वाचामगोचरं रूपादिहीनं त्वां ऋष्वयो चदान्ति ॥ ९०॥ खुक्खुवसमित्कुशदेशकालादिकं यज्ञोन

पगं यज्ञोपयोगि ॥ ११ ॥ सिद्धिर्योगपिपाकः तद्र्पणी तस्य त्वत्स्वरूपस्य प्रापिका ॥१२॥ कृतिः क्रिया विकारस्त-एफलभूतो हर्षादिः प्रणयस्तद्भावः प्रधीयतेऽस्मिन्स्विमिति प्रधानं वासनावीजं अज्ञानं तद्वाव्ययं मनसो योनिश्च । अज्ञम्य ए साम्य मन इति श्रुतरज्ञस्यापि मनोयोनित्वं उपष्टंभकत्वमाञ्रेण न तु मुख्यमिति वक्तं-परमिति योनिविशेषणं प्रभाव ऐश्वर्यं शाश्वतः अकर्मजः ॥ १४ ॥ हिरण्मयः चिज्ज्योतीरूपः गण्यते संख्यायंत इति गणास्तत्त्वानि अव्यक्तादीनि तेषामादिः जीविताश्रयः नदीसमुद्रवज्जीन्वस्य प्राप्यं स्थानम् ॥ १५ ॥ महानिति महदायैश्वतुर्दशाभिः पर्यायशब्दैः वेदे महानात्मा भवानेव विभाव्यते विचार्यते वेदार्थविद्धिः एतः शब्दैस्त्वां वेदाद्धुच्चा मोहं संसारमूलं अज्ञानं नियच्छति नितरां नाशयति ॥ १६ ॥

१७

पर्यायवाचकैः शब्दैभेहानात्मा विभाव्यते।
त्वां बुद्ध्वा ब्राह्मणो वेदात्प्रमोहं विनियच्छति।
इद्यं सर्वभूतानां क्षेत्रश्रस्त्वसृषिस्तुतः।

हृद्यं सर्वभूतानां क्षेत्रह्मस्त्वसृषिस्तुतः। सर्वतः पाणिपाद्स्त्वं सर्वतोक्षिशिरोसुद्धः॥ सर्वतः श्रुतिमाँ छोके सर्वमात्रत्य तिष्ठासि। फलं त्वमसि तिग्मांशोर्निमेषादिषु कर्मसु१९ त्वं वै प्रभार्चिः पुरुषः सर्वस्य हृदि संश्रितः। अणिमा महिमा प्राप्तिरीशानो ज्योतिर्व्ययः

त्विय बुद्धिमैतिलोंकाः
प्रपन्नाः संश्रिताश्च ये।
ध्यानिनो नित्ययोगाश्च
सत्यसत्त्वा जितेन्द्रियाः॥ २१
यस्त्वां ध्रुवं वेद्यते गुहाश्चयं
प्रमुं पुराणं पुरुषं च विग्रहम्।
हिरण्मयं बुद्धिमतां परां गति
स बुद्धिमान् बुद्धिमतीत्य तिष्ठति २२
विदित्वा सप्त स्क्ष्माणि षडकं त्वां च मूर्तितः
प्रधानविधियोगस्यस्त्वामेव विश्वते बुधः २३
प्रवसुक्ते मया पार्थ भवे चार्तिविनाशने।

चराचरं जगत्सर्वे सिंहनादं तदाऽकरोत् २४ तं विप्रसंघाश्च सुरासुराश्च नागाः पिशाचाः पितरो वयांसि। रश्लोगणा भूतगणाश्च सर्वे महर्षयश्चेव तदाः प्रणेसुः॥ २५ मम मूर्भि च दिट्यानां कुसुमानां सुगान्धनाम्। राशयो निपतन्ति सम वायुश्च सुसुखो ववी॥ 38 निरीक्ष्य भगवान् देवीं ह्यमां मां च जगद्धितः। शतऋतुं चाभिवीक्ष्य स्वयं मामाह शङ्करः॥ २७ विदुः कृष्ण परां भक्ति-मस्मासु तव शत्रुहन्। क्रियतामात्मनः श्रेयः प्रीतिहिं त्वाय मे परा॥ 24 वृणीष्वाष्टी वरान् कृष्ण दाताऽस्मि तव सत्तम। ब्रूहि यादवशार्दुल यानिच्छिसि सुदुर्छभान्॥ ध२९

इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि मेघवाहनपर्वाख्याने चतुर्दशोऽध्यायः॥१४॥



हृद्यं हृद्यस्थः क्षेत्रं महाभूतादि धृत्यंतं तज्ज्ञस्तत्प्रकाशकः ऋषिभिमेत्रैः स्तुतः स्तुतिमेवाह—सर्वत इति ॥ १८ ॥ तिग्मांशोः कमसु फलं स्वर्गसुखं च त्वमसि ॥१९॥ तिग्मांशोः प्रभाविश्व अणिमा दुर्लक्ष्यसन्मात्रम् । महिमा त्रिविध-परिच्छेदशुन्यं सत्तामात्रं अत्र प्रकृत्यथां दुर्लक्ष्यत्वादिः प्रत्य-यार्थः सत्तिति विवेकः ॥२०॥ सत्यसत्वाः सत्यसंकत्पाः २१ य इति। वेदयते जानाति ज्ञात्वा शिष्यान् ज्ञापयतीति वा विप्रहं विशिष्टानुभवरूपं निष्कलज्ञाप्तमात्रमित्यर्थः ॥२२॥ विदित्वा उपास्य सप्तस्कृत्माणि महदहंकारपञ्चतन्मात्राणि षडंगं सर्वज्ञता तृप्तिरनादिबोधः स्वतन्त्रता नित्यमञ्ज्ञश्वाक्तिः अनं-तशक्तिश्व विभोविभुज्ञाः षडाहुरंगानि महेश्वरस्य' इति अंग-

षद्कमुक्तं, प्रधानं चित्तसत्त्वं तस्य आत्माभिमतत्वेन नित्यं गृहीतस्य पृथकत्वेनाज्ञातस्य ज्ञापनं विधिः सत्त्वस्य पुरुषात् भिन्नत्वेन ज्ञानं तद्यस्मात्तादृशो योगो वृत्तिनिरोधस्तत्रस्थ-स्तन्मात्रनिष्ठस्त्वां निष्कलं विशते आरोहक्रमेण योगी भूम्या-दिनि महदंतानि तत्त्वानि जित्वा जयसाधनं धीसत्त्वमप्या-तमनः पृथकत्वेन ज्ञात्वा प्रत्यक् तत्वमात्रानिष्ठो निलीने सत्त्वे परं ब्रह्म संपद्यत इत्यर्थः ॥२३॥ मेघवाहन इंद्रह्मपी महादेवः तस्य माहात्म्यप्रातिपादकं पर्व मेघवाहनपर्व तत्रायमध्यायः । इति श्रीमहामारते अनुशासनपर्वणि नैलकण्ठीये भारत-मावदीपे चतुर्दशोऽध्यायः ॥ १४ ॥

88

88

कृष्ण उवाच। मुध्रा निपत्य नियतस्तेजःसन्निचये ततः। प्रमं हर्षमागत्य भगवन्तमथाब्रुवम्॥ धर्मे दढत्वं युधि शत्रुघातं यशस्तथाऽग्रयं परमं बलं च। योगाप्रियत्वं तव सन्निकर्ष वृणे सुतानां च शतं शतानि॥ पवमस्त्वित तद्वाक्यं मयोक्तः प्राह शङ्करः। ततो मां जगतो माता धारिणी सर्वपावनी ३ उवाचोमा प्रणिहिता शर्वाणी तपसां निधिः दत्तो भगवता पुत्रः साम्बो नाम तवानघ॥ ४ मत्तोप्यष्टौ वरानिष्टान् गृहाण त्वं द्दामि ते प्रणम्य शिरसा सा च मयोक्ता पाण्डुनन्द्न ५ द्विजेष्वकोपं पितृतः प्रसादं शतं सुतानां परमं च भागम्। कुले प्रीति मातृतश्च प्रसादं शमप्राप्ति प्रवृणे चापि दाध्यम्॥ ६ उमोवाच। पवं भविष्यत्यमरप्रभाव नाहं मृषा जातु वदे कदाचित ।

मार्यासहस्राणि च षोडरौव तासु प्रियत्वं च तथाऽक्षयं च ॥ G. श्रीतिं चाऱ्यां वान्धवानां सकाशा-ददामि तेऽहं वपुषः काम्यतां च। भोक्यन्ते वै सप्तति वै शतानि यहे तुभ्यमतिथीनां च नित्यम् ॥ वासुदेव उवाच। एवं दत्वा वरान् देवो मम देवी च भारत। अन्तर्हितः क्षणे तस्मिन् सगणो भीमपूर्वज ॥ पतदत्यद्भुतं पूर्व ब्राह्मणायातितेजसे। उपमन्यवे मया कृतसं व्याख्यातं पार्थिवोत्तम नमस्कृत्वा तु स प्राह देवदेवाय सुवत ॥ १० उपमन्युरुवाच। नास्ति शर्वसमो देवो

नास्ति शर्वसमा गतिः।

नास्ति शर्वसमो दाने

हति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि मेघवाहनपर्वाख्याने पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५॥



१६

उपमन्युक्तवाच । ऋषिरासीत्कृते तात तण्डिरित्येव विश्वतः दश्वषसहस्राणि तेन देवः समाधिना॥ १

आराधितोऽभूद्धक्तेन तस्योदर्क निशामय। स दृष्ट्वान्महादेवमस्तीषीच स्तविविभुम्॥ २

सूधिति । सिन्नचये स्थितिमिति शेषः ॥१॥ योगेन स-हितं प्रियत्वं इति द्वौ वरौ ॥ २ ॥ धारिणी पोषिका ॥३॥ एवं मिविष्यतीति प्रार्थितान्वंरानभ्यनुशाय ख्वयं भवानी व-राष्ट्रकं ददाति तत्रामरप्रमावेति संबोधनेनेको वरः सूचितः । नाहं स्था जातु वदे इति त्वमिप सृषा मा वदेति द्वितीयः । षोडशसहस्रभायां इति तृतीयः । तासु प्रियत्विभिति चतुर्थः। पूर्वोक्तात्सविष्ठियत्वादन्यः अक्षयं धनधान्यादीत्यर्थादिति पश्चमः ॥ ७ ॥ अन्यत् त्रयं स्पष्टार्थं एवं च उपक्रमस्थानां षोडशाष्टानां वचनमुपपद्यते ॥ ८ ॥ इति श्रीमहाभारते अनु-श्रासनपर्वणि नैलकण्ठीये भारतभावदीपे पश्चदशोऽध्यायः १५

ऋषिरिति। अयमध्यायो यतपूर्वमुपमन्युना कृष्णं प्र-त्युक्तं जप्यं तु ते प्रदास्यामीति तत् जप्यं शिवसहस्रनामे. स्तोत्रं विवश्चरपमन्युमुखेन तदुपोद्धातार्थमारभ्यते समाधिना ध्यानयोगेन ॥ १ ॥ उदक्षं फलोदयम् ॥ २ ॥

इति तण्डिस्तपोयोगात्परमात्मानमध्ययम्। चिन्तयित्वा महात्मानमिदमाह सुविस्मितः यं पठिन्त सदा सांख्याश्चिन्तयन्ति च योगिनः परं प्रधानं पुरुषमधिष्ठातारमीश्वरम् ॥ उत्पत्तौ च विनाशे च कारणं यं विदुर्बुधाः। देवासुरमुनीनां च परं यस्मास विद्यते॥ अजं तमहमीशानमनादिनिधनं प्रभुम्। अत्यन्तसुखिनं देवमनघं शरणं वजे ॥ एवं द्ववन्नेव तदा ददर्श तपसां निधिम। तमव्ययमनौपस्यमचिन्त्यं शाश्वतं ध्रवम् ॥ ७ निष्कलं सकलं ब्रह्म निर्पुणं गुणगोचरम्। योगिनां परमानन्दमक्षरं मोक्षसंज्ञितम्॥ ८ मनोरिन्द्राग्निमस्तां विश्वस्य ब्रह्मणो गतिम्। अग्राह्यमचलं शुद्धं बुद्धिग्राह्यं मनोमयम्॥ ९ दुर्विश्चेयमसंख्येयं दुष्प्रापमकृतात्मभिः। योनि विश्वस्य जगतस्तमसः परतः परम् १० यः प्राणवन्तमात्मानं ज्योतिजीवस्थितं मनः तं देवं दर्शनाकांक्षी बहुन्वर्षगणानुषिः। तंपस्युग्ने स्थितो भूत्वा दृष्टा तुष्टाव चेश्वरम्११

#### तण्डिखवाच ।

पवित्राणां पवित्रस्तवं गतिगीतिमतां वर ॥ अत्युत्रं तेजसां तेजस्तपसां परमं तपः। विश्वावसुहिरण्याश्रपुरुह्तनमस्कृत॥ भूरिकल्याणद विभो परं सत्यं नमोऽस्तु ते । जातीमरणभीकणां यतीनां यततां विभा १४ निर्वाणद सहस्रांशो नमस्तेऽस्तु सुखाश्रय। ब्रह्मा शतऋतुर्विष्णुर्विश्वेदेवा महर्षयः॥ न विदुस्त्वां तु तत्त्वेन कुतो वेतस्यामहे वयम् त्वतः प्रवर्तते सर्व त्विय सर्वे प्रतिष्ठितम् १६ कालाख्यः पुरुषाख्यश्च ब्रह्माख्यश्च त्वमेव हि तनवस्ते स्मृतास्तिस्रः पुराणक्षैः सुर्राषाभः१७ अधिपौरुषमध्यातममधिभूताधिदैवतम्। अधिलोकाधिविज्ञानमधियज्ञस्त्वमेव हि १८ त्वां विदित्वातमदेहस्यं दुविंदं दैवतैरिप। विद्वांसी यान्ति निर्मुक्ताः परं भावमनामयम् अनिच्छतस्तव विभो जन्ममृत्युरनेकतः। द्वारं तु खर्गमोक्षाणामाक्षेता त्वं ददासि च२०

इदं वक्ष्यमाणप्रकारण ॥ ३ ॥ यं पठंतीत्यादि श्लोकत्रयं ध्यानबलातंडिना दृष्टं तदुचारणस्य फलमाह-एविमाति । अन्योप्येतैः श्लोकैः स्तुवन्वक्ष्यमाणरूपमीश्वरं पर्यतीति भावः । शाश्वेतं शश्वद्भवं ध्रुवं कूटस्थम् ॥ ७ ॥ निष्कल-त्वादेन्यीख्यानं निर्गुणत्वादि अक्षरं आविनाशि ॥ ८॥ मनोमयं मनसो धर्मैः कर्तृत्वादिभिवशीकृतं जलचंद्रवत् ॥ ९ ॥ य इति सार्धः श्लोकः । यो देव आत्मानं प्राणवंतं जीवरूपिणं कृत्वा तत्र आवृते जीवे मनोरूपं ज्योतिर्भूत्वा जीवस्थितं बसूत्र तं देवं दृष्ट्वा तुग्रावेति संबंधः ॥ ११॥ पवित्राणां पावनानां गंगादीनामपि पावनम् ॥ १२ ॥ तेजःप्रकाशकम् ॥ १३ ॥ तेजसां चक्षुरादीनामपि भूरिकल्याणं मोक्षस्तत्प्रदं परं सत्यं अत्यन्तं अबाध्यम् ॥ १४॥ तिस्रस्तनवः कालाद्या एव ब्रह्माविष्णुरुद्रा वा ॥ १७॥ अधीति । अत्र सप्ताभरिधपौरुषादिसंहिताभिः कृत्स्न हेयमुपादेयं च त्वमेवेति कथ्यते—तथा हे पुरुषः विज्ञानं शिरं:पाण्यादिमान् देहस्तमधिकृत्य प्रवृतं अधिपौरुषं तत्र च माता पूर्वरूपं पितोतररूपं प्रजा सन्धिः। प्रजनन ५सन्धानमिति श्रुतौ क्षेत्रवीजरूपाभ्यां मातापितृभ्यां सकाशादन्योन्यमिथुनीभावेन अंकुररूपा प्रजा जायते एवं प्रकृतिपुरुषाभ्यां जगदिति तत्र मिथुनीमावस्थामावेम ब्रह्मचर्येण प्रजावज्जगन्नोत्पद्यत

इति पुंप्रकृत्योर्विवेकामिच्छता उपस्थानिप्रहः कर्तव्य इति विधीयते। एवं अध्यात्मं आत्मानि देहे अधरा हुनुः पूर्वरूपं उत्तरा हनुस्तररूपं वाक्सानिधः जिल्हा सन्धानमिति श्रुतौ जिन्हानिग्रहेण तूष्णीभावोऽपि पूर्वोक्तविवेकार्थे विधीयते अन्यया वागादीन् प्रवर्तयतो विवेको न संपद्य-तेऽपि तु संसार एवानवच्छिन्नोनुतन्यते इति एताः संहिता वेदितव्याः । तथा अधिभूताधिदैवतं भूतानां देहाद्यारम्भ-काणां देवतानां प्राणचक्षुराद्यधिष्ठात्रीणां भूतदेवतानां चा\_ न्योन्याश्रयेण मिथुनीभावेनावस्थानं संसारः तनमूलं च अ-धिलोकाधिविज्ञानं लोक्यत इति लोको भूतमात्रा दशराब्दा-दयो विषयाः । विज्ञानं प्रज्ञामात्राः दश श्रोत्रादीनीदियाणि ज्ञानकरणानि उभयेषां मिथुनीभावो यदि भूतमात्रा न स्युर्न प्रज्ञामात्राः स्युर्यदि प्रज्ञामात्रा न स्युर्न भूतमात्राः स्युर्न ह्यान्यतरतो रूपं किञ्चन सिध्यतीति श्रुतिप्रसिद्धः। ततश्च ब्रह्मवर्यपूर्वकं वागादिनिग्रहे क्रियमाणे जीवब्रह्मणोर्भेदहे-त्नामधिभूताधिदैवानामनुत्पत्तेराधियज्ञो घटनारो घटाकारा-महाकाशयोरिव तयोः संगतिकरणे एकीभावलक्षणो यज्ञोः मोक्षापरनामा सिध्यति। एतत्सर्वे त्वमेवेति श्लोकार्थः॥१८॥ तव त्वां अनिच्छतः ज्ञातुमिति शेषः। जनम मृत्युश्च अनेकतो अनन्तः पुनः पुनर्भवतीत्यर्थः ॥ २०॥

त्वं वै खर्गश्च मोक्षश्च कामः क्रोधस्त्वमेव च सत्त्वं रजस्तमश्चेव अधश्चोधर्वं त्वमेव हि २१ ब्रह्मा भवश्च विष्णुश्च स्कन्देन्द्रौ सविता यमः चक्रणेन्द्र मनुर्धाता विधाता त्वं धनेश्वरः २२ भूवांयुः सिललाग्निश्च

खं वाग्बुद्धिः स्थितिमितिः कम सत्यानृते चोभे

त्वमेवास्ति च नास्ति च॥ इन्द्रियाणीन्द्रियार्थाश्च प्रकृतिभ्यः परं ध्रुवम्। विश्वाविश्वपरो भावश्चित्याचित्यस्त्वमेव हि यचैतरपरमं ब्रह्म यच तत्परमं पदम्। या गतिः सांख्ययोगानां सभवानात्र संशयः नूनमद्य कृतार्थाः सम नूनं प्राप्ताः सतां गतिम् यां गति प्रार्थयन्तीहः ज्ञाननिर्मलबुद्धयः॥२६ यहो मुढाः सम सुचिरमिमं कालमचेतसा। यन्न विद्याः परं देवं शाश्वतं यं विदुर्बुधाः २७ सेयमासादिता साक्षात्वद्भिक्तर्जनम्भिर्मया। भक्तानुग्रहकुद्देवो यं बात्वाऽसृतमश्रुते ॥ देवासुरमुनीनां तु यच गुह्यं सनातनम्। गुहायां निहितं ब्रह्म दुविश्चियं मुनेरिप ॥ २९ स एष भगवान् देवः सर्वकृत्सर्वतोमुखः। सर्वातमा सर्वदर्शी च सर्वगः सर्ववेदिता ३० देहकुदेहभृदेही देहभुग्देहिनां गतिः। प्राणकृत्प्राणभृत्प्राणी प्राणदः प्राणिनां गतिः अध्यात्मगातिरिष्टानां ध्यायिनामात्मवेदिनाम् अपुनर्भवकामानां या गतिः सोऽयमीश्वरः ३२

अयं च सर्वभूतानां शुभाशुभगतिप्रदः। अयं च जन्ममरणे विदध्यात्सवजनतुषु। अयं संसिद्धिकामानां या गतिः सोऽयमीश्वरः भूराद्यान्सर्वभुवनानुत्पाद्य सदिवीकसः। दधाति देवस्त नुभिरष्टाभियों विभर्ति च ३४ अतः प्रवर्तते सर्वमस्मिन्सर्वं प्रतिष्ठितम् । अस्मिश्च प्रलयं याति अयमेकः सनातनः ३५ अयं स सत्यकामानां सत्यलोकः परं सताम्। अपवर्गश्च मुक्तानां कैवल्यं चात्मवेदिनाम् ३६ अयं ब्रह्मादिभिः सिद्धैर्गुहायां गोपितः प्रभुः। देवासुरमनुष्याणामप्रकाशो भवेदिति॥ ३७ तं त्वां देवासुरनरास्तत्त्वेन न विदुभवम्। मोहिताः खल्वनेनैव हृदिखेनाप्रकाशिना ३८ ये चैनं प्रतिपद्यन्ते भक्तियोगेन भाविताः। तेषामेवात्मनाऽऽत्मानं दर्शयत्येष हच्छयः ३९ यं शात्वा न पुनर्जनम मरणं चापि विद्यते। यं विदित्वा परं वेद्यं वेदितव्यं न विद्यते ४० यं लब्ध्वा परमं लाभं नाधिकं मन्यते बुधाः। यां स्हमां परमां प्राप्ति गचछन्नव्ययमक्षयम् ४१

यं सांख्या गुणतत्त्वज्ञाः
सांख्यशास्त्रविशारदाः।
सुक्ष्मश्चानतराः सुक्षमं
श्चात्वा मुच्यन्ति बन्धनैः॥ ४२
यं च वेदविदो वेद्यं वेदान्ते च प्रतिष्ठितम्।
प्राणायामपरा नित्यं यं विश्वान्ति जपन्ति च॥

अस्ति च नास्ति चेति रज्जुमुजन्नामं प्रतीतितोऽस्ति स्वतो नास्ति ताहशं जगत्कारणमञ्चानमुच्यते ॥२२॥ विश्वाविश्वपरः कार्यकारणाभ्यामन्यः भावः सत्तामात्रहपः चिन्त्याचिन्त्यश्च चिन्त्यः सोपाधिकहपेण आचिन्त्यो निरुपाधिकेन ॥ २४॥ अचेतसा अज्ञानेन यत्परं देवं न विद्यः अतो मूढाः स्मः ॥२०॥ देहकृत् यज्ञादिः देहमृत् देहपोषकोऽन्नादिः देहीं जीवः देहमुक् देहसंहर्ता प्राणो लिज्ञशरीरं तस्यानादित्वेऽपि तत्कर्तृतं तदाविर्भावनिमित्तत्वं दृष्टिसृष्टिन्यायेन मुख्यं वा ज्ञेयम्॥३१।अष्टाभिः भूम्यम्बुविन्हवायुव्योमसूर्यचन्द्रयजमानाख्याभिः ॥३४॥ अयमिति । सत्यं अव्यभिचारि वेदोन्ति कर्मफलं स्वर्गः सतां कर्ष्वरेतसां परं स्वलीकादुपरि मह्ति कर्मफलं स्वर्गः कममुक्तिस्थानं ब्रह्मलोकाख्यं मुक्तानां विन्देशकानां योगिविशेषाणां कैवल्यं मुख्या मुक्तिः ॥ ३६॥ गृह्ययां सान्ने गोपितः तत्र हेतुमाह—देविति । उक्तोऽपि सुख-

त्रेयो माभूदिति भंग्यन्तरेण निरूपितः ब्रह्माद्येमंत्रव्याख्यातृभिः तथाहि-चत्वारि श्वेति मन्त्रा यास्केन यज्ञपरतया, पत्रक्षित्रना शब्द्यरत्या, गौतमेन तटस्थेश्वरपरत्या, च व्याख्यातः। वस्तु-तस्त्वध्यात्मपरोस्तीति स्पष्टम् ॥३०॥ अनेन अहंकारेण अन्तर्त्ताश्चना जडेन जडानृतरूपस्याप्यस्य चित्सदूपेण त्वयैव प्रभिताश्चाः सत्ता च भवतीति भावः। तथा च मंत्रवर्णः—अयं रोचयद्रुवो रुचानोऽयं वासयद्यृतेन पूर्वीरिति। अयं आत्मा रोचयत् प्रकाशयति अरुचः अप्रकाशान् अहंकारादीन् रुचानः स्वयंप्रकाशमानः अयं आत्मा पूर्वीः अहमादिस्व्यानि विशेषतः पृथक् विविक्तत्या ऋतेन खसत्तया वासयत् आच्छाद्यति अनृतानप्येतान् स्वसत्तयैव सत्तावतः करोति रज्जुरिव सर्पादीनिति मंत्रपदानामर्थः ॥ ३८॥ गच्छन् गच्छिति तं बुधः ॥ ४९॥ सूक्ष्मं छिन्नं ज्ञानेन तरन्ति आतिकम्य गच्छिन्त ते सूक्ष्मज्ञानतराः। सूक्ष्माज्ञानेति पाठे प्रकृति तीत्वी गता इत्यर्थः। सूक्ष्मं पुरुषम् ॥४२॥

ओकाररथमारु ते विदान्ति महेश्वरम्। अयं स देवयानानामादित्यो द्वारमुच्यते ॥४४ अयं च पितृयानानां चंद्रमा द्वारमुच्यते। पष काष्टा दिशश्चेव संवत्सरयुगादि च॥ ४५ दिव्यादिव्यः परो लाभ अयने दक्षिणोत्तरे। एनं प्रजापितः पूर्वमाराध्य बहुभिः स्तवैः ४६ प्रजार्थे वरयामास नीललोहितसंबितम्। ऋग्भिर्यमनुशासन्ति तत्त्वे कर्माणे बह्वचाः॥ यज्ञाभीर्या विद्यं जुह्नत्यध्वर्यवोऽध्वरे। सामभिर्यं च गायन्ति सामगाः शुद्धबुद्धयः॥ ऋतं सत्यं परं ब्रह्म स्तुवन्त्याथर्वणा द्विजाः। यज्ञस्य परमा योनिः पतिश्रायं परः स्मृतः॥ राज्यहःश्रोत्रनयनः पक्षमासशिरोभुजः। ऋतुवीर्यस्तपोधेर्यो हान्दगुह्योरुपादवान्॥५० मृत्युर्यम् हुताशश्च कालः संहारवेगवान्। कालस्य परमा योानेः कालश्चायं सनातनः॥ चन्द्रादित्यौ सनक्षत्रौ ग्रहाश्च सह वायुना। भ्रुवः सप्तर्षयश्चेव भुवनाः सप्त एव च॥ ५२ प्रधानं महद्वयक्तं विशेषान्तं सर्वेकृतम्। ब्रह्मादिस्तम्बपर्यन्तं भूतादि सदसच यत्॥५३ अष्टी प्रकृतयश्चेव प्रकृतिभ्यश्च यः परः। अस्य देवस्य यद्भागं कृत्सं संपरिवर्तते ॥ ५४ पंतत्परममानन्दं यत्तच्छाश्वतभेव च। यवा गतिर्विरक्तानामेष भावः परः सताम् ५५ प्तत्पद्म बुद्धि समेत इस सनातनम्। शास्त्रवेदाङ्गविदुषामेतद्यानं परं पद्म ॥ इयं सा परमा काष्ठा इयं सा परमा कला। इयं सा परमा सिद्धिरियं सा परमा गतिः५७

इयं सा परमा शान्तिरियं सा निर्वृतिः परा॥
यं प्राप्य कृतकृत्याः सम इत्यमन्यन्त योगिनः
इयं तृष्टिरियं सिद्धिरियं श्रुतिरियं स्कृतिः ।
अध्यात्मगतिरिष्टानां विदुषां प्राप्तिरृद्धया५९
यजतां कामयानानां मस्त्रेविपुळद्क्षिणैः ।
या गतियंक्षशिळानां सा गतिस्त्वं न संशयः
सम्यक् योगजपः शान्तिर्नियमैदेहतापनैः ।
तप्यतां या गतिदेव परमा सा गतिर्भवान् ॥
कर्मन्यासकृतानां च विरक्तानां ततस्ततः ।
या गतिर्वृद्धसदने सा गतिस्त्वं सनातन ६२
अपुनर्भवकामानां वैराग्ये वर्ततां च या ।
प्रकृतीनां लयानां च सा गतिस्त्वं सनातन॥
क्षानिक्षानपुक्तानां निरुपाख्या निरंजना ।
कैवल्या या गतिर्देव परमा सा गातिर्भवान्॥
वेदशास्त्रपुराणोक्ताः

पञ्जैता गतयः स्टृताः।

त्वत्प्रसादगादी लभ्यन्ते

न लभ्यन्तेऽन्यथा विभो ॥ ६५ इति तिष्डस्तपीराशिस्तुष्टावेशानमात्मना। जगौ च परमं ब्रह्म यत्पुरा लोककुजागौ ६६ उपमन्युरुवाच।

एवं स्तुतो महादेवस्तिण्डना ब्रह्मवादिना। उवाच भगवान देव उमया सहितः प्रभुः॥६७ ब्रह्मा शतऋतुर्विष्णुर्विश्वेदेवा महर्षयः। न विदुस्त्वामिति ततस्तुष्टः प्रोवाच तं शिवः श्रीभगवानुवाच।

अक्षयश्चाव्ययश्चेव भविता दुःखवार्जितः। यशस्त्री तेजसा युक्तो दिव्यज्ञानसमन्वितः।

दिव्यो लाभ ऐन्द्रं आदिव्यो लाभः सार्वमीमत्वम् ॥ ४६ ॥ अनुशंसन्तीति पाठः स्वच्छः । तत्त्वे अनारोपिते रूपे विषये कथयन्ति ॥४०॥ त्रिधा पाकयज्ञत्रये श्रीतस्मार्त्तध्यानयज्ञै- त्रियर्थः ॥ ४८ ॥ ऋतं यज्ञः सत्यं तत्फलं योनिः श्रद्धास्त्रत्यर्थः ॥ ४८ ॥ ऋतं यज्ञः सत्यं तत्फलं योनिः श्रद्धास्त्रत्यर्थः ॥ ४८ ॥ ऋतं श्रीत्रादिभावेन रात्र्यादीनि निरूपयति- रात्रीति ॥५०॥ कालस्य योनिमेत्राह चन्द्रोति ॥५२ ॥ सत् भूम्यम्बुतेजांसि असत् वाय्वाकाशौ॥५३॥ अष्टौ भूमिरापोऽ- नले वायुः सं मनो बुद्धिरहंकारश्च परः मायावी अस्य माया- विनः मागं अंशं कृत्स्रं प्रपञ्चजातम्॥५४॥ एतस्मात्परमं आनन्दमयादीश्वरादिप परं शुद्धं आनन्दं आनंदमात्रं तदेव शा-श्वतं तेन पूर्वषामशाश्वतत्वं दिर्शतम्॥५५॥ ध्यानं परं पदं पद-प्रापकम् ५६॥ सेति सा काष्टा सा परा गतिरिति श्रुतिप्रासिद्धा

॥ ५०॥ निर्वृतिः सुखम्॥५८॥ श्रुतिरिति श्रोत्रादिजन्याऽतुभूतिः इष्टानां योगिनां अध्यात्मगतिः प्रत्यक्प्रावण्यरूपा
गतिः विदुषां अहं ब्रह्मास्मीति जानतां अव्यया अपुनरावतिनी प्राप्तिः ॥ ५९॥ परमां गतिमपरमां गतिपूर्विकां
व्याचष्टे-यजतामिति । यज्ञशीलानां गतिः खर्गादिलोकः
॥६०॥ योगजपादिपराणां तपस्तिनां नक्षत्रलोकाख्या परमा
भास्तती गतिर्द्वितीया ॥६१॥ संन्यासिनां ब्रह्मलोकः पुनरावृतिरूपा गतिरतृतीया ॥६१॥ प्रकृतीनां ये लयमभ्यस्यंति
तेषां दहरादिरूपकारणब्रह्मोपासकानां अपुनरावृत्तिरूपा गतिश्रवुर्थी ॥६३॥ श्रानिति । निष्कलब्रह्मविदां मोक्षाख्या या
गतिः सा भवान् पूर्वास्तु गतयोऽनात्मभूता इति भावः
॥ ६४॥ ततः ब्रह्माद्यस्त्वां न विदुरिति वाक्यात् ॥६८॥

ऋषीणामभिगम्यश्च सूत्रकर्ता सुतस्तव।
मत्प्रसादाद्विजश्रेष्ठ भविष्यति न संशयः ७०
कं वा कामं ददाम्यद्य दूहि यद्वत्स कांक्षसे।
प्राञ्जिलः स उवाचेदं त्विय भक्तिर्देढाऽस्तु मे
उपमन्युक्वाच।

पतान् दत्वा वरान्देवो वन्द्यमानः सुरर्षिभिः स्त्यमानश्च विबुधस्तत्रैवान्तरधीयत॥ ७२ अन्तार्हिते भगवति सानुगे यादवेश्वर। ऋषिराश्रममागम्य ममैतत्प्रोक्तवानिह ॥ ७३ यानि च प्रियतान्यादौ तिण्डराख्यातवान्मम नामानि मानवश्रेष्ठ तानि त्वं श्रृणु सिद्धये७४ दशनामसहस्राणि देवेष्वाह पितामहः। सर्वस्य शास्त्रेषु तथा दशनामशतानि च ७५ गुद्यानीमानि नामानि तिण्डिभगवतोऽच्युत्। देवप्रसादाद्देवेशः पुरा प्राह महात्मने ॥ ७६

इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि मेघवाहनपर्वाख्याने षोडशोऽध्यायः ॥ १६॥



813

वासुदेव उवाच। ततः स प्रयतो भूत्वा मम तात युधिष्ठिर। प्राञ्जिकः प्राह्व विप्रार्षिनीमसंग्रहमादितः॥ १ उपमन्युरुवाच।

ब्रह्मप्रोक्तेश्विषप्रोक्तेवेदवेदाक्तसम्भवेः।
सर्वलोकेषु विख्यातं स्तुत्यं स्तोष्यामि नामभिः
महिद्गिविहितैः सत्यैः सिद्धेः सर्वार्थसाधकेः।
ऋषिणा तण्डिना भक्त्या कृतैवेदकृतात्मना॥
यथोक्तैः साधाभिः ख्यातैर्म्यानिभिस्तत्त्वदर्शिभिः
प्रवरं प्रथमं खर्ग्यं सर्वभृतिहतं शुभम्॥ ४
श्रुतैः सर्वत्र जगित ब्रह्मलोकावतारितैः।
सत्येस्तत्परमं ब्रह्म ब्रह्मप्रोक्तं सनातनम्॥ ५
वस्ये यदुकुलश्रेष्ठ शृणुष्वावहितो मम्।
वरयैनं भवं देवं भक्तस्त्वं परमेश्वरम्॥ ६
तेन ते श्राविषयाभि यत्तद्रह्म सनातनम्।
न शक्यं विस्तरात्कृत्सं वकुं सर्वस्य केनिवत् ७
युक्तेनापि विभूतीनामिष वर्षशतैरापि।
यस्यादिर्मध्यमन्तं च सुरैरिष न गम्यते॥ ८

कस्तस्य शक्नुयाद्वतुं गुणान् कात्स्न्येन माधव कि तु देवस्य महतः संक्षिप्तार्थपदाक्षरम् ॥ ९ शक्तिश्वरितं वक्ष्ये प्रसादात्तस्य धीमतः। अप्राप्य तु ततोऽनुक्षां न शक्यः स्तोतुमीश्वरः यदा तेनाभ्यं नुक्षातः स्तुतो वै स तदा मया। अनादिनिधनस्याहं जगद्योनेमहात्मनः॥ ११ नामां कञ्चित्समुद्देशं वश्याम्यव्यक्तयोगिनः। वरदस्य वरेणयस्य विश्वरूपस्य धीमतः १२ श्यु नाम्नां च यं कृष्ण यदुक्तं पद्मयोनिना। दशनामसहस्राणि यान्याह प्रिपतामहः॥१३ तानि निर्मध्य मनसा दध्नो घृतमिवोद्धतम्। गिरेः सारं यथा हेम पुष्पनारं यथा मधु १४ घृतात्सारं यथा मण डस्तथैतत्सारमुद्भतम्। सवेपापापहमिदं चतुर्वेद्समन्वितम्॥ प्रयत्नेनाधिगन्तव्यं धार्यं च प्रयतातमना। माङ्गरुयं पौधिकं चैव रक्षोदनं पावनं महत् १६ इदं भक्ताय दातव्यं श्रद्धानास्तिकाय च। नाश्रद्धानकपाय नास्तिकायाजितात्मने॥१७

सूत्रकर्ता तांडिन इति यजुर्वेदे शाखाविशेषस्तत्र कल्पसूत्र-कर्ता ॥ ७० ॥ प्रियतानि मया तुभ्यं येषां मध्ये एकं उपदिष्टं तानि सर्वाणि त्वं शृणु सिद्धये मोक्षान्तसकलप्राप्तये ॥ ७४ ॥ देवेशो ब्रह्मा यानि नामानि महात्मने पुरा प्राह उद्यानि तानीमानि नामानि देवप्रसादात्तंिडः प्राह महामिति शेषः॥७६॥ इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि नैलकण्ठीये भारतमानदीपे षोडशोऽध्यायः ॥ १६॥

१७
तत इति ॥१॥ सत्यैरन्वर्थैः वेदे कृतात्मना दत्तचितेन
कृतैः वेदात्म्यक् कृतैः ॥३॥ यथोक्तैरिति स्तुत्यं सिंहावलोकनन्यायेन विशिन्धि प्रवरमित्यर्धेन ॥ ४॥ श्रुतिरिति ब्रह्मप्रोक्तैः वेदोक्तैः ॥ ५॥ वर्य प्रार्थय उपसन्नो भव एनं
मंत्रात्मकमिश्वरं लब्धुम् ॥६॥ तेन विधिना ॥ ७॥ युक्तेन
सन्नद्धेन ॥८॥ योनिनः योनेः ब्रह्मण इति शेषः ॥१२॥

यश्चाभ्यस्यते देवं कारणात्मानमीश्वरम्।
स कृष्ण नरकं याति सह पूर्वेः सहात्मजैः१८
इदं ध्यानमिदं योगमिदं ध्येयमनुसमम्।
इदं जप्यमिदं झानं रहस्यमिद्मुत्तमम्॥ १९
यं झात्वा अन्तकालेऽपि गच्छेत परमां गति
पावत्रं मङ्गलं मध्यं कल्याणमिद्मुत्तमम्॥२०
इदं ब्रह्मा पुरा कृत्वा सर्वलोकिपतामहः।
सर्वस्तवानां राजत्वे दिव्यानां समकल्पयत्२१
तदाप्रभृति चैवायमीश्वरस्य महात्मनः।
स्तवराज इति ख्यातो जगत्यमरपूजितः॥२२
ब्रह्मलोकाद्यं स्वर्गे स्तवराजोऽवतारितः।
यतस्तिण्डः पुरा प्राप तेन तंडिकृतोऽभवत्॥
स्वर्गाचैवात्र भूलोकं तिण्डना द्यवतारितः।
सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वपापप्रणाशनम्॥ २४
निगदिष्ये महाबाहो स्तवानामुत्तमं स्तवम्।

ब्रह्मणामिष यद्ग्रह्म पराणामिष यत्परम् ॥ २%
तेजसामिष यत्तेजस्तपसामिष यत्तपः।
शांतानामिष यः शांतो द्युतीनामिष या द्युतिः
दांतानामिष यो दांतो धीमतामिष या च धीः
देवानामिष यो देव ऋषीणामिष यस्त्वृषिः२७
यज्ञानामिष यो यज्ञः शिवानामिष यः शिवः
सद्गणामिष यो सदः प्रभा प्रभवतामिष ॥२८
योगिनामिष यो योगी कारणानां च कारणम्
यतो लोकाः संभवन्ति न भवन्ति यतः पुनः
सर्वभूतात्मभूतस्य हरस्यामिततेजसः।
अष्टोत्तरसहस्रं त नाम्नां शर्वस्य मे १२७।
यच्छुत्वा मनुज्ञात्र सर्वान्कामानवाप्स्यासि

स्थिरः स्थाणुः प्रभुर्भीमः प्रवरो वरदो वरः।

द्विति । एतज्जप एव ध्यानादिफलप्रद इत्यर्थः ॥ १९ ॥ यं स्तवं सकृद्धिगमेनाप्यस्य परमां गतिं गच्छेतैवेत्यर्थः । पवित्रं पापनाशकं मेध्यं यज्ञादिफलप्रदं मंगलं अभ्युदयकरं उत्तमं कल्याणं परमानून्दरूपम् ॥२०॥ अह्मणां वेदानां वाचामपि यो वागित्यर्थः। पराणामिदि-यार्थमने बुद्धिमहद्व्यक्तानामपि यः परः पुरुष इत्यर्थः ॥ २५ ॥ तेजसां चक्षुरादीनामपि यचक्षुः तपसां पुण्यानां गङ्गादीनामपि यत्पुण्यं शान्तानां उपरतिचित्तानामपि आत्यंतिकी उपरितमेक्षाख्या युतीनां ज्ञानाना वृत्तिरूपाणा-मपि ज्ञानं साक्षिरूपं अनुव्यवसाय।परपर्यायम् ॥ २६॥ द्मन्तानां जितेन्द्रियाणां मध्येऽत्यन्तं जितेन्द्रियः। धीमतां ज्ञानिनां थीः आत्मा अनुभवरूपं ज्ञानम् । देवानां पूज्या-नामपि पूज्यः। ऋषीणां काव्यकर्तृणामपि काव्यकर्ता वेद-कर्तृत्वात् ॥ २७॥ यज्ञानां यज्ञभोक्तृणां यज्ञः यज्ञस्य आराधनस्य भोक्ता शिवानां कल्याणानामपि कल्याणं रुणाद्ध ग्नामिति वा रोदित्यनेन वा रौत्यनेन वा रवणं वा रत् अज्ञानं वा विपययो वा शोको वा दुःखं वा रुत् तां द्राव-यतीति रुद्रः। ज्ञानं आनंदी वा तेषामप्यानन्दः। प्रभवतामी-श्वराणामपि प्रभा ऐश्वर्यम् ॥२८॥ योगिनां ब्रह्मादीनामपि यो योगी ध्येयसंकल्पमात्रेण स्रष्टा। कारणानां अव्यक्तादिनां कारणं निष्कलम् ॥ २९॥

यद्यप्यत्र सहस्रनामस्तोत्रे नाम्नां शब्दतोऽर्थतश्च पौनर-क्त्यमस्ति तथापि अर्थेक्येऽपि शब्दमदात्क्वित् क्वित् शब्देक्येऽप्यर्थमेदाच्चापौनरक्त्यं द्रष्टव्यं अपूर्वार्थत्वात् । न हि सर्वात्मपदोच्चारणजन्यमपूर्वे विश्वात्मपदोच्चारणादुत्पवते अन्यथा अमये जुष्टं निर्वपामि द्रियत्र वह्नये जुष्टामिति उचारणेऽपि तदपूर्वोत्पत्त्यापत्तिविधिगत एव शब्दः प्रयोक्तव्य इति मीमांसक मुद्राभंगः स्यात् । अर्थभेदेऽपि शब्दैक्यं न पौनरुक्त्यावहं इन्द्रशब्दस्यान्यार्थस्यापि ऐन्द्या गाईपत्य-मुपतिष्ठतेति विधानाद्योगेनाभिपरत्वप्रदर्शनात् । तथा च शब्दैक्येऽप्यर्थैक्यं नास्ति तथा वयमस्यां व्याख्यायां प्रदर्श-यिष्यामः

१—[स्थिरः] तिष्ठतीति स्थिरः तिष्ठन्त्यस्मिशिति स्था-णुश्च आजिरशिशिरेत्यादिना स्थाणुरिति च तिष्ठतेः किरच् टि-लोपी नुप्रत्ययश्च विधीयते। स्थिरः अचञ्चलः।कृटस्थः नित्यः।

२-स्थाणुः गृहस्तंभवत्सर्वाश्रयः । यथोंक्तं-' संसार-मंडप्रयास्य मूलस्तम्भाय शंभवे ' इति ।

३—प्रभुः ईश्वरोन्तर्यामित्यर्थः प्रकृष्टं भवनं सत्ता यस्यति वा परमार्थसत्य इत्यर्थः । प्रकृषेण भावयति विश्वं +चरयति जानाति वा विश्वकर्त्ता सर्वज्ञो वेत्यर्थः । विश्व-संभ्योड्वसंज्ञायाम् (पा.३।२।१८०) इति प्रपूर्वाद्भभवतेर्डुः। पाचकपाठकादिवद्गुणशब्दोऽयं न तु संज्ञाशब्दः । एव-मुत्तरत्रापि ज्ञेयम्।

४—भीमः संहर्ता विभेत्यस्माज्जगदिति व्युत्पत्तैः 'भीमादयोऽपादाने' (पा.३।४।७४) इति सूत्रात्सिद्धिः । ५—प्रवरः श्रेष्ठः प्रकर्षण भोगमोक्षकामैर्वरणीयः ।

६—अंत एव वरदः इष्ट्रपदः 'आतोऽनुपसर्गे कः' (पा.३।२।३) इति सुप्पूर्वाहदातेः कः

७—वरः वृणोति आच्छादयति सर्वमिति वरः। पचाद्यच्।

+ रचयाति ।

सर्वातमा सर्वविख्यातः सर्वः सर्वकरो भवः जटी चर्मी शिखंडी च सर्वागः सर्वभावनः। हरश्च हरिणाक्षश्च सर्वभृतहरः प्रभुः॥ ३२ प्रवृत्तिश्च निवृत्तिश्च नियतः शाश्वतो ध्रुवः।

श्मशानवासी भगवान् खचरो गोचरोऽर्दनः ३३ अभिवाद्यो महाकर्मा तपस्वी भूतभावनः । उन्मत्तवेषप्रच्छन्नः सर्वेलोकप्रजापतिः ॥ ३४

८—सर्वातमा स्तमनेनित सर्वः स चातमा चेति सर्वातमा व्यापकः प्रत्यप्रपः प्राणमृनमात्रस्यान्तरात्मेत्यर्थः । सर्वनिच्छेत्यादिना सर्तिवेशतत्वं निपात्यते आप्रोति सर्वे भोग्यं स्वार्थत्वेन लभते आदत्ते स्वीकरोति आत्ते भुक्ते अति सत्तमेकरूपेण वर्तत इति च आत्मा तथा च स्मृतिः—

'यचाप्रोति यदादत्ते यचात्ति विषयानयम्। यचास्य सन्ततो भावस्तस्मादात्मेति गीयते '॥

इति । ९—सर्विविख्यातः सर्वत्र देशे काले च सर्वेषां प्राणिनां वा विख्यातः प्रत्यक्लेन प्रसिद्धः ।

१०—सर्वः व्यापकः 'सर्वे समाप्रोषि ततोऽसि सर्वः ' इति भगवद्वनात्।

११—सर्वे करोतीति सर्वकरः विश्वस्य कर्ता एतेन नामद्रथेन उपादानत्वं निमित्तत्वं चोक्तम्।

१२—अत एव भवत्यस्मादनन्यापेक्षाद्विश्वमिति भव त्यास्मिन्प्रलय इति वा भवः सर्वस्योत्पत्तिप्रलयस्थानं 'ऋदोरप्' (पा.३।३।५७) इत्यप् भवति अस्तीति सत्तार्था-द्भवतेः पचाद्यच् सत्तामात्रस्वरूप इत्यर्थः ॥ ३१ ॥

१३ जटी जटझटसंघातेऽस्मात्पचाद्याचे केशानां सं-घातो जटा तद्वान् ।

१४ चर्मी चर्म ब्याघस्य गजस्य वा कृतिस्तद्वान्।

१५—शिखंडी मयूरिशखावत् जटासंनिवेशोपरि कृतो जटाप्रगुच्छः शिखण्डस्तद्वान् ।

१६—सर्वे जगदक्षं अवयवभूतं यस्य सः सर्वोगः विराडित्यर्थः ।

१७ सर्वभावनः विश्वकर्ता।

१८—हरः हरति सर्वे संहरतीति हरः हरतेः पचायच्।

१९ हरिणाञ्चः मृगनेत्रः।

२० सर्वाणि भूतानि हरतीति सर्वभूतहरः हरते-रतुव्यनेऽजित्यच्।

२१—प्रभुः प्रकर्षण भवते प्राप्नोति विश्वं भोग्यत्वे-नेति सर्वभोक्ता पूर्ववत् डुः ॥ ३२ ॥

२२ - प्रवृत्तिः प्रकर्षण कुर्वद्रूपतया वर्तनं प्रवृत्तिः । २३ - निकर्षण निरुद्यमतया वर्तनम् । निवृत्तिः निपूर्वात् वृत्त वर्तनेऽस्मात् स्त्रियां किन्। २४ — यतन्ते विषयप्रहणाय स्वयं प्रवर्तन्ते तानि यतानि इन्द्रियाणि यती प्रयन्नेऽस्मात् पचायच् । निगृहीतानि यतानि येन सः नियतः तपस्वीत्यर्थः ।

२५-शाश्वतः शश्वद्भवः नित्य इत्यर्थः ।

२६--ध्रुवः अचलः।

२७—रमशानवासी स्मानः शवाः मृतजीवाः शेरतेऽसिन् पुनरुत्थानवर्जितं शयनं कुर्वन्त्यस्मिनिति स्म-शानं वाराणसी तत्र वस्तुं शिलमस्य स स्माशानवासी । शवदाहस्थले तु स्मशानशब्दो गीणः । नहि तत् मृतानां देहानां देहिनां वा मृद्धस्मीमृतानां यातनावशानां वा सृष्ठितिहिनां वा मृद्धस्मीमृतानां यातनावशानां वा सृष्ठितिहिनां शरीरान्तरथारिणां विश्रान्त्यमावात् वाराणस्यां मृतास्तु न पुनः संसरन्तीति सहस्रशः प्रमाणान्यस्मत्हति अविमुक्तिनिक्तिसारे द्रष्टव्यानि ।

२८-भगवान्

ऐश्वर्यस्य समग्रस्य ज्ञानस्य यशसः श्रियः । वैराग्यस्य च धर्मस्य षण्णां भग इति ज्ञाना ॥ इति स्मृतानि भगानि विद्यन्तेऽस्मिनिति भगवान् ।

२९ - खचरः। हार्दाकाशचारी। दहरोऽस्मिन्नन्तराकाशस्तिस्मिन्यन्दतस्तदन्वेष्टव्यं शम्भु-राकाशमध्यः ' इति श्रातिप्रसिद्धः। चरेष्टः।

३० - गोचरः गोषु इन्द्रियेषु विषयतया चरतीति वा गोभिः करणेवा चरति विषयान् भुक्त इति वा गोचरः । सर्वात्मत्वात्सवीन्द्रियगम्यः इन्द्रियद्वारा विषयभुगिति वाऽर्थः।

३१ — अर्दयति जनं पापिनं पीडयति कालान्तकरूपे-णिति अद्नः । नन्द्यादिल्युः ॥ ३३ ॥

३२ - आभेवाद्यः सर्वेषां नमस्कार्यः स्तुत्यो वा ।

३३--महत् सष्ट्यादिकं कर्मास्येति महाकर्मा।

३४-तप एव स्वं धनं तद्वान् तपस्वी।

३५—भूतानि खादानि भावयति संकल्पमात्रेण सजतीति भूतभावनः।

**३६ उन्मत्तवेषप्रच्छन्नः** उन्मत्तवेषेण दिग्वा-सस्त्वादिरूपेण प्रच्छन्नो दुर्जेयः ।

३७ - लोकाः स्थानानि प्रजास्तत्र निवसन्तश्चेतनाः सर्वासां लोकप्रजानां पतिः स्वामी [सर्वलोकप्रजा-पतिः।]

महारूपो महाकायो वृषद्भपो महायशाः।
महात्मा सर्वभूतात्मा विश्वद्भपो महाहतुः ३५
लोकपालोऽतर्हितात्मा प्रसादो हयगद्भिः।
पवित्रं च महांश्चेव नियमो नियमाश्चितः॥३६
सर्वकर्मा स्वयंभूत व्यद्गितात्मा देशादेकरो निधिः।

सहस्राक्षो विशालाक्षः सोमो नक्षत्रसाधकः चन्द्रः सूर्यः शनिः केतुर्प्रहो प्रहपतिर्वरः । अत्रिर्ध्या नमस्कर्ता सगवाणार्पणोऽनद्यः ३८ महातपा घोरतपा अदीनो दीनसाधकः ।

३८--महत् अपरिच्छेद्यं रूपमस्य सः महारूपः।

३९— महान् कायः स्थूलं रूपं वैराजं यस्य सः सहाकायः।

४० - वृषो धर्मस्तद्रूपो वृषस्पः।

४१—महच्च तद्यशश्च महायशाः तस्य नाम महद्यशः ' इति श्रुतेः परमेश्वरः ।

४२-महात्मा महामनाः।

अ३—सर्वाणि भूतानि आत्मा मनः संकल्पमात्रं यस्य स सर्वभूतात्मा तदीक्षणमात्रत्वात्सर्वस्य ।

४४—विश्वं रूपमस्य विश्वास्मिन् रूप्यते प्रकटी अवतीति वा विश्वरूपः।

४५—महाहनुः महत्या विश्वप्राससमर्थे हम् अधरो-त्तरे मुखफलके यस्य स महाहनुः ॥ ३५॥

**४६—लोकपालः** इन्द्रादिह्यः ।

थ७—अन्तर्हितातमा अविद्याकित्वतेन अहंकारा-दिना तिरोहिताखण्डेकरसस्वभावः सर्पणेव रज्जुः ।

४८-प्रसादः अभिरातरानन्द इति यावत् ।

थर—हयगद्भिः हयं अश्वं गर्दभी च स्वयोनि-त्वेन आचक्षते ता अश्वगर्दभ्यः अश्वतर्यः ताः रथस्यं वह-न्त्येनमिति हयगर्दभिः । क्षित्रन्तात्कर्तारे किए तत इञ् बृद्धयभावश्वार्षः। रुद्रो वा एष यदिमः । अश्वतरीरथेनामि-राजिमधावदिति श्रुतिभ्यां अमिरूपी देवोऽश्वतरीरथवाहन इति गम्यते ।

५०-पावित्रं प्रवेरिव पवेः संसारवज्रपातात्रायत इति थवित्रम् ।

५१-अत एव महान पूज्यः।

५२ — नियमः शौचसन्तोषतपः स्त्राध्यायेश्वरप्रणिधा-नाख्यैनियमैः प्राप्यते इति नियमः ।

५३—[नियमाश्रितः] नियमस्तिरेव आश्रितः नारा-यणदक्षिणामूर्त्यादिरूपेण नियमानामाश्रयभूत इत्यर्थः॥३६॥

५४ - सर्वकर्मा सकलाशिल्पाचार्यो विश्वकर्मा।

५५--स्वयंमूतः नित्यसिदः।

५६ — अत एव आदिः सर्वसात्प्रथमः।

५७ आदिकरः हिरण्यगर्भस्रष्टा। 'स वै शरीरी अयमः' इति श्रुतेस्तस्यादित्वम्।

५८—निधिः पद्मशंखादिरूपोऽक्षयेश्वर्य इत्यर्थः ।

५९ — सहसाक्षः अनन्तकरचरणादिमान् 'सर्वेतः पाणिपादं तत्सर्वतोऽक्षिशिरोमुखम् ' इत्यादिशास्त्रात् देवेन्द्रो वा सर्वस्य तदभिन्नत्वात् ब्रह्मैवेदं सर्वमित्यादिश्रुतेः ।

६०—विशालानि अतीतादिप्रकाशकत्वेन विपुला-न्यक्षाणि इन्द्रियाणि यस्य सः विशालाक्षः।

६१--सोमः चंद्रः लतारूपं याज्ञियं हिवर्वा यत्पुरुषेण हिवरेवेति तस्यैव हिवर्वदर्शनात् ।

६२--नक्षत्रसाधकः सुकृतां वा एतानि ज्योतीिष यन्नभ्रत्राणीति श्रुतराकाशे दीप्यमानानि शरीराणि नक्षत्राणि तेषां साधकः । इष्टादिकारिणां सोमलोके दिव्यशरीर-लाभस्य दर्शनात् ॥ ३७॥

६३ — चंद्रः।

६४—सूर्यः।

६५-शानिः।

६६ - केतुः च प्रसिद्धः।

६७ चंद्राको गृह्णातीति ग्रहो राहुः।

६८—ग्रहाणां पतिः [ग्रहणतिः] कूरत्वात् भगलः।

६९ —वरो वरणीयः पूज्यो बृहस्पतिः स एव शुकः। बृहस्पतिहिं शुको भूत्वेति भैत्रायणीयश्रुतै। शुकस्य बृहस्पत्य-वतारत्वश्रवणात्।

७० - अत्रिः अत्रिगोत्रापत्यत्वाद्ध्यः तेन सर्वप्रह-खह्मीत्यर्थः।

७१ — अत्रयाः अत्रिपत्न्या अनस्यायाः नमस्कताः दत्तदुवीसोरूपेण तत्पुत्रत्वात् ।

७२—मृगवाणापणः मृगरूपधारिणि यज्ञे वाणं अर्पयतीति तथा।

७३ — अन घः यज्ञ होऽपि निष्पापः तेनीयस्त्वात्स्वतं-त्रत्वाच ॥ ३८॥

७४—महत् विश्वसिश्चमं तप आलोचनं यस्य स महातपाः स ऐक्षत लोकानुसजा इति स इमाँ लोकान-सुजतेति श्रुनेः ।

७५ — घोरं विश्वसंहारक्षमं तपो यस्येति घोरतपाः यो ह्येव प्रभवः स एवाप्यय इति श्रुतेः ।

प्रदिन्यः महामनाः सुग्रीवविभीषणादिभ्यः प्रणितमात्रेण राज्यप्रदः।

७७ - द्रीनसाधकः दीनानां शरणागतानां इष्ट-साधकः। स्वित्सरकरो मन्त्रः प्रमाणं परमं तपः॥ ३९ योगी योज्यो महाबीजो महारेता महाबलः। स्वर्णरेताः सर्वज्ञः सुबीजो बीजवाहनः॥४० दशबाहुस्त्विनिमिषो नीलकण्ठ उमापतिः।

विश्वरूपः खयं श्रेष्ठो बलवीरो बलो गणः ४१ गणकर्ता गणपतिर्दिग्वासाः काम पव च। मन्त्रवित्परमो मन्त्रः सर्वभावकरो हरः ४२ कमण्डलुधरो धन्वी बाणहस्तः कपालवान्

७८ संवत्सरस्य करः कर्ता [संवत्सरकरः] काल-चक्रप्रवर्तको ध्रुवादिज्योतिर्गणरूपः।

**७९ - मंत्रः** मननात्रायत इति प्रणवादिरूपः ।

८०-प्रमाणं वेदशास्त्रादिरूपः।

८१ — परमं तपः अयं तु परमो धर्मो यद्योगेनात्म-दर्शनमिति याञ्चवलक्योक्तो धर्मः ॥ ३९॥

८२-योगी योगानिष्ठः।

८३- योज्यः योगे ब्रह्माणे प्रविल्यापनीयः ।

८४ महाबीजः कारणस्यापि कारणम्।

८५ - महारेताः महत् जडानृतस्यापि अव्यक्तस्य स्कृतिसत्ताप्रदं रेतः प्रतिबिंबो यस्य स महारेताः ।

८६ अत एव महाबलः उत्कृष्टसामध्यः।

८७—सुवर्णरेताः

अप एव ससर्जांग्रे तासु वीर्यमवास्त्रत् तदण्डमभवद्धैमं सहस्रांग्रसमप्रमामिति ।

स्कांदात् हिरण्मयब्रह्मांडस्रष्टा आमिरूपेण सुवर्णरेता एव वा।

८८ सर्वज्ञः मायावृत्या सर्वे जानन् सर्वश्रासौ इश्रेति वा।

८९ — सुवीजः सुष्ठु अविकारी बीजभूतः सर्वकारणं मवतीत्यर्थः।

९० चीजवाहनः बीजं अविद्याकामकर्मात्मकं तदेव वाहनं इहलोकपरलोके संचारार्थे यस्येति तथा यथोक्तं—

' आत्मानं राथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु ' इति । शरीरपदमत्राव्यक्तपरीमति सिद्धान्तः ॥ ४० ॥

९१ - दशबाहुः स्पष्टम् ।

९२ - अनिमिषः न हि द्रष्टुईष्टेर्विपरिलोपो विद्यतेऽ-विनाशित्वादिति श्रुतेः क्षणमपि द्रालोपहीनः ।

**९३ — नी लक ण्ठः** त्रैलोक्यसंहारक्षमस्य हालाहलस्य कंठे धारणात्रीलकण्ठः परमकारुणिकः ।

९४—अत एव उमापतिः उमा हैमवतीति केनोप-निषत्प्रसिद्धा ब्रह्माविद्या उमा तस्याः पतिः प्रदाता पक्षे पार्वतीशः ।

९५ - विश्वानि रूपाणि यसाजायन्ते स विश्व-

त्मतं यस्य स तथा।

९७ - वलवीरः वलेन सामर्थ्येन वीरो विकान्तः विप्रपातनायनन्यसाध्यकर्मकर्ता।

९८ अब्रुक्तः निःसामर्थ्यः चेतनप्रयुक्तिं विना चल-नाक्षमः गण्यते संख्यायत इति गणस्तत्त्वसमूहः पञ्चविंशाति-जडतत्वात्मेखर्थः । स्वयं तु षड्विंशः तत्त्वानि च सांख्य-सप्तत्यां अव्यक्तं महान् अहंकारः पञ्चतन्मात्राणि एकादशें-दियाणि पञ्चमहाभूतानि पञ्चविंशों भोक्तिति ॥ ४१॥

९९ एवं भूतस्यापि गणस्य कर्ता पतिनियन्ता विकि

१०० गणपतिः च उच्यते। इति प्रथमं शतम्।

१०१ - दिग्वासाः दारुकावने मुनिपलिमोहनार्थे नमलं श्तामिति होयं वस्तुतस्तु दिशां अनन्तानामिप वास इव वास अच्छादकः तथा च श्रुतिः ईशावास्यमिदं सर्वे यार्किच जगत्यां जगदिति । ईशा ईश्वरेणावास्यमाच्छादनीयामिति ।

२ -कामः सरोऽभिलाषो वा तद्रूपः।

३—मंत्रान् इषेत्वादीन् पाठतोऽर्थतश्च वेत्तीति वा तैर्वित् वेदनमस्योति वा मंत्रवित् यस्य ज्ञानमयं तपः नावद-विन्मनुते तं वृहंताभीते श्रुतिभ्याम् ।

४—परमो मंत्रः आत्मतत्त्वालोचनरूपो विचारः । ५—तस्य अध्यारोपापवादात्मकत्वात्तदनुगुणं नामद्वर्य सर्वभावकरः जगत्कारणामित्यर्थः ।

दे—हरः तत्प्रविलापनस्थानं सर्वभावनः हर इति च पूर्वं कालरूपेण सर्वकर्तृत्वसंहर्तृत्वे उक्ते इदानां तत्त्वहण्योति भेदः।। तथा हि चतुर्विधः प्रलयः प्राकृतो ब्रह्मावसाने मह-दन्तानां कार्याणां नाशः। दैनंदिनो ब्रह्मादिनावसाने नेलोक्यनाशः।। निलोऽस्मदादिसुषुप्तौ सर्वनाशः। एते त्रयः सर्वाजा इति उत्पात्तीमन्तः आत्यन्तिकस्तु तत्त्वज्ञानेन स-कारणस्य कार्यस्य नाशः पुनक्त्पातिहानो मोक्षाख्य इति शास्त्रप्रसिद्धः॥ ४२॥

७—दशबाहुारत्युक्तानां बाहूनामायुधान्याह कमं-डलुधरः।

८—धन्वी धनुष्मान्।

११० - कपालवान् ब्रह्मणः शिरिश्छत्वा तत्कपालं धारयतीत्यर्थः।

अञ्चनी शतभी खड़ी पाद्दिशी चायुधी महान् स्रुवहस्तः सुरूपश्च तेजस्तेजस्करो निधिः। उच्छीषी च सुवक्त्रश्च उद्धो विनतस्तथा ४४ द्धिश्च हरिकेशश्च सुर्तार्थः कुष्ण एव च। श्रुगालरूपः सिद्धार्थो मुण्डः सर्वश्रुभङ्करः ४५

अजञ्च बृहुरूपञ्च गन्धधारी कपर्चीप। ऊर्ध्वरेता ऊर्ध्वलिङ्ग ऊर्ध्वशायी नभः खलः॥ त्रिजरी चीरवासाश्च रुद्रः सेनापतिर्विभुः। अहश्चरो नक्तंचरास्तग्ममन्युः सुवर्चसः॥४७

११ — अशनिर्वर्षं तद्वान् [ अशनी ] ।

१२-शतध्नी शक्तिस्तद्वान्।

१३ — उभयत्र बीह्यादिभ्यश्चेति मत्वर्थीय इनिः खङ्गी

१४—पट्टिशः खङ्गविशेषस्तद्वान् [ पट्टिशी ]।

१५—आयुधं स्वस्य असाधारणं शूलं तद्वान् [ आयुधीं ] रालीत्यर्थः ।

१६—महान् पूज्यः ॥ ४३॥

१७ — सुवो यज्ञपात्रं तदस्तः [ सुवहस्तः ]।

१८—सुरूपः शोभनरूपः।

१९—तेजः तेजस्वी।

२०—तेजस्करो निधिः भक्तानां कान्तिप्रदो निधिरव निधिरतुच्छेयः।

२१ — उच्णीषी शिरोवेष्टनवान्।

२२—सुवकः।

२३—उद्गः जार्जित्रस्यः।

२४--विनतः विनयवान् । ॥ ४४॥

्२५—दीर्घः अलुच्चः।

२६ — हि किहाः हरय इन्द्रियाप्येव केशा इव केशा रश्मयो यस्य स हरिकेशः इन्द्रियद्वारा तत्तदर्थप्रकाशकर्ता यद्वा हरिश्व कश्च ईशश्च तेषां समाहारः त्रिमूर्तिरित्यर्थः ।

२७ —शोमनश्वासौ तीर्थं च सुतीर्थः महागुरुः। ह्रेश-कर्मविपाकाशयैरपरामृष्टः पुरुषाविशेष ईश्वरस्तस्य वाचकः प्रणवः स पूर्वेषामपि गुरुरिति पतजालिस्मरणात् ।

२८—कृष्णः।

कृषिभूवाचकः शब्दो णश्च ानेर्द्वातिवाचकः। तयोरिक्यं परं ब्रह्म कृष्ण इत्यामिधीयते ॥

इति श्रुतेरानन्दसन्मात्र इत्यर्थः । ब्रह्मोत्तरखण्डे वा गोपशिशुं प्रति महादेवेन तवान्वये सप्तमोऽहं भविष्यामीति वरदानान्महादेवस्यैवावतारः कृष्ण इत्यवगमात्।

२९—श्रुगालकपः वणिजाऽवमानितं ब्राह्मणं प्रायो-पविष्टं सान्त्वतामन्द्रेणैतद्रूपं धृतामिति मोक्षधमेषूपाख्यायते तेन श्रगालरूप इन्द्रस्तदाभिन इत्यर्थः।

३०-सिद्धार्थः सिद्धा एव न तु साघ्या अर्था अर्थ-नीयाः पदार्था यस्य ।

३१-मुण्डः परिवाट्।

सर्वभूताभयप्रदः ३२—अत एव सवंशुभङ्करः

३३ - अजः अजातः ब्रह्मादिष्वजत्वं आपेक्षिकं देवे-ष्वमरत्ववत्

'हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्। विष्णुरित्थापरममस्य विद्वान् जातो बृहन्नाभिपाति तृतीयम्' इति ब्रह्मविष्पादिषु जात इति विशेषणात्। अजात इत्येनं कश्चिद्धीरः प्रपद्यते रुद्ध यत्ते दक्षिणं मुखं तेन मां पाहीति रुद्रे एव।जातत्वदर्शनात् ।

३४—बहुरूपः सप्टम्।

३५ - गन्धधारी कुंकुमकस्तूर्यादिसुरिमद्रव्यधर्ता।

३६ क पर्दी कं जलं पिबतीति कपः ऋतिः सौत्रो धातुः स्पर्धायाभैश्वर्ये चास्ति ऋत्स्पर्धनैश्ययोरिति बोपदेवः अस्मात् भावे किए ऋतं ऐश्वर्य ददातीति ऋदः कपश्चासौ ऋद्श्वेति समासः आद्भुणः कपदः महादेवस्य हि जटाजूटेन स्वर्गात्पतन्ती गुज्ञा प्रथमं पीता पश्चाद्भगीरथप्रार्थनया तस्या निर्गमनसामर्थ्यं च दत्तमतः स कपद्दः तद्वान् महेश्वरः कपर्दी ।

३७—ऊध्वरेताः अविस्तबह्यचर्यः।

३८—तत्र हेतुः ऊर्ध्वालिङ्गः अधोलिङ्गो हि रेतः सिञ्चति न तूर्विलिङ्गः।

३९—अत्रापि हेतुः ऊर्ध्वशायी उत्तानशयः।

४० एतेन नामत्रयेण उमया शिवो न ग्रस्तो न च स्पृत्रः यतः असङ्ग इत्यर्थत्रयं दर्शितम् एवं। सत्यपि नभ एव आकाशशब्दिता शक्तिरेव स्थलं आवासी यस्य स नभः स्थलः यथोक्तमाभयुक्तः-

शाक्तः शरीरमधिदवतमन्तरात्मा

ज्ञानं किया करणमासनजालिमच्छा।

ऐश्वयमायतनमावरणानि च त्वं

किं किं न यद्भवासे देवि शशाङ्कमौलेः ॥ इति ॥ ४६॥

४१—ात्रेजटी।

४२ चीरवासाः स्पष्टे दे।

• ४३ - रद्रः प्राणा वाव रुद्रा एते हीदं सर्वे रोदय-न्तीति श्रुतेः सर्वेषां प्राणरूपः ।

४४-सेनापातः।

४५—विभुः व्यापी।

. ४६ — अहश्चरः देवादिः ।

४७--नक्तंचरः राक्षसादिस्तदुभयरूपः।

४८--तिगममन्युः तीक्ष्णकोघः

४९--सुवर्चसः सुतरां वर्चोऽध्ययनतप्रभादिजं तेजो यस्मिन् समासान्तोऽच् आर्षः ॥ ४७ ॥

॥ ४५॥

गजहा दैत्यहा कालो लोकघाता गुणाकरः। सिंहशार्द्रलक्षय आई चर्माबरावृतः॥ कालयोगी महानादः सर्वकामश्चतुष्पथः। निशाचरः प्रेतचारी भूतचारी महेश्वरः॥ ४९ बहुभूतो बहुधरः स्वभानुरिमतो गतिः। नृत्यप्रियो नित्यनतों नर्तकः सर्वेळाळसः॥५०

घोरों महातपाः पाशों नित्यों गिरिक्हों नभः सहस्रहस्तो विजयो व्यवसायो ह्यतंद्रितः॥५१ अधर्षणो धर्षणात्मा यञ्चहा कामनाशकः। दश्रयागापहारी च सुसहो मध्यमस्तथा॥ ५२ तेजोपहारी बलहा मुदितोऽथौं जितोऽवरः

५०-गजहा

वाराणस्यां पुरा यातो गजरूपी महासुरः। जत्ने तं कुड़ारं भीममधृष्यमपि शङ्करः॥ इति स्कान्दे उपाख्यानात् गजासुरहन्ता ।

५१--दैत्यहा।

**५२-काळः** मृत्युः संवत्सरगदिर्वान।

**५३ लोकधाता** लोकानामीश्वरः।

५४--गुणानां दीनदयाछत्वज्ञानैश्वर्यादीनामाकरः खनिः [ग्रुणाकरः] ।

५५ - सिहशार्दुलरूपः सर्वहिलपशुरूपः।

५६ - आईचर्म गजकातिस्तदेवाम्बरं तेनावृतः [आद्ध-वर्माम्बरावृतः]॥ ४८॥

५७ - कालव बको योगी कालयोगी।

५८--महानादः अनाहतध्वनिरूपः स च हंसोप-**निष**त्प्रसिद्धः

५९--सर्वे कामा विषया अस्मित्रिति सर्वकामः अस्मिन् सर्वे कामाः समाहिता इति श्रुतिः।

६० चतुष्यः चत्वारः उपासनार्थं पन्थानोऽस्य स तथा ते च विश्वतैजसप्राज्ञाशिवध्यानल्पाः।

६१--निशाचरः वेतालादिः।

६२-- प्रेतिभूतिश्च सह चरतीति प्रेतचारी ।

६३-- भूतवारी।

६४--महेश्वरः इन्द्रादिभ्य ईश्वरेभ्यो महान् ॥४९॥

६५--बहुभूतः सच त्यचाभवादिति सत्यं चानृतं च सत्यमभवदित्यन्तेन श्रुतमस्य बहुभवनम् ।

६६--बहुधरः महतः प्रपञ्चस्य धर्ता ।

६७ - स्वभानुः मूलाज्ञानरूपस्तमःशब्दितो राहुः।

६८--आमितः अनन्तः भूमेत्यर्थः ।

६९—गतिः मुक्तप्राप्यः ।

**७० -- नृंत्यिप्रयः** ताण्डवेश्वराश्चिदम्बरमूर्तिः ।

७१—नित्यः सन्ततः नर्ता नर्तनं यस्य नित्यनतः।

७२--न त्कः नर्तियता ।

**७३**—सर्वेषु लालसा प्रीतिरस्य [सर्वळाळसः]ाविश्व-बिद्धारत्यर्थः ॥ ५०॥

७४--घोरः शिवस्य दे तन्वौ घोराऽन्या खुतृषादिर-

घोराऽन्या सन्तोषादिस्तद्र्यत्वाद् घोरः ।

७५ महातपाः महत्सृष्टिसंहारक्षमं तप आलाचनं यस्य

**७६**--पाशयति स्वमायया वध्नातीति **पाशः**।

७७--नित्यः ध्वंसराहितः ।

७८-- गिरिकहः पर्वतारूढः कैलासवासीत्यथेः।

७९--नभः व्यामवद्सः।

८०-सहस्रहस्तः।

८१—विजयः।

८२ व्यवसायो निश्चय उद्योगी वा जयहेतुः।

८३ - अत एव तान्द्रतः तन्द्रा तमोमयी वृत्तिः प्रवृत्तिनिरोधिनी तद्रहितः अनिन्दित इति पाठे व्यवसायस्य विशेषणम् ॥ ५१ ॥

८४--अधर्षणः अत्रकम्प्यः ।

८५--धर्षणात्मा भयरूपः।

८६ - यशहा बलि यज्ञाः बौद्धावतारक्षेण व। यज्ञाः विश्वं भूतं भुवनं चित्रं बहुधा जातं जायमानं च यत् सर्वे होष रुदस्तस्मै रुद्राय नमे। अस्त्विति मन्त्रवर्णेन विध्ववाद्यनन्य-त्वाच्छित्रस्य ताद्विवक्षयेदमुक्तम् ।

८७—कामनाशकः भक्तकामप्रद्रवेन स्मरस्य इच्छाया वा नाशकः।

८८—दक्षयागापहारी स्पष्टम्।

८९ — सुसहः सौम्यः।

९०—मध्यम ईषत्साम्यः ॥ ५२ ॥

९१ — तेजोपहारी अतिकूरः।

९२ बलहा इन्द्रक्षेण बलनामानं दैत्यं हन्तीति तथा।

९३ - सदितः कारणह्येण नित्यमानन्दयुक्तः ।

९४—अर्थः धनरूपेणार्थनीयः ।

९५ आजितः संग्रामादौ कृष्णेन तु बाणासुरयुद्धे शिवात्रयैव शिवो जितो न स्ववलन यया भीष्मेण कृष्णः स्वप्रतिज्ञां समर्थयताऽनृतःकृतः भक्तपारवर्यदर्शनाय तद्वत् एतच्च पुराणे प्रसिद्धम् ।

९६ अवरः नास्ति वरो वरणीयो यसादन्य इल्पवरः।

गंभीरघोषो गंभीरो गंभीरबलवाहनः॥ ५३ न्यग्रोधक्रपो न्यग्रोधो वृक्षकर्णस्थितिर्विभुः। स्रुतीक्ष्णदशनश्चेव महाकायो महाननः॥ ५४ विष्वक्सेनो हरिर्यक्षः संयुगापीडवाहनः।

तीक्ष्णतापश्च हर्यश्वः सहायः कर्मकालवित् ५५ विष्णुप्रसादितो यक्षः समुद्रो वडवामुखः। हुताशनसहायश्च प्रशांतातमा हुताशनः॥ ५६

९७—गम्भीरघोषो दुन्दुभिसमुद्रादिरूपेण।

९८—गम्भीरो दुखगाहतात्पर्यो वेदरूपेण।

९९ —गंभीरं अगाधं परैरनासादिततलं वलं सेना शारीरं सामर्थ्यं वा वाहनं वृषभश्च धर्मरूपी यस्य सः गरभीरवलवहनः ॥५३॥

२००—न्यग्रोधरूपः न्यक् नीचैः रोहतीति ऊर्ध-मूलो ह्यवाक् शाखः एषोऽश्वत्थः सनातन इति श्रुतिप्रसिद्धः संसारवृक्षः ।

#### इति द्वितीयं शतकम्।

- DAR

१—न्ययोधः वटरूपः वटानिकटवासी दक्षिणामूर्ति-रूप इत्यर्थः मार्केडेयदृष्टो वा एकार्णवस्थो वटस्तच्छायी बालकृष्णरूपी महाविष्णुर्वा ।

२-वृक्षस्य कर्ण इव कर्णः एकदेशः पर्णे तत्र स्थितिर्यस्य स वृक्षकणिस्यतिः वृक्षकल्पिस्यतिरिति पाठे यथैकस्मा-द्वीजादेको वटस्ततोऽनन्तानि बीजानि तेभ्यस्तावन्तो वटा इति उत्तरोत्तरवृद्धिमतः कार्यस्यानन्त्यं तत्कल्पा तत ईवन्न्यूना स्थितिः संसारवृक्षपालनं यस्य सः न्यूनत्वं ज्ञानेन भार्जिते बीजे पुनः प्ररोहासंभवात् अभार्जिते च तस्यानि-वार्यत्वादिति स्चियितुं कल्पप्। मार्कण्डेयस्यापि एकाणवे ःब्रह्मण्येकदेशे संसारवटोऽल्पोऽप्यनन्तप्ररोहोस्तीति भगवता स्वमायारूपं वटव्याजेन प्रदर्शितम् । अत्र शिवो महेश्वरश्चैव कद्रो विष्णुः पितामहः । संसारबन्धुः सर्वज्ञः परमात्मेति मुख्यतः नामाष्टकमिदं तस्य प्रातिपादकमीशितुरिति शैवे। विष्णुपितामहयोरपि शिवादनन्यत्वात्तद्वाचिभिरपि शब्दैः शिव एवाभिधीयत इति दर्शनात् हरिवंशे कैलासयात्रायां-नामानि तव गोविंद यानि लोके महांति च। तान्येव मम नामानि नात्र कार्या विचारणेति शिववचनाच । सर्वासिन् पुराणे शिवपर्यायैर्विष्णुपर्यायैर्वा एक एव ईश्वरोडिमधीयते शिवविष्योभेदमुतमानुतमभावं च कल्पयतः पाषण्डिनः शिरसि पततु वज्रपातः यथो तं सूतसंहितायाम् — त्रह्माणं केशवं विष्णुं भेदभावेन मोहिताः। पश्यन्त्येकं न जानन्ति 'पाषण्डोपहता जना इति । अत एव माता धाता पितामहः रूद्रो बहुशिरा बभुरिति विष्णुनामसुब्रह्मस्द्रनामानि पट्यन्ते। तथा महादेवोऽव्ययो हरिः, गणनाथः प्रजाप्तिरिति शिव-नामसु विष्णुप्रजापतिनामानि इतरेषामितरत्र गौणमुख्यवृत्ति-भेदेन प्रवृतिरिति कल्पनाया उदाहतशैवस्कान्दवाक्यबाधि-त्तलेनानुत्थानात्। 'यो देवानां नामधा एक एव नामानि

सर्वाणि यमाविशंति । एकं संतं बहुधा कल्पयन्ति एकं सिद्धिप्रा बहुधा वदन्त्यिमि स्यममातिरिश्वानमाहुः द्रियाद्यागम-बहिभूतत्वाचैते उपेक्ष्या एवेति दिक् । निपुणतरमुपपादितमे-तदादिपवण्युपोद्धाते ।

३—विभुः विविधल्पेण हरिहरदुर्गागणेशाकिनि-वाय्वादिल्पेण भक्तानामनुष्रहाय भवतीति विभुः।

४—मुतीक्ष्णाः अनेकब्रह्मांडचणकचर्वणश्चमा दशना यस्य सुतीक्ष्णदशनः।

५-महाकायः।

६—महानन इति तद्नुगुणे शरीरमुखे अनु-

७—विष्वक् विषु सर्वतः अंचिति पलायन्ते यस्य प्रयाणोद्योगे दैत्यानां सेना इति विष्वक्सेनः सर्वतः पूज्यते सेना यस्योति वा अंचु गतिपूजनयोगिति धातुः।

८—हरिः गजेन्द्रमोक्षणे आपदं हरतीति हरिः सर्व-संहर्ता वा ।

९ — यज्ञः सृष्टिबीजभूनः तथा च श्रुतिः — अमौ प्रास्ताहुतिः सम्यगादित्यमुपतिष्ठते । आदित्याज्ञायते वृद्धिवृष्टेरतं ततः प्रजा इति ।

१०—संयुगे संमामे आपीड इत आपीडो ध्त्रजभूतं वाहनं वृषक्पं यस्य [संयुगापीडवाहनः] वृषक्पे ध्वज एव वाहनमपीत्यर्थः।

११--तीक्णतापोऽभिः तदात्मा ।

१२ —हस्यः अतिवेगवाहिनः अश्वा यस्य स ह्यंश्वः सूर्यस्तदात्मा ।

**१३ — सहायः** जीवस्य सखा द्वा सुवर्णा स्युजा सखायेति मंत्रवर्णात् ।

१४—कर्मणां दर्शादीनां कालं यथोक्तं वेतीति कर्म-

१५—विष्णुना प्रसादितश्वकलामार्थमिति विष्णु-प्रसादितः।

१६ — यहाः विष्णुरूपा, यज्ञा वै विष्णुरिति श्रुतेः ।

१७—समुद्रः।

१८—वडवामुखः वन्हिविशेषो यः सामुदं जलं

१९—हुनाशनसहायः वायुः।

२० - प्रशान्तात्मा निस्तरंगसागरस्वरूपः।

२१ — हुताशनः अग्नः ॥ ५६ ॥

उग्रतेजा महातेजा जन्यो विजयकालवित। ज्योतिषामयनं सिद्धिः सर्वविग्रह एव च ॥५७ शिखी मुंडी जरी ज्वाली मूर्तिजो मूर्द्यगो बली वेणवी पणवी ताली खली कालकटंकटः ५८ नक्षत्रवित्रहमतिशुणबुद्धिरुयोऽगमः।

प्रजापतिविश्वबाह्यविभागः सर्वगोऽमुखः ५६ विमोचनः सुसरणो हिरण्यकवचोद्भवः। मेहजो बलचारी च महीचारी स्रुतस्तथा ६० सर्वतूर्यनिनादी च सर्वातोद्यपरिग्रहः। व्यालक्ष्पो गुहावासी गुहो माली तरङ्गवित्॥

**२२**—स एव उत्रतेजाः दुःसहस्पर्शः ।

२३-महातेजाः विश्वतःप्रकाशः ।

२४—जन्ये संग्रामे साधुः जन्यः।

२५ - यतो विजयकाल वित् तेन ऋरोऽपि काल-ज्ञानाभावे पराजितो भवतीति गम्यते ।

२६ - ज्योतिषां ग्रहनक्षत्राणामयनं गमनं वर्ष्यते तच्छास्रं ज्योतिषामयनं कालवित्कालक्ष्पश्चेति नामद्रयार्थः।

२७-सिद्धिः जयहपा।

२८—सर्वे कालादिकं विग्रहो देहो यस्य स सव-विग्रहः सन्धीति पाठे सन्धिविग्रहयानासनादिरूपः॥५७॥

२९—शिखी शिखानान् गृहस्यः।

३०-मुण्डी तद्राहितः संन्यासी । एतेन नौष्ठिक ब्रह्म-चारिणोऽपि ग्रहणम्। दण्डीति पाठेपि पालाशं वैणवं च दण्डं वारयतस्तावेव ।

३१ — जटी जटावान् वानप्रस्थः ।

् **३२ - ज्वाली** ज्वालावान् अर्विरादिमार्गः।शीखि-त्रसातिभिः त्रार्थ्यः

**३३**—मूर्तौ शरीरे जायते आविभवतीति **मूर्तिजः**।

३४ - मुर्धेगः मूर्धाने सहस्रारे वा गच्छतीति मूर्धगः।

ः ३५ वर्ली बलवान् वलीति पाठे वालेमान् वृद्धः ।

३६ - वेणुपणवतालाख्या वाद्यविशेषास्तद्वान् वेणवी।

३७--पंणवी।

३८—ताली।

**३९**—खलं धान्यस्थानं तद्वान् [ खली ] ।

४० - कालकटंकटः कालस्य यमस्य कटो वेष्टकः आवरणमीश्वरीया माया तामपि कटत्यावृणोतीति कालकटं-कटः कटे वर्षावरणयोशिति धातुः। शालेति पाठे वृक्षाणामा-वरको वायुस्तस्याप्यावरको व्योमरूपी ॥ ५८ ॥

४१ - नक्षत्रविग्रहं ग्रहतारादिशरीरं कालचकं तदनुसा-रिणी मतिर्यस्य स दैवज्ञो वा [नक्षत्रविग्रहमातिः]। पाठा-न्तरे गमयति चालयति वा नक्षत्रविप्रहगमः मतिर्वा ।

४२ गुणेषु गुणकार्येषु विषयेषु बुद्धियस्य [ गुण-बुद्धिः ] जीवल्पीत्यथः ।

४३ — लीयते ऽस्मिन् सर्वमिति लय ईश्वरः ।

४४ — अगमः अचञ्चलः कूटस्यश्चिन्मात्रः । यम इति पाठेऽपि तयोर्यमायिताऽयस्कान्ततुल्यः स एव ।

४५-प्रजापतिः विराट्।

**४६**—अत एव विश्वबाहुः विश्वेषां वाहव एव वाहवो यस्य स तथा।

४७ - विभागः विभज्यते पृथक् क्रियत इति व्यष्टि-कार्यरूपः।

४८-सर्वगः समष्टिकायलपः।

४९—अत एव अमुखः मागसाधनहीनः अमी-क्तिति यावत् । सर्वतीमुख इति पाठे त्वेकं नाम ॥ ५९ ॥

५०-विमोचनः संसारमोचकः।

५१ सुसरणः सुप्रापः। सुशरण इति पाठे शोभनं शरणं रक्षितृत्वं यस्य अपुनरावृत्तिगृहाभित्यर्थः ।

५२ —हिरण्यकवचः हरतीति हिरण्यं माया तदिकारभूतं कवचामेव कवचं आवरकं शरीरम्। हिरण्मयेन पात्रेण सत्य-स्यापिहितं मुखामिति श्रुतेस्तत्र उद्भव आविभावो यस्य स हिरण्यकवचो द्भवः।

५३ मेद्राः मेद्रे लिङ्गे आविभवतीति मेद्राः।

५४ चलचारी वनेचरः शबरः। देवा वै बले गाः पर्यपश्यिति ब्राह्मणाद्भलशब्दस्य वनवाचित्वम् ।

५५ — महीं कृत्लां चरतीति महीचारी ।

५६ - स्नुतः सर्वत्र गतः प्राप्तः, कर्मणि क्तः ॥ ६० ॥

५७—सर्वतूर्यनिनादी स्पष्टम् । ५८—सर्वातोद्यपरिग्रहः आतोद्याः प्रतोदनाही जीवपशवस्ते एव सर्वे परिग्रहः कुटुम्बं यस्य,पशुपतिरित्यर्थः ।

५९ - व्यालक्षाः शेषात्मा ।

६० गुहावासी योगी जैगीषव्यादिः।

६१ गुहः कार्तिकेयः।

६२ माली वनमालाधारी।

६३ तरङ्गिवत तरङ्गतुल्यानि विषयसुखानि विन्दति लभते इति तथा तरङ्गवित् ॥ ६१ ॥

त्रिद्शस्त्रिकालधुनंकर्मसर्वबन्धविमोचनः। बंधनस्त्वसुरेंद्राणां युधि श्रुविनाश्चनः॥ ६२ सांख्यप्रसादो दुवासाः सर्वसाधुनिषवितः। प्रस्कन्दनो विभागश्चो अतुल्यो यश्चभागवित्६३ सर्ववासः सर्वचारी दुवासा वासवोऽमरः।

हैमो हेमकरोऽयद्मः सर्वधारी धरोत्तमः॥६८ लोहिताक्षो महाक्षश्च विजयाक्षो विशारदः संग्रहो निग्रहः कर्ता सर्पचीरनिवासनः॥६५ मुख्योऽमुख्यश्च देहश्च काहलिः सर्वकामदः । सर्वकालप्रसादश्च सुबलो बलक्षपधृक्॥ ६६

६४ - त्रिद्शः तिस्रो दशाः जन्मस्थितिनाशाः प्राणिनां यस्मादिति ।

६५—त्रिकालजातं वस्तु धारयतीति त्रिकालधृक्। यथोत्तं—

अनागतमतीतं च भाविष्यत् स्थूलमण्विष । तथा दूरमदूरं च ानिमेषः कल्प इत्यपि ॥ ।चिदात्माने स्थितान्थेव पस्य मायाविजृंभितमिति ।

६६ - कर्माण सञ्चितिकयमाणानि बन्धाश्चाविद्याकामा-त्मकाः तेभ्यो मोचयतीति कर्मसर्वबन्धविमोचनः।

६७ वन्धनस्त्वसुरेन्द्राणां वामनरूपेण बले-बन्धकर्ता बहुवचनं कल्पभेदाभिप्रायम्।

६८-युधि शत्रुविनाशनः स्पष्टार्थम् ॥६२॥

**६९—सांख्यप्रसादः** आत्मानात्मविवेकः सांख्यं तेनैव प्रसीदति ज्ञानैकलभ्य इत्यर्थः, अथवा सांख्यज्ञानप्रदो दत्तात्रेय इत्यर्थः।

७०-दुर्वासाः तस्येव सोदयी रुद्रांशः।

७१ — सर्वसाधानिषेवितः इति ब्राह्मणानां राजा सोम उक्तः।

७२ - प्रस्कन्द्नः ब्रह्मादीनामिप च्यावयिता। मन्ये त्वा च्यवनमच्युतानाभिति मन्त्रवर्णः।

७३-- विभागज्ञः प्राणिनां यथोचितं तत्तत्कर्म फलानां विभाजकः।

७४—अत एव अतुल्यः न त्वत्समोऽस्त्यभ्याधिकः कृतोऽन्य इति गीतावचनात्।

७५—यज्ञविभागवित यज्ञियानां हिवषां वि-भागाभिज्ञः ॥ ६३ ॥

७६ — सर्वत्र वासो वसतिस्थानमस्य सर्ववासः ।

७७-सर्वच री।

७८—दुवासाः दुस्थं आर्द्रगजकृतिरूपं वासो यस्य दुर्लभं वा वासो यस्य अनन्तपारत्वादिति दुर्वासाः ।

७९-वासवः।

८०-अमरः।

८१ - हैमो हिमस्यायं समूही हैमो हिमालयरूपी।

८२—हेमकरो जाम्बूनदस्य सुवर्णस्य कर्ता जंबुद्वीप-चिन्हभूतो जंबूबृक्षः, तस्य हि फलं प्रस्कन्नं सुवर्णत्वं भजतीत्युपाख्यायते पुराणेषु ।

८३-अयज्ञः निष्कर्मा ।

८४ — अय च सर्वधारी सकलकर्मफलधर्ता।

८५—धराणां दिग्गजशेषकूर्मादीनामप्युत्तमः [ धरो-त्तमः ] अनन्याधारः सन् तैः सर्वैः सहितस्य ब्रह्मांडस्य धर्ता ॥ ६४ ॥

८६ — लोहिताक्षः रक्तनेत्रः।

८७—महांति विश्वव्यापकानि अक्षाणि इंद्रियाणि यस्य स महाश्चः।

८८—विजयावहः अक्षोपलक्षितो स्थो यस्य सः विजयाश्चः।

८९—विशारदः पंडितः।

९० - संग्रहः संगृह्णाते बाणादीन् दासान् स्वीकरो-तीति संग्रहः।

९१ — निग्रहः निग्रहाति इन्द्रादी नुत्सिकान् दंडय-

९२-अत एव कता।

९३—सर्पा एव चीरस्य वस्त्रस्य निवासनं विष्टम्भकः यस्य स सर्पचीरनिवासनः वसु स्तम्भेऽस्य रूपम् ॥ ६५॥

९४-मुख्यः परमः।

९५ - अमुख्यः अवमः, देवानामित्यर्थः अमिवे देवानामवमो विष्णुः परमस्तदंतरेण सर्वा अन्या देवता इति ब्राह्मणात् सर्वदेवतामय इत्यर्थः ।

९६ — देहः उपाचितः अत्यंतपुष्ट इति यावत्।

९७—काहला वाद्यविशेषस्तद्वान् काहालः आर्षत्वा-दिव् प्रत्ययः देहारिरित्यपि पठन्ति ।

९८-सर्वकामदः।

९९-सर्वकालप्रसादः।

३०० — सुबलः शोभनं परपीडापहारि बर्ल सामर्थ्यं यस्य दयानिधिरित्यर्थः ।

# इति तृतयिं शतकम्। —>

१ — बलो बलरामस्तद्रपंधारी बलरूपधुक् बलं च रूपं च तयोधर्ता वा ॥ ६६ ॥ सर्वकामवरश्चेव सर्वदः सर्वतोमुखः। आकाशनिर्विरूपश्च निपाती द्यवदाः खगः६७ रौद्रूरूपोऽशुरादित्यो बहुरिहमः सुवर्वसी। वसुवेगो महावेगो मनोवेगो निशाचरः॥६८ सर्ववासी श्रियावासी उपदेशकरोऽकरः।
स्रुनिरात्मनिरालोकः संभग्नश्च सहस्रदः॥६९
पक्षी च पक्षरूपश्च अतिदीप्तो विशापतिः।
उन्मादो मदनः कामो ह्यश्वत्थोऽर्थकरो यशः

२—सर्वकामवरः सर्वेषां काम्यमानानां वरः श्रेष्टः मोक्ष इत्यर्थः ।

३-सर्वदः स्पष्टम्।

४—सर्वतोमुखः इति सर्वतःपाणिपादत्वादेरप-रुक्षणम् ।

५ आकाशानिविकपश्च आकाशादिव निर्गच्छंति जिविधानि रुपाण्यस्मादिति स तथा । अनेन वायुरभ्रं विद्यु-त्स्तनायित्नुरशरीरीप्येतानि तद्ययैतान्यमुष्मादाकाशात्समुत्याय परं ज्योतिरूपं संपद्यस्वेन रूपेणाभिनिष्पद्यन्त एवेमेवष संप्र-वादोस्माच्छरीरात्समुत्थाय परं ज्योतिरूपं संपद्यस्वेन रूपेणा-उभिनिष्पद्यते स उत्तमः पुरुष इति श्रुतेरयीं दर्शितः, स च यथा आकाशतादात्म्यं प्राप्ता वाय्वादयोऽशरीरा अविमाव्यमानस्त्र-रूपाः संतोऽपि प्रावृडारम्भे ततः पृथग्भूय स्वेन रूपेणोपसंपन्ना भूत्वा निर्वाणदीपवत् परं ज्योतिरात्मनाभिनिष्पन्ना भवन्ति एवं देहतादात्म्यापन्नः संप्रसादाख्यो जीवो देहात्पृथगावि-भाव्यमानस्वरूपोऽपि ध्यानकाले देहांतरबद्देहाद्व्युत्थाय स्वेनापहतपाप्मादिगुणाष्टकयुक्तेन रूपेणाभिनिष्पत्रस्तद्वदेव परं **ज्योतिर्निर्विशेषं** ब्रह्माभिमुख्येन प्रत्यगभेदेन निष्पद्यत इति ।

६—देहगर्ते निपतितुं तत्तादात्म्यं प्राप्तुं शिलमस्येति विपाती ।

७—अत एव अवदाः देह्संबंधादपरिहार्यदुःखादि-संबंधः।

८--खगः हार्दाकाशगः शुद्धेन रूपेणेत्यर्थः, हार्दाकाश एव तावदसंगस्तदन्तर्गतस्तु सुतरामसंगः सन् निपाती अवशश्च भवत्यहो मोहस्य माहात्म्यमपारामिति सावः ॥ ६७॥

९-रौद्रक्षपो महामैखः।

१० - अंशुः देवताभेदः ।

११ — आदित्यः तत्सहचारी भगापरनामा देवः, तस्या अंशुश्च भगश्चाजायेतामिति ब्राह्मणात् ।

१२ - बहुरिमः सूर्य एव।

१३ -शोमनं वर्चस्तेजः सुवर्चसं तद्वान् सुवर्चसी।

वस्वायः वासयित स्थापयत्येतत्सर्वे आत्मनीति वस्तायः वायुर्वेनेतान्संत्रक्ते इति श्रुतेः तस्य वेग इव वेगो वस्य स तथा।

१५-महावेगः ततोऽप्यधिकवेगः।

१६ मनोवेगः मनसोऽप्याधिकवेगः मनसा जवीय इति मंत्रवर्णात् ।

१७—निशाचरः निशेव निशा अविद्या तया चरति। विषयान् भुक्ते स तथा ॥ ६८॥

१८—सर्वेषु शरीरेषु वसतीति सर्ववासी।

१९—श्रिया सह वसतीति श्रियावासी अछक्समासः श्रीरत्र-ऋवः सामानि यजू १ षि सा हि श्रीरमृता सतामिति श्रुत्युक्तविद्या प्राह्या ।

२०-अत एव उपदेशकरः।

२१ - अकरः उपदेशमपि तूर्णीभावेनास्थानं यथोक्तं-

चित्रं वटतरोर्मूले वृद्धाः शिष्या गुर्स्युवा । गुरोस्तु मौनं व्याख्यानं शिष्यास्तु च्छित्रसंशयाः ॥ इति । बाष्कालिना च वाष्त्रः पृष्टः पुनः पुनम्तूष्णाभूत एव स्थित्वा तृतीय प्रश्ने प्राह-त्रूमः खळु त्वं तु न विजानास्यु-पशांतो ऽयमात्मेति ।

२२—अकरत्वादेव मुनिः मौनवान् । २३—आत्मिनि जीवे निश्चित्य देहादुपाधर्वा निर्गत्यं आलोचयतीति आत्मिनिरालोकः ।

२४ - संभग्नः सम्यक् सेवितः, भज सेवाया। मित्यस्य रूपं न तु मंजः।

२५—अत एव सहस्रदः अनन्तस्य धनादे-

२६ - पश्ची गरुतमान् ।

२७—पश्चलपः मित्रक्षेण सहायः।

२८—अतिदीप्तः कोटिसूर्यप्रतीकाशः शत्रुतेजोभि-भावकः।

२९ —अत एव सर्वासां विशां प्रजानां पतिः [विशां-पतिः] सार्वभौमः ।

३०--उन्माद्यतीति उन्मादः मोहकः।

३१ - यतः मद्नः अनः।

३२ - कामः काम्यमानः स्त्र्यादिविषयरूपः।

३३ - अश्वत्थः संसारवृक्षः कामप्रदो वा वृक्ष एव ।

३४-अथकरः धनादिप्रदः।

३५ - यदाः कीर्तिप्रदश्च ॥ ७०॥

वामदेवश्च वामश्च प्राग्दक्षिणश्च वामनः।
सिद्धयोगी महर्षिश्च सिद्धार्थः सिद्धसाधकः
भिक्षुश्च भिक्षुरूपश्च विषणो मृदुर्व्ययः।
महासेनो विशाखश्च षष्टिभागो गवां पतिः ७२
वज्रहस्तश्च विष्कम्भी चमुस्तम्भन एव च।

वृत्तावृत्तकरस्तालो मधुर्मधुकलोचनः॥ ७३ वाचस्पत्यो वाजसनो नित्यमाश्रमपूजितः। ब्रह्मचारी लोकचारी सर्वचारी विचारवित ईशान ईश्वरः कालो निशाचारी पिनाकवान्

३६—वामदेवः वामानां कर्मफलानां देव इव देवो राजा विभाजकः।

३७ वामः कर्मफलरूपः विषयसंपर्कजानन्दमात्र-स्वरूप इत्यर्थः ।

३८-प्राक् सर्वेषामाद्यः।

३९—दक्षिणः त्रैलोक्याक्रमणसमर्थः।

४० - वामनः बलिवन्धनकर्ता।

**४१ — सिद्धयोगी** सनत्कुमारादिः ।

**४२--महर्षिः** वासिष्ठादिः ।

**४३—सिद्धार्थः** ऋषभदत्तात्रेयादिः ।

४४—सिद्धश्वासी साधकश्व [सिद्धसाधकः] ज्ञानी-तरं संन्यासमभीप्सन् याज्ञवल्क्यादिविद्वत्संन्यासी ॥ ७१॥

४५—भिक्षुः लिजधारी हंसः ।

४६—भिक्षुरूपः अलिजः परमहंसः।

४७—अत एव विषणो निर्व्यवहारः दण्डादि-राहितः।

४८ मृदुः सर्वभूताभयदाता ।

ध९-अठययः निर्विकारः मानापमानादिप्राप्तावपि हर्षाविषादशस्यः ।

५० - महासेनः कार्तिकयो देवसेनापतिः।

५१—विशाखः तत एव इन्द्रेण वज्रप्रहारे कृते जातस्तत्सहायः।

५२ विश्वभागः षष्टिस्तत्त्वानि यस्य भागो मोज्यं अतिथिभाग इतिवत् स षष्टिभागः तानि च जागरितस्थान इत्यादिना माण्डूक्यादा प्रसिद्धानि यथा जाग्रदक्त्यां बहि- र्मुखं प्रज्ञानं सप्त शब्दादयः पञ्च मन्तव्यवोद्धव्याभ्यां सिहताः स्वसङ्कल्पोत्था विषयाः एकोनविंशतिभागद्वाराणि दशेन्द्रियाणि पञ्चप्राणमनोबुद्धचहङ्काराचितानि चेति स्थूलं भोग्यं शब्दाद्याश्रयभूतामिति एकोनिर्निशत् । तथा स्वप्नावस्था अंतर्मुखं प्रज्ञानं वासनामयाश्च इतरे सर्वे स्कूमभोन्यां प्रकोनिर्निश्चं प्रज्ञानं वासनामयाश्च इतरे सर्वे स्कूमभोन्यांता एकोनिर्निशदेव । तथा सुषुप्तं स्थानं चेतश्च सूक्ष्मतरं मुखं इति षष्टिः भोग्यवर्गः यस्तु भोक्ता स साक्षी आनन्द- रूपोऽस्यामवस्थायां प्रत्यगानन्दसूक्ष्माभिश्चेतोवृत्तिाभिर्भेक्ते इति षष्टिभागः ।

५३—[ गवां पतिः] गवामिन्द्रियाणां पतिश्वालकः ॥ ७२ ॥

५४—वज्रहरतः पर्वतभेता शकः । ५५ —विष्कम्भो विस्तारस्तद्वान् विष्कम्भी । ५६ चमूस्तम्भनो दैत्यसेनास्तम्भनकृत्।

५७—वृतं युद्धे रथेन मण्डलानां करणं आवृतं परसेनाः मित्त्वा पुनरक्षतेन आगमनं तयोः करः कर्ता वृत्तावृत्त- करः। ऋतावृत्तेति पाठे निष्कपटमावृत्तकर्ता।

५८—तालः संसारसिन्धोस्तलं आधारं स्थानं वेत्तीतिः तालः ग्रुद्धब्रह्मवित् ।

५९-मधुः वसन्तः।

६०—मधुकः कोयिष्टिकाख्यः पक्षी तद्वल्लोचने यस्य सः मधुकलोचनः मध्येव मधुकं क्षीद्रं तद्वत्यिज्ञनेत्र इति वा ॥ ७३ ॥

६१—वाचस्पतिं देवपुराहितं अनुजातः वाचस्पत्यः पुराहितकभकता वृहस्पतिह व देवानां पुराहितस्तमन्वन्ये मनुष्यराज्ञां पुराहिता इति ब्राह्मणे वृहस्पतिं यः सुमृतं विभतीति मन्त्रस्थवृहस्पतिपदस्य व्याख्यानात्।

६२ - वाजसनः शाखाविशेषप्रवर्तकोऽ चर्युकर्म-

कत्ता।

६३—नित्यमाश्रमपूजितः स्पष्टम् ।

६४ - ब्रह्मचारी ब्रह्माण चरतीति ब्रह्मनिष्ठः।

६५ — लोकेषु ब्राह्मणादिगृहेषु चरति भक्षयतीति लोकचारी भिक्षः।

६६ — सर्वचारी सर्वगः 'य एवं वेदाहं ब्रह्मास्मीति? 'स इदं सर्वे भवति ' इति श्रुतेरात्मज्ञानात् सार्वात्म्यं प्राप्त इत्यर्थः ।

६७-विचारवित् विपरीतं चरणं अन्तर्भुखतयाः गमनं तद्वेता ॥ ७४ ॥

६८—ईष्टे इति **६ शानो** नियन्ताऽन्तर्यामीत्यर्थः । लटः शानच्।

६९—ईश्वरः अश्रोति व्याप्रोतीति । अश्रोतेराशुक-र्माणे वरट् चेत्युणादिसूत्रेण अशुङ् व्याप्तावित्यस्मात् वरट् चात् क्रिशेरीचोपधाया इति पूर्वसूत्रादनुतृत्त्या उपधाया ईत्वं च।

प्रवानार्थे संख्यातीति कालः चित्रगुप्तातमा ।

७१ - निशाचारी वाह्यथां निशायां महाप्रलयस्पा-यामपि चरति प्रत्यगानन्दं अनुभवतीति निशाचारी।

७२ — पाति रक्षतीति पिनाको धनुविशेषस्तद्वान् [पिनाकवान्] पिनाकी । पिनाकादयश्चेति पातेरित्वमा-कप्रत्ययो नुडागमश्च निपात्यते ।

उनिमित्तस्थो निमित्तं च नंदिनिदिकरो हारेः ७५ नंदीश्वरश्च नंदी च नंदनो नंदिवर्द्धनः। मगहारी निहंता च कालो ब्रह्मा पितामहः ७६ चतुर्मुखो महालिगश्चारुलिंगस्तथैव च। विमाध्यक्षः सुराध्यक्षो योगाध्यक्षो युगावहः

बीजाध्यक्षो बीजकर्ना अध्यातमानुगनो बलः इतिहासः सकल्पश्च गौतमोऽथ निशा करः ७८ दम्भो हादम्भो वैदम्भो वश्यो वशकरः कलिः लोककर्ता पशुपतिमहाकर्ता हानौषधः॥ ७९ अक्षरं परमं ब्रह्म बलवच्छक एव च।

**७३**—[ निमित्तस्थः ] निमित्तं लक्ष्यं दैत्यादिः तत्रस्यस्तदन्तर्यामी ।

७४ - निमित्तं तद्रूपश्च विश्वरूपत्वात् ।

७१—निदः समृद्धिः एषाऽस्य परमा संपदिति श्रुते-र्ज्ञानसंपद्भुपः ।

७६ - निद्करः संपत्करः।

७७ हिरे: हनुमान् रामरूपस्य विष्णोः सहायः ७५

७८—नन्दी शिवस्य गणी वाहनं वा तस्येश्वरः [नन्दिश्वरः]।

७९ - नन्द्री गणस्यश्च ।

८०-नन्द्न आनन्दियता।

८१ - निद्वर्धनः दत्ताया अपि संपद्रश्चेदकः ।

८२—मगानि इन्द्रादीनामैश्वर्याणि तान्यपि हरतीति सगहारी।

८३—निहन्ता मृत्युरूपेण।

े ८४ कालः कलानां चतुःषष्टिसंमितानां निवासः कालः।

८५ अत एव ब्रह्मा अतिशयेन महान्।

८६ - पितामहः पितुर्विष्णोरपि पिता। इन्दिरा कोकमाता मेति लक्ष्म्या लोकमातृत्वस्य प्रसिद्धत्वेन तद्भर्तु-विष्णोलेकिपितृत्वात्॥ ७६॥

८७ चतुरुखः विधाता ।

८८—महत् सर्वदेवासुरादिपूज्यं लिज्ञमस्य स महा-क्रिङ्गः।

८९-चारुलिङ्गः रमणीयवेषः ।

२० िक्षाध्यक्षः लीनमावृत्तमर्थं गमयन्तीति विज्ञानि प्रत्यक्षादीनि प्रमाणानि तेषामध्यक्षः प्रवृत्तिनिवृत्ति-वियामकः।

९१—सुराध्यक्षः चक्षुरादिप्रमाणानामधिष्ठातारः सुरास्तेषामप्यध्यक्षः।

२२ योगाध्यक्षः तेषामेवोन्द्रयदेवतानां हार्दाकाशे एकीकरणं योगः अत्र होते सर्वे एकं भवन्तीति श्रुतेः तस्या-स्यध्यक्षः एतत्क्रपयेव योगः प्राप्य इत्यर्थः ।

९३ युगावहः युगानि पुण्यपापतारतस्यवन्ति कृत-

त्रेताद्वापरकालिसंज्ञानि आवहाति निर्वर्तयतीति तथा ॥७७॥ ९४ वीजं धर्माधर्मी तयोरध्यक्षः फलदाता वीजा-ध्यक्षः।

९५ - बीजकर्ता स्पष्टम्।

९६ - अध्यातमानुगतः आत्मानमाधिकृत्य प्रकृतं शास्त्रं अनुसरन् साधक इत्यर्थः ।

९७—बलः बलानि धृत्यादीनि वर्तन्तेऽस्मिन्निति बलः मत्वर्थीयार्शे आद्यजन्तम् ।

९८ इतिहासो भारतादिः।

९९—सक्एः यज्ञकल्पकेन प्रयोगविधिविचारेण सिहतो मीमांसान्यायसंघः।

४०० - गौतमः तर्कशास्त्रप्रणेता । इति चतुर्थे शतकम् ।

१—निशाकरः चंद्रश्चान्द्रव्याकरणप्रणेता ॥ ७८ ॥

२—दंभः दभ्नाति शत्रून् दमयतीति तथा।

३ - अदंभः नास्ति दम्भो दमको यस्य ।

४—वैदं भः दंभो धर्मष्वजित्वं तिहरिहता विदंभास्ते-षामयं स्वभूतो वैदम्भः।

५-वश्यो भक्तपराधीनः ।

६ चराकरः अन्यान्वशेकर्तुं समर्थः वंश्यो, वशकर इति पाठे स्पष्टीर्थः।

७ कालिः अन्योन्यं देवासुरादीनां वैरकर्ता ।

८-छोककता भौतिकचतुर्दशभुवननिर्माता।

९—पशुपतिः ब्रह्मादिस्तम्बपर्यन्तानां जीवपश्चतां पतिः पालकः।

१०- महाकर्ता पंचभूतानामपि स्रष्टा।

११—अनौषधः ब्रीह्यायनजातीयरहितः अभोक्तेति यावत् ॥ ७२ ॥

१२ - अक्षरं अन्ययम्।

१३—परमं ब्रह्म अन्नाद्यवरन्नह्मापेक्षया परमं उत्कृष्टं आनंदमात्रस्वरूपम् ।

१४ कलवत् बलाभिमानिदेवतारूपम् ।

१५—-अत एव शक्रोतीति शक्तः शतकतुशब्दावयव -योरन्त्यवर्णयोलीपेन वा शकः। Ş

नीतिर्द्यनितिः शुद्धातमा शुद्धो मान्यो गतागतः बहुप्रसादः सुस्वमो दर्पणोऽथ त्विमत्रित्। वेदकारो मन्त्रकारो विद्वान्ममरमर्दनः॥ ८१ महामेघनिवासी च महाघोरो वशीकरः। अग्निज्वालो महाज्वालो अतिधूम्रो हुतो हविः वृषणः शङ्करो नित्यं वर्वस्वी धूमकेतनः। नीलस्तथांगतुष्धश्च शोभनो निरवग्रहः॥८३

स्वस्तिदः स्वस्तिभावश्च भागी भागकरो छघुः उत्संगश्च महांगश्च महागर्भपरायणः ॥ ८४ कृष्णवर्णः सुवर्णश्च इंद्रियं सर्वदेहिनाम् । महापादो महाहस्तो महाकायो महायशाः ८५ महामुर्घा महामात्रो महानेत्रो निशालयः । महान्तको महाकर्णो महोष्ठश्च महाहनुः ॥ ८६

१६—नीतिः दंख्येषु दण्डप्रणयनादिः ।

१७-अनीतिः तद्विपर्ययः।

१८—शुद्धातमा विमलचित्तः।

१९—शुद्धः दोषास्पर्शी ।

२०- मान्यः मानार्हः।

२१ - गतागतः यातायातवान्संसारः । ॥ ८० ॥

२२--बहुप्रसादः।

२३ — सुस्वप्तः स्वप्नावस्थाभिमानी तैजसोऽप्ययमेव।

२४ - द्पणः दर्पण इव विश्वप्रातिविंबदर्शनास्पदम् ।

२५-आमित्रजित् बाह्याभ्यन्तरशत्राजित्।

२६ — वेदकारो निःश्वसितमेतयद्यवेद इत्यादिश्रुते-वेदानां कर्ता।

२७—[मन्त्रकारः] मन्त्रा वेदादन्ये तान्त्रिकपौरा-गिका देशभाषामयाः तेषां कर्ता मन्त्रकर्ता ।

२८-विद्वान्।

२९ — समरमर्नः समरे रात्रूणां मर्दनः । ॥८१॥

३०—महान्तो मेघाः प्रलयकालिकास्तेषु तद्धिष्ठातृ-देवतात्वेन वसतीति महामेघनिवासी।

३१-महाघोरः प्रलयकर्तृत्वात्।

३२-वशे सर्वमस्यास्तीति वशी ।

३३ - कुणोति हिनस्ति जगदिति करः संहारकर्ता।

३४-अमेरिव ज्वाला तेजो यस सः अमिजवालः।

३५-ततोऽपि महाज्वालः।

३६ - अति घूमः कालामिरूपेण सर्वदाहकालेऽत्यन्तं

धूम्रमयः ।

३७ - हुतः आदिकर्मणि का होमेन प्रीतः।

३८—हाविः पयआदिरूपः ॥ ८२॥

३९ — वृषणः वर्षति कर्मफलानीति वृषणो धर्मः गुणा-भाव आर्षः, यद्वा वृषो धर्मोस्त्यस्मित्रिति वृषणः पामा-दित्वात्र प्रत्ययः।

४०—शङ्करः सुखप्रदः।

४१-नित्यं वर्चस्वी।

**४२--धूमकेतनः** वन्हिल्यः।

**४३ — नीलः** मरकतवर्णः ।

४४—तथेति तत एव हेतोः अङ्गलुब्धः अङ्गं स्वीयोऽ-वयवः लिङ्गामिति यावत् । तत्र छब्धः नीलेऽनिले वा लिङ्गे नित्यं सभिहित इत्यर्थः ।

४५-शोभनः कल्याणहेतुः ।

४६—निरवग्रहः प्रतिबन्धश्रून्यो मनेरथवृष्टि-कर्ता॥ ८३॥

४७-स्वास्तदः।

४८ स्वस्तिभावः सत्ताऽ-स्येति स्वस्तिभावः ।

४९—भागी यशे भागवान्।

५० — भागकरः यज्ञियहविषां विभाजकः।

५१ — लघुः श्रीघः।

५२—उत्सङ्गः असङ्गः।

५३ महाङ्गः महालिङ्गः।

५४-महान् गर्भ उत्पादनीयत्वे परायणं अवश्यं गम्यं यस्य स महागर्भपरायणः प्रजननात्मकः कन्दर्प इसर्थः॥ ८४॥

५५ - कृष्णवणीं विष्णुक्षणेण ।

५६ — सुवर्णः श्वेतवर्णः साम्बरूपेण ।

५७ — सर्वदेहिनामिन्द्रियं सर्वेन्द्रियरूपः।

५८—महापादः।

५९—महाहस्तः।

६०-महाकायः।

६१—महायशाः ॥ ८५ ॥

६२-महासूर्धा।

६३ महामात्रः महाप्रमाणः।

६४-महानेत्रः।

**६५ निशालयः** निशेव निशा अविद्या तस्या लयो यत्र ।

६६ — महान्तकः मृत्युमृत्युः।

६७ महाकर्णः।

६८—महोछः।

६९ महाहनुः॥ ८६॥

महानासो महाकम्बुर्महाश्रीवः श्मशानमाक् महावक्षा महोरस्को ह्यन्तरात्मा मृगालयः॥ लंबनो लंबिताष्ट्रश्च महामायः पयोनिधिः। महादन्तो महादंष्ट्रो महाजिह्वो महामुखः॥८८ महानखो महारोमा महाकेशो महाजटः। प्रसन्तश्च प्रसादश्च प्रत्ययो गिरिसाधनः॥८९ स्नेहनोऽस्नेहनश्चैव अजितश्च महामुनिः।

वृक्षाकारो वृक्षकेतुरनलो वायुवाहनः॥ ९०
गण्डली मेरुधामा च देवाधिपतिरेव च ।
अथवंशिषः सामास्य ऋक्सहस्रामितेक्षणः ९१
यजुः पाद्भुजो गुद्धः प्रकाशो जङ्गमस्तथा ।
अमोघार्थः प्रसादश्च अभिगम्यः सुदर्शनः ९२
उपकारः प्रियः सर्वः कनकः काञ्चनच्छाविः॥

७०-महानासः।

७१ — महाक म्बुः महाकण्ठः।

७२—महाश्रीवः।

७३ — इमशानभाक् स्मनां शरीराणां शानं तन्-करणं भजतीति स्मशानभाक् देहवन्धच्छेतेति यावत्।

७४ महावक्षाः रक्ष इति पाठे महती रक्षा रक्षणं यस्य स तथा।

७५—महोरस्कः।

७६-अन्तरात्मा।

७७--मृगालयः अङ्काधिरोपितमृग इत्यर्थः ॥८७॥ ७८--लम्बन्तेऽस्मिन्ननेकानि तरौ फलानीव ब्रह्माण्डा-नीति लम्बनः।

७९ — ल म्बितोष्ठः प्रलयकाले विश्वं प्रसितुं लम्बितौ दीर्घाकृती ओष्ठौ येन सः । •

८०--महती ब्रह्मादिभिरप्यजय्या माया यस्य स महामायः।

८१--पयोनिधिः क्षीरसमुद्रः ।

८२--महाद्द्राः।

८३—महादंष्ट्रः।

८४--महाजिव्हः।

८५—महामुखः ॥ ८८ ॥

८६--महानखः नृसिंहः।

८७-महारोमा वराहः।

८८-महाकोशः महोदरः।

८९—महाजटः।

९०--प्रसन्नः।

**९१—प्रसादः** प्रसन्ता ।

९२-प्रत्ययः अनुभवः।

९३—गिरिसाधनः पर्वत एव साधनं रणे जय-हेर्नुस्य गिरिधन्वेत्यर्थः ॥ ८९ ॥

९४ - मिह्मतीति स्नेहनः पितृवत्त्रजासु स्नेहवान्।

२५ अस्तेहनः तद्विपरीतः। २६ अजितः ९७—महामुनिः अत्यन्तंःमौनवान् मननशीलो वा ।

९८-वृक्षाकारः संसारवृक्ष एवाकारो यस्य।

९९ वृक्षकेतुः संसारवृक्ष एव केतुर्जापको यस्य न हि देहोन्द्रियाण्यनुपादाय ब्रह्म जिज्ञासितुं शक्यम् ।

५००—अनलो नास्ति अलं पूर्तिर्यस्य भुजानस्य सोऽनलोऽमिः।

इति पश्चमं शतकम्।

१—वायुरेव वाहनं देश!देशान्तरं प्रति गतेः साधनं स वायुवाहनः ॥ ९०॥

र--गण्ड इव गण्डा भूभेरुच्छूनप्रदेशः खुद्रशैलास्तेषु लीयते गच्छतीति गण्डलीः गण्डशब्दपूर्वात् ली गताव-रमात् क्षिप्। विभक्तिलोपः सुपां सुलुगिति पूर्वसवणी वाः आर्षः।

३--मेरुधामा।

४--देवाधिपतिः।

५--अथर्वशिषः।

६—सामास्यः।

७—ऋक् सहस्रामितेक्षणः॥ ९१॥

८—यजुः पाद्युजः

९—गुह्यः उपनिषद्शः।

१० -- प्रकाशः कर्मकाण्डः।

११ — जङ्गमः नृपश्वादिरूपः ।

१२—अर्थोऽर्थनं याञ्चा अमोघोऽर्थो यत्र सः अमो-

१३—प्रसादः प्रसीदतीति दयालुः ।

१४ - अभिगस्यः सुखप्राप्यः।

१५ सुदर्शनः मङ्गलावहं दर्शनं यस्य ॥ ९२ ॥

१६ - उपकारः प्राणनहपः।

१७—िप्रयः सुखदायी।

१८ सर्वः सरत्याममुख आयातीति सर्वः ।

१९ - कनकः स्वणीदिप्रियवस्तुरूपः।

२०—काञ्चनच्छाविः।

नाभिनन्दिकरो भावः पुष्करस्थपतिः स्थिरः द्वादशस्त्रासनश्चाद्यो यञ्चो यञ्चसमाहितः। नक्तं कलिश्च कालश्च मकरः कालपूजितः ९४ सगणो गणकारश्च भूतवाहनसार्थः।

भस्मशयो भस्मगोप्ता भस्मभूतस्तरुर्गणः॥९५ लोकपालस्तथाऽलोको महात्मा, सर्वपूजितः शुक्किशुक्तः संपन्नः शुचिभूतिनेषेवितः॥९६ आश्रमस्थः क्रियावस्थो विश्वकर्ममतिर्वरः।

२१—नाभिः भुवनस्य मध्यदेशः। अयं यज्ञो भुव-नस्य नाभिर्यज्ञरूपः अत्यूर्ध्वगतिहेतुत्वाभावाद्यज्ञस्य नाभि-त्वम्ः।

२२ निद्करः यज्ञफलसमृद्धिकर्ता ।

२३—भावः ऋतुश्रद्धारूपः।

२४—[ पुष्करस्थपतिः ] पुष्करस्य ब्रह्माण्डस्य स्थपतिः स्वामी ।

२५—स्थिरः स्थावरः पर्वतादिक्यः ॥ ९३॥

२६ - द्वाद्शः नृणां दशगर्भवासादयो दशास्तासां मृत्युदेशमी स्वर्ग एकादशी मोक्षो द्वादशीति द्वादश इति संसारापेक्षया मोक्ष उच्यते।

२७ - त्रासनः आन्तरालिकदशाख्येण भयजननः।

२८ आद्यः संसारात्प्राचीनः शुद्धः आयन्तमध्यरूप इति नामत्रयार्थः ।

२९ - यज्ञः जीवेशयोः सङ्गतिकरणरूपो योगः ।

३०-अत एव यज्ञसमाहितः तत्रस्थस्तदेकलभ्य इत्यर्थः।

३१ -- नक्तमिव नक्तं अप्रकाशात्मा महामोहः।

३२ - कालः तत्कार्यभूतः कामकोधलोभादिरूपः।

३३ का लः तस्यापि कार्ये जन्ममरणप्रवाहः काल-याति संवलयतीति योगात्।

३४ मकरः मकराकारं शिशुमारचक्रं कालस्य ज्ञापंक तत्स्वरूपः।

३५ — कालेन मृत्युना पूजितः कालपूजितः ॥९४॥

३६ — सगणः प्रमथादियुक्तः ।

३७—गणकारः बाणादीन् भक्तान् स्वगणान् करो-तीति गणकारः ।

३८—भूतानां वाहने। योगक्षेमनिर्वाहको ब्रह्मा साराथ-यस्य भूतवाहनसाराथिः।

३९ भस्मश्यः भस भर्त्सनदीप्त्योरिति जौहोत्या-दिकाद्धातौरन्येभ्योऽपि ह्रस्यत इति मानेन् बभास्ति भर्त्स-यति दोषान् भासयति वा आत्मानामिति भस्म। तथा चोक्तं वासिष्ठलैक्के भर्त्सनात्सर्वपापानां पाशानां च महामुने। भस्मेति कीर्त्यते रक्षा रोगाणां चापि भर्त्सनात्' इति। तत्रैव बाह्यमोक्षेण किं भस्मधारणं मोक्षलक्षणम्। भस्मना नित्ययु- कत्य ज्ञानमुत्पवतेऽचिरात्। इति श्रुतावप्यर्थविश्वरासे अभि-रित्यादिना भस्म गृहीत्वाऽभिमृज्याङ्गानि संस्पृशेद्धतमेतत्पा-ग्रुपतं पशुपाशाविमोक्षायाति । भस्मिनि शेते भस्मशयः तेन उद्धूलनादिकमि कर्तव्यं, यथाह वृद्धशातातपः 'स्तेयं कृत्वा गुरुदारांश्च गत्वा मद्यं पीत्वा ब्रह्महत्यां च कृत्वा। भस्मच्छित्रो भस्मशप्यां शयानो रुद्राध्यायी मुच्यते सर्वपापैः' इति ।

४०—भस्मगोप्ता भस्मना गोपायति जगदिति भस्मगोप्ता, वक्ष्यति चात्रैव 'रक्षार्थं मज्ञलार्थं च पवित्रार्थं च भामिनि । लांछनार्थं च भक्तानां भस्म दत्तं मया,पुरा'ईति ।

४१—भरमभूतः एतच मङ्गणकनामि मुना करात् च्युतं शाकरसं दृष्ट्या नृत्यति सति तृत्योपशमार्थं महादेवेन स्वमङ्गुलिं भित्वा तृजं भरम दर्शितं तेन स्वस्य वपुः केवलं भरममयमिति शाप्यते ।

४२ - तरुः कल्पनृक्षादिः।

४३ - गणः मृगिरिटिनंदिकेश्वरादिस्तद्रूपः ॥ ९५॥

थ्रथ-लोकाश्चतुर्दशभुवनानि तेषां पालो लोक-पालः।

४५-अलोकः लोकातीतः।

४६-महात्मा पूर्णः।

४७-सर्वपूजितः।

४८—गुक्तः गुदः।

४९—त्रिशुक्तः त्रीणि कायवाब्बनांसि शुक्तानि यस्य।

५० -- अत एव संपन्नः कैवल्यं प्राप्तः।

५१—श्रुचिः आगन्तुकमि मलं न स्पृशति असङ्ग इत्यर्थः।

५२—भूतैः पूर्वाचार्यैर्निषेवितः भूतिषेवितः ९६ ५३—आश्रमेषु चतुर्षु धर्मरूपेण तिष्ठतीति आश्र-मस्थः।

५४ - कियावस्थः धर्मस्यैव पूर्वरूपं क्रियायागादि-स्तदवस्थापनः ।

५५—विश्वकर्ममतिः देवशिल्पिनो यत्कौशलं तद्रूप इत्यर्थः।

५६ - वरः वियत इति वरो लक्ष्यादिलपः।

अनु० ५

विशालशाबस्ताम्रोष्ठो ह्यम्बुजालः सुनिश्चलः कपिलः कपिशः शुक्त आयुश्चैव परोऽपरः। गन्धर्वो ह्यदितिस्तार्स्यः सुविश्वेयः सुशारदः ॥ परश्वधायुधो देव अनुकारी सुवान्धवः। तुम्बवीणो महाक्रोध ऊर्ध्वरेता जलेशयः ९९ उय्रो वंशकरो वंशो वंशनादो ह्यानिन्दितः। सर्वाङ्गरूपो मायावी सुहृदो ह्यनिलोऽनलः ॥ बन्धनो बन्धकर्ता च सुबन्धनविमोचनः। स यज्ञारिः स कामारिमहादंष्ट्रो महायुधः॥ बहुधा निन्दितः शर्वः शङ्करः शङ्करोऽधनः।

५७ — विशालशाखः दीर्घबाहुः ' शाखा पक्षान्तरे बाहीं ( खान्तवर्गे ६ ) इति मेदिनी ।

५८--ताम्रोष्टः।

५९ - अम्बुजालः जलसमूहः सागर इत्यर्थः ' जालं गवाक्ष आनाये क्षारके दम्भवृन्दयोः' (लान्तवर्गे १९) इति मेदिनी।

६०-सुनिश्चलः पर्वतादिरूपः ॥ ९७ ॥

६१-कापिलः।

६२-कापेशः।

६३ - गुक्क इति त्रयोऽपि वर्णवाचिनस्तद्वान् ।

**६४—आयुः** जीवनकालः ।

६५-परः प्राचीनः।

६६-अपरः अर्वाचीनः।

६७-गन्धर्वः चित्ररथादिः ।

६८ - आदितिः देवमाता ' इयं वा आदितिः ' इति

श्रुतेः पृथ्वी वा । ६९-ताक्यः वैनतेयः।

७०-सुविश्वेयः सुखेन ज्ञातुं योग्यः ।

७१ — सुशारदः शोभनवाक् ॥ ९८ ॥

७२---परश्वधायुधः । ७३---देवः विजिगीषुः ।

७४ — अनुकारी भीष्मं हंतुं आयुधं प्रक्षेप्तुमनुकरोति वा सोऽनुकारी।

७५-शोभनश्वासौ बान्धवश्व सुवान्धवः अर्जुन-संखा।

७६ - तुम्बवीणः तुम्बीफलद्वययुक्ता वीणा यस्य सैव रुद्रवीणेति लोके प्रसिद्धा ।

७७ महाक्रोधः प्रलयकाले ।

७८ - ऊर्ध्वरेताः ऊर्घ्वं देवमनुष्येभ्य उपर्यपि रेतः प्रजा ब्रह्मविष्णादिरूपा यस्य सः ।

. ७९ - जेलरायः विष्णुरूपी शेषपर्यक्वे जलशायी ९९

८०—उग्नः उत्कर्षेण प्रसतीत्युगः ।

८१—वंशकरः।

८२ वंशः च प्रसिद्धः।

८३ वंशनादः।

८४--आनिन्दितः।

८५ सर्वाङ्गरूपः सर्वेष्वङ्गेषु रूपं सौन्दर्यमस्यास्ती-ति 'रूपं स्वभावे सौन्दर्ये' (पान्तवर्गे ९) इति मेदिनी।

८६ मायाची मायाविशिष्टः 'मायिनं तु महेश्वरम्' इति प्रसिद्धः।

८७ सुहृदः अदन्तत्वमार्षम् प्रत्युपकारमनपेक्ष्य उपकर्ता ।

८८-अनिलः वायुः।

८९—अनलः अग्नः ॥ १००॥

९० —बधात्यनेनेति **बन्धनः** संसारपाशः ।

९१ - बन्धकर्ता संसारनिर्माता ।

९२ — सुबन्ध नविमोचनः सुतरां वन्धनस्य माया-पाशस्य मोचनकर्ता ।

सहापि वसतीति ९३ - यज्ञारयो दैत्यास्तैः यशारिः।

योगिनः तैश्व सहा-९४ — कामारयो जितकामाः स्तीति स कामारिः।

९५—महादंष्ट्रः।

९६ महायुधः ॥ १०१ ॥

९७ - बहुधा निन्दितः दारुकावने अतिकमनीयं रूपं धृत्वा नमः सन्नयं पापिष्ठोऽस्मत्पत्नीनां चित्तं मोहयितु-मागतोस्तीऽति सर्वैर्ऋषिमिनिन्दतः।

९८—श्णोति हिनस्ति दारुकावनस्थान्मुनीन् मोह-यतीति शर्वः।

९९ - शङ्करः तेषामपि कुशलं करे यस्य स्वाधीनं यस्थेत्यर्थः ।

६०० — शङ्कानां समूहः शङ्कं तस्य र इव रः शङ्करः सवसंशयदाहकः रे। ऽर्ककामानिले वहाविति विश्वली-चनः । यैर्मुनिमिर्दारुकावनस्थिनिनिदतो यांश्व मोहितवान् तेषामेव कारुण्यात्कल्याणं सर्वसंशयोच्छेदं च तत्त्वज्ञानदानेन कृतवानिति नामचतुष्कतात्पर्यम् ।

इति षष्ठं शतकम्।



१ — अधनः दिगम्बरत्वात्।

अमरेशो महादेवो विश्वदेवः सुरारिहा १०२ अहिर्बुध्न्योऽनिलाभश्च चेकितानो हविस्तथा अजैकपाच कापाली त्रिशङ्कुरिजतः शिवः ३ थन्वन्तरिर्धूमकेतुः स्कन्दो वैश्रवणस्तथा।

धाता शक्रश्च विष्णुश्च मित्रस्त्वष्टा ध्रुवो घरः प्रभावः सर्वगो वायुर्यमा सविता रिवः। उषंगुश्चः विधाता च मान्धाता भूतभावनः॥५ विभुवंर्णविभावी च सर्वकामगुणावहः।

२-एवमध्यमराणां ईशः अमरेशः।

३—महादेवो देवेन्द्रादीनामपि पूज्यः। यथोक्तं साम्बपुराणे-

'पूज्यते यः सुरैः सर्वेर्महांश्चैव प्रमाणतः ।

महोति धातुः पूजायां महादेवस्ततः स्पृतः ' इति ।

अ—विश्वदेवः विश्वं विष्णुर्वषट्कार इति वक्ष्यमाण-न्वादिश्वं विष्णुः तस्यापि देव आराध्यः ।

५—सुरारिहा॥ १०२॥

६—आहि बुध्न्यः अहिः सर्पः, तस्य विशेषणं बुष्न्यः बुध्ने मूले साधुरिति ब्रह्माण्डमूलं पातालं तत्र वर्तत इति यावत् । शेषस्वरूप इत्यर्थः । यथोक्तं विष्णुपुराणे—

संकर्षणात्मको रुद्रो निष्कम्याति जगत्त्रयम्'इति पदद्या-त्मकमेकं नाम ।

७—अनिलाभः वायुर्यथा अप्रत्यक्षोपि स्पर्शेन ज्ञा--यते एवमयं विषयसंस्पर्शजन्यानुभवरूपः । यथोक्तम्—

'परागर्थप्रमेथेषु या फलत्वेन संमता संवित्सैवेह मेयोऽथौं वेदान्तोक्तिप्रमाणतः । ' इति

८—चेकितानः कित ज्ञाने अदादिः अस्मात् यङ्ख-कि शानच् अतिशयेन चिकेति जानातीति चेकितानः युग-पद्शेषविशेषविज्ञानवानित्यर्थः।

९—हिविरिव हिविः तस्यैव भोक्तुभी ग्यजातम् हिरिरिति पाठेऽपि तस्यैव हर्तव्यं विस्तिति स एवार्थः । ह्व औणादिकः सर्वधातुभ्य इति कर्माणे बाहुलकादिन् ।

१०--अजैकपात एकादशसु रुद्रेषु कश्चित्।

११ —कापाली कपालाभ्यां युपृथिवीरूपाभ्यां निर्वृतं कापालं ब्रह्माण्डं तदस्यास्तीति कापाली ब्रह्माण्डाधीशः ।

१२—त्रिशंकुः त्रयो गुणाः कीला इव यस्य विष्टंभकाः स त्रिशंकुः संसारी ।

'न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्त्वं प्रकृतिजैमुक्तं यदिभिः स्यात्त्रिभिगुणैः ' इति गीतावचनात् सर्वजीवरूप इत्यर्थः ।

१३ - आजितः तैरेव शंकुमिरवशीकृतः।

१४—अत एव शिवः इ.द्धः निरुपाधिरित्यर्थः। यथोक्तं वायुसंहितायाम् नविद्याद्धिः शिवता स्वतः इति ॥१०३

१५—धन्वन्तरिः महावैद्यः 'भिषक्तमं त्वा भिषजां शृणोमि' इति मंत्रप्रसिद्धः ।

१६ - धूमकेतुः उत्पातविशेषः।

१७-स्कन्दः।

१८—वैश्रवणः।

१९-धाता।

२०--शकः।

२१—विष्णुः।

२२-मित्रः।

२३—त्वष्टा ।

२४—घ्रुवः।

२५—घरः ॥ १०४॥

२६-प्रभावः प्रभावाख्यो वसुः।

२७ सर्वगो वायुः स्त्रात्मा । 'वायुना वैमगौतम स्त्रेणायं च लोकः परश्च लोकः सर्वाणि च भूतानि संह-ब्धानि 'इति श्रुतेः पदद्वयात्मकमेकं नाम ।

२८-अर्थमा।

२९—सविता।

३०-रविः।

३१ — उषंगुः नृपविशेषः मान्धातृसाहचर्यात् । यद्वा उष दाहेऽस्मात् 'इगुपधज्ञाप्रीकिरः क' इति कप्रत्यये उषे दाहकं गावः किरणा यस्यत्युषंगुः, विभक्त्यलोप आर्षः वेदाः प्रमाणमितिविह्मिगवचनभेदेऽपि पदयोः सामानाधिकरण्यं धन्वंतर्यादयः शब्दा देवताविशेषवाचिनः शिवे सार्वात्म्योप-पादानार्था एवेति सर्वत्र श्रेयं पुनरुक्तानामपि तत्तद्यौगिकार्थ-भेदादपौनरुक्त्यं श्रेयं सत्यपि पौनरुक्त्ये स्तुत्यर्थत्वात्र दोषः।

३२ - विधाता विविधप्रकारेण पोषकः।

३३—मान्धाता अस्मच्छब्दार्थं जीवं धयति पाय-यतीति मान्धाता जीवस्य तृप्तिकरः ।

३४—भूतानां भावनं रज्ज्वामुरगस्येवास्मिन्निति भूतभावनः ॥ १०५॥

३५ विभुः विविधरूपेण भवति अस्तीति विभुः भवतेः सतार्थकत्वात्पूर्ववत् डुप्रत्ययः ।

३६—वर्णान् श्वेतपीतादीन् विविधरूपेण भावयतीति वर्णावभावी तस्मिन्। शुक्रमुत नीलमाहुरित्यादिश्वतिः एतदन्तर्मुखानां नाडीमार्गगतं प्रत्यक्षम् श्रुत्यन्तरं च नीहार-धूमार्कानिलानलानां खद्योतिवद्युत्स्फाटिकश्चशीनां एतानि रूपाणि पुरःसराणि ब्रह्मण्यभिव्यक्तिकराणि योग इति।

३७—सर्वकामगुणावहः तत्रैव अन्तर्मुखत्वकाले सर्वान्कामान्काम्यमानान् विषयान्गुणांश्व शान्तघोरमूढान् योगविव्नकरान्सुखास्वादविक्षेपलयापरनामधेयान् ध्यायिभ्य आवहति साकल्येन प्रापयतीति तथा।

पद्मनामो महागर्भश्चन्द्रवक्त्रोऽनिलोऽनलः ६ बलवांश्चोपशान्तश्च पुराणः पुण्यचञ्चरी । कुरुक्तर्ता कुरुवासी कुरुभूतो गुणोषधः॥ ७ सर्वाशयो दर्भचारी सर्वेषां प्राणिनां पतिः। देवदेवः सुखासकः सदसत्सर्वरत्नवित्॥ ८ केलासगिरिवासी च हिमवदिरिसंश्रयः।

कूलहारी कूलकर्ता बहुविद्यो बहुपदः ॥ १०९ विणजो वर्धकी वृक्षो बकुलश्चन्दनश्छदः। सारग्रीवो महाजत्रुरलोलश्च महौषधः ॥ ११० सिद्धार्थकारी सिद्धार्थश्छन्दोव्याकरणोत्तरः सिहनादः सिहदंष्ट्रः सिहगः सिहवाहनः ॥११ प्रभावात्मा जगत्कालस्थालो लोकहितस्तकः

३८ — पद्मनाभः पद्मं विश्वस्यायतनं नाभौ तत्रस्थे मणिपूरचकेऽस्यास्तीति पद्मनाभः। नाभ्यामुपरि तिष्ठति विश्वस्यायतनं महदिति श्रुतेः।

३९-महागर्भः महान्तो ब्रह्मादयो गर्भा उदरा-

न्तर्गता यस्य स तथा।

४०-चन्द्रवक्रः रम्यरूपः ।

धर्-आनेलः।

४२—अनलश्च। पूर्वे भूतरूपेणोक्तावत्र तदिभमानि-देवतारूपाविति विशेषः ॥ १०६॥

४३—बलवान्।

४४---उपशान्तः।

४५-- पुराणः ।

४:-स्पर्रार्थं नामत्रयं पुण्यचड्युः पुण्येन ज्ञातः 'तेन वित्रश्रञ्चुप् चणपौ ' इति चञ्चुप्।

४७—ई लक्ष्मीरित्येकाक्षरं नाम । ई विवादे ऽनुकम्पायां लक्ष्म्यां च पुनरव्ययम् ( अव्ययवर्गे ) इति मेदिनी ।

४८—कुरुकता अत्र नामैकदेशप्रहणेन नामप्रहणं भामासत्यभामेतिवत् कुरुपदेन कुरुक्षेत्रमुच्यते तेन अविमुक्तं वै कुरुक्षेत्रमिति श्रुतेः सर्वलोकप्रसिद्धेश्व ताद्विविधं तयोः कर्मीपस्तिस्थानयोर्निर्माता ।

४९ - कुरुवासी कुरुक्षेत्रद्वयवासी।

५० - कुरुभूतः कुरुक्षेत्रद्वयात्मा।

५१ — गुणीषधः ऐश्वर्यज्ञानवैराग्यधर्मादीनामौषध-वदुद्दीपकः ॥ १०७॥

५२—सर्वादायः सर्वे आशेरतेऽस्मिन्निति अत्र होते सर्व एकं भवन्तीति श्रुतेः सर्वस्य सुषुप्तिम्थानं प्राज्ञ इत्यर्थः।

५३ - दर्भेषु अन्तर्वेदिस्थबर्हिक्पेषु आसादितानि इवीं वि चरति भक्षयतीति दर्भचारी।

५४ - सर्वेषां प्राणिनां पतिः।

५५-देवदेवः।

५६ सुखासकः।

५७ सत् कार्यम्।

असत् कारणम्।

प्र सर्वरत्नवित सर्वाणि रत्नानि तत्तजाति-

षुत्कृष्टवस्तानि विन्दते लभते इति तथा ॥ १९८॥

६०-कैलासगिरिवासी।

६१ — हिमवद्गिरसंश्रयः।

६२ - कूलहारी महाप्रवाहरूपेण तीरस्थदुमहारी।

६३ — कूलकर्ता पुष्करादीनां महातटाकानां कर्ता कूलं प्रतीरे सैन्यस्य पृष्ठे कूपतटाकयोरिति विश्वलोनचः

६४—बहुविद्यः।

६५—बहुप्रदः॥१०९॥

६६ -वणिजा वणिक अकारान्तत्वं आर्षम् ।

६७ वर्धकी तक्षा।

६८ — वृक्षः तक्षणीयः संसारतृक्षः ।

६९—बकुलः वृक्षविशेषः।

७०—चन्द्नः

७१ — छद्ः सप्तवर्णः ।

७२ सारग्रीवः हढकन्धरः।

७३ — महाजत्रुः जत्रुरत्र कण्ठस्कन्धयोरधोऽस्थिः।

७४—अलोलः।

७५-महोषधः ब्रीहियवरूपः ॥ ११०॥

७६ सिद्धार्धकारी।

७७ सिद्धार्थः पूर्वपक्षं निरस्य यो निष्पन्नोऽर्थः स सिद्धार्थ उच्यते स एव सिद्धान्त इति प्रसिद्धस्तस्यव विशेषणं छन्देाव्याकरणोत्तर इति वेदव्याख्यानोपचृहित इत्यर्थः।

७८—सिंहनादः।

७९—सिंहदंष्ट्रः।

८०-सिंहगः सिंहारूढः।

८१—सिहवाहनः सिंहयुक्तं वाहनं रथोऽस्य १११

८२—प्रभावातमा प्रकृष्टो भावः सत्ता तद्रूप इत्यर्थः । 'प्राणा वै सत्यं तेषामेष सत्यम्' इति श्रुतेः सत्यस्य सत्य इत्यर्थः ।

८३ — जगतः कालः प्रासकर्ता जगत्कालः सः एवा स्थालो भोजनपात्रं यस्य [जगत्कालस्थालः]।

८४ — लोकहितः।

८५ - तसः तारकः।

सारक्षो नवचकाकः केतुमाली सभावनः॥१२
भूतालयो भूतपितरहोरात्रमनिदिन्तः॥ १३
वाहिता सर्वभूतानां निलयश्च विभुभवः।
अमोघः संयतो हाश्वो भोजनः प्राणधारणः१४
धृतिमान्मितमान् दक्षः सत्कृतश्च युगाधिपः
योपालिगोपितिग्रामो गोचमवसनो हिरः १५
हिरण्यबाहुश्च तथा गुहापालः प्रवेशिनाम्।

प्रकृष्टारिमहाहर्षो जितकामो जितेन्द्रियः १६
गान्धारश्च सुवासश्च तपःसक्तो रितर्नरः।
महागीतो महानृत्यो द्यप्सरोगणसेवितः १७
महाकेतुर्महाधातुर्नेकसानुचरश्चलः।
आवेदनीय आदेशः सर्वगन्धसुखावहः॥११८
तोरणस्तारणो वातः परिधी पतिखेवरः।

ः८६ — सारङ्गः पक्षिविशेषः।

ः ८७—नवश्रासी चकाङ्गी हंसश्र नवचकाङ्गः।

८८ केतुरिव केतुः शिखा तया मालते शोभते इति केतुमाली मयूरकुक्कुटादिंपक्षिरूपः ।

८९—सभां धर्मपरीक्षास्थानं अवतीति सभा-

९० स्तालयः।

**५१**—भूतपतिः।

९२-अहोरात्रम्।

ः १३ अनिन्दितः ॥ ११३॥

९४—वाहिता वोढा सर्वभूतानामित्युभयत्र सम्बध्यते सर्वभूतानां वाहित इत्येकं नाम ।

९५ सर्वभूतानां निलयः सदनमित्यपरम् ।

९६—विभुः विगतं भूर्भुवनं यस्मादित्यजन्मा भावार्थे पूर्ववत् भवतेर्डुः ।

९७—भवः अस्तीति भवः अस्तेः पचाद्याचे भूभावः।

९८—अमोघः नैःफल्यरहितः ।

९९-संयतः धारणाच्यानसमाधिमान् ।

- ७०० - अश्वः उचैःश्रवादिलपः ।

इति सप्तमं शतकम्।

ं १ —भोजयतीति भोजनः अन्नदाता ।

स्—अत एव प्राणधारणः ॥ ११४॥

३— धृतिमान्।

ध—मतिमान्।

५ द्शः उत्साही।

६—सत्कृतः आहतः।

७—युगाधिपः युगशब्देन धर्माधर्मौ लक्ष्येते तयोः फलदः ।

८—गोपालिः इन्द्रियाणां पालायेता ।

९—गोपतिः रश्मीनां पतिः सूर्यादिः ।

१०-ग्रामः समूहः।

११ -गोचर्मवसनः।

१२ —हिरण्यबाहुः रमणीयबाहुः ।

१४—[ गुहापालः प्रवेशिनां ] अन्तः प्रवेश-शीलानां योगिनां चिरकालं काष्ठवत्स्थायिनां गुहा शरीरं तस्य रक्षकः।

१५—प्रकृष्टाः प्रकर्षेण तन्कृताः अरयः कामादयो येन स प्रकृष्टारिः साधकोत्तमः ।

१६—महाहर्षः।

१७—जितकामः।

१८—जितेन्द्रियः ॥ ११६ ॥

१९-गान्धारः स्वरविशेषः।

२० - सुवासः शोभनं वसतिस्थानं कैलासाख्यमस्य।

२१—तपःसक्तः।

२२-रितः प्रोतिल्पः ।

२३ - नरः नयति प्रापयति ब्रह्मांडमिति नरो विराट्।

२४—महागीतः।

२५—महानृत्यः।

२६ - अप्सरोगणसेवितः ॥ ११७॥

२७ - महान् केतुर्वृषरूपी यस्य स महाकेतः।

२८-महाधातुः मेरपर्वतः ।

२९—तस्येव नैकसानुचरः अनेकिशिखरसंचारी।

३० - चलः दुर्भहः।

३१-आवेदनीयः वाचामगोचरोऽपि गुरुभिरुप-देहुं शक्यः।

३२-आदेशः साक्षादुपदेशल्पः ।

३३ — सर्वगन्धसुखावहः युगपत्सर्वेषां गन्धानां विषयस्पर्शानां सुखं आवहतीति तथा ॥ ११८॥

३४ — तोरणः पुरद्वारादिल्पः ।

३५—तारणः परिखादीस्तारयति जिगीषून्।

३६-वातः।

३७-परिधी परिधिरस्यास्तीति परिधी दुर्गस्य: ।

३८-पतिश्वासी खेचरश्चेति [पतिखेचरः] खेचरेश्वरो

गरुडः ।

संयोगो वर्धनो वृद्धो अतिवृद्धो गुणाधिकः नित्य आत्मसहायश्च देवासुरपितः पितः। युक्तश्च युक्तबाहुश्च देवो दिविसुपर्वणः॥ १२० आषाढश्च सुषाढश्च ध्रुवोऽध हरिणो हरः। वपुरावर्तमानभ्यो वसुश्रेष्ठो महापथः॥ १२१ शिरोहारी विमर्शश्च सर्वलक्षणलिकाः। अक्षश्च रथयोगी च सर्वयोगी महाबलः ॥ २२ः समाम्नायोऽसमाम्नायस्तीर्थदेवो महारथः । निर्जीवो जीवनो मन्त्रः श्रुभाक्षो बहुकर्कशः ॥ रत्नप्रभूतो रत्नाङ्गो महार्णवानिपानवित । मुलं विशालो ह्यमृतो व्यक्ताव्यक्तस्तपोनिधिः आरोहणोऽधिरोहश्च शीलधारी महायशाः

३९—संयोगो वर्धनः वृद्धिहेतुभूतः संयोगः स्रीपुं-सयोः सम्बन्धः प्रजनश्चास्मि कन्दर्भ इत्युक्तः ।

४० वृद्धो गुणाधिकः गुणैर्ज्ञानैश्वर्यादिभिराध-कत्वेन वृद्ध इत्यर्थः न तु वलीपलितादिना । यथोक्तं – विप्राणां ज्ञानतो ज्यैष्ठयं क्षत्रियाणां तु शौर्यतः । वैश्यानां धनबाहुल्याच्छूद्राणां वयसाऽधिकः इति ।

४१—अतिवृद्धः । ४२—गुणाधिकः ॥ ११९ ॥

**४३—नित्य आत्मसहायः** च इत्येकं नाम नित्य-श्वासावात्मसहायश्चेति समासे विभक्तयलोप आर्षः ।

४४—देवासुरपतिः । ४५—पतिः अर्थात्सर्वस्य ।

**४६ - युक्तः** सन्नद्धः सङ्ग्रामादौ ।

४७ - युक्तबाहुः शत्रुमर्दनयोग्यौ बाहु यस्य ।

४८—देवो दित्रि सुपर्वणः दिवि खर्गे यः सुपर्वा इन्द्रसंज्ञो महान् तस्य देव आराधनीयः ॥ १२० ॥

४९ — आषाढः साहयतेः कर्तरि निष्ठा, आ समन्ता-त्सर्वे साहयति सहनं कारयतीत्याषाढः सर्वसहनसामर्थ्यप्रद इत्यर्थः।

५० - सुषाढः ईषत्करं पूर्वीक्तं यस्य सः सुषाढः ।

५१—ध्रुवः अचबलः ।

५२ - हरिणः श्वेतः गुद्ध इत्यर्थः ।

५३ —हरः हन्तीति हा शूलस्तं राति आदत्ते स हरः। हन्तेः कर्तरि क्रिप् तत्पूर्वात् 'रातेः आतोऽनुपसर्गे कः' इति कः। हरः शूलीत्यर्थः।

५४—वपुः वपुःप्रदाता आवर्तमानेभ्यः स्वर्गच्युतेभ्यः [वपुरावर्तमानेभ्यः] वसुरिति पाठे सेवकेभ्यो धनप्रद इस्यथः ।

५५ - वसुश्रेष्ठः धनादप्याधिकः । प्रेयो वित्तादिति श्रुतेः ।

५६ महापशः शिष्टाचाररूपः ॥ १२१ ॥ ५७ शिरोहारी ब्रह्मणः शिरक्छेता विमर्शः विशेषेण विचारवान् [शिरोहारी विमर्शश्च] विवेकेनैव ब्रह्माशिर-क्लिंन तु कोधमात्रेणेति भावः । पदह्यात्मकमेकं नाम । ५८—सर्वलक्षणलियतः सामुद्रिकोक्तशुभलक्षण-युक्तः सर्वाणि लक्ष्यन्ते ज्ञायन्तेऽर्थजातानि एतैरिति प्रमा-णानि लक्षणान्युच्यन्ते तैर्लक्ष्यते न तु साक्षाक्तियत इत्यर्थः।

५९—अक्षः रथसन्धानदारु अत एव रथयोगी रथेन सम्बद्धः [अक्षश्च रथयोगी ] ।

६० सर्वयोगी सर्वसंस्पर्शी विभुत्वात् ।

६१—महाबलः महांश्वासौ बलश्व महावलः बल-शब्दान्मत्वर्थायोऽर्श आद्यच्प्रत्ययः बलवान् वीर इत्यर्थः ॥ १२२॥

६२ समाम्नायो वेदः।

६३ — असमास्रायः तद्न्यः स्मृतीतिहासपुराणाग-मादिः ।

६४—तीर्थदेवः।

६५ महारथः पृथिवीस्यन्दनः।

६६ निर्जीवः अचेतनप्रपञ्चातमा ।

६७ - जीवनः अनेतनस्यापि देहादेश्वेतन्यप्रदाता ।

६८—मन्त्रः प्रणवादिर्मृतसङ्घीवनो वा ।

६९ - ग्रुभाक्षः शान्तदृष्टिः ।

७० - बहुकर्कशः संहर्तृत्वात् ॥ १२३॥

७१ - रत्नप्रभूतः प्रभूतानि बहुनि रत्नानि उत्तम-वस्त्न्यस्मिन् रत्नप्रभूतः । आहिताग्न्यादिवत्पूर्वानेपातः ।

७२ - रक्ताङ्गः।

पश्चां पानार्थं कृतं कुंडं महार्णवा एव सर्वे यस्य निपान-भूतास्तान् शोषणीयान् विन्दति लभते इति ।

७४ - मूलं संसारतरोरिधष्ठानम्।

७५—विशालः अत्यन्तं शोभमानः ।

७६ —अमृतः सुधारूपः।

७७ व्यक्ताव्यक्तः कार्यकारणात्मा ।

७८ - तपोनिधिः महामुनिः ॥ १२४ ॥

७९ — आरोहणः परं पदं आरुरक्षः।

८० - अधिरोहः तदेव अधिरूढः ।

८१ शीलधारी सदाचारः।

८२ - महायशाः पुष्पकीर्तिः ।

सेनाकरपो महाकरपो योगो युगकरो हरिः॥ युगक्षपो महाक्षपो महानागहनो वधः। न्यायनिर्वपणः पादः पण्डितो ह्यचलोपमः॥ बहुमालो महामालः शशी हरसुलोचनः। विस्तारो लवणः कूपिस्रयुगः सफलोदयः२७ त्रिलोचनो विषणणाङ्गो मणिविद्धो जटाधरः

विन्दुर्विसर्गः सुमुखः शरः सर्वायुधः सहः २८ निवेदनः सुखाजातः सुगन्धारो महाधनुः । गन्धपाली च भगवान्नुत्थानः सर्वकर्मणाम् २९ मन्थानो बहुलो वायुः सकलः सर्वलोचनः। तलस्तालः करस्थाली ऊर्ध्वसंहननो महान्

८३ — सेनाकरुपः सेनाया आकल्पः अलङ्कारः परा-कम इल्पर्थः ।

८४—महाकल्पः दिव्यभूषणः।

८५-योगः चित्तवृत्तिनिरोधः ।

८६—[युगकरः] युगानि कल्पादीनि करे यस्य कल्पादिप्रदः।

८७ हरति शरीरं देशादेशान्तरं प्रति नयतीति हिरिः पादाभिमानिनी देवता त्रिविकम इल्पर्थः ॥ १२५ ॥

८८ — युगक्तपः धर्माधर्मतत्संकररूपः।

८९—महारूपः महांश्वासौ अरूपश्चेति तथा।

९०—महानागहनः गजासुराः।

९१—वघः मृत्युः ।

९२—न्यायानिर्वपणः न्याययुक्तं निर्वपणं दानं यस्य यथाधर्मं मनोरथप्रदः ।

९३-पादः पद्यत इति गम्यः।

९४-पण्डितः परोक्षज्ञानी ।

९५-अचलोपमः निश्रलः तत्त्वज्ञानीत्यर्थः ॥१२६

**९६—[बहुमालः]** बहु निखाधि मालते शोभते इति अनन्तलीलः।

**९७ महामालः** महती आपादलम्बिनी अम्ला-नत्वादिगुणयुक्ता वा माला यस्य ।

९८—शशी चन्द्रः स एव हरसुलोचनः महादेवस्य शान्तदृष्टिरूपः [शशी हरसुलोचनः]।

**९९—विस्तारो लवणः कूपः** विशिष्टस्तार आ-च्छादनं यस्य सोऽतिविस्तिर्णः लवणः क्षाररसः कूप इव कूपः महाकूपतुल्यः क्षारसमुद्ररूपीत्यर्थः त्रिपदमेकं नाम ।

८००-त्रियुगः कालेबहिर्भूतः।

## इति अष्टमं शतकम्।

#### ्रेट्डिडिइट्ड इ

१- अत एव सफलोद्यः॥ १२७॥

२—त्रिलोचनः त्रीणि शास्त्राचार्यध्यानानि लोच-नानि दर्शनसाधनानि यस्य स त्रिलोचनः । ३—विषंणणाङ्गः विशेषेण सन्नाः निरन्वयमुच्छिनाः अङ्गाख्या भूम्यादयोऽष्टौ मूर्तयो यस्य। अमूर्ते हि सूक्ष्मरूपेण मूर्तीनामन्वयोऽस्ति ततोऽप्ययमन्तरङ्गः शुद्धो भूमेत्यर्थः।

४—मणिविद्धः मणिपिधानार्थं कर्णदेशे विद्धः कृत-चिद्धः कुण्डलीत्यर्थः ।

५-जटाधरः।

६—बिन्दुः अनुस्वारः ।

७—विसर्गः विसर्जनीयः।

८—सुमुखः व्यक्तवर्णः।

९-शरः बाणः।

१०-सर्वायुधः।

११—सहः सर्वे सहते मधर्यतीति सहः ॥ १२८॥

**१२—निवेदनः** निहीनं सर्ववृत्त्युपरमेण वेदनं ज्ञानं यस्य ।

१३—सुखाजातः सुखरूपेण आजातः शतिविलये सति आविर्भूतः ।

१४—सुगन्धारः शोभनो गन्धारदेशोद्भवः।

१५ - महाधनुः पिनाकधन्वा ।

१६—[गन्धपाली च भगवान्] गन्धाः लेशाः सूक्ष्माः प्रपञ्चवासनाः ताः पालयतीति गन्धपाली सर्वप्राणिधी-वासनामय इत्यर्थः । स एव भगवान् ईश्वरः एकं नाम ।

१७—उत्थानः सर्वकर्मणां उत्तिष्ठन्त्यस्मादित्यु-तथानः ॥ १२९ ॥

१८—[मन्थानो बहुलो वायुः] मन्थानो विश्व-विलोडनसमर्थी बहुलो निरवधिर्वायुः महान्प्रलयानिल इत्येकं नाम त्रिपदम् ।

१९-सक्तः पूर्णः।

२० - सर्वलोचनः सर्वद्रष्टा।

२१ -तलः तालः करतलोत्थ एव तालवाद्यविशेषः ।

२२—करावेव स्थालो भोजनभाजनं तदस्यास्तीति करस्थाली।

२३ - ऊर्ध्वसंहननः श्रेष्ठो दढशरीरश्रंत्यर्थः।

२४ - महान् अत्युचः ॥ १३० ॥

छत्रं सुच्छत्रो विख्यातो लोकः सर्वाश्रयः क्रमः सुण्डो विख्पो विकृतो दण्डी कुण्डी विकुर्वणः हर्यक्षः ककुभो वज्री शतजिहः सहस्रपात । सहस्रमूर्घा देवेन्द्रः सर्वदेवमयो गुरुः ॥ १३२ सहस्रबाहुः सर्वाङ्गः शरण्यः सर्वलोककृत । पवित्रं त्रिककुन्मत्रः किनष्ठः कृष्णिपङ्गलः ३३ ब्रह्मदण्डविनिर्माता शतद्नीपाशशक्तिमान्। पद्मगर्भो महागर्भो ब्रह्मगर्भो जलोद्भवः॥१३४ गमस्तिर्ब्रह्मकुद्गह्मी ब्रह्मविद्गाह्मणो गतिः।

६५-छत्रम्।

२६—सुच्छत्रः।

२७—विख्यातो लोकः प्राणिमृन्मात्रप्रसिद्धः प्रकाशः ।

२८ सर्वाश्रयः क्रमः सर्वस्य आश्रयः आधारभूतः क्रमः पादविक्षेपः त्रैविक्रमेण रूपेण पादाकान्त्जगत्रय इत्यर्थः।

२९—मुण्डः मुण्डितशिराः ।

**३०**—अत एव विरूपः विकटरूपः ।

३१-विकृतः सर्वो विकियां प्राप्तः ।

३२—दण्डी।

३३—कुण्डी।

३४ - विकुर्वणः करोतीति कुर्वा विगतः कुर्वा यस्मात् विकुर्वणः कर्माप्राप्य इत्यर्थः समासान्त आर्षः १३१

३५—हर्यक्षः सिंहः ।

३६ - ककुभः सर्वदिग्रूपः ।

३७—वज्री।

३८—शतजिह्नः।

३९-सहस्रपात सहस्रमूर्धा ।

४०—देवेन्द्रः।

४१—सर्वदेवमयः।

४२ — गुरुः ॥ १३२ ॥

४३—सहस्रवाहुः।

४४ - सर्वो इः सर्वे अङ्गति प्राप्नोतीति सर्वोज्ञः ।

४५-- इारण्यः शरणाय साधुः ।

४६—सर्वलोककृत्।

४७ पवित्रं पावनस्तीर्थादिरूपः।

४८ - त्रिककुन्मन्त्रः त्रीणि कुकुन्दीव ककुन्दि उच्च-स्थानानि बीजशक्तिकीलकानि यस तादशो मन्त्रः।

४९ कि कि अदितिपुत्राणां मध्ये यः कानिष्ठो वासन्त्वी विष्णुस्तद्वपः।

५० कृष्णि पङ्गलः हरिहरमूर्तिः विष्णुर्नारायणः कृष्ण इति कृष्णशब्दस्य हरी निधिमेदे कपौ रुद्रे पिङ्गलः किष्ठिङ्ग्यवदिति नानार्थकोद्यात्, पिङ्गलशब्दस्य हरे च प्रसिद्धिदर्शनात् पुरुषं कृष्णिपिङ्गलं दिदं नीललोहिते-

त्यादिश्रुतेरप्ययमेवार्थः, नीलग्रीवो विलोहित इति लोहितप-देन रहस्यापि ग्रहणात् । यदि तु नीललोहितत्वं रुद्रस्य पूर्वे लोहितः पश्चानील इति कालभेदेन वा कण्ठे नीलः सर्वाप्त लोहित इति वा वामाज्ञे नीलो दक्षिणाज्ञे लोहित इति देशभेदेन वा आवरकप्रकृत्यंशेन नीलस्तत्प्रवर्तकपुरुषां-शेन लोहित इति गुणभेदेन वा गृह्यते, तदा गुणवाचिनोः शब्दयोर्द्रव्यवाचित्वं तद्वत्त्वाच तदेकदेशवाचित्वामिति विप्र-कृष्टार्थकल्पना । अस्माकं तु विलोहितकृष्णपदयोर्मुख्यकृत्यैव शिवकेशववाचित्वं दृष्टं तेन तत्पर्याययोनीलिपिक्षलपदयोरिप हरिहरवाचित्वं वक्तुं युज्यते। तथा च कृष्णपिन्नलपदेन नील-लोहितपदेन वा हरिहरावेव ग्राह्यो । निर्णातार्थकपदान्तर-समाभेव्याहारसामध्यादिनणीतार्थकस्यापि पदस्यार्थी व्यव-स्थापयितुं शक्य एवेति युक्तमुत्पश्यामः । यद्यपि पूर्ववाद्यु-केष्वप्यथेषु कुशकाशावलम्बने न किश्चित्रमाणमुनेतुं शक्यं तथापि ऋजुमार्गेण सिद्धचत्यर्थे वक्रेण साधनायोगात् शिव-विष्णुनाम्नामन्योन्यस्मिन्प्रयोगदर्शनाच तयोरेकस्यैव व्यूहद्वया-त्मत्वादत्र इदमेव व्याख्यानिष्टम् । न वैवामिन्द्राभिपदवत् द्विवचनेन भाव्यं तत्पुरुषादिपदेष्विव :कृष्णश्चासी पिङ्गल-श्वेत्यभेदेनैव पदयोरन्वयोपपत्ती भदसूचकद्विवचनायोगात्। हरिहरयोरभेदस्य च प्रागेव प्रतिपादितत्वादिःति दिक्। तदयं सङ्ग्रहः ॥ १३३ ॥

५१ - ब्रह्मद्ण्डिवानिमाता।

५२ - शतझीपाशशक्तिमान्।

५३—पद्मगर्भा ब्रह्मा।

५४—महागभी महान् गर्भीऽन्तरवकाशो यस्य।

५५ - ब्रह्मगर्भो वेदगर्भितः ।

५६ - जलो द्भवः जले 'सलिल एको ऽद्रष्टा' इति श्रुतेरे-कार्णवे उद्भव आविर्मावो यस्य मायावीत्यर्थः ॥ १३४॥

५७ गभस्तः रितमान्।

५८-ब्रह्मकृत् वेदकर्ता।

५९ - ब्रह्मी वेदाध्यायी।

६० - ब्रह्मित् वेदार्थवित्।

६१—ब्राह्मणः ब्रह्मिष्ठः ।

६२ गतिः ब्रह्मिष्ठानामेव परायणम् ।

अनन्तरूपो नैकात्मा तिग्मतेजाः खयंभुवः ३५ ऊर्ध्वगातमा पशुपतिर्वातरंहा मनोजवः। चन्दनी पद्मनालाग्रः सुरभ्युत्तरणो नरः॥ ३६ कर्णिकारमहास्रग्वी नीलमौलिः पिनाकधृत्

वरो वराहो वरदो वरेण्यः सुमहास्वनः। महाप्रसादो दमनः शत्रुहा श्वेतिपिङ्गलः॥ ३८ पीतातमा परमातमा च प्रयतातमा प्रधानधृत्। उमापतिरुमाकान्तो जान्हवीधृदुमाधवः ३७ सवपार्श्वमुखस्त्रयक्षो धर्मसाधारणो वरः ३९

६३ - अनन्तं रूपमस्य सः अनन्तरूपः।

६४-अत एव नैकात्मा अनेकशरीरधारी।

६५—तिग्मतेजाः स्वयं भुवः ब्रह्मणो दृष्या तिग्म-तेजाः दुःसहपराक्रमः स्वशिररुख्देकत्वात् ॥ १३५ ॥

६६ — ऊध्वंगातमा उपाधित्रयादुपरिगत आत्मा स्वरूपं यस्य । ' स भूमिं सर्वतो चृत्वाऽत्यतिष्ठद्शाङ्गुलम् ' इति श्रुतेः ।

६७-पशुपतिः जीवानामीश्वरः ।

६८—वातरहाः।

६९—मनोजवः।

७०—चन्द्नी चन्दनालिप्तगात्रः।

७१ — पद्मनालाग्रः पद्मनालमस्यामेऽस्तीति तथा । कदाचिद्रह्मा स्वाश्रयभूतपद्मनालस्यान्तं द्रक्ष्ये इति बुद्धचा नालमार्गेण गच्छंस्तदादिं न प्राप्तवान् अतोऽर्वाचीनस्यापि नालस्यान्तो न दृष्टः किमुत नालक्षेत्रस्य भूस्यानीयस्येति भावः।

७२ — सुरभ्युत्तरणः कदाचिद्विष्णुस्पर्धया ब्रह्मा शिवस्य शिरेदिशो मया दृष्टस्तत्र त्वया साक्यं देयमिति काम-धेनुमुक्तवान् सा च ब्रह्मभयादनृतं साक्ष्यं दत्तवती ततो महा-देवेन शप्ताडमेध्याशिनी ते सन्तितिभविष्यतीति तादेदमुक्तं सुराभं कामधेनुं ऊर्ध्वपदादध उत्तारयतीति सुरभ्युत्तरणः।

७३ — एवं मूर्तिद्वयस्याप्यन्तो येन न दष्टः सोऽप्यय-मेवेलाह--नर इति। न राति आदत्ते प्राप्नोत्यन्तमिति नरः ' आतोऽनुपसर्गे कः '॥ १३६॥

७४—कार्णकारपुष्पमयी महती स्रक् माला तद्वान्

काणिकारमहास्रग्वी।

७५ नीलमोलिः नीलमणिमयं किरीटं मौली यस्य। ७६-पिनाकधृत् पितः प्राप्तः नाको चौर्येन स पिनाकः। पि गतावित्यतो निष्ठातस्य लोपः। त्रिपुरासुरेण हृतः स्वर्गी देवैर्यद्वलात् प्राप्तस्तनमहादेवस्य शैलेन्द्ररूपं धनुः पिना-कस्तस्य धर्ता पिनाकघृत् यथा नमुर्चि फेनेन निधत इन्द्रस्य फेने यथा वज्रप्रवेश एवं शैलेऽपि पिनाकप्रवेशात्सोऽपि पिनाक इत्यर्थः।

७७—[उमापतिः]उमा ब्रह्माविद्या तस्याः पतिर्यथेष्ट-

विनियोगात्स्वामी।

७८--उमया तयैव ब्रह्मविद्यया कान्तः कामितः वशी-कृतः [उमाकान्तः]।

७९—जान्हवीधृत्।

८०-उमायाः शैलपुत्र्याः धवो मर्ता उमाधवः। ॥ १३७ ॥

८१ - वरो वराहः आद्यो मूमरुद्धती यज्ञरूपी वराहः।

८२ - वरैः श्रेष्ठे रूपैर्दयते नानावतारैर्जगत्पालयतीति वरदः।

८३—अत एव वरेण्यः वरणीयः।

८४ सुमहास्वनः वेदगर्जितो हयप्रीवः।

८५—महाप्रसादः।

८६ — इमनः इव सुरभित्वात् द्मनः तत्पूज्यत्वाद्वा ।

८७-शत्रुन् कामादीन् हन्तीति शत्रुहा।

८८--श्वेतिपिङ्गलः अर्द्धनारीनदेश्वरो दक्षिणार्द्धे कर्पूरगौरः वामार्दे कनकार्यञ्जलः । ये तु श्वेतार्यञ्जलपदस्यार्थे कृष्णपिक्षलपदेन ब्रुवते ते श्वेतमपि कृष्णीकर्तु समर्था महान्तो भवन्तीति ॥ १३८॥

८९-पीतातमा सुवर्णवर्णशरीरः य एषोन्तरादित्यो हिरण्मयः पुरुषो दृश्यते हिरण्यत्रमश्रुहिरण्यकेश आप्रणखा-त्सर्व एव सुवर्ण इति श्रुत्युक्तः ।

९०-परमातमा अन्नमय-प्राणमय-मनोमय-विज्ञान-मयानन्दमयेभ्यः पञ्चभ्योऽपरमेभ्य आत्मभ्योऽन्यः षष्ठ आनन्दमात्रस्वरूपः।

९१—प्रयतात्मा गुद्धाचितः।

९२—प्रधानधृत त्रिगुणात्मकं जगत्कारणं प्रधाना-ख्यमज्ञानं तद्धिष्ठानभूतः।

९३ — सर्वपार्श्वमुखः चतस्य दिक्ष ऊर्ध च मुसं यस्येति पश्चनक्र उक्तः।

९४-इयक्षः त्रीणि सोमसूर्यामिलपाणि अक्षाणि नेत्राणि यस्य ।

९५--धर्मसाधारणो वरः पुण्यानुरूपप्रसादातमा ॥ १३९॥

चराचरात्मा स्थात्मा अमृतो गोवृषेश्वरः। साध्यर्षिवंसुरादित्यो विवस्वान्सवितामृतः व्यासः सर्गः सुसंक्षेपो विस्तरः पर्ययो नरः। ऋतः संवत्सरो मासः पक्षः संख्यासमापनः कला काष्ठा लवा मात्रा मुद्धतीहः श्रपाः श्रणाः विश्वक्षेत्रं प्रजाबीजं लिङ्गमाद्यस्तु निर्गमः ४२ सदसद्यक्तमव्यक्तं पिता माता पितामहः। स्वर्गद्वारं प्रजाद्वारं मोक्षद्वारं त्रिविष्टपम्॥१४३ निर्वाणं हादनश्चैव ब्रह्मलोकः परा गतिः। देवासुरविनिर्माता देवासुरपरायणः॥ ४४

९६ चराचरात्मा रलयोरैक्यात् चलाचलात्मा दिवि पन्थाश्वलाचल इति श्रुत्युक्तौ यावावृत्त्यनावृत्तिमार्गौ तद्रूपश्चराचरात्मा कर्मानुरूपः प्रसादानुरूपो मार्गोऽप्ययमेवेति नामद्वयार्थः ।

९७ - सूक्ष्मात्मा मार्गद्वयागोचरस्वरूपः।

९८ अमृतो मरणवर्जितो निष्कामः गोवृषः पृथिवी-पतिर्धर्मः तस्य ईश्वरः [अमृतो गोवृषेश्वरः] निष्काम-धर्मस्यामृतं मोक्षरूपं फलं दातुं समर्थः।

९९—साध्याः देवानामपि देवाः तेषामपि ऋषिः आचार्यः साध्यार्षः।

९००--वसुः देवताविशेषः उपरिचरस्य राज्ञो व्याव-त्त्यर्ये तस्यव विशेषणं आदित्य इति अदितेः पुत्रो वसु-र्नामेत्यर्थः ॥

## इति नवमं शतकम्।

१—विवस्वान् विशेषण वस्ते आच्छादयत्यनेन भुवनामिति विवः अंग्रुजालं तद्वान् स्यते इति सविता कृतो बहुलमिति वार्तिकात्कर्माणे तृच् बाहुलकात् यज्ञेऽभि-षूयमाणः अमृतः सोमः अंग्रुरंग्रुष्टेदेवसोमिति मन्त्रालिज्ञात्। अपाम सोमममृता अभूमेति अमृतत्वसाधनत्वश्रुतेश्च सोमस्य विवस्वत्त्वममृतत्वं च ज्ञेयं तेन त्रिपदमेकं नाम ॥ १४०॥

२—**टयासः** पुराणेतिहासादेः स्रष्टा ।

३ सर्गः तस्यैव सज्यं पुराणादि अस्य विशेषणे सुसंक्षेपो विस्तर इति च सूत्रादिरूपो भाष्यादिरूप इत्यर्थः। इदमपि त्रिपदं नाम एवं सित होमे एकैकनामजपे वा एवं मन्त्र ऊद्यः ओं सर्गाय सुसंक्षेपाय विस्तराय स्वाहिति ओं नमः सर्गाय सुसंक्षेपाय विस्तरायिति च भूरमये च पृथिवये च महते च स्वाहितिवदनेकपदतोऽप्येकनामत्वं शेयम्।

४ पर्ययो नरः परितः अयते व्याप्नोतीति पर्ययः स च नरो जीवः समष्टिजीवो वैश्वानर इत्यर्थः ।

५ ऋतुः। ६ संवत्सरः। ७-मासः।

८--पक्षः।

९--संख्यासमापनः ऋत्वादिसंख्यासमाप्तिरूपः सङ्कान्तिदर्शपूर्णमासादिरूपः ॥ १४१ ॥

१०-कलाः।

११—काष्टा।

१२-लवाः।

१३—मात्रा।

१४-मुह्तां हः श्रपा इति समस्तं नाम।

१५—क्षणाः ऋत्वाद्याः कालावयवाः स्पष्टार्थाः ।

१६—विश्वक्षेत्रं ब्रह्माण्डवृक्षस्यालवालं चिन्मात्रम्।

१७ प्रजाबीजं प्रजानां बीजं मायाविशिष्टचैतन्य-रूपं अन्यक्तम् ।

१८ - लिङ्गं महतत्त्वम् ।

१९--आद्यो निर्गमः अंकुरूपी अहामिति प्रथमोऽ-ध्यासः ॥ १४२ ॥

२०--सत् कार्यम्।

२१--असत् कारणम्।

२२ — ठयक्तं इन्द्रियग्राह्यम् ।

२३ - अट्यक्तं अहं न जानामीत्यनुभवैकवेद्यमज्ञानम्।

२४-पिता।

२५—माता।

२६ पितामहः।

२७—स्वर्गद्वारं तपः।

२८-प्रजाद्वारं रागः।

२९ मोक्षद्वारं वैराग्यम्।

३०-त्रिविष्टपं स्वर्गसाधनधर्मः ॥ १४३ ॥

३१ - निर्वाणं मोक्षः।

३२—हाद्नः आनन्दियता एष होवानन्द्यातीति श्रुतेः।

३३ - ब्रह्मलोकः सत्यलोकः।

३४ - परा गतिः ततोऽप्याधिका गतिर्गन्तव्यः।

३५ देवासुरविनिर्माता।

३६ देवासुरपरायणः पुंस्त्वमार्षम् ॥१४४॥

देवासुरगुरुर्देवो देवासुरनमस्कृतः। देवासुरमहामात्रो देवासुरगणाश्रयः॥ ४५ देवासुरगणाध्यक्षो देवासुरगणात्रणीः। देवातिदेवो देवर्षिर्देवासुरवरप्रदः॥ ४६ देवासुरेश्वरो विश्वो देवासुरमहेश्वरः। सर्वदेवमयोऽचिन्स्यो देवतात्माऽऽत्मसंभवः॥ 80

उद्भित्तिविक्रमो वैद्यो विरजो नीरजोऽमरः। ईड्यो हस्तीश्वरो व्याघ्रो देवसिंहो नर्षभः४८ विबुधोऽप्रवरः स्क्ष्मः सर्वदेवस्तपोमयः। सुयुक्तः शोभनो वज्री प्रासानां प्रभवोऽव्ययः गुहः कान्तो निजः सर्गः पवित्रं सर्वपावनः । श्रङ्गी श्रङ्गप्रियो बभू राजराजो निरामयः॥ 400

३७—देवासुरगुरुः बृहस्पातिशुक्ररूपः । ३८—देवो विजिगीषुः । ३९—देवासुरनमस्कृतः। **४०—देवासुरमहामात्रः** महामात्रः श्रेष्ठः । ४१—देवासुरगणाश्रयः आश्रणीयः ॥ १४५ ॥ **४२—देवासुरगणाध्यक्षः** इन्द्रविरोचनादिरूपः । **४३ — देवासुरगणात्रणीः** स्वामिकार्तिकेयकेशि-दैत्यरूपः। **४४—देवातिदेवः** इन्द्रियाण्यतिकम्य स्वयमेव

प्रकाशमानः ।

४५-देवार्षः नारदादिरूपः।

४६—देवासुरवरप्रदः ब्रह्महदादिरूपेण ॥१४६॥

४७-देवासुरेश्वरः तेषामन्तर्यामी।

४८—विश्वः विशत्यास्मिनिति विश्वः जगद्गर्भेशयः।

४९—देवासुरमहेश्वरः अन्तर्यामिण ईश्वरस्याप्य-

विष्ठानं अतो महेश्वरः।

५० सर्वदेवमयः अभिर्मूर्धा चक्षुषी चन्द्रसूर्यावि-त्यादि श्रुतेः।

५१ — अचिन्त्यः नास्ति चिन्त्योऽन्या यस्य यसाद्वा ।

५२ - देवतातमा देवतानामन्तरात्मा प्रत्यप्रूपः।

५३--आत्मसम्भवः स्वतःसिद्धः ॥ १४७॥

५४—उद्भित उद्भियाविभवतीति वा फलं उद्भिन-

त्तीति वा स्थावरह्यों यज्ञादिह्यो वा।

५५-त्रिविक्रमः त्रीणि भुवनानि कमत इति वामनः।

५६ — वैद्यो विद्यावान्।

५७—विरजः निर्मलः।

५८—नीरजः रजोगुणहीनः ।

५९ — अमरः विनाशहीनः ।

६०-ईड्यः स्तुत्यः।

कालहस्तीश्वराख्यवायव्यालिङ्ग-६१--हस्तीश्वरः

रूपः ।

६२-- व्याद्यो व्याप्रेश्वरनामकलिङ्गरूपः ।

६३--देवासिंहः देवेषु पराक्रमी।

६४--नरर्षभः नरेष्वपि श्रेष्ठः ॥ १४८॥

६५--विबुधः विशेषेण प्राज्ञः ।

६६--अग्रवरः अग्रे वृणोति यज्ञभागादिकमित्यप्रवरः।

६७--सुस्मः दुर्लक्ष्यः ।

६८--सर्वदेवः तत्तद्देवतासु कात्स्चीन परिसमाप्तः ।

६९—तपोमयः तपःप्रधानः।

. ७० — **सुयुक्तः** सुतरां युक्तः सन्नद्धः ।

७१-शोभनः कल्याणः।

७२-वज्री वज्रायुधः।

७३ — प्रासानां आयुधविशेषाणां प्रभव उत्पत्ति-स्थानम् ।

७४ — अठययः न विविधेन रूपेण एति प्राप्नोत्येनं साधक इत्यव्ययः एकाम्राचित्तप्राप्यः। एरच्प्रत्ययान्तो-यम् ॥ १४९ ॥

७५-गृहः कुमारः।

७६ - कान्तः कस्य मुखस्य अन्तः सीमा आनन्दस्य परा काष्ठेत्यर्थः।

७७—निजः सगः स्डियत इति सर्गस्तस्य विशे षणं निजः खस्मादनन्यः।

७८ - पवित्रं पविर्वजं तत्तुल्यं मृत्युदुःखं तस्मात् त्रायत इति पवित्रम् ।

७९ — अत एव सर्वपावनः सर्वेषां ब्रह्मादीनामपि शुद्धिकरः।

८०-शृङ्गी वृषमादिरूपः।

८१-श्टङ्गप्रियः पर्वताशिखराश्रयः ।

८२ चम्रुः शनेश्वरः।

८३--राजराजः कुवेरः ।

८४-निरामयः निर्दोषः ॥ १५० ॥

अभिशमः सुरगणो विरामः सर्वसाधनः।

स्रावराणां पितश्चैव

नियमेन्द्रियवर्धनः।
सिद्धार्थः सिद्धभूतार्थोऽचिन्त्यः सत्यव्रतः श्रुचिः॥ ५२
व्रताधिपः परं ब्रह्म
भक्तानां परमा गतिः।
विम्रको मुक्ततेजाश्च
श्रीमान् श्रीवर्धनो जगत्॥ ५३

यथा प्रधानं भगवानिति भक्त्या स्तुतो मया
यन्न ब्रह्माद्यो देवा विदुस्तस्वेन नर्षयः ॥१५४
स्तोतव्यमच्ये वन्द्यं च
कः स्तोष्यति जगत्पतिम् ।
भक्त्या त्वेवं पुरस्कृत्य
मया यञ्चपतिर्विभुः ॥ ५५
ततोऽभ्यनुन्नां संप्राप्य स्तुतो मितमतां वरः ।
शिवमेभिः स्तुवन् देवं नामभिः पुष्टिवर्धनैः५६
नित्ययुक्तः शुचिर्भक्तः
प्रामोत्यात्मानमात्मना ॥ ५७

८५-आभिरामः प्रीतिजनकः ।

८६-सुरगणः देवसङ्घरूपः ।

८७ - विरामः सर्वोपरमरूपः।

८८ सर्वसाधनः सर्वाणि आश्रमकर्माणि यदवा-सये साधनानि यासिन्निति ।

८९--ळलाटाक्षः।

९०—विश्वदेवः विश्वेर्त्रह्माण्डकन्दुकैर्दाव्यति क्रीडत इति ।

९१ —हरिणः मगहपः।

९२—[ ब्रह्मवर्चसः ] ब्रह्मवर्चसं विद्यातपःसमुद्धवं तेजः तद्वान् अशेआयच्द्रत्ययान्तोऽयम् ॥ १५१ ॥

९३ स्थावराणां पतिः हिमाचलादिरूपः।

९४— नियमेन्द्रियवर्धनः नियमैर्नियहैः कृत्वा इन्द्रियाणां समनस्कानां वधनो हिंसकः क्षीणमना लब्ध-समाधिरित्यर्थः ।

९५—सिद्धार्थः नित्यसिद्ध एव मोक्षो ज्ञानापगम-मात्रण कण्ठगतावस्मृतचामीकरवदर्थीऽर्थनीयो यस्य स सिद्धार्थः तत्त्वज्ञानार्थी ।

९६—अत एव सिद्धभूतार्थः पूर्व सिद्धः पश्चा-द्भूतः साधितः सिद्धभूतः पूर्वकालैकेति समासः, स चासौ अर्थश्च सिद्धभूतार्थः एकाविधो मोक्षः ।

९७—अत एव आचिन्त्यः चिन्त्यादुपास्याद्न्यः प्रत्यगात्मत्वात् 'तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यादिदमुपासते'इति भुतेश्व ।

९८—सत्यव्रतः सत्यं ब्रह्म तद्र्यान्येव व्रतानि तपांसि अस्य।

१९—शुनिः निर्मलिचतः ॥ १५२॥ १०००—वताधिपः तत्तद्वतफलप्रदः। इति द्वामं शतकम्। १—परं विश्वतैजसप्राज्ञेभ्योऽपरब्रह्मभ्यः परं तुरीयं शिवाख्यं शिवमद्वैतं चतुर्यं मन्यन्ते इति श्रुतिप्रासिद्धम् ।

२ — अत एव ब्रह्म देशतः कालतो वस्तुतश्च परिच्छेद-ग्रन्थम् । 'नेह नानाास्ति किञ्चन'इति श्रुतेर्विश्वादीनामनृतत्वेन स्वगतभेदस्याप्यभावादखण्डेकरसं वस्तु तन्मात्रम् ।

३—भक्तानां परमा गतिः भज्ञो आमर्दनेऽस्य रूपं भक्तानां विश्वादिषु पूर्वपूर्वस्य उत्तरस्मिन्नत्तरास्मिन्प्रविलापन-लक्षणं आमर्दनं सैन्धविखल्यसिललन्यायेन कुर्वतां परमा निरातिशया गतिः कैवल्यरूपा विश्वान्तिः।

अ विमुक्तः देहान्ते विशेषेण मुक्तः।

५—कृतो विमुक्तत्वमत आह-मुक्ततेजा इति। तेजः-पदेनात्र लिज्ञशरीरमुच्यते । तत् मुक्तं तेजोऽनेनेति तथा ।

६ मुक्ततेजस्त्वमपि कुतः यतः श्रीमान योगैश्वर्य-यान् तथाहि-योगी जितमृत्युर्यथाकामं भीष्मवदिहैव तिष्ठति ब्रह्मलोकं वा मूर्धन्यनाड्या गच्छति। इहैव लिज्ञशरीरं कवचवद्वा त्यक्त्वा विशुद्धं कैवल्यमाप्रोति।

७—श्रीमत्त्वमि कुतः यतः श्रीवर्धनः 'ऋचः सामानि यज् एषि सा हि श्रीरमृता सताम्' इति श्रुतेवेदत्रय- रूपां श्रियं कर्मीपास्तिज्ञानकाण्डात्मिकां वर्धयति तत्तरुक्ता- र्थानुष्ठानेन सम्यक् परिपोषयति स श्रीवर्धनः ।

८—जगत् अन्याकृतादिघटान्तनश्चरवस्तुरूपः गच्छिति नित्यं रूपान्तरं प्राप्नोतीति जगदिति न्युत्पत्तः प्रधानादी-नामपि जगत्त्वं चलं गुणवृत्तिमिति कापिलसिद्धान्ताच एवं च य आदौ स्थिर उक्तः स एव जगदित्युक्ते स्थिरे भूमात्म-नि जगत्कित्यतिमत्युक्तं भवति, ततश्च 'आत्मैवेदं सर्वे ब्रह्मोवेदं सर्वे तत्त्वमस्यहं ब्रह्मासम्ययमात्मा'इत्यादि शास्त्रसिद्धं ब्रह्माद्देतं प्रतिपादितं भवतीति शिवम् ॥ १५३ ॥

इति नाम्नामष्टाधिकं दशमं शतकं समाप्तम्।

यथोति । बहुनां मध्ये सहस्रं प्रधानानि नामान्युद्धृत्य स्तुतोऽसीत्यर्धस्यार्थः॥ १५४॥ ऋषयश्चैव देवाश्च स्तुवन्त्येतेन तत्परम् ॥५८ स्तूयमानो महादेवस्तुष्यते नियतात्मभिः। भक्तानुकम्पी भगवानात्मसंस्थाकरो विभुः॥ तथैव च मनुष्येषु ये मनुष्याः प्रधानतः। आस्तिकाः श्रद्धानाश्च बहुभिर्जन्मभिः स्तवैः भक्या ह्यनन्यमीशानं परं देवं सनातनम्। कर्मणा मनसा वाचा भावेनामिततेजसः ६१ शयाना जाग्रमाणाश्च व्रजन्नुपविशंस्तथा। उन्मिषन्निमिषंश्चैव चिन्तयन्तः पुनः पुनः ६२ श्रुण्वन्तः श्रावयन्तश्च कथयन्तश्च ते भवम्। स्तुवन्तः स्तूयमानाश्च तुष्यन्ति च रमन्ति च जन्मकोटिसहस्रेषु नानासंसारयोनिषु। जन्तोर्विगतपापस्य भवे भक्तिः प्रजायते॥६४ उत्पन्ना च भवे भक्तिरनन्या सर्वभावतः। भाविनः कारणे चास्य सर्वयुक्तस्य सर्वथा। पतदेवेषु दुष्प्रापं मनुष्येषु न लभ्यते। निर्विदना निश्चला रुद्रे भक्तिरव्यभिचारिणी तस्यैव च प्रसादेन भक्तिरूत्पद्यते नृणाम्। येन यान्ति परां सिद्धि तद्भागवतचेतसः॥ ये सर्वभावानुगताः प्रपद्यन्ते महेश्वरम्। प्रपन्नवत्सलो देवः संसारात्तान्समुद्धरेत् ६८ प्रवमन्ये विकुर्वन्ति देवाः संसारमोचनम् । मनुष्याणामृते देवं नान्या शक्तिस्तपोबलम् इति तेनेन्द्रकल्पेन भगवानसदसत्पतिः । कृत्तिवासाः स्तुतः कृष्ण तण्डिना शुभवुद्धिना ॥ 190 स्तवमेतं भगवतो ब्रह्मा स्वयमधारयत्। गीयते च स बुद्ध्येत ब्रह्मा शङ्करसिन्धौ१७१

पति परमं ब्रह्म परं ब्रह्माधिगच्छति।

मार्क मार्क मार्क तवा र श्रम तथा निम्हिन संसा विकु संस्त

इदं पुण्यं पवित्रं च सर्वदा पापनाशनम्।
योगदं मोक्षदं चैव स्वर्गदं तोषदं तथा ॥ ७२
पवमेतत्पठन्ते य पकभक्त्या तु शङ्करम्।
या गितः सांख्ययोगानां वजन्त्येतां गितं तदा
स्तवमेतं प्रयत्नेन सदा रुद्रस्य सिक्षधौ।
अब्दमेकं चरेन्द्रकः प्राप्नुयादीप्सितं फलम् ७४
पतद्रह्स्यं परमं ब्रह्मणो हिद् सांस्थितम्।
ब्रह्मा प्रोवाच शकाय शक्रः प्रोवाच मृत्यवे ७५

मृत्युः प्रोवाच रुद्रेभ्यो रुद्रेभ्यस्ताण्डमागमत्। महता तपसा प्राप्त-

स्तिण्डिना ब्रह्मसद्मानि॥ ७६ तिण्डः प्रोवाच शुक्राय गौतमाय च भागीवः वैवस्वताय मनवे गौतमः प्राह माधव ॥ ७७

> नारायणाय साध्याय समाधिष्ठाय धीमते। यमाय प्राह भगवान्

साध्यो नारायणोऽच्युतः॥ ७८ नाचिकेताय भगवानाह वैवस्वतो यमः। मार्कण्डेयाय वाष्णेय नाचिकेतोऽभ्यभाषत मार्कण्डेयान्मया प्राप्तो नियमेन जनाईन। तवाष्यहम्मित्रहन स्तवं दद्यां ह्यविश्रुतम्॥८०

स्वर्गमारोग्यमायुष्यं धन्यं वेदेन संभितम्। नास्य विघ्नं विकुवन्ति दानवा यक्षराक्षसाः। पिशाचा यातुधाना वा

गुहाका भुजगा अपि॥ ८१ यः पठेत शुचिः पार्थ ब्रह्मचारी जितेन्द्रियः। अभग्नयोगी वर्ष तु सोऽश्वमेधफलं लभेत् १८२

पतद्विति । परमं ब्रह्म उत्कृष्टा ब्रह्मप्राप्तिसाधनभूता विद्या । एतां जपन् परं ब्रह्म कैवल्यं अधिगच्छतीत्यध्या-हृत्य योज्यम् ॥ ५८ ॥ आत्मसंस्थाकरः आत्मिन प्रतीचि संस्थाऽनन्यव्यापारहृपा परिसमाप्तिः तां करोति मोक्षप्रद इत्यर्थः ॥ ५९ ॥ तथैविति । बहुमिर्जन्मिभरीशानं स्तवैः स्तुवन्तस्तुष्यन्ति च रमन्ति चेति प्रथमद्विती-यचतुर्थस्थरन्वयः ॥ ६० ॥ भक्त्या आराष्योऽयमिति निश्चयेन भावेन प्रीत्या ॥ ६१ ॥ व्रजित्याद्येकवचन्नानि बहुवचनार्थानि सुपां सुछागिति वा विभक्तेरार्षःसुः ॥ ६२ ॥ अनन्या अभेदेन शिवोऽहमस्मीति भावनया ।

तथा च श्रुतिः—' अथ योऽन्यां देवातामुपास्तेऽन्योऽसाव-न्योऽहमिति न स वेद यथा पशुरेव स देवतानाम् ' इति । भेदेनोपासनं निन्दिति—भवे शिवे कारणे भक्तिरस्य पुंसः भाविनो भाग्यात् सर्वयुक्तस्य सर्वसाधनवतः सर्वथा सर्वैः प्रकारेहत्पन्ना भवतीति संबन्धः ॥ ६५ ॥ एवामिति । संसारमोचनं देवं ऋते अन्ये देवाः मनुष्याणां तपोबले विकुर्वन्ति नाशयन्तीति सम्बन्धः। तेषां यतोऽन्या शक्तिनी-स्ति ॥ ६९ ॥ इति हेतोः तेन तिष्डना ॥ ७० ॥ गीयते च संस्तवो ब्रह्मणा शङ्करसन्निधौ अतस्तं ब्रह्मा ब्राह्मणो बुद्धचेतः जानीयात् ॥ १७९ ॥ स्पष्टाधौ प्रन्थशेषः ॥ ७२ ॥

# इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि महादेवसहस्रनामस्तोत्रे सप्तदशोऽध्यायः॥ १७॥



36

वैशस्पायन उवाच।

महायोगी ततः प्राह कृष्णद्वेपायनो मुनिः पठस्व पुत्र भद्रं ते शीयतां ते महेश्वरः॥ युरा पुत्र मया मेरी तप्यता परमं तपः। पुत्रहेतोर्भहाराज स्तव पषोऽनुकीर्तितः॥ स्रव्धवानी दिसतान्कामानहं वै पाण्डुनन्दन । तथा त्वमपि शर्वाद्धि सर्वान्कामानवाप्स्यसि कपिलश्च ततः प्राह सांख्यर्षिदेवसंमतः। मया जन्मान्यनेकानि भक्त्या चाराधितो भवः श्रीतश्च भगवान् ज्ञानं द्दौ मम भवान्तकम्। चारशिष्ट्ततः प्राह शकस्य द्यितः सखा। आलम्बायन इत्येवं विश्वतः करुणात्मकः ५ मया गोकर्णमासाद्य तपस्तप्तवा शतं समाः अयोनिजानां दान्तानां धर्मज्ञानां सुवर्चसाम् अजराणामदुःखानां शतवर्षसहस्रिणाम्। लब्धं पुत्रशतं शर्वात्पुरा पाण्डुनृपात्मज ॥ ७ चारमीकिश्चाह भगवान्युधिष्ठिरमिदं वचः। विवादे साग्निम्निन्नेह्यच्नो वै भवानिति । उक्तः क्षणेन चाविष्टस्तेनाधर्मेण भारत। सोऽहमीशानमनघममोघं शरणं गतः॥ मुक्तश्चास्मिततः पापस्ततो दुःखविनाशनः। आह मां त्रिपुरघ्नो वै यशस्ते ऽग्रयं भविष्यति॥ जामद्ग्न्यश्च कौन्तेयमिदं धर्मभृतां वरः। ऋषिमध्ये स्थितः प्राह ज्वलन्निव दिवाकरः॥ ांपेत्विप्रवधेनाहमातों वै पाण्डवायज ।

शुचिभूत्वा महादेवं गतोऽस्मि शरणं नृप १२ नामभिश्चास्तुवं देवं ततस्तुष्टोऽभवद्भवः। परशुं च ततो देवो दिव्यान्यस्त्राणि चैव मे॥ पापं च ते न भविता अजेयश्च भविष्यसि। न ते प्रभविता मृत्युरजरश्च भविष्यसि॥१४ आह मां भगवानेवं शिखण्डी शिवविग्रहः। तद्वाप्तं च मे सर्वे प्रसादात्तस्य धीमतः॥१५ विश्वामित्रस्तद्वाचाच क्षत्रियोऽहं तदाऽभवम ब्राह्मणोऽहं भवानीति मया चाराधितो भवः तत्त्रसाद्गनमया प्राप्तं ब्राह्मण्यं दुर्लभं महत्। असितो देवलश्चेव प्राह पाण्डुसुतं नृपम्॥१७ शापाच्छकस्य कौन्तेय विभो धर्मोऽनशत्तदा तन्मे धर्मे यश्रशास्यमायुश्चैवाद्द्रप्रभुः॥ १८ ऋषिगृत्समदो नाम शक्रस्य द्यितः सखा। प्राहाजमीढं भगवान् बृहस्पतिसम्युतिः १९ वरिष्ठों नाम भगवांश्चाक्षुषस्य मनोः सुतः। शत्कतोरचिन्त्यस्य सत्रे वर्षसहस्रिके ॥ २० वर्तमानेऽब्रवीद्वाक्यं साम्नि ह्यचारिते मया। रथन्तरे द्विजश्रेष्ठ न सम्यगिति वर्तते ॥ २१ समीक्षरव पुनर्बुद्ध्या पापं त्यक्तवा द्विजोत्तम अयज्ञवाहिनं पापमकाषींस्त्वं सुदुर्मते॥ २२ एवसुकत्वा महाक्रोधः प्राह शंभुं पुनर्वचः। प्रज्ञया रहितो दुःखी नित्यभीतो वनेचरः २३ दशवर्षसहस्राणि दशाष्टी च शतानि च। २४ नष्टपानीयपवने मृगैरन्येश्च वर्जिते॥

इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि नैलकण्ठीये भारतभाव-दीपे सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७॥

१८

महायोगीति। पठस्व स्तवामिति शेषः। हे पुत्र युधि-ष्ठिर ॥१॥ आलम्बायन आलम्बगोत्रः ॥ ५॥ हे पुत्र शतं पुत्राणामिति शेषः ॥ ७॥ विवादे वेदविपरीतवादे अग्निस-हितेर्भुनिभिरुक्त इति सम्बन्धः ॥८॥ तेन वेदविरोधजेन ॥९॥ पितृतुल्या विप्राः 'ज्येष्ठो भ्राता पितुः समः' इति स्मृतेज्येष्ठा भ्रातरस्तेषां वधेन ॥ १२ ॥ शिखण्डी कपर्दी शिवविप्रहः कल्याणशरीरः ॥ १५ ॥ शकस्य धर्मशास्त्रे क्वाचिद्न्यथा-करणात् कुपितस्य प्रभुः प्रार्थितः सन्निति शेषः ॥ १८ ॥ उच्चिरिते अन्यथिति शेषः ॥ २१ ॥ पापं वितथाभिनिवेशं स्यक्त्वा समीक्षस्व विचारय । अयज्ञवाहिनं न यज्ञं वहिति तं पापं अवाक्षरपाठजमपराधम् ॥ २२ ॥

८७

86

अयक्षीयद्रमे देशे रुर्शिसहनिषेविते। भविता त्वं मृगः ऋरो महादुःखसमन्वितः२५ तस्य वाक्यस्य निघने पार्थ जातो हाहं मृगः ततो मां शरणं प्राप्तं प्राह योगी महेश्वरः २६ अजरश्चामरश्चेव भविता दुःखवर्जितः। साम्यं ममास्तु ते सौख्यं युवयोर्वर्धतां कतुः अनुग्रहानेवमेष करोति भगवान् विभुः। परं धाता विधाता च सुखदुः से च सर्वदा अचिन्त्य एष भगवान्कर्मणा मनसा गिरा। न मे तात युधिश्रेष्ठ विद्यया पण्डितः समः२९ वासुदेवस्तदोवाच पुनर्मतिमतां वरः। सुवणाक्षी महादेवस्तपसा तोषितो मया ३० ततोऽथ भगवानाह प्रीतो मां वै युधिष्ठिर। अथारिप्रयतरः कृष्ण मत्त्रसादाद्भविष्यसि ३१ अपराजितश्च युद्धेषु तेजश्चैवानलोपमम्। पवं सहस्रशश्चान्यान्महादेवो वरं ददौ ॥ ३२ मणिमन्थेऽथ शैले वै पुरा संपूजितो मया। वर्षायुतसहस्राणां सहस्रं शतमेव च ॥ ततो मां भगवान्त्रीत इदं वचनमन्नवीत्। वरं वृष्णीष्व भद्रं ते यस्ते मनसि वर्तते ॥३४

ततः प्रणम्य शिरसा इदं वचनमञ्जवम् । यदि प्रीतो महादेवो भक्त्या परमया प्रभुः३५ नित्यकालं तवेशान भक्तिभवतु मे स्थिरा । एवमस्त्विति भगवान्स्तत्रोक्त्वाऽन्तरधीयत जैगीष्ठय उवाच ।

ममाष्ट्रगुणमेश्वर्यं दत्तं भगवता पुरा। यत्नेनान्येन बलिना वाराणस्यां युधिष्ठिर३७ गर्गे उवाच।

चतुःषष्टवङ्गमदद्दकलाञ्चानं ममाद्भुतम्। सरस्वत्यास्तरे तुष्टो मनोयज्ञेन पाण्डव ॥ ३८ तुल्यं मम सहस्रं तु सुतानां ब्रह्मवादिनाम्। आयुश्चेव सपुत्रस्य संवत्सर्शतायुतम् ॥ ३२ पराशर उवाच।

प्रसाद्येह पुरा शर्व मनसाऽचिन्तयं नृप।
महातपा महातेजा महायोगी महायशाः॥४०
वेद्व्यासः श्रियावासो ब्राह्मणः करुणान्वितः
अप्यसावीप्सितः पुत्रो मम स्याद्वै महेश्वरात
इति मत्वा हृदि मतं

प्राह मां सुरसत्तमः। माय संभावना यास्याः

फलात्कृष्णो भविष्यति॥ ४२ सावर्णस्य मनोः सर्गे सप्तर्षिश्च भविष्यति वेदानां च स वे वक्ता कुरुवंशकरस्तथा॥४३ इतिहासस्य कर्ता च पुत्रस्ते जगतो हितः। भविष्यति महेन्द्रस्य द्यितः स महामुनिः॥ अजस्थामरश्चेव पराशरस्त्रस्तव। पवमुक्तवा स भगवांस्तत्रैवान्तरधीयत॥४५ युधिष्ठिर महायोगी वीर्यवानक्षयोऽद्ययः।

माण्डव्य उवाच। अचौरश्चौरशङ्कायां शुले भिन्नो हाहं तदा। तत्रस्थेन स्तुतो देवः प्राह मां वै नरेश्वर। मोक्षं प्राप्स्यसि शुलाच

जीविष्यसि समार्बुदम्॥
रजा शूलकृता चैव
न ते विप्र भविष्यति।
आधिभिट्याधिभिश्चैव
वर्जितस्त्वं भविष्यसि॥

पादाचतुर्थोत्संभूत आत्मा यस्मान्मुने तव।
तवं भविष्यस्य जुपमो जन्म वै सफलं कुरु ४९
तीर्थाभिषेकं सकलं त्वमिविद्येन चाप्स्यसि।
स्वर्गे चैवाक्षयं विप्रविद्धामि तवो।र्जितम्५०
एवमुक्तवा तु भगवान् वरेण्यो वृषवाहनः।
महेश्वरो महाराज कृत्तिवासा महाद्युतिः ५१

निधने अन्ते सद्य एवेत्यर्थः ।। २६ ॥ साम्यं अवैषम्यं युवयोः गृत्समद्शतऋत्वोः ॥२०॥ परं उत्कृष्टं यथा स्यात्तथा ॥२८॥न मे मया समः पण्डितोऽस्ति विद्यया हेतुना॥२९॥ अर्थात् धर्मस्य फलं कामस्य मूलं चार्थः सर्वस्मात्प्रियस्त-तोऽपि प्रियोऽन्तरात्मा तत्तुल्यः सर्वेषां भविष्यसीत्यर्थः ३१ पुरा पूर्वावतारे ॥ ३३ ॥ चतुःषष्टिः अङ्गानि अवयवा यस्य कला समूहज्ञानस्य तत् मनोयज्ञेन मानसेन पूजनेन ॥३८॥

इति मम हृदि स्थितं मतं मत्वा सुरसत्तमः मां प्राहृ या तव मिय संभावना एतस्मात्फलमहं प्राप्स्ये इति अस्याः फलात् पुण्यात्तव कृष्णो नाम पुत्रो भविष्यति ॥ ४२ ॥ पादाचतुर्थात् 'तपः शौचं द्या सत्यम् ' इति चत्वारो धर्मस्य पादास्तेषां चतुर्थात्सत्यादेव तवात्मा शरी-रम् ॥ ४९ ॥

६०

६४

# सगणो दैवतश्रेष्टस्तत्रैवान्तरधीयत। गालव उवाच।

विश्वामित्राभ्य जुज्ञातो हाहं पितरमागतः ५२ अव्रवीन्मां ततो माता दुः खिता रुदती भृशम कौशिकेनाभ्य जुज्ञातं पुत्रं वेद्विभृषितम् ॥५३ न तात तरुणं दान्तं पिता त्वां पश्यतेऽनघ । श्रुत्वा जनन्या वचनं निराशो गुरुद्दाने ॥५४ नियतात्मा महादेवमपश्यं सोऽव्रवीच्च माम् । पिता माता च ते त्वं च पुत्र मृत्युविवार्जिताः भविष्यथ विश्वा क्षिप्रं द्रष्टासि पितरं क्षये । अजुज्ञातो भगवता गृहं गत्वा युधिप्रिर ॥५६ अपश्यं पितरं तात इष्टिं कृत्वा विनिःसृतम् उपस्पृश्य गृहीत्वेधमं कुशांश्च शरणाकुरून् ॥ तान्विस्त्य च मां प्राह पिता सास्नाविलेक्षणः प्रणमन्तं परिष्वज्य मूध्न्युपाद्राय पाण्डव ५८ दिष्ट्या दृष्टोऽसि मे पुत्र कृतविद्य इहागतः ।

वैशम्पायन उवाच पतान्यत्यद्भुतान्येव कर्माण्यथ महात्मनः॥५९ प्रोक्तानि सुनिभिः श्रुत्वा विस्मयामास पाण्डवः।

ततः कृष्णोऽब्रवीद्वाक्यं

पुनर्मतिमतां वरः॥ युधिष्ठिरं धर्मनिधि पुरुह्दतमिवेश्वरः।

वासुदेव उवाच।
उपमन्युर्माय प्राह तपन्निव दिवाकरः॥६१
अधुभैः पापकर्माणा ये नराः कलुषीकृताः॥
ईशानं न प्रपद्यन्ते तमोराजसवृत्तयः॥ ६२
ईश्वरं संप्रपद्यन्ते द्विजा भावितभावनाः।
सर्वथा वर्तमानोऽपि यो भक्तः परमेश्वरे ६३

सहशोऽरण्यवासीनां सुनीनां भावितात्मनाम्। ब्रह्मत्वं केशवत्वं वा शक्रत्वं वा सुरैः सह ॥ त्रैलोक्यस्याधिपत्यं वा तृष्टो रुद्रः प्रयच्छति मनसाऽपि शिवं तात ये प्रपद्यन्ति मानवाः॥"

विध्य सर्वपापानि
देवैः सह वसन्ति त ।
भित्त्वा भित्त्वा च कूलानि
हुत्वा सर्वाभिदं जगत्॥ ६६
यजेदेवं विरूपक्षं न स पापेन लिप्यते ।
सर्वलक्षणहीनोऽपि युक्तो वा सर्वपातकः ६७
सर्व तुद्दति तत्पापं भावयिकछवमात्मना ।
कीटपिक्षपतद्गानां तिरश्चामपि केशव ॥ ६८
महादेवप्रपत्नानां तिरश्चामपि केशव ॥ ६८
न ते संसारवशगा इति मे निश्चिता मितः ॥
ततः कृष्णोऽब्रवीद्वाक्यं धमपुत्रं युधिप्रिरम्७०

विष्णुरुवाच ।

आदित्यचन्द्रावनिलानलौ च द्यौर्भमिरापो वसवोऽथ विश्वे। धातायमा शुऋगृहस्पती च रुद्राः ससाध्या वरुणोऽथ गोपः ७१ ब्रह्मां शको मारुतो ब्रह्म सत्यं वेद्। यज्ञा दक्षिणा वेदवाहाः सोमो यष्टा यच हृदयं हृविश्व रक्षा दीक्षा संयमा ये च केचित ७२ स्वाहा बौषट् ब्राह्मणाः सौरभेयी धर्म चार्यं कालचकं बलं च। यशो दमो बुद्धिमतां स्थितिश्च ग्रुभागुमं ये मुनयश्च सप्त॥ ७३ अथ्या बुद्धिर्मनसा दर्शने च स्पर्शश्चाग्यः कर्मणां या च सिद्धिः। गणा देवानामूष्मपाः सोमपाश्च लेखाः सुयामास्तुषिता ब्रह्मकायाः ७४

पितरं द्रक्ष्ये इति। बुद्ध्या गृहमागतः ॥ ५२ ॥ दुः खिता नैभव्यदुः खेन ॥ ५३ ॥ क्षये गृहे विश प्रविश ॥ ५६ ॥ शरणाकुरून् वाय्वाघातेन वा स्वयं वा पक्तया फलानामधः पतनेन विशरणं शरणा तत्प्रधानाः कुरवोऽन्नानि भारणाकुरवस्तान् श् विशरणेऽस्माद्भावे ल्युः ' कुरुर्नृपान्तरे भक्तिः (शन्तवर्गे१६) इति मेदिनी। मक्त ओदनः॥५०॥ साक्षत्वादाविले इक्षणे यस्य ॥५८॥ ईश्वरो विष्णुः ॥६१॥

कूलानि गृहतटाकादीनि। गृहे +कूलं तटे कूपे सैन्यपृष्ठतटाक-योरिति (लान्तवर्गे १०)मेदिनी ६६ आत्मना चित्तेन ६८ आदित्यचन्द्रावित्यादि सर्वे शर्वाजातं विद्धीति सप्तमस्थेना-न्वयः॥७१॥ सत्यं ब्रह्मतत्त्वविदको वेद उपनिषत् प्राधान्यात् पृथक्कितंनं वेदवाहाः वेदपाठकाः हव्यं हविदैंवो भागः ॥७२॥ अम्या सूक्ष्मा ब्रह्माकारा धीवृत्तिः॥ ७४॥

<sup>+ &#</sup>x27; अथ कूलम्—' इति मूलपाठः ।

आभासुरा गन्धपा धूमपाश्च वाचा विरुद्धाश्च मनाविरुद्धाः। शुद्धाश्च निर्माणरताश्च देवाः रूपशोशना दर्शपा आज्यपाश्च॥ ७५ चिन्त्यद्योता ये च देवेषु मुख्या ये चाप्यन्ये देवताश्चाजमीत । सुपर्ण-गन्धर्व-पिशाच-दानवा यक्षास्तथा चारण-पद्मगाञ्च ॥ ७६ स्थूळं स्क्रमं मृदु चाप्यस्क्रमं दुःखं सुखं दुःखमनन्तरं च। सांख्यं योगं तत्पराणां परं च शर्वाजातं विद्धि यत्कीर्तितं मे॥ ७७ तत्सभूना भूतकृतो वरेण्याः सर्वे देवा भुवनस्यास्य गोपाः। आविश्येमां धरणीं येऽभ्यरक्षन् पुरातनीं तस्य देवस्य खाष्टिम् ॥ ७८

विचिन्बन्तस्तपसा तत्स्थवीयः किञ्चित्तत्वं प्राणहेतोर्नतोऽस्मि। ददातु देवः स वरानिहेष्टा-निभष्टतो नः प्रभुरत्ययः सदा ॥ ७९ इमं स्तवं सिन्नयतो न्द्रयश्च भूत्वा शुचिर्यः पुरुषः पठेत । अभग्नयोगो नियनो मासमेकं संप्राप्तयादश्वमेधे फलं यत्॥ 20 वेदान कृत्स्नान् ब्राह्मणः प्राप्तुयात्तु जयेहुपः पार्थं महीं च क्रत्साम्। वैद्यो लामं शाऱ्याकीपुणं च शुद्रो गति प्रत्य तथा सुखं च॥ ८१ स्तवराजिममं कत्वा रुद्राय द्धिरे मनः। सर्वदोषापहं पुण्यं पवित्रं च यशस्विनः ८२ यावन्त्यस्य शरीरेषु रोमकूपाणि भारत। तावन्त्यब्दसहस्राणि स्वर्गे वसति मानवः ८३

इति श्रीमहाभारते अनुशासनपूर्वणि दानधर्मपूर्वणि मेघवाहनपूर्वाख्याने अष्टादशोऽध्यायः ॥ १८॥



39

युधिष्ठिर उवाच।

# यदिदं सहधर्मेति प्रोच्यते भरतर्षम् । पाणिग्रहणकाले तु स्त्रीणामेतत्कथं स्मृतम् ॥ १

भूमपाः धूमेनेव तृष्यन्तः वाचा विरुद्धाः वाङ्नियमनशीलाः निर्माणं अनेक्धांभवनं योगेनानेक शरीरधारणं तत्र रताः ॥७५॥ चिन्त्यद्योताः संकल्पितमात्रं वस्तु येषां सद्यः पुरतः प्रकाशते तादशाः॥ ७६॥तत्संभूता इति भूमेः सकाशाद्वीजानी-वाब्याकृताकाशाख्या ईश्वराः भूतकृतो वियदादिस्रष्टारस्तत एवानन्दमात्रशरीराचतुर्थात्संभृताः ते च वरेण्याः उपासकैः शुद्धतत्त्वप्रेप्सुभिर्वरणीयाः । पूर्वबीजाद्वीजान्तरमिवानादौ स्टिप्रवाहे पूर्वपूर्वस्मादीशादुत्तर उत्तर ईशो भूमभूमौ उत्प-- यते इत्याशयेनोक्तम् - पुरातनी। सिति। यथा बीज-- शक्त्या शुद्धायां भुवि विद्यमानया मृत् बुक्षीक्रियत एवं ईश्वरशक्त्या आनन्दाचिन्मात्रं वस्तु विश्वाकारं क्रियत इति तिन शाकी विना कथे केवलादुत्पाति।रित्यपास्तं शक्त्यनादि-त्वस्याभ्युपगमात्। एतेन बीजशक्तर्भर्जनेनेव ज्ञानेन जीवगता-विद्याशकेविद्यामिना दाहे सति मुक्तानां पुनरनुःपत्तिः केव-लीमावश्व व्याख्यातः ॥ ७८ ॥ यत् तपसा ध्यानेन विचि-" न्यन्तः विचिन्यन्ति आलोजयन्ति ६ श्वरं सूत्रं विराजं वा तत्सर्वे ततः स्थवीयः स्थूलतरमेव अतः कारणात् प्राणहेतोः अञ्च० ६

जीवनार्थे मोक्षार्थ किंनिद्धाङ्मनसयोरगोचरं तत्त्वं नतोऽस्मि शरणीभ्य प्राप्तोऽस्मि । स एव ईश्वरो भूत्वा वरान्द्दातु भूमिबीजाद्यात्मतां गत्वा जनांस्तर्पयति तद्वत् ॥ ७९ ॥ इमं भीष्मवावयादारभ्य एतावत्पर्यन्तम् ॥८०॥ कृत्वा शरणी-कृत्य द्वाय रुद्रे निद्धारे प्रविलापितवन्तः ॥ ८२ ॥ नामूर्ते मूर्तिभेदः कखमिव लिपिभिद्धेतुमीष्टे कथावि-द्वाजं चामूर्तभेदो व्यानीमिव कखिमद्वाङ्ककान्यत्वजन्मा । को भिद्याद्वीजवीजं खिमव लिपिभिद्या मूर्तिभेदेन मन्द-स्तेनाद्वेतं चतुर्थं शिवमुपानेषदि शातमात्मानमीहे ॥१॥ इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि नैलकण्ठीये भारत-भावदीपे दानधर्मपर्वाणि मेघवाहनोपाल्याने अष्टादशोऽ-

१९

ध्यायः ॥ १८॥

तमेव शरणं व्रजेत्यथ तमेव चाद्यं परं प्रपद्य इति सूचितं विश्वतवान्हरिः पूरुषम् । अथतदुपलञ्घये विविधधर्मजातं वदन् विश्वतस्यति योषितः परविरक्ततावाप्तये ॥

आर्ष एष भवेद्धर्मः प्राजापत्योऽथवाऽऽसुरः. यदेतत्सहधर्मेति पूर्वमुक्तं महर्षिभिः॥ सन्देहः सुमहानेष विरुद्ध इति मे मतिः। इह यः सहधर्मों वै प्रेत्यायं विहितः क नु ॥ ३ स्वर्गो मृतानां भवति सहधर्मः पितामह। पूर्वमेकस्तु ख्रियते क चैकस्तिष्ठते वद ॥ नानाधर्मफलोपेता नानाकर्मानेवासिताः। नानानिस्यनिष्ठान्ता मानुषा बहवो यदा ॥५ अनृताः स्त्रिय इत्येवं सूत्रकारो व्यवस्यति। यदानृताः स्त्रियस्तात सहधर्मः कुतः स्मृतः ६ अनुताः स्त्रिय इत्येवं वेदेष्वपि हि प्रक्रयते। धर्मोऽयं पूर्विका संज्ञा उपचारः क्रियाविधिः गह्यरं प्रतिमात्येतन्मम चिन्तयतोऽनिशम्। निःसन्देहमिदं सर्व पितामह यथाश्राति॥ ८ यदैतद्यादशं चैतद्यथा चैतत्प्रवार्तितम्। निबिलेन महाप्राज्ञ भवानेतद्भवीतु मे ॥ भीष्म उवाच।

अत्राप्यदाहरन्तीमिमितिहासं पुरातनम्। अष्टावकस्य संवादं दिशया सह भारत॥ १० निर्वेष्ठकामस्तु पुरा अष्टावको महातपाः। ऋषेरथ वदान्यस्य वने कन्यां महातमनः ११ सुपमां नाम व नाम्ना रूपेणाप्रतिमां मुवि।
गुणप्रभावशीलेन चारित्रेण च शोभनाम्॥१२
सा तस्य द्वैच मनो जहार शुभलोचना।
वनराजी यथा चित्रा वसन्ते कुसुमाचिता१३
ऋषिस्तमाह देया में सुना तुभ्यं हि तच्छुणु।
गच्छ ताविहशं पुण्यामुत्तरां द्रक्ष्यसे ततः१४

अष्टावक्र उवाच।
कि इष्टब्यं मया तत्र वक्तुमहीते मे भवान्।
तथेदानीं मया कार्यं यथा वह्यति मां भवान्
वदान्य उवाच।

धनदं समितिकस्य हिमवन्तं च पर्वतम्।
कदस्यायतनं दृष्टा सिद्ध वारणसोवितम् ॥१६
संहृष्टेः पार्वदेर्जुष्ट नृत्यद्भिर्विविधाननैः।
दिव्याद्गरागैः पैशाचैरन्यनीनिविधः प्रभोः१७
पाणि नालसुनालेश्व शंगतालेः समैत्वया।
संप्रहृष्टेः प्रनृत्यद्भिः शर्वस्तत्र निषेत्र्यते ॥ १८
इष्टं किल गिरी स्थानं तद्वियमिति शुश्रमः।
नित्यं सिद्धोहितो देवस्तथा ते पार्वदाः स्मृताः
तत्र देव्या तपस्तप्तं शङ्करार्थं सुदुश्चरम्।
अतस्तदिष्टं देवस्य तथामाया इति श्रुतिः २०

ज्ञेयं वस्तु श्रुत्वा तज्ज्ञानसाधनं धर्मे शुश्रुषुः 'सहोभी चर-तां धर्ने ' क्षीमे वसानी जायापती अमिमादधीयाताम् ' इति धर्मपत्नीसाहित्यं शास्त्रे दश्यमानमाक्षिपति -यदिद्-मिति। पाणिप्रहणात्प्राक्साहित्याभावातसहै।भाविति वाक्यं व्याक्षप्येतेति भावः ॥१॥ धर्मविशेषे एव साहित्यमपेश्यते न स्वेत्रेत्याशब्क्य धर्म विकल्पयति-आर्ष इति। ऋषि-मिर्मन्त्रैः प्रकाशितः श्रीतसार्तिकयाल्प आर्षः केवलं वेदिव-हितत्वाद्वा। प्राजपत्यः प्रजापतिना सन्तानकर्मणा प्रावितः नापुत्रस्य लोकोऽस्ति ' इति श्रुनत्वादकरणेऽनिष्टदर्शनाद्वा आसुरः असुषु रमन्ते तेऽसुरास्तेषामयमासुरः केवलामिन्द्रि-यत्रोतिदर्शनाद्वा साहित्यमुक्तिनत्यर्थः ॥ २॥ आद्यमा-क्षिप्य सन्देहमाहार्धेन—सन्देह इति । अत्र दोषं स्पष्ट-यति इहैव साहित्यं दम्पत्योर्दश्यते परलोके तयोः साहित्यं क न कापीत्यर्थः ॥३॥ एतदेवोपपादयति — पूर्वमिति सार्धेन । सत्यपि कर्मणि साहित्ये दंपत्योः खस्वत्रासना-मेदकृती धर्मभेदी दुवीर इत्यार्षे प्रमाणं निर्युक्तिकमित्यर्थः ॥ ४॥ प्रजार्थे साहित्यमिति द्वितीयं पशं दूषयति— अनुताः स्त्रिय इति। सूत्रकारो धर्मप्रवक्ता अनुतं साहसं माथा मुर्खल्यमातिलोमता 'इति स्त्रीधर्मानाह । एवं च

प्रजाये साहित्यमप्यनुपपनं कुण्डगोलकादीनामप्युत्पतिदशे-नात् ॥ ६ ॥ पूर्विका पूर्ववती गौणी धमसंज्ञा दांपत्य-विधा । यथा निक्षुकाणामयं धर्मी धूलिः परगृहादितिवद-धर्मेऽपि धर्मपदप्रयोग इत्यर्थः । तत्र च पाणिप्रहणदिर्वेद-विहितत्वमपि इथेनादिवत्पुह्येच्छामनुह्ध्येव न तु वस्तुत स्तस्य धर्मत्वानित्याह—उपचारः क्रियाविधिरिति ॥ णा गहरं गहनं दुवेधिमित्यर्थः ॥ ८ ॥ कामुकयोः रागतः प्राप्ता मिथुनीभाव इति न तत्र विधिरित्याख्याधिकामुखेनाह— अत्रेत्यादिना । अयं भावः - यथा दर्शपूर्णमासा-त्पूर्वप्रयुक्तमपां प्रणयनमाश्रिख 'गोदोहनेन पग्रकामस्य प्रण-येत्' इत्यादिविधयः प्रत्रतन्ते । एवं रागप्रयुक्तं दारसंप्रहमा-श्रित्य धर्मप्रजाविधयः प्रवर्तन्ते नीरागस्य तु न दारसंप्रहे। वि-धीयते नतरां तरुतरकालीना धमप्रजाादीवीवय इति दिशया दिगिमानिदेवतया॥ १०॥ निर्वेष्ठकामः दार्संप्रहार्थी ॥११॥ मनोजहारेत्यनेन भर्तुः कामु हत्वं प्रदर्श ब्रियाः कामुकत्वं विवरीतुं कथामाह—ऋषिरित्यादिना ॥ १४ ॥ तालैः कांस्यमयैत्रीयमाण्डैः शंपातालैः विद्युद्द-तिचप केर्भ्रमणादिष्यितिगीतकृत्यिकयामानिवेशेषेः समैर्भ्रमणा -दिरहितैस्तरेव ॥ १७॥

भूते तत्र महापार्श्वे देवस्योत्तरतस्तथा।
त्रहृतवः कालरात्रिश्च ये दिव्या ये च मानुषाः
देवं चोपासते सर्वे कपिणः किल तत्र ह।
तदिक्रम्य भवनं त्वया यातव्यनेव हि २२
ततो नीलं वनोदेशं द्रक्ष्यसे मेघसिन्नभम ।
रमणीयं मनोग्राहि तत्र वै द्रक्ष्यसे स्त्रियम् २३
तपिस्वनीं महाभागां वृद्धां दिक्षामनुष्टिताम् ।
द्रष्टव्या सा त्वया तत्र सपूज्या चैव तनतः
तां दृष्टा विनिवृत्तस्त्वं ततः पाणि ग्रहीष्यसि
यद्येष समयः सर्वः साध्यतां तत्र गम्यताम् ॥

अष्टावक उवाच। तथास्तु साध्यिष्यामि तत्र यास्याम्यसंशयम् यत्र त्वं वदसे साधी भवान् भवतु सत्यवाक् भीषम उवाच।

ततोऽगच्छत् स भगवानुत्तरामुत्तरां दिशम् हिमवन्तं गिरिश्रेष्ठं सिद्धचारणसेवितम् २७ स गत्वा द्विजशार्दूलो हिमवन्तं महागिरिम् अभ्यगच्छन्नदीं पुण्यां बाहुदां धर्मशालिनीम् अशोक विमले तीर्थं सात्वा वै तप्यं देवताः तत्र वासाय रायने कौरो सुखमुवास ह ॥२९ ततो राज्यां व्यतीतायां प्रातकत्थाय स द्विजः क्यात्वा प्रादुश्वकाराश्चि स्तुत्वा चैनं प्रधानतः रुद्राणीं रुद्रमासाद्य दहदे तत्र समाश्वसत्। विश्रान्तश्च समुत्थाय केलासमभितो ययौ॥ सोऽपर्यत्काञ्चनद्वारं दीप्यमानमिव श्रिया। मन्दाकिनीं च निलनीं धनदस्य महात्मनः॥ अथ ते राक्षसाः सर्वे येऽभिरक्षन्ति पद्मिनीम् प्रत्युत्थिता भगवन्तं मणिभद्रपुरेगिमाः ३३ स तान्त्रत्यर्चयामास राक्षसान्भीमविक्रमान् निवेदयत मां क्षिप्रं धनदायेति चाब्रवीत ३४ ते राक्षसास्तथा राजन् भगवन्तमथाबुवन्। असी वैश्रवणो राजा खयमायाति तेऽनितकम् विदितो भगवानस्य कार्यमागमनस्य यत्। षश्यैनं त्वं महाभागं ज्वलन्तमिव तेजसा३६

ततो वैश्रवणोऽभ्येत्य यष्टावक्रमानिन्दितम्। विधिवत्कुरालं पृष्टा ततो ब्रह्मविमबवीत ॥३७ सुखं प्राप्तो भगरकाचिति वा मत्ताश्चिकीषीत वृहि सर्वे करिष्यामि यन्मां वश्यासे वै द्विज भवनं प्रविश त्वं मे यथाकामं द्विजोत्तम । सत्कृतः कृतकायेश्च भवान् यास्यत्यविञ्चतः प्राविशद्भवनं स्वं भे गृहीत्वा तं द्विजो तमम् आसनं स्वं ददी चैव पाद्यमध्य तथैव च ४० अधोपविष्टयोस्तत्र मणिभद्रपुरोगमाः। निषेदुस्तत्र कौबेरा यक्षगन्धर्वकिन्नराः॥ ४१ ततस्तेषां निषण्णानां धनदो वाक्यमब्रशीत्। भवच्छन्दं समाक्षाय नृत्येरच्चप्सरोगणाः॥ ४२ आतिष्यं परमं कार्ये ग्रुश्र्याः भवतस्तथा। संवर्ततामित्युवाच मुनिर्मधुरया गिरा॥ ४३। अथोर्वरा मिश्रकेशी रम्मा चैवोर्वशी तथा। अलम्बुषा घृताची च चित्रा चित्राङ्गदा स्वि॥ मनोहरा सुकेशी च सुमुखी हासिनी प्रमा। विद्युता प्रशमी दान्ता विद्योता रतिरेव च ॥ एताश्चान्याश्च व बहुयः प्रवृत्ताप्मरसः श्रुभाः अवाद्यंश्च गन्धवा वाद्यानि विविधानि चा अथ प्रवृत्ते गान्धर्भे दिवये ऋषिरुपानिशत्। दिव्यं संवत्स्रं तत्रारमतेष महातपाः॥ ४७ ततो वैश्रवणो राजा भगवन्तमुवाच ह। साग्रः संवत्सरो जातो विषेह तव पश्यतः ४८ हार्योऽयं विषयो ब्रह्मन् गान्धवों नाम नामतः छन्दतो वर्ततां विप्रयथा वदति वा भवान्॥ अतिथिः पूजनीयस्त्वमिदं च भवतो गृहम्। सर्वमाज्ञाप्यतामाशु परवन्तो वयं त्विथ ॥५० अथ वैश्रवणं प्रीतो भगवान्प्रत्यभाषत । अचितोऽस्मि यथान्यायं गमिष्यामि धनेश्वर प्रीतोस्मि सद्दां चैव तव सर्वे धनाधिप। तव प्रसादाद्भगवन् महर्षेश्च महातमनः॥ ५२ नियोगाद्य यास्यामि चुद्धिमानुद्धिमान् भव अथ निष्क्रम्य भगवान् प्रययावुत्तरामुखः॥५३

महापार्श्वे पर्वते ॥ २१ ॥ उत्तरां श्रेष्ठाम् ॥ २०॥ श्रधानतः प्रधानवेदमन्त्रेः ॥ ३० ॥ भवच्छन्दं भवदि-च्छाम् ॥ ४२ ॥ प्रमृताप्सरसः पदार्थामिनयो वाक्यार्था-मिनयश्च यत्र वर्तते तःप्रमृतम् । तित्रयाः अप्सरसः प्रमृताप्सरसः मध्यमपदलोपी समासः ॥ ४६ ॥ हार्यः हरतिति हार्यः ॥ ४९ ॥ भगवान् अष्टावकः ।

उत्पतिं च निरोधं च भूतानामागतिं गतिम् । वित्ति विद्यामविद्यां च स वाच्यो भगवानिति । दिव्यैभीगैरजितोऽपि सवज्ञोऽपि वदान्यकन्यालाभार्थे दिगन्तं प्राति गत इति अहे। कष्टं कामपिशाचो दुर्जय इति भावः ॥ ५१॥ वृद्धिरुपचयस्तद्वान् ऋदिः सपत् तद्वान् ॥ ५३॥

कैलासं मन्दरं हैमं सर्वाननुचचार ह। वानतीत्य महाशैलान् कैरातं स्थान मुत्तमम्॥ श्रदक्षिणं तथा चके प्रयतः शिरसा नतः। धरणीमवतीर्याथ पुतारमाउसी तदाऽभवत्५५ स तं प्रदक्षिणं कृत्वा त्रिः शैलं चोत्तरामुखः। खमेन भूमिमागेन ययौ प्रीतिपुरस्कृतः॥ ५६ वतोऽपरं वनोहेशं रमणीयमपश्यत। सर्वर्हिमर्मुलफलैः पक्षिभिश्च समन्वितैः॥५७ रमणीयवनोद्देशस्तत्र तत्र विभूषितम्। तत्राश्रमपदं दिट्यं ददर्श भगवानथ॥ शैलांश्च विविधाकारान् काञ्चनान् रत्नभूषितान्। मणिभूमी निविष्टाश्च पुष्करिण्यस्तथैव च ॥ 49 अन्यान्यपि सुरम्याणि पश्यतः सुबहून्यथ । भृशं तस्य मनो रेमे महर्षेमीवितात्मनः॥ ६० स तत्र काञ्चनं दिट्यं सर्वरत्नमयं गृहम्। वद्शाद्भतसङ्काश धनदस्य गृहाद्वरम् ॥ महान्ती यत्र विविधा मणिकाञ्चनपर्वताः। विमानानि च रम्याणि रत्नानि विविधानि च॥ ६२ मन्दारपुष्पैः सङ्कीणी तथा मन्दाकिनीं नदीम् स्वयंत्रभाश्च मणयो वज्रैर्भूमिश्च भूषिता॥ ६३ नानाविधेश्च भवनैविचित्रमणितोरणैः। मुक्ताजालविनिक्षिप्तर्मणिरत्नविभूषितैः ॥ ६४ मनादृष्टिहर रम्येः सर्वतः संवृतं शुनैः। ऋषिभिश्चावृतं तत्र आश्रमं तं मनोहरम् ॥ ६५ ततस्तस्याभविचन्ता कुत्र वासो भवेदिति। अथ द्वारं समभितो गत्वा स्थित्वा ततोऽब्रवीत्॥ ६६ व्यतिथि समनुप्राप्तमभिजाननतु येऽत्र वै।

नानारूपाः सप्त विभो कन्याः सर्वा मनोहराः। यां यामपश्यत्कन्यां वै सा सा तस्य मनोऽहरत्। न च शक्तो वारियतुं मनोऽस्याथावसीदति॥ ततो घृतिः समुत्पन्ना तस्य विप्रस्य धीमतः ६९ अथ तं प्रमदाः प्राहुर्भगवानप्रविद्यात्विति। स च तासां सुरूपाणां तस्यैव भवनस्य हि ७० कीत्हलं समाविष्टः प्रविवेश गृहं द्विजः। तत्रापश्यज्ञरायुक्तामरजोम्बरधारिणीम्॥७१ वृद्धां पर्यङ्कमासीनां सर्वाभरणभूषितास्। स्वस्तीति तेन चैथोक्ता सा स्त्री प्रत्यवद्त्तदा॥ प्रत्युत्थाय च तं विप्रमास्यताभित्युवाच ह अष्टावक उवाच। सवोः खानालयान् यान्त एका मामुपतिष्ठतः प्रशाता या प्रशान्ता या शेषा गच्छन्त च्छन्दतः। ततः प्रदक्षिणीकृत्य कन्यास्तास्तमृषि तदा॥ 08 निश्चक्रमुर्गृहात्तस्मात्सा वृद्धाऽथ व्यातिष्ठत । अथ तां संविदान् प्राह दायने भास्वरे तदा७५ त्वयापि सुप्यतां भद्रे रजनी हातिवतते। संलापात्तेन विप्रेण तथा सा तत्र भाषिता ७६ दितीये शयने दिव्ये संविवेश महाप्रभे। अथ सा वेपमानाङ्गी निमित्त शीतजं तदा७७ व्यपिद्य महर्षेचे दायनं व्यवरोहत। स्वागतेनागतां तां तु भगवानभ्यभाषत ॥७८ सोपागृहद्भुजाभ्यां तु ऋषि श्रीत्या नर्षम। निविकार्म् वि चापि का धकुड्योपमं तदाउर, दुः बिता प्रेक्ष्य सञ्जल्पमका धीर विणा कहा ब्रह्म कामतोऽन्यास्ति स्वीणां पुरुषतो धृतिः कामेन मोहिता चाहं त्वां भजन्ती भजस्व माम्। प्रहृष्टो भव विप्रर्षे समागच्छ मया सह॥

करातं किरातवेषघारिणो महादेवस्य ॥५४॥ धरणामवतीर्ये-स्वेननाकाशमार्गेणाष्टावको गच्छतीति गम्यते ॥५५॥ सप्त स्वरदिद्वेषताः ॥६८॥ उत्तराधिष्ठात्री तु देवता मुख्याऽष्टमी सेम जरायुक्ता ॥५९॥ प्रज्ञाता अत्यन्तं ज्ञानवती प्रशान्ता उनिकिताचिता ॥ ५४॥ स्थाति । अतिवृद्धाया अपि ब्रिय

अथ कन्याः पिवृता गृहात्त्रसाद्विनिर्गताः६७

इयं गतिः किमु वक्तव्यं युवत्या अधैर्यमिति ॥ ७७ ॥ उपागूहत् आलिङ्गितवती ॥ ७९ ॥ अकामतोऽनिच्छातः स्वभावत इत्यर्थः पुरुषतः पुरुषं प्राप्य स्त्रीणां धृतिर्धैर्ये अन्या परकीयाऽस्ति पुंयोगे स्त्रीणां धृतिः स्वकीया सर्वथा नास्ती-त्यर्थः ॥ ८० ॥ प्रहृष्टः कामुको भव ॥ ८९ ॥

खपगृह च मां विष्र कामार्ताऽहं भृदां त्वि ।
ध्यति तब धर्मात्मंस्तपसः पूज्यते फलम्८२
प्राधितं दर्शनादेव भजमानां भजस्व माम् ।
सम चेदं धनं सर्व यद्यान्यदि पश्यसि ॥८३
प्रमुस्त्वं भव सर्वत्र मिय चैव न संशयः ।
सर्वान्कामान्विधास्यामि रमस्व सहितोमया
रमणीये वने विष्र सर्वकामफलपदे ।
त्यष्ट्रशाहं भविष्यामि रंस्यसे च मया सह८५
सर्वान्कामानुपाश्चीमो ये दित्या ये च मानुषाः
नातः परं हि नारीणां विद्यते च कदाचन८६
यथा पुरुषसंसर्गः परमेतद्धि नः फलम् ।
आत्मच्छन्देन वर्तन्ते नार्यो मन्मथचोदिताः
आञ्च द्द्यन्ति गच्छन्त्यः स्त्रितेए पांस्तिः।
आश्व द्व्यान्त गच्छन्त्यः स्त्रितेए पांस्तिः।

परदारानहं भद्रे न गच्छेयं कथंचन ॥ ८८ दूषितं धर्मशास्त्रक्षैः परदाराभिमर्शनम् । भद्रे निर्वेष्ट्रकामं मां विद्धि सत्येन वै शपे८९ विषयेष्वनभिक्षोऽहं धर्मार्थं किल सन्ततिः । धवं लोकान् गमिष्यामि पुत्रीरिति न संशयः भद्रे धर्म विजानीहि क्षात्वा चोपरमस्व ह । स्त्र्युवाच ।

नानिलो अग्निनं वर्षणो न चान्ये त्रिद्धा द्विज प्रियाः स्त्रीणां यथा कामो रतिद्याला हि योषितः। सहस्रे किल नारीणां प्राप्येतका कदाचन॥ ९२ शथा द्यातसहस्रेषु यदि काचित्पतित्रता।

अथा शतसहस्रषु याद का चित्पातवता। कीता जानान्त पितरं न कुलं न च मात्रम्९३

. . . .

न भ्रातृष्त च भर्तारं न च पुत्राप्त देवरान्। लीलायन्त्यः कुलं झन्ति कूलानीव सरिद्धराः। दोषानसर्वीश्च मत्वाऽऽशु प्रजापतिरभाषत ॥ भीष्म उवाच।

68

ततः स ऋषिरेकाग्रस्तां स्त्रियं प्रत्यमाषत । आस्यतां रुचितश्छन्दः कि चकार्य ब्रवीहि मे सा स्त्री प्रोवाच भगवन् द्रश्यसे देशकालतः वस तावनमहाभाग कृतकृत्यो भविष्यसि ९६ ब्रह्मिष्स्तामयोवाच स तथेति युधिष्ठिर। वत्स्येऽहं यावदुत्साहो भवत्या नात्र संदायः अथर्षिरभिसंप्रेक्ष्य स्त्रियं तां जरयाऽदिताम्। चिन्तां परमिकां भेजे सन्तप्त इव चामवत्॥ यद्यदङ्गं हि सोऽपश्यत्तस्या विप्रवेभस्तद्।। नारमत्तत्र तत्रास्य दृष्टी रूपविरागिता॥ ९६ देवतेयं गृहस्यास्य शापारिक च विकिपता अस्याश्च कारणं वेत्तं न युक्तं सहसा मया इति चिन्ता विविक्तस्य तमर्थे शातुमिन्छतः त्यगच्छत्तदहःशेषं मनसा व्याकुलेन तु १०१ अध सा स्त्री तथीवाच भगवन्पर्य वै रवेः। क्षं सन्ध्याश्रसंरक्तं किमुपस्थाप्यतां तव ॥२

स उवाच ततस्तां स्त्रीं स्त्रानं कि स्त्रानं विकास । उपासिष्ये ततः सन्ध्यां वाग्यतो नियतेन्द्रियः॥

१०३

इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि अष्टावकित्संवादे



उपगृह आिलक्षस्य ॥ ८२ ॥ अनिमिन्नोऽप्रीतिमान् ॥९०॥ एका रतिशीलेति शेषः ॥ ९२ ॥ लीलायन्त्यः लीलां रितं आत्मन इच्छन्त्यः अभाषत नेता इत्यादिसार्धश्लोकम् ॥ ६४ ॥ एकाप्रः स्नीदोषान् अनुसन्दधानः स्नियं प्रति आस्यतां तूष्णां स्थीयताम् ॥ रुचितः रुचिं प्राप्य छन्दः इच्छा भवतीति अभाषत त्वं रुचिन्ना मामिन्छासे अहं त्वरु-

विज्ञो न त्वां स्त्रश्रुमिच्छामीति भावः । एवमपि यत्कार्ये कर्तव्यं तव तन्मे ब्रवीहि ॥ ९५ ॥ द्रक्ष्यसे स्पर्शपुर्खं ज्ञास्यसे ॥ ९६ ॥ रूपे विरागिता वैराग्यवती दृष्टिनीरमत् न रेमे ॥ ९९ ॥ इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वाणे नैलकण्ठीयं भारतभावदीपे जनविंशोऽध्यायः ॥ १९ ॥

88

20

भीष्म उवाच्।

अथ सा स्त्री तगुवाच बाढमेवं भवत्विति। तैलं दिव्यमुपादाय स्नानशाटी मुपानयत्॥१ अनुशाता च मुनिना सा स्त्री तेन महात्मना अधास्य तैलेनाङ्गानि सर्वाण्येवाभ्यमुक्षत २ श्रानेश्चोत्सादितस्तत्र स्नानशोलामुपागमत्। भद्रासनं तताश्चित्रं ऋषिरन्वगमन्नवम्॥ अथोपविष्टश्च यदा तस्मिन्भद्रासने तदा। स्नापयामास रानकेस्तमृषि सुखहस्तवत्॥ ४ दिट्यं च विधिवश्वक्रे सोपचारं गुनेस्तदा। स तेन हुहुकोष्णेन तस्या हस्तसुकेन च॥५ टयतीतां रजनीं कुत्सां नाजानात्स महावतः। तत उत्थाय स छनिस्तदा परमविस्मितः॥६ मूर्वस्यां दिशि सूर्यं च सोऽपश्यदुदितं दिवि तस्य बुद्धिरियं किन्तु मोहस्तत्त्वमिदं भवेत्७ अथोपास्य सहस्रांशुं कि करोमीत्युवाच तां। सा चामृतरसप्रख्यं ऋषेरसमुपाहरत॥ ८ तस्य सादुतयाऽत्रस्य न प्रभूतं चकार सः। ट्यगमचाप्यहःशेषं ततः सन्ध्यागमत्पुनः अथ सा स्त्री भगवन्तं सुप्यतामित्यचाद्यत्। तत्र वै शयने दिव्ये तस्य तस्याश्च कविपते १० पृथकैव तथा सुप्तौ सा स्त्री स च मुनिस्तदा। तथार्थरात्रे सा स्त्री तु शयनं तदुपागमत्॥११

अष्टावक उवाच। न भद्रे परदारेषु मनो मे संप्रसज्जति। उत्तिष्ठ भद्रे भद्रं ते स्वयं वै विरमस्व च॥ १२ भीष्म उवाच।

सा तदा तेन विप्रेण तथा तेन निवर्तिता। स्वतन्त्राऽस्मीत्युवाचिषेन धर्मच्छलमस्ति ते अष्टावक्र उवाच।

नास्ति स्वतन्त्रता स्त्रीणा-अस्वतन्त्रा हि योषितः।

अधिति । अथ सा ब्रीत्यादेरध्यायस्य तात्पर्ये कुत्सि-तामा जीर्णाया अपि ब्रियाः करस्पर्शमात्रेण विरक्तोऽपि विज्ञानवानप्यष्टावकोऽतीतं कालं न बुबुधे का कथा युनत्यां रतिसक्ता मूढा गतमायुरवभोत्स्यन्त इति॥१॥ अभ्य-मक्षतं अभ्याजितवती ॥ २ ॥ उत्सादितः चालितः ॥ ३ ॥ नाजानात् न ज्ञातवान् ॥ ६ ॥ न प्रमूतं चकार पूर्णमिति नाम्यबद्ददित्यर्थः । स्पर्शासको गतां रात्रिमिव रसासको प्रजापतिमतं ह्येत-न्नस्त्री स्वातन्त्रयमहीति॥ स्त्रयुवाच।

वाधते मैथुनं विप्र मम भक्ति च पश्य वै। अधर्म प्राप्स्यसे विप्र यन्मां त्वं नाभिनन्दासि

अष्टावक उवाच। हरन्ति दोषजातानि नरं जातं यथेच्छकम् प्रभवामि सदा धृत्या भद्रे स्वश्यनं वज ६९

क्षत्रयुवाच। शिरसा प्रणमे विप्र प्रसादं कर्तुमहिसि। भूमौ निपतमानायाः शरणं भव मेऽनघ १७ यदि वा दोषजातं त्वं परदारेषु पश्यसि। आत्मानं स्पर्शयास्यद्य पाणि गृह्णीष्व मे द्विज

न दोषो भविता चैव सत्येनतद्रवीम्यहम् । स्वतन्त्रां मां विजानीहि योऽधर्मः सोऽस्तु वै मयि त्वय्यावेशितवित्ता च स्वतन्त्राऽस्मि भजस्व माम्॥ 88 अष्टावक उवाच। स्वतन्त्रा त्वं कथं भद्रे बूहि कारणमत्र वै। नास्ति त्रिलोके स्त्री काचि-द्या वै स्वातन्त्रयमहिति॥ २० पिता रक्षति कौमारे भर्ता रक्षति यौवने। पुत्राश्च स्थाविरे काले 38 नास्ति स्त्रीणां स्वतन्त्रता॥ स्त्रयुवाच ।

गतं दिनमपि नाबुध्यतेति भावः ॥ ९ ॥ सिति । स्वात-न्त्र्यान्मम न तव पारदार्यदोषोऽस्तित्यर्थः । धर्मच्छलं पर-पुरुषप्रलोभनम् ॥ १३ ॥ नास्तीति । अप्रदत्तां त्वां न कामये इत्यर्थः ॥ १४ ॥ दोषाः कामकोधादयः यथेच्छकं स्वेरिणम् ॥ १६ ॥ स्वतन्त्रां आत्मप्रदाने इति शेषः । योः धर्मः पाणिप्रहणादिसंस्कारः मयि मिन्नितं सोऽस्तु ॥ १९॥ विनिहि मा मा नाश्य ॥ २२ ॥

कीमारं ब्रह्मचर्य मे कन्यवास्मि न संशयः।

पत्नीं कुरुष्व मां वित्र श्रद्धां विजिहि मा मम

#### अष्टावक उवाच ।

यथा मम तथा तुभ्यं यथा तुभ्यं तथा मम।
जिज्ञासेयमुषेस्तस्य विझः सत्यं न कि भवेत्
धाश्चर्य परमं हीदं किंतु श्रेयो हि मे भवेत।
दिव्याभरणवस्त्रा हि कन्येयं मामुपस्थितारथ

कि त्वस्याः परमं कपं जीर्णमासीत्कथं पुनः। कन्याकपमिहाद्यैयं किमिवात्रोत्तरं भवेत। यथा परं शक्तिधृतेर्ने द्युत्थास्ये कथञ्चन। न रोचते हि द्युत्थानं सत्येनासाद्याम्यहम्

इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्भपर्वणि अष्टावऋदिक्संवादे



. 23

युधिष्ठिर उवाच ।
न विभेति कथं सा स्त्री शापाच परम्युतेः।
कथं निवृत्तो भगवांस्तद्भवान् प्रव्रवीत मे ॥ १
भिष्म उवाच ।
अष्टावक्षोऽन्वपृच्छत्तां रूपं विकुरुषे कथम्।
न चानृतं ते वक्तद्यं बहि ब्राह्मणकाम्यया ॥२
मन्युवाच ।

द्यावापृथिठ्योयंत्रेषा काम्या ब्राह्मणसत्तम।
श्रृणुष्वावहितः सर्व यदिदं सत्यविक्रम॥ ३
जिज्ञासेयं प्रयुक्ता में स्थिरीकर्ते तवानघ।
अद्युत्थानेन ते लोका जिताः सत्यपराक्रम्
उत्तरां मां दिशं विद्धि दृष्टं स्त्रीचापलं च ते
स्थिवराणामिप स्त्रीणां बाधते मेथुनज्वरः॥ ५
तुष्टः पितामहरूऽद्य तथा देवाः सवासवाः।
स त्वं येन च कार्यण संप्राप्तो भगवानिह ॥ ६
प्रेषितस्तेन विप्रेण कन्यापित्रा द्विजर्षम।

तवोपदेशं कर्तुं वै तच सर्वे कृतं मया॥ ७ श्रमेशीमिष्यसि गृहं श्रमश्च न भविष्यति । कन्यां प्राप्स्यासि तां विप्र पुत्रिणी च भविष्यति ॥ ८ काम्यया पृष्टवांस्त्वं मां ततो स्याहत मुत्तमम् अनितिश्रमणीया सा कृष्णेलोंके स्त्रिभिः सदा ९

गच्छस्व स्कृतं कृत्वा कि चान्यच्छोत्तामच्छिस्। यावद्रवीमि विप्रषे अष्टावक यथातथम्॥ ऋषिणा प्रसादिता चास्मि तव हेतोर्द्विजर्षभ। तस्य संमाननार्थं मे त्वाय वाक्यं प्रभाषितम्॥ १

यथेति। अहं आत्मदृष्ठान्तेन त्वां स्मरातुरां विद्यी त्वमिष स्वदृष्ठान्तेन मां तथाभूतं विद्यीति भावः। तुभ्यं तव सङ्गम- अद्धेति उभयत्र शेषः। किं तस्य मया कन्यार्थेना प्रार्थितस्य तत्कर्तृका इयं जिज्ञासा मम परीक्षा किमयं साधुरसाधुर्वेति उत किं नेति काकुः। विद्य एवायं किं न भवेत् अपि तु विद्य एवत्यर्थः॥२३॥विद्यत्वमेवाह—आश्चर्यमिति। पूर्वे अति- जीर्णत्वेन दृष्ट्या पुनः कन्येव दृश्यत इति मायारूपमाश्चर्यम् ॥ २४ ॥ एतदेवाह—किमिति। अत्र अस्मिन्वषये किं उत्तरं श्रेष्ठतरं पूर्वपरिगृहीतस्यात्यागः उत एतस्याः स्वीकारः कर्तन्य इति भावः ॥ २५ ॥ स्वमतमाह—यथाति। श्रार्थिः कामदमनसामध्ये धृतिः पूर्वप्राप्तस्यात्यागः तदुभयं

शृत्वा न व्युत्थास्ये। अस्याः स्वीकारं न करिष्ये व्युत्थानं धर्मातिक्रमं मम न रोचते किं तु सत्येनासादयाम्यहं दारा-निति शेषः ॥ २६ ॥ इति श्रीमहाभारते अनुंशासनपर्वाणे नैलकण्ठीये भारतभावदीपे विंशोऽध्यायः ॥ २० ॥

28

न विभेतीति ॥१॥ विक्रक्षेऽन्यथाऽन्यथा करोषि ब्राह्मणकाम्यया ब्राह्मणमानिक्ष्मया ॥ २ ॥ द्यावा-पृथिव्योः दिवि पृथिव्यां च यत्र स्थीयते तत्र एषा काम्या ब्रीपुंसयोः अन्योन्याभिलाषहपा इच्छास्ति मोक्षादन्याने-कामं पदं नास्तीत्यर्थः ॥३॥ मे मया तव त्वाम् ॥४॥ सा काम्याऽनातिक्रमणीया ॥९॥ ऋषिणा वदान्येन ॥११॥ भीष्म उवाच ।
श्रुत्वा तु बचनं तस्याः
स विप्रः प्राञ्जिलेः स्थितः ।
अनुक्षातस्तया चापि
स्वगृहं पुनरावजत् ॥ १२
गृहमागत्य विश्रान्तः स्वजनं परिपृच्छय च
अभ्यगच्छच तं विप्रं न्यायतः कुरुनन्दन १३
पृष्टश्च तेन विप्रेण दृष्टं त्वेतिसिद्र्शनम् ।
प्राह विप्रं तदा विप्रः सुन्नीतेनान्तरात्मना १४
भवता समनुक्षातः प्रास्थितो गन्धमादनम् ।

तस्य चोत्तरतो देशे दृष्टं मे देवतं महत्॥ १५ तया चाहमनुकातो भवांश्चापि प्रकीर्तितः। श्रावितश्चापि तद्वाक्यं गृहं चाभ्यागनः प्रमो तसुवाच तदा विषः सुतां प्रति गृहाण मे। नक्षत्रविधियोगेन पात्रं हि प्रमं भवान् १७ भीष्म उवाच।

अष्टावकस्तथेत्युक्तवा प्रतिगृह्य च तां प्रभो कन्यां परमधर्मात्मा प्रातिमांश्चाभवत्तदा १८ कन्यां तां प्रतिगृह्येव भार्या परमशोभनाम् । उवास मुदितस्तत्र स्वाश्रमे विगतज्वरः १९

इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि अष्टावऋदिक्संवादे एकविंशोऽध्यायः ॥ २१॥



22

युधिष्ठिर उवाच। किमाहुर्भरतश्रेष्ठ पात्रं विद्याः सनातनाः। ब्राह्मणं लिगिनं चैव ब्राह्मणं वाऽप्यलिगिनम् भीष्म उवाच।

स्ववृत्तिमभिपन्नाय लिगिने चेतराय च। देयमाद्वर्महाराज उभावेती तपस्विनी॥ युधिष्ठिर उवाच।

श्रद्धया प्रया पूतो यः प्रयच्छेद्विजातये। हव्यं कव्यं तथा दानं को दोषः स्यात्पितामह भोष्म उवाच। श्रद्धापृतो नरस्तात दुर्दातोऽपि न संशयः। पूतो भवति सर्वत्र किमुतत्वं महाद्यते ॥ ध युधिष्ठिर उवाच । न ब्राह्मणं परीक्षेत दैवेषु सततं नरः । कव्यप्रदाने तु बुधाः परीक्ष्यं ब्राह्मणं विदुः॥५ भीष्म उवाच ।

न ब्राह्मणः साध्यते हृद्यं दैवात्प्रसिद्धाति। देवप्रसादादिज्यन्ते यज्ञमानेन संशयः॥ ६ ब्राह्मणान् भरतश्रेष्ठ सततं ब्रह्मवादिनः। मार्कण्डेयः पुरा प्राह्म इति लोकेषु बुद्धिमान्॥

यथा कृषिकृतामेव राजदेयं भवत्येवं श्लीमतामेव दैवं पित्र्यं च ऋणमापति । श्लीमत्त्वं तु कामकृतं च न वैधि मिति स्त्र्यभावेऽयं कस्यापि ऋणी न भवतीति प्रघष्टकार्थः ॥ १९॥ श्लीमहाभारते इति अनुशासनपर्वाणे नैलकण्ठीय भारतभावदीप एकविंशोऽध्यायः ॥ २९॥

एवं गाईस्थ्यहेतं काममुक्ता गृहस्थोचितान् दानधर्मा न्यां शोतं पात्रादिगुणान्युच्छिति—िकिमित्यादिना। नाह्यणं नहाविदं छिन्निनं नहाचारिणं संन्यासिनं च दण्डादि- छिन्नल्लम् ॥ १ ॥ स्ववृत्तिं जीवनार्थं स्वोचितां वृत्तिं अ- सिमन्नास् सरणीकुर्वते छिन्नी झालिनी वा स्वधमसेवी यः स एव तपस्ती पात्रं चेत्यर्थः ॥ २ ॥ स्वधमनिष्ठस्वं पात्रगुणः

मुक्ला श्रद्धावत्त्वं दातृगुणमाह—श्रद्धयोते द्धाभ्याम् ।
अपूतोऽपि परया श्रद्धया यदि प्रयच्छति तर्हि तस्य दातुरपूत्त्वप्रयुक्तः को दोषः स्यातं वद ॥ ३ ॥ श्रद्धित ।
श्रद्धवास्य पूत्त्वं करोतीत्यर्थः ॥ ४ ॥ निति श्रद्धेव पृत्त्वं
कर्त्रां चेत् कव्ये पात्रपरिशा न विधया स्यादित्याशयः ॥५॥
देवानां समूहादैवात् श्रद्धादिभ्य इत्यर्थः । हव्यं देवं कर्म ।
सिध्यति फलदं भवति न तु ब्राह्मणगुणः दिति भावः । इज्यते देवा इति शेषः देवं कर्म देवानुप्रहादेव पूर्णं भवति । श्रद्धामात्रप्रियत्वादेवानामिति भावः ॥ ६ ॥ पित्र्यं तु कर्म
ब्राह्मणानुप्रहादेव पूर्णं भवतिति तत्रानुप्रहक्तीर तपोबलमावश्यक्तिस्याशयेनाह—श्राह्मणानिति । लोकेषु पितृपितामहादिषु पूजनीयेषु विद्याहिष्वेव ब्राह्मण्यमस्तिति विद्या-

युधिष्ठिर उवाच। अपूर्वोऽप्यथवा विद्वान् संबंधी वा यथा भवेत् तपस्वी यश्वशीलो वा कथं पात्रं भवेत्तु सः॥८ भीष्म उवाच।

कुलीनः कर्मकृद्वैद्यस्तथैवाप्यानृशंस्यवान्। द्वीमानृजुः सत्यवादी पात्रं पूर्वे च ये त्रयः॥९ तत्रमं श्रणु मे पार्थं चतुर्णा तेजसां मतम्। पृथिव्याः काद्यपस्याग्नेमार्कण्डेयस्य चैव हि॥

पृथिव्युवाच । यथा महाणेवे क्षिप्तः क्षिप्रं लेष्टुर्विनश्यति । तथा दुश्चरितं सर्वे त्रिवृत्यां च निमजाति ॥११

काइयप उवाच ।
सर्वे च वेदाः सह षड्जिरङ्गेः
साङ्ख्यं पुराणं च कुले च जन्म ।
नैतानि सर्वाणि गतिभवन्ति
शीलव्यपेतस्य नृप द्विजस्य ॥ १२

अधीयानः पण्डितं मन्यमानो यो विद्यया हन्ति यशः परेषाम् । प्रभुश्यतेऽसौ चरते न सत्यं लोकास्तस्य हान्तवन्तो भवन्ति॥१३ मार्कण्डेय उवाच ।

अश्वमेघसहस्रं च सत्यं च तुलया धृतम्। नाभिजानामित्यचस्य सत्यस्यार्धमवापुयात्॥ भीष्म उवाच।

इत्युक्तवा ते जग्मुराशु चत्वारोऽमितंतेजसः पृथिवी काइयपोऽग्निश्च प्रकृष्टायुश्च भागवः१५ युधिष्ठिर उवाच ।

यदि ते ब्राह्मणा लोके ब्रितिनो भुञ्जते हिविः दत्तं ब्राह्मणकामाय कथं तत्सुकृतं भवेत् ॥ १६ भीषम उवाच ।

आदिष्टिनो ये राजेन्द्र ब्राह्मणा वेदपारगाः। भुञ्जते ब्रह्मकामाय व्रतलुप्ता भवन्ति ते ॥ १७

युधिष्ठिर उवाच। अनेकान्तं बहुद्वारं धर्ममाहुर्मनीषिणः। किनिमित्तं भवेदत्रश्वतमे ब्लूहि वितामह॥१८ भीष्म उवाच।

अहिंसा सत्यमकोध आनृशंस्यं दमस्तथा। आर्जवं चैव राजेन्द्र निश्चितं धर्मलक्षणम् १९ ये तु धर्म प्रशंसन्तश्चरन्ति पृथिवीमिमाम्। अनाचरन्तस्तद्धमें सङ्करेऽभिरताः प्रभो॥ २० तेथ्यो हिरण्यं रत्नं वा गामश्वं वा ददाति यः दश वर्षाण विष्ठां स सुङ्के निरयमास्थितः

दित्यर्थः । 'अभिमुखा वै देवाः पाणिमुखाः पितरः' इत्याश्व-लायनोदाहतश्रुतेः श्रीतः सात् औदर्यो वाडिमः स्वतःशुद्धा देवांस्तर्पयति । पाणिस्तु सत्कर्मवानेव पितृंस्तर्पयितुं शक्तों-ति नान्यथेति कञ्येष्वावश्यकी पात्रपरीक्षेति भावः ॥ ७ ॥ कंथं केन हेतुनाऽपूर्वादीनां पश्चानां पात्रत्वामिति प्रश्नार्थः ।। ८ ॥ उत्तरे तु—त्रयः अपूर्वसम्बन्धितपास्वनः कुलीन-त्वादिगुणसप्तकयुक्ता एव पात्रत्वं भजन्ते परिशेषात् । यज्ञ-शील विद्वांसी कर्मकृद्वैद्यपदोदिती कुलीनत्वादिगुणप्रचकयुक्ता-वेव । एतेषां गुणानामभावे पात्रत्वं न कस्यापीत्यर्थः ॥९॥ एतदेव शिष्टसंमत्या द्रवयति तत्रिति । तेजसां तेजस्विनां सर्वज्ञानामिति यावत् ॥ १० ॥ लेष्टुः पांसुपिण्डः त्रिभिरेव वृतिः जीवनं यस्यां सा ब्राह्मी सम्पत् तस्यां त्रिवृत्यां याज-नाध्यापनप्रतिप्रहेरेव जीवति स महान् । एतेन कुलीनत्वं वैद्यारवं च संगृहीतम् ॥ ११॥ न्हीमत्त्वऋजुत्वे शीलपदेन संगृहाति—सर्वे चेति॥ १२॥ आनृशस्यं कर्मकृत्वं च संग्रहाति अधीयान इति। सत्यं यज्ञादिकमञ्चभिन-रितफल कर्म न चरते न करोति ॥ १३ ॥ अश्वमेधेति सन न्ससंप्रहः । एतेषां गुणानामेकतमस्याप्यभावे पात्रत्वं न भव-

तीति चतुर्णामपि मतं न तु चत्वारि पृथङ्गानी उपक्रमे ते-जवां मतमित्येकवचनादन्ते च विसंवादादर्शनादिति भावः ॥ १४ ॥ व्रतिनः व्रह्म त्रारिणः कथं तत्युकृतामिति तदीयव्रत-नाशात्स्त्रीयं श्राद्धं दुष्यति न वेति प्रश्नः ॥ १६ ॥ आदिष्टं द्वादशवर्षाणि ब्रह्मचर्यं चरेति गुर्वादेशस्तद्वन्तः भोक्तुरेव वर्त छप्यते न तु दाता प्रस्तेति आपितु । कर्मनिष्ठास्तपोनि-ष्टाः पञ्चामित्रहाच।रिणः । 'पितृमातृपराश्चेत्र ब्राह्मणाः श्राद्ध-सम्पद' इति। 'व्रतस्थमपि दौहित्रं श्राद्धे यत्नेन भोजयेत्'इति च स्मरणात्पुण्यभागेव भवतीति भावः। एतेन श्राद्धादन्यत्र लेभादिप्रदर्शनेन परवर्त नाशयतो दानेऽपि किञ्चिद्वेगुण्ये जायत इति गम्यते। 'अत एव मनसा पात्रमुद्दिश जलमध्ये जलं श्रिपेत्। दाता तत्फलमाप्तोति प्रतिप्राही न दोषभाक्'इति पात्रादरार्धं कल्यान्तरं स्मर्थते । अन्ययैतत्र स्मर्थेत नाप्येवं युधि ष्ठिरेणाशब्वयेतेति दिक् ॥ १० ॥ अन्तो निष्ठा अनेकान्तं अनेकफलाकारामित्यर्थः । पात्रगुणानामनन्तत्वात्के गुणा नियमेन पात्रताया निमितं तानेवं सङ्घेपेण ब्रहीति प्रश्नार्थः ॥ १८ ॥ उत्तरमाह त्रिभिः अहिं सेति ॥ १९ ॥

% तत्तनमें 'इति पाठः ।

मेदानां पुल्कसानां च तथैवान्तेवसायिनाम् कृतं कर्माकृतं वापि रागमोहेन जल्पताम् २२ वैश्वदेवं च ये मूढा विप्राय ब्रह्मचारिणे। ददते नेह राजेन्द्र ते छोकान् भुक्षतेऽशुभान् युधिष्ठिर उवाच।

कि परं ब्रह्मचर्यं च कि परं धर्मलक्षणम्। कि च श्रेष्ठतमं शौचं तन्मे ब्रूहि पितामह २४

भीष्म उवाच।

ब्रह्मचर्यात्परं तात मधुमांसस्य वर्जनम्। मर्यादायां स्थितो धर्मः शमश्चैवास्य लक्षणं२५

युधिष्ठिर उवाच। कस्मिन्काले चरेद्धमें कस्मिन्कालेऽर्थमाचरेत कस्मिन्काले हुखी च स्यात्तन्मे बूहि पितामह

भीष्म उवाच।

कल्यमर्थं निषेवेत ततो धर्ममनन्तरम्।
पश्चात्कामं निषेवेत न च गच्छेत्प्रसङ्गितां२७
ब्राह्मणांश्चेव मन्येत गुकंश्चाप्यभिपृजयेत।
सर्वभृतानुलोमश्च मृदुशीलः प्रियंवदः॥ २८
अधिकारे यदनृतं यच राजसु पैशुनम्।
गुरोश्चालीककरणं तुल्यं तद्गह्महत्यया॥ २९
प्रहरेन्न नरेन्द्रेषु न हन्याद्गां तथेव च।
मूणहत्यासमं चैव उभयं यो निषेवते॥ ३०
नाश्चि परित्यजेज्ञातु न च वेदान् परित्यजेत।

न च ब्राह्मणमाकोशेत्समं तह्रह्महत्यया ॥३१ युधिष्ठिर उवाच।

कीरशाः साधवो विपाः केभ्यो दत्तं महाफर्ल कीरशानां च भोक्तदयं तन्मे ब्रहि पितामह ३२. भिष्म उवाच ।

अक्रोधना धमपराः सत्यनित्या दमे रताः ताह्याः साधवो विप्रास्तेभ्यो दत्तं महाफलम् अमानिनः सर्वसहा दढार्था विजितंन्द्रियाः। सर्वभूतहिता मैत्रास्तेभ्यो दत्तं महाफलम्३४ अलुब्धाः शुचयो वैद्या न्हीमन्तः सत्यवादिनः खकर्मनिरता ये च तेभ्यो दत्तं महाफलम् ३५ साङ्गाश्च चतुरो वेदानधीते यो द्विजर्षमः। षड्भ्यः प्रवृत्तः कर्मभ्यस्तं पात्रमृषयो विदुः ये त्वेवंगुणजातीयास्तेभ्यो दत्तं महाफलम्। सहस्रगुणमामोति गुणाहीय प्रदायकः ॥ ३७ प्रशाश्वताभ्यां वृत्तेन शीलन च समन्वितः। तारयेत कुलं सर्वमेकोऽपीह द्विजर्षभः॥ ३८ गामश्वं वित्तमन्नं वा तद्विधे प्रतिपाद्येत्। द्रव्याणि चान्यानि तथा प्रत्यभावे न शोचति तारयत कुलं सवमेकोऽपीह द्विजोत्तमः। किमङ प्नरवैते तस्मात्पात्रं समाचरेत ॥ ४० निशस्य च गुणोपतं ब्राह्मणं साधुसंमत्म । दूरादानाय्य सत्कृत्य संवतश्चापि पूजयेत् ४१

इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि बहुप्राश्चिके द्वाविशोऽध्यायः॥ २२॥



मेदादीनां स विष्टां मुझे इति सम्बन्धः। मेदा गोमाहिष्या-दिनां मृतानां मांसमश्रन्तः । पुरुक्तसाः ये श्राह्मणादिनिपि स्वभावादेव हिंसन्ति । अन्तेवसायिनः चर्मकारादयः । कृतमकृतं वा परकार्यं पापं कर्म ये प्रकाशयन्ति ब्राह्मणादयोऽ पिते मेदादितुत्या एवेति तेषामपीतिपदार्थः ॥ २२ ॥ वैश्वदेवं तत्सम्बान्धनं हन्तकारं ब्रह्मचारिणे इति संन्यासिनोऽ-प्रवृष्णक्षणम् । यातिश्च ब्रह्मचारी च पक्तानस्वामिनावुमा-विति इन्हतेः अशुमानिति च्छेदः ॥२३॥ परं श्रेष्ठम्॥२४॥ व्यासः विषयेभ्य इन्द्रियाणां निष्टतिरेतदेव श्रेष्ठतरं शीचं धर्म-

स्य लक्षणं मर्यादान्तर्गतम् ॥ २५ ॥ कत्यं पूर्वाह्ने ॥ २६ ॥ षड्भ्यः अनुपदोक्तः मधुमांसवर्जनमर्यादापालनशौन्धः सहाध्य-यनयागदानभ्यः तान्यनुष्ठातुं प्रवृत्त इत्यर्थः॥ ३६ ॥ न शो-वित प्रतिपादयन् ॥ ३९ ॥ द्विजोत्तमः निर्देषः । एते पूर्वोक्ता गुणाश्च तत्र यदि लभ्यन्ते तिर्दे तारयेतेति किम् ॥ ४० ॥ निशम्य ज्ञात्वा ईट्यपात्रप्राप्ता समीपस्थस्याल्प-गुणस्यातिक्रमेऽपि दोषो नास्तीति भावः ॥ ४९ ॥ इति श्रीमहामारते अनुशासनपर्वणि नैलकण्ठीये भारतभावदीपे द्वाविशोऽध्यायः ॥ २२ ॥

23

गुधिष्ठिर उवाच। श्राद्धकाले च देवे च पित्रयेऽपि च पितामह इच्छामीह त्वयाऽऽख्यातं विहितं यत्सुरार्थिभः

भाष्म उवाच।

दैवं पौर्वाह्विकं कुर्याद्पराह्वे तु पैतृकम्। मङ्गलाचारसम्पन्नः कृतशीचः प्रयत्नवान् ॥ २ मनुष्याणां तु मध्याहे प्रदद्यादुपपत्तिभिः। कालहीनं तु यहानं तं भागं रक्षसां विदुः ३ लङ्घितं चावलीढं च कलिपूर्वं च यत्कृतम्। रजस्वलाभिद्धं च तं भागं रक्षसां विदुः॥४ अवघुरं च यद्भक्तमवतेन च भारत। पराभृष्टं शुना चेव तं भागं रक्षसां विदुः॥५ केशकी टावपिततं क्षतं श्वाभेरवे क्षितम्। रुदितं चावधूतं च तं भागं रक्षसां विदुः॥ ६ निरोङ्कारण यह कं सशस्त्रण च भारत। दुरात्मना च यद्भुक्तं तं भागं रक्षसां विदुः॥५ परोच्छिष्टं च यद्भक्तं परिभुक्तं च यद्भवेत्। देवे पिड्ये च सततं तं भागं रक्षसां विदुः ८ मन्त्रहीनं क्रियाहीनं यच्छ्राचं परिविष्यते। त्रिभिन्गिन स्थ्रेष्ठ तं भागं रक्षसां विदुः॥ आज्याहु।ते विना चैव यत्कि।चेत्परिविष्यते दुराचारेश यद्भक्तं तं भागं रक्षसां विदुः॥१० ये भागा रक्षसां प्राप्तास्त उक्ता भरतर्भ।

अत ऊर्ध्व विसर्गस्य परीक्षां ब्राह्मणे श्रेणु ११ यावन्तः पतिता विप्रा जडोन्मत्तास्तथैव च ह. देवे वाऽप्यथ पिड्ये वा राजन्नाहान्त केतनम् श्वित्री क्रीवश्च कुष्ठी च तथा यहमहतश्च यः। अप्रमारी च यश्राधो राजचाहिन्त केतनम् चिकित्सका देवलका वृथा नियमधारिणः। सोमविकयिणश्चैव राजकाहिन्त केतनम् १६ गायना नर्तकाश्चेव प्रवका वादकास्तथा। कथका योधकाञ्चेव राजन्नाहिन्ति केतनम्१५ होतारो वृष्ठानां च घृष्ठाध्यापकास्तथा। तथा वृषलाशिष्याश्च राजनाहिन्ति केतनम्१६ अनुयोक्ता च यो विप्रो अनुयुक्तश्च भारत्। नाईतस्तावपि श्राद्धं ब्रह्मविक्रियणौ हि तौरेफ अत्रणीर्थः कृतः पूर्वं वणोवरपरित्रहः। ब्राह्मणः सर्वविद्योऽपि राजन्नाहित केतनस्। अनमयश्च ये विपा मृतनियातकाश्चये। स्तेनाश्च पातिताश्चेव राजन्नाहान्त केतनम् १९ अपरिवातपूर्वीश्च गणपूर्वीश्च भारत। पुत्रिकापूर्वपुत्राश्च श्राद्धे नाहीन्त केतनम्॥१० ऋणकर्ता च यो राजन्यश्च वार्धिषको नरः। प्राणिविकयवृत्तिश्च राजकाहिन्ति केतनम्॥२१ स्त्रीपूर्वाः काण्डपृष्ठाश्च यावन्तो भरतर्षम । अजपा ब्राह्मणाश्चेव श्राद्धे नार्हन्ति केतनम् ॥

२३

अद्धित । कालादी विहितं विशेषमिति शेषः॥ १ ॥ अप्ति भादा विशेषमिर्युक्तः सन् ॥ ३ ॥ अतं अतेन द्र्वितम् ॥६॥ निरोद्धारेण अननुत्रातेन श्र्द्रेण वा ॥७॥ प्रिक्तं देवाति थि पितृ बालकादी न् वर्जा थिता भुक्तं स्वेनैव ॥ ८ अज्याह ति पात्राभि घारणं विना ॥ १० ॥ विसर्गस्य ब्राह्म- व्यात्र पात्र भूते ॥ ११ ॥ पातिताः महापातकेन जाति बाह भूताः केतनं । निमन्त्रणम् ॥१२॥ श्रित्री श्वेतकृष्ठी कु- व्याद्धिताः केतनं । निमन्त्रणम् ॥१२॥ श्वित्री श्वेतकृष्ठी कु- व्याद्धिभूताः केतनं । निमन्त्रणम् ॥१२॥ श्वित्री श्वेतकृष्ठी कु- व्याद्धिन विश्वास्ति विनः वृथा । नियमधारिणो दम्भ- विन्तः ॥ १४॥ श्विकाः कूर्दनपराः कथकाः वृथाला- पिनः योधकाः महाः ॥ १५॥ वृष्ठानां श्र्ह्मणां द्योधकाः महाः ॥ १५॥ वृष्ठानां श्र्ह्मणां द्योधकाः महाः ॥ १५॥ वृष्ठानां श्र्ह्मणां द्योकाः योजकाः वृष्ठाशिष्ठाः श्रह्मदासाः ॥१६॥ अनुयोक्ता मृतकाष्यापकः अनुयक्तः स्तकाष्येता १७ वृष्टाकाः स्तकाष्येता १० वृष्टाकाः स्तकाष्येता १० वृष्टाकाः स्तकाष्येता १० वृष्टाकाः स्तकाष्येताः स्तकाष्येताः स्तकाष्येताः स्तकाष्येताः स्तकाष्येताः स्तकाष्येताः स्तकाष्येताः स्तकाष्येताः स्तकाष्येताः स्ति स्तकाष्येताः स्तकाष्येता

श्रीतस्मातकमरहिताः

ये चापेताः स्वकर्मभ्यः स्तेनास्ते परिकार्तिताः । कर्मणा देहदे। वश्च योनितश्चेव कुात्सिताः । पतितास्तान्विजानीयान्महापाताकेनश्च ये इति

स्तेनपतितौ यमौक्तौ वा प्राह्यो ॥१९॥ गणपूर्वाः प्रामण्यः प्रित्रका पूर्वपुत्राः अस्यामुत्यनः पुत्रो मदीय इतिः नियमेन या दीयते तस्यां च यो जातः स प्रत्रिकापूर्वपुत्रः। स पितृगोत्राद्भ्रष्टो मातृगोत्रोपजीवित्वानिन्दाः ॥ २०॥ ऋण्णकर्ता बृद्धवर्थे धनप्रयोक्ता कुसीद्गीनामा वार्ध्वभिकः । भमर्च धान्यमादाय महर्षे यः प्रयच्छति। स व वार्ध्वभिक्तो नाम हव्यकव्यवहिष्कृतः॥''इति स्मृतिप्रसिद्धः ॥ २१ ॥ स्म्रीपूर्वाः स्नाजिताः स्नीपण्योपजीविनो वा काण्डपृष्टा वेश्यापतिः 'काण्डपृष्टः सिद्धरेव निगद्यते' इति यमेन व्याख्यातः । अज्ञपाः सन्यावन्दनहीनाः ॥ २२ ॥

आदे दैवे च निर्दिष्टो ब्राह्मणो भरतर्षम। दातुः प्रतिग्रहीतुश्च श्रणुष्वानुग्रहं पुनः ॥ २३ चीर्णवता गुणैर्युक्ता भवेयुर्येऽपि कर्षकाः। सावित्रीज्ञाः क्रियावन्तरते राजन्केननक्ष्याः क्षात्रधर्मिणमप्याजौ केतयेत्कुलजं द्विजम्। न त्वेव वणिजं तात श्राद्धे च परिकल्पयेत॥ अग्निहोत्री चयो विप्रो ग्रामवासी चया भवेत अस्तेनश्चातिथिश्वश्च स राजन् केतनश्चमः २६ सावित्री जपते यम्तु त्रिकालं भरतर्षभ । भिक्षावृत्तिः क्रियावांश्च स राजन्केतनक्षमः॥ उदितास्तमितो यश्च तथैवास्तमितोदितः। अहिस्रश्चालपदोषश्च स राजन्केतनक्षमः॥ २८ अकल्कको हानकेश ब्राह्मणो भरतर्षभ। संसर्गे भेक्ष्यवृत्तिश्च स राजन्केतनक्षमः ॥ २९ अवती कितवः स्तेनः प्राणिविकयिको वणिक् पश्चाच पीतवान्सोमं स राजन्केतनक्षमः ३० अर्जीयत्वा धनं पूर्व दारुणैरापि कमाभिः। अवेत्सर्वाति थिः पश्चात्स राजन्केतनक्षमः ३१ ब्रह्मविक्रयनिर्दिष्टं स्त्रिया यचार्जिनं धनम् अदेयं पितृविषेभ्यो यच क्रैव्यादुपार्जितम्॥

सोमश्रयश्च मांसं च यदारण्यं युधिष्ठिर ॥३४ श्राद्धापवर्गे विपस्य खधा वै मुदिता भवेत्। श्रात्रियस्यापि यो त्यात्र्प्रायस्तां पितरस्तिवाते अपवर्गे तु वैदयस्य आदकर्मणि भारत। अक्षय्यमाभिधा नद्यं खास्त शुद्रस्य भारत॥ पुण्याहवाचनं दैवं ब्रामणस्य विधीयते। पतरेव निरोक्कारं स्रतियस्य वियोयने ॥ ३७ वैश्यस्य देवे वक्तत्रयं प्रीयन्तां देवता इति। कर्मणामानुपूर्वेण विश्वेपूर्वे कृतं श्रुणु॥ ३८ जात क्रमीदिकाः सर्वास्त्र व वर्णेषु भारत। ब्रह्मक्षत्रे हि मन्त्रोक्ता वैश्यस्य च युधिष्ठिर ॥ विपस्य रशना मौओं मौवीं राजन्यगामिनी बाल्वजी हात्र वैश्यस्य भ्रमं एष युभिष्ठिर४० दातुः प्रतियहीतुश्च धर्माधमाविमौ श्रुणु। ब्राह्मणस्यानुनेऽश्रमः प्रोक्तः पानकसंक्षितः। चतुर्गुणः क्षत्रियस्य वैद्यस्याष्ट्रगुणः स्सृतः ४१ नास्यत्र ब्राह्मणोऽश्लीयात्पूर्व विषेण कानेनः। यवीयान्पशुहिलायां तुल्यधर्मी अवेत्स हि ॥ तथा राजन्यवैद्याभ्यां यद्यश्रीयात्तुं केतिनः। यवीयान् पशुहिनायां भागार्थ समवाप्रयात दैवं वाऽप्यथवा पित्रयं योऽश्लीयाद्वाहाणा देखु अस्नातो ब्राह्मणो राजंस्तस्याधर्मो गवानृतम्

अनुप्रहं निषिद्धानामपि केनाचिद्गुणेनाभ्यनुज्ञानम् ॥ २३ ॥ वणिजं वणिम्वृतिम्॥२५॥ उदितः आस्यः अस्तिमतः दारिद्रः पूर्वाह्ने लामकाले आद्याः । सद्यस्तस्य व्यये दरिद्रः । एवं प्रातरलाभकाले अस्तमितः मध्याहे लामे सति उ-दितः। अल्पदोषो विद्वत्त्वादिविशेषगुणरहितः अदाता वा। १२८।। अकल्ककः अदाम्भिकः अपापो वा। कल्कः पापे च दम्भे च' इति को दाः। अकल्पक इति पाठे स्वेच्छ्या धर्माधर्मकल्पकः।अतर्कः अहेतुकः शुष्कतर्क-परः संसर्गे सङ्गत्यहें गृहे ज्ञाते मैक्यवृतिः ॥ २९ ॥ क्रित-चो धूर्तः ॥ ३० ॥ सर्वे देवतादिकं अतिथिरेव यस्य स स-चीतिथिः ॥ ३१ ॥ ब्रह्म वेदः क्रैन्यात् दीनभाषणेन मि-ध्याशपथादिना वा ।। ३२ ॥ अपवर्गे श्राद्धसमाप्ती न्हीय-साण इति पाठे लज्जमानः युक्तं अस्तु स्वधेत्यादिवचनं गवा-नृतं अन्त्वतीकापथस्य पापम् ॥ ३३ ॥ सोमक्षयो दर्शः आ-राष्ट्री मुगादिमास च यदा प्राप्तं तदैव श्राद्धस्य कालः ॥३४॥ स्वधोच्यतामिति प्रदात्रा उत्ते अस्तु खधेति ब्राह्मणो वदेत्

कियमाणेऽपवर्गे च यो द्विजो भरतर्षभ।

न व्याहराते यद्युक्तं तस्याधर्भो गवानृतम् ३३

श्रादस्य ब्राह्मणः कालः प्राप्तं दिध घृतं तथा

एवमुत्तरत्र मुदिता प्रोतिकरी पितृणामित्यर्थात् ॥ ३५ ॥ पुण्योति । पुण्याहं भवन्ती बुवन्तिति यजमानेन प्रोक्ते ओं पुण्याहमस्त्विति ब्राह्मणा ब्रूयुः । दैवं सोद्गारम् ।।३०॥ दैवे ओङ्कारस्थाने प्रीयन्तां देवताः पुण्याहमस्त्वित प्रतिब-देदित्यर्थः कृतं कियां अनुष्ठानकमामिति यावत् वैश्यस्य न मन्त्रोक्ता इत्यनुषज्ञः ॥ ३८॥ रज्ञना मेखला मौजी मुज-मयी मौर्वी धनुज्यी वाल्वजी बल्वजस्तुगविशेषस्तन्मयी-॥ ४० ॥ धर्मी दातुः अधर्मः प्रतिप्रहीतुरिति तानुमी शृणुः तत्राधमेमेव सामान्यत आह—ब्राह्मणस्यात एककार्षा-पणार्थे अनुनव कुर्वाह्मणस्य यावानधर्मी भवति स एव चतु-र्गुणः क्षत्रियस्याष्टगुणो वैश्यस्य तावनमात्रार्थे भवतीत्यर्थः । सार्घक्षोकः ॥ ४१ ॥ नोनि । यः पूर्ण्य निमन्त्रयितुर-श्राति स ज्यायान् प्रस्याश्रन् यवीयान् तत्र बाह्मणेन के तितः सन् यदि यवीयान् भवेनिहि वृथापशुहिंसायाः पूर्णी पापं प्राप्नुयात् । क्षत्रियादिना केतितः सन् यदि यवीयान्सा-त्तर्हि बृथापशुहिंसाया अर्थे पापं प्राप्त्रयादिति स्टोकद्वयार्थः ४२

आशीचो ब्राह्मणो राजन्योक्षीयाद्वाह्मणादिषु
आनपूर्वमथो लोभात्तस्याधमी गवानृतम्॥४५
अर्थनान्येन यो लिप्सेत्कर्मार्थ चैव भारत।
आमन्त्रयति राजेन्द्र तस्याधमीऽनृतं स्मृतम्
अवेदवतचारित्रास्त्रिभिवणैयुधिष्ठिर।
अन्त्रवत्परिविष्यन्ते तस्याधमी गवानृतम्४७
युधिष्ठिर उवाच।

पित्रयं वाऽप्यथवा दैवं दीयते यत्पितामह यतिद्वाम्यहं ज्ञातुं दत्तं केषु महाफलम् ४८ भीष्म उवाच ।

येषां दाराः प्रतीक्षन्ते स्वृधिमिव कर्षकाः । उच्छेषपरिशेषं हि तानभोजय युधिष्ठिर ४९ चारित्रनिरता राजन्ये कृशाः कृशवृत्तयः। अर्थिनश्चोपगच्छन्ति तेषु दत्तं महाफलम्॥५० तद्भक्तास्तद्गृहा राजंस्तद्वलास्तद्पाश्रयाः। अधिनश्च भवन्यर्थे तेषु दत्तं महाफलम्॥ ५१ तस्क रेभ्यः परेभ्यो वा ये भयातां युधिष्ठिर। आर्थनो भोवत्विभच्छान्त तेषु दत्तं महाफलम् अव ल्क कस्य विप्रस्य रीक्यात्करकृतात्मनः। बदवो यस्य भिक्षन्ति तेभ्यो दत्तं महाफलम् इतस्वा हतदाराश्च ये विपा देशसंप्रवे। अर्थार्थमभिगच्छन्ति तेभ्यो दत्तं महाफलम् ॥ अतिनो नियमसाध्य ये विप्राः श्रुतसंमताः। तत्समाप्त्यर्थमिच्छन्ति तेभ्यो दत्तं महाफलम् े अत्युत्कान्ताश्च धर्मेषु पाषण्डसमयेषु च। क्कश्राणाः क्वश्रधनास्तेभ्यो दत्तं महाफलम्

कृतसर्वसहरणा निर्दोषाः प्रभविष्णुभिः। स्पृहयन्ति च सुक्तवान्नं तेषु दत्तं महाफलम् तपस्त्रिनस्तपोनिष्ठास्तेषां मैक्षचराश्च ये। अर्थिनः किञ्चिदिच्छन्ति तेषु दत्तं महाफलम्ह

महाफलविधिदाने श्रुतस्ते भरतष्म। निरयं येन गच्छन्ति स्वगं चैव हि तच्छुणु५९ गुर्वर्थमभयार्थे वा वर्जियत्वा युधिष्ठिर। येऽनृतं कथयन्ति सम ते वै निरयगामिनः ६० परदाराभिहर्तारः परदाराभिमार्शनः। परदारप्रयोक्तारस्ते व निरयगामिनः॥ ६१ ये परस्वापहर्तारः परस्वानां च नाशकाः। सुचकाश्च परेषां ये ते वै निरयगामिनः॥६२ प्रपाणां च सभानां च सङ्क्रमाणां च मारत अगाराणां च भेत्तारो नरा निरयगामिनः ६३ अनाथां प्रमदां बालां वृद्धां भीतां तपास्तिनीम् वञ्चयन्ति नरा ये च ते वै निरयगामिनः ६४ वृत्तिच्छेदं यहच्छेदं दारच्छेदं च भारत। मित्रच्छेदं तथाऽऽचायास्ते वै निरयगामिनः सुचकाः सेतुभेत्तारः परवृत्युपजीवकाः। अकृतकाश्च मित्राणां ते वै निरयगामिनः ६६ पाषण्डा दूषकाश्चेव समयानां च दूषकाः। ये प्रत्यवसिताध्येव ते वै निरयगामिनः ॥ ६७ विषमस्यवहाराश्च विषमाश्चैव वृद्धिषु। लामेषु विषमाध्येव ते वै निरयगामिनः॥ ६८ द्तसंव्यवहाराश्च निष्परीक्षाश्च मानवाः। प्राणिहिंसाप्रवृत्ताश्च ते वै निरयगामिनः ॥६९

श्राचीनः जननमरणाशीनवान् ॥ ४५ ॥ अर्थन श्रयोजनेन तीर्थयात्र व्यपदेशेन जीविकाद्यर्थी यो धनं लिप्सेन्त्र यो वा कर्मार्थ मे भिक्षां देहीत्यामन्त्रयति दातारमाभेमु-खीकरोति तस्यापि अनृतं गवानृतमेन स्मृतम् ॥ ४६ ॥ वेद्वतं चारित्रं च येषां नास्ति ते येन मन्त्रवत् मन्त्रयुक्तं यथा-स्यात्या श्राद्धे परिविध्यन्ते तस्य ॥ ४० ॥ मोजनपानेऽव-स्यात्या श्राद्धे परिविध्यन्ते तस्य ॥ ४० ॥ मोजनपानेऽव-शिधमुन्छेषः तेन सहितं परिशेषं स्थात्यामनाशिष्टं प्रतीक्षन्ते, येषां पाकपर्याप्तमेन धान्यादिकमस्ति न इस्लादौ तान् मोजय ॥ ४९ ॥ तद्भक्ताः चारित्रमेन भक्तोऽनं तद्धजीवनं येषां ते । तद्भृहाः तदेन गृहे स्त्र्यादौ येषां ते, बलं इह लोके दोषाभिभवसामध्ये, अपाश्रयः परलोकगमनालम्बनं अर्थे प्रयोजने सत्यवाधिनो भवन्ति न संग्रहार्थम् ॥ ५९ ॥ रोक्यात् दारिद्यात् करे कृतः आत्मेनात्मा जीवनमनं हस्ते गृहीताकस्य बटनः क्षुधार्ताः मह्यं देहि मह्यं देहीति याचन्ते

तेभ्योऽतिदिरिद्रेभ्यः ॥ ५३ ॥ कृतेति पाठेऽपि कृतं हिंसितं द्रीकृतं हृतमित्येवार्थः ॥ ५४ ॥ चः पादपूरणार्थः । पाषण्डानां समयो मर्यादा येषु धर्मेषु तत्र अत्युक्तान्ताः अत्यन्तं ततो दूरे स्थिताः ॥ ५६ ॥ कुक्ताऽन्नमेन स्पृह्ययिन्त न स्वादु, अत एव न चतुर्थो स्व.दुन्वेनानी।प्सितत्वा-दन्नस्य किन्तु गर्तापूरणं यथाकथं चित्कर्तव्यं तच्च स्वयमेवेश्वरेण कर्तव्यमित्याशयवन्त इत्यर्थः ॥ ५७ ॥ अभयार्थं भयनिवृत्तिरूपं प्रयोजनम् ॥ ६० ॥ आभमितिनो जाराः प्रयोक्तारः हत्रिमिमिशिनोर्द्ताः ॥ ६० ॥ अभिमितिनो जाराः प्रयोक्तारः हत्रिमिमिशिनोर्द्ताः ॥ ६० ॥ परेषां दोषायिति शेषः ॥ ६२ ॥ आशायाश्वेदमित्येकदेशानुषंगः कुर्वन्तिति शेषः ॥ ६५ ॥ स्वकाः राजगामिपैशुन्यवादिनः सेतुः आर्यमर्यादा ॥ ६६ ॥ पाषण्डाः वेद्विरोधिनः शाक्याद्यः वृषकाः सतां निन्दकाः समयानां धर्मसक्कतानां प्रत्यव-सिताः आरूखपतिताः ॥ ६० ॥ विषमाः जनविरोधिनो व्यवहारादयो येषां ते ॥ ६० ॥ विषमाः जनविरोधिनो व्यवहारादयो येषां ते ॥ ६० ॥

कृताशं कृतनिर्देशं कृतभक्तं कृतश्रमम्। भेदैयें व्यपकर्षन्ति ते वै निरयगामिनः ॥ ७० पर्यश्वनित च ये दारानश्चिभृत्यातिथास्तथा। - उर्पन्निपतृदेवेज्यास्ते वै निरयगामिनः ॥७१ वद्विकायणश्चैव वदानां चैव दूपकाः। वैदानां लेखकाश्चैव ते वै निरयगामिनः॥ ७२ चातुराश्चरयबाह्याश्च श्रुतिबाह्याश्च ये नराः। 'विकर्मभिश्च जीवन्ति ते वै निग्यगामिनः ७३ किश्विकयिका राजन विषविक्रियकाश्च ये । र्श्वारविक्रयिकाश्चैव ते वे निरयगामिनः ७४ ब्राह्मणानां गवां चैव कन्यानां च युधिष्ठिर। ेयऽन्तरं यान्ति कार्येषु ते व नरयगामनः॥ शस्त्रविकायकाश्चव कर्नारश्च युधिष्ठिर। श्वरानां धनुषां चैव ने वै निर्यगामिनः ७६ रिशलाभिः शंकुभिवापि श्वसेवा भरतर्षभ। ये मार्गमनुरुधीन ते वै निरयगामिनः॥ ७७ उपाध्यायांश्च भृत्यांश्च भक्तांश्च भगतप्रभा ये त्यजंत्यविकारांस्त्रीस्ने वै निरयगामिनः ७८ अप्राप्तद्मकाश्चेव नामानां वेधकाश्च ये। अस्थकाश्च पशुनां ये ते वे निरयगामिनः ७९ अगोप्तारश्च राजानो बालेषड्भागमस्कराः। समर्थाश्चाप्यदानारस्ते व निरयगामिनः ८० श्चान्तान् दान्तांस्तथा प्राज्ञान् दीर्घकालं सहोषितान्। 💮 त्यजानेत कृतकृत्या ये ते वै निरयगामिनः॥ चालानामथ वृद्धानां दासानां चैव ये नराः। अद्त्वा भक्षयन्त्यग्रे ते वै निरयगामिनः ८२ यते पूर्व विनिर्दिष्टाः प्रोक्ता निरयगामिनः। भागिनः खर्गलोकस्य वश्यामि भरतर्षम ८३ सर्वेष्वेव तु कार्थेषु दैवपूर्वेषु भारत।

हान्ति पुत्रान् पशून्कृत्स्नान्ब्राह्मणातिकमः कृतः दानेन तपसा चैव सत्येन च युधिष्ठिर। ये धर्ममनुवर्तन्ते ते नगः खर्गगामिनः॥ ८५ शुश्रगाभेस्तपोभिश्च विद्यामादाय भागत। ये प्रातिग्रहानेः स्नेहास्ते नराः स्वर्गगामिनः ८६ भयात्पापात्तथा बाधादारिद्याद्याधिधपणात यत्कृते प्रतिमुच्यन्ते ते नगः खर्गगामनः ८७ क्षमावन्तश्च धीराश्च धर्मकार्येषु चोत्थिताः। मङ्गलाचारसम्पन्नाः पुरुषाः स्वर्गगामिनः ॥८८ निवृत्ता मधुमांसभ्यः परदारभ्य एव च। निवृत्ताश्चेव मद्यभ्यस्ते नराः खगगामिनः ८९ आश्रमाणां च कर्तारः कुलानां चैव भारत देशानां नगराणां च ते नराः खर्गगामिनः ९० वस्त्राभरणदातारो भक्तपानान्नदास्तथा। कुड्रम्बानां च दातारः पुरुषाः खर्गगामनः॥ सवेहिसानिवृत्ताश्च नराः सर्वसहाश्च ये। सर्वस्याश्रयभूताश्च ते नराः स्वर्गगामनः॥९२ मातरं पितरं चैव शुश्र्षान्त जितोन्द्रयाः। भ्रातृणां चैव सस्नेहास्ते नराः खर्गगामिनः ९३ आख्याश्च बलवन्तश्च यौवनस्थाश्च भारत्। यं वै जितेन्द्रिया धीरास्ते नराः खर्गगामिनः अपराधिषु सस्नेहा मृदवो मृदुवत्सलाः। आराधनसुखाश्चापि पुरुषाः खर्गगामिनः॥९५ सहस्रपारेवेष्टारस्तथैव च सहस्रदाः त्रातारश्च सहस्राणां ते नराः खर्गगामिनः ९६ सुवर्णस्य च दातारो गवां च भरतर्षम । यानानां वाहनानां च ते नराः खर्गगामिनः वैवाहिकानां द्रश्याणां प्रध्याणां च युधिष्ठिर दातारो वाससां चैव ते नराः खर्गगामिनः विहारावसथोद्यानकूपारामसभाप्रपाः। वप्राणां चैव कर्तारस्ते नराः स्वर्गगामिनः॥९९

क्रताशं दासमार्थनं वा क्रतनिर्देशं निर्देशः तुभ्यमिदं दास्यामीति प्रतिज्ञा सा कृता यस्मै इति समासः। भक्तं नेतनं व्यपकर्षन्ति पत्युः सकाशादूरीकुर्वन्ति ॥ ७० ॥ पर्यश्रन्ति परित्यज्याश्रन्ति ॥ ७१ ॥ विकर्मामिः स्वस्य निषिद्धैः कर्मामः ॥ ७३ ॥ केशाश्रामरकम्बलादयः ॥ ७४ ॥ अन्तरं यान्ति अन्तराया भवन्ति ॥ ७५॥ कर्तारः साक्ष्राल्यादीनाम् ॥ ७६॥ अप्राप्तः अदान्तः। प्राप्तं लब्धे समिक्षसे (तवर्गे ३२) इति मेदिनी। पद्यनां युगेन गोण्या

अण्डमर्दनेन वा बलत्रियोर्नाशका अप्राप्तद्रमकाः ॥ ७९ ॥ सर्वेदिति । ये ब्राह्मणातिकमं न क्रिनेत ते स्वर्गगामिन इत्यथः ॥ ८४ ॥ आबाधात् सङ्कर्मात् ॥ ८० ॥ सधु क्षेद्रम् ॥ ८९ ॥ कर्तारः पालन-कर्तारः ॥ ९० ॥ कुटुम्बानां दातारः परिवित्राहकर्तारः ॥ ९० ॥ अटुम्बानां दातारः परिवित्राहकर्तारः ॥ ९० ॥ आराधनेन इतरान् सुखयन्ति ते तथा ॥ ९५ ॥ द्रव्याणां वध्नलङ्कारादीनां प्रेव्याणां दासोदासानाम् ॥ ९८ ॥

निवेशनानां क्षेत्राणां वसतीनां च भारत। दातारः प्रार्थितानां च ते नराः खर्गगामिनः रसानां चाथ बीजानां धान्यानां च युधिष्ठिर खयमुत्पाद्य दातारः पुरुषाः खर्गगामिनः॥१ यस्मिस्तास्मन् कुले जाता बहुपुत्राः श्वतायुषः सानुकोशाजितकोधाः पुरुषाः स्वगगामिनः॥ पतदुक्तमनुत्रार्थः देवं पित्र्यं च भारत । दानधर्मे चदानस्य यत्पूर्वमृषिभिः कृतम्१०३

इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्शण दानधर्मपर्वाण स्वर्गनरकगामिवर्णने त्रयोविशोऽध्यायः॥ २३॥



28

युधिष्ठिर उवाच । इदं मे तत्त्वतो राजन् वरुमहासि भारत । आहिसयित्वाऽपि कथं ब्रह्महत्या विधीयते॥१ भीष्म उवाच ।

तत्तेऽहं संप्रवक्ष्यामि ति देहैकमनाः श्रणु ॥ २ चतुर्थस्त्वं विष्ठस्य तत्त्वमाख्याहि मे मुने । अहिस्यित्वा केनेह ब्रह्महत्या विधीयते ॥ ३ इति पृष्ठो मया राजन् पराश्चरश्चरिकः । अब्रवी ब्रिपुणो धर्मे निःसंशयमनुत्तमम् ॥ ४ ब्राह्मणं स्वयमाह्य भिक्षार्थे कृशवृत्तिनम् । ब्र्यान्नास्तीति यः पश्चात्तं विद्याद्वस्य भारत । सध्यस्यस्येह विप्रस्य योऽनुचानस्य भारत । वृत्ति हरति दुर्बेद्धिस्तं विद्याद्भग्राधिप।
जत्पादयति यो विद्यां ते विद्याद्भग्राधिप।
जत्पादयति यो विद्यां ते विद्याद्भग्राधिनम् ७
यः प्रगुत्तां श्राति सम्यक् शास्त्रं वा मुनिभिः कृतं
तृषयत्पनिभाय तं विद्याद्भम्रघातिनम् ॥ ८
आत्मजां रूपसंपन्नां महतीं सहशे वरे।
न प्रयञ्छति यः कन्यां तं विद्याद्भग्राधिनम् अध्मनिरतो मुढो मिथ्या यो वै द्विज्ञातिनम् १०
चक्षुषा विप्रहीणस्य पंगुलस्य जडस्य वा।
हरत यो वै सर्वस्वं तं विद्याद्भम्रघातिनम् ११
आश्रमे वा वने वाऽपि यामे वा यदि वा पुरे
आश्रसमुत्सुजेन्मोहात्तं विद्याद्भम्रघातिनम् १२

इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि ब्रह्मप्रकथने चतुर्विशोऽध्यायः ॥२४॥



24

युधिष्ठिर डवाच ।

तीर्थानां दर्शनं श्रेयः स्नानं च भरतर्षभ । श्रवणं च महाप्राष्ठ श्रोतुमिच्छामि तत्त्वतः॥ १

दानस्य प्रत्यर्पणस्य दानं च तद्धर्मे चेति शोधको धर्मः । स्याद्धममित्रयाम् (१।४।२४) इत्यमरः । अमुत्राध परलोकफलम् ॥ ३॥ इति श्रीमहाभारते अनुशासनवर्पणि नैलकण्ठीये भारतभावदीये त्रयोविशोऽध्यायः ॥ २३॥

इवं में इत्यथ्यायः स्पष्टार्थः ॥ १ ॥ इति श्रीमहाभरते

अनुशासनपर्वणि नैलकण्ठीये भारतभावदीपे चतुर्विशोऽ-घ्यायः ॥ २४ ॥

तिथीनशिमत्यध्यायस्य तात्पर्ये दरिद्राणां बाह्यं धर्मसाधनं तीर्थाटनादन्यनास्तीति श्रोतुमिच्छामि तीर्था नीत्यर्थात् ॥ १ ॥ पृथिव्यां यानि तीर्थानि पुण्यानि भरतर्षम् ॥ वक्तुमहिसि मे तानि श्रोतास्मि नियतं प्रभो २ भीष्म उवान्त्र ।

दममंगिरसा प्रोक्तं तीर्थवंशं महाद्यते।
श्रोतमहीस मद्रं ते प्राप्स्यसे धर्ममुत्तमम् ॥ ३
तपोवनगतं विप्रमाभगम्य महामुनिम् ।
पप्रच्छाङ्गिरसं धीरं गौतमः संशितव्रतः ॥ ४
बास्त मे मगवन्कश्चित्तीर्थेभ्यो धर्मसंशयः।
तत्सर्व श्रोतिभिच्छामि तन्मे शंस महामुने ॥५
उपस्पृश्य फलं कि स्यात्तेषु तीर्थेषु वै मुने।
प्रत्यभावे महाप्राज्ञ तद्यथाऽस्ति तथा वद ६
आङ्गरा उवाच ।

सप्ताहं चन्द्रभागां वै वितस्तामुर्भिमालिनीम् विगाह्य वै निराहारों निर्मलो मुनिवद्भवेत ७ काइमीरमण्डले नद्यो याः पतन्ति महानद्य ता नदीः सिंधुमासाच शीलवान्स्वर्गमामुयात पुष्करं च प्रभासं च नैभिषं सागरोदकम्। देविकामिन्द्रमार्गे च स्वर्णविन्दुं विगाह्य च विबोध्यते विमानस्थः सोऽप्सरोभिराभिष्टतः हिरण्याबिन्दुं विश्लोभ्य प्रयतश्चाभिवाद्य च १० कुशेशयं च देवं तं धूयते तस्य कि व्विषम्। इंद्रतोयां समासाद्य गन्धमादनसन्निधौ ॥ ११ करतोयां कुरङ्गे च त्रिरात्रोपोषितो नरः। अश्वमेधमवामोति विगाह्य प्रयतः ग्रुचिः १२ गङ्गाद्वारे कुशावर्ते बिल्वके नीलपर्वत । तथा कनखले सात्वा शूतपाप्मा दिवं वजेत्। अपां ऱ्हद उपस्पृदय वाजिमेधफलं लभेत्। ब्रह्मचारी जितकोधः सत्यसंधस्त्वाहिंसकः यत्र भागीरथी गङ्गा पतते दिशमुत्तराम्। महेश्वरस्य त्रिस्थाने यो नरस्त्वभिषिच्यते १५ एकमासं निराहारः स पश्यति हि देवताः। सप्तगङ्गे त्रिगङ्गे च इन्द्रमार्गे च तर्पयन्॥ सुधां वै लभते भोक्तुं यो नरो जायते पुनः। महाश्रम उपस्पृश्य योऽश्लिहोत्रपरः श्रुचिः १७ एकमासं निराहारः सिद्धि मासेन स वजेत्।

महान्हद उपस्पृश्य भृगुतुङ्गे त्वलोलुपः ॥ १८ त्रिरात्रोपोषितो भूत्वा मुच्यते ब्रह्महत्यया। क्न्याकूप उपस्थाय बलाकायां कृतोदकः १९ देवेषु लभते कीर्तिं यशसा च विराजते॥ २० देविकायाम्परपृदय तथा सुन्दरिका व्हे । अश्विन्यां कपवर्चस्कं प्रत्य वे लभते नरः २१ महागङ्गानुपरुपृश्य कृत्तिकाङ्गारके तथा। पक्षमेकं निराहारः स्वर्गमामोति निर्मेखः २२, वैभानिक उपस्ट्य किङ्किणीकाश्रमे तथा। निवासेऽप्सरसां दिव्ये कामचारी महीयते २३ कालिकाश्रममासाद्य विप शायां कृतोद्कः। ब्रह्मचारी जितकोधिख्यरात्रं मुच्यते भवात्रक आश्रमे कृत्तिकानां तु स्नात्वा यस्तर्येदिगतृन् तोषियत्वा महादेवं निर्मेलः खर्गमापुयात २५ महापुर उपस्पृश्य त्रिरात्रोपोषितः द्युचिः। त्रसानां स्थावराणां च द्विपदानां भयं त्यजेत देवदाख्यने स्नात्वा धूतपाटमा कृतो इकः। देवलोकमवामाति सप्तरात्रीषितः द्युचिः २७ शरस्तम्बे कुशस्तम्बे द्रोणशर्मपदे तथा। अपां प्रपतनासेवी सेव्यते सोऽव्सरोगणैः॥२८ चित्रक्टरे जनस्थाने तथा मन्दाकिनीजले। विगाह्य वै निराहारो राजलक्ष्म्या निषेट्यते

श्यामायास्त्वाश्रमं गत्वा उषित्वा चाभिषिच्य च एकपक्षं निराहार-

स्त्वन्तर्धानफलं लभेतं॥ ३० कौशिकी त समासाद्य वायुमक्षस्त्वलोलुपः। पक्रिकातिरात्रेण स्वर्गमारोहते नरः॥ ३१ मतङ्गवाप्यां यः स्नायादेकरात्रेण सिद्ध्यति। विगाहति द्यनालम्बमन्धकं व सनातनम् ३२ नैमिषे स्वर्गतीर्थे च उपस्पृश्य जितेन्द्रियः। फलं पुरुषमेधस्य लभेनमासं कृतोदकः॥ ३३ गङ्गान्हद् उपस्पृश्य तथा चैवोत्पलावने। अश्वमेधमवाभोति तत्र मासं कृतोदकः॥ ३४

तीर्थवंशं तीर्थसङ्घम् ॥ ३ ॥ तीर्थभ्यः तीर्थान्युद्दिश्य पाव-नानि न वेति धर्मसंशयोऽस्ति ॥ ५ ॥ प्रेत्यभावे जन्मान्तरे ॥ ६ ॥ मुनिवत् भवेत् मुनीनां गर्ति लभेते त्यर्थः ॥ ७ ॥ नदं सिन्धुम् ॥ ८ ॥ गङ्गाद्वारादयोऽत्र-अधारिशे गोदावर्यनुगता एव प्राह्याः भागीरथीमाहात्म्यस्य

अप्रे स्वातन्त्र्येण वर्ष्यमानत्वात् ॥ १३ ॥ त्रिस्थाने स्वर्ग-मृत्युपाताले ॥ १५ ॥ रूपवर्वसोः समाहारः रूपवर्वस्कं वर्वस्तेजः ॥ २१ ॥ त्रसानां जन्नमानाम् ॥ २६ ॥ अन्तर्धानफलं गन्धर्वादिभोगम् ॥ ३० ॥ गङ्गायमुनयोस्तीर्थे तथा कालअरे गिरौ। द्शाश्वमेधानामोति तत्र मासं कृतोदकः॥३५ षष्टिप्हद उपस्पृश्य चान्नदानाद्विशिष्यते। द्वातीर्थसहस्राणि तिस्रः कोट्यस्तथा पराः॥ समागच्छन्ति माध्यां तु प्रयागे भरतर्षम । माघमासं प्रयागे तु नियतः संशितवतः ॥३७ स्नात्वा तु भरतश्रेष्ठ निर्मेलः खर्गमाऱ्यात्। मस्त्रण उपस्पृश्य पितृणामाश्रमे शुचिः ॥ ३८ वैवस्वतस्य तीर्थे च तीर्थभूनो भवेन्नरः। तथा ब्रह्मसरो गत्वा भागीरध्यां कृतोदकः ३९ एकमासं निराहारः सोमलोकमवाप्रयात् ४० उत्पातके नरः स्नात्वा अष्टावके कुनोदकः। द्वादशाहं निराहारों नरमेधफलं लभेत्॥ ४१ अरमपृष्ठे गयायां च निरविन्दे च पर्वते। तृतीयां ऋौञ्चपद्यां च ब्रह्महत्यां विशुध्यते॥४२ कलविङ्क उपस्पृश्य विद्याच बहुशो जलम्। अग्नेः पुरे नरः स्नात्वा अग्निकन्यापुरे वसेत्॥ करवीरपुरे स्नात्वा विशालायां कृतोद्कः । देव-हद उपस्पृश्य ब्रह्मभूतो विराजते ॥ ४४ पुनराविनन्दां च महानन्दां च सेव्य वै। नन्दने सेव्यते दान्तस्त्वप्सरोभिराहसकः ४५ डवंशीं कृत्तिकायोगे गत्वा चैव समाहितः। लौहित्ये विधिवत्स्नात्वा पुंडरीकफलं लभेत रामन्हदं उपस्पृदय विपाशायां कृतोदकः। द्वादशाहं निराहारः व तमबाद्विप्रमुच्यते॥४७ महा = हस् उपस्पृश्य शुद्धेन मनसा नरः। एकमासं निराहारो जमदक्षिगति लमेत्॥४८ विध्य संताप्य चात्मानं सत्यसन्धस्त्वहिसकः विनयात्तप आस्थाय मासेनैकेन सिध्यति ४९ नर्मदायामुपस्पृद्य तथा शूर्पारकोदके। एकपक्षं निराहारो राजपुत्रो विधीयते॥ ५० जम्बूमार्गे त्रिभिमसिः संयतः सुसमाहितः।

अहोरात्रेण चैकेन सिद्धि समधिगच्छति ५१ कोकामुखे विगाह्याथ गत्वा चाञ्जलिकाश्रमम् शाकभक्षश्रीरवासाः कुमारीविन्दते दशापर वैवस्वतस्य सद्नं न स गच्छेत्कदाचन। यस्य कन्याह्रदे वासो देवलोकं स गच्छति प्रभासे त्वेकरात्रेण अमावास्यां समाहितः। सिध्यते तु महाबाहो यो नरो जायतेऽमरः५४ उज्जानक उपस्पृश्य आर्ष्टिषेणस्य चाश्रमे। पिङ्गायाश्चाश्रमे स्नात्वा सर्वपापैः प्रमुच्यते५५ कुल्यायां समुपस्पृश्य जप्त्वा चैवाद्यमर्षणम् । अश्वमेधमवामोति त्रिरात्रोपोषितो नरः ॥५६ पिडारक उपस्पृश्य एकरात्रोषितो नरः। अग्निष्टोममवामोति प्रभातां शर्वरीं श्रुचिः ५७ तथा ब्रह्मसरो गत्वा धर्मारण्योपशोभितम्। पुण्डरीकमवामोति उपस्पृश्य नरः शुचिः ५८ मैनाके पवते स्नात्वा तथा सन्ध्यामुपास्य च कामं जित्वा च वै मासं सर्वयञ्चफलं लमेत्५९ कालोदकं नन्दिकुण्डं तथा चोत्तरमानसम्। अभ्येत्य योजनशताद्भूणहा विप्रमुच्यते॥६० नन्दीश्वरस्य मुर्ति तु दृष्टा मुच्येत किविववैः। स्वर्गमार्गे नरः स्नात्वा ब्रह्मलोकं स गच्छति विख्यातो हिमवान्पुण्यः शङ्करश्वशुरो गिरिः आकरः सर्वरत्नानां सिद्धचारणसेवितः ६२ श्रारीरमुत्सजेत्रत विधिपूर्वमनाशके। अध्रवं जीवितं बात्वा यो वै वेदान्तगो द्विजः अभ्यर्च्य देवतास्तत्र नमस्कृत्य सुनींस्तथा। ततः सिद्धो दिवं गच्छेद्रहालोकं सनातनम् ६४ कामं क्रोधं च लोभं चयो जित्वा तर्थिमावसेत न तेन किञ्चित्र प्राप्तं तीथाभिगमनान्द्रवेत ६५ यान्यगम्यानि तीर्थानि दुर्गाणि विषमाणि च मनसा तानि गम्यानि सर्वर्तार्थसमीक्षया ६६

गयायां गयान्तर्गतेऽइमपृष्ठे प्रेतिशायां एकां व्रह्महत्यां व्यपोद्य निरिवन्दे निश्चितोऽविन्दोऽलामा यत्र तास्मन् सुखगन्धहीने प्रेतपर्वते द्वितीयां ब्रह्महत्यां निरस्य कौद्धप-दिति सर्वेषां विष्णुपदादीनामुपलक्षणं तेषु तृतीयां ब्रह्महत्यां सक्त्रयां गत एव विशुध्यते हत्यां नाशियत्वा पूतो भवति ॥ ४२ ॥ उर्वशीं उर्वशीतीर्थे कृत्तिकायोगे कार्तिक्यां पीर्णमास्याम् ॥ ४६ ॥ कुमारीः कुमारीसंज्ञकं तिथम्

॥ ५२ ॥ शरीरमिति । विधिपूर्वकं आत्मश्राद्धादिकं कृत्वा अनाशके अनशनमते कृते सित वुद्धिपूर्वकं अन्निव शरीरमुत्स्वजेत् । तीनरोगाद्यनिभूतस्याप्येतन्मरणं विधीयते, अधुवामिति वाक्यशेषात् । तदिप वेदान्तगस्य शात-तत्त्वस्य शरीरधारणे प्रयोजनमपश्यत एव । इतरेषां त्विह मरणं रोगादिमहानिमित्तं सत्येव महापातकप्रायश्चितार्थं वा उचितं नान्यथेति व्याख्यातं प्रागेव वनपर्वणि ॥ ६३ ॥

इदं मेध्यमिदं पुण्यमिदं स्वर्ग्यमनुत्तमम्। इदं रहस्यं वेदानामाष्ठाव्यं पावनं तथा॥६७ इदं दद्याद्विजातीनां साधोरात्महितस्य च। सुहृदां च जपेत्कणें शिष्यस्यानुगतस्य च६८ दत्तवान् गौतमस्यैतदङ्गिरा वै महातपाः। अङ्गिराः समनुज्ञातः काइयपेन च श्रीमता ६९ महर्षीणामिदं जप्यं पावनानां तथोत्तमम्। जपंश्राभ्युत्थितः शश्वित्तमिलः स्वर्गमाप्रयात इदं यश्चापि शृणुयाद्रहस्यं त्विङ्गरोमतम्। उत्तमे च कुले जन्म लभेजातीश्च संस्मरेत् ७१

इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि आङ्गिरसतीर्थयात्रायां पञ्चाविशोऽध्यायः ॥ २५॥

२६

वैशम्पायन उवाच। बृहस्पतिसमं बुद्ध्या क्षमया ब्रह्मणः समम्। प्राक्रमे शकसममादित्यसमतेजसम्॥ गाङ्गेयमर्जुनेनाजौ निहतं भूरितेजसम्। भ्रात्भिः सहितोऽन्यैश्च पर्यपृच्छयुधिष्ठिरः २ शयानं वीरशयने कालाकाङ्क्षिणमच्युतम् । आजग्रुभरतश्रेष्ठं द्रष्टुकामा महर्षयः॥ अत्रिर्वसिष्ठोऽथ भृगुः पुलस्त्यः पुलहः कतुः। अङ्गिरागौतमोऽगरूत्यः सुमतिः सुयतात्मवान् विश्वामित्रः स्थूलगिराः संवर्तः प्रमतिर्दमः। बृहस्पत्युशनोव्यासाश्यवनः काश्यपो ध्रुवः५ दुर्वासा जमद्गिश्च मार्कप्डेयोऽथ गालवः। भरद्वाजोऽथ रैभ्यश्च यवकीतिस्रितस्तथा॥ ६ स्थूलाक्षः शबलाक्षश्च कण्वो मेघातिथिः कृशः नारदः पर्वतश्चेव सुधन्वाऽधैकतो द्विजः॥ ७ नितंभूर्भुवनो धौम्यः शतानन्दोऽकृतव्रणः। जामद्ग्न्यस्तथा रामः कचश्चेत्येवमाद्यः ॥८ समागता महात्मानो भीषमं द्रष्ट्रं महर्षयः। तेषां महात्मनां पूजामागतानां युधिष्ठिरः॥९ म्रात्रिभः सहितश्रके यथावदनुपूर्वशः। ते पुजिताः सुखासीनाः कथाश्रकुर्महर्षयः॥१०।

भीष्माश्रिताः सुमधुराः सर्वेन्द्रियमनोहराः। भीष्मस्तेषां कथाः श्रुत्वा ११ ऋषीणां भावितात्मनाम् ॥ मेने दिविष्ठमात्मानं तुष्ट्या परमया युतः। ततस्ते भोष्ममामन्त्र्य पाण्डवांश्च महर्षयः १२ अन्तर्थानं गताः सर्वे सर्वेषामेव पश्यताम्। तानुषीन्सुमहाभागानन्तर्धानगतान्पि॥ १३ पाण्डवास्तुषुवुः सर्वे प्रणेमुश्र मुहुमुहुः। प्रसन्तमनसः सर्वे गाङ्गेयं कुरुसत्तमम्॥ उपतस्थुर्यथोद्यन्तमादित्यं मन्त्रकोविदाः। प्रभावात्तपसस्तेषासृषीणां वीक्ष्य पांडवाः १५ प्रकाशन्तो दिशः सर्वा विस्मयं परमं युषुः। महाभाग्यं परं तेषामृषीणामनुचिन्त्य ते। पांडवाः सह भोष्मेण कथाश्रकुस्तदाश्रयाः १६ वैशम्पायन उवाच। कथान्ते शिरसा पादौ स्पृष्टा भीष्मस्य पांडवः धर्में धर्मसुतः प्रश्लं पर्यपृच्छ युधिष्ठिरः ॥ १७ युधिष्ठिर उवाचे। के देशाः के जनपदा आश्रमाः के च पर्वताः

इदं तिर्थिसेवनं मेध्यं यज्ञफलप्रदं पुण्यं पापप्तं अत एव स्वर्ग्य आप्नाव्यं आफ्रवः स्नानमित्यर्थः । आभाष्यमिति पाठे रहस्यत्वादवाच्यं स्वार्थे ष्यञ् ॥ ६७॥ समनुज्ञातः प्रार्थितः कार्यपेन एतद्विज्ञातुकामेनेति शेषः ॥ ६९॥ इति श्रीमहामारते अनुशासनपर्वणि नैलकण्ठीये भारतभावदीपे पञ्च-विशोऽध्यायः ॥ २५॥

बृहस्पतीत्यध्यायः सर्वतीर्थश्रेष्ठां गङ्गां कथयितुं प्रवर्तते इतोऽन्यत्तीर्थान्तरं नास्तीति स्पष्टयन् ॥ १ ॥ यदाऽपृच्छत्तौरवाजभारिति द्वितीयेन यत्तदोरध्याहारेणान्वयः। यस्य प्रश्नमात्रेण सिद्धानां दर्शनं भवति किमुत तद्दर्शनादि निति भावः॥ २ ॥ महाभाग्यं योगैश्वर्यं खेचरत्वान्तर्धान- शक्त्यादिसिद्धिमत्त्वम् ॥ १६ ॥ देशाः भूमिभागाः जन- पदाः महाजननिवासस्थानानि आश्रमाः ऋषिस्थानानि ८

प्रकृष्टाः पुण्यतः काश्च ज्ञेया नद्यः पितामह १८

#### भोष्म उवाच।

अत्राप्यदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्।
शिलोंच्छवृत्तेः संवादं सिद्धस्य च युधिष्ठिर१९
इमां कश्चित्परिक्रम्य पृथिवीं शैलभूषणाम्।
असकृद्विपदां श्रेष्ठः श्रेष्टस्य गृहमेधिनः॥ २०
शिलवृत्तेर्गृहं प्राप्तः स तेन विधिनाऽर्चितः।
उवास रजनीं तत्र सुनुष्कः सुष्कभागृषिः॥२१
शिलवृत्तिस्तु यत् कृत्यं प्रातस्तत्कृतवाञ्छाचिः
कृतकृत्यमुपातिष्ठत् सिद्धं तमितिथि तदा २२
ती समत्यमहात्मानी सुखासीनी कथाः शुभाः
चक्रतुर्वेदसंबद्धास्तच्छेषकृतलक्षणाः॥ २३
शिलवृत्तिः कथान्ते तु सिद्धमामन्त्र्य यत्ततः।
प्रश्रं पप्रच्छ मेधावी यन्मां त्वं परिपृच्छासि
शिलवृत्तिः व्यान्ते तु सिद्धमामन्त्र्य यत्ततः।

के देशाः के जनपदाः के श्रमाः के च पर्वताः प्रकृष्टा पुण्यतः काश्च क्षेया नद्यस्तदुच्यताम्। सिद्ध उवाच।

ते देशास्ते जनपदास्तेऽऽश्रमास्ते च पर्वताः येषां भागीरथी गङ्गा मध्येनैति सरिद्वरा २६ तपसा ब्रह्मचर्येण यहाँस्त्यागेन वा पुनः। गाति तां न लभेजन्तुर्गङ्गां संसेव्य यां लभेत स्पृष्टानि येषां गाङ्गेयैस्तोयैगात्राणि देहिनाम् न्यस्तानि न पुनस्तेषां त्यागः स्वर्गाद्विधीयते सर्वाणि येषां गांगेयैस्तोयैः कार्याणि देहिनाम् गां त्यक्तवा मानवा विप्र दिवि तिष्ठंति ते जनाः यूर्वे वयसि कर्माणि कृतवा पापानि ये नराः पश्चाद्गंगां निषेवन्ते तेऽि यान्त्युत्तमां गतिम स्नातानां श्रुचिभिस्तोयेगोगेयैः प्रयतात्मनाम् ट्युष्टिभवति या पुंसां न सा ऋतुशतैरिप॥३१ यावद्शि मनुष्यस्य गंगातोयेषु तिष्ठति। तावद्वर्षसहस्राणि स्वर्गलोके महीयते॥ ३२ अपहत्य तमस्तीवं यथा भात्युदये रिवः। तथाऽपहत्य पाष्मानं भाति गंगाजलोक्षितः विसोमा इव शर्वयों विपुष्पास्तरवो यथा। तद्वदेशा दिशश्चेव हीना गंगाजलैः शिवैः ३४

वर्णाश्रमा यथा सर्वे धर्मज्ञानविवर्जिताः। कतवश्च यथाऽसोमास्तथा गंगां विना जगत् यथा हीनं नमोऽकेण भूः शैकैः खें च वायुना तथा देशा दिशश्चैव गंगाहीना न संशयः ३६ त्रिषु लोकेषु ये केचित प्राणिनः सर्व एव ते। तर्प्यमाणाः परां तृप्ति यान्ति गंगाजलैः शुभैः यस्तु सूर्येण निष्ठप्तं गांगेयं पिबते जलम्। गवां निर्हारनिर्मुक्ताद्यावकात्ताद्विशिष्यते॥३८ इन्दुवतसहस्रं तु यश्चरेत्कायशोधनम्। पिवेद्यश्चापि गंगांभः समी स्यातां न वा समी तिष्ठेद्यगसहस्रं तु पदेनैकेन यः पुमान्। मासमेकं तु गंगायां समी स्यातां न वा समी लंबतेऽवाक्शिरा यस्तु युगानामयुतं पुमान्। तिष्ठेद्यथेष्टं यश्चापि गंगायां स विशिष्यते ४१ अग्नौ प्रास्तं प्रध्येत यथा तूलं द्विजोत्तम। तथा गंगावगाढस्य सर्वपापं प्रध्यते॥ भूतानामिह सर्वेषां दुःखोपहतचेतसाम्। गतिमन्वेषमाणानां न गंगासहशी गतिः भवंति निर्विषाः सर्पा यथा ताक्ष्यस्य दर्शनात् गंगाया दर्शनात्तद्वत्सर्वपापैः प्रमुच्यते॥ ४४ अप्रतिष्ठाश्च ये केचिद्धर्मशरणाश्च ये। तेषां प्रतिष्ठा गंगेह शरणं शर्म वर्म च ॥ ४५ प्रकृष्टेरशुभैर्यस्तानने कैः पुरुषाधमान्। पततों नरके गंगा संभितान्त्रेत्य तार्येत् ॥४६ ते संविभक्ता मुनिभिर्नूनं देवैः सवासवैः। येऽभिगच्छति सततं गङ्गां मितमतां वर ॥४७ विनयाचारहीनाश्च अशिवाश्च नराधमाः। ते भवंति शिवा विष्र ये वै गङ्गामुपाश्चिताः यथा सुराणाम 2तं पितृणां च यथा स्वधा। सुधा यथा च नागानां तथा गङ्गाजलं नुणास् उपासते यथा बाला मातरं क्षुघयाऽदिंताः। श्रेयस्कामास्तथा गङ्गामुपासन्तीह देहिनः ५० स्वायंभुवं यथा स्थानं सर्वेषां श्रेष्ठमुच्यते। स्नातानां सरितां श्रेष्टा गङ्गा तद्वदिहोच्यते ५१

आश्रमा इत्याकारस्य पूर्वरूपमार्षम् ॥ २५॥ ते देशा इति प्रकृष्टाः पुण्यत इत्यनुषज्ञः ॥ २६ ॥ गात्राणि अस्थीनि न्यस्तानि गज्ञायाम् ॥ २८ ॥ न्युष्टिः पुण्यवृद्धिः ' न्युष्टिः फले समृद्धौ च ' इति (टान्तवर्गे २८ ) मेदिनी ॥३१॥ गवां निर्हार आहारानिर्गमनमार्गस्ततो निर्मुक्तं यावकं यव-

विकारस्तस्मात् गां यवानादियत्वा तच्छक्कद्रन्तर्गतान् यवान् पक्तवा भुजानो यावकव्रतीत्युच्यते ॥ ३८ ॥ इन्दुवतं चान्द्रायणम् ॥ ३९ ॥ धूयते दूरे जायते भस्मीभूयापि न ाशिष्यते इलर्थः ॥ ४२ ॥

यथोपजीविनां घेनुर्देवादीनां घरा स्मृता। तथोपजीविनां गंगा सर्वप्राणभृतामिह५२॥ देवाः सोमार्कसंस्थानि यथा सत्रादिभिमसीः अमृतान्युपजीवन्ति तथा गंगाजलं नराः ५३ जाह्नवीपुलिनोत्थाभिः सिकताभिः समुक्षितम् आत्मानं मन्यते लोको दिविष्टामिव शोभितम् जाह्वीतीरसंभूतां मृदं मुर्घा विभातें यः। बिमार्ते रूपं सोऽर्कस्य तमोनाशाय निर्मलम् गंगोर्मिभिरथो दिग्धः पुरुषं पवनो यदा । स्पृत्राते सोऽस्य पाप्मानं सद्य प्वापकर्षति५६ दयस्नैरभितप्तस्य नरस्य विनशिष्यतः। गंगाद्द्रानजा प्रीतिदर्यसनान्यपक्षति॥ ५७ हंसारावैः कोकरवै रवैरन्येश्च पक्षिणाम्। पस्पर्ध गङ्गा ग्धर्वान् पुलिनैश्च शिलोखयान्॥ हंसादिभिः सुबहुभिविविधैः पिक्षिभिवृताम्। मंगां गोकुलसम्बाधां दष्टा स्वर्गोपि विस्वृतः न सा प्रीतिर्दिविष्ठस्य सर्वकामानुपाश्चतः। संभवेद्या परा प्रीतिर्भगायाः पुलिने नृणाम् वाङ्मनःकभेजेर्श्रस्तः पापैरपि पुमानिह। वीक्ष्य गंगां भवेतपूतो अत्र मे नास्ति संशयः सप्तावरान् सप्त परान् पितृंस्तेभ्यश्च ये परे। युमांस्तारयते गंगां वीक्य स्पृष्ट्वाऽवगाह्य च६२ श्रुताभिलाषेता पीता स्पृष्टा दष्टावगाहिता। गंगा तारयते हंणामुभी वंशी विशेषतः॥६३ द्शीनात्स्प्रश्नीनात्पानात्तथा गंगेति कीर्तनात् पुनात्यपुण्यान्पुरुषाञ्छतशोऽथ, सहस्रशः ६४ य इच्छेत्सफलं जन्म जीवितं श्रुतमेव च। स पितृंस्तपयेद्गंगामभिगम्य सुरांस्तथा॥ ६५ न सुतैन च वित्तेन कर्मणा न च तत्फलम्। बाहुयात्पुक्षोऽत्यंतं गंगां प्राप्य यदाष्ट्रयात्॥ जात्यंधेरिह तुल्यास्ते सृतैः पंगुभिरेव च।

सोमसंस्थानि अमृतानि देवा उपजीवन्तीति 'प्रथमां पिबते बिह्निद्वितीयां पिबते रिवः ' इत्यादिना स्पष्टम् । अर्क-संस्थानीत्यपि च्छान्द्राये रोहिताद्गीनि पञ्चामृतानि आस्वाद्य उपजीवन्तीति प्रसिद्धम् ॥ ५३ ॥ व्यसनैः द्यूतपानादि-व्यसनंजे दुःसैः ॥ ५० ॥ कामान् मोगान् ॥ ६० ॥ उपस्थितां नित्यं सेविताम् ॥ ६८ ॥ भयेभ्यः घोरेभ्यो व्यास्थतां नित्यं सेविताम् ॥ ६८ ॥ भयेभ्यः घोरेभ्यो व्यास्थतां नित्यं सेविताम् ॥ ६८ ॥ भयेभ्यः घोरेभ्यो व्यास्थादेभ्यः पिशाचादिभ्यो वा । पापेभ्यः ब्रद्धात्रधा-दिभ्यः ॥ ७१ ॥ दिवि देवानामिति शेषः । देवेशः राजेन्दः ॥ ७४॥ आरश्चष्यश्चारण्ये। तृतीयस्यामिते। दिवीति श्वतररण्यास्थसरोद्दयवान् ब्रह्मलेकः अरण्यस्तत्र भवैरारण्ये-

समर्था ये न पश्यन्ति गंगां पुण्यजलां शिवास भूतभद्यभविष्यक्षैभहिषिभिरुपिखताम्। देवैः सेन्द्रेश्च को गंगां नोपसेवेत मानवः ६८ वानप्रस्पेर्गृहस्पेश्च यतिभिर्वह्मचारिभिः। विद्याविद्धः श्रितां गंगां पुमानको नाम नाश्रयेव उत्कामद्भिश्च यः प्राणः प्रयतः शिष्टसंमतः। चिन्तयेनमनसा गंगां स गाते परमां लभेत ७० न भयेभ्यो भयं तस्य न पापेभ्यो न राजतः आ देहपतनाद्गंगामुपास्ते यः पुमानिह ॥ ७१ महापुण्यां च गगनात्पतंतीं वै महेश्वरः। दधार शिरसा गंगां तामेव दिवि सेवते॥७२ अलकुतास्त्रयो लोकाः पथिभिविमलैस्त्रिभिः। यस्तु तस्या जलं सेवेत्कृतकृत्यः पुमान् भवेतः द्वि ज्योतिर्यथाऽऽदित्यः पितृणां चैव चंद्रमाः देवेशश्च तथा नृणां गंगा च सरितां तथा ७४ मात्रा पित्रा सुतैद्िरविंमुक्तस्य धनेन वा। न भवेदि तथा दुःखं यथा गंगावियोगजम् 🖟 नारण्येनेष्ठविषयेने सुतैने धनागमैः। तथा प्रसादो भवति गंगां विश्य यथा भवेतः पूर्णिमन्दुं यथा दृष्टा नृणां दृष्टिः प्रसदिति। तथा त्रिपथगां हड्डा नृणां दृष्टिः प्रसीदाति ७७ तद्भावस्तद्भवगस्तिष्ठस्तत्परायणः। गंगां योऽनुगतो भक्त्या स तस्याः प्रियतां वजेत भूस्यैः सस्विदिविष्ठेश भूतेरुचावचैरपि। गंगा विगाह्या सततमेतत्कार्यतमं सताम् ७९ विश्वलोकेषु पुण्यत्वाद्गंगायाः प्रथितं यद्याः । यत्पुत्रान्सगर्स्येतो भस्माख्याननयद्विम् ८० वार्खारिताभिः सुमनोहराभि-द्वनाभिरत्यर्थसमुत्थिताभिः। गगोमिभभां नुमतीभारिद्धाः सहस्राईमप्रतिमा भवन्ति॥

विषये: । इष्टं यागादि तत्प्राप्येरिष्टविषये: स्वर्येः ॥ ७६ ॥ तद्भावः तस्यामेव भावः श्रद्धा यस्य स तथा । धर्मे श्रद्धावानि स्वीपुत्रादिमना भवति तद्धावृत्त्यर्थं तद्रत-मना इति श्रद्धा मनश्च कादा चित्केऽिष यागादौ भवति न त्वाराध्यदेवतायामिव तत्र नैरन्तर्येण नितरां स्थितिभवति तद्यं तिमष्ठ इति । त्रगमिष स्वर्गायर्थं कस्यविद्ववित तथा न भवति किन्तु पर यणं प्राप्यमिष गङ्गेव यस्य स तत्परायणः । एवं भूत्वा योऽनुगतः अनुसृतः भक्त्या आराध्यत्वज्ञानेन स गङ्गायाः प्रियो भवेत् ॥ ७८ ॥ भस्मा-स्थान् भस्मीभूतान् ॥८०॥ इद्धाः निर्देषित्वेन दीप्ताः॥८९

पयस्विनी घृतिनीमृत्युदारां सट्दिनों वेगिनों दुर्विगाह्याम्। यांगां गत्वा यैः शरीरं विसृष्टं गता धीरास्ते विबुधैः समत्वम् ॥८२ यन्धान् जडान्द्रव्यहीनांश्च गंगा यराखिनी बृहती विश्वरूपा। देवैः सेन्द्रैर्मुनिभिर्मानवैश्व निषेविता सर्वकामैर्युनाकि॥ 53 ऊर्जावतीं महापुण्यां मधुमतीं त्रिवत्रमगाम्। त्रिलोकगोप्त्रीं ये गंगां संश्रितास्ते दिवं गताः यो वत्स्याति द्रक्ष्यति वापि मर्त्य-स्तस्मै प्रयच्छन्ति सुखानि देवाः। तद्भाविताः स्पर्शनदर्शनेन इष्टां गति तस्य सुरा दिशन्ति ॥ ८५ दक्षां पृश्चि बृहतीं विप्रकृष्टां शिवानृद्धां भागिनीं सुप्रसन्नाम्। विभावरीं सर्वभूतप्रतिष्ठां गंगां गतर ये त्रिदिवं गतास्ते॥ ख्यातिर्यस्याः सं दिवं गां च नित्यं पुरा दिशो विदिशश्चावतस्थे। तस्या जलं सेव्य सरिद्धराया मत्याः सर्वे कृतकृत्या भवन्ति ॥ ८७ इयं गंगेति नियतं प्रतिष्ठा गुहस्य रुक्मस्य च गर्भयोषा।

प्रातिस्रवर्गा घृतवहा विपाप्मा गंगावतीणाँ वियतो विश्वतोया ८८ सतावनीध्रस्य हरस्य भायाँ दिवो भुवश्रापि कृतानुकपा भव्या पृथिव्यां भागिनी चापि राजन् गंगा लोकानां पुण्यदा वै त्रयाणाम् मधुस्रवा घृतधारा घृतार्चे-र्भहोर्मिभिः शोभिता ब्राह्मणैश्च । दिवश्चुता शिरसाऽऽमा शिवेन ंगंगाऽवनीभ्राचित्रिव्चस्य माता॥ ९० योनिवरिष्ठा विरजा वितन्वी शय्या चिरा वारिवहा यशोदा विश्वावती चाक्ततिरिष्टसिद्धा गंगोक्षितानां भुवनस्य पन्थाः 68 क्षान्त्या मह्या गोपने धारणे च दीप्त्या कृशानोस्तपनस्य चैव। तुल्या गंगा संमता ब्राह्मणानां गुहस्य ब्रह्मण्यतया च नित्यं ॥ ९२ ऋषिष्टतां विष्णुपदीं पुराणां सुपुण्यतोयां मनसाऽपि लोके। सर्वातमना जाह्वी ये प्रपन्ना-स्ते ब्रह्मणः सद्नं संप्रयाताः॥ ९३

प्रयोष्ट्रते यागीय हिवबी समृद्धियागफ्लं तद्वती यागादिजं पुण्यं तत्फलं स्वर्गादि च गङ्गाप्राप्तयेव लभ्यत इत्यर्थः ॥ ८२ ॥ बृहती श्रेष्ठा विश्वं देवादीनां रूपं सौभाग्यं यया त्राप्यते सा विश्वरूपा ॥ ८३ ॥ ऊर्क् अन्नपश्चादिः कर्जेति भागुरिमताद्वाप् तत्प्रदामित्यर्थः । मधु कर्मफलं ब्रह्म या तत्प्रदां मधुमतीम् ॥ ८४ ॥ यो गङ्गामिति शेषः तया गक्तया भाविताः महत्वं गताः देवाः स्पर्शनदर्शनेन गक्ताया एव ॥ ८५ ॥ दक्षां तारणसमर्थी पृश्निं विष्णुमातरं चृहतीं वाचं ' वाग्वै बृहती ' इति श्रुतेः । भागिनीं भगानामैश्वर्या-दीनां बणां समूही भागं तद्वतीं विभावरीं प्रकाशिकाम् ॥ ८६॥ ख्यातिः पुष्यत्वकीर्तिः सेव्य निषेव्य ॥ ८७॥ गङ्गां दृष्ट्या इयं गङ्गिति अन्यान् गङ्गां दर्शयतः पुरुषस्य नियतं ंनियमेन गड़ैव प्रतिष्ठा संसारावसानहेतुर्भवति । गुरुस्य कार्तिके. यस्य रुक्मस्य स्वर्णस्य च गर्भयोषा गर्भधारिणी स्त्री। विगतः सकाशात्प्रात्रवतीणी तेनास्यां प्रातःस्नानं आतिप्रशस्तामिति स्चितम् । त्रिवर्गा धर्मार्थकाभदा घृतवहा जलवाहिनी विश्व- तीया विश्वप्रियतीया ॥ ८८ ॥ अवनीघ्रस्य मेरोः हिमवतो वा पर्वतस्य कृतं अनुरूपं अलङ्कारो यया सा कृतानुरूपा ॥ ८९ ॥ मधुस्रवा धर्मद्रवा धृतधारा तेजोधारा धृतािकः आज्यस्येव अर्विवची यस्याः सा 'धृतं दीप्ताज्यवारिषु' इति विश्वलोचनः अवनीधात् पृथिवी प्राप्तिति शेषः ॥ ९० ॥ वरिष्ठा योनिः परमकारणं विरजा निर्मला वितन्वी विशेषेण तन्वी सुक्ष्मा । शप्या दीर्घनिद्रातत्यः 'मरणं जाह्वतित्दे' इति वचनात् अचिरा शीघ्रा विश्वावती विश्वं अवन्ती पालयन्ती नुमभाव आर्षः । आकृतिः सत्तासामान्यरूपा । 'आकृतिस्तु स्थियां रूपे सामान्यवपुषोरिष ' (तान्ते ९४) इति मिदिनी इष्टिसिद्धा इष्टाः मिद्धाः यस्याः सा मिद्धानािमेष्टा इति वा उक्षितानां स्नातानां भुवनस्य स्वर्गस्य ॥९९॥ क्षान्त्यादित्रथे मह्या तुल्येति सम्बन्धः । गृहस्य कुमारस्य संमता ब्रह्मण्यतया बाह्मण्यात्यनुप्राहकतया ॥ ९२ ॥ मनसाऽपि प्रपन्नाः किमृत साक्षात् ॥ ९३ ॥

लोकानवेश्य जननीव पुत्रान् सर्वात्मना सर्वगुणोपपन्नान्। तत्स्थानकं ब्राह्ममभीष्समानै-र्गगा सदैवात्मवशैरुपास्या ॥ ९४ उस्रां पुष्टां मिषतीं विश्वभोज्या-मिरावतीं घारिणीं भूघराणाम्। शिष्टाश्रयामसृतां ब्रह्मकान्तां गङ्गां श्रयदात्मवान् सिद्धिकामः ९५ प्रसाद्य देवान् सविभून्समस्तान् भगीरथस्तपसोग्रेण गङ्गाम् ॥ गामानयत्तामभिगम्य दाश्वत पुंसां भयं नेह चामुत्र विद्यात्॥ ९६ उदाहृतः सर्वथा ते गुणानां मयैकदेशः प्रसमीक्ष्य बुद्धा। राक्तिन में काचिदिहास्ति वक्तुं गुणान्सर्वान्परिमातुं तथैव॥ ९७ मेरोः समुद्रस्य च सर्वयत्तैः संख्योपलानामुदकस्य वापि। शक्यं वक्तुं नेह गंगाजलानां गुणाख्यानं परिमातुं तथैव॥ तस्मादेतानपरया श्रद्धयोक्तान् गुणान्सर्वान् जाह्वीयान् सदैव। भवंद्वाचा मनसा कर्मणा च भक्त्या युक्तः श्रद्धया श्रद्धानः ॥९९

लोकानिमांस्थीन्यशसा वितत्य सिद्धि प्राप्य महतीं तां दुरापाम्। गङ्गाकृतानचिरेणैव लोकान् यथेष्टिमेष्टान् विहरिष्यसि त्वम् १०० तव मम च गुणैमहानुभावा जुषतु मति सततं खधमयुक्तैः। अभिमतजनवत्सला हि गंगा जगति युनिक सुखैश्च भक्तिमन्तम् १ भोष्म उवाच। इति परममतिशुणानशेषान् शिलरतये त्रिपथानुयोगरूपान्। बहुविधमनुशास्य तथ्यरूपान् गगनतलं द्युतिमान् विवेश सिद्धः॥ २ शिलवृत्तिस्तु सिद्धस्य वाक्यैः संबोधितस्तदा। गंगामुपास्य विधिव-त्सिद्ध प्राप सुदुर्लभाम्॥ तथा त्वमपि कौन्तेय भक्त्या परमया युतः। गगामभ्येहि सततं प्राप्स्यसे सिद्धिमुत्तमाम्ध वैश्रमपायन उवाच। श्रुत्वेतिहासं भी भोक्तं गंगायाः स्त्वसंयुतम् युधिष्ठिरः परां प्रीतिमगच्छद्भातृभिः सह ५ इतिहासमिमं पुण्यं श्रुणयाद्यः पठेत वा।

क्त्या युक्तः श्रद्धया श्रद्धधानः ॥९९ । गंगायाः स्तवसंयुक्तं स ग्रुच्येत्सर्विकिव्बिषैः ६ इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि गङ्गामाहात्म्यकथने षड्विंशोऽध्यायः ॥ २६॥



जननीवोपास्मिति सम्बन्धः । अवेक्ष्य नश्वरानिति शेषः ॥ ९४ ॥ उद्यां धेनुं अमृतदुघामिति यावत् । मिषतीं पश्यन्तीं सर्वज्ञामित्यर्थः । इरावतीं अन्नवतीं 'इरा तु मिद्रावारिमारत्यशनभूमिषु ' इति विश्वलोच्चनः । अविश्वलोच्चनः । अविश्वलो ब्रह्मणोऽपि कान्तां वेतोहरां सिद्धिमीक्षः ॥ ९५ ॥ सविभून् सेश्वरान् गां प्रथ्वीम् ॥ ९६ ॥ गुणानां गङ्गाया इति शेषः ॥ ९७ ॥

महुक्तान् गङ्गागुणान् ज्ञात्वाः वागादिभिः स्तोत्रध्यान-स्नानादिषु श्रद्धानो भवेदिति सम्बन्धः ॥ ९९ ॥ गङ्गाकृतान् गङ्गासेवनप्राप्तान् इष्टान् सङ्कल्पसिद्धान् । पाठा-न्तरं यथेष्टं मृष्टं मधुरं यथा स्यात्तथा ॥ १०० ॥ महानु-भावा गङ्गा मित जुषतु प्रीणातु गङ्गादर्शनादिना मितिः प्रसीद-वित्यर्थः । अभिमतः श्रद्धालुः ॥ १ ॥ इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि नैलकण्ठीये भारतभावदीपे षड्विंशोऽ-ध्यायः ॥ २६ ॥ २७

#### युधिष्ठिर उवाच।

प्रकाश्चनाभ्यां वृत्तेन शीलेन च यथा भवान्
गुणैश्च विविधेः सर्वेर्वयसा च समन्वितः ॥ १
भवान् विशिष्टो बुद्ध्या च प्रक्षया तपसा तथा
तस्माद्भवन्तं पृच्छामि धर्मे धर्मभृतां वर ॥ २
नान्यस्त्वदन्यो लोकेषु प्रष्ट्योऽस्ति नराधिप
क्षित्रयो यदि वा वैश्यः श्रुद्धो वा राजसत्तम
ब्राह्मण्यं प्राप्नयाद्येन तन्मे व्याख्यातुमहिसि ।
तपसा वा सुमहता कर्मणा वा श्रुतेन वा ।
ब्राह्मण्यमथ चेदिच्छेत्तन्मे बूहि पितामह ॥ ४

भीष्म उवाच । व्ह्रप्राप्यं वर्णैः क्षत्रादिभि

ब्राह्मण्यं तात दुष्प्राप्यं वर्णेः क्षत्रादिभिन्त्रिभिः परं हि सर्वभूतानां स्थानमेतद्यधिष्ठिर॥ ५ बह्वीस्तु संसरन् योनीजीयमानः पुनः पुनः। पर्याये तात कस्मिश्चिद्वाह्मणो नाम जायते ६

अत्राच्युदाहरन्तीमिमितिहासं पुरातनम्।
मतङ्गस्य च संवादं गर्दभ्याश्च युधिष्ठिर॥ ७
द्विजातेः कस्यचित्तात तुल्यवणः सुतस्त्वभृत्
मतङ्गो नाम नाम्ना वै सर्वैः समुदितो गुणैः॥८
स यङ्गकारः कौन्तेय पित्रोत्सृष्टः परन्तप।
प्रायाद्वर्वभयुक्तेन रथेनाच्याश्चुगामिना॥ ९
स बालं गर्दभं राजन् वहन्तं मातुरन्तिके।
निरविध्यत्प्रतोदेन नासिकायां पुनः पुनः॥१०
तत्र तीवं वणं दृष्टा गर्दभी पुत्रगृद्धिनी।
उवाच मा शुचः पुत्र चाण्डालस्त्वधितिष्ठाते
ब्राह्मणे दारुणं नास्ति मैत्रो ब्राह्मण उच्यते।
आचार्यः सर्वभूतानां शास्ता कि प्रहरिष्यति

अयं तु पापप्रकृतिबाँ हो न कुरुते द्याम्।
स्वयोनि मानयत्येष भावो भावं नियच्छति१३
पतच्छुत्वा मतङ्गस्तु दारुणं रासभीवचः।
अवतीर्यं रथाचूणं रासभीं प्रत्यभाषत॥ १४
हृहि रासभि कल्याणि माता मे येन दूषिता
कथं मां वेत्सि चंडालं क्षिप्रं रासभि शंसमे
कथं मां वेत्सि चंडालं ब्राह्मण्यं येन नश्यते॥
तन्वेनतन्महाप्राञ्चे ब्राह्म सर्वमशेषतः॥ १६

गर्भयुवाच।
ब्राह्मण्यां वृषलेन त्वं मत्तायां नापितेन ह।
जातस्त्वमसि चांडालो ब्राह्मण्यं तेन तेऽनशत्
प्वमुक्तो मतङ्गस्तु प्रतिप्रायाहृहं प्रति।
तमागतमभिप्रेश्य पिता वाक्यमथाव्रवीत॥१८
मया त्वं यश्चसंसिद्धौ नियुक्तो गुरुकर्मणि।
करमात्प्रतिनिवृत्तोऽसि किञ्चल कुशलंतव१९

मतङ्ग उवाच अन्त्ययोनिरयोनिर्वा कथं स कुशली भवेत कुशलं त कुतस्तस्य यस्ययं जननी पितः २० ब्राह्मण्यां वृषलाजातं पितर्वेदयतीव माम्। अमानुषी गर्दभीयं तस्मात्तप्स्ये तपो महत् २१ एवमुक्त्वा स पितरं प्रतस्थे कृतनिश्चयः। ततो गत्वा महारण्यमतपत्सुमहत्तपः॥ २२ ततः स तापयामास विबुधांस्तपसान्वितः। मतङ्गः सुखसंप्रेप्सः स्थानं सुचरिताद्पि॥ २३ तं तथा तपसा युक्तमुवाच हरिवाहनः।

मतङ्ग तप्स्यसे कि त्वं भोगानुतस्त्र्य मानुषान्

२७

तुल्या गङ्गा संमता ब्राह्मणानामिति ब्रह्मविदां कृतकृत्यानामि गङ्गा पूज्यत्वेन संमतेत्युक्तं तेन ब्राह्मण्यं महिति
मत्वा पृच्छिति—प्रक्निति । वृत्तमाचारः शिलं विनयः
।।१॥ चादच्छेति केन प्राप्नुयात्ति अनुषज्य व्याख्येयोऽयमर्थः ॥ ४ ॥ पर्याये आवृत्तो जनमनाम् ॥ ६ ॥
तुल्यवर्णः अन्यवर्णजोऽपि जातकमीदिसंस्कारयोगात्तृत्यवर्णत्वं गतः । नाम प्रसिद्धम् ॥ ८ ॥ यज्ञकारः यज्ञं कारयन्
आर्त्विज्यं कुर्वित्रित्यर्थः । प्रायात् अभिचयनार्थमिष्टका
आनितुमित्यर्थाद्रम्यते ॥ ९ ॥ बालं अशिक्षितम् ॥ १० ॥
आवाप इति पाठे आलवालं पितृमातृतुल्य इत्यर्थः ।

' आवापो भाण्डचयने परिश्लेपालवालयोः' (पान्ते १४) इति मेदिनी ॥ १२ ॥ बाले त्वाय भावः जातिस्वभावः भावं बुद्धिं नियच्छिति मार्गान्तरादपकर्षति ॥१३॥ ब्राह्मण्यं लोकदृश्यं नश्यते अन्तर्धायते येन लक्षणेन तत्कधं यतः मां चण्डालं वेतिस ॥ १६ ॥ अनशत् नष्टं कूरत्वालिक्षेन ॥१०॥ संसिद्धौ संसिद्धचर्यम् ॥ १९ ॥ अन्त्ययोनिश्चण्डालजातिः अयोनिस्तदन्यः कुत्सितयोनिः, तयोहीनकर्मतया कुशालित्वं नास्तीस्पर्थः ॥२०॥ सुचरितात्तपसश्च हेतोः स्थानं ब्राह्मण्यम् सुखेन प्रेष्सः विबुधांस्तापयामासेति सम्बन्धः ॥ २३ ॥ हिरवाहन इन्द्रः ॥ २४ ॥

वरं ददामि ते हंत वृणीष्व त्वं यदिच्छासि।
यद्याप्यवाप्यं द्वदि ते सर्वे तद्वृहि माचिरम्
मतङ्ग उवाच।
ब्राह्मण्यं कामयानोऽहमिद्मारब्धवांस्तपः
गच्छेयं तद्वाप्येह वर एष वृतो मया॥ २६
भीष्म उवाच।
पतच्छूत्वा तु वचनं तमुवाच पुरंद्रः।

मतङ्ग दुर्लभिमदं विप्रत्वं प्रार्थितं त्वया २७ ब्राह्मण्यं प्रार्थयानस्त्वमप्राप्यमकृतात्मभिः। विनिशिष्यसि दुर्बुद्धे तदुपारम माचिरम् २८ श्रेष्ठतां सर्वभृतेषु तपोर्थं नातिवर्तते। तद्ग्यं प्रार्थयानस्त्वमचिराद्विनाशिष्यसि ॥२९ देवतासुरमत्येषु यत्पवित्रं परं स्मृतम्। चण्डालयोनौ जातेन न तत्प्राप्यं कथञ्चन३०

इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वाणे दानधर्मपर्वणि इन्द्रमतङ्गसंवादे सप्तर्विशोऽध्यायः ॥ २७॥



२८

मीष्म उवाच। पवमुक्तो मतङ्गस्तु संशितातमा यतवतः। अतिष्ठदेकपादेन वर्षाणां शतमच्युतः॥ तस्वाच ततः शकः पुनरेव महायशाः। ब्राह्मण्यं दुर्लभं तात प्रार्थयानो न लप्स्यसे २ मतङ्ग परमं स्थानं प्रार्थयन्विनशिष्यसि। मा कृथाः साहसं पुत्र नैष धर्मपथस्तव॥ न हि शक्यं त्वया प्राप्तं ब्राह्मण्यमिह दुर्मते। अप्राप्यं प्राथयानो हि न चिराद्विनशिष्यसि मतङ्ग परमं स्थानं वार्यमाणोऽसक्तनमया। चिकीर्षस्येव तपसा सर्वथा न भविष्यासे ५ तियंग्योनिगतः सर्वो मानुष्यं यदि गच्छति। स जायते पुरुकसो वा चण्डालो वाऽप्यसंशयः पुरुकसः पापयोनिर्वायः कश्चिदिह लक्ष्यते। स तस्यामेव सुचिरं मतङ्ग परिवर्तते॥ ततो दशकाते काले लभते शुद्रतामपि। श्रद्भयोनावपि ततो बहुशः परिवर्तते॥

ततिस्त्रशद्वणे काले लभते वैश्यतामपि। वैश्यतायाँ चिरं कालं तत्रैव परिवर्तते॥ ततः षष्टिगुणे काले राजन्यो नाम जायते। ततः षष्टिगुणे काले लभते ब्रह्मबन्धुताम्॥१० ब्रह्मबन्धुश्चिरं कालं ततस्तु परिवर्तते। ततस्तु द्विराते काले लभते काण्डपृष्ठनाम्॥११ काण्डपृष्ठिश्चिरं कालं तत्रैव परिवतंते। ततस्तु त्रिशते काले लभते जपताम।पे॥ १२ तं च प्राप्य चिरं कालं तत्रैव परिवर्तते। ततश्चतुःशते काले श्रोत्रियो नाम जायते। श्रोत्रियत्वे चिरं कालं तत्रैव परिवर्तते॥ १३ तदेवं शोकहषों तु कामद्वेषों च पुत्रक। अतिमानातिवादौ च प्रविश्वते द्विजाधमम्रेध तांश्रेजयाते शत्रून्स तदा प्राप्तोति सद्द्रिम्। अथ ते वै जयन्त्येनं तालाग्रादिव पात्यते॥१५ मतङ्ग संप्रधार्थेवं यद्हं त्वामचूच्रम्। वृणािक्व काममन्यं त्वं ब्राह्मण्यं हि सुदुर्लभम्॥

श्रेष्ठताल्यमर्थे ब्राह्मण्यं तपः नातिवर्तते न वशीकर्तुमर्हति ॥ २९ ॥ इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वाणे नैलकण्ठीये सारतभावदीपे सप्तविंशोऽध्यायः ॥ २७ ॥

प्यमुक्त इति ॥ १ ॥ काण्डपृष्ठतां शस्त्रजीवित्वम् ।

शिष्ठाजीवी काण्डपृष्ठः (२।८।६७) इत्यमरः । 'वेश्या-पातिः काण्डपृष्ठः सिद्धरेव निगद्यते 'इति यमः ॥ ११ ॥ जपतां गायत्रीमात्रसेविनां कुले जन्मेति शेषः ॥ १२ ॥ श्रोत्रियः अधीतत्रेदः ॥१३ ॥ तत् तदा श्रोत्रियन्वलामेऽपि ॥ १४ ॥ ते शोकादयः एनं श्रोत्रियं पात्यते अत्यन्तं नीच-योनि प्राप्नोतीत्यर्थः ॥ १५ ॥

### इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि इन्द्रमतङ्गसंवादे अष्टार्विशोऽध्यायः॥ २८॥

#### : 488:

29

भीष्म उवाच।

पवमुक्तो मतङ्गस्तु संशितातमा यतवतः।
सहस्रमेकपादेन ततो ध्यान व्यतिष्ठत ॥ १
तं सहस्रावरे काले शको द्रष्टुगुपागमत्।
तदेव च पुनर्वाक्यमुवाच बलवृत्रहा॥ २
मतङ्ग उवाच।

इदं वर्षसहस्रं वे ब्रह्मचारी समाहितः। अतिष्ठमेकपादेन ब्राह्मण्यं नाप्तुयां कथम्॥

शक्र उवाच।

चण्डालयोनी जातेन नावाप्यं वै कथञ्चन अन्यं कामं वृणीष्व त्वं मा वृथा तेऽस्त्वयं श्रमः एवमुक्तो मतङ्गस्तु भृशं शोकपरायणः। अध्यतिष्ठद्गयां गत्वा सोगुष्ठेन शतं समाः॥ ५ सुदुर्वहं वहन्योगं कृशो धमनिसन्ततः। त्वगिष्यभूतो धर्मात्मा स पपातेति नः श्रुतम् त पतन्तमभिद्वत्य परिज्ञश्राह् वासवः। वराणामीश्वरो दाता सर्वभूतिहते रतः॥ ७

शक उवाच।

मतङ्ग ब्राह्मणत्वं ते विश्वद्धिमह दश्यते । ब्राह्मण्यं दुर्लभतरं संवृतं परिपन्थिभिः ॥ ८ पूजयन्सुखमामोति दुःखमामोत्यपूजयन् । ब्राह्मणः सर्वभूतानां योगक्षेमसमापिता ॥ ९ ब्राह्मणभ्योऽनुतृष्यन्ते पितरो देवतास्तथा । ब्राह्मणः सर्वभूतानां मतङ्ग पर उच्यते ॥ १० ब्राह्मणः कुरुने ति इ यथा यद्य वाञ्छति। बह्वीस्तु संविशन्योनीजीयमानः पुनःपुनः ११ पर्याये तात कस्मिश्चिद्धाह्मण्यामिह विन्दति। तदुत्सुज्येह दुष्प्रापं ब्राह्मण्यमक्तात्माभिः १२ अन्यं वरं वृणीक्व त्वं दुर्लमोऽयं हि ते वरः। मतङ्ग उवाच।

किं मां तुद्धि दुः खार्ते मृतं मारयसे च मां त्वां तु शोचामि यो लब्ध्वा ब्राह्मण्यं न बुभूषसे ब्राह्मण्यं यदि दुष्प्रापं त्रिभिन्णैः शतकतो १४ सुदुर्लमं सदाऽवाष्य नानुतिष्ठन्ति मानवाः। यः पापेभ्यः पापतमस्तेषामधम एव सः॥ १५ ब्राह्मण्यं यो न जानीते धनं लब्ध्वेव दुर्लभम्। दुष्प्रापं खलु विपत्वं प्राप्तं दुरनुपालनम्॥१६ द्रावापमवाप्यैतन्नानुतिष्ठन्ति मानवाः। पकारामो हाहं राक निर्द्रन्द्वो निष्परिप्रहः १७ अहिंसाद्ममास्याय कथं नाहामि विव्रताम्। दैवं तु कथमेतद्वै यदहं मातृद्शिवतः॥ प्तामवस्यां संशातो धर्मझः सन्पुरन्द्र। नुनं देवं न शक्यं हि पौरुषेणातिवार्तेतुम् १९ यदर्थं यसवानेव न लमे विप्रतां विभो। एवंगते तु धर्मन्न दातुमहासि मे वरम्॥ २० यदि तेऽहमनुषाद्याः किञ्चिद्रा सुकृतं मम। वैशम्पायन उवाच।

वृणीष्त्रेति तदा प्राह ततस्तं बलवृत्रहा २१

इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वाणे नैलकण्ठीये भारत-भावदीपे अद्याविंशोऽध्यायः ॥ २८ ॥

२९

पवसुक्त इति । सहस्रं वत्सरान् ॥ १ ॥ अभिद्रुत्य गत्वा ॥ ७ ॥ दुर्लभतरमपि परिपान्थिभिः कामाद्येश्वोरैः संवतमतो दुःसंरक्ष्यमपीत्यर्थः ॥ ८ ॥ पूजयन् ब्राह्मणमिति शेषः ॥ ९ ॥ ब्राह्मणभ्यस्तद्वारा देवादयस्तृप्यन्तीत्यर्थः ॥ १ ॥ व्यद्वांच्छति तत्तत्कुरुते ॥ ११ ॥ लब्ध्वाऽपि न

बुभूषमे न प्राप्नोषि माहशेऽपि तपस्त्रिनि कारुण्याभावा-तत्राशयसीति भावः ॥ १४॥ दुर्भमं ब्राह्मण्यं प्राप्यापि नानुतिष्ठन्ति तदुाचितान् ।

शमो दमस्तपः शौचं क्षान्तिरार्जनमेव च। ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजम् ॥ इति भगवदुक्तान् (भ.गी अ. १८ श्लो. ४२) न मेवन्तेऽतः प्राप्तमपि दुःसंरक्ष्यानिति भावः ॥ १५ ॥ न जानीते रिश्चतुमिति शेषः ॥ १६ ॥ दैवं प्राक्कम यत् यतः ॥ १८ ॥ एतां अब्राह्मणत्वस्त्रमम् ॥ १९ ॥ चोदितस्तु महेन्द्रेण मतङ्गः प्राव्यवीदिदम्।
यथा कामविहारी स्यां कामरूपी विहङ्गमः २२
ब्रह्मश्रत्राविरोधेन पूजां च प्राप्त्रयामहम्।
यथा ममाश्रया कीर्तिभवेचापि पुरन्दर २३
कर्तुमहिसि तद्देव शिरसा त्वां प्रसादये।
शक्र उवाच।
छन्दोदेव इति ख्यातः स्त्रीणां पूज्यो भविष्यसि

कितिश्च तेऽतुला वत्स त्रिषु लोकेषु यास्यति एवं तस्मै वरं दत्वा वासवोऽन्तरधीयत २५ प्राणांस्त्यक्त्वा मतङ्गोपि संप्राप्तःस्थानमुत्तमम् एवमेतत्परं स्थानं ब्राह्मण्यं नाम भारत। तश्च दुष्प्रापमिह वै महेन्द्रवचनं यथा॥ २६

इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि इन्द्रमतङ्गसंवादे एकोनिर्वशोऽध्यायः ॥ २९॥



•

युधिष्ठिर उवाच।
श्रुतं में महदांख्यानमेतत्कुरुकुलोद्वह।
सुदुष्प्रापं यद्ववीष ब्राह्मण्यं वदतां वर॥ १
विश्वामित्रण च पुरा ब्राह्मण्यं प्राप्तामत्युत।
श्रूयते वदसे तच दुष्प्रापमिति सत्तम॥ २
वीतहृदयश्च नृपतिः श्रुनो में विप्रतां गतः।
तदेव तावद्गाङ्गय श्रोतमिच्छाम्यहं विभो॥ ३
स केन कर्मणा प्राप्ता ब्राह्मण्यं राजसत्तमः।
वरेण तपसा वापि तन्मे द्याख्यातुमहासि॥४

भीष्म उवाच ।
शृण राजन यथा राजा वांतहृत्यो महायशाः
राजि दुर्लभं प्राप्तो ब्राह्मण्यं लोकसत्कृतम् ५
मनोर्महात्मनस्तात प्रजा धर्मण शासतः ।
बभूव पुत्रो धर्मात्मा शर्यातिरिति विश्वतः॥६
तस्यान्ववाये द्वौ राजन राजानौ सम्बभूवतः
हृत्यस्तालजंधश्च वत्सस्य जयतां वर ॥ ७
हृह्यस्य तु राजेन्द्र दशसु स्त्रोषु भारत ।
श्वतं बभूव पुत्राणां शूराणामनिवर्तिनाम् ॥ ८
तुल्यरूपप्रभावानां बालनां युद्धशालिनाम् ।
धनुर्वेदे च वेदे च सर्वत्रैव कृतश्रमाः॥ ९

काशिष्वपि नृपो राजन् दिवोदासपितामहः। हर्येश्व इति विख्यातो बभूव जयतां वरः १० स वीतहब्यदायादैरागत्य पुरुषर्भ। गङ्गायमुनयोर्मध्ये संग्रामे विनिपातितः॥११ त तु हत्वा नरपति हैहयास्ते महारथाः। प्रातजग्रुः पुरी रम्यां वत्सानाम्कुतोभयाः १२ हयंश्वस्य च दायादः काशिराजोऽभ्याषिच्यत सुदेवो देवसङ्काशः साक्षाद्धमं इवापरः॥ १३ स पालयामास महीं धर्मातमा काशिनन्दनः। तैवींतहव्यैरागत्य युधि सर्वेविंनिर्जितः॥१४ तमथाजौ विनिजित्य प्रतिजग्मुर्यथागतम्। सौदेवस्त्वथ काशीशो दिवोदासोभ्यषिच्यत दिवोदासस्त विज्ञाय वीर्य तेषां यतात्मनाम वाराणसीं महातेजा निर्ममे राक्रशासनात १६ विप्रक्षित्रयसम्बाधां वैद्यशूद्रसमाकुलाम्। नैकद्रज्योचयवतीं समृद्धविपणापणाम्॥ १७ गङ्गाया उत्तरे कूले वप्रान्ते राजसत्तम। गामत्या दक्षिणे कूले शकस्येवामरावतीम१८ तत्र तं राजशादूळं निवसन्तं महीपतिम्। आगत्य हैहया भूयः पर्यधावन्त भारत ॥१९

एतत्परं एतस्मोद्देवताभावात्परं श्रेष्ठं तपसा देवभावोऽपि लब्धं शक्यो न विश्रता इत्येतत्कथयामास मतङ्गकथया सुनितिति ॥२६॥ इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि नैल-कण्ठीय मारतभावदीपे एकीनित्रशोऽध्यायः॥ २९॥

श्रुतामिति॥१॥ तस्य धर्यातेरन्ववाये वत्सस्य पुत्रो द्वी राजानाविति योजना॥०॥वीतहव्यदायादैः हेह्यस्यव नामा-न्तरं वोतहव्य इति तत्पुत्रैः ॥ ११॥ वत्सानां वत्सवंग्यानां राजाम्॥१२॥ वप्नान्ते तटसमीपे । 'वप्रस्थाने पुमानस्रो रेणी क्षेत्रे चये तटे ' इति (रान्तवर्गे ८२) मेदिनी ॥१८॥

स निष्कम्य द्दौ युद्धं तेभ्यो राजा महाबलः देवासुरसमं घारं दिवादासो महाद्यातः॥ २० स तु युद्धं महाराज दिनानां दशतीर्दश । हतवाहनभूथिष्ठस्ततो दैन्यमुपागमत ॥ २१ हतयोधस्ततो राजन् श्लीणकोशश्च भूमिपः। दिवोदासः पुरीं त्यक्त्वा पलायनपरोऽभवत गत्वाऽऽश्रमपदं रम्यं भरद्वाजस्य धीमतः। जगाम शरणं राजा कृताञ्जलिरिंदम ॥ २३ त्मुवाच भरद्वाजो ज्येष्ठः पुत्रो बृहस्पतेः। पुरोधाः शीलसम्पन्नो दिवादासं महीपतिम्॥ किमागमनकृत्यं ते सर्वं प्रवृह्धं मे नृप। यन्ते थ्रियं तत्करिष्यं न मेऽत्रास्ति विचारणा राजोवाच।

भगवन्वेतहव्येमें युद्धे वंशः प्रणाशितः। अहमकः परिद्यूनो भवन्तं शरणं गतः॥ २६ शिष्यस्नेहेन भगवंस्त्वं मां रक्षितुमहीसे। एकशेषः कृतो वंशो मम तैः पापकमिशः २७ तमुवाच महाभागो भरद्वाजः प्रतापवान्।

न भेतव्यं न भेतव्यं सौदेव व्येतु ते भयम् अहामिष्टिं करिष्यामि पुत्रार्थे ते विशांपते। वीतहब्यसहस्राणि येन त्वं प्रहरिष्यसि ॥२९ तत इष्टिं चकार्षिस्तस्य वै पुत्रकामिकीम्। अथास्य तनयो जज्ञे प्रतर्दन इति श्रुतः॥ स जातमात्रो ववृधे समाः सद्यस्रयोदश। वदं चापि जगौ कृत्सं धनुर्वेदं च भारत॥३१ योगेन च समाविष्टो भरद्वाजेन धीमता। तेजोलोक्यं स संगृह्य तस्मिन्देशे समाविशत ततः स कवची धन्वी स्त्यमानः सुर्राविभिः। बन्दिभिर्वन्द्यमानश्च बभौ सूर्य इवोदितः॥३३ स रथी वद्धनिस्त्रिशो बभौ दीप्त इवानलः। प्रययो स धनुर्धुन्वन खड़ी चर्मी शरासनी ३४ तं दृष्ट्वा प्रमं हर्षे सुदेवतनयो ययौ। मेने च मनसा दग्धान् वैतहव्यान्स पार्थिवः। ततांऽसौ यौवराज्ये च स्थापयित्वा प्रतर्दनम् कृतकृत्यं तदाऽऽत्मानं स राजा अभ्यनन्दत

ततस्तु वैतहव्यानां वधाय स महीपातः। पुत्रं प्रस्थापयामास प्रतर्देनमरिदमम्॥ 30 सरथः स तु सन्तीर्य गंगामाशु पराक्रमी। प्रययौ वीतहब्यानां पुरीं परपुरंजयः॥ वैतह्व्यास्तु संश्रुत्य रथघोषं समुद्धतम्। निर्ययुर्नगराकारे रथैः पररथारुजैः॥ ३९ निष्क्रम्य ते नरव्याघ्रा दंशिताश्चित्रयोधिनः। प्रतर्दनं समाजग्मुः शरवर्षेरुदायुधाः ॥ ४० शस्त्रेश्च विविधाकारै रथौष्ठेश्च युधिष्ठिर। अभ्यवर्षन्त राजानं हिमवन्तमिवाम्बुदाः ४१ अस्त्रैरस्त्राणि संवार्य तेषां राजा प्रतर्दनः। जघान तान्महातेजा वज्रानलसमैः शरैः॥४२ कृत्तोत्तमांगास्ते राजन् भह्नैः शतसहस्रशः अपतन् रुधिराद्रोगा निकृत्ता इव किञ्जकाः हतेषु तेषु सर्वेषु वीतह्वयः सुतेष्वथ । प्राद्ववनगरं हित्वा भृगोराश्रममप्युत ॥ ४४ ययौ भृगुं च शरणं वीतहब्यो नराधिपः। अभयं च ददौ तस्मै राज्ञे राजन् भृगुस्तदा४५ अथानुपद्मेवाशु तत्रागच्छत्प्रतर्दनः। स प्राप्य चाश्रम्पदं दिवोदासात्मजोऽब्रवीत भो भो केऽत्राश्रमे संति भृगोः शिष्या महात्मनः द्रष्ट्रमिच्छे सुनिमहं तस्याचक्षत मामिति ४७ स तं विदित्वा तु भृगुनिश्चकामाश्रमात्तदा। पूजयामास च ततो विधिना नुपसत्तमम् ४८ उवाच चैनं राजेन्द्र कि कार्य बूहि पार्थिव। स चोवाच नुपस्तस्मै यदागमनकारणम् ४९ राजोवाच।

अयं ब्रह्मित्रतो राजा वीतह्वयो विसर्व्यताम् तस्य पुत्रीर्हे मे कृत्स्नो ब्रह्मन्वंशः प्रणाशितः ५० उत्सादितश्च विषयः काशीनां रत्नसञ्चयः । एतस्य वीर्यद्मस्य हतं पुत्रशतं मया ॥ ५१ अस्येदानीं वधादद्य भविष्याम्यनुणः पितुः । तमुवाच कृपाविष्टो भृगुर्धमेभृतां वरः ॥ ५२ नेहास्ति क्षत्रियः कश्चित्सर्वे हीमे द्विजातयः। एतत्तु वचनं श्रुत्वा भृगोस्तथ्यं प्रतद्नः ॥ ५३

दशतीर्दश सहस्रामित्यर्थः । बष्टिसप्ततिनवतिवद्शतिशब्दोऽपि दशगुणितान्दश ब्रूते॥२१॥ परिद्यूनः सर्वतो निरस्तः ॥२६॥ सद्यो वन्नधे त्रयोदशवार्षिकोऽभूत् सद्यश्च वेदान् जगौ॥३१॥ योगेन योगवलेन लोक्यं लोकेषु सर्वेषु विद्यमानं तास्मन् देशे प्रतर्दनदेहे समाविशत् समावेशितवान् ॥ ३२ ॥ तस्य तं प्रति मां आगतं आचक्षत कथयत ॥ ४० ॥

पादानुपस्पृश्य शनैः प्रहृष्टो वाक्यमव्रवीत्। पवमप्यस्मि भगवन् कृतकृत्यो न संशयः ५४ य एष राजा वीर्येण खजानि त्याजितो मया। अनुजानीहि मां ब्रह्मन् ध्यायस्व च शिवेन माम् 44 त्याजितो हि मया जातिमेव राजा भृगुद्धह ततस्तेनाभ्यनुकातो ययौ राजा प्रतर्दनः ॥५६ यथागतं महाराज मुकत्वा विपामवोरगः। भृगोर्वचनमात्रेण स च ब्रह्मवितां गतः॥ ५७ वीतहवयो महाराज् ब्रह्मवादित्वमेव च। तस्य गृत्समदः पुत्रो रूपेणेन्द्र इवापरः ॥ ५८ शकस्त्वमिति यो दैत्यैनिगृहीतः किलाभवत ऋग्वेदे वर्तते चाय्या श्रुतिर्यस्य महातम्नः॥ यत्र गृतसमदो राजन् ब्राह्मणैः स महीयते। स बहाचारी विप्रार्षः श्रीमान् गृतसमद्रोऽमवत्

पुत्रो गृत्समदस्यापि सुनेता अभविद्व । वर्चाः सुतेजसः पुत्रो विहृद्यस्तस्य चात्मजः विहृद्यस्य तु पुत्रस्तु वितत्यस्तस्य चात्मजः । वितत्यस्य सुतः सत्यः संतः सत्यस्य चात्मजः । वितत्यस्य सुतः सत्यः संतः सत्यस्य चात्मजः अवास्तस्य सुतश्चार्षः अवसञ्चाभवत्तमः । तमसञ्च प्रकाशोऽभूत्तनयो द्विजसत्तमः । प्रकाशस्य च वागिद्रो वभूव जयतां वरः ६३ तस्यात्मजश्च प्रमितिर्वेदवेदाङ्गपारगः ॥ घृताच्यां तस्य पुत्रस्तु कर्कामोदपद्यत ॥ ६४ प्रमद्गरायां तु रुराः पुत्रः समुद्रपद्यत । धुनको नाम विप्रविर्यस्य पुत्रोऽथ शौनकः६५ एवं विप्रत्वमगमद्वीतहृद्यो नराधिषः । भृगोः प्रसादाद्वाजेन्द्र क्षत्रियः क्षत्रियर्षम ६६ तथेव कथितो वंशो मया गार्त्समद्स्तव । विस्तरेण महाराज किमन्यदन्तुपृच्छित् ॥ ६७

इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि वीतहव्योपाख्यानं नाम त्रिशोऽध्यायः॥ ३०॥



38

युधिष्ठिर उवाच । के पूज्या वै त्रिलोकेऽस्मिन्मानवा भरतर्षभ विस्तरेण तदाचक्ष्व न हि तृष्यामि कथ्यतः१ भीष्म उवाच ।

अत्राप्युदाहरन्तीमिमितिहासं पुरातनम्।
नारदस्य च संवादं वासुदेवस्य चोभयोः॥२
नारदं प्राञ्जिलि दृष्ट्वा पूजयानं द्विजर्षभान्।
केशवः परिपप्रच्छ भगवन् कान्नमस्यसि॥३
बहुमानपरस्तेषु भगवन्यान्नमस्यासि।
शक्यं चेच्छ्रोतुमस्माभिर्वृद्योतद्धर्भवित्तम॥ ४

नारद उवाच।

शृण गोविन्द् यानेतान् पूजयाम्यरिमर्दन ।
त्वत्तोन्यः कः पुमाँहों के श्रांतुमेति दिहाहीते ५
वर्षणं वायुमादित्यं पर्जन्यं जात्रवेदसम् ।
स्थाणुं स्कन्दं तथा लक्ष्मी विष्णुं ब्रह्माणमेत्र च
वाचस्पति चन्द्रमसमपः पृथ्वी सरस्वतीम् ।
सततं ये नमस्यान्त तास्तमस्याम्यहं तिमो॥ ७
तपोधनान्वेद्विद्दो नित्यं वेद्यरायणान् ।
महीहिन्वृष्णिशार्द्वल सदा सम्पूजयाम्यहम् ८

आख्यायिकातात्पर्यमाह—भूगोरिति ॥५०॥ श्रुतिः— 'तदु गार्त्समदमेतेन वै गृत्समद इन्द्रस्य प्रियं धामोपाग-च्छत् ' इत्यादिका ॥ ५९ ॥ इति श्रीमहाभारते अनुशासन-पर्वणि नैलकण्ठीये भारतभावदीपे त्रिंशोऽच्यायः ॥ ३० ॥

38

के पूज्या इति । ब्राह्मणस्य दुष्प्रापत्वं विप्रानुप्रहैकल-भ्यत्वं चोक्त्वा पूज्यत्वहेतून् साधारणानसाधारणान् स्वधर्मानाहानेनाध्यायेन ॥ १ ॥ तेषु मानवेषु बहुमानपरः सन् काजमस्यसीति योज्यम् ॥ ४ ॥ महार्हान् महान् अर्हः पूजा एषाम् अतिपूज्यानित्यर्थः ॥ ८ ॥ अभुक्तवा देवकार्याणि कुर्वते येऽविकत्यनाः। सन्तुप्रश्च श्रमायुक्तास्नाम्नमस्याम्यहं विभो सम्यग्यजनित ये चेषीः श्लांता दांता जितेद्रियाः सत्यं धर्मिः क्षिति गाश्च ताम्मस्यामि यादव१० ये वै तपासी वर्तते वने मूलफलाशनाः। असञ्जयाः कियावन्तस्तान्त्रमस्यामि यादव११ ये भृत्यभरणे शकाः सततं चातिथिवताः। भुअते देवशेषाणि तासमस्यामि यादव॥ १२ ये वेदं प्राप्य दुर्घर्षां वाग्मिनो ब्रह्मचारिणः। याजनाध्यापने युक्ता नित्यं तानपूजयाम्यहम्॥ प्रसम्बद्धयाश्चेव सर्वसत्त्वेषु नित्यशः। आपृष्ठतापात्स्वाध्याये युक्तास्तानपूजयाम्यहम् गुरुवसादे स्वाध्याये यतन्तो ये स्थिरव्रताः। शुश्रूषवोऽनस्यन्तस्तान्नमस्यामि यादव ॥१५ सुव्रता मुनयो ये च ब्राह्मणाः सत्यसंगराः। वोढारो हृदयक दयानां तास्त्रमस्यामि यादव भैक्ष्यचर्यासु निरताः कृशा गुरुकुलाश्रयाः। निःसुखा निर्धना ये तुतान्नमस्यामि याद्व१७ निर्ममा निष्प्रतिद्वनद्वा निष्हीका निष्प्रयोजनाः ये वेदं प्राप्य दुर्धर्षा वाग्मिनो ब्रह्मवादिनः१८ अहिंसानिरता ये च ये च सत्यवता नराः। दांताः शमपराश्चेव तासमस्यामि केशव॥१९ देवतातिथिपूजायां युक्ता ये गृहमेधिनः। कपोतवृत्तयो नित्यं ताम्रमस्यामि यादव ॥२० येषां त्रिवर्गः कृत्येषु वर्तते नोपहीयते। शिष्टाचारप्रवृत्ताश्च तान्नमस्याम्यहं सदा ॥२१ ब्राह्मणाः श्रुतसम्पन्ना ये त्रिवर्गमनुष्ठिताः। अलोर्खुपाः पुण्यशीलास्तान्नमस्यामि केशव

अब्मक्षा वायुभक्षाश्च सुधामक्षाश्च ये सदा। व्रतेश्च विविधेर्युक्तास्तान्तमस्यामि माधव २३ अयोनीनिययोनींश्च ब्रह्मयोनींस्तथैव च। सर्वभूतात्मयोनीश्च तालमस्याम्यहं सदा २४ नित्यमेतासमस्यामि कृष्ण लाककरानृषीन्। लोक ज्येष्ठा **न्कुल ज्येष्ठांस्त्रमा**झा ह्यो कभास्त्र राज् तस्मास्वमपि वार्षेय द्विजान् पूजय नित्यदा पुजिताः पूजनाही हि सुखं दास्थन्ति तेऽनघ अस्मिन् लोके सदा होते परत्र च सुखप्रदाः। चरन्ते मान्यमाना वै प्रदास्यन्ति सुखं तवर्७ ये सर्वातिथयो नित्यं गोषु च ब्राह्मणेषु च। नित्यं सत्ये चाभिरता दुर्गाण्यतितर नित ते॥ नित्यं शमपरा ये च तथा ये चानस्यकाः। नित्यस्वाध्यायिनो ये च दुर्गाण्यतितरन्ति ते सर्वान्देवान्नमस्यन्ति ये चैकं वेद्माधिताः। श्रद्धानाश्च दान्ताश्च दुर्गाण्यतितरन्ति ते३० तथैव विप्रप्रवराजमस्कृत्य यतवताः। भवन्ति ये दानरता दुर्गाण्यतितर नित ते ३१ तपिंवनश्च ये नित्यं कौमारब्रह्मचारिणः। तपसा भावितात्मानो दुर्गाण्यतितरन्ति ते देवतार्तिथिभृत्यानां पितृणां चार्चने रताः। शिष्टासभोजिनो ये च दुर्गाण्यतितरनित ते३३ अग्निमाधाय विधिवत्रणता धारयन्ति ये। प्राप्ताः सोमाहुति चैव दुर्गाण्यतितरन्ति ते३४ मातापित्रोगुंरुषु च सम्यग्वर्तन्ति ये सदा। यथा त्वं वृष्णिशार्द्हेलत्युक्तवैवं विरराम सः तस्मात्त्वमपि कान्तेय पितृदेवद्विजातिथीन्। सम्यक्पूजयसे नित्यं गतिमिष्टामवाप्स्यासि३६

इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि कृष्णनारद्संवादे एकार्त्रशोऽध्यायः॥ ३१॥

अविकत्थनाः श्लाघाहीनाः ॥ ९ ॥ सत्यं धर्मे च यजन्ति । अर्थानार

भावकत्थनाः क्रावाहानाः स्वाविकत्थनाः क्रावाहानाः स्वाव्यन्ति क्षितिं गाश्च यजन्ति ब्राह्मणेभ्यः प्रयच्छान्ति । पूजयन्ति क्षितिं गाश्च यजन्ति ब्राह्मणेभ्यः प्रयच्छान्ति । यज्ञ देवपूजासङ्गातिकरणदानेषु एतेऽर्था यथासम्भविमेह आह्याः ॥ १० ॥ आपृष्ठतापात् यावन्मध्याहम् ॥ १४ ॥ स्वाध्याये ब्रह्मयज्ञे मन्त्रजपे वा ॥१५॥ निन्हींकाः दिगम्बराः कीपीनमात्रमपि परिप्रहं न कुर्वन्तीत्यर्थः ॥ १० ॥ कपोत- ब्रह्मयः कणज्ञ आदाय ये संप्रहं न कुर्वन्तीत्यर्थः ॥ २० ॥ व्रिवगीं धर्मार्थकामाः कृत्येषु कर्तुं योग्येषु कर्मसु वर्तते उत्तममध्यमाधमभावेन वर्तते न तु हीयते अधममध्यमो- तमभावेनेत्यर्थः ॥ २१ ॥ अलाख्या इत्यनेन धर्ममपेक्ष्य त्रममावेनेत्यर्थः ॥ २१ ॥ अलाख्या इत्यनेन धर्ममपेक्ष्य

अर्थानादर उक्तः पुण्यशीला इत्यनेन धर्मन्यतिरिक्तकामपरि-हार उक्तः । कृतौ भार्यामुपेयात् ' इत्येतावानेव कामो धर्ममयो नान्यः ॥ २२ ॥ सुधा वैश्वदेवशेषः ॥ २३ ॥ अयोनीन् अकृतदारान् अभियोनीन् दारामिहात्रयुतान् ब्रह्मणो वेदस्य योनीन् आश्रयभूतान् ॥ २४ ॥ सर्वा-निति । स्वाध्याये सर्वे यज्ञा अन्तर्भवन्तीत्यर्थः ॥ ३० ॥ भिक्षुचर्येति द्वौ क्षोकौ पुनः पाठादुपेक्षितौ गौहैः ॥ ३१ ॥ इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि नैलकण्ठिये भारतभावदीपे एकत्रिंशोऽध्यायः ॥ ३१ ॥

## ३२

#### युधिष्ठिर उवाच।

पितामह महाप्राञ्च सर्वशास्त्रविशारद।
त्वत्तोऽहं श्रोतिमच्छामि धर्म भरतसत्तम १
शरणागतं ये रक्षन्ति भूतग्रामं चतुर्विधम।
कि तस्य भरतश्रेष्ठ फलं भवति तत्त्वतः॥ २

भीष्म उवाच।

इदं श्रुणु महाप्राज्ञ धर्मपुत्र महायशः। इतिहासं पुरावृत्तं शरणार्थे महाफलम् ॥ ર प्रपात्यमानः इयेनेन कपोतः प्रियद्शनः। वृष्दर्भ महाभागं नरेन्द्रं शरणं गतः॥ 8 सं तं दृष्टा विशुद्धातमा त्रासादङ्कमुपागतम्। आश्वास्याश्वसिहीत्याह न तेऽस्ति भयमंडज भयं ते सुमहत्कस्मात्कुत्र कि वा कृतं त्वया येन त्वमिह संप्राप्तो विसंज्ञो म्रान्तचेतनः ॥६ नेव नी छोत्परापीड चारवर्ण सुद्दर्शन। दाडिमाशोकपुष्पाक्ष मा त्रसस्वाभयं तव ॥ ७ मत्सकारामनुप्राप्तं न त्वां कश्चित्समुत्सहेत्। मनसा ग्रहणं कर्तुं रक्षाध्यक्षपुरस्कृतम्॥ काशिराज्यं तद्धैव त्वद्धे जीवितं तथा। त्यजेंयं भव विस्रब्धः कपोत न भयं तव ॥ ९

श्येन उवाच।

मभैतद्विहितं भक्ष्यं न राजंस्त्रातुमहिसि।
अतिकांतं च प्राप्तं च प्रयत्नाचोपपादितम् १०
मांसं च रुधिरं चास्य मज्जा मेदश्च मे हितम्
परितोषकरो ह्येष मम माऽस्याप्रतो भव ११
तृष्णा मे बाधतेऽत्युप्रा क्षुधा निर्दहतीव माम्
सुञ्चेनं न हि राक्ष्यामि राजन्मन्द्यितुं क्षुधाम्
मया ह्यनुस्तो ह्येष मत्पक्षनखिक्षतः।
किचिदुच्छ्वास्तिःश्वासं न राजन् गोप्तुमहिसि
यदि स्वविषये राजन् प्रभुस्त्वं रक्षणे नृणाम्
स्वेचरस्य तृषार्तस्य न त्वं प्रभुरथोत्तम॥ १४

यदि वैरिषु भृत्येषु स्वजनव्यवहारयोः। विषयेष्विन्द्रियाणां च आकाशे मा पराक्रम प्रभुत्वं हि पराक्रम्य सम्यक् पक्षहरेषु ते। यदि त्वमिह धर्मार्थीं मामपि द्रष्टुमहसि १६

भीष्म उवाच । श्रुत्वा रथेनस्य तद्वाक्यं राजार्षिर्विस्मयं गतः संभाव्य चैनं तद्वाक्यं तद्थीं प्रत्यभाषत ॥१७

राजोवाच।
गोवृषो वां वराहो वा मृगो वा महिषोऽपि वा
त्वदर्थमद्य कियतां क्षुधाप्रशमनाय ते॥ १८
शरणागतं न त्यजेयमिति मे वतमाहितम्।
न मुञ्जति ममांगानि द्विजोऽयं पद्मय वै द्विज

इयेन उवाच ।

न वराहं न चोक्षाणं

न चान्यान्विविधान्द्रिजान् ।

भक्षयामि महाराज

किमन्नाद्येन तेन मे ॥

२०

यस्तु मे विहितो भक्ष्यः स्वयं देवैः सनातनः

रेयेनाः कपोतान् खादंति स्थितिरेषा सनातनी

उशीनर कपोते तु यदि स्नेहस्तवान्य ।

ततस्त्वं मे प्रयच्छाद्य स्वमांसं तुल्या धृतम्

राजोवाच।

महाननुत्रहों मेऽद्य यस्त्वमेविमहात्थ माम् बाढमेव करिष्यामीत्युक्त्वाऽसौ राजसत्तमः उत्कृत्योत्कृत्य मांसानि तुल्या समतोलयत्। अन्तःपुरे ततस्तस्य स्त्रियो रत्निक्मृषिताः २४ हाहाभूता विनिष्कांताः श्रुत्वा परमदुः खिताः तासां रुदितशब्देन मन्त्रिभृत्यजनस्य च॥२५ बभूव सुमहान्नादो मेघगम्भीरिनःस्वनः। निरुद्धं गगनं सर्वं ग्रुम्नं मेथेः समन्ततः॥ २६

32

पितामहत्यादेरध्यायस्य पक्षिमात्रस्यापि स्वश्रारि-दानेन रक्षणं कार्यं किमुत पूर्वोक्तानां पूज्यानामर्थादिनेति तात्पर्यम् ॥ १॥ प्रपात्यमानः आकाशादिति शेषः। ष्ट्रपदमें औशीनरं शिविम् ॥ ४॥ नवं नीलं च यदुत्पलं त्रस्य आपीड इवालङ्कारभूतश्चार्वणी यस्य ॥ ७॥ अति-मान्तं गतप्रायजावितम् ॥ १०॥ अस्य मदन्नस्याग्रतोऽन्तरा- यभूतो मा भव ॥११॥ तृब्णा एतद्रुधिरिपयासा ॥ १२ ॥ यदि वैर्यादिषु पराक्रमसे तद्युक्तं न त्वाकाशे आकाशचा- ।रेषु ॥ १५ ॥ पक्षहरेषु आज्ञामित्रिषु शत्रुषु मां अशत्रु- मिप जीवनहरणेन बाधमानस्य तव धर्मार्थिनोऽप्यधर्मी भविष्यतीति भावः ॥ १६ ॥ एनं स्येनं तद्राक्यं च सम्भाव्य स्तुत्वा तद्यीं कपोतार्थी ॥ १७ ॥

मही प्रचलिता चासीत्तस्य सत्येन कर्मणा।
स राजा पार्श्वतश्चेत्र बाहुभ्यासूरुतश्च यत्र७
तानि मांसानि संविद्य तुलां पूर्यतेऽरानैः।
तथापि न समस्तेन कपोतेन बभूव ह ॥ २८
अध्यिभूतो यदा राजा निर्मासो रुधिरस्रवः।
तुलां ततः समारुदः स्वं मांसक्षयसुत्स् जन्
ततः सेन्द्रास्त्रयो लोकास्तं नरेन्द्रसुपांखताः।
भेर्यश्चाकाशगैस्तत्र वादिता देवदुन्दुभिः ३०
असृतेनावसिक्तश्च वृषद्मों नरेश्वरः।
दिव्येश्च सुसुवैमांवयरभिवृष्टः पुनः पुनः।
देवगन्धर्वसंत्रातरप्सरोभिश्च सर्वतः।
वृत्तश्चेवोपगीतश्च पितामह इव प्रसुः॥ ३२
हेमप्रासाद्सम्बाधं माणकाञ्चनतोरणम्।

स वैदूर्यमणिस्तम्भं विमानं समिधिष्ठितः ॥३३ स राजिष्नितः स्वर्गं कर्मणा तेन शाश्वतम् । शरणागतेषु चैवं त्वं कुरु सर्वं युधिष्ठिर ॥३४ भक्तानामगुरक्तानामाश्वितानां च रक्षिता। द्यावान्सर्वभूतेषु परत्र सुखमेयते ॥ ३५ साधुवृत्तो हि यो राजा सङ्क्तमगुतिष्ठति । कि न प्राप्तं भवेत्तेन सञ्याजेने कर्मणा॥३६ स राजार्षविद्युद्धातमा धीरः सत्यपराक्रमः । काशीनामश्विरः ख्यातिस्त्रिषु लोकेषु कर्मणा योऽप्यन्यः कार्यदेवं शरणागतरक्षणम् । सोऽपि गच्छेत तामेव गर्ति भरतसत्तम ॥३८ इदं वृत्तं हि राजर्षे वृषदर्भस्य कीत्यन् । पूतात्मा वै भवेल्लोके श्रृणुयाद्यश्च नित्यशः ३९

इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि श्येनकपोतसंवादे द्वात्रिशोऽध्यायः ॥ ३२ ॥

३३

युधिष्ठिर उवाच।
किराज्ञः सर्वकृत्यानां गरीयः स्यात्पितामह
कुर्वन् कि कर्म नृपतिरुमौ लोकौ सम्भुते १
भीष्म उवाच।

पतद्राज्ञः कृत्यतममभिषिक्तस्य भारत । ब्राह्मणानामनुष्ठानमत्यन्तं सुखिमिच्छता ॥ २ कर्त्व्यं पार्थिवेन्द्रेण तथैव भरतर्षभ । श्रोत्रियान् ब्राह्मणान् वृद्धान्नित्यमेवाभिपूजयेत् पौरजानपदांश्चापि ब्राह्मणांश्च बहुश्चनान् । सांत्वेन भोगदानेन नमस्कारस्तथाऽर्चयेत् ध पतत्कृत्यतमं राज्ञो नित्यमेवोपलक्षयेत्। यथाऽऽत्मानं यथा पुत्रांस्तथैतान्प्रतिपालयेत ये चाप्येषां पुज्यतमास्तान् दृढं प्रति पूज्येत् तेषु शान्तेषु तद्राष्ट्रं सर्वमेव विराजते ॥ ६ ते पूज्यास्ते नमस्कार्या मान्यास्ते पितरो यथा तेष्वेव यात्रा लोकानां भूतानामिव वासवे ७ अभिचारैकपायैश्च दहेयुरिप चेतसा। निःशेषं कुपिताः कुर्युक्प्राः सत्यपराक्रमाः ८ नान्तमेषां प्रपश्यामि न दिशश्चाप्यपान्नताः। कुपिताः समुद्शिन्ते दावेष्विश्वशिखा इव ॥९ विभ्यत्येषां साहसिका गुणास्तेषामतीव हि। कूपा इव तृणच्छन्ना विशुद्धा द्यौरिवापरे १०

अशनैःशीघ्रम् ॥ २८ ॥ मांसक्षयं मांसालयं शरीरम् ॥२९॥ वृत्तः वृत्येन तोषितः एवमुपगीतः ॥३२॥ साधुवृतः सुशीलः सद्वृतं शिष्टाचारं स्वव्याजेन सुतरां निष्कपटेन ॥ ३६ ॥ अस्यां कथायां विधेयमाह—योऽपाति ॥ ३८ ॥ इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि नैलकण्ठीये भारतभाव-दीपे द्वात्रिंशोऽध्यायः ॥ ३२ ॥

33

कि राज्ञ इत्यध्यायस्य तात्पर्ये स्पष्टम् ॥ १ ॥ अनु-

ष्ठानं आराधनम् ॥ २ ॥ एषां ब्राह्मणानां मध्ये ॥ ६ ॥ वासवे पर्जन्ये ॥ ७ ॥ अभिचारैः स्येनादिभिः उपायैः कौलिकशास्त्रप्रसिद्धैः चेतसा सङ्कल्पमात्रेण ॥ ८ ॥ अन्तं नाशकरं दिशश्रेषां न अपावृताः सर्वत्राकुण्ठिता गतिरतेषा-मित्यर्थः आमिशिखा इव दहन्तः ॥ ९ ॥ एषां एभ्यः साह-सिका अकार्यकारिणोऽपि बिभ्यति किमृत विवेकिनः छन्नाः किचिज्जडभरतादयः । अपरे वसिष्ठादयः ॥ ९०॥

प्रसह्यकारिणः केचित्कार्पासमृद्वो परे। सन्ति चैषामनिशाटास्तथैवान्ये तपस्वनः ११ कृषिगोरस्यमप्येके भैक्ष्यमन्येऽप्यनुष्ठिताः। चौगश्चान्येऽनृताश्चान्ये तथान्ये नदनर्तकाः सर्वकर्मसहाश्चान्ये पार्थिवेष्वितरेषु च। विविधाकारयुक्ताश्च ब्राह्मणा भरतर्षम ॥ नानाकमसु रक्तानां बहुकर्मोपजीविनाम्। धर्मकानां सतां तेषां नित्यमेवानुकीर्तयेत १४ पितृणां देवतानां च मनुष्योरगरश्रसाम्। पुराष्येते महाभागा ब्राह्मणा वै जनाधिप १५ नैते देवेर्न पितृमिर्न गन्धर्वेर्न राक्षसैः। नासुरैन पिशाचैश्च शक्या जेतुं द्विजातयः १६ अदैवं दैवतं कुर्युदेवतं चाप्यदैवतम्। यभिच्छेयुः स राजा स्याद्यो नेष्टः स पराभवेत परिवादं च ये कुर्युर्वाह्मणानामचेत्सः। सत्यं ब्रवीमि ते राजन् विनइयेयुर्न संशयः१८ निदाप्रशंसाकुशलाः कीत्यकीर्तिपरायणाः।

परिकुप्यति ते राजन् सततं द्विषतां द्विजाः ब्राह्मणा यं प्रशंसन्ति पुरुषः स प्रवर्धते । ब्राह्मणैर्यः पराकृष्टः पराभूयात्क्षणाद्धि सः२० शका यवनकांबोजास्तास्ताः श्रत्रियजातयः वृषलत्वं परिगता ब्राह्मणानामदर्शनात्। द्राविडाश्च कलिङ्गाश्च पुलिदाश्चाप्युशीनराः कोलिसर्पा महिषकात्तास्ताः श्रत्रियजातयः वृषलत्वं परिगता ब्राह्मणानामदश्नात्। श्रेयान् पराजयस्तेभ्यो न जयो जयतां वर यस्तु सर्वमिदं हन्यात् ब्राह्मणं च न तत्समम् ब्रह्मवध्या महान्दोष इत्याहुः परमर्षयः॥ २४ परिवादो द्विजातीनां न श्रातव्यः कथ्ंचन। आसीताघोमुलस्तूरणीं समुत्थाय वजेच वा न्स जातोऽजनिष्यद्वा पृथिज्यामिह कश्चन यो ब्राह्मणविरोधेन सुखं जीवितुसुत्सहेत ॥ २६ दुर्माह्यो सुष्टिना वायुर्दुःस्पर्शः पाणिना शशी दुर्धरा पृथिवी राजन् दुर्जया ब्राह्मणा सुवि

इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि ब्राह्मणप्रशंसा नाम त्रयास्त्रिशोऽध्यायः ॥ ३३॥



38

भीष्म उवाच।
ब्राह्मणानेव सततं भृशं सम्परिषूजयेत।
पते हि सामराजान ईश्वराः सुखदुःखयोः॥१
पते भौगैरलङ्कारैगन्येश्वव किमिच्छकैः।
सदा पूज्या नमस्कारै रक्ष्याश्च पितृबहुपैः॥२
ततो राष्ट्रस्य शान्तिह भूतानामिव वासवात

जायतां ब्रह्मवर्चस्वी राष्ट्रे वै ब्राह्मणः शुन्तिः ३ महारथश्च राजन्य एष्ट्रव्यः शत्रुतापनः । ब्राह्मणं जातिसम्पन्नं धर्मन्नं संशितव्रतम् ॥ ४ वासयेत गृहे राजन्न तस्मात्परमस्ति वै। ब्राह्मणेभ्यो हिवर्दत्तं प्रतिगृण्हन्ति देवताः॥ ५

प्रसिद्यकारिणः दुर्वासः प्रभृतयः । मृद्वो गौतमादयः ये पाद-चारेऽपि हिंसामयात्पादयोरेवाक्षि चक्रुारित्यक्षपादत्वं गताः । अतिशठा अगह्त्यादयः । वातापिं जरियतुं मांसे लोलपतां दर्शयन्तः ॥ ११ ॥ कृषिं कुर्वन्तः उद्दालकगुर्वादयः । गोरक्ष्यम् । गुरोरेव उपमन्युप्रमृतयः मैक्ष्यं दत्तात्रयादयः । चौराः वाल्मीकिविश्वामित्रादयः अनृताः कलहाप्रिया नारदा-दयः नटनर्तकाः भरतादयः ॥ १२ ॥ सर्वकर्मसहाः समुद्र-चौष्णादाविष समर्थाः ॥ १३ ॥ नानिति । स्वरूपप्रच्छा-दनार्थं कोकरक्षार्थं वा निषिद्धेनापि कर्मणा वर्तमानाः ।

वस्तुतस्तु धर्मज्ञास्तेषां तान् नित्यमेवानुकीर्तयेत् ॥ १४ ॥ एते पूज्या इति शेषः यतो महाभागाः ॥ १५ ॥ परायणाः हेतवः ॥ १९ ॥ अद्दीनात् अननुप्रहात् ॥ २१ ॥ इति श्रीमहाभागते अनुशासनपर्वणि नैलकण्ठीये भारतभावदीपे त्रयास्त्रिशोऽध्यायः ॥ ३३ ॥

इप्र

ब्राह्मणानित्याद्यध्यायत्रयेण दानपात्रत्वं ब्राह्म-णानामुच्यते । सोमो राजा येषां ते सोमराजानः ॥१॥ किमिच्छसीति प्रश्नपूर्वकं यत्तदिष्टं दीयते तत्किमिच्छकम् २

र्पितरः सर्वभूतानां नैतेभ्यो विद्यते परम्। आदित्यश्चन्द्रमा वायुरापो भूरम्बरं दिशः ॥६ सर्वे ब्राह्मणमाविदय सदाऽन्नमुपभुञ्जते। न तस्याश्वनित पितरो यस्य विप्रा न भुञ्जते देवाश्चाप्यस्य नाश्चान्ति पापस्य ब्राह्मणद्विषः। ज्ञाह्मणेषु तु तुष्टेषु प्रीयन्ते पितरः सदा ॥ तथैव देवता राजन्नात्र कार्या विचारणा। तथैव तेऽपि प्रीयन्ते येषां भवति तद्धविः॥९ न च बेत्य विनश्यनित गच्छानित च परांगितम येन येनैव हाविषा ब्राह्मणांस्तर्पयेचारः॥ तिन तेनैव प्रीयन्ते पितरो देवतास्तथा। ब्राह्मणादेव तद्भनं प्रभवन्ति यतः प्रजाः॥११ यतश्चायं प्रमवति प्रत्य यत्र च गच्छति । वेदेष मार्ग स्वर्गस्य तथैव नरकस्य च॥ १२ अंगतानागते चोभे ब्राह्मणो द्विपदां वरः। ब्राह्मणो भरतश्रेष्ठ स्वधर्म चैव वेद यः॥ १३ ये चैनमनुवर्तन्ते ते न यान्ति पराभवम्। न ते प्रत्य विनइयन्ति गच्छन्ति न पराभवम् यद्राह्मणमुखात्प्राप्तं प्रतिगृह्णान्त वै वचः। भूतात्मानो महात्मानस्ते न यान्ति पराभवम श्चत्रियाणां प्रतपतां तेजसा च बलेन च। ब्राह्मणेष्वेव शास्यन्ति तेजांसि च बलानि च भृगवस्तालजंघांश्च नीपानाङ्गिरसोऽजयन्। अरद्वाजो वैहतच्यानैलांश्च भरतर्षम ॥ चित्रायुधांश्चाष्यजयन्नेते कृष्णाजिनध्वजाः। प्रक्षिप्याथ च कुंभान्वै पारगामिनमारभेत यरिकवित्कध्यते लोके श्र्यते पट्यतेऽपि वा सर्वे तद्वाह्मणेष्वेव गूढोऽग्निरिव दारुषु ॥१९

अत्राप्युदाहरन्तीमामितिहासं पुरातनम्। संवादं वासुदेवस्य पृथ्याश्च भरतर्षभ॥ २० वासुदेव उवाच।

मातरं सर्वभूतानां पृच्छे त्वां संशयं शुभे। केनस्वित्कर्भणा पापं व्यपोहति नरो गृही पृथिन्युवाच।

ब्राह्मणानेव सेवेत पवित्रं होतदुत्तमम्। ब्राह्मणान्सेवमानस्य रजः सर्वे प्रणश्यति। अतो भूतिरतः कीर्तिरतो बुद्धिः प्रजायते २२ महारथश्च राजन्य एष्टव्यः शत्रुनापनः। इति मां नारदः प्राह सततं सर्वभूतये॥ ब्राह्मणं जातिसम्पन्नं धमन्नं संशितं शुचिम्। अपरेषां परेषां च परेभ्यश्चेव येऽपरे॥ ब्राह्मणा यं प्रशंसन्ति स मनुष्यः प्रवर्धते। अथ यो ब्राह्मणान् कुष्टः पराभवति सोऽचिरात् यथा महाण्वे क्षिप्ता सीता नेष्ट्रविनश्यति। तथा दुश्वरितं सर्वं पराभावायं कल्पते ॥ २६ पश्य चन्द्रे कृतं लक्ष्म समुद्रो लवणोदकः। तथा भगसहस्रेण महेन्द्रः परिचिह्नितः॥ २७ तेषामेव प्रभावेन सहस्रनयनो ह्यसौ। शतकतुः समभवत्पश्य माधव यादशम् २८ इच्छन् कीर्ति च भूति च लोकांश्च मधुस्दन। ब्राह्मणातुमते तिष्ठेत्पुरुषः श्रुचिरात्मवान् २९ भीष्म उवाच।

इत्येतद्वचनं श्रुःवा मोदिन्या मधुसूदनः। साधु साध्विति कौरव्य मेदिनीं प्रत्यपूजयत्॥ एतां श्रुत्वोपमां पार्थ प्रयतो ब्राह्मणर्थभान्। सततं पूजयेथास्त्वं ततः श्रेयोऽभिपत्स्यसे ३१

इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्भपर्वणि पृथ्वीवासुदेवसंवादे चतुस्त्रिशोऽध्यायः ॥ ३४॥

- AND RE-

तेऽपि दातारोऽपि तत् प्रदेयं द्रव्यम् ॥ ९ ॥ तत् यज्ञा-दिकं भूतमुत्पन्नम् ।

'अमी प्रास्ताहुतिः सम्यगादित्यमुपतिष्ठते ॥

आदित्याजायते वृधिर्वृष्टेशं ततः प्रजाः ॥ ' इति स्मृतेः ॥ ११ ॥ भूतात्मानः भूनः प्राप्तो वशीकृत आत्मा चितं येस्ते ॥ १५ ॥ प्रक्षिप्यति । कुं पृथिवीं ब्राह्मणाय प्रक्षिप्य दत्वा पारगामिनं परलो कहितं कम आरमेदा-चरेत् भान् दीप्तं कुर्वे बुभयलोके इति शेषः ॥१८॥ यत्किञ्चि-दतीतानागतं व्यवहितं स्थूलसूक्षमं ब्राह्मणे हार्दाकाशाख्य- ब्रह्मविदि काष्ट्राभिवद्धयानानिर्मथनादिभिव्यज्यत इत्यर्थः १९ रजः ध्यानेऽन्तरायभूतो विक्षेपः भूतिरैश्वर्यं बुद्धिरात्मज्ञानं सार्धश्लोकः ॥ २२ ॥ अपरे ब्राह्मणं सर्वभूतये इच्छोदित्या-हिरिति विपरिणामेनानुषज्ञः ॥ २४ ॥ कुष्टः क्रोशति कर्त-।रे क्तः ॥ २५ ॥ सीता नेष्टुलीज्ञलपद्धतिगतः पांसुपिण्डः लोष्ठों लेष्टुरिति कोशकारा अन्तस्थादिभिमं शब्दं पठनितः वुश्चरितं ब्राह्मणद्रोहः ॥ २६ ॥ विधयमाह—ब्राह्मणेत्य-धिन ॥ २९ ॥ इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि नैल्किक्यों भारतभावदीपे चतुः स्थिशेऽध्यायः ॥ ३४ ॥

8.19

# 34

भीष्म उवाच।

जन्मनैव महाभागो ब्राह्मणो नाम जायते। नमस्यः सर्वभूतानामतिथिः प्रस्ताप्रशुक् ॥१ सर्वार्थाः इहदस्तात द्राह्णाः सुमनारुखाः। गीभिर्मगळयुक्ताभिरनुध्यायन्ति पूर्तिनाः ॥२ सर्वान्नो द्विषतस्तात ब्राहाणा जातमःयवः। गीर्निद्रिणयुक्ताभिरभिध्यासुरपूजिताः॥ ३ अत्र गाथाः पुरागीताः कीर्तयन्ति पुराधिदः सृष्टा द्विजातीन धाता हि यथापूर्व समादधत् न चान्यदिह व र्तृत्यं विश्चिद्धर्घं यथाविधि। गुप्तो गापायते ब्रह्मा श्रेयो वस्तेन शोभनम् ५ खरेव कुर्वनां कर्म श्रीवों ब्राह्मी भविष्यति। प्रमाणं सर्वभूतानां प्रग्रहाश्च भविष्यथ ॥ न शौद्रं कर्म कर्तटणं ब्राहःणेन विपश्चिता। कौंद्रं हि कुर्वतः कम धर्मः समुप्रध्यते ॥ ७ श्रीश्च बुद्धिश तेजश्च विभूतिश्च प्रतापिनी। साध्याये चैव माहातम्यं विपुलं प्रतिपत्स्यते८

हुत्वा चाहवनीयस्थं महाभाग्ये प्रतिष्टिताः। अप्रभोज्याः प्रस्तीनां

श्रिया ब्राह्मया जुक हिएताः ॥ श्रुद्धया परया युक्ता ह्यनिमद्रोह लब्धया । दमस्वाध्यायनिरताः सर्वान्द्यामानवाष्ट्यथ१० यज्ञैव माजुषे लोके यज्ञ देवेषु किञ्चन । सर्व तु तपसा साध्यं क्षानेन नियमेन च ॥ ११ इत्येवं ब्रह्मगीतास्ते समाख्याता मयाऽनघ । विप्राणामजुक म्पार्थं तेन प्रांक्तं हि धामना १२

भूयस्तेषां वलं मन्ये यथा राश्वस्तपिस्वनः।
दुरासदाश्च चण्डाश्च रभसाः क्षिप्रकारिणः १३
सनःयेषां सिंहसत्वाश्च ट्याव्यसत्त्वास्तथापरे।
वराहर्शसत्त्वाश्च जलसत्त्वास्तथापरे।। ११३
सर्पर्शसमाः के चित्तथान्ये मकरस्पृशः।
विभाष्यवातिनः के चित्तथा चश्चर्रणो परे १५।
सन्ति चाशीविषयमाः सन्ति मन्दास्तथापरे।
विविधानीह वृत्तानि ब्राह्मणानां युधिष्टिर १६।

मेकला द्राविडा लाटाः
पौज्ञाः कान्वशिरास्तथा।
शौडिका दरदा दार्वाश्रीराः शबरबर्वराः

किराना यवनाश्चैव तास्ताः क्षत्रियजातयः वृषलत्वमनुप्राप्ता ब्राह्मणानाममर्पणात् ॥ १८ ब्राह्मणानां परिभवादसुराः सलिलेशयाः । ब्राह्मणानां प्रसादाश्च देवाः स्वर्गनिवासिनः

अशक्यं स्प्रष्टुमाकाश-

मचाल्यो हिमवान् गिरिः
अधार्या सेतुना गङ्गा
दुर्जया ब्राह्मणा भुवि॥ २०
न ब्राह्मणविरोधेन शक्या शास्तुं वसुन्धरा।
ब्राह्मणविरोधेन शक्या शास्तुं वसुन्धरा।
ब्राह्मणा हि महात्मानो देवानामपि देवताः २१
ताःपुजयस्व सततं दानेन परिचर्यया।
यदीच्छिसि महीं भोकुमिमां सागरमेखलाम्॥
प्रतिग्रहेण तेजो हि विप्राणां शास्यतेऽनद्य।

लुक्मपाथ तन प्रांक्तं हि र्घामना १२ प्रतिग्रहं ये नेच्छेयुस्तेभ्यो रक्ष्यं त्वया नृप २३ इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्भपर्वणि ब्राह्मणप्रशंसायां पञ्चात्रिशोऽध्यायः ॥ ३५॥

-->>

जन्मनेति। जन्मनेव संस्काराद्यभावेऽपि ब्राह्मणो नमस्य एव । प्रस्तं प्रत्रितं पक्षमञ्जं तत्स्वाग्रे भोक्तमहः प्रस्ताग्र-सुक् ॥ १ ॥ सर्वे अर्थाः धर्माद्यो येभ्यस्ते समनसां देवानां स्वामित्र भूतः समनोमुखाः ॥ २ ॥ नो समकं द्विषतः शत्रुन त्रपूजिता ब्राह्मणा दारुणयुक्ताभिः तव शत्रवो नश्यन्तित्याशिभाभिः अभिध्यासः अभिध्यायन्तु अभि-इन्युरिति स्पष्टार्थः पाठः ॥ ३ ॥ समाद्धत् समाधि नियमे कृतवान् ॥ ४ ॥ ब्रह्मा ब्राह्मणः वः शोभनं श्रेय-सिनवः॥ ५ ॥ स्वं कर्म ब्राह्मणगोपनं प्रग्रहाः दमनक्षमा रज्जव इव ॥ ६ ॥ शौद्रं कर्म सेवा कर्तव्यं कारयितव्यं कुर्वतः कारयतः ॥ ७ ॥ श्रीश्चेत्यादेः श्रियमित्यर्थः ॥ ८ ॥ अश्वित्यादेः श्रियमित्यर्थः ॥ ८ ॥ अश्वित्वनीयस्थ देवतागणं प्रस्तीनां शिशुभ्योऽप्यप्रे भोज्यं येषां ते ब्राह्मचा श्रिया विद्ययाऽनुकल्पिताः पात्रीभूताः ॥९॥ भूय द्वान । चण्डत्वादिदोषवन्तोऽपि पूज्या एवेत्यर्थः ॥ १३ ॥ अमर्षणात् ब्राह्मणकोपासहनात् ॥ १८ ॥ १३ ॥ अमर्षणात् ब्राह्मणकोपासहनात् ॥ १८ ॥ तेभ्यो रक्ष्यं स्वकुलमिति शेषः ॥ २३ ॥ इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वाणे नेलकण्ठीये भारतभावदीपे पञ्चित्रंशोऽध्यायः ॥ ३५ ॥

भीष्म उवाच ।
श्रवाच्युदाहरन्तीमिमितिहासं पुरातनम् ।
श्रवाक्यदाहरन्तीमिमितिहासं पुरातनम् ।
श्रवाक्रशम्बरसंवादं तिश्विषेध युधिष्ठिर ॥ १
श्रको ह्यञ्चातक्रपेण जटी भूत्वा रजोगुणः ।
विक्रपं रथमास्थाय प्रश्नं पप्रच्छ शम्बरम् ॥ २
शक्र उवाच ।

केन शस्वर वृत्तेन स्वजात्यानिधिनिष्ठसि। श्रेष्ठं त्वां केन मन्यन्ते तहे प्रतहि तत्त्वतः॥ ३ शस्वर उवाच।

नास्यामि यदा विवान्त्राह्ममेव च मे मतम्। शास्त्राणि वदनो विप्रान्समन्यामि यथासुखम्

श्रुत्वा च नावजानामि नापराध्यामि कहिंचित्।

अभ्यन्यभ्यनुषृच्छामि पादी गृजामे धीमताम ॥ ५ ते विश्रव्धाः प्रभावन्ते संपृच्छन्ते च मां सदा प्रमत्तेष्वप्रमत्तोऽस्मि सदा सुप्तेषु जागृमि ॥ ६

ते मां शास्त्रपथे युक्तं ब्रह्मण्यमनसूयकम्। समासिश्चान्ति शास्तारः

क्षेद्रं मध्विय मिक्षकाः॥ ७ यश्च भाषन्ति सन्तुष्टास्तश्च गृज्ञामि मेधया। समाधिमात्मनो नित्यमनुलोममिनन्तयम् ८ सोऽहं वागप्रतृष्टानां रसानामवलेहकः। पतत्पृंथिव्यामः त्नमेत चक्षुग्नुत्तमम्।
यद्वाह्मणमुखाच्छास्त्रमिह् श्रुत्वा प्रवर्तते १०
पतत्कारणमाञ्चाय दृष्टा देवासुरं पुरा।
युद्धं पिता मे हृण्यत्मा विश्मितः समपद्यत्रश् दृष्ट्वा च ब्राह्मणानां तु महिमानं महात्मनाम्।
पर्यपृच्छत्कथममी सिद्धा इति निशाकरम् १२
सोम उवाच।
ब्राह्मणास्तपसा सर्वे सिध्यन्ते वाग्वलाः सद्याः

स्वजात्यानधितिष्ठामि नक्षत्राणीव चन्द्रमाः ९

ब्राह्मणास्तपसा सर्वे सिध्यन्ते वाग्वलाःसदा भुजवीर्याश्च राजानो वागस्त्राश्च द्विजातयः १३ प्रणवं चाण्यधीयीत ब्राह्मी दुर्वसतीर्वसन् । निर्मन्युरिप निर्वाणो यदि स्यात्समदर्शनः १४ अपि च क्षानसम्पन्नः सर्वान्वेदान् पितुर्शृहे । श्वाद्यमान इवाधीयाद्वाम्य इत्येव तं विदुः ॥ भूमिती निर्माति सर्पो विलश्यानिव । राजानं चाष्ययोद्धारं ब्राह्मणं चाप्रवासिनम् ॥ अभिमानः श्रियं हन्ति पुरुषस्याह्पमेधसः । गर्भेण दुष्यते कन्या गृहवासेन च द्विजः ॥१७ इत्येतन्मे पिता श्रुत्वा सोमादद्धनदर्शनात । ब्राह्मणान्युजयामास तथैवाहं महावतान् ॥१८ भीष्म उवाच ।

श्रुत्वेतद्वचनं शको दानवेन्द्रमुखाच्चयुतम्। द्विजान्तम्पूजयामास महेन्द्रत्वमवाप च १९

इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि ब्राह्मणप्रशंसायाभिन्द्रशंबरसंवादे ष<sub>्</sub>त्रिशोऽध्यायः ॥ ३५॥



38

अत्रापीत्यध्यायस्य तात्पर्य असुराणामपि श्री-न्नां ह्मणप्रसादलभ्येविति ॥ १ ॥ मां मिय मधु अमृततुल्यां विद्यां समासिद्यन्ति क्षीद्रं मधुपटलं मिक्षका मिववेत्यावृत्या योज्यम् ॥ ७ ॥ समाधि ब्राह्मणेषु निष्ठाम् ॥ ८ ॥ वागप्रे जिह्याये भृष्टं विद्यामृतं येषां ब्राह्मणानां रसानामुक्तिसुधानाम्

॥ ९ ॥ ब्राह्मविदार्थाः दुर्वसतीः गुरुकुलवास्क्रेशात् । अपि अपि वा सति वैराग्ये यतिः स्यात् नैष्ठिकब्रह्मचर्यात् पारिवाः ज्यमव कुर्यादित्यर्थः ॥ १४ ॥ पितृर्गृहे वेदाध्ययनं निन्दति — अपिति ॥ १५ ॥ अप्रवासिनं वेदार्थे प्रामान्तरे वास-मकुर्वाणम् ॥ १६ ॥ इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि नैलकफीये भारतभावदीपे षद्त्रिंशोऽध्यायः ॥ ३६ ॥

युधिष्ठिर उवाच। अपूर्वश्च भवेत्पात्रमधवापि चिरोषितः। दूराद्भ्यागतं चापि कि पात्रं स्यात्पितामह१ भीष्म उवाच।

किया भवति केषांचिदुगंशु वतमुत्तमम्।
यो यो याचेत यत्किञ्चित्सर्व दद्याम इत्यपिर
अपीडयन् भृत्यवर्गमित्येवमनुशुश्रमः।
पीडयन् भृत्यवर्ग हि आत्मानमपक्षित॥ ३
अपूर्व भावयेत्पात्रं यचापि स्याचिरोषितम्।
दूराद्भ्यागतं चापि तत्पात्रं च विदुर्बुधाः ४
युधिष्ठिर उवाच।

अपीडया च भूतानां धमस्याहिसया तथा। पात्रं विद्यास तस्वेन यस्मै दत्तं न सन्तपेत्॥५ भीष्म उवाच।

ऋत्विक् पुरोहिताचार्याः शिष्यसंबंधिबांधवाः सर्वे पुज्याश्च मान्याश्च श्रुतवन्तोऽनस्यकाः ६ अतांऽन्यथा वर्तमानाः सर्वे नार्हेति सित्कयाम् तस्मान्नित्यं परीक्षेत पुरुषान्प्रणिधाय वै॥ ७ अक्रोधः सत्यवचनमहिसा दम आर्जवम्। अद्रोहोऽनिभमानश्च न्हीस्तितिक्षा दमः शमः

यस्मिन्नेनानि दश्यन्ते न चाकार्याणि भारत स्वभावतो निविष्टानि तत्पात्रं मानमहिति ॥९ तथा चिरोषितं चापि संप्रत्यागतमेव च। अपूर्व चैव पूर्व च तत्पात्रं मानमहीते॥ १० अप्रामाण्यं च वेदानां शास्त्राणां चाभिलङ्बनम् अवयवस्था च सर्वत्र एनन्नाशनमात्मनः ११ भवेत्पण्डितमानी यो ब्राह्मणो वेदनिन्दकः आन्वीक्षिकीं तर्कविद्यामनुरक्तो निर्धिकाम हेतुवादान्युवन्सत्सु विजेताऽहेतुवादिकः। आक्रोष्टा चातिवक्ता च ब्राह्मणानां सदैव हि स्वाभिशङ्की मूढश्च बालः कटुकवागपि। बोद्धव्यस्तादशस्तात नरंश्वानं हि तं विदुः यथा भ्वा भिषतुं चैव हन्तुं चैवावसज्जते। एवं संभाषणार्थीय सर्वशास्त्रवधाय च लोकयात्रा च द्रष्टदया धर्मश्चात्महितानि च एवं नरो वर्तमानः शाश्वतीर्वर्धते समाः १६ ऋणमुन्मुच्य देवानामृषीणां च तथैव च। पितृणामथ विप्राणामतिथीनां च पश्चमम् १७ पर्यायेण विशुद्धेन सुविनीतेन कर्मणा। पवं गृहस्थः कर्माणि कुर्वन्धमान्न हीयते॥ १८

इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि पात्रपरीक्षायां सप्तत्रिशोऽध्यायः ॥ ३७॥



319

अपूर्वश्चेत्यध्यायो ब्राह्मणेष्विप पात्रविशेषपरीक्षार्थः ॥१॥
तत्र अपूर्वश्चिरोषितो दूरादागतश्च पात्रं तेषां मध्य काश्चिद्यज्ञार्थं कश्चित् गुरुदाक्षणार्थं कश्चित्कुदुम्बभरणार्थमिति एवंस्पा क्रिया केषाश्चित्पात्रत्वे प्रधानं भवति केषाश्चिदुपांशुवतं मौनं पारित्राज्यमिति । तथा क्रियामीनयोस्तारतम्यादेषां तारतम्यं न स्वरूपत इत्याह—क्रियेति । दद्यामः
ददाम इत्येव वक्तव्यं न त्वेतेषु कश्चित्प्रत्याचक्षीतित्यर्थः
॥२ ॥ दत्तं प्रदेयवस्त्वाभमानिनी देवता न सन्तपेत् यथा
ताह्रशाय देयं नान्यसमे सम्यते हि—

नष्टशौचे वतभ्रष्टे विप्रे वेदविवर्जिते ।

दीयमानं रुदत्यनं किं मया दुष्कृतं कृतम् ॥ इति । अतः कस्तादश इति प्रश्नः ॥ ५ ॥ मुख्यं पात्रविशेविण श्रुतवन्तोऽनस्यका इति ॥ ६ ॥ तथा अकोधादिगुणविशिष्टम् ॥॥ १ ॥ अपात्रतावीजमाह—अप्रामाण्य-

मिति । आत्मनः पात्रताया इति शेषः ॥ ११ ॥ निर्धिकां श्रुतिविरोधित्वेन मोक्षानुपयोगिनीम् ॥ १२ ॥ हेतुन्वादान् बुवन् युक्त्या जगत्कारणगेष्टिः कुर्वन्नपि अहेतुवादिकः सास्रोक्तहेतुवादिवरोधात् ॥ १३ ॥ बोद्धव्यः अम्प्र-स्यत्वेनिति शेषः । तत्र हेतुमाह—श्वानं हि तं विदुः । शिष्टा इति शेषः ॥ १४ ॥ एतदेवोपपादयति—यथेति ॥१५॥ होति श्रेषः श्रुतिस्पृत्युक्तः आत्महितानि शमदमादीनि॥१६॥ देवानामृणं यशेन, ऋषीणां वेदाधिगमेन पितृणां, प्रजीत्पादनेन, विप्राणां दानमानेन, आतिथीनां वैश्वदेवान्ते आगतानां सम्यगातिथ्येन, च उन्मुच्य अपाऋत्य कर्माणि कुर्वन्नित्युक्तरेणान्वयः ॥ १७ ॥ पर्यायेण यथाक्रमेण स्विनीतेन सुशिक्षितेन कर्मणा यत्नेन कर्माणि यश्चादीनि ॥ १८ ॥ इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि वैलक्षण्ठीये भारतमावदीपे सप्तित्रंशोऽध्यायः ॥ ३७ ॥

युधिष्ठिर उवाच । स्त्रीणां स्वभाविमच्छामि श्रोतुं भरतसत्तम । स्त्रियो हि मूलं दोषाणां लघुचित्ता हि ताः स्मृताः भीषम उवाच ।

अत्राप्युदाहरन्तीमिमिनिहासं पुरातन म्।
नारदस्य च संवादं पुंश्रल्या पञ्चचूडया॥ २
लोकाननुचरन् सर्वान् देवर्षिनीरदः पुरा।
ददशीष्सरसं ब्राह्मीं पञ्चचूडामिनिन्दिताम् ३
तां दृष्ट्वा चारुसर्वांगीं पप्रच्छाप्सरसं मुनिः।
संश्यो हृदि कश्चिन्मे ब्रूहि तन्मे सुमध्यमे॥४

भीष्म उवाच।

एवमुक्ताऽथ सा विप्रं प्रत्युवाचाथ नारदम्

विषये सति वक्ष्यामि समर्थं मन्यसे च माम् ५ नारद् उवाच । न त्वामविषये भद्रे नियोक्ष्यामि कथंचन ।

स्त्रीणां स्वभाविमच्छामित्वत्तः श्रोतुं वरानने भीष्म खवाच

पतच्छुत्वा वचस्तस्य देवर्षेरप्सरोत्तमा।
प्रत्युवाच न शक्ष्यामि स्त्री सती निदितुं स्त्रियः
विदितास्ते स्त्रियो याश्च याद्दशाश्च स्वभावतः
न मामर्हास देवर्षे नियोक्तं कार्य ईदशे॥ ८
तामुवाच स देवार्षः सत्यं वद सुमध्यमे।
मृषावादे भवेद्दोषः सत्यं दोषो न विद्यते।
इत्युक्ता सा कृतमितरभवचारुहासिनी।
स्त्रीदोषाञ्छाश्वतान् सत्यान्भाषितुं संप्रचक्रमे
पश्चचूडोवाच।

कुळीना रूपवत्यश्च नाथवत्यश्च योषितः। मर्यादासु न तिष्ठन्ति स दोषः स्त्रीषु नारद्११

न स्त्रीभ्यः किञ्चिद्दन्यद्वे पापीयस्तरमस्ति वै स्त्रियों हि मूलं दोषाणां तथा त्वमिप वेत्थ ह समाज्ञातानुद्धिमतः प्रतिक्पान्वशे स्थितान्। पतीनन्तरमासाद्य नालं नार्यः प्रतीक्षितुम्१३ असद्धर्मस्तवयं स्त्रीणामस्माकं भवति प्रभो। पापीयसो नरान यद्वै लज्जां त्यक्तवा भजामहे स्त्रियं हि यः प्रार्थयते सान्निकर्षं च गच्छति। ईषच कुरुते सेवां तमेवेच्छान्ति योषितः॥१५ अनर्थित्वानमनुष्याणां भयात्परिजनस्य च। मर्यादायाममर्यादाः स्त्रियास्तिष्ठन्ति भर्तृषु १६ नासां कश्चिद्गम्योऽस्ति नासां वयसि निश्चयः विरूपं रूपवन्तं वा पुमानित्येव भुञ्जते ॥ १७ न भयान्नाप्य नुकोशाम्नार्थहेनोः कथंचन। न शातिकुलसम्बन्धात्स्रियस्तिष्टानेत भर्तृषु यौवने वर्तमानानां मृष्टाभरणवाससाम्। नारीणां स्वैरवृत्तीनां स्पृह्यान्ति कुलस्त्रियः१९ याश्च शश्बद्धहुमता रक्ष्यन्ते द्यिताः स्त्रियः। अपि ताः संप्रसज्जन्ते कुन्जान्धजडवामनैः२०

पङ्गुष्त्रथ च देवर्षे येचान्ये कुत्सिना नराः। स्त्रीणामगम्यो लोकेऽस्मि-न्नास्ति कश्चिन्महासुने

यदि पुंसां गतिर्बह्मन् कथंचिन्नोपपद्यते । अत्यन्योन्यं प्रवर्तन्ते निह तिष्ठन्ति भर्तृषु २२ अलाभात्पुरुषाणां हि भयात्परिजनस्य च । वधवन्धभयाचापि स्वयं गुप्ता भवन्ति ताः२३ चलस्वभावा दुःसेव्या दुर्शाद्या भावतस्तथा । प्राम्नस्य पुरुषस्यह यथा वाचस्तथा क्षियः २४ नाशिस्तृष्यति काष्ठानां नापगानां महोद्धिः नान्तकः सर्वभूतानां न पुंसां वामलोचनाः

पूर्व मेघवाहनपर्वाण वेद्यं वस्तूक्तं तद्वेदनं धर्मबलादेव भवतीति यज्ञादिधर्मी वक्तब्यः स च कामकाराविहितदार-परिप्रहाधीन इत्यष्टावक्रादिक्संवादे प्रदार्शितः तत्रापि क्रात्व-गात्मा धनं जाया शुद्धं यस्य चतुष्टयम्। तस्यामिहोत्रं स्वर्गाय नरकायेतरस्य चेति स्मृतेयेज्ञाक्षभूतात्मशुद्धः क्रात्वक्शुद्धिश्च तीर्थत्राह्मणमाहात्म्याभ्यां उक्ता । अथ श्रीशुद्धित्रव्यशुद्धिश्च महता प्रबन्धेन प्रस्तूयते तत्र तावदास्मित्रध्याये श्रीदोषानेव दर्शयति—श्रीणामित्यादिना । लघुचित्ताः वायुवत् वलिवताः ॥ १ ॥ ब्राह्मीं ब्रह्मलोकस्थाम् ॥ ३ ॥ विषये वकुं योग्यत्वे ॥ ५ ॥ कृतमितः वक्ष्यामीति कृतिनश्चयाऽ-भवत् ॥ १० ॥ गतिः प्राप्तिः अन्योन्यं कृत्रिमलिङ्गधारिण्यो भूत्वा मैधुनार्थं प्रत्रतन्ते । एतच लोकप्रसिद्धं मर्तृषु दूरस्थेषु इति शेषः । निह तिष्ठन्ति धैये इति शेषः ॥ २२ ॥ चल-स्वभावाः सालावृक्षाणां हृदयान्येता इति श्रुतेर्यथा वृक्षिव-शेषाः प्रत्यहं नवं नवं मांसमिच्छन्ति ह्यस्तने न रमन्त एवं स्त्रियः पुरुषामित्यर्थः ॥ २४ ॥ काष्ठानां काष्ठैः ॥ २५ ॥ इदमन्यस देवर्षे रहस्यं सर्वयोषिताम् । रह्वेव पुरुषं हृद्यं योनिः प्रक्लियते स्त्रियाः ॥ २६ कामानामि दातारं कर्तारं मनसां प्रियम् । रक्षितारं न गृष्यान्त स्त्रभतीरमलं स्त्रियः २७ न कामभोगान्विपुलान्नालंकारान्न संश्रयान् तथैव बहु मन्यन्ते यथा रत्यामनुग्रहम् ॥ २८ अन्तकः पवनो मृत्युः पातालं वडवामुखम् । श्रुरधारा विषं सर्पो विह्निरित्येकतः स्त्रियः॥ यतश्च भूनानि महान्ति पश्च यतश्च लोका विह्निता विधात्रा। यतः पुमांसः प्रमदाश्च निर्मिता-स्तदेव दोषाः प्रमदासु नारद्॥ ३०

इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि पश्चसूडानारदसंवादे अष्टित्रशोऽध्यायः॥ ३८॥

# 

39

युधिष्ठिर उवाच।
इमे वै मानवा लोके स्त्रीषु सज्जन्त्यभीक्षणशः
मोहेन परमाविष्ठा देवस्त्रष्टेन पार्थिव॥ १
स्त्रियश्च पुरुषेष्वेव प्रत्यक्षं लोकसाक्षिकम्।
अत्र मे संशयस्तीवो हृदि संपरिवर्तते॥ २
कथमासां नराः सङ्गं कुर्वते कुरुनन्द्न।
स्त्रियो वा केषु रज्यन्ते विरज्यन्ते च ताःपुनः
इति ताः पुरुषव्याच्च कथं शक्यास्तु रिक्षित्तम्
प्रमदाः पुरुषेणहे तन्मे व्याख्यातुमहिसि॥ ४
पता हि रममाणास्तु वञ्चयन्तीह मानवान्।
न चासां मुच्यते कश्चित्पुरुषो हस्तमागतः॥५
गावो नवतृणानीव गृह्णन्त्येता नवं नवम्।
शंबरस्य च या माया माया या नमुन्तेरि ६
वलेः कुम्भीनसेश्चैव सर्वास्ता योषितो विदुः
हसन्तं प्रहसन्त्येता रुद्दन्तं प्रस्तिन्त च॥ ७

अप्रियं प्रियवा नथेश्च गृह्धते कालयोगतः।
उराना वेद यच्छास्त्रं यच वेद वृहस्पतिः॥८
स्त्रीबुद्ध्या न विशिष्येत तास्तु रक्ष्याः कथं नरैः
अनृतं सत्यिमित्याद्धः सत्यं चापि तथानृतम्
इति यात्ताः कथं वीर संरक्ष्याः पुरुषैरिह।
स्त्रीणां बुद्ध्यर्थनिष्कर्षाद्र्थशास्त्राणि शत्रुहन्
वृहस्पतिप्रभृतिमिर्मन्ये सिद्धः कृतानि वै।
संपुज्यमानाः पुरुषैर्विकुर्वन्ति मनो नृषु॥११
अपास्ताश्च तथा राजन् विकुर्वन्ति मनः स्त्रियः
इमाः प्रजा महाबाहो धार्भिक्य इति नः श्चुतम्
सत्कृतासत्कृताश्चापि विकुर्वन्ति मनः सदा।
कस्ताः शक्तो रिक्षतुं स्यादिति मे संश्यो महान्
तथा ब्रहि महाभाग कुरुणां वंशवर्धन।
यदि शक्या कुरुश्रेष्ठ रक्षा तासां कदान्तन।
कर्ती वा कृतपूर्वं वा तन्मे व्याख्यातुमहिसि१४

इतिश्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि स्त्रीस्वभावकथने एकोनचत्वारिशोऽध्यायः॥ ३९॥



अन्तकादिवत्सयोः नाशका इत्यर्थः ॥ २९ ॥ यत इति । वन्त्याकण्यवत्स्वाभाविका एते स्त्रीणां दोषा इत्यर्थः । यथोक्तं नीती—

अनुतं साह र् माया मूर्खत्वमतिलोभता।
अशीर्च निर्देयत्वं च स्त्रीणां दोषाः स्त्रभावजाः ॥ इति।
कामश्राष्ट्रगुणः स्मृत इति च ॥ ३०॥
विति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि नैलकण्ठीये मारतमावदीपे अष्टित्रशोऽध्यायः ॥ ३८॥

39

इम इति । एवं स्वभावदुष्टा अपि स्त्रियः परेभ्यो दुःसंरक्ष्या इत्याख्यायिकातात्पर्यम् ॥ १ ॥ स्त्रीणामिति । स्त्रीखुद्धिमनुस्रत्येव बृहम्पत्यादिभिर्वञ्चनाशास्त्रं प्रवर्तितमित्यन्त्याकः ॥ १० ॥ एताः पूजिता धिकृता वा तुल्यवद्विकारं जनयन्तीत्यर्थः ॥ ११ ॥ एतदेवाह—इमा इति । इमाः स्त्रीरूपाः धार्मिक्य इति श्रुतिमःत्रं सावित्र्यादिषु दृष्टम् ॥ १२ ॥ अनुभवस्तु न तयेत्याह—सत्कृतेति ॥१३॥ इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि नैलकण्ठीये भारतभावनदीपे एकीनचत्वारिशोऽध्यायः ॥ ३९ ॥

### भीष्म उवाच।

एवमेव महाबाहो नात्र मिथ्याऽस्ति किञ्चन यथा ब्रवीषि वौरव्य नारीं प्रति जनाधिप १ अत्र ते वर्तयिष्यामि इन्हासं पुगतनम्। यथा रक्षा कृता पूर्व विपुलेन महात्मना॥२ अमदाश्च यथा सृष्टा ब्रह्मणा भरतर्षम । यद्र्ये तच ते तान प्रवक्ष्यामि नराधिप ॥ न हि स्त्री स्यः परं पुत्र पापीयः कि श्चिदास्त वै अग्निहिं प्रमदा दीप्तो मायाश्च मयजा विभोध श्चरधारा विषं सर्पो वहिरित्येकतः स्त्रियः। प्रजा इमा महाबाहो धार्मिक्य इति नः श्रुतम् स्वयं गच्छिन्ति देवत्वं ततो देवानियाद्भयम्। अधाभ्यगच्छन् देवास्ते पितामहमरिन्दम ६ निवेद्य मानसं चापि तुष्णीमासम्योगुखाः। तेषामन्तर्गतं ज्ञात्वा देवानां स पितामहः ७ मानवानां प्रमोहार्थे कृत्या नार्योऽस्जत्प्रभुः युर्वसरीत कीन्तेय साध्वयो नार्य इहाभवन्

आसाध्यस्तु सगुत्पन्नाः कृत्याः सगीत्प्रजापतेः। ता यः कामान्यथाकामं प्रादाद्धि सपितामहः॥

ताः कामलुब्धाः प्रमदाः प्रवाधन्ते नरान्तदा को यं कामस्य देवेशः सहायं चास्जत्प्रभुः॥ असज्जन्त प्रजाः सर्वाः कामको धवशं गताः। न च स्त्रीणां क्रियाः काश्चिदिति धर्मो व्यवस्थितः निरिन्द्रिया ह्यशास्त्राश्चास्त्रियोऽनृतामिति श्चितिः श्चायासनमलंकारमञ्जपानमनार्थताम्॥ १२ दुर्वाग्मावं रातं चैव ददौ स्त्रीभ्यः प्रजापतिः न तासां रक्षणं शक्यं कर्षे पुसा कथंचन १३ अपि विश्वकृता तात कुतस्तु पुरुषेरिह। चाचा च वधवंधैर्वा क्रेशैर्वा विविधेस्तथा१४ न शक्या रक्षितं नार्यस्ता हि नित्यमसंयताः

इदं तु पुरुषध्याघ्र पुरस्ताच्छुतवानहम् ॥१५ यथा रक्षा कृता पूर्व विपुलेन गुरुक्षियाः। ऋषिरासीनमहाभागो देवशमेति विधुतः १६ तस्य भार्या रुचिनांम रूपेणाऽसदशी भुवि।

तस्या रूपेण सम्मत्ता देवगन्धर्वदानवाः ॥१७
विशेषण तु राजेन्द्र वृत्रहा पाकशासनः ।
नागिणां चिरित्रक्षश्च देवशर्मा महा गुनेः ॥१८
यथाशक्ति यथोत्साहं भार्यो तामभ्यरक्षत ।
पुरन्दरं च जानीते परस्त्रीकामचारिणम् ॥१९
तस्माद्वलेन भार्याया रक्षणं स चकार ह ।
स कदााचेद्दिषस्तात यश्चं कर्तुमनास्तदा २०
भार्यासंरक्षणं कार्यं कथं स्यादित्यचिन्तयत ।
रक्षाविधानं मनसा स सिञ्चन्त्य महातपाः
बाह्रय दियतं शिष्यं विपुलं प्राह भागवम् ।
देवशमीवाच ।

यक्षकारो गमिष्यामि क चे चेमां सुरेश्वरः २२ यतः प्रार्थयते नित्यं तां रक्षस्व यथाबलम् । अप्रमत्तेन ते भाव्यं सदा प्राते पुरन्दरम् ॥२३ स हि रूपाणि कुरुते विविधानि भृगृत्तम ।

भीष्म उवाच।

इत्युक्तो विपुलस्तेन तपस्त्री नियतेन्द्रयः सदैवोग्रतपा राजन्नस्यकेसदशद्यातिः। धर्मन्नः सत्यवादी च तथेति प्रत्यभाषत ॥ २५ पुनश्चेदं महाराज पप्रच्छ प्रस्थितं ग्रुक्म्।

विपुत्र उवाच । कानि रूपाणि शकस्य भवन्त्यागच्छतो सुने वपुस्तेजश्च कीदग्वै तन्मे व्याख्यातुमहिसि ।

भीष्म उवाच ।

ततः स भगवांस्तस्मै विपुलाय महात्मने॥

देवशमीवाच ।

बहुमायः स विप्रषे भगवान्पाकशासनः ॥
तास्तान्वकुरुने भावान्बहूनथ मुहुर्मुहुः ।
किरीटी वज्रधृग्धन्वी मुकुटी बद्धकुण्डलः२९
भवत्यथ मुहूर्तेन चण्डालसमदर्शनः ।
शिखी जटी चीरवासाः पुनर्भवति पुत्रक ३०
बृहच्छरीरश्च पुनश्चीरवासाः पुनः कुशः ।
गीरं श्यामं च कृष्णं च वर्णं विकुरुते पुनः३१
विरूपो रूपवांश्चेव युवा गृद्धस्तथेव च ।
झाह्मणः स्नित्रयश्चेव वेश्यः शूद्रस्तथेव च ३२

भ्यो योगवलेनैव स्वभावचपलाः ख्रियः संरक्षितुं शक्याः नान्यथेति ॥ १ ॥

अतिलोमोऽनुलोमश्च भवत्यथ शतऋतुः। धुकवायसक्षपी च हंसकोकिलक्षपवान् ॥३३ सिंहत्याव्रगजानां च रूपं धारयते पुनः। ूद्वं दैत्यमधो राक्षां वपुर्धारयतेऽपि च ॥ ३४ अकृशो वायुभग्नाङ्गः शकुनिर्विकृतस्तथा। चतुष्पाद्वहुरुपश्च पुनर्भवति बालिशः॥ मिक्षिकामशकादानां वपुर्धारयनेऽपि च। न शक्यमस्य ग्रहणं वर्तुं विपुल केनचित ३६ अपि विश्वकृता तात येन सृष्टामदं जगत्। पुनरन्तार्हितः राक्रो दश्यते ज्ञानचक्षुषा ॥ ३७ वायुभूतश्च स पुनरेवराजो भवत्युत। एवं रूपाणि सनतं कुरुते पाकशासनः॥ ३८ तस्माद्विपुल यत्नेन रक्षमां तनुमध्यमाम्। यथा रुचि नावलिहेदेवेन्द्रो भृगुसत्तम ॥ ३९ ऋतावुपहिते न्यस्तं ह्विः श्वेव दुरात्मवान्। एवमाख्याय स मुनियंशकारोऽगमत्तदा ॥४० देवशर्मा महाभागस्ततो भरतसत्तम। विपुलस्तु वचः श्रुत्वा गुरोश्चिन्तामुपेयिवान् रक्षां च परमां चक्रे देवराजान्महाबलात्। किं नु शक्यं मया कर्तुं गुरुदाराभिरक्षणे ४२ मायावी हि सुरेन्द्रोसौ दुर्घर्षश्चापि वर्यिवान् नापिधायाश्रमं शक्यो रक्षितुं पाकशासनः ४३ उटजं वा तथा हास्य नानाविधसक्तपता। वायु रूपेण वा दाक्रो गुरुपत्नीं प्रधर्षयेत् ॥ ४४ तस्मादिमां संप्रविद्य रुचि स्थास्येहमद्य वै। अथवा पौरुषेणेयं न शक्या राक्षितुं मया॥४५ बंहुक्यों हि भगवाञ्छूयते पाकशासनः। सोहं योगवलादेनां रक्षिष्ये पाक शासनात ४६

गात्राणि गाँत्रेरस्याहं संप्रवेश्ये हि रक्षितुम्। यद्विष्ठष्टामि मां परनीमद्य परयति मे गुरुः४७ राष्ट्यत्यसंशयं कोपाद्दियशानो महातपाः। न चेयं रिक्षतुं शक्या यथाऽन्या प्रमदा नृभिः मायावी हि सुरेंद्रोऽसावहो प्राप्तोरिम संशयम् अवश्यं करणीयं हि गुरोरिह हि शासनम् ४९ यदि त्वेतदहं कुर्यामाश्चर्य स्यात्कृतं मया। योगेनाथ प्रवंदगे हि गुरुपत्न्याः कलवरे। पवमेव शरीरेऽस्या निवास्यामि समाहितः अशक्तः पद्मपत्रस्थो जलिन्दुर्यथा चलः॥५१ निर्मुक्तस्य रजोरूपान्नापराधो भवेन्मम। यथा हि शून्यां पिथकः सभामध्यावसेत्पाथ तथाद्यावासियच्यामि गुरुपत्न्याः कलेवरम्। पवमेव शरीरेऽस्या निवरस्यामि समाहितः इत्येवं धर्ममालोक्य वेदवेदांश्च सर्वशः। तपश्च विपुलं दृष्ट्वा गुरोरात्मन एव च ॥ इति निश्चित्य मनसा रक्षां प्रति स भागवः। अन्वतिष्ठत्परं यत्नं यथा तच्हुणु पार्थिव ॥५५ गुरुपर्ली समासीनो विपुलः स महातपाः। उपासीनामनिन्दाङ्गीं यथार्थं समलोभयत् ५६ नेत्राभ्यां नेत्रयोरस्या राईम संयोज्य रहिमाभिः विवेश विपुलः कायमाकाशं पवनो यथा ५७ लक्षणं लक्षणेनेच वदनं वदनेन च। अविचेष्ट्रतिष्टक्के छायेवान्तहितो मुनिः॥ ५८ ततो विष्टभ्य विपुलो गुरुपत्न्याः कलेवरम्। उवास रक्षणे युक्तो न च सा तमबुद्ध्यत ५९ यं कालं नागतो राजन गुरुस्तस्य महात्मनः । कतुं समाप्य खगृहं तं कालं सोऽभ्यरक्षत६०

इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि विपुलोपाख्याने चत्वारिशोऽध्यायः॥ ४०॥



88

भीष्म उवाच । ततः कदाचिद्देवेन्द्रो दिव्यरूपवपुर्धरः । इदमन्तरीमत्येवमभ्यगात्तमथाश्रमम् ॥

रूपमप्रतिमं कृत्वा लोभनीयं जनाधिपः। दर्शनीयतमो भूत्वा प्रविवेश तमाश्रमम्॥ २ स ददशें तमासीनं विपुलस्य कलेवरम्। निश्चेष्टं स्तब्धनयनं यथा लेख्यगतं तथा॥ ३ रुचि च रुचिरापांगीं पीनश्रीणिपयोधराम्। पद्मपत्रविशालाक्षीं संपूर्णेन्दुनिमाननाम्॥ ४ सा तमालोक्य सहसा प्रत्युत्यातुमियेष ह। रूपेण विस्मिता कोऽसीत्यथ वक्तुमिवेच्छनी उत्थातुकामा तु सती विष्टब्धा विपुलेन सा। निगृहीता मनुष्येन्द्र न शशाक विचेष्टितुम्६

तामाबभाषे देवेन्द्रः साम्ना परमवल्गुना। त्वदर्थमागतं विद्धि देवेन्द्रं मां शुचिस्मिते ७ क्रिश्यमानमनद्गेन त्वत्संकलपभवेन ह। तत्संप्राप्तं हि मां सुम्रु पुरा कालोऽतिवतंते ८ तमेवंवादिनं शक्रं शुश्राव विपुलो मुनिः। गुरुपत्न्याः शरीरस्थो ददर्श त्रिदशाधिपम् ९ न शशाक च सा राजन्त्रत्युत्थातुमानिन्दिता। वक्तुं च नाराकद्राजिनवष्टिं विपुलेन सा॥ वाकारं गुरुपत्न्यास्तु स्विज्ञाय भृगूद्धहः। निजग्राह महातेजा योगेन बलवत्रभो॥ ११ बबन्ध योगबन्धेश्च तस्याः सर्वेन्द्रियाणि सः तां निर्धिकारां दृष्ट्वा तु पुनरेव शचीपतिः १२ उवाच बीडितो राजंस्तां योगबलमोहिताम्। पहाहीति ततः सा तु प्रतिवतुमियेष तम् १३ स तां वाचं गुरोः पत्न्या विपुलः पर्यवर्तयत् भोः किमागमने कृत्यामिति तस्याम्तु निःस्ता वक्राच्छशांकसदृशाद्वाणी संस्कारभूषणा। बीडिता सातु तद्वाक्यमुक्तवा परवशा तदा पुरन्द्रश्च तत्रस्थो बभूव विमना भृशम्। स तद्वैकृतमालक्ष्य देवराजो विशापते॥१६ अवैक्षत सहस्राक्षस्तदा दिव्येन चक्षुषा। स ददर्श मुर्नि तस्याः शरीरान्तरगोचरम्॥ प्रतिबिश्वमिवादशें गुरुपत्न्याः शरीरगम्। स तं घोरेण तपसा युक्तं दृष्टा पुग्न्दरः॥ १८ प्रावेपत सुसन्त्रस्तः शापभीतस्तदा विभो। विमुच्य गुरुपर्ही तु विपुलः सुमहातपाः। सकलवरमाविश्य शकं भीतमथा ब्रवीत ॥१९ निर्भयो बलवृत्र झाचचार विजने वने ॥

### विपुल उवाच।

आजितेन्द्रिय दुर्बुद्धे पापात्मक पुरन्दर। न चिरं पूजायेष्यन्ति देवास्त्वां मानुषास्तथा कि जु तद्विस्मृतं शक न तन्मनसि ते स्थितम्। गौतमेनासि यन्मुक्तो भगाङ्कपरिचिन्हितः २१ जाने त्वां बालिशमितिमकृतात्मानमास्थरम्। मयेयं रक्ष्यते मूढ गच्छ पाप यथागतम्॥ २२ नाहं त्वामच मुढात्मन्दहेयं हि खतेजसा। कृपायमानस्तु न ते दग्धुमिच्छामि वासव ॥ स च घोरतमा धीमान्गुरुस्तवं पापचेतसम्। दृष्ट्वा त्वां निर्दहेदच क्रोधदीप्तेन चक्षुषा॥ २४ नैवं तु शक कर्तव्यं पुनर्मान्याश्च ते द्विजाः। मा गमः खसुतामात्यः क्षयं ब्रह्मबलादितः १५ अमरोऽस्मीति यहाई समास्याय प्रवतसे। मावमंसा न तपसा न साध्यं नाम किञ्चन॥

#### भीष्म उवाच।

तच्छ्रत्वा वचनं शको विपुलस्य महातमनः। अकि श्चिदुक्तवा बीडार्तस्तत्रैवान्तरधीयत २७ मुहूर्तयाते तिसम्ति देवशर्मा महातपाः। कृत्वा यशं यथाकाममाजगाम खमाश्रमम् २८ आगतेऽथ गुरौ राजन्विपुलः प्रियकर्मकृत्। रिक्षतां गुरवे भार्यो न्यवेदयद्निन्दिताम्॥२९ अभिवाद्य च शान्तात्मा स गुरुं गुरुवत्सलः। विपुतः पर्युपातिष्ठद्यथापूर्वमशाङ्कितः॥ विश्रान्ताय ततस्तस्मै सहासीनाय भायया। निवेदयामास तदा विपुलः राजकर्भ तत्॥३१ तच्छूत्वा स मुनिस्तुष्टो विपुलस्य प्रतापवान् बभूव शीलवृत्ताभ्यां तपसा नियमेन च॥३२ विपुलस्य गुरौ वृत्ति भक्तिमात्माने तत्प्रभुः। धमें च स्थिरतां दृष्टा साधु साध्वत्यभाषत ॥ प्रतिलभ्य च धर्मात्मा शिष्यं धर्मपरायणम्। वरंण छन्दयामास देवशर्मा महामातिः॥ ३४ श्विति च धर्मे जग्राह स तस्माद्रस्वत्सलः। अनुज्ञातश्च गुरुणा चचारानुत्तमं तपः ॥ तथैव देवशमापि सभार्यः स महातपाः।

इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि विपुलोपाख्याने

एकचत्वारिशोऽध्यायः ॥ ४१ ॥



भीष्म उवाचा।

विपुलस्त्वकरोत्तीवं तपः कृत्वा गुरोर्वचः। त्पोयुक्तमथात्मानममन्यन स वीर्यवान् ॥ १ स तेन कर्मणा स्वर्धनपृथिवीं पृथिवीपते। चचार गतभीः प्रोतो लब्धकीर्तिवरो नृप॥२ उभी होकी जिती चापि तथैवामन्यत प्रसुः कर्मणा तेन कौरत्य तपसा विपुलेन च॥ ३ अथ काले व्यतिकान्ते कास्मिश्चित्कुरुनन्दन। रुच्या भागिन्या आदानं प्रभूतधनधान्यवत् ४ पतस्मिनेव काले इ दिट्या काचिद्वराङ्गना विम्रती परमं रूपं जगामाथ विहायसा॥ ५ तस्याः शरीरात्पुष्पाणि पनितानि महीनले। तस्याश्रमस्याविदूरे दिव्यगन्धानि भारत॥ ६ तान्यगृह्यात्ततो राजन रुचिलंलिनलोचना। तदा निमन्त्रकस्तस्या अङ्गेभ्यः क्षिप्रमागमत् तस्या हि भगिनी तात ज्येष्टा नाम्ना प्रभावती भार्या चित्ररथस्याथ बभूवाङ्गेश्वरस्य वै॥ ८ पिनह्य तानि पुष्पाणि केशेषु वरवर्णिनी। आमन्त्रिता नतोऽगच्छद्वचिरङ्गपतेर्गृहम्॥ ९ पुष्पाणि तानि दृष्टा तु तदाङ्गेन्द्र वरांगना। भगिनीं चोदयामास पुष्पार्थे चारुलोचना ॥ सा भन्ने सर्वमाच्छ रुचिः सुरुचिरानना । भगिन्या भाषितं सर्वमृषिस्तः चाभ्यनन्दत ११ ततो विपुलमानास्य देवशर्मा महातपाः। पुष्पार्थे चोदयामास गच्छ गच्छोते भारत॥ विपुलस्तु गुरोविक्यमविचार्य महानपाः। सं तथेत्यव्रवद्भिाजंस्तं च देशं जगाम ह ॥१३ यस्मिन्देशे तु तान्यासन् पतिनानि नभस्तलात् अम्लाना यापि तत्रासन् कुसुमान्यपराण्यापि स नतस्तानि जग्राह दिव्यानि काचिगाणि च प्राप्तानि खंन तपसा दिवयगन्धानि भारत १५ संप्राप्य तानि प्रीतात्मा गुरोर्वचनकारकः। तदा जगाम तूर्ण च चम्पां चंपकमालिनीम् स वने निर्जने तात ददर्श मिथुनं नुणाम्। चक्रवत्परिवर्तन्तं गृहात्वा पाणिना करम् ॥ तत्रैकस्तूर्णमगमत्तत्वदे च विवर्नयन्। एकस्तु न तदा राजंश्वकतुः कलहं ततः॥१८ त्वं शीवं गच्छसीत्येकोऽब्रवीन्नोने नथा परः। निति नेति च तौ राजन् परस्परमधो नतुः १९ तयोर्विस्पर्धतोरेवं शपथोऽयमभूनदा। सहसो दिश्य विपुलं नती वाक्यमणी नतुः २० आवयोरनृतं प्राह यस्तस्याभृद्धिजस्य वै। विपुलस्य परे लोके या गतिः सा भवेदिति पतच्छूत्वा तु विद्वालो विषणणवदनोऽभवत् । पवं तीवतपाश्चाहं कष्टश्चायं परिश्रमः॥ २२ मिथुनस्यास्य कि में स्यात्कृतं पापं यथा गतिः अनिष्टा सर्वभूतानां कीर्तिताऽनेन मेऽय वै॥ एवं सञ्चिन्तयन्नेव विपुलो राजसत्तम। अवाङ्मुखो दीनमना दध्यौ दुष्कृतमात्मनः ततः षडन्यान्पुरुषानक्षेः काञ्चनराजतः। अपश्यद्दीव्यमानान्वै लोभहर्षान्वितांस्तथा॥ कुवतः शपथं तेन यः कृतो मिथुनेन तु। पिपुलं वै समुद्दिश्य तेऽपि वाक्यमथाब्रुवन्

કર

विष्ठ स्तिन्य ध्यायस्य तात्पर्य पद्मपत्राम्बुवदसङ्ग-स्यापि योगिनो मातुरिप स्पर्शमालाद्दोषो भवतीति गुराव-शुममिप कमानिवेद्य न स्थातन्यमिति च ॥१॥ आदीयतेऽ-सिम्बान्धवैर्दतं उपायनादिकं स आदानं विवाहाद्युत्सवः प्रभूतं बहुधनादिकं यत्र ॥४॥ निमन्त्रकः आकारणार्थं सूतः॥ ७॥ चोदयामास मर्श्यमप्येतानि पुष्पाणि आन-येति प्रोत्तवती ॥ १०॥ परिवर्तन्तमिति पुस्त्वमात्मनेपदा-मावक्षार्षः ॥ १०॥ तत्पदे इत्तरस्य पदे पांसुषु न्यक्ते आक-र्षणेन विवर्तयन् विवस्त्यन् विवस्तां नयन् ॥ १८॥ निति निति

अन्योन्यवचनं दूषयन्तावित्यर्थः। अयं भावः – मिथुनस्थेऽकें शीघ्रं गच्छन्तां रात्रिमहर्देवता शीघ्रं गच्छामि ले शिघ्रामिति पर्यमुगुङ्के । रात्रिस्तु स्वमानेनैवाहं गच्छामि न शीघ्रामिति परिहरति एवमुभाविष सत्यवादिनौ नानृतं शपथं चक्रतु रिति ॥ १९ ॥ अयं मिथुनस्य परिश्रमः कष्ट इत्यन्वयः गतिरिनिधेति सार्धः ॥ २२ ॥ षड्ऋतवो दीव्यमानान् अन्योन्यं जेतुमिच्छन्तः वसन्ताद्यो हि वृषादीन्समराशी-नामिसन्धायायं मदीयोऽपं मदीय इति विवदन्ते तेऽिष मत-भेदान्नानृतवादिनः । मीनादिर्वसन्त इति पक्षे हि वृषो ग्रीष्मान्तर्गतः मेषादिपक्षे वसन्तान्तर्गत इति ॥ २५ ॥ लो भमास्याय योऽस्माकं विषमं कर्तुमुत्सहेत । विपुलस्य परे लोके या गतिन्तामवारुयात ॥ पतच्छुत्वा तु विपुलो नापश्यद्धमंसङ्करम् । जन्मप्रभृति कौरव्य कृतपूर्वमथात्मनः ॥ २८ संप्रद्ध्यो तथा राजन्नसाविद्यादितः । दह्यमानेन मनसा शापं श्रुत्वा तथावित्रम् २९ तस्य चिन्तयतस्तात बहुदो दिनानेशा ययुः इदमासीनमनसि च रुच्या रक्षणकारितम् ॥
लक्षणं लक्षणेनेव वदनं वदनेन च।
विधाय न मया चांक्तं सत्यमेद्गुरोस्तथा ३१
एतदात्मिन कौरव्य दुष्कृतं विपुलस्तदा।
अमन्यत महाभाग तथा तच्च न संशयः॥३२
स चंपां नगरीमेत्य पुष्पाणि गुरवे ददौ।
पूजयामास च गुरुं विधिवत्स गुरुप्रियः ३३

इति श्रीमहाभारते अनुशासनार्वाण दानधर्मपर्वणि विपुलोपाख्याने द्वित्रत्वारिशोऽध्यायः॥ ४२॥



४३

भीष्म उवाच । तमागतमभिष्रेश्य शिष्यं वाक्यमथाव्रवीत्। देवशर्मा महातेजा यत्त्रच्छुणु जनाधिप ॥ १ देवशर्मावाच ।

कि ते विपुल दृष्टं वै तस्मिन् शिष्य महावने ते त्वां जानन्ति विपुल आत्मा च रुचिरेव च

विपुल उवाच। ब्रह्मर्षे मिथुनं कि तत्के च ते पुरुषा विभो। ये मां जानन्ति तत्वेन यन्मां त्वं परिपृच्छासि

देवशमीं वाच।

यहै तिमधुनं ब्रह्मन्नहोरात्रं हि विद्धि तत्।

चक्रवत्परिवर्तेत तत्ते जानाति दुष्कृतम् ॥ ४

ये च ते पुरुषा विप्र अक्षदेवियन्ति दृष्कृतम्

कत्तंस्तानभिजानीहि ते ते जानन्ति दुष्कृतम्

न मां कि द्विजानीत इति कृत्वा न विश्वसेत्

नरो रहिस पापात्मा पापकं कर्म वै द्विज ६

कुर्वाणं हि नरं कर्म पापं रहिस सर्वदा।

पश्यन्ति ऋतवश्चापि तथा दिननिशेप्युत ७

तथेव हि भवेयुस्ते लोकाः पापकृतो यथा।

कृत्वा नाचक्षतः कर्म मम तन्त्व यथाकृतन्॥ ८

ते त्वां हर्षस्मितं दृष्टा गुगेः कर्मानिवेदकम् स्मारयन्तरतथा पाहुरते यथा श्रुतवान् भवान् अहोरात्रं विजानाति ऋतवश्चापि नित्यशः। पुरुषे पापकं कर्म शुभं वा शुभक्तिंगः॥ १० तत्वया मम यत्कर्म वयिनचाराद्भयात्म कम्। नाख्यातमिति जानन्तस्ते त्यामाहुस्तथा द्विज तेनैव हि भवेयुस्ते लोकाः पापकृतो यथा। कृत्वा नाचक्षतः कर्म मम यच त्वया कृतम्॥ त्वयाशक्या च दुर्च्त्या रिसतुं प्रमदाद्विज न च त्वं कृतवान् जिञ्चदतः प्रीनोऽस्मि तेन ते यदि त्वहं त्वां दुर्त्तमद्राक्षं द्विजसत्तम। श्रापेयं त्वामहं क्रोधान्न मेऽत्रास्ति विचारणा सज्जन्ति पुरुषे नार्यः पुंसां सोऽर्थश्च पुष्कलः। अन्यथा रक्षतः शापोऽभविष्यते मतिश्र मे॥ रक्षिता च त्वया पुत्र मम चापि निवेदिता। अहं ते प्रीतिमांस्तात खस्यः खर्ग गमिन्यास इत्युक्तवा विपुलं प्रीनो देवरामी महानाषेः मुमोद खर्गमास्थाय सहभार्यः सशिष्य कः १७ इदमाख्यातवांश्चापि ममाख्यानं महामुनिः।

रुच्याः गुरुमार्यायाः ॥ ३० ॥ लक्षणं स्त्रीपुंपयोरसाधारणं चिह्नं विधाय एकी कृत्य । पिधायेति पाठेऽपि स एवार्थः ॥ ३१ ॥ इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि नैलकण्ठीये मारतभावदीपे द्विचत्वारिशोऽध्यायः ॥ ४२ ॥

तमागतिमत्यध्यायेन पूर्वीकार्यविवरणपूर्वकमा-

ख्यायिकार्थमुपसंहराति ॥ १ ॥ ते त्वया ॥ २ ॥ त्वया यथा गुरुपत्नीरक्षणं कृतं तथा न काल्पतिमिति पण्यकृतो यथा लोकास्तथा तव भविष्यन्तीन्याह—तथै शेति ॥ ७ ॥ हर्षस्मितं हर्षण गर्शितम् ॥९॥ उपसंहारमुखेनाह—तेनिति । तेनैव अनाख्यानेनैव ॥ १२ ॥ अशक्येति च्छेदः ॥ १३ ॥

मार्कण्डेयः पुरा राजन् गङ्गाक्कले कथान्तरे ॥

तस्माद्रवीमि पार्थ त्वां स्त्रियो रह्याः सदैव च उभयं दश्यते तासु सततं साध्वसाधु च १९ स्त्रियः साध्यो महाभागाः संमता लोकमातरः धारयन्ति महीं राजिक्षमां सवनकाननाम्२० असाध्यश्चापि दुर्वृत्ताः कुलझाः पापनिश्चयाः विश्वेया लक्षणेदुष्टेः स्वगात्रसहजैर्नृप ॥ २१ एवमेतासु रक्षा व शक्यां कर्तुं महात्मिभः। अन्यथा राजशार्दूल न शक्या रक्षितुं स्त्रियः॥ एता हि मनुजव्यात्र तीक्षणास्तीक्षणपराक्षमाः

नासामस्ति प्रियो नाम मैथुन सङ्गमित यः॥ पनाः कत्याश्च कार्याश्च कृताश्च भरतर्षभ। न चैकस्पिन् रमन्त्येताः पुरुषे पाण्डुनन्दन२४ नासां स्नेहो नरैः कार्यस्तयैवेष्यी जनेश्वर। खेदमास्थाय भुञ्जीत धर्ममास्थाय चैव ह २५ निहन्यादन्यधाकुर्वन्नरः कौरवनन्दन। सर्वधा राजशादिल मुक्तिः सर्वत्र पुज्यते २६ तेनैकेन तु रक्षा वै विपुलेन कृता स्त्रियाः। नान्यः शक्तास्त्रिलोके प्रस्मिन् रक्षितं नृप योषितं

इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि विपुलोपाख्याने त्रिचत्वारिशोऽध्यायः॥ ४३॥

> بج€، ويجب المارية

> > 88

युधिष्ठिर उवाच।

यन्मूलं सर्वधर्माणां खजनस्य गृहस्य च। पितृदेवातिथीनां च तन्मे दूहि पितामह॥१ अयं हि सर्वधर्माणां धर्मश्चिन्त्यतमो मतः। कीदशस्य प्रदेया स्यात्कन्येति वसुधाधिप २ भीष्म जवाच।

शीलवृत्ते समाज्ञाय विद्यां योनि च कर्म च। सिद्धिरेवं प्रदातच्या कन्या गुणयुते वरे॥ ३ ब्राह्मणानां सतामेष ब्राह्मो धर्मो युधिष्ठिर। आवाह्यमावहेदेवं यो दद्यादनुक्कलतः॥ ४ शिष्टानां क्षत्रियाणां च धर्म एष सनातनः।
आत्माभिप्रेतमुः सुज्य कन्याभिप्रेत एव यः॥
आभिप्रेता च या यस्य तस्मै देया युधिष्ठिर ।
गान्धर्वभिति तं धर्म प्राहुर्वेदिवदो जनाः॥६
धनेन बहुधा कीत्वा संप्रलोभ्य च बान्धवान्
असुराणां नृपैतं वै धर्ममाहुर्मनीषिणः॥ ७
हत्वा छित्त्वा च शीर्षाण रुद्तां रुद्दतीं गृहात्
प्रसह्य हरणं तात राक्षसो विधिरुच्यते॥ ८
पञ्चानां तु त्रयो धर्म्या द्वावधर्म्यो युधिष्ठिर।
पैशाचश्चासुरश्चेव न कर्तव्यो कथञ्चन॥ ९

सहजै: पाणिपादरेखादिभिः ॥ २१ ॥ यः सक्तमेति स एव प्रियो नाम नास्तीति योजना ॥ २३ ॥ कृत्याः प्राणग्राहि-देवतारूपाः कार्याः कृताश्च पूर्वमेकेन कृताः स्वीकृता अपि पश्चादन्येनापि कर्तुं योग्याः व्यभिचारिण्यः प्राणग्राहिण्य-श्चेत्यर्थः ॥ २४ ॥ खेदमास्थाय अप्रीत्या विष्टिगृहीतवत् भुर्जात न तु प्रीत्या धर्म ऋतुकालानुरोधम् ॥ २५ ॥ निहन्यात् वधं प्राप्नुगत् मुक्तिः अनासाक्तिः युक्तिरिति पाठे समाधिः २६ ॥ इति श्रीमहाभारते अनुशासनप्वणि नैल-कण्डीये भारतभावदीपे त्रिचत्वारिशोऽध्यायः ॥ ४३ ॥

यनमूलमिति ॥ १ ॥ योनि मातृतः पितृतश्च शुक्तिम् ॥ ३ ॥ अत्र ब्राह्म इत्यनेनाष्ट्रैवयोरपि ग्रहणं ब्राह्म-णयोग्या एते विवाहाः। यदाहाश्वलायनः—'अलंकृत्य कन्या- मुरकपूर्वी द्यादेष ब्राह्मो विवाहः । ऋत्विजे वितते कर्मणि द्यादलंकृत्य स देवः। गोमिथुनं दत्वोपयच्छेत स आर्षः ' इति । एवं उक्तगुणवन्तं आवाद्यं विवाहयोग्यं आवहेत् आकारयेत् । ततश्च अनुकूलतो धनदानादिना अमिमुखीकृताय द्यात् । अयं चतुर्थः प्राजापत्यो ब्राह्म-णानां क्षत्रियाणां च प्रशस्ततरो द्वितीयत्वेनात्र गण्यते ॥४॥ वरविश्वोरन्योन्यप्रीत्या यो विवाहः स गान्ध्यवस्तृतीयः। आत्मेत्यादि सार्धश्लोकः ॥ ५ ॥ आसुरं चतुर्थमाह-धनेनिति ॥७॥ हत्वेति राक्षसः पश्चमः । अत्रैव प्रमत्तानां वन्धूनां कन्याहरणात् पैद्याचा हरणसामान्यादन्तर्भवति ॥ ८ ॥ त्रयः बाह्मक्षात्रगान्धर्वाः । द्वी आसुरराक्षसी । तत्रापि आसुरः स्वरूपेण राक्षसान्तर्गतः पैशाचश्चात्यन्तं न कर्तब्यो । अर्थाद्याक्षसः कर्तब्यः क्षात्रियाणामित्यर्थः ॥९॥

व्राह्मः श्लात्रोऽथ गान्धर्व एते धम्यी नर्षभ ।
पृथ्यवा यदि वा मिश्राः कर्तव्या नात्र संशयः
तिस्रो भार्या ब्राह्मणस्य हे भार्ये श्लात्रियस्य तु
वैश्यः स्वजात्यां विन्देत तास्त्रपत्यं समं भवेत्
ब्राह्मणी तु भवेज्ज्येष्ठा श्लात्रिया श्लात्रियस्य तु।
रत्यर्थमपि शूदा स्यान्नेत्याहुरपरे जनाः ॥१२
अपत्यजन्म शूद्रायां न प्रशंसान्ति साधवः ।
शुद्रायां जनयन्विप्रः प्रायश्चित्ती विधीयते१३
त्रिशद्वषों दशवर्षा भार्या विन्देत नश्निकाम् ।
यक्तविशातिवर्षों वा सप्तवर्षमवाद्यात्॥ १४
यस्यास्तु न भवेद्धाता पिता वा भरतर्षभ ।
नोपयच्छेत तां जातु पुत्रिकाधीमणी हिसा
त्रिणि वर्षाण्युदक्षित कन्या ऋतुमती सती।
चतुर्थे त्वथ संप्राप्त स्वयं भतीरमजयेत्॥ १६

प्रजा न हीयते तस्या रितश्च भरतर्षम । अतोऽन्यथा वर्तमाना भनेद्वाच्या प्रजापतेः१७ अस्पिण्डा च या मातुरसगोत्रा च या पितुः इत्येतामनुगच्छेन तं धर्म मनुरब्रवीत ॥ १८ युधिष्ठिर उवाच ।

शुरुकमन्येन दत्तं स्याद्दानीत्याह चापरः। बलादन्यः प्रभाषेत धनमन्यः प्रदर्शयेत् ॥ १९ पाणिप्रहीता चान्यःस्यात्कस्य भार्या पितामह तत्त्वं जिल्लासमानानां चक्षुभवतु नो भवान्

#### भीष्म उवाच।

यतिकश्चित्कर्म मानुष्यं संस्थानाय प्रदश्यते।
मन्त्रवन्मन्त्रितं तस्य मृषावादरतु पातकः २१
भार्यापत्यर्तिवगाचार्याः शिष्योपाध्याय एव च
मृषोक्ते दण्डमहीन्तं नत्याहुरपरे जनाः॥ २२

दमयन्ती खयंवरे ब्राह्मक्षात्रयोभिश्रतं, रुक्मिणी-विवाही राक्षसगान्धर्वमिश्रः। सुमद्रायास्तु क्षात्रराक्षसिभिश्र इत्याद्युद्यम् ॥ १० ॥ तिस्त्र द्वाते । सर्वेषां रुद्धा वर्ज्या इत्रयोहत्कृष्टवर्णा च वर्ज्यति ज्ञेयम् ॥ ११ ॥ वैश्यस्य त्वेकेव मार्येति सैव ज्येष्ठा उत्ताभ्योऽधिका रुद्धापि चतुर्णामपि स्यात् सा च रत्यर्थमेव नतु धर्मप्रजार्थम्। अपरे याज्ञवल्क्यादयो ने याहुः। यथा-

यदुच्यते द्विजातीनां शूद्रादारोपसङ्ग्रहः ।

नैतन्मम मतं यह गत्तत्रात्मा जायते स्फु रम् ॥ इति तदुक्तेः ॥१२॥ स्वमतं तिव इत्यत्र स्चितं स्फु रीकरोति—
अपत्येति ॥१३॥ निमकां एकवाससं अजातस्त्रीव्यञ्जनामिति यावत्। नमः स्यादेकवासा इति स्मृतिः। यस्या दशनेऽपि वर्षे कुचोद्धेदस्त प्रतिषेधार्थमेताद्विशेषणम् ॥१४॥ पुत्रिकाधिमणी हि सा इत्यत्र पुत्रिकाधमशक्त्रयेति मनुः पपाठ यस्याः पिता इयनेव दुहिता मम पुत्र थाने इत्यमिप्रायवाजनेवित न ज्ञायते तां नोपयच्छेदिति तद्या स्यातारः ॥ १५ ॥ वाच्या निन्या भवेत् ॥ १७ ॥ असिपि इति । अत्र चकारद्वयादुभयमुभयत्रानुषज्य व्यावक्षते । या मातुरसपिण्डा असगोत्रा चेति केवित् । अन्ये तु

एकत्वं सा गता भर्तुः पिण्डे गोत्रे च स्तके इति वचनान्मातुर्गेत्रान्तराभावाद्या मातुरसपिंडा इत्येव प्राह्यं न त्वत्राप्यसगोत्रेति विशेषणं योज्यमिति। अन्ये तु यस्या माता स्वापित्रा पुत्रत्वेन काल्पता तस्या मातु-रसगोत्रत्वविवक्षया एतद्याख्यानमिति। तत्र सापिण्डयः निवृत्तिसङ्ग्रहश्लोकः—

वध्वा वरस्य वा तातः कू उस्थाद्यदि सप्तमः।

पंचमी चेत्तयोमीता तत्सापिण्ड्यं निवर्तत इति । असगोत्रानित्यत्र असमानार्षगोत्रामिति द्रष्टव्यम् । अस-मानार्षगोत्रजामिति स्मृतेः । आषविषये प्रतिप्रसवश्च स्मर्थते —

पञ्चानां त्रिषु सामान्यादिववाहि श्रिषु द्वयोः ।
भ्यवित्रिरागणेष्वेवं शेनेष्वेकोऽपि वारयेदिति ।
अनुगच्छेत विवाहमनु मैथुनाय एतामेव गच्छेत् । एतेनास्य श्लोकस्य मनुपिठतमुत्तरार्धे—

सा प्रशस्ता द्विजातीनां दारकर्मणि मैथुने ।

इति तद्याख्यातम् । अत्र मातृ ितृ पंत्रन्थात्सवर्णेव दार-कर्माणि यज्ञादों मैथने च प्रशस्ता । एवं सति पुनर्नेशुनप्रहणं स्मृत्यन्तरे हटार्थत्वान्मैथुने स्मृतं सर्वासां साधारण्यं निवर्ति-तुम्। भैथुनेऽपि यज्ञादाविव सवर्णेव मुख्या नतु तस्या इतर-साधारण्यमिति । एतदेवाभिसन्धायात्रोक्तम् इत्येताम् ज-गच्छेतिति। ये तु मैथुनस्य पृथग्प्रहणाद्वारकर्मपदेन तद्यति-रिके यज्ञादावेव सर्वणीयाः प्राधान्यं मैथुने त्वितरसाधारण्य-मिति व्याचक्षते तदनेन विरुध्यते । हीनवर्णायां जातस्यान त्मनोऽपि हीनत्वापतेश्व । तत्रात्मा जायते स्वयमिति वच-नात् ॥ १८ ॥ शुल्कमिति पञ्चानां पक्षाणामुपन्यासः ॥ १९॥ तत्र तृतीयचतुर्थौ दातुर्न दोषावहावित्युपेक्ष्य द्वितीये भार्यात्वानुत्वतिवृद्धीषमात्रं चाह-यतिकश्चिदिति मानुष्यं मानुषाणां हितं सांबन्धिकं संस्थानाय इयमस्य भार्ये-त्यादि व्यवस्थार्थम् । मन्त्रवन्मन्त्रितं चारवाद्भः सर्वेरेकीभूय मन्त्रितं इयमम्मे देयेति विचारितं तस्य मृषाकरणं पातकः पातियतं भवतीत्यर्थः ॥२१॥ मृषोक्ते तत्राहं भार्यत्याद्यक्ताः परावृती दण्डं प्रायश्चितम् ॥ २२ ॥

न हाकामेन संवासं मनुरेवं प्रश्नाति।
स्थानस्यमधर्म्य च यन्तृषा धर्मकोपनम् ॥२३
नेकानो दोष प्रवास्मिस्तदा केनोपपद्यते।
धर्मतो यां प्रयच्छान्त यां च क्रीणन्ति भारत
बन्धुभिः समनुक्षाते मन्नहोमौ प्रयोजयेत।
तथा सिद्धान्ति ते मन्त्रा नादत्तायाः कथन्त्रन
यस्वत्र मन्त्रसमयो भार्यापत्त्योभिधः कृतः।
तमवाहुभैगीयांसं यश्चासौ क्षातिभिः कृतः २६
देवदत्तां प्रतिर्भार्यो वेत्ति धर्भस्य शासनात।
स देवीं मानुषीं वाचमनृतां पर्युदस्यति॥ २७

युधिष्ठिर उवाच।
कन्यायां प्राप्तशृहकायां ज्यायांश्वेदाव्रजेद्धरः
धर्मकामार्थसंपन्नो वाच्यमत्रानृतं न वा॥ २८
तिस्मिर्भयतोदोषे कुर्वञ्चेयः समाचित्।
अयं नः सर्वधर्माणां धर्मश्चिन्त्यतमो मतः२९
तत्त्यं जिन्नासमानानां चक्षुभवत् नो भवान्।
तदेतत्सर्वमाचक्ष्य न हि तृष्यामि कथ्यताम्॥
भीष्म उवाच।

नैव निष्ठाक्र रं शुल्कं क्षात्वाऽऽसीत्तेन नाहृतम् न हि शुल्कपराः सन्तः कन्यां ददति कहिंचित अन्येगुणैरुपतं तु शुरुकं याचिन बान्धवाः।
अलंकृत्वा वहस्विति यो दद्याद् नुकूलतः॥ ३२
यद्य तां च द्दत्येवं न शुरुकं विक्रयो न सः
प्रितगृष्ठा भवेद्यमेष धर्मः सनातनः॥ ३३
दास्याभि भवते कन्यामिति पूर्वे न भाषितम्
ये चाहुर्ये च नाहुर्ये ये चावश्यं वदन्त्युत ३४
तस्मादा श्रहणात्वाणेयी न्यन्ति परस्परम।
कन्यावरः पुरा दत्तो मरुद्धिति नः श्रुतम३५
नानिष्ठाय प्रदातत्या कन्या इत्युविचो देतम्
तन्मुलं काममूलस्य प्रजनस्योति मे मितिः ३६
समीक्ष्य च बहुन्दोषान्मं वासाद्विद्धि पाणयोः
यथा निष्ठाकरं शुरुकं न जात्वासी तथा श्रुणु
अहं विचित्रवीर्यस्य

है कन्ये समुदावहम् । जित्वा च माग थान्सवीन् काशीनथ च कोसलान्॥

36

गृहीनपाणिरेकाऽऽसीत्प्राप्तशृहका पराऽभवत कन्या गृहीता तत्रेत्र वित्वज्या इति मे पिता अञ्जवीदिनरां कन्यामावहेति स वौरतः। अप्यन्याननुपप्रच्छ शंकमानः पितुर्वचः॥४०

तत्र नेति गक्षं निन्दंस्त्यागमङ्गीकरोति-न हीति १ प्रथमचरमपक्षयोर्यथेष्टं एकेनेतरबाधेऽपि न दोषोस्तात्यर्थः । सर्मतः पाणिप्रहणविधितः प्रयच्छन्ति बान्धवा इति शेषः । तस्या हरणे नात्यन्तं दोषः। नापि गृहीतशुलकाया इत्यर्थः ॥२४॥तत्राग्रमुपपादयति—बन्दुभिरिति । कीतायान्तु हरणे दोषामात्रमञ्ज वक्ष्यति ॥२५॥ उभयसिवपाते सिद्धान्त-माइ—यहिन्वति । यद्यपि ज्ञातिभिः कृतः समयो गुरु-स्तथापि मन्त्रपूर्वकः समयो गुरुतर इत्यर्थः ॥ २६ ॥ अत्रा-गर्म मानमाह—देवेति । देवः प्राक्षर्म ईश्वरो वा वेति लभते ॥ २७ ॥ उभयतोदाषे शिष्टातिक्रमात् बन्धु-सम्मतिपूर्वकविक्रयातिक्रमाच दोषे सति कुर्वन् कर्ता श्रेयः प्रशस्ततरं कि समाचरेदित्यध्याहृत्य योज्यम् । चिन्त्यतमः संन्दिग्धलेन विचार्यतमः॥२९॥आचक्ष्त यतो नहि तृप्यामि तहमात्त्रथ्यतामित्यादरसूचनार्था पुनरक्तिः॥३०॥ नैचेति । तेत केत्रा इल्कं मौल्यं निष्ठाकरं श्रीत्वनिश्चयकरमिति ज्ञात्वा नाहतं किन्तु क्रयार्थे न क्रयमात्रेण भार्यात्वं सिध्यतीत्यर्थः । नाषि शुक्तपराः ददति दानं दुर्वन्ति अपि तु विकीणन्ति तस्माचाहात्वकेऽस्मिन् क्रयविकयव्यवहारे कन्यापहारजो

दोषो नाम्तीत्यर्थः ॥ ३१॥ गुणैर्वयोधिकत्वादिनिः कन्यार्थालङ्कारप्रहणे न दोषोऽस्तीत्याह सार्धेन अलं- कित्वोति ॥३२॥ नमाषिताभित्येकं पदम् । ये पूर्वे दास्या- मीत्याहुर्ये च न दास्यामीत्याहुर्ये च अवद्यं दास्यामीति वदन्ति तत्सर्वे नमाषिनं अनुक्तवदेवेत्यर्थः ॥ ३४॥ यस्मा-देवं तस्मात् आपाणिप्रहणात्कन्यां याचेतेति मध्तां वरस्तेन ततः पूर्वे विशिष्टत्ररार्थमपहारेऽपि न दोष इति भावः । यथोक्तं—

दत्तामि हरेत्कन्यां श्रेयांश्वेद्धर आवजिदिति ॥ ३५ ॥ तत्कन्या कामो मूलं यस्य तस्मादुत्तमदीहित्रार्थिना श्रेयसे एव कन्या प्रदेशेति भावः ॥ ३६ ॥ संत्रामात् चिरपरिचयात् पाणश्रोः क्रयविक्रययोः ॥ ३० ॥ वर्थिमिप ग्रुल्कं भवतीत्यानिप्रायणाह—अहामिति । अम्बि-काम्बालिकयोरेकत्वविवश्चया द्वे इत्युक्तम् ॥ ३८ ॥ प्राप्त-काम्बालिकयोरेकत्वविवश्चया द्वे इत्युक्तम् ॥ ३८ ॥ प्राप्त-ग्रुल्कः वर्थिण निर्जिताऽपि कन्या अग्रहीता अप्राप्तपाणि-पद्वा इयं अंत्रा विसर्ज्या उन्त्रष्टुं योग्या इति पिता पितृत्यो बाल्हीकोऽव्यादित्युत्तरेणान्वयः ॥ ३९ ॥ अनुगप्रच्छ अनुप्रवानहं शक्कमान इति वैचित्त्यात्पारोक्ष्यमानिसधायोत्तमपुरुष्प्रयोगः । बहु जगद क्रिलाहं तस्य मता पुरस्तादितिवत् ४०

अतीव हास्य धर्मेच्छा पितुर्मेऽभ्यधिकाभवत् ततोऽहमबुवं राजनाचारेप्सुरिदं वचः। आचारं तस्त्रतो वेत्तु भिच्छा। मे च पुनः पुनः ततो मयैवमुक्ते तु वाक्ये धर्मभूनां वरः। धिता मम महाराज बाह्वीको वाक्यमञ्जवीत यदि वः शुल्वतां निष्ठा न पाणित्रहणात्तथा लाजान्तरसुपासीत प्राप्तशुल्क इति स्सृतिः॥ न हि धर्मविदः प्राहुः प्रमाणं वाक्यतः स्मृतम् येषां वै शुरुकतो निष्ठा न पाणि प्रहणात्तथा प्रसिद्धं भाषितं दाने नैषां प्रत्यायकं पुनः। ये मन्यन्ते ऋयं शुल्कं न ते धर्मावदो नराः ४५ न चैतेभ्यः प्रदातस्या न वोढस्या तथाविधा न होव भार्या केतव्या न विकर्या कथञ्चन ये च कीणन्ति दासीं च विकीणन्ति तथैव च भवेतेषां तथा िष्ठा दुब्धानां पापचेतसाम् अस्मिन्नर्थे सत्यवन्तं प्यपृच्छन्त वै जनाः। क.न्यायाः प्राप्तशुल्वायाः शुल्कदः प्रशमं गतः

पाणिग्रहीता वाऽन्यः स्यादत्र नो धर्मसंशयः ह तक्षाश्छिन्धि महाप्राज्ञ त्वं हि वै प्राज्ञसंमतः तरां जिश्वासमानानां चक्षुभवतु नो भवान्। तानेवं ब्रुवतः सर्वान्सत्यवान्वात्यमत्रवीत् ५० यत्रेष्टं तत्र देया स्यानात्र कार्या विचारणा। कुर्वते जीवतोऽप्येवं मृते नैवास्ति संशयः ५१ देवरं प्रविशेतकन्या तप्येद्वाऽपि तपः पुनः। तमेवानुगता भूत्वा पाणित्राहस्य कास्यया॥ लिखन्तयेव तु केषांचिद्परेवां शनैरापे। इति ये संवदन्त्यत्र त एतं निश्चयं विदुः ५३ तत्वाणिग्रहणात्पूर्वमन्तरं यत्र वर्तते। सर्वमङ्गलमन्त्रं वै सृषा वाद्रस्तु पातकः॥ ५४ पाणिग्रहणमन्त्राणां निष्ठा स्यात्सप्तमे पदे। पाणित्रहस्य भार्या स्याद्यस्य चाद्धिः प्रदीयते इति देयं वदन्त्यत्र त एनं निश्चयं विदुः। अनुकूलामनुवंशां भात्रा दत्तामुपाग्निकाम् परिक्रम्य यथान्यायं भार्या विन्देहिजोत्तमः

इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्भपर्वणि विवाहधर्मकथने चतुश्चत्वारिशोऽध्यायः ॥ ४४ ॥



यदीति। प्राप्तं ग्रुल्कं येन। पाठान्तरे यस्याः सा कन्यापिता कन्या वा लाजान्तरं वरान्तरमुपासीत इति या स्मृतिस्तर्हि बाध्येतेलाच्याहृत्य योजना लाजाः विचन्ते हौम्यद्रव्यमस्य स इति लांजशब्दोऽर्श आद्यच्रात्ययान्तः ॥४३॥ येषां शुल्कतो निष्ठा तेषां वाक्यतः वाक्यं प्रमाणं स्मृतमिति धर्मविदो न हि आुरित्यन्वयः ॥ ४४ ॥ एवं बाधकसद्भावं साधका-भावं चोक्ता लोके विरोधमप्याहार्धेन-प्रसिद्धिमिति। कन्याया दानं इत्येवोच्यते न तु कयो जयो वेति । एषां शुल्कवादिनां प्रत्यायकं भार्यात्वज्ञापकं कि.मपि नास्ति। परिणयनादेव भार्या भवति न इत्कमात्र।दिति लोकव्यव-हारस्य स्पष्टत्वादित्यर्थः । एतदेवोपपादयति —य इति । ऋयभिति जयम्याप्युपलक्षणम् ॥ ४५ ॥ जीवत इत्यनाद्रे षष्ठी । जीवन्तमपि शुल्कदं अनादत्य शिष्टा एवं यथेष्टदानं कुर्वत इत्यर्थः ॥ ५१ ॥ देवरमिति युगान्तरधर्मः । कली देवगासुतोत्पत्तेनिषेधात्॥ ५२ ॥ लिखन्तीति । केषां-चिन्मते देवरादयः अलिखितां भ्रातुभायों लिखन्त्येव सुर-तेन योजयन्त्येव । अपरेषां मते शर्नेभन्थरा इयं प्रवृत्तिः

िहिक्की नतु वैधीत्यर्थः ॥ ५३ ॥ अस्मिन्पक्षद्वये नियम-माह—तदिति। स्वाणि मज्ञलानि हाँग्रिह्मानादीनि मंत्राश्च प्राक् पाणित्रहणीया यत्र निध्वत्राम्तादशमप्यन्तरं कालव्यवधानं यत्र वर्तते तत्रैव पूर्वोक्तौ नियमविकल्पौ प्रवर्तेते न तु पा णिप्रहणादू र्ध्वम् । तत्र सङ्कलपपूर्वकं दत्ताया अपि कन्याया योऽपहारस्तजन्यो मृषावादः पातको भवति दातुर्ने तु तावनमात्रेण तस्यां भार्यात्वमुत्वज्ञमित्यर्थः ॥५४॥ कदा तर्हि तदुत्यवतेऽत आह—पाणीति।यत्र तुदाना-दूर्ध्व सप्तमपदान्त्राक् भर्तुर्भरणं सगोत्रत्वादिज्ञानं वा जाती तत्रान्यम्मै दाने मृष वाददोषोऽपि नास्तीत्यर्थः ॥५५॥ देयं दानं एनं वक्ष्यमाणं तमेवाह - अनुक्लामिति । अनुवंशां स्ववंशानुह्याम् । अयं भावः-यथाऽधानपावमानेष्टिभ्यां सम्बिगभ्यामभय उत्पद्यन्ते न त्वेकैकेन । एवं दानपाणि-प्रहाभ्यां भार्यात्वमु पद्यते तत्राद्याभावे चौर्येणाहृताया न धर्मपत्नी वम् । परस्याभावे तु तस्या दासीत्वाच कर्म-सम्बन्ध इति ।। ५६ ॥ इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वाणे नैलकण्ठीये भारतभावदीपे चतुश्चत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४४ ॥

युधिष्ठिर उवाच । कन्यायाः प्राप्तश्चलकायाः प्रतिश्चेन्नास्ति कश्चन

तत्र का प्रतिपात्तिः स्यात्तन्मे ब्राहे पितामह १ भीष्म उवाच।

याऽपुत्रकस्य ऋदस्य प्रतिपाल्या तदा भवेत अथ चेन्नाहरेच्छुल्कं क्रीता शुल्कप्रदस्य सार तस्यार्थेऽपत्यमीहत येन न्यायेन शक्षुयात्। न तस्मान्मन्त्रवत्कार्य कश्चित्कुर्वीत किञ्चन ३ स्वयंवृतेन साऽऽज्ञप्ता पित्रा वे प्रत्यपद्यत। तत्तस्यान्ये प्रशंसन्ति धर्मन्ना नेतरे जनाः॥४ पतन्तु नापरे चक्रुरपरे जातु साधवः। साधूनां पुनराचारो गरीयान्धर्मलक्षणः॥ ५ अस्मिन्नेव प्रकरणे सुक्रतुर्वाक्यम्ब्रवीत्। नप्ता विदेहराजस्य जनकस्य महात्मनः॥ ६ असदाचरिते मार्गे कथं स्याद्नुकृतिनम्। अत्र प्रक्षः संशयो वा सतामेवसुपालभेत्॥७ असदेव हि धर्मस्य प्रदानं धर्म आसुरः।

80

कन्याया इति । शुल्कदश्चेत्प्रोषितस्तद्भयादन्यश्च न चूणते तदा तात्पत्रा किं कर्तव्यामिति प्रश्लार्थः ॥ १ ॥ या कन्या पितुः प्रतिपाल्या पिता च यदि तत् शुल्कं परपक्षीयेभ्यः परायृत्य न दद्यात्ति सा कन्या शुल्कप्रदस्यैव ज्ञेया। न तु पितुस्तस्या अन्यस्मै दातुमधिकारोऽस्तित्यर्थः ॥ २ ॥ तस्य गुल्कद्रयार्थं न्यायेन उत्तमात् रतसः क्रमेण पुत्रं इहते, स चार्या पुत्रस्य शुल्कदस्य चोपकाराय भवति । न तु तस्मात् शुल्कदादन्यः कश्चिन्मन्त्रवत्कार्ये विधितस्तस्याः याणिमहणं कुर्वीत ॥३॥ एवं प्राप्तग्रुलकायाः कर्तव्यमुक्त्वा अप्राप्तग्रुल्कायास्तादृश्याः का गतिरित्यत आह—स्वय-मिति । पित्रा आज्ञप्ता सती स्वयं वृतेनैव भर्त्रा योगं प्रत्य-पद्यत तच इतरे धर्मज्ञा न प्रशंसन्ति ॥ ४ ॥ तत्र हेतुः— पतत्तु नापरे जातु चकुरिति । अपरे पुनः शिष्टा-चारत्वादिदमपि गरीय इत्याहुः ॥ ५ ॥ नेतर इत्यस्मिन्यक्षे शिष्टाचारं प्रमाणयाति—अस्मिनित ॥ ६ ॥ न सिद्ध-राचरिते मार्गे सति पितरि यत्कन्या वरमन्वेषयति इदं वचनं न स्री स्वातन्त्र्यमहेतीति शास्त्रविरुद्धम् । कथमत्र शास्त्राथी वक्कव्यः प्रश्नः संशयो वा असन्दिग्धत्वादस्यार्थस्य नायं संशय जितिष्ठतीत्यर्थः । उपालभेत् उपालम्मं कथं कुर्यादित्यर्थः ॥ धर्मस्य स्त्रीणामस्त्रातंत्र्यलक्षणस्य धर्मस्य प्रदानं खण्डनं यत् स आधुरो धर्मः । एतां पद्धतिं पूर्वेषु गृद्धेषु नानुशुश्रम जात्वेतामिमां पूर्वेषु कर्मसु॥ ८ भार्यापत्योहिं सम्बन्धः स्त्रीपुंसोः खल्प एव तु रातिः साधारणो धर्म इति चाह स पार्थिवः युधिष्टिर उवाच।

अथ केन प्रमाणेन पुंसामादीयते धनम्। पुत्रविद्धि पितुस्तस्य कन्या भवितुमहीते॥१० भीष्म उवाच।

यथैवात्मा तथा पुत्रः पुत्रेण दुहिता समा।
तस्यामात्मिन तिष्ठन्त्यां कथमन्यो धनं हरेत
मातुश्च यौतकं यत्स्यात्कुमारीभाग एव सः
दौहित्र एव तद्भिक्थमपुत्रस्य पितुईरेत्॥ १२
दद्गिति हि स्विण्डान्वे पितुर्मातामहस्य च
पुत्रदौहित्रयोरेव विशेषो नास्ति धर्मतः ॥११३
अन्यत्र जामया सार्ध प्रजानां पुत्र ईहते।
दुहिताऽन्यत्र जानेन पुत्रेणापि विशिष्यते १४
दौहित्रकेण धर्मेण नात्र पद्यामि कारणम्।
विक्रीतासु हि ये पुत्रा भवन्ति पितुरेव ते १५

कर्मसु विवाहेषु ॥८॥ स्वल्पोऽदृष्टसन्धानरूपः सूक्ष्मः शास्त्रै-कगम्यः स च सर्वाङ्गोपसंहारमन्तरेण न सिध्यति । अतस्तं विना केत्रलरत्यर्थं यथा कथंचिद्दारात्रोद्वहेदित्यर्थः ॥ ९ ॥ पुंसां पुरुषेः तस्य अपुत्रस्य ॥ १०॥ अन्यो भ्रात्रादिः एतचासत्यां मातिर ज्ञेयम् ॥ ११ ॥ मातुरिति । सति असाति वा पुत्रे मातुयातिकं पृथकृतं धनं तित्त्रादिभिर्दत विवाहकाले वा तस्य यच्छ्त्रग्रुरादिभिर्दतं भन्नी वा तवेद-मिति पृथादतं कर्तनाद्यजितं वा तत्सर्वे कुमारीभाग एव न पुत्राणामित्यर्थः । तद्रिक्यं धनं मातुः पितुः मातामहस्य ॥ १२ ॥ अत्र हेतुमाह—द्दातीति । यः पिंडदः स रिक्थहारित्यर्थः । पिंडार्थे इति पाठे पिंडः अर्थ्यतेऽस्मिस्तत्र श्राद्धे ॥ १३ ॥ अन्यत्रेति । पुत्रवतो धने विमजनीय जामया कन्ययाऽपिं तामपेक्ष्येत्यर्थः । तत्र कन्या पूर्वे पुत्री-कृता ततः पुत्रोऽपि जातस्तत्र पञ्चथा विभक्तस्य धनस्य द्वौ कन्याऽहीते त्रीभ्पुत्रस्ततश्च कन्यामपेक्ष्य पुत्रः सार्धे अंशं ईहते। अन्यत्र जातेन औरसादन्येन दत्तकीतादिना स्वयं संस्कृतेन पुत्रेण तमपेक्ष्य औरसी कन्या विशिष्यते अत्रापि पञ्चानामंशानां त्रीन् कन्या हरेत् द्वी पुत्र इत्यर्थः ॥ १४॥ अत्र वक्ष्यमाणस्थले कारणं निमित्तं तदेव स्थलमाह— विकीतास्विति। अयमर्थः--विकीतायाः कन्यायाः पुत्रोऽनीरसेऽपि पुत्रे सति न दायमाग्भवतीति ॥१५॥

सस्यवस्त्वधामिष्ठाः परस्वादायिनः श्राठाः। आसुराद्धिसम्भूता धर्मोद्धिषमवृत्तयः॥ १६ अत्र गाथा यमोद्गीताः कीर्तयन्ति पुराविदः। धर्मक्षा धर्मशास्त्रेषु निबद्धा धर्मसेतुषु॥ १७ यो मनुष्यः स्वकं पुत्रं विक्रीय धनमिच्छाति। कन्यां वा जीवितार्थाय यः ग्रुल्केन प्रयच्छिति सप्तावरे महाघोरे निरये कालसाह्नये। स्वेदं सूत्रं पुरीषं च तस्मिन्मुदः समक्षते॥ १९

यार्षे गोमिश्रनं शुलकं केचिदाहुर्मृषेव तत्।
यहपो वा बहु वा राजन् विकयस्तावदेव सः
यद्यपाचरितः केश्विष्ठेष धर्मः सनातनः।
यन्येषामिष दश्यन्ते लोकतः संप्रवृत्तयः॥२१
वश्यां कुमारीं बलतो ये तां समुप्रभुक्षते।
पते पापस्य कर्तारस्तमस्यन्धे च शरते॥२२
यन्योऽप्यथ् न विक्रेयो मनुष्यः किं पुनः प्रजाः
यधर्मसुलैहिं धनैस्तैनं धर्मोऽथ कश्चन॥ २३

पञ्चन्वारिज्ञोऽध्यायः ॥ ४५॥

88

भीष्म उवाच ।

प्राचेतसस्य वचनं कीर्तयन्ति पुराविदः। यस्याः कि श्रिचाददते ज्ञातयो न स विकयः अहणं तत्कुमारीणामानृशंस्यतमं च तत्। सर्वे च प्रतिदेयं स्यात्कन्यायै त्दशेषतः ॥२ पिताभिम्रीतिभिश्रापि श्वशुरैरथ देवरैः। पूज्या भूषायतव्याश्च बहुकल्याणमीप्सुभिः ३ यदि वै स्त्री न रोचेत पुमांसं न प्रमोद्येत। अप्रमोदात्पुनः पुंसः प्रजनो न प्रवर्धते॥ पुज्या लालियतव्याश्च स्त्रियो नित्यं जनाधिप स्त्रियो यत्र च पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः ॥५ अपूजिताश्च यत्रेताः सर्वास्तत्राफलाः क्रियाः। तदा चैतत्कुलं नास्ति यदा शोचन्ति जामयः जामीशप्तानि गेहानि निकुत्तानीय कुलया। नैव भान्ति न वर्धन्ते श्रिया हीनानि पार्धिव स्त्रियः पुंसां परिददे मनुर्जिगमिषुर्दिवम्। अबलाः खल्पकौपीनाः सुहदः सत्यजिष्णवः

ईर्षवो मानकामाश्च चण्डाश्च सुहदोऽबुधाः। स्त्रियस्त मानमहन्ति ता मानयत मानवाशा ९ स्त्रीप्रत्ययो हि वै धर्मो रतिभोगाश्च केवलाः परिचर्यां नमस्कारास्तदायत्ता भवन्तु वः १० उत्पादनम्पत्यस्य जातस्य परिपालनम्। प्रीत्यर्थे लोकयात्रायाः पश्यत स्त्रीनिबन्धन्म संमान्यमानाश्चेता हि सर्वकार्याण्यवापस्यथः। विदेहराजदुहिता चात्र स्रोकमगायत॥ १२ नास्ति यशक्रिया काचिष आदं नोपवासकस् धर्मः खभर्तशुश्रूषा तया खर्गे जयन्त्युत ॥ १३ पिता रक्षति कौमारे भर्ता रक्षति यौवने । पुत्राश्च स्थाविरे भावे न स्त्री स्वातन्त्रयसर्हति श्रिय पताः स्त्रियो नाम सत्कार्या भूतिमिच्छता। पालिता निगृहीता च श्रीः स्त्री भवति भारत॥ १५

आसुराद्विवाहात्कन्याक्रयपूर्वात् ॥ १६॥ अत्र आसुर-विवाहिनन्दायाम् ॥१०॥ कालसाह्रये कालस्त्राख्ये ॥१९॥ अन्येषां बलात्कन्याहरणशीलानां राक्षसानाम् ॥ २१॥ एतानिप निन्दिति—वश्यामिति । बलतो वश्यां न तु स्वच्छन्दत इत्यर्थः ॥ २२॥ अन्योऽपि पशुरिप ॥ २३॥ इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वाणे नैलकण्ठीये भारतभाव-दीपे पश्चनत्वारिशोऽध्यायः ॥ ४५॥

४६

प्राचेतसस्य दक्षस्य। ज्ञातयः कन्यापक्षीयाः स्वयं नाद-दतेऽथ च कन्यालक्षारार्थामिच्छन्ति स विक्रयो न भवतीत्यर्थः ॥ १॥ न रोचेत न कामयेत न प्रमोदयेत्कामुकं न कुर्यात् प्रजनः संतातिः ॥ ४॥ स्वल्य ईषदायासेन अपनेयः कौपीनो गुद्याच्छादनपटो यासां सद्योहार्या इत्यर्थः । सुहृदः सीहार्दयुक्ताः न बुध्यन्त इत्यबुधाः ॥८॥ ब्रीप्रत्ययः ब्रीहे-तुकः ॥ १०॥ अत्र ब्रीधमीवषये ॥ १२॥ इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि विवाहधर्मे स्त्रीप्रशंसा नाम षट्चत्वारिशोऽध्यायः ॥ ४६॥



80

युधिष्ठिर उवाच।

सर्वशास्त्रविधानक्ष राजधर्म विद्वत्तम ।

सर्वशास्त्रविधानक्ष राजधर्म विद्वत्तम ।

सर्वशास्त्रविधानक्ष राजधर्म विद्वत्तम ।

सर्वशास्त्रविधानक्ष प्रवान्त्रविद्वा ।

सर्वशास्त्रविधानक्ष राजन्नान्यं पृच्छेम कञ्चन २

यया नरेण कर्तव्यं धर्ममार्गानुवर्तिना ।

पतत्सर्व महाबाहो भवान्व्याख्यातुमहिति ॥ ३

सर्वस्त्रो विहिता भायी ब्राह्मणस्य पितामह ।

ब्राह्मणी क्षत्रिया वैश्या शुद्धा च रितमिच्छतः

तत्र जातेषु पुत्रेषु सर्वासां कुरुसत्तम ।

आनुपूर्व्यण कस्तेषां पित्रयं दायादमहिति ॥ ५

केन वा कि ततो हार्य पितृवित्तातिपतामह ।

पतिविच्छामि कथितं विमागस्तेषु यः स्मृतः

भीषम उवाच ।

ब्राह्मणः श्रित्रयो वैश्यस्त्रयो वर्णा द्विजातयः एतेषु विहितो धर्मी ब्राह्मणस्य युधिष्ठिर ॥ ७ वैषम्यादथवा लोभात्कामाद्वापि परंतप । ब्राह्मणस्य भवेच्छुद्रा न तु दृष्टान्ततः स्मृता ८ श्राद्वां श्रयनमारोप्य ब्राह्मणो यात्यधोगतिम् । प्रायश्चित्तीयते चापि विधिदृष्टेन कर्मणा ॥ ९ तत्र जातेष्वपत्येषु द्विगुणं स्याद्यधिष्ठिर । ब्रापद्यमानमृक्यं तु संप्रवश्यामि भारत॥ १०

लक्षण्यं गोवृषो यानं यत्प्रधानतमं भवेत । ब्राह्मण्यास्तद्धरेत्पुत्र पकांशं वै पितुर्धनात् ११ शेष तु दशधा कार्य ब्राह्मणखं युधिष्ठिर। तत्र तेनेव हर्तव्याश्चत्वारोंऽशाः पितुर्धनात्१२ क्षत्रियायास्तु यः पुत्रो ब्राह्मणः सोऽप्यसंशयः स तु मातुर्विशेषेण त्रीनंशान्हर्तुमहिति॥ वर्णे तृतीये जातस्तु वैश्यायां ब्राह्मणाद्ि । द्विरंशस्तेन हर्तव्यो ब्राह्मणस्वाद्यधिष्ठिर श्द्रायां ब्राह्मणाज्जातो नित्यादेयधनः स्मृतः अरुपं चापि प्रदातव्यं शुद्रापुत्राय भारत १५ दश्या प्रविभक्तस्य धनस्यैष भवेत्क्रमः। सवणासु तु जातानां समान् भागान्यकल्पयेत् अब्राह्मणं तु मन्यन्ते शुद्रापुत्रमनैपुणाव । त्रिषु वर्णेषु जातो हि ब्राह्मणा झाह्मणो भवेत्॥ स्मृताश्च वर्णाश्चत्वारः पञ्चमो नाधिगम्यते। हरेच दशमं भागं शुद्रापुत्रः पितुर्धनात्॥ १८ तत्तु दत्तं हरेतिपत्रा नादत्तं हर्तुमहिति। अवश्यं हि धनं देयं शुद्रापुत्राय भारत्॥ १९ आनृशंस्यं परो धर्म इति तस्मै प्रदीयते। यत्र तत्र समुत्पन्नं गुणायैवोपपद्यते॥ यद्यव सपुत्रः स्याद्पुत्रो यदि वा भवेत्। नाधिकं दशमाहद्याच्छ्रद्रापुत्राय भारत॥ २१

इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्नणि नैलकण्ठीये भारतः भावदीपे षट्चत्वारिंशोऽध्यायः॥ ४६॥

80

सर्वेति ॥ १ ॥ एवम्यात्वगात्मश्रीशुद्धिमुक्त्वा धनशुद्धथर्थं दायविभागं प्रस्तौति ॥ ३ ॥ रितिमिच्छत एव
विहिता न तु धर्मम्। श्रद्धां शयनमारोप्य ब्राह्मणो यात्यधोगिति।
अपत्यं जनयित्वाऽस्यां ब्राह्मण्यादेव हीयत इति निन्दास्मरणात् ॥ ४ ॥ किं कियत्प्रमाणम् ॥ ७ ॥ दृष्टान्तः शास्त्रतः
॥ ८ ॥ अविहितमप्यनिषिद्धं चेत्तत्राह—शुद्धामिति ।
कृष्माण्डेर्जुह्याद्योऽपूत इव मन्येत यथा स्तेनो यथा
कृष्माण्डेर्जुह्याद्योऽपूत इव मन्येत यथा स्तेनो यथा
कृष्णहेवमेष भवति योऽयोनौ रेतः सिश्चतीति क्षत्रियाषा वैद्यायां चोत्पन्नस्य साक्षाद्वा कित्पयपुक्षव्यवधानाद्वा
ब्राह्मण्यकामो हत्यते इति तयोरस्ति योनित्वं शुद्धायास्त्व-

तथात्वाद्योनित्वं ततस्तस्यां रेतःसेके प्रायश्विती भवत्येव कूष्माण्डैः यद्देवा देवहेडनमिति यजुर्वेदप्रसिद्धेर्मन्त्रविशेषैः । अनेनैव विधिना वेदेन दृष्टेन कर्मणा प्रायश्वित्तमात्मन इच्छित प्रायश्वित्तमात्मे अन्यथाऽघोगितं यातीत्यर्थः ॥ ९ ॥ द्विगुणं प्रायश्वित्तम् ॥ १० ॥ एकांशं मुख्यांशम् ॥ १० ॥ दिगुणं प्रायश्वित्तम् ॥ १० ॥ एकांशं मुख्यांशम् ॥ १० ॥ तेनैव ब्राह्मणीपुत्रेणेव ॥ १२ ॥ नित्यं सर्वथा अदेयं धनमस्य स नित्यादेयधनः । अथापि अलं एकोंऽशः ॥ १५ ॥ अब्राह्मणं त्विति दीर्घतमसः पुत्रेषु श्रद्धायां जातेषु काक्षी-वदादिषु ब्राह्मण्यादर्शनादिति भावः । एवं च तस्य अमन्त्रकाः संस्कारा अपि भवन्ति त्रिषु क्षात्रियादिषु एतच्च दायार्थे अवध्यत्वार्थे चोक्तम् । विप्रात् वैश्यायां श्रद्धायां च जातस्य मातृजातीयत्वस्य वक्ष्यमाणत्वात् ॥ १० ॥ समुत्वनं आनृशंस्यम् ॥ २० ॥ यद्यपीति । एतेन बन्धुषु अपुत्राव्तात्तपुत्रोऽधिकं भागमहतीति ज्ञायते ॥ २० ॥

त्रैवार्षिकाद्यदा भक्ताद्यिकं स्याद्विजस्य तु।
यजेत तेन द्रव्येण न वृथा साध्येद्धनम् ॥ २२
त्रिसहस्रपरो दायः स्त्रिय देयो धनस्य वै।
भर्त्रा तच्च धनं दत्तं यथार्ह्ष मोकुमर्हति ॥ २३
स्त्रीणां तु पतिदायाद्यस्रपभोगफलं स्मृतम्।
नापहारं स्त्रियः कुर्युः पतिवित्तात्कथञ्चन २४
स्त्रियास्तु यद्भवेद्वित्तं पित्रा दत्तं युधिष्ठिर।
बाह्मण्यास्तद्धरेत्कन्या यथा पुत्रस्तथा हि सा
सा हि पुत्रसमा राजन्विहिता कुरुनन्दन।
प्रवमेव समुद्दिष्टो धर्मी वै भरत्षभ।
यवं धर्ममनुस्मृत्य न वृथा साध्येद्धनम् ॥ २६
युधिष्ठिर उवाच।

श्रुद्रायां ब्राह्मणाजातो यद्यदेयधनः स्मृतः केन प्रतिविशेषेण दशमोऽप्यस्य दीयते॥२७ ब्राह्मण्यां ब्राह्मणाजातो ब्राह्मणः स्यान्न सशयः श्रुत्रियायां तथेव स्याद्वेश्यायामपि चैव हि॥ कस्मान्त विषमं भागं भजेरतृपसत्तम। यदा सर्व त्रयो वर्णास्त्वयोक्ता ब्राह्मणा इति॥ भाषम उवाच।

भाष्म उवाचा दारा इत्युच्यते लोके नाम्नैकेन परन्तप। श्रोक्तेन चैव नाम्नाऽयं विशेषः सुमहान्भवेत तिस्रः कृत्वा पुरो भार्याः पश्चाद्विन्देत ब्राह्मणीम्। सा उयेष्ठा सा च पूज्या स्था-

त्सा च भार्या गरीयसी॥ ३१ स्नानं प्रसाधनं भर्तुर्दन्तधावनमञ्जनम्। इत्यं कत्यं च यद्यान्यद्धर्मयुक्तं गृहे भवेत ३२

न तस्यां जातु तिष्ठन्त्यामन्या तत्कर्तुमहिति। ब्राह्मणी त्वेव कुर्याद्वा ब्राह्मणस्य युधिष्ठिर३३ अन्नं पानं च माल्यं च वासांस्याभरणानि च ब्राह्मण्यैतानि देयानि भर्तुः साहि गरीयसी३४ मनुनाभिहितं शास्त्रं यचापि कुरुनन्द्न। तत्राप्येष महाराज दृष्टो धर्मः सनतनः॥३५ अथ चेदन्यथा कुर्याद्यदि कामाद्यधिष्ठिर। यथा ब्राह्मणचाण्डालः पूर्वेदष्टस्त्येव सः ॥३६ ब्राह्मण्याः सद्दाः पुत्रः क्षत्रियायाश्च यो भवेत राजन्विशेषो यस्त्वत्र वर्णयोक्तमयोरपि॥३७ न तु जात्या समालोके ब्राह्मण्याः स्त्रियाभवेत् ब्राह्मण्याः प्रथमः पुत्रो भूयान्स्याद्राजसत्तम भूयो भूयोपि संहार्यः पितृवित्ताद्यधिष्ठिर । यथा न सहशी जातु ब्राह्मण्याः क्षत्रिया भवेत क्षत्रियायास्त्या वैश्या न जातु सहशी भवेत् श्रीश्र राज्यं च कोशश्र क्षत्रियाणां युधिष्ठिर विहितं दृश्यते राजन्सागरान्तां च मेदिनीम्। क्षत्रियों हि खधर्मेण श्रियं प्राप्तोति भूयसीम् राजा दण्डधरो राजन् रक्षा नान्यत्र क्षत्रियात् ब्राह्मणा हि महाभागा देवानामपि देवताः। तेषु राजन्प्रवर्तेत पूजया विधिपूर्वकम्॥ ४२ प्रणीतमृषिभिक्षात्वा धर्म शाश्वतमव्ययम्। लुप्यमानं स्वधर्मेण क्षत्रियो होष रक्षति॥ ४३ दस्युभिर्िहयमाणं च धनं दारांश्च सर्वशः। सर्वेषामेव वर्णानां त्राता भवाति पार्थिवः ४४ भ्यान्स्यातक्षत्रियापुत्रो वैदयापुत्रान्न संदायः। भूयस्तेनापि हर्तव्यं पित्वित्ताद्यधिष्ठिर ॥ ४५

सृथा यज्ञादिप्रयोजनं विना न साध्येत् प्रतिमहादिना वाऽऽ-दाय हरणेन वा न लिप्सेत्॥ २२ ॥ त्रीति । सहस्रत्रया-द्वहुवित्तवताऽपि स्त्रियोऽधिको दायो न देय इत्यर्थः। तदिपि तथा दत्तं चेत् मत्री भोक्तं शक्तोति न त्वदत्तम् ॥२३॥ कुर्युः पुत्रा इति शेषः । पतिवित्तात्पत्या दत्ताद्वित्तात् ॥२४॥ धर्मी विभागप्रकारः वृथा अन्यायेन साधितैर्द्रव्यैः कृतमिप यागादि निष्फलं भवतीति भावः ॥ २६ ॥ श्रुद्धाया-भिति । तस्य प्रागुक्तिनत्यादेयधनत्वं तच्चानन्तरोक्तदशमां-शदानविधिना विरुद्धामित्यर्थः ॥ २७ ॥ यदा तिसृणामिप पुत्रा ब्राह्मणा एव तदा किमर्थमेषां भागवैषम्यमिति द्वितीय स्राह्मपः ॥ २८ ॥ आद्रियन्ते त्रिवर्गार्थिभिरिति दारपदप्र-श्वतिनिमितं आदरः स च मोगार्थायां श्रद्धायामप्यस्ति अत- स्तत्पुत्रोऽपि दायमहिति । यतश्च भर्तुरादरस्ताभिर्वणक्रमेण यथायोग्यं तारतम्यक्रमेण क्रियत इति तत्पुत्राणां भागवैषम्यं चास्तीत्याभिप्रायवानाह—प्रोक्तेन चैवेति । नामनिर्वच-नमपेक्ष्यवायं विशेषोऽस्तीत्यर्थः ॥ ३० ॥ विशेषमेवाह—तिस्त इति । पश्चात्परिणीतापि वयसा कनिष्ठाऽपि पितृ-गौरवाद्बाह्मणीमेव सर्वेषु लैकिकवैदिकेषु कार्येष्वाद्वियेतत्यर्थः ॥ ३१ ॥ ब्राह्मणचाण्डालः ब्राह्मणक्षेत्रे श्रद्भाजातः पूर्वोक्तो मातङ्गस्तद्वत्स तेन कर्मणा श्रेय इत्यर्थः ।

कर्मणा ज्ञायते जातिभौगेन ज्ञायते कृतम्।

इति न्यायात् ॥ ३६ ॥ भूयो भूयोपि अधिक मधिकं संहार्यः संविभजनीयः ॥ ३९ ॥

युधिष्ठिर उवाच। उक्तं ते विधिवद्राजन्त्राह्मणस्य पितामह। इतरेषां तु वर्णीनां कथं वै नियमो भवेंत ४६ भोष्म उवाच।

श्रत्रियस्यापि भार्ये हें विहिते कुरुनन्दन। स्तीया च भवेच्छूद्रा न तु रष्टान्ततः स्मृता ॥ एष एव कमो हि स्यात्क्षत्रियाणां युधिष्ठिर। अष्ट्या तु भवेत्कार्ये क्षत्रियस्वं जनाधिप ४८ अत्रियाया हरेत्पुत्रश्चतुरोंशान्पितुर्धनात्। युद्धावहारिकं यच पितुः स्यात्स हरेतु तत्॥ वैश्यापुत्रस्तु भागांस्त्रीन् शुद्रापुत्रस्तथाऽष्टमम् सोपि दत्तं हरेत्पित्रा नादत्तं हर्तुमहिति॥ ५० पकैव हि भवेद्भार्या वैश्यस्य कुरुनन्दन। द्वितीया तु भवेच्छुद्रा न तु दृष्टान्ततः स्मृता॥ वैश्यस्य वर्तमानस्य वैश्यायां भरतर्षभ । शुद्रायां चापि कौन्तेय तयोविंनियमः स्मृतः पञ्चधा तु भवेत्कार्यं वैश्यस्वं भरतर्षभ ।

तयोरपत्ये वश्यामि विभागं च जनाधिप ५३ वैश्यापुत्रेण हर्तव्याश्चत्वारोशाः पितुर्धनात् । पञ्चमस्तु स्मृतो भागः शूद्रापुत्राय भारत॥५४ सोपि दत्तं हरेत्पित्रा नादत्तं हर्तुमर्हति। त्रिमिर्वर्णैः सदा जातः शुद्रोऽदेयधनो भवेत् ॥ श्रद्भस्य स्यात्सवर्णेव भार्या नान्या कथञ्चन 🕨 समभागाश्च पुत्राः स्युर्यदि पुत्रशतं भवेत ५६ जातानां समवर्णायाः पुत्राणामविशेषतः। सर्वेषामेव वर्णानां समभागो धनात्स्मृतः५७ ज्येष्ठस्य भागो ज्येष्ठः स्यादेकांशो यः प्रधानतः एष दायविधिः पार्थं पूर्वमुक्तः खयम्भुवा ५८ समवणीसु जातानां विशेषोस्त्यपरो नृप। विवाहवैशिष्ट्यकृतः पूर्वपूर्वो विशिष्यते ५९ हरेज्ज्येष्ठः प्रधानांशमेकं तुल्यासु तेष्वपि। मध्यमो मध्यमं चैव कनीयांस्तु कनीयसम्॥ पवं जातिषु सर्वासु सवर्णः श्रेष्ठतां गतः। महर्षिरिप चैतद्वै मारीचः काश्यपोऽब्रवीत्दर्

इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वाणे दान्धर्भपर्वणि विवाहधर्मे रिक्थविभागो नाम सप्तचत्वारिशोऽध्यायः ॥ ४७॥



85

8

युधिंष्ठिर उवाच। अर्थाछोभाद्वा कामाद्वा वर्णानां चाप्यनिश्चयात्। अज्ञानाद्वापि वर्णानां जायते वर्णसंकरः॥

तेषामेत्न विधिना जातानां वर्णसंकरे। को धर्मः कानि कर्माणि तन्मे ब्रहि पितामह २ भीष्म उवाच। चातुर्वण्यस्य कर्माणि चातुर्वण्यं च केवलम् असुजत्स हि यज्ञार्थे पूर्वमेव प्रजापतिः॥ ३

उक्तं दायविभागादि नियमो दायविभागे । अत्रापि क्षात्र-यस्य षोढा वैश्यस्य त्रेधा च धनं विभज्येकैकांशहीना इतर-भागा उत विशेषोऽस्तीति प्रष्टुरिमप्रायः ॥ ४६ ॥ क्षात्रि-याणां क्षत्रियस्रीणां एष एव कमो भर्तुः स्नानादिप्रदाने तस्यां सवर्णायां सत्यां हीनवर्णा तन्न कुर्यादित्यर्थः ॥४८॥ युंद्धेऽवन्हियते तद्रथगजायुधकवचादिकं युद्धावहारिकम् ॥४९॥ ग्रद्रस्य अदेयधनत्वे हेतुब्रिभिर्वणैर्जात इति ॥५५॥ इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वाणि नैलकण्ठीये भारतभाव-दीपे समन्तवारिशोऽध्यायः ॥ ४७ ॥

एवमनुलोमजातिजानां पुत्राणां तारतम्यमुक्त्वा विलोम-जातिजानामपि तदाहाध्यायेन—अर्थादिति । लोमा-त्कामाद्वा उत्तमवर्णा स्त्री हीनवर्णानुगा भवतीति प्रासिद्धम्। तेन गूढोत्पत्तिसम्भवात् वर्णानां निश्वयो न जायते । ननु कमणा ज्ञायते जातिरित्यभियुक्तैरुच्यते एव न निषेककाले दुमुहूर्तेदुष्टवस्तुस्मरणादिनाऽपि निमित्तेन असदुत्पात्ते-सम्भवात् । प्रच्छन्नाविलोमजेष्वपि कचित्सदाचारदर्शनेन वर्णानामज्ञानाच्चावस्यं वर्णसंकरो भवत्येवेत्यर्थः॥ १॥ एतेन उक्तेन विधिना प्रकारेण ॥ २ ॥ तत्र प्रथमं चत्वार एव वर्णा यज्ञार्थं सष्टास्तत्र श्रद्धाणां सेवाद्वारा यज्ञार्थत्वं न तु

साक्षात् । तस्माच्छूद्रो यज्ञेऽनवक्रृप्त इति श्रुतेः॥ ३॥

भार्याश्चतस्रो विप्रस्य द्वयोरात्मा प्रजायते। आनुपूर्वाद्वयोद्दींनी मातृजात्यौ प्रस्यतः॥४ परंशवाद्वाह्यणस्येव पुत्रः शूद्रापुत्रं \*पारशवं तमाहुः। शुश्रूषकः खस्य कुलस्य स स्या-त्स्वचारित्रं नित्यमथो न जह्यात ॥ ५ सर्वानुपायानथ संप्रधार्य समुद्धरेत खस्य कुळस्य तन्त्रम्। ज्येष्ठो यवीयानपि यो द्विजस्य शुश्रूषया दानपरायणः स्यात् ॥ तिस्नः श्रत्रियसम्बन्धाद्वयोरात्माऽस्य जायते हीनवर्णास्तृतीयायां शूद्रा उग्रा× इति स्मृतिः द्धे चापी भार्ये वैश्यस्य द्योरातमाऽस्य जायते श्रुद्रा शुद्रस्य चाप्येका शुद्रमेव प्रजायते॥८ =अतोऽपि शिष्टस्त्वधमोगुरुदारप्रधर्षकः। बाह्यं वर्णे जनयति चातुर्वण्यविगाहितम्॥ ९

वैश्यो वैदेहकं चापि मौद्रत्यमपवार्जितम् १० शुद्धश्चांडालमत्युग्रं वध्यघ्नं बाह्यवासिनम् । ब्राह्मण्यां संप्रजा्यन्त इत्येते कुलपांसनाः। एते मतिमतां श्रष्ठ वर्णसंकरजाः प्रभो ॥ ११ बन्दी तु जायते वैश्यान्मागधो वाक्यजीवनः शुद्रान्निषादो मत्स्यझः क्षत्रियायां व्यतिक्रमात् शुद्रादायोगवश्चापि वैश्यायां ग्राम्यधार्मणः। ब्राह्मणैरप्रतिप्राह्यस्तक्षा खधनजीवनः॥ प्तेऽपि सदशान् वर्णान् जनयन्ति खयोनिषु मातृजात्याः प्रसूयन्ते द्यवरा हीनयोनिषु १४ यथा चतुर्षु वर्णेषु द्वयोरात्मास्य जायते। आनन्तर्यात्प्रजायन्ते तथा बाह्याः प्रधानतः ते चापि सदशं वर्ण जनयन्ति खयोनिषु। परस्परस्य दारेषु जनयन्ति विगर्हितान् ॥१६ यथा शूद्रोऽपि ब्राह्मण्यां जन्तुं बाह्यं प्रसूयते । एवं बाह्यतराद्वाह्यश्चातुर्वण्यात्प्रजायते ॥ १७

आत्मा ब्राह्मण एव क्षत्रियायामपि जायत इत्यर्थः । स च
किञ्चित्रीचः । यदाह मनुः— (१०१६)
ब्राष्ट्रिनन्तरजातासु द्विजैरुत्पादितान्सुतान् ।
सहशानेव तानाहुर्मातृदोषविगर्हितान् इति ।
मातृजात्यौ वैश्यायां वैश्योऽत्रष्ठो नाम श्रुद्रायां श्रुद्रो
जनिषादो नाम पारशवाख्यो भवति । मनुः—(१०१८)
ब्राह्मणाद्वैश्यकन्यायामम्बष्ठो नाम जायते ।

विप्रायां क्षत्रियो बाह्यं सूतं स्तोमिकयापरम्।

ग्तद्याचरे—परामिति । शवात् पशु वा एतत् श्मशानं यच्छूद्र इति श्रुतेः शवस्थानतुल्यात् श्रद्धात्परं उत्कृष्टं पद्यां युतं पशु पाद्युक्तं जङ्गमं श्मशानं श्र्द्ध इति श्रुत्यर्थः ॥ ५ ॥ तन्त्रं उपकरणं वयसा ज्येष्ठोऽपि पारशवो द्विजस्य त्रिवर्ण-जस्य यवीयान् कनीयानविति सम्बन्धः ॥ ६ ॥ वैश्याया-मिप क्षत्रियात्क्षत्रिय एव भवतीत्याह—द्वयोरिति । अग्नः श्रद्धविशेषाः ॥ ७ ॥ वैश्यात् श्रद्धायामिप वैश्य एव भवतीत्याह—द्वे इति ॥ ८ ॥ अतः स्विपतुरविशिष्टो नाधिकः सन्नधमः श्रद्धो गुरूणां ब्राह्मणादीनां दारप्रधर्षकश्चत् बाद्यं चाण्डालादिम् ॥ ९ ॥ विश्रायामिति । स्तः सारिथः जातितः कर्मतश्च स्तानामश्वसारध्यामित्युक्तेः । स्तोमिक्रया स्तोत्रकरणं च राजादीनाम् । यथोक्तम्—

\* स्वर्णकारम्। × राउत इति भाषायां प्रसिद्धाः। = अतोऽ विशिष्टः इति पाठः।

सूताः पौराणिका मता इति । मौद्रल्यं स्त्रीकार्यमन्तःपुरक्षणादि तत्कारित्वम् । वैदेहकानां स्त्रीकार्यमित्युक्तेः ।
अपवर्जितं संस्कारानर्हम् ॥ १०॥ वध्यानां चोरादीनां
शिरश्चेदादिकार्यकारिणं वध्यप्तम् ॥ ११॥ चन्दीति ।
मागधानां वणिक्पथ इति मनुः । वाक्यं प्रस्तावसदृशी
उक्तिः निषादस्तथा क्षता नाम । यदाह मनुः—(१०।१२)

श्रद्वादायोगवः क्षता चण्डालश्चाघमो नृणाम् । वैश्यराजन्यविप्रासु जायन्ते वर्णसंकराः इति । अस्य वृत्तिं मनुरन्यामाह—( १०।४९ ) क्षत्रुग्रपुल्कसानां तु विलोको वधवन्धनमिति ।

अत्र मनुना निषादोऽनुलोमजेषु क्षता च प्रतिलोमजेषूक्तः। व्यासेन तु विपरीतमुक्तं विदुरे क्षन्त्राव्दं तत्र तत्र
प्रयुष्ठानेन। अत एव श्र्यां निषादो जातः पारशवोऽिष
वा, क्षत्रिया मागधं वैश्यात् श्र्यात्क्षतारमेव चेति यासविष्य उभयत्र वाशव्दं पठणनयोर्निषादत्वक्षन्तवे सूचयति। तेन विप्रात् श्र्यायां क्षता श्र्यात्क्षात्रियायां निषाद
इत्यपि साधु ॥ १२ ॥ प्राम्यधर्मिणः प्राम्यधर्मी मेथुनं तद्वतः
तक्षा वर्धकिः ॥ १३ ॥ एते नव अम्बष्ठपारश्रवोग्राः सूतवैदेहकचण्डालाः मागधनिषादायोगवाः तेषां स्वयोनो अननत्रयोनो च स्वारमेव जायते पूर्ववत् । व्यवहितनीचयोनो
तु मातृजाताया इति क्ष्रोकद्वयार्थः ॥ १४ ॥ ते चापि
संकरजा अपि विगार्हितान् अधमादुत्तमायां उत्तमाद्धमायां
वा सूताम्बष्ठादिवद्विगर्हितानेव जनयन्तीत्यर्थः ॥ १६ ॥

प्रतिलोमं तु वर्धन्ते बाह्याद्वाह्यत्ररात्पुनः। हीनाद्धीनाः प्रस्यन्ते वर्णाः पंचदशैव तु १८ अगम्यागमनाचैव जायते वणसङ्करः। बाह्यानामनुजायन्ते सैरन्ध्यां मागधेषु च। प्रसाधनोपचारक्षमदासं दासजीवनम् ॥१९ अतश्रायोगवं स्ते वागुराबन्धजीवनम्। मैरेयकं च वैदेहः संप्रस्तेऽथ माधुकम्॥ २० निषादो महुरं स्ते दासं नावोपजीविनम्। मृतपं चापि चाण्डालः श्वपाकमिति विश्वतम् चतुरो मागधी स्ते कूरान्मायोपजीविनः। मांसं खादुकरं श्लौद्रं सौगन्धमिति विश्वतम् वैदेहकाच पापिष्ठा ऋरं मायोपजीविनम्। निषादानमद्रनाभं च खरयानप्रयायिनम् २२ चांडालात्पुरकसं चापि खराश्वगजभोजिनम् मृतचैलप्रतिच्छन्नं भिन्नभाजनभोजिनम् २४ आयोगवीषु जायन्ते हीनवर्णास्तु ते त्रयः। श्चद्रो वैदेहकाद्न्ध्रो बहिर्श्रामप्रतिश्रयः॥ २५

कारावरो निषाद्यां तु
चर्मकारः प्रस्यते।
चांडाळात्पांडुसौपाकस्त्वक्सारव्यवहारवान्॥

38

वाहिण्डको निषादेन वैदेह्यां संप्रसूयते।
चण्डालेन तु सौपाकश्रण्डालसमवृत्तिमान्
निषादी चापि चाण्डालात्पुत्रमन्तेवसायिनम्
रमशानगोचरं सृते बाह्यैरपि बहिष्कृतम् २८
इत्येते संकरे जाताः पितृमातृद्ध्यतिक्रमात्।
प्रच्छन्ना वा प्रकाशा वा वेदितद्याः स्वक्रमभिः
चतुर्णामेव वर्णानां धर्मो नान्यस्य विद्यते।
वर्णानां धर्महीनेषु संख्या नास्तीह कस्यचित्
यदच्छयोपसंपन्नैर्यक्षसाधुबहिष्कृतैः।
बाह्या बाह्यश्र जायन्ते यथाद्यत्ति यथाश्रयम्॥
चतुष्पश्रमशानानि शैलांश्रान्यान्वनस्पतीन्
काष्णीयसमलंकारं परिगृह्य च नित्यशः ३२

पञ्चदश वाह्या उक्तास्तान् व्याचष्टे—बाह्यानामित्या-दिना । मागधेषु सैरन्ध्रयामित्यभेदेनान्वयः । सैरन्ध्रय-कर्म व्याचष्टे—प्रसाधनोति । प्रसाधनं राजादीनां पुंसां अलङ्करणं पुरुषेः सैरन्ध्रैः । राजन्नीणां च सैरन्ध्रीभिः उप-चारस्तेषां दिव्याक्ररागाद्यर्पणेन स्तवादिना च सन्तोषणं तदभिज्ञं अदासमिति सामान्ये नपुंसकम् ॥ १९ ॥ अतः अत्र मागधिवशेषे सैरन्ध्रयोनी आयोगवं आयोगवस्यापत्यं सैरन्ध्रं नाम स्तेऽर्थादायोगवं सैरन्ध्रं वागुरावृत्तीति मनुः। तस्यामेव मागध्यं भैरेयकं नामतः माधुकं मद्यकरं कर्मतश्च पुत्रं वैदेहः सूते ॥ २०॥ मद्गुरं मद्गून्मीनविशेषान् राति आदते तं मद्गुरं दासं नामतः मृतपं रमशा-नाधिकारिणम् ॥ २१॥ एते मागध्यां आयोगवादिभ्य-श्रवुर्म्यः क्रमाजायन्ते इत्युपसंहरति चतुर इति । एते चत्वारो वागुरादिना जीवन्तीति मायोपजीविनः अन्येऽपि चत्वारे। मागध्यां विश्रुताः सजातीया उत्पद्यन्ते तेषां नामानि मांसमित्यादि मांसं मांसविकेतारं स्वादुकरं मांसस्यैव संस्का-रकम् । क्षीदं सूदं श्रूहमिति पाठत्रयेऽपि शाकाद्यनपाककरं सौगन्धं उत्तलक्षणं सरन्धं एकस्यैव मागधस्यैतद्वृत्तिचतुष्टय-मुक्तमिति ज्ञेयम् ॥ २२॥ आयोगव्या वैदेहकादिभ्यो जातां-श्रीन् मेदानाह सार्धद्वयेन—वैदेहकादिति॥२३॥ अद्भ इति । निषाद्यां वैदेहकात् सुद्रो मेदः अंध्रश्च आर्-प्यापश्चितिको कारावराख्यश्चर्मकारश्चेति त्रयो भवन्तीत्यर्थः ॥ २५ ॥ चण्डालात् निषाद्यामेव त्वक्सारी वेणुः ॥ २६॥ |

आहिण्डक इति स्पष्टार्थौ श्लोको ॥ २०॥ इति । अत्र मागध्यां आयोगववैदेहकनिषादचण्डालैश्रत्वार-स्तैरेवायोगव्यां स्वीयवर्जितैस्त्रयो निषाद्यां चण्डालवैदेहाभ्यां द्वौ वैदेशां चण्डालनिषादाभ्यां द्वौ निषाद्यां चण्डालाचिकः इति द्वादश भेदा उक्ताः ।

श्रद्राज्जातो निषाद्यां तु स वै कुक्कुटकः स्मृतः । वैदेहकेन त्वम्बष्टयामुत्पन्नो वेन उच्यते ॥ इति द्वौ । द्विजातयः सवर्णासु जनयन्त्यव्रतांस्तु यान् । तान्सावित्रीपरिश्रष्टान् व्रात्यानित्यभिनिर्दिशेत् इति ।

त्रात्यजातीय एक इत्येवं मन्ति श्रिमिः सह पञ्चदशः संकरजाताः। त्रात्यस्यापि धर्मसांकर्यादेते ब्वेव गणना प्रच्छना अज्ञातयोनयोऽपि पूर्वोक्तैः कर्मभिस्तेऽमुकयोनय इति वेदित-व्याः ॥२९॥ चातुर्वर्ण्यस्यैव धर्माः शास्त्रे विदितः इतरेषां तुः जातिभेदानां धर्मानियम इयता च नास्ति । तथाहि—चतुभ्यों वर्णभ्यः षडनुलोमजाः षड्विलोमजाश्चेति द्वादशः, तेभ्योऽपि षट्षष्टिन्तेलोमजाः षट्षष्टिर्विलोमजा इति द्वात्रिंशद्यिकं शतं, तेभ्य एवं प्रातिलोमयानुलोम्यगणनायां तेभ्यस्तेभ्यश्चेवमनन्ताः भेदा भवन्ति ते च सर्वे पञ्चदशस्वेवान्तर्भवन्तीति।तावतामेव परिगणनं कृताभेत्यर्थः ॥ ३०॥ यहच्छ्या जात्यनियमेन उपसंपन्नोभेंशुनीभावं गतेर्यक्तेभ्यः साधुभ्यश्च वहिष्कृतैः यथा-वृत्ति यथाश्र्यं जीविकां जातिविशेषं च यहच्छ्या तत्तत्कर्मणाः प्राप्ता इत्यर्थः ॥ ३०॥

वसेयुरेते विद्याता वर्तयन्तः खकर्मभिः। युक्षन्तो वाष्यलंकारांस्तथोपकरणानि च ३३ गोब्राह्मणाय साहाय्यं कुर्वाणा वै न संशयः। यानृशंस्यमनुक्रोशः सत्यवाक्यं तथा क्षमा खशरीरेरपि त्राणं बाह्यानां सिद्धिकारणम्। भवन्ति मनुज्ञत्याघ्र तत्र मे नास्ति संशयः॥

यथोपदेश परिकीर्तितासु नरः प्रजायत विचार्य बुद्धिमान्। निहीनयोनिहिं सुतोऽवसादये-

त्तितिषमाणं हि यथोपलो जले॥३६ अविद्वांसमलं लोके विद्वांसमिप वा पुनः। नयन्ति ह्यपथं नार्यः कामकोधवशानुगम्॥ स्वभावश्चेव नारीणां नराणामिह दूषणम्। अत्यर्थं न प्रसज्जन्ते प्रमदासु विपश्चितः॥ ३८ युधिष्ठिर उवाच।

वर्णापेतमविश्वाय नरं कलुषयोनिजम्। आर्यकपमिवानायं कथं विद्यामहे वयम् ३९

भीष्म उवाच। योनिसंकलुषे जातं नानाभावसमन्वितम् कर्माभेः सज्जनाचीणैविशेयायोनिशुद्धता ४० अनार्यत्वमनाचारः क्रूरत्वं निष्क्रियात्मता।

पुरुषं व्यञ्जयन्तीह लोके कलुषयोनिजम्॥ ४१ पित्रयं वा भजते शीलं मातृजं वा तथोभयम्। न कथंचन संकीणः प्रकृति खां नियच्छति यथैव सहशो रूपे मातापित्रोहिं जायते। व्याव्यश्चित्रस्तथा योनि पुरुषः स्वां नियच्छति कुले स्रोतास संच्छन्ने यस्य स्याद्योनिसंकरः संश्रयत्येव तच्छीलं नरोऽल्पमथवा बहु ॥४४ आर्यरूपसमाचारं चरन्तं कृतके पथि। सुवर्णमन्यवर्ण वा खशीलं शास्ति निश्चये ४५ नानावृत्तेषु भूतेषु नानाकमरतेषु च। जन्मवृत्तसमं लोके सुश्विष्टं न विरज्यते ॥४६ शरीरमिह सत्त्वेन न तस्य परिकृष्यते। ज्येष्ठमध्यावरं सत्त्वं तुल्यसत्त्वं प्रमोदते ॥४७ ज्यायांसमपि शिलेन विहीनं नैव पूजयेत्। अपि शूद्रं च धर्मशं सदृत्तमाभिषूजयेत्॥ ४८ आत्मानमाख्याति हि कर्मभिनेरः सुशीलचारित्रकुलैः श्रुभाश्रुभैः। प्रनष्टमप्याञ्च कुलं तथा नरः

पुनः प्रकाशं कुरुते स्वकर्मतः ॥ ४९ योनिष्वेतासु सर्वासु संकीर्णास्वितरासु च। यत्रात्मानं न जनयेद्धधस्तां परिवर्जयेत्॥ ५०

इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि विवाहधर्मे वर्णसङ्करकथने अष्टचत्वारिशोऽध्यायः॥ ४८॥



तेषां साधारणान् धर्मानाह—गाविति ॥ ३४ ॥ यथित । निर्हानासु रेतःसेकं न कुर्यादिति भावः ॥ ३६ ॥ तद्र्थमेव चौरेम्य इव स्त्रीम्य आत्मानं रक्षे- ॥ ३६ ॥ तद्र्थमेव चौरेम्य इव स्त्रीम्य आत्मानं रक्षे- । ३६ ॥ तद्र्थमेव चौरेम्य इव स्त्रीम्य आत्मानं रक्षे- । दित्याह द्वाभ्याम्—अविद्वांस्तिति ॥ ३७ ॥ वित्याह द्वाभ्याम्—अविद्वांस्तिति ॥ ३० ॥ कलुषयोनिजं संकरयोनिजं आर्यम्यः पृथग्भृताभिश्रेष्टाभिः समन्वितं नरं संकरयोनिजं आर्येभ्यः पृथग्भृताभिश्रेष्टाभिः समन्वितं नरं संकरयोनिजं आर्येभ्यः पृथग्भृताभिश्रेष्टाभिः समन्वितं नरं संकरयोनिजं जानीयात् ॥ ४० ॥ अनार्यत्वादिष्वेकैकमपि कलुषयोनिज्वान्यात् ॥ ४० ॥ अनार्यत्वादिष्वेकैकमपि कलुषयोनिज्वान्यात् ॥ ४० ॥ अनार्यत्वादिष्वेकैकमपि कलुषयोनिज्वान्यात् ॥ ४० ॥ प्रकृतिं योनिं नियच्छति गृहितुं शक्तोतीर्ल्यः ॥ ४२ ॥ प्रकृतिं योनिं नियच्छति गृहितुं शक्तोतीर्ल्यः ॥ ४२ ॥ वियक्त्यावरादिकं बीजगुणं न त्यजत्येवं मनुष्योऽपीत्यर्थः ॥ ४३ ॥ संच्छने सुग्रेऽपि यस्य जन्मनीति शेषः । सः तच्छीलं सङ्करकर्तुः सुग्रेऽपि यस्य जन्मनीति शेषः । सः तच्छीलं सङ्करकर्तुः

स्वभावम् ॥ ४५ ॥ खस्य शीलं स्वभावो निश्चये कार्यस्य निष्ठायां सुवर्णे शोभनवर्णे अन्यवर्णे वा पुरुषं शास्ति कय-यति सुवर्णो बहिःकूरोऽपि कार्यकाले द्यालुर्भवति, दुर्वणंश्च नित्यं मृदुरिप फलकाले दारुणो भवतीति भावः ॥ ४५ ॥ सुश्चिष्टं शोभनवृत्तेन न विरज्यते उपचितं वृतं विहाय जन्मान्यथा तिष्ठतीत्यर्थः ॥ ४६ ॥ तस्य संकरजस्य शरीरं सत्त्वेन शास्त्रीयबुद्धचा न परिकृष्यते न नीचमार्गादपकृष्यते बीजगुणस्य प्राबल्यात् । सत्त्वस्य कालभेदेन ज्येष्ठत्वादि-भावेऽपि यत्तुल्यसत्त्वं शरीरारम्भकं यत्सत्त्वं ज्येष्ठाचन्यतमं तदेव प्रमोदते अन्यत्तु उत्पन्नमिप सत्त्वं शारिदकाभ्रवलीयत इति भावः ॥ ४७ ॥ इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि नैलकण्ठीये भारतभावदीपे अष्टचत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४८ ॥

युधिष्ठिर उवाच। ब्रूहि तात कुरुश्रेष्ठ वर्णानां त्वं पृथक् पृथक् कीदश्यां कीदशाश्चापि पुत्राः कस्य च के च ते विप्रवादाः सुबहवः श्रूयन्ते पुत्रकारिताः।

विप्रवादाः सुबहवः श्रूयन्त पुत्रकारिताः । अत्र नो सुद्यतां राजन्संशयं छेत्तुमहीस ॥ भीष्म उवाच ।

भात्मा पुत्रश्च विश्वेयस्तस्यानन्तरजश्च यः।
निरुक्तजश्च विश्वेयः सुतः प्रसृतजस्तथा॥ ३
पतितस्य तु भार्याया भर्त्रा सुसमवेतया।
तथा दत्तकृतौ पुत्रावध्युदश्च तथाऽपरः॥ ४
षडपध्वंसजाश्चापि कानीनापसदास्तथा।
इत्येते व समाख्यातास्तान्विजानीहि भारत
युधिष्ठिर उवाच।

षडप्रवंसजाः के स्युः के वाप्यपसदास्तथा पतत्सर्वे यथातत्त्वं व्याख्यातुं मे त्वमहिसि ६ भीष्म उवाच ।

त्रिषु वर्णेषु ये पुत्रा ब्राह्मणस्य युधिष्ठिर । वर्णयोश्च द्वयोः स्यातां यौ राजन्यस्य भारत॥ पको विद्वर्ण पवाध तथाऽत्रैवोपलक्षितः। षडपध्वंसजास्ते हि तथैवापसदान् श्र्णु॥ ८ चाण्डालो वात्यवैद्यो च ब्राह्मण्यां श्रात्रियासु च वैश्यायां चैव शृद्धय लक्ष्यन्तेऽपसदास्त्रयः ९ मागधो वामकश्चैव हो वैश्यस्योपलक्षितो। ब्राह्मण्यां श्रात्रियायां च श्रात्रियस्येक एव हा॥ ब्राह्मण्यां लक्ष्यते स्त इत्येतेऽपसदाः स्मृताः। पुत्रा ह्यते न शक्यन्ते मिथ्याकर्ते नराधिप ११ युधिष्ठिर उवाच।

क्षेत्रजं केचिदेवाहुः सुतं केचित्तु शुक्रजम्। तुल्यावेता सुतौ कस्य तन्मे ब्रूहि पितामह्॥ भीष्म उवाच।

रेतजो वा भवेत्पुत्रस्त्यको वा क्षेत्रजो भवेत्। अध्युढः समयं भित्त्वेत्येतदेव निबोध मे॥ १३ युधिष्ठिर उवाच।

रेतजं विद्य वै पुत्रं क्षेत्रजस्यागमः कथम्। अध्युदं विद्य वै पुत्रं भित्त्वा तु समयं कथम्॥ भीष्म उवाच।

भात्मजं पुत्रमुत्पाद्य यस्त्यजेत्कारणान्तरे। न तत्र कारणं रेतः स क्षेत्रसामिनो भवेत् १५

છર

पूर्वे ऋतिक्ञुद्धिज्ञानार्थमनार्थत्वमनाचारः क्रूरत्वं नि-िक्तयात्मतेति संकरजस्य लक्षणान्युक्तानि । इदानीम्— यन्मे माता प्रममाद यच्चचाराननुव्रतम् ।

तन्मे रेतः पिता वृङ्काम् इति ।

मन्त्रालिङ्गात् माता प्रमादात् कामकाराद्वा यदननुव्रतं प्रतिकृलं परस्य रेतसो धारणं चचार कृतवती तद्रेतः मे मम पिता वृङ्कां स्वीयं करोतु पालनसंस्कारादिकर्तृत्वात् ।

यथा उत्पततः पक्षिणो मुखात् पतितं बीजं परक्षेत्रे अधिरूढं

क्षेत्रपतेरेव न तु बीजपतेस्तद्वत् । तथा— अप्रमत्ता रक्षत तन्तुमेतं मा वः क्षेत्रे परबीजान्यवाप्सुः । जनयितुः पुत्रो भवति सांपराये मोघं वेता कुरुते तन्तु-

मेतम्।

इति द्विविवशास्त्रश्रवणात् । क्षेत्रजः पुत्रः संस्कार्यो न वेति संदिहानः पुच्छति—सूहीति ॥ १ ॥ विश्रवादाः विविधाः श्रवादाः पूर्वोक्ता एव ॥ २ ॥ अत्रोत्तरमाह—आत्मेति । श्रनन्तरजः औरसः निरुक्तजः स्वक्षेत्रे अन्यो रेतःसेकार्थमुक्त-स्वजः, प्रस्तः अनिरुक्तोऽपि यो लील्यात्परक्षेत्रे रेतः सिम्नाति तज्जः प्रस्तजः ॥ ३ ॥ तथा पतितात्स्वभार्याया-मेव जातः भार्यायाः तृतीयार्थे षष्ठी। दत्तः पञ्चमः कृतः क्रीतः

स्वयमुपायगम्यो वा षष्ठः। अध्युद्धः यस्य माता गर्भवत्येव ऊढा ताहराः सप्तमः ॥ ४ ॥ षडपध्नंसजा वक्ष्यमाणाः कानीनः कन्यायां विवाहात् प्राक् उत्पन्नश्चतुर्दशः अपसदाः वक्ष्यमाणाः षट्। एते विंशतिः तान्सर्वान् पुत्रानिति विजा-नीहि ॥ ५ ॥ परवर्णासु अनुलोमजाः षट् अपध्वंसजाः विलोमजा अपसदाः षाडिति श्रेयम् ॥ ८ ॥ मिथ्याकर्तुं एते पुत्रा न भवन्तीति वर्तुं न शक्यन्त इत्यर्थः। अयं भावः-अप्रमत्ति श्रुतिरनौरसस्याप्राशस्त्यमात्रपरा । यन्मे मातिति श्रुतिस्तु अनौरसस्यापि पुत्रत्वमस्तीत्येवंपरेति न कश्चिद्विरोधः । तथा च अनौरस औरसो वा सुशीलः श्राद्धपरः पितृणां स्वर्गाय भवति विपरीतस्तु नरकायेति ॥ ११ ॥ कस्य द्वयोः पित्रोः क्षेत्रपतिनिषेक्त्रोमेध्ये कस्यायं पुत्रः उभयोः पितृत्वाविशेषादित्यर्थः ॥ १२ ॥ यथा रेतोज औरसः पुत्र एवं क्षेत्रजोऽपि बीजदेन त्यक्तश्चेत्स्वीय एव भवति । एवमध्यूढोऽपि रेतःपतिना त्यक्तश्चेद्वोद्धरेव अत्यक्तौ तु द्वाविप रेतःप्रदस्यैवेत्यर्थः ॥ १३ ॥ एतदेव प्रश्नोत्तराभ्यां व्याच्छे—रेतजभिति । आगमः पुत्रत्वप्रापकं शास्त्रं कथं कीदृशं समयभेदश्च कथामित्यर्थः ॥ १४ ॥ कारणान्तरे लोकापवादादिभये सति॥ १५॥

पुत्रकामो हि पुत्रार्थे यां वृणीत विशापते।
क्षेत्रजं तु प्रमाणं स्यास वे तजात्मजः सुतः१६
अन्यत्र क्षेत्रजः पुत्रो लक्ष्यते भरतर्थमः।
न ह्यात्मा शक्यते हन्तुं दृष्टान्तोपगतो ह्यसौ
क्रिचिच कृतकः पुत्रः संग्रहादेव लक्ष्यते।
न तत्र रेतः क्षेत्रं वा यत्र लक्ष्यत भारत ॥१८
युधिष्ठिर उवाच।

कीहराः कृतकः पुत्रः संग्रहादेव लक्ष्यते। शुक्रं क्षेत्रं प्रमाणं वा यत्र लक्ष्यं न भारत १९ भीष्म उवाच।

मातापित्रभ्यां यस्यकः पथि यस्तं प्रकल्पयेत् न चास्य मातापितरौ श्रायेतां स हि क्रित्रमः ॥ अखामिकस्य खामित्वं यस्मिन्संप्रति लक्ष्यते यो वर्णः पोषयेत्तं च तद्वर्णस्तस्य जायते॥२१

युधिष्ठिर उवाच। कथमस्य प्रयोक्तव्यः संस्कारः कस्य वा कथम् देया कन्या कथं चेति तन्मे ब्रहि पितामह २२ भीष्म उवाच।

आतमवत्तस्य कुर्वीत संस्कारं खामिवत्तथा
त्यको मातापित्भ्यां यः सवर्णं प्रतिपद्यते २३
तद्गोत्रबन्धुजं तस्य कुर्योत्संस्कारमच्युत ।
अथ देया तु कन्या स्यात्तद्वर्णस्य युधिष्ठिर ॥
संस्कृत वर्णगोत्रं च मात्वर्णविनिश्चये ।
कानीनाभ्यूढजो वापि विश्वयो पुत्र किल्बिषौ
ताविप खाविव सुतौ संस्कार्याविति निश्चयः
क्षेत्रजो वाप्यपसदो येऽभ्यूढास्तेषु चाप्युत्त२६
आतमवद्वे प्रयुक्षीरन्संस्कारान्ब्राह्मणाद्यः ।
धर्मशास्त्रेषु वर्णानां निश्चयोऽयं प्रदृश्यते ॥ २७
पतत्तेसर्वमाख्यातं कि भूयः श्रोतुमिच्छास्त२८

इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि विवाहधर्मे पुत्रप्रतिनिधिकथने पकोनपञ्चाशत्तमोऽध्यायः॥ ४९॥



40

युधिष्ठिर उवाच । दर्शने कीहराः स्नेहः संवासे च पितामह । महाभाग्यं गवां चैव तन्मे व्याख्यातुमहिसि १

भीष्म उवाच। हन्त ते कथयिष्यामि पुरावृत्तं महायुते। नहुषस्य च संवादं महर्षेश्चयवनस्य च।

अगममुक्त्वा समयभेदमाह—पुत्रेति । यां गर्भवतीं कन्यां वृणीते तत्र स पुत्रो वोढ्रेव क्षेत्रजो न तु स सेकुरात्मजः ॥ १६ ॥ अन्येत्रीत त्रल् अनर्थकः, सेकुरात्मजः ॥ १६ ॥ अन्येत्रीत त्रल् अनर्थकः, परक्षेत्रे जातः पुत्रोऽमुकसदृशो अमुकसदृशोऽयमिति तदी- यत्वेन लक्ष्यते हृन्तुं गृहितुं दृष्टान्तं प्रत्यक्षमेवोपगतो यत्वेन लक्ष्यते हृन्तुं गृहितुं दृष्टान्तं प्रत्यक्षमेवोपगतो यत्वेन लक्ष्यते चापि सारूप्यमिति स्मृतेः । एवं चाष्यूढो ज्ञातः । दृश्यते चापि सारूप्यमिति स्मृतेः । एवं चाष्यूढो ज्ञातः । दृश्यते चापि सारूप्यमिति स्मृतेः । एवं चाष्यूढो ज्ञातः पुत्रक्षत्रयोग्पन्यत्दिप यत्र पुत्रत्वे प्रमाणं न लक्ष्यं भवति शुक्रक्षेत्रयोग्पन्यत्दिप यत्र पुत्रत्वे प्रमाणं न लक्ष्यं भवति स्मृतकः पुत्रः कीदृश इत्यर्थः ॥ १९ ॥ तस्य पोष- गृतुः पुत्रः स तद्वर्णः पोषयितृवर्णः ॥ २९ ॥ कथं केन प्रकारण कस्य वाऽयमिति ज्ञातव्यं कथं वाऽस्य संस्कारः प्रकारण कस्य वाऽयमिति ज्ञातव्यं कथं वाऽस्य संस्कारः प्रयोक्तव्य इति प्रश्नः ॥ २२ ॥ स स्वामिवद्वर्णं प्रतिपद्यते अतः स्वामी तस्यात्मवत्संस्कारं करोति ॥ २३ ॥ ननु

अन्यवर्णत्वशंकायां कथमेतत्स्यादित्याशंक्याह—तदिति। अन्यवर्णत्विनश्चये तद्गोत्रवणेजषु गोत्रादियोग्यमेव तस्य संस्कारं स्वामी कुर्यात्। आनिश्चये तु येन संस्कृतस्तस्यैव वर्णो गोत्रं च संस्कारसामर्थ्याद्भवतीत्यर्थः। अन्यगोत्रोऽ-प्यन्यवर्णोऽपि संस्कृतरेव वर्णगोत्रे भजत इति भावः॥२४॥ इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वाणे नैलकण्ठीये भारतभाव-दीपे एकोनपञ्चाशत्तमोऽध्यायः॥ ४९॥

40

एवं यज्ञाज्ञानां स्त्रोधनित्वगात्मनां शुद्धिमुक्त्वा यज्ञे दक्षिणात्वेनोपिस्थितानां गवां माहात्म्यं पृच्छिति—द्श्राने इति । परपीडादर्शने परैः सह संवासे च कांद्रशः स्नेह आनृशंस्यं च कर्तव्यं गवां माहात्म्यं च ब्रूहीति प्रश्नद्वयम् ॥ १ ॥ तस्योत्तरं तन्त्रेणाह—हन्त इत्यादिना॥२॥

पुरा महार्षेश्चयवनो भागवो भरतर्षम । उद्वासकृतारम्भो वभूव स महावतः॥ 3 निहत्य मानं कोधं च प्रहर्ष शोकमेव च। वर्षाणि द्वाद्श सुनिर्जलवासे घृतवतः ॥ 18 बाद्धासर्वभूतेषु विश्रममं परमं श्रमम्। जलेचरेषु सर्वेषु शीतरिक्मिरिव प्रभुः॥ स्थाणुभूतः शुचिर्भृत्वा दैवतेभ्यः प्रणम्य च। गङ्गायमुनयोर्भध्ये जलं संप्रविवेश ह॥ 8 गङ्गायमुनयोर्देगं सुभीमं भीमनिःस्वनम् । प्रतिज्ञाह शिरसा वातवेगसम् जवे॥ गङ्गा च यमुना चैव सरितश्च सरांसि च। प्रदक्षिणमार्षे चक्रनं चैनं पर्यपाडियन्॥ अन्तर्जेलेषु सुष्वाप काष्ट्रभूतो महाम्रानिः। तत्रश्रोध्विसितो घीमानभवद्भरतर्षभ ॥ जलौकसां स सत्त्वानां बभूव प्रियद्र्शनः। उपाजिञ्चनत च तदा तस्योष्ठं हृष्टमानसाः १० तत्र तस्यासतः कालः समतीतोऽभवन्महान् ततः कदाचित्समये कस्मिश्चिन्मत्स्यजीविनः तं देशं समुपाजग्छजां लहस्ता महाद्यते। निषादा बहवस्तत्र मत्स्योद्धरणनिश्चयाः १२ ट्यायता बालिनः शूराः सलिलेष्वनिवर्तिनः। अभ्याययुश्च तं देशं निश्चिता जालकर्मणि १३ जालं ते योजयामासुनिःशेषेण जनाधिप। मत्स्योदकं समासाद्य तदा भरतसत्तम॥ १४ ततस्ते बहुभियोंगैः कैवर्ता मत्स्यकांक्षिणः। गङ्गायमुनयोवारि जालैरभ्याकरंस्ततः॥ १५

जालं सुविततं तेषां नवसूत्रकृतं तथा ॥ विस्तारायामसम्पन्नं यत्तत्र सालिलेऽक्षिपन् १६ ततस्ते सुमहचैव वलवच सुवर्तितम्। अवतीर्य ततः सर्वे जालं चकुषिरे तदा ॥ १७ अभीतक्षपाः संहष्टा अन्योन्यवश्वातिनः। वबन्धुस्तत्र मत्स्यांश्च तथाऽन्यान् जलचारिणः तथा मत्स्यैः परिवृतं च्यवनं भृगुनन्दनम् १९ आकर्षयन्महाराज जालेनाथ यहच्छ्या १९ नदीशैवलदिग्धाङ्गं हरिश्मश्रुजदाधरम्। लग्नेः शङ्खनखैगीत्रे कोडिश्चित्रैरिवार्पितम् २० तं जालेनोद्धतं दृष्टा ते तदा वेदपारगम्। सर्वे प्राञ्जलयो दाशाः शिरोभिः प्रापतन्भुवि परिखेदपरित्रासाजालस्याकर्षणेन च। मत्स्या बभूवुव्यापन्नाः स्थलसंस्पर्वनेन चरर स मुनिस्तत्तदा दृष्टा मत्स्यानां कदनं कृतम्। वभूव कृपयाविष्टो निःश्वसंश्च पुनः पुनः २३ निषादा ऊचुः।

अज्ञानाद्यत्कृतं पापं प्रसादं तत्र नः कुर ।
करवाम प्रियं कि ते तन्नो ब्राह महासुने ॥२४
इत्युक्तो मत्स्यमध्यस्थश्च्यवनो वाक्यमञ्जवीत ।
यो मेऽद्य परमः कामस्तं श्र्णुध्वं समाहिताः
प्राणोत्सर्गे विसर्गे वा मत्स्ययास्याम्यहं सह
संवासान्नोत्सहे त्यकुं सिळळेऽध्युषितानहम्
इत्युक्तास्ते निषादास्तु सुभृशं भयकम्पिताः ।
सर्वे विवर्णवदना नहुषाय न्यवेदयन् ॥ २७

इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि च्यवनोपाख्याने पञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५०॥



43

## भीष्म उवाच।

नहुषस्तु ततः श्रुत्वा च्यवनं तं तथागतम्। त्वारितः प्रययौ तत्र सहामात्यपुरोहितः॥ १

शौचं कृत्वा यथान्यायं प्राञ्जिलः प्रयतो नृपः । बात्मानमाचचक्षे च च्यवनाय महात्मने ॥ २

कर्षितः उपविष्टः ॥ ९ ॥ आसतः आसीनस्य ॥ १९॥ अभ्यक्तिरत् व्याप्तवन्तः ॥ १५॥ शंखानां जलजन्तुविशे-षाणां नकानि तैः ॥ २०॥ इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि

नैलकण्ठीये भारतभावदीये पञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५० ॥

५१

नहुष इति ॥ १॥

अर्चयामास तं चापि तस्य राज्ञः पुरोहितः। सत्यव्रतं महात्मानं देवकल्पं विशापते॥ ३ नहुष उवाच।

करवाणि प्रियं कि ते तन्मे ब्रहि द्विजोत्तम सर्वे कर्तास्मि भगवन्यद्यपि स्यात्सुदुष्करम्। च्यवन उवाच।

श्रमेण महता युक्ताः कैवर्ता मत्स्यजीविनः मम मूल्यं प्रयच्छैभ्यो मत्स्यानां विक्रयैः सह नहुषं उवाच ।

सहस्रं दीयतां मूल्यं निषादेभ्यः पुरोहित । निष्क्रयार्थे भगवतो यथाऽऽह भृगुनन्दनः ॥६ च्यवन उवाच ।

सहस्रं नाहमहामि किंवा त्वं मन्यसे नृप। सहशं दीयतां मूल्यं खबुद्धा निश्चयं कुरु॥७ नहुष उवाच।

सहस्राणां शतं विप्र निषादेभ्यः प्रदीयताम् स्यादिदं भगवन्मुल्यं किवाऽन्यन्मन्यते भवान् च्यवन उवाच ।

नाहं शतसहस्रेण निमेयः पार्थिवर्षभ । दीयतां सदशं मृल्यममात्यैः सह चिन्तय॥९ नहुष उवाच ।

कोटिः प्रदीयतां मूख्यं निषादेभ्यः पुरोहित यदेतद्पि नो मूख्यमतो भूयः प्रदीयताम् १० चयवन उवाच।

राजन्नाहीम्यहं कोटि भूयो वाऽपि महाद्युते सहशं दीयतां मूल्यं ब्राह्मणेः सह चिन्तय ११ नहुष उवाच ।

अर्थ राज्यं समग्रं वा निषादेभ्यः प्रदीयताम् एतन्मूल्यमहं मन्ये किवाऽन्यन्मन्यसे द्विज१२ च्यवन उवाच ।

अर्ध राज्यं समग्रं च मूल्यं नाहीमि पार्थिव सहशं दीयतां मूल्यमृषिभिः सह चिन्त्यताम्। भीषम उवाच ।

महर्षेवेचनं श्रुत्वा नहुषो दुःखकार्शतः।
स चिन्तयामास तदा सहामात्यपुरोहितः १४
तत्र त्वन्यो वनचरः कश्चिन्मूलफलाशनः।
नहुषस्य समीपस्थो गविजातोऽभवन्मुनिः १५
स तमाभाष्य राजानमञ्जवीद्विजसत्तमः।
स तमाभाष्य राजानमञ्जवीद्विजसत्तमः।
तोषयिष्याम्यहं क्षिप्रं यथा तृष्टो भविष्यति
नाहं मिध्यावचो ब्र्यां स्वैरेष्विप कुतोऽन्यथा
नाहं मिध्यावचो ब्र्यां तत्कार्यमिवशङ्कया॥ १७

नहुष उवाच।

व्रवीत भगवान्मूल्यं महर्षः सहरां भूगोः।
परित्रायस्य मामस्मद्विषयं च कुलं च मे ॥ १८
हन्याद्वि भगवान् कुद्धस्त्रेलोक्यमपि केवलम्
कि पुनर्मा तपोहीनं बाहुवीयपरायणम् ॥ १९
अगाधांभसि मशस्य सामात्यस्य सऋत्विजः
प्रवो भव महर्षे त्वं कुरु मूल्याविनिश्चयम्॥ २०
भीषम उवाच।

नहुषस्य वचः श्रुत्वा गविजातः प्रतापवान् उवाच हर्षयन्सर्वानमात्यान्पार्थिवं च तम् २१ अनर्घेया महाराज द्विजा वर्णेषु चोत्तमाः। गावश्च पुरुषव्यात्र गौर्मूव्यं परिकल्प्यताम् २२ नहुषस्त ततः श्रुत्वा महर्षेवचनं नृप। हर्षेण महता युक्तः सहामात्यपुरोहितः॥ २३ अभिगम्य भृगोः पुत्रं च्यवनं संशितवतम्। इदं प्रोवाच नृपते वाचा सन्तर्पयन्निव॥ २४ नहुष उवाच।

उत्तिष्ठोत्तिष्ठ विप्रर्षे गवा क्रीतोऽसि भागवः एतन्मूल्यमहं मन्ये तव धर्मभृतां वर॥ २५ च्यवन उवाच।

उत्तिष्ठाम्येष राजेंद्र सम्यक् क्रीतोऽस्मि तेऽनघः गोभिस्तुल्यं न पश्यामि धनं किञ्चिदिहाच्युत कीर्तनं श्रवणं दानं दर्शनं चापि पार्थिव। गवां प्रशस्यते वीर सर्वपापहरं शिवम्॥ २७ गावो लक्ष्याः सदा मूलं गोषु पाप्मा न विद्यते अन्नमेव सदा गावो देवानां परमं हविः॥ २८ खाहाकारवषद्कारी गोषु नित्यं प्रतिष्ठिती। गावो यहस्य नेज्यो वै तथा यहस्य ता मुखस् अमृतं हाव्ययं दिव्यं क्षरन्ति च वहन्ति च अमृतायतनं चैताः सर्वलोकनमस्कृताः॥ ३० तेजसा वपुषा चैव गावो विहसमा भुवि। गावों हि सुमहत्तेजः प्राणिनां च सुखप्रदाः। निविष्टं गोकुलं यत्र श्वासं मुश्चिति निर्भयम् विराजयाति तं देशं पापं चास्यापकर्षति॥ ३२ गावः खर्गस्य सोपानं गावः खर्गेऽपि पुजिताः गावः कामदुहो देव्यो नान्यत्किञ्चत्परं समृतं इत्येतद्रोषु मे प्रोक्तं माहात्म्यं भरतर्षभ।

गुणैकदेशवचनं शक्यं पारायणं न तु॥ ३४

द्रीनं कथनं चैव सहास्माभिः कृतं मुने। सतां साप्तपदं मैत्रं प्रसादं नः कुरु प्रभो॥ ३७ ह्वींषि सर्वाणि यथा ह्यपमुङ्के हुताशनः। पवं त्वमपि धर्मातमन्पुरुषाग्निः प्रतापवान् ३६ प्रसादयामहे विद्वन्भवन्तं प्रणता वयम्। अनुप्रहार्थमस्माकिमयं गौः प्रतिगृह्यताम्॥३७ च्यवन उवाच।

कृषणस्य च यच्छार्सुनेराशीविषस्य च। ज्ञरं समूलं दहति कक्षमग्निरिव ज्वलन् ॥ ३८ श्रितगृह्णामि वो धेनुं कैवर्ता सुक्तिकिविषाः। दिवं गच्छत वैक्षिप्रं मत्स्यः सह जलोद्भवैः भीष्म उवाच।

ततस्तस्य प्रभावात्ते महर्षेभीवितात्मनः। निषादास्तेन वाक्येन सह मत्स्यैदिंवं ययुः ४० ततः स राजा नहुषो विस्मितः प्रेश्य धीवरान् आरोहमाणांस्त्रिदिवं मत्स्यांश्च मरतर्षभ ॥ ४१ ततस्तौ गविजश्चैव च्यवनश्च भृगृद्धहः।
वराभ्यामनुरूपाभ्यां छन्द्यामासतुर्नृपम्॥४२
ततो राजा महावीयों नहुषः पृथिवीपितः।
परिमत्यव्रवीत्प्रीतस्तदा भरतसत्तम॥ ४३
ततो जग्नाह धर्मे स स्थितिमिन्द्रिनिमो नृपः।
तथेति चोदितः प्रीतस्तावृषी प्रत्यपूजयत् ४४
समाप्तदीक्षश्चयवनस्ततोऽगच्छत्स्वमाश्चमम्।
गाविजश्च महातेजाः स्वमाश्चमपदं ययौ॥ ४५
निषादाश्च दिवं जग्मुस्ते च मत्स्या जनाधिप
नहुषोऽपि वरं छब्ध्वा प्रविवेश स्वकं पुरम्४६
पतत्ते कथितं तात यन्मां त्वं परिपृच्छासि।
दर्शने यादशः स्नेहः संवासे वा युधिष्ठिर ४७
महाभाग्यं गवां चैव तथा धर्मविनिश्चयम्।
कि भूयः कथ्यतां वीर कि ते द्विद विविश्वतम्॥

इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्भपर्वणि च्यवनोपाख्याने एकपञ्चाशत्तमोऽध्यायः॥५१॥



35

युधिष्ठिर उवाच।

संशयों में महाप्राञ्च सुमहान्सागरोपमः।
तं में श्रणु महाबाहो श्रुत्वा व्याख्यातुमहिसि१
कौत्हलं में सुमहज्जामदृश्यं प्रति प्रभो।
रामं घर्मभृतां श्रेष्ठं तन्में व्याख्यातुमहिसि॥२
कथमेष समुत्पन्नो रामः सत्यपराक्रमः।
कथं ब्रह्माष्वंशोऽयं श्रव्यध्मां व्यजायत॥ ३
तदस्य संभवं राजित्नोखिलेनानुकीर्तय।
कौशिकाच्च कथं वंशात्श्वत्राद्धे ब्राह्मणो भवेत्
यहो प्रभावः सुमहानासीद्धे सुमहात्मनः।
रामस्य च नरव्याच्च विश्वामित्रस्य चैव हि ५
कथं पुत्रानिकम्य तेषां नमृष्वथाभवत।
राष दोषः सुतान् हित्वा तत्त्वं व्याख्यातुमहिसि
भीष्म उवाच।
अत्रात्युदाहरन्तीमिमितिहासं पुरातनम्।

च्यवनस्य च संवादं कुशिकस्य च भारत॥ ७ एतं दोषं पुरा दृष्ट्वा भागित्रश्च्यवनस्तदा। आगामिनं महाबुद्धिः स्वयंशे मुनिसत्तमः ॥ ८ निश्चित्य मनसा सर्व गुणदोषवलावलम्। दग्धुकामः कुलं सर्वं कुशिकानां तपोधनः ९ च्यवनः समनुप्राप्य कुशिकं वाक्यम्बर्वात। वस्तुमिच्ला समुत्पन्ना त्वया सह ममान्वर्शः क्रिक्त सम्हन्नः।

कृशिक उवाच।
भगवन्सहधर्माऽयं× पण्डितेरिह धार्यते।
प्रदानकाले कन्यानामुच्यते च सदा बुधैः ११
यत्तु\* तावदातिकान्तं धर्मद्वारं तपोधन।
तत्कार्यं प्रकरिष्यामि तदनुष्ठातुमहस्ति॥ १२

भीष्म उवाच । अथासनमुपादाय च्यवनस्य महामुनेः। क्षित्रोको भार्यया सार्धमाजगाम यतो मुनिः॥

स्ति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वाण नैलकण्टीय भारत-सावदीचे एकपञ्चाशतमोऽध्यायः॥ ५९॥

स्वायों में इत्यादिप्रंथस्य कुशिकवद्राह्मणभाक्तिमती

वंशे दिच्या ब्राह्मणा उत्पद्यन्त इति तात्पर्यम् ॥१॥

× अतिथिसेवा धर्म एव सहधर्मः श्रीसहितधर्मः । \* एतावत्पर्यन्तमेतन्मत्तो न जातं परं तु इदानी करिष्यान् मिल्यर्थः । प्रगृह्य राजा भृङ्गारं पाद्यमस्मै न्यवेद्यत्। कारयामास सर्वाश्च क्रियास्तस्य महात्मनः॥ ततः स राजा च्यवनं मधुपर्के यथाविधि। ब्राह्यामास चाव्यम्रो महात्मा नियतवतः १५ सत्कृत्य तं तथा विप्रमिदं पुनरथाव्रवीत । भगवन्परवन्तौ खो बूहि कि करवावहे॥ १६ यदि राज्यं यदि धनं यदि गाः संशितवत । यश्वदानानि च तथा बूहि सर्वे ददामि ते १७ इदं गृहमिदं राज्यमिदं धर्मासनं च ते। राजा त्वमसि शाध्युवींमहं तु परवांस्त्वाये॥ प्वमुक्ते ततो वाक्ये च्यवनो भागवस्तदा। कुशिकं प्रत्युवाचेदं मुदा परमया युतः॥ १९ न राज्यं कामये राजन्न धनं न च योषितः। न च गा न च वे देशान्न यनं श्रूयतामिद्म २० नियमं किञ्चिदारप्स्ये युवयोयीद रोचते परिचर्योस्मि यत्ताभ्यां युवाभ्यामविशङ्कया॥ पवमुक्ते तदा तेन दम्पती ती जहर्षतः। प्रत्यब्रूतां च तमृषिमेवमस्तिषति भारत॥ २२ अथ तं कुारीको हुष्टः प्रावेशयद् नुत्तमम्। गृहोदेशं ततस्तस्य दर्शनीयमद्शियत्॥ २३ इयं शय्या भगवतो यथाकाममिहोण्यताम्। प्रयातिष्यावहे प्रीतिमाहर्हे ते तपोधन ॥ २४ अथ सुर्योऽतिचकाम तेषां संवद्तां तथा। अथार्षश्चोदयामास पानमनं तथैव च॥ 24 तमपृच्छत्ततो राजा कुशिकः प्रणतस्तदा। किमन्नजातमिष्टं ते किमुपस्थापयाम्यहम् ॥२६

ततः स परया प्रीत्या प्रत्युवाच नराधिपस्। औपपत्तिकमाहारं प्रयच्छखोते भारत॥ २७ तद्भवः पूजायित्वा तु तथेत्याह स पार्थिवः। यथोपपन्नमाहारं तस्मै प्रादाज्जनाधिप॥ २८ ततः स भुक्तवा भगवान्दंपती प्राह धर्मवित 💄 खप्तमिच्छाम्यहं निद्रा बाधते मामिति प्रभो॥ ततः शय्यागृहं प्राप्य भगवानुषिसत्तमः। संविवेश नरेशस्त सपलीकः स्थितोऽभवत् ३० न प्रबोध्योऽस्मि संसुप्त इत्युवाचाथ भागवः। संवाहितव्यों मे पादौ जागृतव्यं च तेऽनिशम् अविशक्कस्तु कुशिकस्तथेत्येवाह धर्मवित । न प्रबोधयतां तो च दम्पती रजनीक्षये॥ ३२ यथादेशं महर्षेस्तु शुश्रुषापरमा तदा। बभूवतुर्महाराज प्रयतावथ द्म्यती॥ ततः स भगवान्विपः समादिश्य नराधिपम्। सुद्वापैकेन पार्श्वेन दिवसानेकविदातिस ३४ स तु राजा निराहारः सभार्यः कुरुनन्दन । पर्यपासत तं हृष्टश्च्यवनाराधने रतः॥ भागवस्त समुत्तस्यो स्वयमेव तपोधनः। अकिञ्चिद्वनत्वा तु गृहान्निश्चकाम महातपाः॥ तमन्वगच्छतां तौ च श्चिधितौ श्रमकाशितौ। भायीपती सुनिश्रेष्ठस्तावेतौ नावलोकयत ३७ तयोस्त प्रेक्षतोरेव भागवाणां कुलोद्रहः। अन्तर्हितोऽभूद्राजेन्द्र ततो राजाऽपतिक्षतौ स मुहूर्त समाश्वस्य सह देव्या महाद्यतिः। पुनरम्वेषणे यत्नमकरोत्परमं तदा॥

इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि च्यवनकुशिकसंवादे

ب<del>ن</del> € الكنيا

पुत्र

युधिष्ठिर उवाच। तस्मिन्नन्ताहिते विप्रे राजा किमकरोत्तदा। भार्या चास्य महाभागा तन्म बूहि पितामह १

भीष्म उवाच। अरृष्ट्वा स महीपालस्तमृषि सह भार्यया। परिश्रान्तो निववृते ब्रीडितो नष्टचेतनः॥ २

इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वाण नैलकण्ठीये भारतभाव-दीपे द्विपञ्चाशतमोऽध्यायः ॥ ५२ ॥

स प्रविश्य पुरी दीनो नाभ्यभाषत किञ्चन। तदेव चिन्तयामास च्यवनस्य विवेष्टितम्॥ ३ अथ शून्येन मनसा प्रविश्य खगृहं नृपः। द्दर्श शयने तस्मिन् शयानं भृगुनन्दनम्॥ ४ विस्मितौ तमृषि दृष्टा तदाश्चर्य विचिन्त्य च। दर्शनात्तस्य तु तदा विश्रान्तौ सम्बभूवतुः॥ ५ यथास्थानं च तौ स्थित्वा भूयस्तं संववाहतुः। अथापरेण पार्श्वेन सुष्वाप स महासुनिः ॥ तेनैव च स कालेन प्रत्यबुद्ध यत वीर्यवान्। न च तौ चक्रतुः किञ्चिद्विकारं मयशक्रितौ ७ प्रतिबुद्धस्तु स मुनिस्तौ प्रोवाच विशाम्पते। तैलाभ्यक्षो दीयतां मे सास्येऽहमिति भारत तौ तयेति प्रतिश्रत्य श्लाघतौ श्रमकर्शितौ। श्वतपाकेन तैलेन महाहणोपतस्यतः॥ ततः सुखासीनमृषि वाग्यतौ संववाहतः। ज च पर्याप्तमित्याह भागवः सुमहातपाः ॥१० यदा तौ निर्विकारौ तु लक्षयामास भागवः। त्तत उत्थाय सहसा सानशालां विवेश ह ११ क्लप्तमेव तु तत्रासीत्स्नानीयं पार्थिवोचितम् असत्कृत्य च तत्सवे तत्रैवान्तरधीयत ॥ १२ स मुनिः पुनरेवाथ नृपतेः पश्यतस्तदा । जास्यां चकतुस्ती च दम्पती भरतर्षभ ॥ १३ अय स्नातः स भगवान्सिहासनगतः प्रभुः। द्शैयामास कुशिकं सभार्य कुरुनन्दन ॥ १४ संहष्टवद्नो राजा समार्थः कुशिको मुनिम्। सिद्धमन्नामिति प्रह्वो निर्विकारो न्यवेद्यत् १५ आनीयतामिति सुनिस्तं चोवाच नराधिपम्। स राजा समुपाजन्हे तद्श्रं सह भार्यया॥ १६ मांसप्रकारान्विविधान्

शाकानि विविधानि च।
श्वेसवारविकारांश्च
पानकानि लघुनि च॥ १७
रसालापूपकांश्चित्रान्मोदकानथ खाण्डवान्।
रसान्नानाप्रकारांश्च बन्यं च मुनिमोजनम् १८
फलानि च विचित्राणि
राजमोज्यानि भूरिशः।
बदरेङ्गुदकाइमर्थभक्षातकफलानि च॥ १९

गृहस्थानां च यद्भोज्यं यचापि वनवासिनाम् सवैमाहारयामास राजा शापभयात्ततः अथ सर्वमुपन्यस्तमग्रतश्च्यवनस्य तत्। ततः सर्वे समानीय तच शय्यासनं मुनिः २१ वस्रैः शुभैरवच्छाद्य भोजनोपस्करैः सह। सर्वेमादीपयामास च्यवनो भृगुनन्दनः न च तौ चक्रतुः क्रोधं दम्पती सुमहामती। तयोः संप्रेक्षतोरेव पुनरन्तर्हितोऽभवत्॥ २३ तथैव च स राजाविंस्तस्थी तां रजनीं तदा। सभायों वाग्यतः श्रीमान्न च कोपं समाविश्वत नित्यसंस्कृतमनं तु विविधं राजवेशमनि । शयनानि च मुख्यानि परिषेकाश्च= पुष्कलाः॥ वस्त्रं च विविधाकारमभवत्समुपार्जितम्। न राशाक ततो द्रष्टुमन्तरं च्यवनस्तदा २६ पुनरेव च विप्रिषः प्रोवाच कुशिकं नृपम्। सभायों मां रथेनाशु वह यत्र ब्रवीम्यहम् २७ तथीते च प्राह नृपो निर्विशङ्कस्तपोधनम्। कीं डार्योऽस्तु भगवनुत सांग्रामिको रथः २८ इत्युक्तः स मुनी राज्ञा तेन दृष्टेन तद्वयः। च्यवनः प्रत्युवाचेदं हृष्टः परपुरञ्जयम्॥ २९ सजीकुरु रथं क्षिप्रं यस्ते सांग्रामिको मतः। सायुधः सपताकश्च शक्तीकनकयष्टिमान ३० किङ्किणीस्वनानिर्घोषो युक्तस्तोरणकल्पनैः। जाम्बूनद्निबद्धः परमेषुशतान्वितः ततः स तं तथेत्युक्तवा करणियत्वा महारथम् भायों वामे धुरि तदा चात्मानं दक्षिणे तथा त्रिद्ण्डं वज्रस्च्यमं प्रतोदं तत्र चाद्धत्। सर्वमेतत्तथा दत्वा नृपो वाक्यमथाव्रवीत् ३३ भगवन्क रथो यातु ब्रवीतु भृगुनन्द्न । यत्र वश्यसि विप्रषे तत्र यास्यति ते रथः ३४ पवसुक्तस्तु भगवान्त्रत्युवाचाथ तं नृपम्। इतः प्रभृति यातव्यं पदकं पदकं शनैः श्रमो मम यथा न स्यात्तथा मच्छंदचारिणौ। सुसुसं चैव वोढव्यो जनः स्वश्च पश्यत ३६ नोत्सार्याःपथिकाःकेचित्तेभ्यो दास्ये वसुह्यहम् ब्राह्मणेश्यश्च ये कामानर्थायच्यन्ति मां पथि३७ सर्वान्दास्याम्यदोषेण धनं रत्नानि चैव हि। कियतां निक्तिलेनैतन्मा विचारय पार्थिव ३८

<sup>\*</sup> व्यजनं ज्ञेयं वेसवार उपस्कर इति हलायुधः।

तस्य तद्वचनं श्रुत्वा राजा भृत्यांस्तथाऽब्रवीत यद्यद्र्यान्मुनिस्तत्तत्सर्वे देयमशङ्कितैः॥ ३९ ततो रतान्यनेकानि स्त्रियो युग्यमजाविकम् क्वताकृतं च कनकं गजेन्द्राश्चाचलोपमाः ४० अन्वगंच्छन्तं तमृषि राजामात्याश्च सर्वशः। हाहाभूतं च तत्सर्वमासीनगरमात्वत्॥ ४१ तौ तीक्ष्णाग्रेण सहसा प्रतोदेन प्रतोदितौ। पृष्ठे विद्धी कटे चैव निर्विकारी तसूहतुः ४२ वेपमानी निराहारी पञ्चाराद्रात्रकार्शिती। कथञ्चिद्दहतुवीरी दम्पती तं रथोत्तमम् बहुशो भृशविद्धी ती स्रवन्ती च क्षतोद्भवम् द्दशाते महाराज पुष्पिताविव किंशुकी ४४ ती दृष्टा पौरवर्गस्तु भृशं शोकसमाकुलः। अभिशापभयत्रस्तो न च किचिद्वाच ह ४५ द्वनद्वराश्चाव्रवन्सर्वे पश्यध्वं तपसो बलम्। क्रुद्धा अपि मुनिश्रष्टं वीक्षितं नेह राक्नुमः ४६ अहो भगवतो वर्थि महर्षेभीवितात्मनः। राज्ञशापि समार्थस्य घेर्यं पश्यत यादशम् ४७ आन्ताविप हि कुच्छ्रेण रथमेन समूहतुः। न चैतयोविकारं वै दद्श भृगुनन्दनः॥ ४८ भीष्म उवाच।

ततः स निर्विकारो तु दृष्ट्वा भृगुकुलोद्वहम्। वश्च विश्वाणयामास यथा वैश्ववणस्तथा ॥४९ तत्रापि राजा प्रीतात्मा यथादिष्टमथाकरोत्। ततोऽस्य भगवान्त्रीतो बभूव मुनिसत्तमः ५० अवतीर्य रथश्रेष्टाइम्पती तौ मुमोच ह। विमोच्य चैतौ विधिवत्ततो वाक्यमुवाच ह किम्धगम्भीरया वाचा भागवः सुप्रसन्नया। द्वानि वां वरं श्रेष्ठं तं बूतामिति भारत ॥ ५२ सुकुमारौ च तौ विद्धौ कराभ्यां मुनिसत्तमः पर्वशामृतकल्पाभ्यां स्नेहाद्भरतसत्तम ॥ ५३ अथाव्रवीद्भृषो वाक्यं श्रमो नास्त्यावयोरिह। वश्चान्तौ च प्रभावात्ते अचतुस्तौ तु भागवम् अथा तौ भगवान्त्राह प्रहृष्ट्रच्यवनस्तदा। ज्ञा वृथा व्याहृतं पूर्व यन्मया तद्भविष्यति ५५ ज्ञा वृथा व्याहृतं पूर्व यन्मया तद्भविष्यति ५५ ज्ञा वृथा व्याहृतं पूर्व यन्मया तद्भविष्यति ५५

रमणीयः समुदेशो गङ्गातीरमिदं श्रुमम्। किञ्चित्कालं वतपरो निवत्स्यामीह पार्थिव गम्यतां स्वपुरं पुत्र विश्रान्तः पुनरेष्यसि । इहस्यं मां समायस्तवं द्रष्टासि श्वा नराधिप न च मन्युस्त्वया कार्यः श्रेयस्ते समुपं स्थितम् ५७ यत्कां क्षितं हिदिसं ते तत्सर्वे हि भविष्यति। इत्येवमुकः कुशिकः प्रहृष्टेनान्तरात्मना॥ ५८ प्रोवाच मुनिशार्दुलीमदं वचनमर्थवत्। न मे मन्युर्महानाग पूती स्वो भगवंस्त्ववापर संवृती योवनस्थी स्वो चपुष्मती बलान्विती प्रतोदेन वणा ये मे सभायस्य त्वया क्रताः ६० तान पर्यामि गात्रेषु स्वस्थोसिम सह भार्यया इमां च देवीं पश्यामि वपुषाऽ सरसोपमाम् श्रिया परमया युक्ता तथा दृष्टा पुरा मया। तव प्रसादसंवृत्तमिदं सर्वे महामुने॥ नैतिचत्रं तु भगवंस्त्विय सत्यपराक्रम। इत्युक्तः प्रत्युवाचैनं कुशिकं च्यवनस्तदा ६३ आगरुखेयाः सभार्यश्च त्वमिहेति नराधिप। इत्युक्तः समनुकातो राजविरिभवाद्य तम् ६४ प्रययो वपुषा युक्तो नगरं देवराजवत्। तत पनमुपाजगमुरमात्याः सपुरोहिताः ६५ बळ्या गणिकायुक्ताः सर्वाः प्रकृतयस्तथा। तैवृतः कुशिको राजा श्रिया परमया ज्वलक् प्रविवेश पुरं हृष्टेः पूज्यमानोऽथ बंदिभिः। ततः प्रविश्य नगरं कृत्वा पौर्वाह्विकीः क्रियाः भुकत्वा सभायों रजनी मुवास स महाद्युतिः ततस्तु तौ नवमभिवीश्य यौवनं परस्परं विगतसजाविवामरौ। ननन्दतुः शयनगतौ वपुर्धरौ श्रिया युतौ द्विजवरदत्त्रया तदा ६७ यथाप्यृषिभृंगुकुलकोतिवर्धन-स्तपोधनो वनमाभेराममृद्धिमत्।

मनीषया बहुविधरत्नभूषितं

ससर्ज यन पुरि शतकतोरपि॥ ६८

इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि च्यवनकुशिकसंवादे विपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५३॥



#### भीष्म उवाच।

. ततः स राजा राज्यन्ते प्रतिबुद्धो महामनाः कृतपूर्वीहिकः प्रायात्समार्यस्तद्वनं प्रति॥ १ ततो ददर्श नृपतिः प्रासादं सर्वकाञ्चनम्। मणिस्तम्मसहस्राख्यं गन्धर्वनगरोपमम्। तत्र दिव्यानिमप्रायान्दद्शं कुशिकस्तद्।॥२ पर्वतान् रूप्यसानुंश्च निलनीश्च स पङ्कजाः । चित्रशालाश्च विविधास्तोरणानि च भारत शाद्वलोपचितां भूमि तथा काञ्चनकुद्दिमाम् ३ सहकारान्प्रफुछांश्च केतकोद्दालकान्वरान्। अशोकान्सहकुन्दांश्च फुल्लांश्चेवातिमुक्तकान् चम्पकांस्तिलकान् भव्यान्पनसान्वंजुलानपि पुष्पितान्कणिकारांश्च तत्र तत्र दद्शे ह ॥ ५ श्यामान्वारणपुष्पांश्च तथाऽष्ट्रपदिका लताः। तत्र तत्र परिकलप्ता ददर्श स महीपातिः॥ ६ ्रम्यान्पद्मोत्पलघरान्सर्वतुकुसुमांस्तथा। विमानप्रतिमांश्चापि प्रासादान्शैलसिमान् शीतलानि च तोयानि कचिदुष्णानि भारत आसनानि विचित्राणि शयनप्रवराणि च॥८ पर्यङ्कान् रत्नसौवर्णान्पराध्यास्तरणावृतान्। मध्यं भोज्यमनन्तं च तत्र तत्रोपकारिपतम् ९ वाणीवादाञ्छकांश्चेव सारिकान्भृङ्गराजकान् कोकिळाज्छतपत्रांश्च सकोयष्टिककुकुभान् १० मयूरान्कुकुटांश्चापि दात्युहान् जीवजीवकान् चकोरान्वानरान्हंसान्सारसांश्चकसाह्वयान्॥ समन्ततः प्रमुद्तितान्दद्श सुमनोहरान्। कचिद्प्सरसां संघान् गन्धवीणां च पार्थिव कान्ताभिरपरांस्तत्र परिष्वक्तान्द्दर्श ह। न ददर्श च तान्भूयो ददर्श च पुनर्नुपः॥ १३ गीतध्वनि सुमधुरं तथैवाध्यापनध्वनिम्। हंसान्समञ्जूगंश्चापि तत्र गुश्राव पार्थिवः १४ तं दृष्टाऽत्यद्भृतं राजा मनसाऽचिन्तयत्तदा । खप्तोऽयं चित्तविम्रंश उताहो सत्यमेवतु १५ अहो सह शरीरेण प्राप्तोऽस्मि परमां गतिम्। वत्तरान्वा कुरून्युण्यानथवाऽप्यमरावतीम् १६ किञ्चदं महदाश्चर्यं संपर्यामीत्यचिन्तयत्।

एवं संचिन्तयन्नेव ददर्श मुनिपुङ्गवम्॥ तास्मिन्विमाने सौवर्णे मणिस्तम्भसमाकुले। महाहै शयने दिन्ये शयानं भृगुनन्द्नम् तमभ्ययात्प्रहर्षेण नरेन्द्रः सह भार्यया। अन्तर्हितस्ततो भूयश्च्यवनः शयनं च तत् १९ ततोऽन्यस्मिन्वनोदेशे पुनरेव ददर्श तम्। कौश्यां बस्यां समासीनं जपमानं महावतम् पवं योगबलाद्विप्रो मोहयामास पार्थिवम्। क्षणेन तहनं चैव ते चैवाप्सरसां गणाः गन्धर्वाः पादपाश्चेव सर्वमन्तरधीयत । निःशब्दमभवचापि गङ्गाकूलं पुनर्जृप ॥ **२**२ कुशवल्मीकभूयिष्ठं बभूव च यथा पुरा। ततः स राजा कुशिकः सभार्यस्तेन कर्मणा विस्मयं परमं प्राप्तस्तद्दञ्चा महद्दुत्म। ततः प्रोवाच कुशिको भार्यो हर्षसमन्वितः २४ पर्य भद्रे यथा भावाश्चित्रा हष्टाः सुदुर्लभाः। मसादाङ्ग्युमुख्यस्य किमन्यत्र तपोब्छात् २५ तपसा तदवाप्यं हि यत्तु शक्यं मनोरथैः। त्रैलोक्यराज्याद्िप हि तप एव विशिष्यते २६ तपसा हि सुतप्तेन शक्यो मोक्षस्तपोबछात् अहो प्रभावो ब्रह्मर्षेश्च्यवनस्य महात्मनः २७ इच्छयैष तपोवीयदिन्याँ होकान्सजेदपि। ब्राह्मणा एव जायेरन्पुण्यवाग्बुद्धिकर्मणः २८ उत्सहेदिह कृत्वैव कोऽन्यों वै च्यवनाद्ते। ब्राह्मण्यं दुर्लभं लोके राज्यं हि सुलभं न्रैः २९ ब्राह्मण्यस्य प्रभावाद्धि रथे युक्तौ स्वधुर्यवत । इत्येवं चिन्तयानः स विदितद्वयवनस्य वै३० संप्रेक्ष्योवाच नृपातं क्षिप्रमागम्यतामिति। इत्युक्तः सहभार्यस्तु सोऽभ्यगच्छन्महामुनिष् शिरसा वन्दनीयं तमवन्दत च पार्थिवः। तस्याशिषः प्रयुज्याथ स मुनिस्तं नराधिपम् निषीदेत्यव्रवीद्धीमान्सान्त्वयनपुरुषषभः॥३२ ततः प्रकृतिमापन्नी भागवी नृपते नृपम्। उवाच ऋश्णया वाचा तर्पयन्निव भारत ३३ राजन्सम्यग्जितानीह पश्च पश्च स्वयं त्वया। मनःषष्ठानीन्द्रियाणि कुछ्रान्सुक्तोऽसि तेन वै॥

सम्यगाराधितः पुत्र त्वया प्रवद्तां वर।
न हि ते वृज्ञिनं किञ्चित्सुस्समपि विद्यते३५
अनुजानीहि मां राजन्गामिष्यामि यथागतम्।
प्रितोस्मि तव राजेन्द्र वरश्च प्रतिगृह्यताम्३६
कुशिक उवाच्।

अग्निमध्ये गतेनेव भगवन्सिन्नधौ मया। वर्तितं भृगुशार्द्देल यन्न दग्धोऽस्मि तद्वहु ३७ पष पव वरो मुख्यः प्राप्तो मे भृगुनन्दन।
यत्प्रीतोऽसि मया ब्रह्मन् कुलं त्रातं च मेऽनघ
पष मेऽनुग्रहो विग्र जीविते च प्रयोजनम्।
पतद्राज्यफलं चैव तपसश्च फलं मम॥ ३९
यदि त्वं प्रीतिमान्विप्र मिये वै भृगुनन्दन।
अस्ति मे संशयः कश्चित्तन्मे स्याख्यातुमहिस

इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वाणे दानधर्मपर्वणि च्यवनकुशिकसंवादे चतुष्पञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५४॥

### •:400

44

च्यवन उवाच ।

वरश्च गृह्यतां मत्तो यश्च ते संशयो हादे। तं प्रबाहि नरश्रेष्ठ सर्व सम्पादयामि ते॥ १ कुशिक उवाच।

यदि प्रीतोसि भगवंस्ततों मे वद भागव। कारणं श्रोतुमिच्छामि मद्गृहे वासंकारितम् शयनं चैकपार्श्वेन दिवसानेकविंशतिम्। अकिञ्चिदुक्तवा गमनं बहिश्च मुनिपुङ्गव 113 अन्तर्धानमकस्माच पुनरेवं च दर्शनम्। पुनश्च शयनं विप्र दिवसानेकविशातिम्॥ तैलाभ्यकस्य गमनं भोजनं च गृहे मम। समुपानीय विविधं यद्ग्धं जातवेदसा॥ ५ नियाणं च रथेनाशु सहसा यत्कृतं त्वया। धनानां च विसर्गस्य वनस्यापि च दर्शनम् ६ पासादानां बहूनां च काञ्चनानां महासुने। मणिविद्रमपादानां पर्यङ्काणां च दर्शनम्॥ ७ पुनश्चाद्वानं तस्य श्रोतिमिच्छामि कारणम्। अतीव हात्र मुह्यामि चिन्तयानो भृगूद्रह ॥ ८ न चैवात्राधिगच्छामि सर्वस्यास्य विनिश्चयम् पतिवच्छामि कात्स्नर्येन सत्यं श्रोतुं तपोधन च्यवन उवाच।

श्यु सर्वमशेषेण यदिदं येन हेतुना।

अञ्जल १०

न हि शक्यमनाख्यातुमेवं पृष्टेन पार्थिव॥१० पितामहस्य वदतः पुरा देवसमागमे। श्रुतवानस्मि यद्राजंस्तन्मे निगद्तः श्रुणु ११ ब्रह्मश्रविरोधेन भावता कुलसङ्करः। पौत्रस्ते भाविता राजंस्तेजोवीयसमन्वितः १२ ततस्ते कुलनाशार्थमहं त्वां समुपागतः। चिकीषम्कुशिकोच्छेदं संदिधश्चः कुलं तव१३ ततोऽहमागम्य पुरे त्वामवोचं महीपते। नियमं कञ्चिदारव्स्ये शुश्रूषा कियत् सिति १४ न च ते दुष्कृतं किञ्चिदहमासाद्यं गृहे। तेन जीवसि राजर्षे न भवेथास्त्वमन्यथा १५ एवं बुर्खि समास्थाय दिवसानेकावैशातिम्। सुप्तोस्मि यदि मां कश्चिद्धोधयोदिति पार्थिव यदा त्वया सभार्येण संसुप्तो न प्रबोधितः। अहं तदैव ते प्रीतो मनसा राजसत्तम॥ १७ उत्थाय चास्मि निष्कांतो यदि मां त्वं महीपते पृच्छेः कयास्यसीत्येवं शपेयं त्वामिति प्रभो॥ अन्तर्हितः पुनश्चास्मि पुनरेव च ते गृहे। योगमास्थाय संसुप्तो दिवसानेकविंशतिम् १९ क्षाधितौ मामस्येथां अमाद्वेति नराधिप। एवं बुद्धि समास्थाय किंती वां खुधा मया

इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वाणे नैलकण्ठीये भारत-भावदीपे चतुष्पद्याशतमोऽध्यायः ॥ ५४॥

५५

न च तेऽभूत्सुस्मोऽपि मन्युर्मनसि पार्थिव। समार्यस्य नरश्रेष्ठ तेन ते प्रीतिमानहम् ॥ २१ भोजनं च समानाच्य यत्तदा दीपितं मया। कुद्ध्येथा यदि मात्सर्यादिति तन्मर्षितं च मे ततोऽहं रथमारुख त्वामवोचं नराधिप। समाया मां वहस्वेति तच त्वं कृतवांस्तथा २३ अविशक्को नरपते प्रीतोऽहं चापि तेन ह। धनोत्सर्गेऽपि च कृते न त्वां क्रोधः अप्रधर्यत ततः प्रीतेन ते राजन् पुनरेतत्कृतं तव। सभार्यस्य वनं भूयस्तद्विद्धि मनुजाधिप २५ प्रीत्यर्थे तव चैतन्मे स्वर्गसंदर्शनं कृतम्। यत्ते वनेऽस्मिच्चपते दृष्टं दिव्यं निदर्शनम् २६ स्वर्गोहेशस्त्वया राजन् सशरीरेण पार्थिव। मुहूर्तमनुभूतोऽसौ सभार्येण नृपोत्तम ॥ निदर्शनार्थे तपसो धर्मस्य च नराधिप। तत्र याऽऽसीत्स्पृहा राजंस्तचापि विदितं मया ब्राह्मण्यं काङ्क्षसे हि त्वं तपश्च पृथिवीपते। अवमन्य नरेंद्रत्वं देवेन्द्रत्वं च पार्थिव ॥ २९

पवमेतद्यथाऽऽत्थ त्वं ब्राह्मण्यं तात दुर्लभम् । ब्राह्मणे सति चर्षित्वमृषित्वे च तपस्विता ३० भविष्यत्येष ते कामःकुशिकात्कोशिको द्विजः वृतीयं पुरुषं ×तुभ्यं ब्राह्मणत्वं गमिष्यति ३१ वंशस्ते पार्थिवश्रेष्ठ भृगुणामेव तेजसा । पौत्रस्ते भविता विप्र तपस्वी पावकद्युतिः३२ यः स देवमनुष्याणां भयमृत्पादियष्यति । त्रयाणामेव लोकानां सत्यमतद्भवीमि ते ॥३३ वरं गृहाण राजर्षे यत्ते मनसि वर्तते । तर्थियात्रां गमिष्यामि पुरा कालोऽभिवर्तते

## कुशिक उवाच।

एष एव वरो मेऽद्य यस्त्वं प्रीतो महामुने भवत्वेतद्यथाऽऽत्थ त्वं भवेत्पौत्रो ममानघ ३५ ब्राह्मण्यं मे कुलस्यास्तु भगवनेष मे वरः। पुनश्चाख्यातुमिच्छामि भगवन्विस्तरेण वै ३६ कथमेष्यति विप्रत्वं कुलं मे भृगुनन्दन। कश्चासौ भविता बन्धुमम कश्चापिसंमतः ३७

इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि दयवनकुशिकसंवादो नाम पञ्चपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५५॥



च्यवन उवाच।

अवश्यं कथनीयं में तवैतन्नरपुक्तव । यद्थें त्वाहमुच्छेतुं संप्राप्तों मनुजाधिप ॥ १ स्वाणां क्षत्रिया याज्या नित्यमेतज्ञनाधिप । ते च भेदं गमिष्यन्ति देवयुक्तेन हेतुना ॥ २ क्षत्रियाश्च भृगुन्सर्वान्वधिष्यन्ति नराधिप । आ गभादनुक्तन्तन्तो देवदण्डनिपाडिताः ३ तत उत्पत्स्यतेऽस्माकं कुळे गोत्रविवर्धनः । जवाँ नाम महातेजा ज्वलनार्कसमद्यतिः ॥ ४ स त्रेळोक्यविनाशाय कोपान्नि जनियष्यति महीं सपर्वतवनां यः कारिष्यति भस्मसात ५ कि श्वित्कालं तु विह्नं च स एव रामियष्यति । समुद्रे वडवावक्त्रे प्रक्षिण्य मुनिसत्तमः ॥ ६ पत्रं तस्य महाराज ऋचीकं भृगुनन्दनम् । साक्षात्कृत्स्नो धनुर्वेदः समुपस्थास्यतेऽनद्यश्व क्षित्रयाणामभावाय दैवयुक्तेन हेतुना । स तु तं प्रतिगृह्यैव पुत्रे संक्रामियष्यति ॥ ८ जमद्भी महाभागे तपसा भावितात्मिन । स चापि भृगुर्शार्द्वलस्तं वेदं धारियष्यति ॥ ९

इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि नैलकण्ठीये भारत-मानदीपे पञ्चपञ्चाशतमोऽध्यायः ॥ ५५॥

48

अवश्यमिति ॥ १॥

अवभाव आर्षः × त्वतः

कुलात्तु तव धर्मात्मन्कन्यां सोऽधिगमिष्यति उद्भावनार्थं भवतो वंशस्य भरत्षेभ ॥ १० गाधेदुहितरं प्राप्य पौत्रीं तव महातपाः। जाह्मणं क्षत्रधर्माणं पुत्रमुत्पाद्यिष्यति ॥ ११ श्रत्रियं विप्रकर्माणं बृहस्पतिमिवौजसा। विश्वामित्रं तव कुले गाधेः पुत्रं सुधार्मिकम्१२ तपसा महता युक्तं प्रदास्यति महाद्युते। स्त्रियौ तु कारणं तत्र परिवर्ते भविष्यतः ॥१३ वितामहनियोगाद्वै नान्यथैतद्भविष्यति। नृतीये पुरुषे तुभ्यं ब्राह्मणत्वसुपैष्याति । भविता त्वं च संबंधी भृगूणां भावितातमनाम् भीषम उवाच। कुशिकस्तु मुनेवाक्यं च्यवनस्य महात्मनः।

श्रुत्वा हृष्टोऽभवद्राजा वाक्यं चेद्मुवाच ह ॥ एवमस्त्विति धर्मात्मा तदा भरतसत्तम । च्यवनस्तु महातेजाः पुनरेव नराधिपम् वरार्थे चोदयामास तमुवाच स पार्थिवः। बाढमेवं करिष्यामि कामं त्वत्तो महामुने १७ ब्रह्मभूतं कुलं मेऽस्तु धर्मे चास्य मनो भवेत्१८ एवमुक्तस्तथेत्येवं प्रत्युक्तवा च्यवनो सुनिः। अभ्यनुज्ञाय नृपति तीर्थयात्रां ययौ तदा १९ एतत्ते कथितं सर्वमशेषेण मया नृपा भृगुणां कुशिकानां च अभिसम्बन्धकारणम् यथोक्तमृषिणा चापि तदा तद्भवत्रृप। जन्म रामस्य च मुनेर्विश्वामित्रस्य चैव हि २१

इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि च्यवनकुशिकसंवादे षट्पञ्चारात्तमोऽध्यायः॥ ५६॥



30

युधिष्ठिर उवाच।

मुह्यामीव निशम्याद्य चिन्तयानः पुनः पुनः इतिनां पार्थिवसंघातैः श्रीमद्भिः पृथिवीमिमाम कोटिशः पुरुषान्हत्वा परितप्ये पितामह २ का जुतासां वरस्त्रीणां समवस्थाः भविष्यति अवाक्शीर्षाः पतिष्यामो नर्के नात्र संशयः

याप्य राज्यानि शतशो महीं जित्वाऽथ भारत या हीनाः पतिभिः पुत्रैमीतु छेम्रीत्भिस्तथा ३ चयं हि तान् कुरू हत्वा ज्ञातीश्च सुहद्रोऽपि वा रारीरं योकुमिच्छामि तपसोग्रेण भारत। उपादिष्टामहेंच्छामि तत्त्वतोऽहं विशांपते ॥ ५ वैशस्पायन उवाच। युधिष्ठिरस्य तद्वाक्यं श्रुत्वा भीष्मो महामनाः

परीक्ष्य निपुणं बुद्ध्या युधिष्ठिरमभाषत ॥ रहस्यमद्भुतं चैव शृणु वस्यामि यत्वयि। या गतिः प्राप्यते येन प्रत्यभावे विशापते तपसा प्राप्यते खर्गस्तपसा प्राप्यते यशः। आयुःप्रकर्षी भोगाश्च लभ्यन्ते तपसा विभो ८ ज्ञानं विज्ञानमारोग्यं रूपं संपत्तथैव च। सीमाग्यं चैव तपसा प्राप्यते भरतर्थम ॥ धनं प्राप्नोति तपसा मौनेनाज्ञां प्रयच्छति। उपभोगांस्त दानेन ब्रह्मचर्येण जीवितम्॥ १० अहिंसायाः फलं रूपं दीक्षाया जन्म वे कुले फलमूलाशिनां राज्यं खर्गः पणीशिनां भवेत पयोभक्षो दिवं याति दानेन द्रविणाधिकः। गुरुशुश्रूषया विद्या नित्यश्राद्धेन संततिः

40

एवं ब्राह्मण्यस्यातिश्रेष्ठत्वेऽपि दौर्रुभ्यं क्षत्रियधर्मस्य हिंह्रत्वेन स्वस्य निन्दातं मन्वानः शङ्कते - मुखामीत्या-दिना। लदुक्तं निशम्य तस्य तात्पर्यं चिन्तयानः ॥१॥ वीरधर्मस्य श्रेष्ठचं विवक्षस्तपआदीनां तावत्प्राशस्त्यं दश्-यन् भीष्म उवाच रहस्यामित्यादिना । या गतिः फलं येन साधनेन प्रत्यभावे मरणानन्तरम् ॥ ६॥ मीनेन जगदाज्ञाकारी भवतीत्यर्थः । जीवितं आयुः ॥ १० ॥

आख्यायिकातात्पर्य सङ्गृह्णाति-यथोक्तामिति । ब्राह्मण-स्वीपि रामस्य कौर्यं, क्षात्रियस्यापि विश्वामित्रस्य ब्राह्मण्य-ग्मिति वैपरीत्यं प्राकृतऋषिसङ्कल्पानुसारादेव न त्वन्यथा स्वभावविपर्ययोऽस्तीति भावः ॥ २१॥ इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि नैलकण्ठीये भारतभावदीपे षट्पञ्चाशत्त-मोऽध्यायः ॥ ५६॥

गवाद्यः शाकदीक्षाभिः स्वर्गमाहुस्तृणाशिनां स्त्रियस्त्रिषवणं स्नात्वा वायुं पीत्वा कतुं लभेत नित्यस्नायी भवेद्शः सन्ध्ये तु द्वे जपनिद्वजः महं साधयतो राजन्नाकपृष्ठमनाशके ॥ खंडिले शयमानानां गृहाणि शयनानि च। चीरवल्कलवासोभिवीसांस्याभरणानि च शय्यासनानि यानानि योगयुक्ते तपोधने। अग्निप्रवेदों नियतं ब्रह्मलोके महीयते॥ रसानां प्रतिसंहारात्सौभाग्यमिह विन्दति। आमिषप्रतिसंहारात्प्रजा ह्यायुष्मती भवेत ॥ उद्वासं वसेद्यस्तु स नराधिपतिर्भवेत । सत्यवादी नरश्रेष्ठ दैवतैः सह मोदते॥ कीर्तिभवति दानेन तथाऽऽरोग्यमहिंसया। द्विजशुश्रूषया राज्यं द्विजत्वं चापि पुष्कलम् पानीयस्य प्रदानेन कीर्तिभवति शाश्वती। अन्नस्य तु प्रदानेन तृष्यन्ते कामभोगतः ॥ २० सान्त्वदः सर्वभूतानां सर्वशोकार्वमुच्यते। देवशुश्रूषया राज्यं दिव्यं रूपं नियच्छति २१ दीपालोकप्रदानेन चक्षुष्मान्भवते नरः। प्रेक्षणीयप्रदानेन स्मृति मेधां च विन्दति २२ गन्धमाल्यप्रदानेन कीर्तिर्भवति पुष्कला। केशश्मश्रु धारयतामप्रया भवति संततिः॥२३ उपवासं च दीक्षां च अभिषेकं च पार्थिव। कृत्वा द्वादशवर्षाण वीरस्थानाद्विशिष्यते २४ दासीदासमलङ्कारान्क्षेत्राणि च गृहाणि च। ब्रह्मदेयां सुतां दत्वा प्राप्तीति मनुजर्षम ॥ २५ ऋतुभिश्चोपवासैश्च त्रिदिवं याति भारत। लभते च शिवं ज्ञानं फलपुष्पप्रदो नरः

सुवर्णश्रंगैस्तु विराजितानां
गवां सहस्रस्य नरः प्रदानात्।
प्राप्नोति पुण्यं दिवि देवलोकमित्येवमाहुदिवि देवसंघाः॥ २७
प्रयच्छते यः कपिलां सवत्सां
कांस्योपदोहां कनकाग्रश्रङ्गीम्।

तैस्तैर्गुणैः कामदुहास्य भूत्वा नरं प्रदातारमुपैति सा गौः॥ 24 यावन्ति रोमाणि भवन्ति धेन्वा-स्तावत्कालं प्राप्य स गोप्रदानात्। पुत्रांश्च पैात्रांश्च कुलं च सर्व-20 मासप्तमं तारयते परत्र॥ सदाक्षणां काञ्चनचारुश्रङ्गीं कांस्योपदोहां द्रविणोत्तरीयाम्। धेनुं तिलानां ददतो द्विजाय लोका वसुनां सुलभा भवन्ति ॥ सकर्मभिर्मानवं संनिरुद्धं तीवान्धकारे नरके पतन्तम्। महाणवे नौरिव वायुयुक्ता 38 दानं गवां तारयते परत्र॥ यो ब्रह्मदेयां तु द्दाति कन्यां भूमिप्रदानं च करोति विषे । ददाति चान्नं विधिवच यश्च 32 स लोकमाप्नोति पुरन्द्रस्य ॥ नैवेशिकं सर्वगुणोपपन्नं ददाति वै यस्तु नरो द्विजाय। स्वाध्यायचारिज्यगुणान्विताय ३३ तस्यापि लोकाः कुरुषूत्तरेषु॥ ्रधुर्यप्रदानेन गवां तथा वै लोकानवामोति नरो वस्नाम्। स्वर्गाय चाहुस्तु हिर्ण्यदानं ततो विशिष्टं कनकप्रदानम्॥ छत्रप्रदानेन गृहं वरिष्ठं यानं तथोपानहसंप्रदाने। वस्त्रप्रदानेन फलं स्वरूप 34 गंधप्रदानात्सुरभिर्नरः स्यात्॥ पुष्पोपगं वाऽथं फलोपगं वा यः पाद्पं स्पर्शयते द्विजाय। सश्रीकमृद्धं बहुरत्वपूर्ण ર્જૂક્ષ लभत्ययत्नोपगतं गृहं वै॥

कतुं प्रजापतिं प्राणायामैः प्रजापतिलोकं प्राप्नोतीत्यर्थः १३ स्कोडिप प्रजापतिविशेषः मरं अनुदकं अनाशकं अनाहारः ।। १४॥ प्रतिसंहारात्त्यागात् ॥ १४॥ उपवासः सर्वभोगत्यागः दीक्षा जपादिनियमस्वीकारः अभिषेकिन्निष-

वणं स्नानं त्रयाणां समुचयः ॥ २४ ॥ शिवं बन्धविन्छेद-हेतुर्जानं फलपुष्पादिना परमेश्वराराधनात्प्राप्यत इत्यर्धः ॥ २६ ॥ नैवाशिकं गृहोपस्करं शय्यादि ॥ ३३ ॥ उपान-हेत्यदन्तत्वमार्थम् ॥ ३५ ॥ सर्वाचित्रामानीयरसप्रदाता
सर्वान्समामोति रसान्प्रकामम्।
प्रतिश्रयाच्छादनसंप्रदाता
प्राप्नोति तान्येव न संश्योऽत्र॥ ३७
स्रश्यपगन्धाननुलेपनानि
स्नानानि माल्यानि च मानवो यः।
द्याद्विजेभ्यः स भवेदरोगस्तथाभिरूपश्च नरेन्द्रलोके॥ ३८
वीजैरशून्यं शयनैरूपतं
द्याद्गृहं यः पुरुषो द्विजाय।
पुण्याभिरामं बहुरत्नपूर्ण
लभत्यधिष्ठानवरं स राजन्॥ ३९
सुगन्धचित्रास्तरणोपधानं
द्यासरो यः शयनं द्विजाय।

रूपान्वितां पश्चवतीं मनोक्षां भार्यामयत्नोपगतां लभेत्सः॥ ४० पितामहस्यानवरो वीरशायी भवेन्नरः। नाधिकं विद्यते यस्मादित्याहुः परमर्षयः ४१

वैशम्पायन उवाच।

तस्य तद्वचनं श्रुत्वा प्रीतात्मा कुरुनन्दनः
नाश्रमेऽरोचयद्वासं वीरमार्गाभिकांक्षया ४२
ततो युधिष्ठिरः प्राह पांडवान्पुरुषर्षभ ।
पितामहस्य यद्वाच्यं तद्वो रोचित्विति प्रभुः
ततस्तु पांडवाः सर्वे द्रौपदी च यशस्विनी ।
युधिष्ठिरस्य तद्वाक्यं बाढिमित्यभ्यपूजयन् ४४

इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वाणे सप्तपञ्चाशत्तमोऽध्यायः॥ ५७॥



30

श्रुधिष्ठिर उवाच। आरामाणां तडागानां यत्फलं कुरुपुङ्गव। तदहं श्रोतुमिच्छामि त्वत्तोऽद्य भरतष्म॥ १

भीष्म उवाच।
सुप्रद्शां बलवती चित्रा घातुविभूषिता।
उपेता सर्वभूतेश्च श्रेष्ठा भूमिरिहोच्यते॥ २
तस्याः श्लेत्रविशेषाश्च तडागानां च बन्धनम्।
सौद्कानि च सर्वाणि प्रवश्याम्यजुपूर्वशः ३
तडागानां च वश्यामि कृतानां चापि ये गुणाः
तिष्ठ लोकेषु सर्वत्र पूजनीयस्तडागवान्॥ ४

अथवा मित्रसद्नं मैत्रं मित्रविवर्धनम् ।
कीर्तिसञ्जननं श्रेष्ठं तडागानां निवेशनम् ॥ ५
धर्मस्यार्थस्य कामस्य फलमाहुमनीषिणः ।
तडागसुकृतं देशे क्षेत्रमेकं महाश्रयम् ॥ ६
चतुर्विधानां भूतानां तडागमुपलक्षयेत् ।
तडागानि च सर्वाणि दिशन्ति श्रियमुत्तमाम्
देवा मनुष्यगन्धर्वाः पितरोरगराश्रसाः ।
स्थावराणि च भूतानि संश्रयन्ति जलाशयम्
तस्मात्तांस्ते प्रवक्ष्यामि तडागेये गुणाः स्मृताः
या च तत्र फलावाप्तिऋषिभिः समुदाहता ९

अधिष्ठानवरं ध्रुवपदम् ॥ ३९॥ पक्षवतीं महाकुलोद्भवाम् ॥ ४०॥ तात्पर्यमाह-पितामहस्योति अनवरः समानः यस्मात् पितामहात् ॥ ४९॥ तस्येति । यज्ञादिष्वकृचिं यस्मात् पितामहात् ॥ ४९॥ तस्येति । यज्ञादिष्वकृचिं वीरमार्गे चापेक्षां लेमे इत्यर्थः ॥ ४२॥ इति श्रीमहामा रते अनुशासनपर्वणि नैलकण्ठीये भारतभावदीपे सप्तपञ्चाशत्त-मोऽध्यायः ॥ ५७॥

एवं विशोककृतः स्वस्थश्च राजा सर्ववण साधारणान्

\* भीष्म उवाच इति पाठः।

धनसाध्यान्धर्मास्तावत्प्रच्छति आरामाणामिति ॥ १॥ बलवती बहुसस्योत्पादिका ॥ २ ॥ औदकानि खातानि तडागानि ॥ ३ ॥ त्रिषु पृथिव्यन्तिरक्षस्वर्गेषु तडागवान् तडागकृत् ॥ ४ ॥ मित्राणां सदनमिवोपकारकं सस्योत्पा-दनादिना मैत्रं मित्रस्य सूर्यस्यदं प्रीतिकरं मित्राणां देवानां विवर्धनं पोषकम् ॥ ५ ॥ क्षेत्रवृद्धिहेतुत्वात्तडागं महाश्रय-मुपलक्षयेदित्युत्तरेणापि सम्बन्धः ॥ ६ ॥

Ť.

वर्षोकाले तडागे तु सलिलं यस्य तिष्ठति। अग्निहोत्रफलं तस्य फलमाहुर्मनीषिणः॥ १० शरत्काले तु सलिलं तडागे यस्य तिष्ठति। गोसहस्रस्य स प्रत्य लभते फलमुत्तमम् ॥११ हेमनतकाले सलिलं तडागे यस्य तिष्ठति। स वै बहुसुवर्णस्य यश्वस्य लभते फलम्॥ १२ यस्य वै शैशिरे काले तडागे सिललं भवेत। तस्याश्रिष्टोमयश्रस्य फलमाहुर्मनीषिणः॥ १३ तडागं सुकृतं यस्य वसंते तु महाश्रयम् । अतिरात्रस्य यक्षस्य फलं स समुपाश्चते ॥ १४ निदाघकाले पानीयं तडागे यस्य तिष्ठति। वाजिमेधफलं तस्य फलं वै मुनयो विदुः १५ स कुलं तारयेत्सर्वे यस्य खाते जलाशये। गावः पिबन्ति सिळलंसाधवश्चनराः सदा।। तडागे यस्य गावस्तु पिबन्ति तृषिता जलम् मृगपिक्षमनुष्याश्च सोऽश्वमेधफलं लभेत १७ यत्पिबन्ति जलंतत्र स्नायन्ते विश्रमन्ति च। तडागे यस्य तत्सर्वे प्रेत्यानन्त्याय कल्पते १८ दुर्छमं सिललं तात विशेषेण परत्र वै। पानीयस्य प्रदानेन प्रीतिर्भवति शाश्वती १९ तिलान्ददत पानीयं दीपान्ददत जाग्रत। क्षातिभिः सह मोद्ध्वमेतत्प्रेत्य सुदुर्लभम् २० सर्वदानीगुंचतरं सर्वदानैविशिष्यते। पानीयं नरशार्दुल तस्मादातव्यमेव हि

पवमेतत्तडागस्य कीर्तितं फलमुत्तमम्। अत अर्ध्व प्रवक्ष्यामि वृक्षाणामवरोपणम्॥ २२ स्थावराणां च भूतानां जातयः षट् प्रकीर्तिताः वृक्षगुल्मलताबल्यस्त्वक्सारास्तृणजातयः॥ पता जात्यस्त वृक्षाणां तेषां रोपे गुणास्तिमे कीर्तिश्च मानुषे लोके प्रेत्य चैव फलं ग्रुभम्॥ लभते नाम लोको च पितृभिश्च महीयते। देवलोके गतस्यापि नाम तस्य न नश्यतिरफ अतीतानागते चोभे पितृवंशं च भारत। तारयेट्रश्वरोपी च तस्मादृक्षांश्च रोपयेत ॥ २६-तस्य पुत्रा भवन्त्येते पाद्पा नात्र संशयः। परलोकगतः खर्गं लोकांश्वामोति सोऽव्ययान् पुष्पैः सुरगणान्वृक्षाः फलैश्चापि तथा पितृन् छायया चातिथि तात पूजयनित महीसहः २८ किन्नरोरगरक्षांसि देवगन्धर्वमानवाः। तथा ऋषिगणाश्चेव संश्रयन्ति महीसहान् २९ पुष्पिताः फलवन्तश्च तपयन्तीह मानवान्। वृक्षदं पुत्रवद्धक्षास्तारयन्ति परत्र तु ॥ तस्मात्तडागे सद्धृक्षा रोप्याः श्रेयोधिना सदा पुत्रवत्परिपाल्याश्च पुत्रास्ते धर्मतः स्मृताः ॥ तडागकृदृक्षरोपी इष्टयश्रश्र यो द्विजः। पते खर्गे महीयन्ते ये चान्ये सत्यवादिनः ३२ तस्मात्तडागं कुर्वीत आरामांश्रीव रोपयेत्। यजेश विविधेर्यज्ञैः सत्यं च सततं वदेत॥ ३३

इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि आरामतडागवर्णनं नाम अष्टपञ्चाशत्तमोऽध्यायः॥ ५८॥



36

## युधिष्ठिर उवाच।

यानीमानि बहिवेंद्यां दानानि परिचक्षते । तेभ्यो विशिष्टं किं दानं मतं ते कुरुपुङ्गव ॥ १

मुक्षाः वटाद्यः गुल्माः कुशस्तम्बाद्यः लताः वृक्षाद्यार्वः पाटल्याद्यः वल्यः भूम्यां प्रतताः कूश्माण्डाद्यः त्वक्सारा विणाद्यः तृणजात्यः उलपाद्यः ॥ २३॥ पुत्रास्ते विणाद्यः तृणजात्यः उलपाद्यः ॥ २३॥ पुत्रास्ते विणाद्यः स्टता इति । अपुत्रणावश्यं पुत्रफलिंशिना तिलामा आरामाश्च कर्तव्या इति दिशतम् ॥ ३१॥ इति

श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वाणे नैलकण्ठीये भारतभावदीपेः अष्टपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥५८॥

दातारं कथं दानमन्वेतीति पृच्छति—यानीति । दातृप्रतिप्रहीत्रोः परलोके सम्बन्धाभावादिति भावः॥ १॥ कौतूहलं हि परमं तत्र में विद्यते प्रभा । दातारं दत्तमन्वेति यद्दानं तत्प्रचक्ष्व मे ॥ भीषम् उवाच् ।

अभयं सर्वभूतेभ्यो व्यसने चाप्यनुत्रहः। य साभिल षितं द्या चृषितायाभियाचते ॥ दत्तं मन्येत यद्दत्वा तद्दानं श्रेष्ठमुच्यते। द्त्तं दातारमन्वेति यद्दानं भरतर्षभ ॥ हिरण्यदानं गोदानं पृथिवीदानमेव च। पतानि वै पवित्राणि तारयन्त्यपि दुष्कृतम् पतानि पुरुषव्यात्र साधुभ्यो देहि नित्यदा। दानानि हि नरं पापान्मोक्षयन्ति न संशयः६ यद्यदिष्टतमं लोके यद्यास्य द्यितं गृहे। तत्त्र्रुणवते देयं तदेवाक्षयमिच्छता॥ प्रियाणि लभते नित्यं प्रियदः प्रियकुत्तथा। प्रियो भवति भूतानामिह चैव परत्र च॥ ८ याचमानमभीमानाद्नासक्तमिकञ्चनम्। यो नार्चति यथाशक्ति स नृशंसो युधिष्ठिर ९ अमित्रमपि चेद्दीनं शरणैषिणमागतम्। व्यसने योऽनुगृह्णाति स वै पुरुषसत्तमः॥ १० कृशाय कृतविद्याय वृत्तिक्षीणाय सीद्ते। अपहन्यात्क्षुघां यस्तु न तेन पुरुषः समः॥११ कियानियमितान्साधून पुत्रदारेश कर्शितान अयाचमानानकौन्तेय सर्वीपायिनिमन्त्रयेत १२ आशिषं ये न देवेषु न च मत्येषु कुर्वते। अहँ नतो नित्यसन्तृष्टास्तथा लब्धोपजीविनः आशीविषसमेभ्यश्च तेभ्यो रक्षस्व भारत। तान्युक्तैरुपजिज्ञास्यस्तथा द्विजवरोत्तमान्॥ कृतैरावसथैर्नित्यं संप्रेष्यैः सपरिच्छदैः।

अभयमिति । यथा स्वयं कस्मैचिद्भयं दीयते व्यसने वाऽनुग्रहः कियते स पुनः काले सित सामध्ये आतृण्यार्थं स्वस्मै अभयं ददात्यनुग्रहं च करोति एवं परत्राण्यार्थं स्वस्मै अभयं ददात्यनुग्रहं च करोति एवं परत्राणीत्यर्थः ॥ ३ ॥ यहत्वा दत्तं मन्यत नित्वदं मदीयं दानणीत्यर्थः ॥ ३ ॥ यहत्वा दत्तं मन्यत नित्वदं मदीयं दानणीत्यर्थः ॥ ३ ॥ यहत्वा दत्तं मन्यत नित्वदं मदीयं दानणीत्यर्थः ॥ ३ ॥ यहत्वा दत्तं मन्यत नित्वदं स्वर्थः
णिशा अभीमानात् अतिसमर्थोऽयामित्यामिमानं स्वमनस्येव
णिशा अभीमानात् अतिसमर्थोऽयामित्यामिमानं स्वमनस्येव
णिशा अभीमानात् अतिसमर्थोऽयामित्यामिमानं स्वमनस्येव
णिशा विद्यानियामितान् स्वधर्मयन्त्रितान् ॥ १२ ॥ येऽत्रार्थे
क्वादीनार्थयन्ते तेभ्य आत्मानं रक्षस्वत्युक्तम् तत्र
स्वणप्रकारमाह—तानिति । युक्तश्वारैः मुक्तेरिति पाठे
निस्प्रेर्भरैः उपिनज्ञास्यः निमन्त्रयेथा इति सम्बन्धः ॥ १४॥
आवसर्थरावसथादिसमर्पणेन ॥ १५॥ कार्यमिति । धर्मार्थमेव धर्म कुर्वन्ति न तु फलान्तरार्थमिति भावः ॥ १६॥

निमन्त्रयेथाः कौरत्य सर्वकामसुखावहैः १५ यदि ते प्रतिगृह्वीयुः श्रद्धापूतं युधिष्ठिर्। कार्यमित्येव मन्वाना धार्मिकाः पुण्यकर्मिणः॥ विद्यास्त्राता वतस्त्राता ये व्यपाश्रित्य जीविनः गृढस्वाध्यायतपसो ब्राह्मणाः संशितवताः १७ तेषु शुद्धेषु दान्तेषु स्वदारपरितोषिषु । यत्करिष्यासि कल्याणं तत्ते लोके युधांपते॥ यथाग्निहोत्रं सहुतं सायंत्रातर्द्विजातिना । तथा दत्तं द्विजातिभ्यो भवत्यथ यतात्मसु १९ प्रव ते विततो यज्ञः श्रद्धापूतः सदाक्षणः। विशिष्टः सर्वयक्षेभ्यो द्दतस्तात वर्तताम् २० निवापदानसिळळस्तादशेषु युधिष्ठिर। निवसन्पूजयंश्चेव तेष्वानृण्यं नियच्छति॥ २१ य एवं नैव कुप्यन्ते न लुभ्यन्ति तृणेष्वपि। त एव नः पूज्यतमा ये चापि प्रियवादिनः २२ एते न बहु मन्यन्ते न प्रवर्तन्ति चापरे। पुत्रवत्परिपाल्यास्ते नमस्तेभ्यस्तथाऽभयम्॥ ऋत्विक्पुरोहिताचार्यां मृदुब्रह्मधरा हि ते। क्षात्रेणापि हि संस्ष्टं तेजः शाम्याति वै द्विजे अस्ति में बलवानस्मि राजास्मीति युधिष्ठिर ब्राह्मणान्मा च पर्यश्रीवासोभिरशनेन च २५ यच्छोभार्थं बलार्थं वा वित्तमस्ति तवानघ। तेन ते ब्राह्मणाः पूज्याः स्वधममनुतिष्ठता ॥ नमस्कार्योस्तथा विप्रा वर्तमाना यथातथम्। यथासुसं यथोत्साहं ललन्तु त्विय पुत्रवत् २७ को ह्यक्षयप्रसादानां सुहदामल्पतोषिणाम्। वृत्तिमहत्यवक्षेषुं त्वद्न्यः कुरुसत्तम् ॥ २८

व्यपाश्रित्य प्रभोराश्रयमकृत्वा जीवितुं स्वभावाः ॥ १७॥ द्दतः दातुस्तव वर्ततां सर्वदाऽस्तु ॥ २०॥ यज्ञविशेषणं निवापदानसिळिळ इति । निवापः पितृतर्पणं तद्वदेव दानादि यस्मिन्स तथा ताह रेषु निवसन् तानाश्रित्य स्थितः सन् आनृष्यं देवादीनां निवापो दानसदृश इति पाठे दानं महादानम् ॥ २१॥ एते दातारं न बहु मन्यन्ते निःस्पृह्वन्तात् तेभ्यो नमोऽस्तु तथाऽभयमस्तु तथोभयमिति पाठे तिभ्यस्तुष्टेभ्यो रुष्टेभ्यश्च उभयं स्वर्गो नरकश्च भवतीति शेषः ॥ २३॥ मृदवः शिष्यश्च उभयं स्वर्गो नरकश्च भवतीति शेषः ॥ २३॥ मृदवः शिष्यश्च सन्देवत्वात् ते चते ब्रह्मधराश्च वेद्धराः क्षात्रण संस्रष्टमपि ब्राह्मं तेजः शाम्यति शान्ते द्विजेऽदीप्यमानं अस्त्येवत्यर्थः ॥ २४॥ मा पर्यश्चीः परित्यज्य मा मुक्क्ष्व ॥ २५॥ ते त्वया ॥ २६॥ ललन्तु रमन्ताम् ॥ २०॥ अवक्षेष्ठं समर्पितुम् ॥ २८॥ र०।।

यथा पत्याश्रयो धर्मःस्रीणां लोके सनातनः।
सदैव सा गतिनान्या तथाऽस्माकं द्विजातयः
यदि नो ब्राह्मणास्तात सन्त्यजेयुरपूजिताः।
पर्यन्तो दारुणं कर्म सततं क्षत्रिये स्थितम् ॥
अवेदानामयन्नानामलोकानामवर्तिनाम्।
करतेषां जीवितेनार्थस्त्वां विना ब्राह्मणाश्रयं
वन्न ते वर्तयिष्यामि यथा धर्म सनातनम्।
राजन्यो ब्राह्मणान् राजन्पुरा परिचचार ह॥
वैश्यो राजन्यमित्येव शुद्रो वैश्यमिति श्रुतिः
दूराच्छूद्रेणोपचर्यो ब्राह्मणोऽग्निरिव ज्वलन् ॥
संस्पर्शपरिचर्यस्तु वैश्येन श्रुतियेण च।
सृदुभावान्सत्यशीलान्सत्यधर्मानुपालकान् ॥
आशीविषानिव कुद्धांस्तानुपाचरत द्विजान्।

अपरेषां परेषां च परेभ्यश्चापि ये परे ॥ ३५ श्रित्रयाणां प्रतपतां तेजसा च वलेन च । ब्राह्मणेष्वेव शाम्यन्ति तेजांसि च तपांसि च न मे पिता प्रियतरों न त्वं तात तथा प्रियः । न मे पितुः पिता राजन्न चात्मा न च जीवितम् त्वस्त्र मे प्रियतरः पृथिव्यां नास्ति कश्चन । त्वसोऽपि मे प्रियतरा ब्राह्मणा भरतष्म॥३८ ब्रवीमि सत्यमेतच्च यथाऽहं पाण्डुनन्दन । तेन सत्येन गच्छेयं लोकान्यत्र च शान्तनुः ॥ पश्येयं च सतां लोकाञ्छुचीन्ब्रह्मपुरस्कृतान्। तत्र मे तात गन्तव्यमन्हाय च चिराय च ४० सोऽहमेताहशान्लोकान्दष्ट्रा भरतसत्तम । यन्मे कृतं ब्राह्मणेषु न तप्ये तेन पार्थिव ॥४१

इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि एकोनषष्टितमोऽध्यायः॥ ५९॥



६०

युधिष्ठिर उवाच ।
यो च स्यातां चरणेनोपपन्नी
यो विद्यया सहशो जन्मना च ।
ताभ्यां दानं कतमस्मे विशिष्टमयाचमानाय च याचते च ॥ १
भीष्म उवाच ।
श्रेयो वै याचतः पार्धं दानमाहुरयाचते ।
श्रेयो वै याचतः पार्धं दानमाहुरयाचते ।
श्रेवो रक्षणधृतिश्रीत्रयो दक्षणधृतिश्रीत्रयो दक्षणधृतिः ।
श्रीत्रयो दक्षणभृतानि दक्युवत् ।
अञ्चलयमाहुरनीशस्य अभिहारं च भारत ।
अञ्चलयमाहुरनीशस्य अभिहारं च भारत ।

म्रियते याचमानो वै न जातु म्रियते ददत ।
ददत्सञ्जीवयत्येनमात्मानं च युधिष्ठिर ॥ ५
आनुशंस्यं परो धर्मी याचते यत्प्रदीयते ।
अयाचतः सीदमानान्सर्वोपायैनिमन्त्रयेत ॥ ६
यदि वै तादशा राष्ट्रान्वसेयुस्ते द्विजोत्तमाः
मस्मच्छन्नानिवासीस्तान्बुध्येथास्त्वं प्रयत्नतः
तपसा दीष्यमानास्ते दहेयुः पृथिवीमपि ।
अपुज्यमानाः कौरव्य पूजाहास्तु तथाविधाः
पुज्या हि श्वानविज्ञानतपोयोगसमन्विताः।
तेभ्यः पूजां प्रयुजीथा ब्राह्मणेभ्यः परंतप ॥ ९
ददद्वहुविधान्दायानुपागच्छन्नयाचताम् ।
यदिष्ठहोत्रे सहुते सायंप्रातभवित्पल्लम् ॥ १०
विद्यावेदवत्वाति तद्दानफल्यसुच्यते ।
विद्यावेदवतस्नातानव्यपाश्रयजीविनः ॥ ११

अवर्तिनां अवृत्तीनां आर्यो गुणः अकीर्तिनामिति पाठे विद्या-दित्वादिनिः अकीर्तिमताम् ॥ ३९॥ पुरा पूर्वम् ॥ ३२॥ इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि नैलकण्ठीये भारतभाव-देषि एकोनषष्टितमोऽच्यायः ॥ ५९॥

धी चेचि । जरणेतानरणेन ॥ १ ॥ अयाचतः श्रेष्ठय-

माह द्वाभ्याम्—श्रेय इति ॥ २ ॥ अन्धना अयाद्या ॥ ३ ॥ याच्य याचनारूपं कर्म अनीशस्य दरिद्रस्य अभिन्हारं तिरस्कारमाहुः । यदा यतः याचिन्त याचमानानि भूतानि दस्युवृह्णोकानुद्वेजयन्ति ॥४ ॥ राष्ट्रान् राष्ट्रम् ॥ ॥ दद्दिस्यर्थः । अयाचतां अयाचमानानां उपागच्छन्समीप-मुपसर्पन् दायान्धनादीन् ददत् दाता भवेति शेषः ॥ १०॥

गूढास्वध्यायतपसो ब्राह्मणान्संशितवतान्। कुतैरावसर्थेईचैः सप्रेष्यैः सपरिच्छदैः॥ १२ निमन्त्रयेथाः कौरव्य कामैश्रान्येर्द्वजोत्तमान्। अपि ते प्रतिगृहीयुः श्रद्धोपेतं युधिष्ठिर॥ १३

कार्यमित्येव मन्वाना धर्मज्ञाः सुक्ष्मदर्शिनः। अपि ते ब्राह्मणा भुक्तवा

गताः सोद्धरणान् गृहान्॥ १४ येषां दाराः प्रतीक्षन्ते पर्जन्यमिव कर्षकाः। अन्नानि प्रातःसवने नियता ब्रह्मचारिणः १५ ब्राह्मणास्तात भुक्षानास्त्रेताार्ग्ने प्रीणयन्त्युत ।

माध्यन्दिनं ते सवनं ददतस्तात वर्तताम् १६
गोहिरण्यानि वासांसि तेनेन्द्रः प्रीयतां तव।

तृतीयं सवनं ते वै वैश्वदेवं युधिष्ठिर ॥ १७
यहेवेभ्यः पितृभ्यश्च विप्रेभ्यश्च प्रयच्छिति ।

अहिंसा सर्वभूतेभ्यः संविभागश्च भागशः १८

दमस्त्यागो धृतिः सत्यं भवत्यवभृथाय ते।

एष ते विततो यज्ञः श्रद्धापृतः सद्क्षिणः १९
विशिष्टः सर्वयज्ञानां नित्यं तात प्रवर्तताम्॥

इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वाणे दानधर्मपर्वणि षष्टितमोऽध्यायः॥६०॥



६१

# युधिष्ठिर उवाच।

दानं यज्ञः क्रिया चेह किस्तित्येत्य महाफलम् कस्य ज्यायः फलं प्रोक्तं कीहरोभ्यः कथं कदा एतदिच्छामि विज्ञातं याथातथ्येन भारत। विद्वन् जिज्ञासमानाय दानधर्मान्प्रचक्ष्व मे २ अन्तर्वेद्यां च यद्दतं श्रद्धया चान्नशंस्यतः। किस्तिन्नैःश्रेयसं तात तन्मे वृहि पितामह ३

रौद्रं कर्म श्रित्रयस्य सततं तात वर्तते। तस्य वैतानिकं कर्म दानं चेवेह पावनम्॥ ४ न तु पापकृतां राज्ञां प्रतिगृह्णन्ति साधवः। पतस्मात्कारणाद्यक्षयंजेद्राजाऽऽप्तदक्षिणेः ५ वथ चेत्प्रतिगृह्णीयुर्दद्यादहरहर्नुपः। श्रद्धामाखाय परमां पावनं होतदुत्तमम् ॥ ६ ब्राह्मणांस्तर्पयन्द्रव्येस्ततो यह्ने यतवतः । मैत्रान् साधून्वेद्विदः शीलवृत्ततपोर्जितान् थ यत्ते तेन करिष्यन्ति कृतं तेन मविष्यति । यह्मान्साधय साधुभ्यः स्वाद्वन्नान्दक्षिणावतः इष्टं द्वं च मन्येथा आत्मानं दानकर्मणा । पूजयेथा यायज्ञकांस्तवाप्यंशो भवेद्यथा ॥ ९ प्रजावतो भरेथाश्च ब्राह्मणान् बहुकारिणः । प्रजावांस्तेन भवति यथा जनयिता तथा १० यावतः साधुधमान्वे सन्तः संवर्धयन्त्युत । सर्वस्त्रशापि भर्तव्या नरा ये बहुकारिणः ११ समृद्धः संप्रयच्छ त्वं ब्राह्मणभ्यो युधिष्ठिर । धेनूरनहहोऽन्नानि च्छत्रं वासांस्युपानहो १२

अपीति।सोद्धरणान्स्वामिन्यागते दास्यामीति याचमानेभ्यो वालकेभ्य आशाप्रदर्शनमुद्धरणं तत्साहितान् अत एव दारास्ते-षां प्रतीक्षन्त इत्युक्तम् ॥ १४ ॥ एष ते विततो यज्ञ इति प्रायुक्तं यज्ञं सवनत्रयकल्पनया व्याचष्टे — अञ्चानीत्या- दिना ॥ १५ ॥ इति श्रीमहामारते अनुशासनपर्वणि नैल-कण्ठीये भारतभावदीपे षष्टितमोऽध्यायः ॥ ६० ॥

दानमिति । यज्ञः क्रियेत्येकं यज्ञरूपा क्रियेत्यर्थः । कीह्शेभ्यो दानं कथं यज्ञक्रियेति । कदेत्युभयत्र सम्बन्धः ॥ १ ॥ आनुशंस्यतो बहिवेद्यां दानम् ॥ ३ ॥ यज्ञादान- स्याधिकयं वर्णयति—न त्यिति द्वाभ्याम्॥५॥ एतद्दानम्॥६॥ तपोर्जितान् सन्धिरार्षः॥०॥ यद्यदि ते ब्राह्मणास्ते तव न कारिष्यन्ति प्रतिप्रहामिति शेषः । तर्हि कृतं सुकृतं ते तव न भविष्यति तदा सुकृतोत्पत्यर्थे यज्ञान् साध्य॥८॥ द्वामिति । दाने यज्ञादिकमन्तर्भवति याज्ञिकेभ्यो दत्तं चेत्तत्कृतस्य यज्ञस्य श्रेयोऽशस्तवापि भवि-ष्यतीति न यज्ञार्थमत्युत्सुको भूरित्यर्थः॥९॥ जनायता प्रजापतिः॥ १०॥धर्मान् पश्चातिथिभिः समेत एव भोक्ष्ये इत्यादिन् ये सन्तः संवर्धयन्ति ते सर्वस्वर्भर्तव्या राज्ञा तस्य राज्ञस्ते सन्तो बहुकारिणोऽत्यन्तमुपकर्तारो भवन्ति॥ ११॥

याज्यानि यजमानेभ्यस्तथाऽन्नानि च भारत अश्ववन्ति च यानानि वेदमानि रायनानि च पते देया व्युष्टिमन्तो लघुपायाश्च भारत। अजुगुप्सांश्च विज्ञाय ब्राह्मणान् वृत्तिकार्शितान् उपच्छन्नं प्रकाशं वा वृत्त्या तान्प्रतिपालयेत्। राजसुयाश्वमेधाभ्यां श्रेयस्तत्क्षत्रियान्प्रति१५ पवं पापैविनिर्भुक्तस्तवं पृतः खर्गमाप्स्यसि। सञ्जयित्वा पुनः कोशं यद्राष्ट्रं पालयिष्यसि तेन त्वं ब्रह्मभूयत्वमवाप्स्यसि घनानि च । आत्मनश्च परेषां च वृत्ति संरक्ष भारत १७ पुत्रवचापि भृत्यान्खान् प्रजाश्च परिपालय । योगः क्षेमश्च ते नित्यं ब्राह्मणेष्वस्तु भारत १८ तदर्थं जीवितं तेऽस्तु मा तेभ्योऽप्रतिपालनम् अनर्थो ब्राह्मणस्यैष यद्वित्तनिचयो महान् १९ श्रिया ह्यभीक्ष्णं संवासो दर्पयेत्संप्रमोहयेत्। ब्राह्मणेषु प्रमुढेषु धर्मो विप्रणशेद्धुवम्। धर्मप्रणाशे भूतानामभावः स्यान संशयः २० यो रक्षिभ्यः संप्रदाय राजा राष्ट्रं विद्धंपति यशे राष्ट्राद्धनं तस्मादानयध्वमिति बुवन् ॥२१ यखादाय तदाक्षप्तं भीतं दत्तं सुदारुणम्। यजेद्राजा न तं यज्ञं प्रशंसन्त्यस्य साधवः २२ अपीडिताः सुसंवृद्धा ये ददत्यनुकूल्तः। ताद्दोनाप्युपायेन यष्टव्यं नोद्यमाहृतैः॥ २३ यदा परिनिषिच्येत निहितो वै यथाविधि। तदा राजा महायश्चैर्यजेत बहुदक्षिणैः॥ वृद्धवालधनं रक्ष्यमन्धस्य कृपणस्य च। न खातपूर्व कुर्वीत न रुद्न्ती धनं हरेत्॥ २५

हतं कुपणवित्तं हि राष्ट्रं हन्ति नृपश्रियम्। द्याच महतो भोगान् क्षुद्धयं प्रणुदेत्सताम् ॥ येषां खादुनि भोज्यानि समवेश्यन्ति बालकाः नाश्चनित विधिवत्तानि किं नु पापतरं ततः॥ यदि ते तादशो राष्ट्रे विद्वान्सीदेत्श्वधा द्विजः भूणहत्यां च गच्छेथाः कृत्वा पापमिवोत्तमम् धिक्तस्य जीवितं राक्षो राष्ट्रे यस्यावसीदति ब्रिजोन्यो वा मनुष्योपि शिबिराह वचो यथा यस्य सम विषये राक्षः स्नातकः सीद्ति क्षुधा अवृद्धिमेति तद्राष्ट्रं विन्दते सहराजकम् ॥३० कोशन्त्यो यस्य वै राष्ट्रात्भियंते तरसा स्त्रियः क्रोशतां पतिपुत्राणां मृतोऽसौ न च जीवति अरक्षितारं हर्तारं विलोप्तारमनायकम् तं वै राजकलि हन्युः प्रजाः सन्नह्य निर्घृणम् अहं वो रिक्षतेत्युक्तवा यो न रक्षति भूमिपः स संहत्य निहंन्तस्यः श्वेव सोन्माद् आतुरः॥ पापं कुर्वन्ति यत्किञ्चत्प्रजा राज्ञा हारक्षिताः चतुर्थं तस्य पापस्य राजा विन्दति भारत३४ अथाहुः सर्वमेवैति भूयोधीमति निश्चयः। चतुर्थं मतमस्माकं मनोः श्रुत्वाऽनुशासनम् ३५ शुमं वा यच कुर्वन्ति प्रजा राज्ञा सुरक्षिताः चतुर्थं तस्य पुण्यस्य राजा चामोति भारतः॥ जीवन्तं त्वाऽनुजीवन्तु प्रजाः सर्वा युधिष्ठिर पर्जन्यमिव भूतानि महाद्वमामेवाण्डजाः ३७ कुबेरमिव रक्षांसि शतकतामिवामराः। क्षातयस्त्वाऽनुजीवन्तु सुहृद्श्च परन्तप॥ ३८

इति श्रीमहाभारते अनुशासनपूर्वणि दान्धर्मपर्वणि एकषष्टितमोऽध्यायः ॥ ६१॥



देयाः दानानि ब्युष्टिः समृद्धिः ॥ १४॥ ब्रह्मणो भूय भावोस्यास्ति स ब्राह्मणो ब्रह्मभूयस्तस्य भावो ब्रह्मभूयत्वं ब्राह्मणत्वम् ॥ १७॥ य इति । युग्मम् । यो राजा राक्षिभ्यः संप्रह्परिभ्यो वनं दत्वा यज्ञे यज्ञार्थे धनमानयध्वमिति ब्रुवन् राष्ट्रं विछंपति ॥ २१ ॥ यच्चासौ तत् धनिभिर्भातं भययुक्तं स्था स्थात्त्रया दत्तं प्रजाभ्य आदाय स्वाक्णं यथा स्थात्त्रया स्थात्त्रया दत्तं प्रजाभ्य आदाय स्वाक्णं यथा स्थात्त्रया स्थात्त्रया दत्तं प्रजाभ्य आदाय स्वाक्णं यथा स्थात्त्रया रात्रेयत्वा स्थात्त्रया त्राह्मणे ॥ उद्यमः प्रजापीङनात्मकोऽ रात्रेयत्वा स्थान्त्रभा निहितः प्रजानां नित्ररां हितो राजा यदा

प्रजािमः पूर्णोद्रिक्तािमिनिषिच्येत धनैरिमिषिच्येत ॥ २४॥ खातपूर्वे धनं न कुर्वात अनावृष्टी कूपोदकिनिष्पादितेधिन्ये-जीवतां धनं स्वाधीनं न कुर्वातेखर्थः ॥२५॥ समवेक्ष्यन्त्येव न तु लमते ॥२०॥ सह युगपत् राजकं राजसमूहं प्रतिपक्षभूतं विन्दते ॥ ३०॥ सर्वं पापं एति राजानम् ॥ ३५॥ इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वाणे नैलकण्ठीये भारतभावदीपे एकषाष्टितमो ऽध्यायः ॥ ६१॥

६३

युधिष्ठिर उवाच । इदं देयमिदं देयमिति यं श्रुतिरादरात । बहुदेयाश्च राजानः किखिद्दानमनुत्तमम् ॥ १ भीष्म उवाच ।

आतिदानानि सर्वाणि पृथिवी दानमुच्यते अचला हाक्षया भूमिदींग्धी कामानिहोत्तमान् दोन्ध्री वासांसि रत्नानि पशुन्त्रीहियवांस्तथा भूमिदः सर्वभूतेषु शाश्वतीरेधते समाः॥ यावद्भगायुरिह तावद्भिव एधते। न भूमिदानादस्तीह परं किञ्चिद्युधिष्ठिर ॥ ४ अप्यत्पं प्रददुः सर्वे पृथिव्या इति नः श्रुतम्। भूमिमेव ददुः सर्वे भूमि ते मुझते जनाः॥ ५ खकमैंवोपजीवन्ति नरा इह परत्र च। भूमिभूतिर्महादेवी दातारं कुरुते प्रियम् ॥ ६ य पतां दक्षिणां द्यादश्रयां राजसत्तम। पुनर्नरत्वं संप्राप्य भवेत्स पृथिवीपतिः॥ यथा दानं तथा भोग इति धर्मेषु निश्चयः। संग्रामे वा ततुं जह्याद्याच पृथिवीमिमाम् ८ इत्यतत्क्षत्रबन्धनां वदन्ति परमां श्रियम्। पुनाति दत्ता पृथिवी दातारमिति शुश्रुम ॥ ९ अपि पापसमाचारं ब्रह्मझमपि चानृतम्। सैव पाप सावयति सैव पापात्प्रमोचयेत १० आपि पापकृतां राज्ञां प्रतिगृह्णान्त साधवः। पृथिवीं नान्यदिच्छन्ति पावनं जननी यथा॥ नामास्याः प्रियदत्तेति गुद्धं देव्याः सनातनम् दानं वाऽप्यथवाऽऽदानं नामास्याः प्रथमप्रियं य पतां विदुषे द्यात्पृियवीं पृथिवीपतिः। पृथिव्यामेतिदिष्टं स राजा राज्यमितो वजेत्॥ पुनश्चासौ जिन प्राप्य राजवत् स्यान्न संशयः

तस्मात्प्राप्येव पृथिवीं दद्याद्विप्राय पार्थिवः। नाभूमिपतिना भूमिरिधष्ठेया कथञ्चन । न चापात्रेण वा याह्या दत्तदाने न चाचरेत्। ये चान्ये भूमिमिञ्छेयुः कुर्युरेवं न संशयः। यः साधोर्भूमिमादत्ते न भूमि विन्दते तुसः॥ भूमि दत्वात साधुभ्यो विन्दते भूमिमुत्तमाम् प्रेत्य चेह च धर्मात्मा संप्राप्तोति महद्यशः॥ यस्य विप्रास्त शंसन्ति साधोर्भूमि सदैव हि न तस्य शत्रवो राजन् प्रशंसन्ति वसुन्धराम् यत्किञ्चत्पुरुषः पापं कुरुते वृत्तिकर्शितः। अपि गोचर्ममात्रेण भूमिदानेन पूयते ॥ १९ येऽपि संकीर्णकर्माणो राजानो रौद्रकर्मिणः तेभ्यः पवित्रमाख्येयं मूमिदानमनुत्तमम् २० अल्पान्तरमिदं शश्वत्पुराणा मेनिरे जनाः। यो यजेताश्वमेधेन दद्याद्वा साधवे महीम २१ अपि चेत्सुकृतं कृत्वा राङ्कोरन्नापि पण्डिताः। अशक्यमेकमेवैतद्भिदानमजुत्तमम्॥ सुवर्ण रजतं वस्त्रं मणिसुक्तावस्नि च। सर्वमेतन्महाप्राक्षो ददाति वसुधां ददत्॥ २३ तपो यज्ञः श्रुतं शीलमलोभः सत्यसन्धता । गुरुदैवतपूजा च पता वर्तन्ति भूमिद्म् ॥ २४ भर्तृनिःश्रेयसे युक्तास्त्यकात्मानो रणे हताः। ब्रह्मलोकगताः सिद्धा नातिकामन्ति भूमिदं यथा जनित्री स्वं पुत्रं क्षीरेण भरते सदा। अनुगृह्णाति दातारं तथा सर्वरसैर्मही॥ २६ मृत्युवैकिङ्करो दण्डस्तमो वन्हिः सुदारुणः घोराश्च दारुणाः पाशा नोपसपैन्ति भूमिद्स पितृंश्च पितृलोकस्थान्देवलोकाच देवताः। सन्तर्पयति शान्तात्मा यो ददाति वसुन्धरां

द्विमाति ॥ १ ॥ कामानेवाह—दोग्ध्रीति ॥ ३॥ प्रियं स्वपतिम् ॥ ६ ॥ तदेवाह—य इति ॥ ७ ॥ प्रियेण प्रियाय वा दत्तेति योगात्तस्याः दानमादानं व। कुर्वन् प्रियदत्ताया अस्याः प्रियो भवतीत्वर्थः । नामेति नामार्थं उभयरूप उच्यते ॥ १२ ॥ एतत्पृथ्वीदानम्॥ १३॥ दत्तदाने दत्तदेशे न चाचरेल संचरेत् न वा गूहेदन्तर्थाने न चाचरेदिति पाठे तु भूमिदानं दानान्तरवन्न गृहनीयं

किन्तु प्रख्यापयेदेवेत्याह—त चोति। अन्तर्धानेन चाचरेत् भूमिमुपविश्य दानमाचरेत् ॥ १५ ॥ शंसन्ति अमुकदत्ते गृहे तिष्ठाम इति कथयन्ति ॥ १८ ॥ सप्तहस्तेनः दण्डेन त्रिशहण्डानिवर्तनम्। दश तान्येव गोचर्म दत्वा स्वर्गे महीयते ॥ १९ ॥ अर्पितदानान्तरबद्धामिदाने पुण्यात्पत्तौ शङ्केव नास्तीस्यर्थः ॥ २२ ॥ एता एतानि सुपो डादेशः वर्तन्ति अनुसरान्ति ॥ २४ ॥ वैकिंकरः विपरीतं कुत्सितं च करोति विकिंकरः कालस्तत्संबंधी कालमृत्युरित्यर्थः ॥ २७ ॥ कुशाय म्रियमाणाय वृत्तिग्लानाय सीदते। भूमि वृत्तिकरीं दत्वा सत्री भवति मानवः २९ यथा धावति गौर्वत्सं स्रवन्ती वत्सला पयः एवमेव महाभाग सुमिर्भवति सुमिद्म ॥ ३० फालकृष्टां महीं दत्वा सबीजां सफलामपि। उदीणे वाथि शरणं यथा भवति कामदः॥३१ ब्राह्मणं वृत्तिसंपन्नमाहिताम् श्रुचिवतम्। नरः प्रतिप्राद्य महीं न याति परमापद्म ३२ यथा चन्द्रमसो वृद्धिरहन्यहान जायते। तथा भूमिकृतं दानं सस्ये सस्ये विवर्धते ३३ अत्र गाथा भूमिगीताः कीर्तयन्ति पुराविदः। याः श्रुत्वा जामदृष्टयेन दत्ता भूः काश्यपाय वै मामेवाद्त्त मां दत्त मां दत्वा मामवाप्स्यथ। अस्मिन् लोके परे चैव तहत्तं जायते पुनः ३५ य इमां व्याहार्ते वेद ब्राह्मणो वेदसांमिताम । श्राद्धस्य क्रियमाणस्य ब्रह्मभूयं स गच्छति ॥ कृत्यानामधिशस्तानामरिष्टशमनं महत्। प्रायश्चित्तं महीं दत्त्वा पुनात्युभयतो दश पुनाति य इदं वेद वेदवादं तथैव च। प्रकृतिः सर्वभूतानां भूमिंवें भ्वानरी मता ३८ अभिषिच्यैव नृपति श्रावयेदिममागमम्। यथा श्रुत्वा महीं द्दानाद्द्यात्साधुतश्च ताम् सोऽयं कृत्स्नो ब्राह्मणार्थो राजार्थश्चाप्यसंशयः याजा हि धर्मकुश्रालः प्रथमं भृतिलक्षणम् ४० अथ येषामधर्मको राजा भवति नास्तिकः। न ते सुखं प्रबुध्यन्ति न सुखं प्रस्वपन्ति च४१ सदा भवन्ति चोद्विग्नास्तस्य दुश्चरितैर्नराः। योगक्षेमा हि बहवो राष्ट्रं नास्याविशांति तत् यथ येषां पुनः प्राज्ञो राजा भवति धार्मिकः सुसं ते प्रतिबुध्यन्ते सुसुखं प्रस्तपन्ति च ॥४३ त्स्य राज्ञः शुभै राज्यैः कर्मीभर्निर्वृता नराः। योगक्षेमेण वृष्ट्या च विवर्धन्ते स्वकर्मभिः ४४ स कुलीनः स पुरुषः स बन्धुः स च पुण्यकृत् स दाता सच विकातो यो ददाति वसुंधराम् आदित्या इव दीप्यन्ते तेज्सा भुवि मान्वाः ददन्ति वसुधां स्फीतां ये वेदविदुषि द्विजे४६ यथा सस्यानि रोहन्ति प्रकीणीनि महीतले।

तथा कामाः प्रशेहन्ति भूमिदानसमार्जिताः आदित्यो वरुणो विष्णुब्रह्मा सोमो हुताश्चनः शूलपाणिश्च भगवान् प्रतिनन्दन्ति भूमिदम्४८ भूमौ जायन्ति पुरुषा भूमौ निष्ठां व्रजन्ति च । चतुर्विधो हि लोकोऽयं योऽयं भूमिगुणात्मकः एषा माता पिता चैव जगतः पृथिवीपते । नानया सहशं भूतं किञ्चिद्दत्ति जनाधिप ५०

अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम् । बृहस्पतेश्च संवादमिन्द्रस्य च युधिष्ठिर ५१ इष्ट्रा कतुरातेनाथ महता दक्षिणावता । मघवा वाश्विदां श्रेष्ठं पश्रच्छेदं बृहस्पति ५२

मघ्वोवाच् ।

भगवन् केन दानेन स्वर्गतः सुखमेधते। यद्श्यं महार्घे च तद्भृहि वद्तां वर ॥ ५३

भोष्म उवाच।

इत्युक्तः स सुरेन्द्रेण ततो देवपुरोहितः। वृहस्पतिवृहत्तेजाः प्रत्युवाच शतकतुम् ॥ ५४

बृहस्पतिरुवाच ।

स्वर्णदानं गोदानं भूमिदानं च वृत्रहन्। दद्देतान्महाप्राञ्जः सर्वपापैः प्रमुच्यते न भूमिद्रानाद्देवेन्द्र परं किञ्चिदिति प्रभी। विशिष्टमिति मन्यामि यथा प्राहुमेनीषिणः ५६ ये शुरा निहता युद्धे स्वर्थाता रणगृद्धिनः। सर्वे ते विबुधश्रेष्ठ नातिक्रामन्ति भूमिद्भ ५७ भर्तुं नैं:श्रेयसे युक्तास्त्यक्तात्माना रणे हताः। ब्रह्मलोकगता मुक्ता नातिकामन्ति भूमिद्म्॥ पञ्च पूर्वा हि पुरुषाः षडन्ये वसुधां गताः। पकाद्श दद्भुमि परित्रातीह मानवः॥ रत्नोपकीणी वसुधां यो ददाति पुरंद्र स मुक्तः सर्वकलुषैः खर्गलोक महीयते॥ ६० महीं स्फीतां ददद्राजन् सर्वकामगुणानिवताम् राजाधिराजो भवति तद्धि दानमनुत्तमम्६१ सर्वकामसमायुक्तां काश्यपीं यः प्रयच्छति। सर्वभूतानि मन्यन्ते मां ददातीति वासव ६२ सर्वकामदुघां धेनुं सर्वकामगुणान्विताम्। ददाति यः सहस्राक्ष स्वर्गे याति स मानवः

सन्नी सत्रकृत् ॥ २९ ॥ उदीण महत् शरणं गृहम् ॥३१॥ महामध्ये चृहत्त्वं फलमिति यावत् । गच्छति प्राप्नोति ॥३६॥ कृत्यानामन्त्रसयीनां मारणार्थशक्तीनां अधिशस्तानां प्रबलानां

संबाधि यद्रिष्टं तच्छमनम् ॥३०॥इदं भूमिदानं यो वेदवादं भूमिवाक्यं यो वेद सोऽपि पुनाति दशपुरुषानिति क्रेषः ॥ ३८॥ भूतिलक्षणं ऐश्वयसूचकम्॥ ४०॥ मधुसर्पिःप्रवाहिण्यः पयोद्धिवहास्तथा। सरितस्तर्पयन्तीह सुरेन्द्र वसुधाप्रदम् भूमिप्रदानाष्ट्रपतिर्धुच्यते सर्वकिव्बिषात । न हि भूमिप्रदानेन दानमन्यद्विशिष्यते द्दाति यः समुद्रान्तां पृथिवीं शस्त्रनिर्जिताम् तं जनाः कथयन्तीह यावद्भवति गौरियम् ॥ पुण्यामृद्धिरसां भूमि यो ददाति पुरंदर। न तस्य लोकाः श्लीयन्ते भूमिदानगुणान्विताः सर्वदा पार्धिवनेह सततं भूतिमिच्छता। भूदेंयाःविधिवच्छक पात्रे सुखमभीप्सुना ६८ अपि कृत्वा नरः पापं भूमि दत्वा द्विजातये समुत्सुजति तत्पापं जीणी त्वचिमवोरगः ६९ सागरान्सरितः शैलान् काननानि च सर्वशः सर्वमेत्नारः शक ददाति वसुधां ददत्॥ ७० तडागान्युद्पानानि स्रोतांसि च सरांसि च। स्नेहान्सर्वरसांश्चेव ददाति वसुधां ददत्॥ ७१ ओषधीवींयसंपन्ना नगान्पुष्पफलान्वितान्। काननोपलशैलांश्च ददाति वसुधां ददत्॥ ७२ अग्निष्टोमप्रभृतिभिरिष्टा च खाप्तदक्षिणैः। न तत्फलमवामोति भूमिदानाचदश्रुते॥ ७३ दाता दशानुगृह्वाति दश हिनत तथा क्षिपन्। पूर्वदत्तां हरन् भूमिं नरकायोपगच्छति॥ ७४ न ददाति प्रतिश्रुत्य दत्वाऽपि च हरेल् यः। स बद्धी वारुणैः पाशैस्तप्यते मृत्युशासनात् आहितामि सदायशं कृशवृत्ति प्रियातिथिम ये भजनित द्विजश्रेष्ठं नोपसपेन्ति ते यमम् ७६ ब्राह्मणेष्वनृणीभूतः पार्थिवः स्यात्पुरंदर। इतरेषां तु वर्णानां तारयेत्कृशदुर्वलान्॥ ७७ नाचिछन्द्यात्स्पर्शितां भूमि परेण त्रिद्शाधिप ब्राह्मणस्य सुरश्रेष्ठ कृशवृत्तेः कदाचन ॥ ७८ यथाऽश्रु पतितं तेषां दीनानामथ सीदताम्। ब्राह्मणानां हते क्षेत्रे हन्यान्त्रिपुरुषं कुलम् ७९ भूमिपालं च्युतं राष्ट्राद्यस्तु संस्थापयेन्नरः। तस्य वासः सहस्राक्ष नाकपृष्ठे महीयते ॥८०

इक्षुभिः संततां भूमि यवगोधूमशालिनीम्। गोऽश्ववाहनपूर्णो वा बाहुवीर्यादुपार्जिताम्॥ निधिगर्भी दद्रझ्मिं सर्वरत्नपरिच्छदाम्। अक्षयाँ हमते लोकान भूमिसत्रं हि तस्य तत्र विध्य कछुषं सर्वे विरजाः संमतः सताम्। लोके महीयते सिद्धियों द्दाति वसुंधराम्। यथाऽप्सु पतितः शक तैलिबन्दुर्विसर्पति। तथा भूमिकृतं दानं सस्ये सस्ये विवर्धते ८४ ये रणाये महीपालाः शूराः समितिशोभनाः 🖟 वध्यन्तेऽभिमुखाः राक्र ब्रह्मलोकं व्रजन्ति ते॥ न्त्यगीतपरा नायों दिव्यमाल्यविभूषिताः। उपतिष्ठन्ति देवेन्द्र तथा भूमिपदं दिवि ॥८६ मोद्ते च सुखं स्वर्गे देवगन्धर्वपूजितः। यो ददाति महीं सम्यग्विधिनेह द्विजातये८७ शतमन्सरसञ्चेव दिव्यमाल्यविभूषिताः। उपतिष्ठन्ति देवेन्द्र ब्रह्मलोके धराप्रदम् उपतिष्ठन्ति पुण्यानि सदा भूमिप्रदं नरम्। शङ्खभद्रासनं छत्रं वराश्वा वरवाहनम् भूमिप्रदानात्पुष्पाणि हिरण्यनिचयास्तथा। आज्ञा सदाऽप्रतिहता जयशब्दा वस्ति च ९० भूमिदानस्य पुण्यानि फलं स्वर्गः पुरंदर। हिरण्यपुष्पाश्चीषध्यः कुराकाञ्चनशाद्वलाः ९१ अमृतप्रसवां भूमि प्राप्तोति पुरुषो दद्त्। नास्ति भूमिसमं दानं नास्ति मातृसमो गुरुः नास्ति सत्यसमो धर्मो नास्ति दानसमो निधिः पतदाङ्गिरसाच्छ्रत्वा वासवो वसुधामिमाम् वसुरत्नसमाकीणीं ददावाङ्गिरसे तदा य इदं श्रावयेच्छ्राद्धे भूमिदानस्य संभवम्। न तस्य रक्षसां भागो नासुराणां भवत्युत ९४ अक्षयं च भवेइत्तं पितृभ्यस्तन्न संशयः। तस्माछा से विद्वां विद्वान् मुखतः श्रावये द्विजान् इत्येतत्सर्वदानानां श्रेष्टमुक्तं तवानघ मया भरतशार्दुल कि भूयः श्रोतुमिच्छसि९६

इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि इन्द्रबृहरूपतिसंवादे द्विषष्टितमोऽध्यायः॥ ६२॥



६३

युधिष्ठिर उवाच। कानि दानानि लोकेस्मिन्दातुकामो महीपतिः गुणाधिकेभ्यो विप्रेभ्यो दद्याद्भरतसत्तम॥ केन तुष्यान्त ते सद्यः कि तुष्टाः प्रदिशन्ति च। शंस में तन्महाबाहों फल पुण्यकृतं महत दत्तं कि फलवदाजित्तह लोके परत्र च। भवतः श्रोतुमिच्छामि तन्मे विस्तरतो वद ३ भीष्म उवाच।

इसमर्थ पुरा पृष्टो नारदो देवदर्शनः। यदुक्तवानसी वाक्यं तनमे निगदतः शृणु ४ नारद् उवाच।

ः अन्नमेव प्रशंसन्ति देवा ऋषिगणास्तथा। लोकतन्त्रं हि संज्ञाश्च सर्वमन्ने प्रतिष्ठितम् ॥५ अन्नेन सदशं दानं न भूतं न भविष्यति। तस्मादन्नं विशेषेण दातुमिच्छन्ति मानवाः ६ अन्नमूर्जस्करं लोके प्राणाश्चाने प्रतिष्ठिताः। अन्नेन धार्यते सर्वे विश्वं जगदिदं प्रभो ॥

अन्नाद्गृहस्या लोकेऽस्मिन भिश्रवस्तापसास्तथा। अन्नाद्भवन्ति वै प्राणाः

प्रत्यक्षं नात्र संशयः॥ कुद्धाम्बने सीदते च ब्राह्मणाय महात्मने। दातव्यं भिक्षवे चात्रमात्मनो भूतिमिच्छता ब्राह्मणायाभिक्षपाय यो दद्यादन्नमधिने। विद्धाति निधि श्रेष्ठं पारलौकिकमात्मनः॥ श्रान्तमध्वनि वर्तन्तं वृद्धमहं मुपा स्थितम्। अर्चयेद्भतिमन्विच्छन् गृहस्थो गृहमागतम् ॥ कोधमुत्पतितं हित्वा सुशीलो वीतमत्सरः। अन्नदः प्राप्तते राजन दिविः चेह च यत्सुखम् नावमन्यद्भिगतं न प्रणुद्यात्कदाचन। अपि श्वपाक शुनि वा न दानं विप्रणश्यति यो द्धाद्परिक्तिष्टमन्नमध्वनि वर्तते। आतीयादृष्टपूर्वीय स महद्धर्ममाप्रुयात्॥ १४ पितृ देवानुषीन्विप्रानतियाश्च जनाधिप। यो नरः प्रीणयत्यन्नैस्तस्य पुण्यफलं महत् १५ कत्वाऽतिपातकं कर्म यो द्याद्श्रमर्थिने। W. 4077 -

ब्राह्मणाय विद्येषेण न स पापेन मुहाते ॥ १६ ब्राह्मणेष्वक्षयं दानमन्नं शूद्रे महाफलम्। अन्नदानं हि शूद्रे च ब्राह्मणे च विशिष्यते ॥ न पृच्छेद्गोत्रचरणं खाध्यायं देशमेव च। भिक्षितो ब्राह्मणेनेह दद्यादन्नं प्रयाचितः ॥१८ अन्नद्स्यान्नवृक्षाश्च सर्वकामफलपदाः। भवन्ति चेह चामुत्र नृपतेनीत्र संशयः॥१९ आशंसन्ते हि पितरः सुवृष्टिमिव कर्षकाः। अस्माकमपि पुत्रो वा पौत्रो वाऽस प्रदास्यति ब्राह्मणो हि महदूतं स्वयं देहीति याचित। अकामो वा सकामो वा दत्वा पुण्यमवाप्रयात व्राह्मणः सर्वभूतानामतिथिः प्रस्तात्रभुक्। विपा यद्धिगच्छन्ति भिक्षमाणा गृहं सदा सत्कृताश्च निवर्तन्ते तदतीव प्रवर्धते। महाभागे कुले प्रत्य जन्म चाप्तोति भारत २३ द्त्वा त्वन्नं नरो लोके तथा स्थानमनुत्तमम्। नित्यं मिष्टान्नदायी तु खर्गे वसाति सत्कृतः अन्नं प्राणा नराणां हि सर्वमन्ने प्रतिष्ठितम्। अन्नदः पशुमान्पुत्री धनवान् भोगवानपि॥२५ प्राणवांश्चापि भवति रूपवांश्च तथा नृप। अन्नदः प्राणदो लोके सर्वदः प्रोच्यते तु सः अन्नं हि दत्वाऽतिथये ब्राह्मणाय यथाविधि। प्रदाता सुखमामोति दैवतैश्चापि पूज्यते ॥२७ ब्राह्मणो हि महदूतं क्षेत्रभूतं युधिष्ठिर। उप्यते तत्र यद्वीजं तिद्ध पुण्यफलं महत् ॥२८ प्रत्यक्षं प्रीतिजननं भोक्तुद्ित्भवत्युत । सर्वाण्यन्यानि दानानि परोक्षफलवन्त्युत ॥ अन्नाद्धि प्रसवं यान्ति रतिरन्नाद्धि भारत। धर्मार्थावन्नतो विद्धि रोगनाद्यां तथाऽन्नतः ३० अन्नं ह्यमृतमित्याह पुराकृत्पे प्रजापतिः। अन्नं भुवं दिवं खं च सर्वमन्ने प्रतिष्ठितम् ३१ अन्नप्रणाशे भिद्यन्ते शरीरे पश्च धातवः। वलं बलवतोऽपीह प्रणश्यत्यन्नहानितः॥ ३२ आवाहाश्च विवाहाश्च यज्ञाश्चानमृते तथा। निवर्तन्ते नरश्रेष्ठ ×ब्रह्म चात्र प्रलीयते॥ ३३

48

अञ्चतः सर्वमेतदि यरिकचित्साणु जंगमम्। त्रिषु लोकेषु धर्मार्थमन्नं देयमतो बुधैः॥ ३४ अन्नद्स्य मनुष्यस्य बलमोजो यशांसि च। कीर्तिश्च वर्धते शब्बिषु लोकेषु पार्थिव ३५ मेघेषूर्ध्वं सन्निधत्ते प्राणानां पवनः पतिः। तच मेघगतं वारि शको वर्षति भारत॥३६ आदत्ते च रसान्भौमानादित्यः खगभस्तिभिः वायुरादित्यतस्तांश्च रसान्देवः प्रवर्षति ३७ तद्यदा मेघतो वारि पतितं भवति क्षितौ। तदा वसुमती देवी क्लिग्धा भवति भारत ३८ ततः सस्यानि रोहन्ति येन वर्तयते जगत्। मांसमेदोस्थिशुकाणां प्रादुभावस्ततः पुनः॥ संभवन्ति ततः शुकात्प्राणिनः पृथिवीपते। अग्नीषोमौ हि तच्छुकं सजतः पुष्पतश्च ह ४० प्वमन्नाद्धि सूर्यश्च प्वनः शुक्रमेव च। एक एव स्मृतो राशिस्ततो भूतानि जिशिरे प्राणान्ददाति भूतानां तेजश्च भरतर्षभ । गृहमभ्यागतायाथ यो दद्यादन्नमर्थिने॥ भीष्म उवाच। नारदेनैवसुक्तोऽहमदामन्नं सदा नृप। अनसूयुस्त्वमप्यन्नं तस्मादेहि गतज्वरः ॥ ४३ द्त्वाऽतं विधिवद्राजिन्वप्रेभ्यस्त्विमिति प्रमा
यथावद्गुक्षेभ्यस्ततः स्वर्गमवाप्स्यसि॥ ४४
अन्नदानां हि ये लोकास्तांस्त्वं श्रणु जनाधिप
भवनानि प्रकाशन्ते दिवि तेषां महात्मनाम्
तारासंस्थानि रूपाणि नानास्तंभान्वितानि च
चन्द्रमण्डलगुम्राणि किकिणीजालवन्ति च
तक्षणदित्यवर्णानि स्थावराणि चराणि च।
अनेकशतभौमानि सान्तर्जलचराणि च॥४७
वैद्योर्कप्रकाशानि रौष्यक्रममयानि च।
सर्वकामफलाश्चापि वृक्षा भवनसंस्थिताः ४८
वाष्यो वीथ्यः सभाः कूपा दीर्घिकाश्चेव सर्वशः
घोषवन्ति च यानानि युक्तान्यथ सहस्रशः
भक्ष्यभोज्यमयाः शैला वासांस्याभरणानि च
स्वीरं स्रवन्ति सरितस्तथा चैवान्नपर्वताः ५०

प्रासादाः पाण्डुराम्राभाः शय्याश्च कांचनोज्ज्वलाः। तान्यन्नदाः प्रपद्यन्ते तस्माद्नप्रदो भव॥

एते लोकाः पुण्यक्कता अन्नदानां महात्मनाम् तस्मादन्नं प्रयत्नेन दातव्यं मानवेर्भुवि ५२

इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि अन्नदानप्रशंसायां त्रिषष्टितमोऽध्यायः ॥ ६३ ॥



६४

युधिष्ठिर उवाच।
श्रुतं मे भवतो वाक्यमन्नदानस्य यो विधिः
नक्षत्रयोगस्यदानीं दानकरूपं व्रवीहि मे॥ १
भीष्म उवाच।
अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्।
वेवक्याश्चेव संवादं महर्षेनीरदस्य च २
दारकामनुसंप्राप्तं नारदं देवदर्शनम्।
प्रच्छेदं वन्नः प्रश्नं देवकी धर्मदर्शनम् ३

तस्याः संपृच्छमानाया देवर्षिनीरद्रत्ततः । आचष्ट विधिवत्सर्वे तच्छृणुष्व विशापते ४ नारद उवाच ।

कृत्तिकासु महाभागे पायसेन ससर्पिषा। संतर्प्य ब्राह्मणान्साधूँ होकानामोत्य नुत्तमान् रोहिण्यां प्रसृतिर्मार्गेर्मासैरक्षेन सर्पिषा। प्रयोक्षपानं दातव्यमनृणार्थं द्विजातये॥ ६

इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि नैलकण्ठीये भारत-भावदीपे त्रिषष्टितमोऽध्यायः ॥ ६३॥

दोग्भ्रीं दत्वा सवत्सां तु नक्षत्रे सोमदैवते।
गच्छान्त मानुषाछोकात्स्वर्गछोकमनुत्तमम् ७
आर्द्रांयां कृसरं दत्वा तिलिमिश्रमुपोषितः।
नरस्तरित दुर्गाणि श्चरधारांश्च पर्वतान्॥ ८
पूपान्पुनर्वसौ दत्वा तथैवान्नानि शोभने।
यशस्त्री कपसंपन्नो बह्वनो जायते कुले॥ ९
पुष्येण कनकं दत्वा कृतं वा कृतमेव च।
अनालोकेषु लोकेषु सोमवत्स विराजते॥१०
आरुरेषायां तु यो कृष्यमृषमं वा प्रयच्छिति।
स सर्वभयनिर्मुक्तः सम्भवानधितिष्ठति॥११
मघास्र तिलपूर्णानि वर्धमानानि मानवः।
प्रदाय पुत्रपशुमानिह प्रत्य च मोदते॥ १२
फल्गुनीपूर्वसमये ब्राह्मणानामुपोषितः।
भक्ष्यान्फाणितसंयुक्तान्

दत्वा सौभाग्यमृच्छति॥ १३ घृतक्षीरसमायुक्तं विधिवत्षष्टिकौद्नम्। उत्तराविषये दत्वा खर्गलोके महीयते॥ यदात्रदीयते दानमुत्तराविषये नरैः। महाफलमनन्तं तद्भवतीति विनिश्चयः॥ हस्ते हस्तिरथं दत्वा चतुर्युक्तसुपोषितः। प्रामोति परमाङ्घीकान्युण्यकामसमन्वितान् चित्रायां वृषभं दत्वा पुण्यगन्धांश्च भारत। चरन्त्यप्सरसां लोके रमन्ते नन्दने तथा १७ स्वात्यामथ धनं दत्वा यदिष्टतममात्मनः। प्राप्तोति लोकान्स शुभानिह चैव महद्यशः१८ विशाखायामनड्ढाहं घेतुं दत्वा च दुग्धदाम्। सप्रासंगं च शकटं सधान्यं वस्त्रसंयुतम् १९ पितृन्देवांश्च प्रीणाति प्रेत्य चानन्त्यमश्चते। न च दुर्गाण्यवामोति खर्गलोकं च गच्छति दत्वा यथोक्तं विप्रेभ्यो वृत्तिमिष्टां स विन्दति नरकादींश्च संक्षेत्रान्नामोतीति विनिश्चयः॥ अनुराधासु प्रावारं वरान्नं समुपोषितः।

दत्वा युगशतं चापि नरः खर्गे महीयते ॥२२ कालशाकं तु विप्रेभ्यो द्रवा मर्त्यः समूलकम् ज्येष्ठायामृद्धिमिष्टां वै गतिमिष्टां स गच्छति मुले मुलफलं दत्वा ब्राह्मणेभ्यः समाहितः। पितृन्त्रीणयते चापि गतिमिष्टां च गच्छति॥ अथ पूर्वास्वषाढासु द्धिपात्राण्युपोषितः। कुलवृत्तोपसंपन्ने ब्राह्मणे वेदपारगे॥ पुरुषो जायते प्रत्य कुले सुबहुगोधने। उदमन्थं ससर्पिष्कं, प्रभूतमधिफाणितम् २६ दत्वोत्तरास्वषाढासु सर्वकामानवाभुयात्। दुग्धं त्वभिजिते योगे दत्वा मधुघृतप्रुतम्। धर्मानित्यो मनीषिभ्यः स्वर्गलोके महीयते २७ श्रवणे कम्बलं दत्वा वस्त्रान्तरितमेव वा। श्वेतेन याति यानेन स्वर्गलोकानसंवृतान् २८ गोप्रयुक्तं धनिष्ठासु यानं दत्वा समाहितः। वस्त्रराशिधनं सद्यः प्रत्य राज्यं प्रपद्यते ॥ २९ गन्धाञ्छतभिषायोगे दत्वा सागुरुवन्दनान् प्राप्तोत्यव्सरसां संघान्प्रेत्य गन्धांश्च शाश्वतान् पुर्वाभाद्रपदायोगे राजमाषान्त्रदाय तु। सर्वभक्षफलोपेतः स वै प्रेत्य सुखी भवेत ३१ औरभ्रमुत्तरायोगे यस्तु मांसं प्रयच्छति। स पितृन्त्रीणयति वै प्रेत्य चानन्त्यमश्रुते॥ ३२ कांस्योपदोहनां घेनुं रेवत्यां यः प्रयच्छति । सा प्रत्य कामानादाय दातारमुपतिष्ठाति ३३ रथमश्वसमायुक्तं दत्वाऽश्विन्यां नरोत्तमः। हरूत्यश्वरथसंपन्ने वर्चस्वी जायते कुले ॥३४ भरणीषु द्विजातिभ्यस्तिलधेनुं । प्रदाय वै । गाः सुप्रभूताः प्राप्तोति नरः प्रेत्य यशस्तथा भोष्म उवाच।

भाष्म उवाच । इत्येष लक्षणोद्देशः प्रोक्तो नक्षत्रयोगतः। देवक्या नारदेनेह सा ख्रुषाभ्योऽब्रवीदिदम्

इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि नक्षत्रयोगदानं नाम चतुःषष्टितमे। ऽध्यायः ॥ ६४॥

-BARGE

सौम्यनक्षत्रे मृगज्ञिरासिः॥ ७॥ पूपान् पिष्टमयान् घृतपा-चित्तपिंडान्॥ ९॥ अनालोकेषु आलोकांतरवर्जितेषु स्वयं-प्रकाकेष्वित्यर्थः॥ १०॥ फाणितं गोरसविकारः॥ १३॥ प्रासंगो धाल्यादि पिधानयोग्यं चतुरस्रम् ॥ १९॥ उदमंथं

उदकुंभयुक्तं सक्तुविकारम् ॥२६॥ उरम्नः पशुविशेषः अजो वा ॥३२॥ इति श्रीमहामारते अनुशासनपर्वाणे नेलकण्ठीये भारत-भावदीपे चतुःषष्टितमोऽध्यायः ॥ ६४॥ ॥ यावना वस्नेण कृत्सना धेनुराच्छादिता भवति तद्वस्त्रपूरिततिलास्तिलधेनुः । ६५

भीष्म उवाच। सर्वान्कामान्प्रयच्छन्ति ये प्रयच्छन्ति कांचनं इत्येवं भगवानित्रः पितामहसुतोऽब्रवीत् ॥ १ पवित्रमथ चायुष्यं पितृणामश्रयं च तत्। सुवर्ण मनुजेन्द्रेण हरिश्चन्द्रेण कीर्तितम्॥ २ पानीयं परमं दानं दानानां मनुरव्रवीत्। तस्मात्कूपांश्च वापीश्च तडागानि च खानयेत अर्धे पापस्य हरति पुरुषस्येह कर्मणः। कूपः प्रवृत्तपानीयः सुप्रवृत्तश्च नित्यशः॥ ४ सर्व तारयते वंशं यस्य खाते जलाशये। गावः पिवंति विप्राश्च साधवश्च नराः सदा ५ निदामकाले पानीयं यस्य तिष्ठत्यवारितम्। स दुर्ग विषमं कृत्सं न कदाचिदवामते॥ बृहस्पतेभगवतः पूष्णश्चेव भगस्य च । अभिवनोश्चेव वहेश्च प्रीतिभवति सर्पिषा॥ ७ परमं भेषजं होतद्यज्ञानामेतदुत्तमम् । रसानामुत्तमं चैतत्फलानां चैतदुत्तमम्॥ ८ फलकामो यशस्क्रामः पुष्टिकामश्च नित्यदा। घृतं द्याद्विजातिभ्यः पुरुषः शुचिरात्मवान् ९ घृतं मासे आश्वयुजि विप्रेभ्यो यः प्रयच्छात तस्मै प्रयच्छतो रूपं प्रीतौ देवाविहाश्विनौ॥ पायसं सर्पिषा मिश्रं द्विजेभ्यो यः प्रयच्छति गृहं तस्य न रक्षांसि धर्षयन्ति कदाचन॥ ११ पिपासया न भ्रियते सोपच्छन्दश्च जायते। न प्राप्नुयाच व्यसनं करकान्यः प्रयच्छति १२ प्रयतो ब्राह्मणात्रे यः श्रद्धया परया युतः। उपस्पर्धनषड्भागं लभते पुरुषः सदा ॥ १३ यः साधनार्थे काष्ठानि ब्राह्मणेभ्यः प्रयच्छति प्रतापनार्थे राजेन्द्र वृत्तवद्भाः सदा नरः॥ १४ सिद्धांत्यर्थाः सदातस्य कार्याणि विविधानि च उपर्युपरि शत्रूणां वपुषा दीप्यते च सः॥ १५ भगवांश्चापि संप्रीतो वहिर्भवति नित्यशः। न तं त्यजान्ति पशवः संग्रामे च जयत्यपि १६ पुत्राञ्छियं च लभते यश्छत्रं संप्रयच्छति। न चक्षुव्योधि लभते यज्ञभागमथाश्रुते॥ १७ निदाघकाले वर्षे वा यश्छत्रं संप्रयच्छति। नास्य कश्चिन्मनोदाहः कदाचिद्पि जायते॥ कुच्छात्स विषमाञ्चेव क्षिप्रं मोक्षमवामुते। प्रदानं सवदानानां शकरस्य विशांपते। प्रवमाह महाभागः शांडिल्यो मगवानृषिः १९

इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वाणे दानधर्मपर्वाण पञ्चषष्टितमोऽध्यायः ॥ ६५॥



ह्ह

युधिष्ठिर उवाच। दह्यमानाय विप्राय यः प्रयच्छत्युपानहौ। यत्फलं तस्य भवति तन्मे ब्राहि पितामह॥ १ भीष्म उवाच।

उपानही प्रयच्छेद्यो ब्राह्मणेभ्यः समाहितः मद्ते कण्टकान्सर्वान्विषमान्निस्तरत्यपि॥२ स शत्रूणामुपरि च सन्तिष्ठति युधिष्ठिर। यानं चाश्वतरीयुक्तं तस्य शुम्नं विशापते॥ ३ उपतिष्ठति कौन्तेय रौप्यकांचनभूषितस् । शकदं दम्यसंयुक्तं दक्तं भवति चैव हि॥ ४ युधिष्ठिर उवाच। यत्फलं तिलदाने च भूमिदाने च कीर्तितम् गोदाने चान्नदाने च भूयस्तद्वृहि कौरव॥ ५

६५

सर्वानीति ॥ १ ॥ सोपच्छंदः सोपकरणः करका-न्पात्राविशेषान् ॥ १२ ॥ अग्रं वृत्तिक्षेत्रादि तद्धे उत्कोचं विना उपस्पर्शनं दानम् ॥ १३ ॥ इति श्रीमहाभारते अनु०११ अनुशासनपर्वणि नैलकण्ठीये भारतभावदीपे पञ्चषष्टितमोऽ-ध्यायः ॥ ६५ ॥

इह

द्श्यमानायेति॥१॥

### भीष्म उवाच।

श्रुणुष्व मम कौन्तेय तिलदानस्य यत्फलम् निशम्य च यथान्यायं प्रयच्छ कुरुसत्तम ॥ ६ पितृणां परमं भोज्यं तिलाः सृष्टाः खयंभुवा। तिलदानेन वै तस्मात्पितृपक्षः प्रमोदते॥ माघमासे तिलान्यस्तु ब्राह्मणेभ्यः प्रयच्छति सर्वसत्त्वसमाकीणं नरकं स न पश्यति॥ ८ सर्वसत्रेश्च यजते यस्तिलैर्यजते पितृन्। न चाकामेन दातव्यं तिलश्रादं कदाचन ९ महर्षेः कश्यपस्यैते गात्रेभ्यः प्रसृतास्तिलाः। ततो दिव्यं गता भावं प्रदानेषु तिलाः प्रभो ॥ पौष्टिका रूपदाश्चेव तथा पापविनाशनाः। तस्मात्सर्वप्रदानेभ्यास्तिलदानं विशिष्यते ११ आपस्तं बश्च मेघावी दांखश्च लिखितस्तथा। महर्षिगैतिमञ्चापि तिलदानैर्दिवं गताः॥ तिल्होमरता विपाः सर्वे संयतमेथुनाः। समा गव्येन हविषा प्रवृत्तिषु च संस्थिताः १३ सर्वेषामिति दानानां तिलदानं विशिष्यते । अक्षयं सर्वदानानां तिलदानिहोच्यते ॥ १४ उच्छिन्ने तु पुरा हटये कुशिकार्षः परंतपः। तिलैरग्नित्रयं हुत्वा प्राप्तत्रान् गतिमुत्तमाम् १५ इति प्रोक्तं कुरुश्रेष्ठ तिलदानमनुत्तमम्। विधानं येन विधिना तिलानामिह शस्यते १६ अत ऊर्ध्व निबोधेदं देवानां यष्ट्रमिच्छताम् । समागमे महाराज ब्रह्मणा वै स्वयंभुवा॥ १७ देवाः समेत्य ब्रह्माणं भूमिमागे यियक्षवः। श्चमं देशमयाचन्त यजेम इति पार्थिव॥

देवा ऊचुः।
भगवंस्त्वं प्रभुर्भूमेः सर्वस्य त्रिदिवस्य च।
यजेमिह महाभाग यक्षं भवदनुष्ठया॥ १९
नाननुष्ठातभूमिहि यक्षस्य फलमश्रुते।
त्वं हि सर्वस्य जगतः स्थावरस्य चरस्य च२०
प्रभुभवासि तस्मान्त्रं समनुष्ठातुमहिसा।
ब्रह्मोवाच।

द्दानि मेदिनीभागं भवद्धोऽहं सुरर्षभाः॥ यस्मिन्देशे करिष्यध्वं यशान्काइयपनन्दनाः। देवा ऊचुः।

भगवन्कृतकार्याः सम यश्महे खात्रदक्षिणैः २२ इमं तु देशं मुनयः पर्युपासान्त नित्यदा। ततोऽग्रत्यश्च कण्वश्च भृगुरित्रवृषाकिषः २३ असितो देवलश्चेव देवयश्चमुपागमन्। ततो देवा महात्मान ईजिरे यक्षमच्युतम् २४ तथा समापयामासुर्यथाकालं सुर्वभाः। त इष्टयशास्त्रिद्शा हिमवत्यवलोत्तमे॥ षष्ठमंशं कतोस्तस्य भूमिदानं प्रचिकरे। प्रादेशमात्रं भूमेस्तु यो दद्यादनुपस्कृतम् न सीदाति स कुच्छ्रेषु न च दुर्गाण्यवाप्नते। श्वीतत्रातातपसहां गृहभूमि सुसंस्कृताम् पदाय सुरलोकस्थः पुण्यान्तेऽपि न चाल्यत मुद्ति वसति प्राञ्चः शक्रेण सह पार्थिव २८ मतिश्रयपदानाचा सोऽपि स्वर्गे महीयते। अध्यापककुले जातः श्रोत्रियो नियतेन्द्रियः २९ यहे यस्य वसंतुष्टः प्रधानं लोकमभुते। तथा गवार्थे शरणं शीतवर्षसहं दहम्॥ भासप्तमं तारयति कुलं भरतसत्तम। क्षेत्रभूमि ददछोके शुमां श्रियमवाप्रुयात रत्नभूमि पद्यानु कुलवंशं प्रवर्षयेत्। न चोषरां न निर्देग्धां महीं दद्यात्कथञ्चन ३२ न इमशानपरीतां च न च पापनिषेविताम्। पारक्ये भूमिदेशे तु पितृणां निर्विषेतु यः ३३ तहान वापि पितृनिः श्राद्धकर्म विहन्यते। त्स्मात्कीत्वामहींद्द्यात्स्वल्पामपि विचक्षणः थिडः पित्रयो दत्ता वै तस्यां भवति शाश्वतः अदवीपर्वताश्चेव नद्यस्तीर्थानि यानि च सर्वाण्यस्वामिकान्याद्वनीहि तत्र परिग्रहः। इत्येतद्भिदानस्य फलमुक्तं विशांपते॥

अतः परं तु गोदानं कीर्तियिष्यामि तेऽन्छ गावोऽधिकास्तपस्विभ्यो यस्मात्मवेभ्य एवं अ तस्मान्महेश्वरो देवस्तपस्ताभिः सहास्थितः। ब्राह्मे लोके वसन्त्येताः सोमेन सह भारत ३८ यां तां ब्रह्मर्थः सिद्धाः प्रार्थयन्ति परां गतिम् पयसा हविषा दथ्ना शक्तता चाय चर्मणा ३९

इसे हिमनत्सिन्निहितम् ॥ २३ ॥ हिमनति हिमनत्समीपे इस्तेनं येषां कुरुक्षेत्रं वेदिरासीदिति श्रुतेः ॥ २५ ॥ प्रतिश्रयो नासार्थं स्थलम् ॥ २९ ॥ प्रधानं लोकं महालो-

कम् ॥ ३० ॥ तद्भि परकीयां भूमि वा यो निर्देति पितृभिः पितृभ्यो द्याति तच्छादं तद्भिशानाख्यं क्षेम च उभयं निहन्यते बुथा भवति ॥३४॥ तत्यां कीतायाम् ॥३५

यस्थिभिश्चोपकुर्वान्त श्रङ्गेर्वालेश्च मारत। नासां शोतातपी स्यातां सदैताः कर्म कुर्वते न वर्षविषयं वापि दुःखमासां भवत्युत। ब्राह्मणैः सहिता यान्ति तस्मात्पारमकं पद्म एकं गोब्राह्मणं तस्मात्प्रवद्नित मनीषिणः। रन्तिदेवस्य यक्षे ताः पशुत्वेनोपकरिपताः ॥ अतश्चर्मण्वती राजन् गोचर्मभ्यः प्रवर्तिता। पशुत्वाच विनिर्मुकाः प्रदानायोपकरिपताः ता इमा विप्रमुख्येभ्यो यो ददाति महीपते। निस्तरेदापदं कुच्छ्रां विषमस्योऽपि पार्थिव॥ गवां सहस्रदः प्रत्य नरकं न प्रपद्यते। सर्वत्र विजयं चापि लभते मनुजाधिप॥ ४५ अमृतं वै गवां श्लीरमित्याह त्रिदशाधिपः। तस्माददाति यो धेनुममृतं स प्रयच्छति ४६ अग्नीनामज्ययं होतद्दीम्यं वेदविदो विदुः। तस्माइदाति यो धेनुं स हीम्यं संप्रयच्छति॥ खगाँ वै सूर्तिमानेष पृषमं यो गवां पतिम्। विप्रे गुणयुते दद्यात्स वै खर्गे महीयते ॥ ४८ आणा वै प्राणिनामेते प्रोच्यन्ते भरतर्षम । तस्माह्दाति यो धेनुं प्राणानेष प्रयच्छति ४९ मावः शरण्या भूतानामिति वेदविदो विदुः। तस्माददाति यो धेनुं शरणं संप्रयच्छति ५० न बधार्थे प्रदातच्या न की नाशे न नास्तिके गोजीविने न दातव्या तथा गौर्भरत्वम ५१ द्दत्स तादशानां वै नरो गां पापकर्मणाम्। अक्षयं नरकं यातीत्येवमाहुर्महर्षयः॥

न क्यां नापवत्सां वा वंष्यां रोगान्वितां तथा न व्यक्षां न परिश्वान्तां दद्याद्गां ब्राह्मणाय वे द्यागो सहस्रहो हि शकेण सह मोदते। अक्षयाँ छुमते लोकान्नरः शतसहस्रशः॥ ५४ इत्येतद्रोप्रदानं च तिलदानं च कीर्तितम्। तथा भूमिप्रदानं च श्रणुष्वान्ने च भारत॥ ५५ अन्नदानं प्रधानं हि कौन्तेय परिचक्षते। अन्नस्य हि प्रदानेन रन्तिदेवो दिवं गतः ५६

अन्नस्य हि प्रदानेन रन्तिदेवो दिवं गतः ५६ श्रान्ताय श्रुधितायाचे यः प्रयच्छति भूमिपः खायंभुवं महत्स्थानं स गच्छति नराधिए ५७ न हिर्ण्येन वासो।भनान्यदानेन भारत। प्राप्नवन्ति नराः श्रेयो यथा खन्नप्रदाः प्रभो ॥ असं वै प्रयमं द्रःयमसं श्रीश्च परा मता। अन्नात्प्राणः प्रभवति तेजो वीर्ये बलं तथा ५९ सद्यो ददाति यश्चानं सदैकात्रमना नरः। न स दुर्गाण्यवामातीत्येवमाह पराश्ररः ६० अर्चीयत्वा यथान्यायं देवे म्योऽसं निवेद्येत यदबाहि नरा राजंस्तदबास्तस्य देवताः ६१ की मुद्रे शुक्रपक्षे तु योऽ चदानं करोत्यत। स सन्तरात दुर्गाणि प्रत्य चानन्त्यमञ्जते ६२ अभुक्तवाऽतिथये चान्नं प्रयच्छेचः समाहितः स वै ब्रह्मविदां लोकान्त्रापुर्याद्भरतर्षम ॥ सुकूच्छ्रामापद् प्राप्तश्चान्नदः पुरुषस्तरेत्। पापं तरित चैवेह दुष्कृतं चापकर्षति॥ ह्रभ इत्येतद्वदानस्य तिलदानस्य चैव ह। भूमिदानस्य च फलं गोदानस्य च कीर्तितम्

इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि षद्षष्टितमोऽध्यायः॥ ६६॥

多十年十八年

६७

युधिष्ठिर उवाच ।
श्रुतं दानफलं तात यस्वया परिकीरितम्
अञ्जदानं विशेषेण प्रशस्तिमह भारत ॥ १
पानीयदानमेवैतत्कथं चेह महाफलम् ।

इत्येतच्छ्रोत्तामिच्छामि विस्तरेण पितामह २ भीष्म उवाच। हन्त ते वर्तिबिष्यामि यथावद्भरतर्षम। गदतस्तन्ममाद्येह श्रणु सत्यपराक्रम॥ ३

कौमुदे कार्तिके ।।६२॥ इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि नैलकण्ठीये भारतमावदीपे षट्षष्टितमोऽध्यायः ॥ ६६॥

६७

पानीयदानात्त्रभृति सर्वे वध्यामि तेऽनघ। यद्त्रं यश्व पानीयं संप्रदायाश्रुते नरः॥ न तस्मात्परमं दानं किञ्चिदस्तीति मे मनः। अन्नात्प्राणभृतस्तात प्रवर्तन्ते हि सर्वदाः ॥५ तस्मादशं परं लोके सर्वलोकेषु कथ्यते। अन्नाद्वलं च तेजश्च प्राणिनां वर्धते सदा॥ अन्नदानमतस्तस्माच्छ्रेष्ठमाह प्रजापतिः। साविज्या हापि कौन्तेय श्रुतं ते वचनं श्रुभम् यतश्च यद्या चैव देवसत्रे महामते। असे दत्ते नरेणेह प्राणा दत्ता भवन्त्युत ॥ ८ प्राणदानाद्धि परमं न दानमिह विद्यते। श्चतं हि ते महाबाहो लोमग्रस्यापि तद्वचः ९ श्राणान्दत्वा कपोताय यत्राप्तं शिविना पुरा। तां गति लभते दत्वा दिजस्यात्रं विशापते १० तस्माद्विशिष्टां गच्छन्ति प्राणदा इति नः श्रुतं अनं वापि प्रभवति पानीयात्कुरुसत्तम। नीरजातेन हि विना न किचित्संप्रवर्तते ११

नीरजातश्च भगवान्सोमो ग्रहगणेश्वरः। अमृतं च सुधा चैव सुधा चैवामृतं तथा १२ अन्नीषध्यो महाराज वीरुधश्च जलोद्भवाः। यतः प्राणभृतां प्राणाः संभवन्ति विद्यांपते 🏨 देवानाममृतं हान्नं नागानां च सुधा तथा। पितृणां च खधा प्रोक्ता पशूनां चापि वीरुधः अन्नमेच मनुष्याणां प्राणानादुर्भनीषिणः। तच सर्वे नरव्याघ्र पानीयात्संप्रवर्तते ॥ १५ तस्मात्पानीयदानाहै न परं विद्यते कवित ! तच दद्यान्नरो नित्यं यदीच्छेद्धतिमात्मनः १६ धन्यं यशस्यमायुष्यं जलदानामिहोच्यते। राह्ं आप्यधि कौन्तेय सदा तिष्ठति तोयदः १७ सर्वकामानवामोति कति चैव हि शाश्वतीम प्रत्य चानन्त्यमश्चाति पापेभ्यश्च प्रमुच्यते १८ तोयदो मनुजन्याघ्र स्वर्गे गत्वा महाद्युते। अक्षयान्समवामोति लोकानित्यव्रवीन्मनुः 🕪

इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि पानीयदानमाहात्म्ये सप्तषष्टितमोऽध्यायः॥ ६७॥



EC

युधिष्ठिर उवाच। तिलानां कीदशं दानमथ दीपस्य चैव हि अन्नानां वाससां चैव भूय एव ब्रवीहि मे ॥१

भीष्म उवाच।

अत्राप्यदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्।

ब्राह्मणस्य च संवादं यमस्य च युधिष्ठिर॥२

मध्यदेशे महान्य्रामो ब्राह्मणानां वभूव ह।

गंगायमुनयोर्मध्ये यामुनस्य गिरेरधः॥ ३

पर्णशालेति विख्यातो रमणीयो नराधिप।

विद्वांसत्तत्र भूयिष्ठा ब्राह्मणाश्चावसंत्तथा॥४

अय प्राह्म यमः कंचित्पुरुषं कृष्णवाससम्।

रक्ताक्षमुर्ध्वरोमाणं काकजंघाक्षिनासिकम् ५

गच्छ त्वं ब्राह्मणय्रामं ततो गत्वा तमानय।

भगस्त्यं गोत्रतश्चापि नामतश्चापि शर्मिणम् शमे निविष्टं विद्वांसमध्यापकमनावृतम् । मा चान्यमानयेथास्त्वं सगोत्रं तस्य पार्श्वतः स्त हि तादग्गुणस्तेन तुल्योऽध्ययनजन्मना । अपत्येषु तथा वृत्ते समस्तेनैव धीमता ॥ ८ तमानय यथोदिष्टं पूजा कार्या हि तस्य वै । स गत्वा प्रतिकूलं तश्चकार यमशासनम् । तमाक्रम्यानयामास प्रतिषिद्धो यमेन यः । तस्मै यमः समुत्थाय पूजां कृत्वा च वीयेवान् प्रोवाच नीयतामेष सोऽन्य आनीयतामिति प्रवमुक्ते तु वचने धर्मराजेन स द्विजः ॥ ११ उवाच धर्मराजानं निर्विण्णोऽध्ययनेन वै । यो मे कालो भवेच्छेषस्तं वसेयमिहाच्युत १२

नीरजातेन जलोद्भवेन घान्यादिना ॥ ११ ॥ इति श्रीमहा-भारते अनुशासनपर्वाणे नेलकण्ठीये भारतमावदीपे सप्त-

६८

तिलानामिति॥ १॥ इह यमलोकै॥ १२॥

#### यम उवाच।

नाहं कालस्य विहितं प्राप्तोमीह कथंचन। यो हि धर्म चरति वै तंतु जानामि केवलम् गच्छ विप्र त्वमधैव आलयं स्व महासूते। ब्रहि सर्वे यथा खैरं करवाणि किमच्युत १४

ब्राह्मण उवाच। यत्तत्र कृत्वा सुमहत्पुण्यं स्यात्तद्भवीहि मे । सर्वस्य हि प्रमाणं त्वं त्रेलोक्यस्यापि सत्तम

यम उवाच। श्रुणु तत्त्वेन विप्रर्षे प्रदानविधियुत्तमम्। तिलाः परमकं दानं पुण्यं चैवेह शाश्वतम् १६ तिलाश्च संप्रदानव्या यथाशाकि द्विजर्षभ। जित्यदानात्सर्वकामांस्तिला निर्वर्तयन्त्युत॥ तिलान् श्राद्धे प्रशंसन्ति दानमेतद्यगुत्तमम्। तान्त्रयच्छस्व विष्रेभ्यो विधिदृष्टेन कर्मणा १८ वैशाख्यां पौर्णमास्यां तु तिलान्द्चाद्विजातिषु तिला भक्षयितव्याश्च सदा त्वालंभनं च तैः कार्ये सततमिच्छाद्भः श्रेयः सर्वात्मना गृहे। तथाऽऽपः सर्वदा देयाः पेयाश्चैव न संशयः पुष्कारिण्यस्तडागानि कूपांश्चेवात्र खानयेत्। पतत्सुदुर्जभतरामिहलोके द्विजोत्तम ॥ आपो नित्यं प्रदेयास्ते पुण्यं ह्येतद्वुत्तमम्। अपाश्च कार्या दानार्थं नित्यं ते द्विजसत्तम। भुक्तेऽप्यन्नं प्रदेयं तु पानीयं वै विशेषतः २२

भीषम उवाच। इत्युक्ते स तदा तेन यमदूरेन वै गृहान्। नीतश्च कारयामास सर्वे तद्यमशासनम्। नीत्वा तं यमदूतोऽपि गृहीत्वा शर्मिणं तदा ययौ स धर्मराजाय न्यवेद्यत चापि तम् २४ तं धर्मराजो धर्मश्रं पूजीयत्वा प्रतापवान्। कृत्वा च संविदं तेन विससर्ज यथागतम् २५ तस्यापि च यमः सर्वमुपदेशं चकार ह। प्रेत्यैत्य च ततः सर्वे चकारोक्तं यमेन तत्।। तथा प्रशंसते दीपान्यमः पितृहितेष्सया। तस्माद्दीपप्रदो नित्यं संतारयति वै पितृन्॥ दातव्याः सततं दीपास्तस्माद्भरतसत्तमं। देवतानां पितृणां च चक्षुष्यं चात्मनां विभी रत्नदानं च सुमहत्पुण्यसुकं जनाधिप। यस्तान् विकीय यजते ब्राह्मणो ह्यभयंकरम् २९ यद्वै ददाति विप्रभयो ब्राह्मणः प्रतिगृह्य वै। उभयोः स्यात्तदश्रय्यं दातुरादातुरेव च ॥३० यो ददाति स्थितः स्थित्यां तादशाय प्रतिग्रहं उभयोरक्षयं धर्मे तं मनुः प्राह धर्मवित ॥३१ वाससां संप्रदानेन खदारनिरतो नरः। सुवस्त्रश्च सुवेषश्च भवतीत्यनुशुभ्रम ॥ गावः सुवर्णे च तथा तिलाश्चेवानुवर्णिताः। बहुराः पुरुषव्याघ्र वेद्प्रामाण्यदर्शनात् ॥ ३३ विवाहांश्चेत्र कुवीत पुत्रानुत्पादयेत च। पुत्रकाभो हि कौरव्य सर्वलामाद्विशिष्यते ३४

इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि श्येनकपोतसंबादे अष्टषष्टितमोऽध्यायः॥ ६८॥



युधिष्ठिर उवाच।

भूय पव कुरुश्रेष्ठ दानानां विधिमुत्तमम् । कथयस्व महाप्राञ्च भूमिदानं विशेषतः ॥१॥

कालस्य विहितं आयुःप्रमाणं न प्राप्नोमि न जानामि। कालेनाप्रवर्तितं त्वामिह स्थापयितुं न शक्तोमीत्यर्थः ॥१३॥ ब्रुहि पृच्छ ॥ १४ ॥ निर्वर्तयन्ति साधयन्ति ॥ १७ ॥ आलम्मनं सर्वतः स्पर्शनं उद्वर्तनंमित्यर्थः ॥१९॥ रतनेति तस्मै रत्नदानं कर्तव्यं यस्तान् तानि विकाय यज्ञं करोति।

एताद्धि तस्याभयंकरं प्रतिग्रहविक्रयजदोषव्रम् ॥ २९ ॥ इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वाणे नैलकण्ठीये भारतभाव-दीपे अष्टषष्टितमोऽध्यायः ॥ ६८ ॥

भ्य इति ॥ १॥

षृथिवीं क्षत्रियो दशाहाहणाये छिक मिणे। विधिवत्यतिगृह्धीयाचा त्वन्यो दातुमहीति॥२ सर्ववणेस्तु यच्छक्यं प्रदातुं फलकांक्षिभिः। वेदे वा यासमाख्यातं तन्मे ज्याख्यातुमहीसि३

भीष्म उवाच। तुरुयनामानि देयानि श्रीण तुरुयफलानि च सर्वेकामफलानीह गावः पृथ्वी सरस्वती ध यो ब्र्याचापि शिष्याय धरयों ब्राह्मीं सरस्वतीं पृथिवीगोपदानाभ्यां तुल्यं स फलमऋते॥ ५ तथैव गाः प्रशंसन्ति न तु देयं ततः परम्। सिन्निष्ठ एफलास्ता हि लघ्वर्थाश्च युधिष्ठिर ६ मातरः सर्वभूनानां गावः सर्वसुखप्रदाः। वृद्धिमाकांक्षता नित्यं गावः कार्याः प्रदक्षिणाः संताड्या न तु पादेन गवां मध्ये न च वजेत्। मङ्गलायतनं देव्यस्तस्मातपूज्याः सदैव हि॥८ प्रचोदनं देवकृतं गवां कर्मसु वर्तताम्। पूर्वमेवाक्षरं चान्यद्भिधेयं ततः परम्॥ प्रचारे वा निवाते वा बुधो नोद्वेजयेत गाः। तृषिता ह्यभिवीक्षन्त्यो नरं हन्युः सवान्धवम् पितृसमानि सततं देवतायतनानि च। पूर्यते शकता यासां पूतं किमधिकं ततः॥११ घासमुष्टिं परगवे दद्यात्संवत्सरं तु यः॥ अकृत्वा स्वयमाहारं व्रतं तत्सावकामिकम् १२ स हि पुत्रान्यकोर्ध च श्रियं चाप्यधिगच्छति नाशयत्यशुभं चैव दुःस्वमं चाप्यपोहति १३

युधिष्ठिर उवाच । देयाः किलक्षणा गावः काश्चापि परिवर्जयेत् कीदशाय प्रदातस्या न देयाः कीदशाय च१% भीष्म उवाच ।

असह्ताय पापाय लुब्धायानृतवादिने।
हव्यकव्यव्यपेताय न देया गौः कथञ्चन॥१५
भिक्षवे बहुपुत्राय श्रोत्रियायाहिताय्ये।
दत्वा दशगवां दाता लोकानाभोत्यनुत्तमानः
यश्चेव धर्म कुरुते तस्य धर्मफलं च यत्।
सर्वस्यवांशभाग्दाता तं।निभित्तं प्रवृत्तयः १७
यश्चेनमुत्पादयते यश्चेनं त्रायते भयात्।
यश्चास्य कुरुते वृत्ति सर्वे ते पितरस्त्रयः १८
कल्मषं गुरुशुश्रूषा हन्ति मानो महद्यशः।
अपुत्रतां त्रयः पुत्रा अवृत्ति दश धेनवः॥ १९

वेदान्तिनिष्टस्य बहुश्रुतस्य ।
प्रज्ञानतृप्तस्य जितोन्द्रयस्य ।
शिष्टस्य दान्तस्य यतस्य चैव
भूतेषु नित्यं प्रियवादिनश्च ॥ २०
यः श्रुद्धयाद्वे न विकर्म कुर्यान्मृदुश्च शान्तौ द्यातिथिप्रियश्च ।
वृत्ति द्विजायातिस्रजेत तस्मै
यस्तुल्यशीलश्च सपुत्रद्गरः २१
शुभे पात्रे ये गुणा गोप्रदाने
तावान्दोषो ब्राह्मणस्वापहारे ।
सर्वावस्यं ब्राह्मणस्वापहारो
दाराश्चेषां दूरतो वर्जनियाः २६

इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि गोदानमाहात्म्ये पकोनसप्ततितमोऽध्यायः ॥ ६९॥



इष्टिकार्रिणे याज्ञिकाय ॥ २ ॥ तुल्यनामानि गोपर्द-बाच्यानि ॥ ४ ॥ देखं दानयोखं परं श्रेष्टम् ॥ ६ ॥ प्रचादनिमित गवां बलीवर्दानां कमसु यज्ञार्यायेषु कृष्या-सर्थेषु कर्षणादिषु वर्ततां प्रचोदनं प्रतोदेन प्ररणं देवै: कृत-मिति न तन्न शोष इति भावः॥ तथापि पूर्व यज्ञार्थमेव चोदनं स्वतः श्रेयस्करम् । अन्यत्कृष्याद्ययं तु ततः परं वैदिककर्ष-णसनुप्रवृत्तं क्षाभिषयं वाच्यं निन्धिमायर्थः। तथा च स्मृतिः स्वतः व्रक्षविद्याद्ययं क्षाभिषयं वाच्यं निन्धिमायर्थः। तथा च स्मृतिः

दोषावहामित्यर्थः ॥ ९ ॥ प्रचारे पलायने । निवारी कठिनोपवेशने अभिवी क्षरत्यो जलमलममानाः ॥१०॥ आहारं तदीयतकाद्याहरणमकृत्वा ॥ १२ ॥ वेदान्तानिष्ठस्य वालें अतिस्रजेतेत्युलरेणान्वयः चतुर्थ्यये वष्टी ॥ २० ॥ यः इति । ब्राह्मणो यदि क्षुद्धयाद्विकमं करोति तर्हि राइस्ति त्यापमित्यर्थः ॥ २१ ॥ इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वाणि नेलकण्डीये भारतभावद्यि एकोनसप्ततितमोऽध्यायः ॥६९॥

90

9

भिष्म उवाच ।

अत्रैव कीर्त्यते सिद्धि ब्रीह्मणस्वाभिमर्शने ।

नृगेण सुमहत्हृ च्छूं यद्वाप्तं कु क क्ष्व ॥ १

निविद्यां पुरा पार्थ द्वारवत्यामिति श्रुतिः

अहद्यत महाकूपस्तृणवीरुत्समावृतः ॥ २

प्रयत्नं तत्र कुर्वाणास्तस्मात्कूपाक्षलार्थिनः ।

श्रमेण महता युक्तास्तिस्मित्तोये सुसंवृते ॥ ३

दृह्णुस्ते महाकायं कुकलासमविष्यतम् ।

तस्य चोद्धरणे यत्तमकुर्वस्ते सहस्रद्याः ॥ ४

प्रव्रहेश्चर्मपट्टैश्च तं बध्वा पर्वतोपमम् ।

नादाक्चवन् समुद्धर्ते ततो जम्मुर्जनाद्दनम् ५

समावृत्योदपानस्य कुकलासः स्थितो महान् ।

तस्य नास्ति समुद्धर्तेत्येतत्कृष्णे न्यवेदयन् ६

स वासुदेवेन समुद्धृतश्च पृष्टश्च कार्य निजगाद राजा। नृगस्तदात्मानमथा न्यवेदयत पुरातनं यञ्चसहस्रयाजिनम् तथा श्रवाणं तु तमाह माधवः शुभं त्वया कर्म कृतं न पापकम्। कथं भवान्दुर्गतिमीदशीं गतो नरेन्द्र तद्बाहि किमेतदीदशम्॥ शतं सहस्राणि गवां शतं पुनः पुनः शतान्यष्टशतायुतानि।

त्वया पुरा द्रतिमितीह शुश्रुम
नृप द्विजेभ्यः क नु तद्गतं तच ९
नृगस्ततोऽव्रवित्कृष्णं ब्राह्मणस्याग्निहोत्रिणः।
प्रोषितस्य परिम्रष्टा गौरेका मम गोधने १०
गवां सहस्रे संख्याता तदा सा पशुपैर्मम।
सा ब्राह्मणाय मे दत्ता प्रत्यार्थमभिकांक्षता११
अपद्यत्परिमार्गश्च तां गां परगृहे द्विजः।
ममेयमिति चोवाच ब्राह्मणो यस्य साऽभवत्
तावुमी समनुप्राप्ती विवद्नती भृदाज्वरी।
मवान्दाता मवान्हतत्य्य तो मामबोचताम्।
द्यांन द्यात्मा मवान्हतत्य्य तो मामबोचताम्।
द्यांन द्यांन गवां विनिमयेन वै।
यांचे प्रतिप्रहीतारं स तु मामब्रवीदिदम्।

देशकालोपसम्पन्ना दोग्बी शांतातिवत्सला स्वादुक्षीरप्रदा धन्या मम नित्यं निवेशने १५ कृतं च भरते सा गौर्भम पुत्रमपत्तनम्। न सा शक्या मया दातुमित्युक्त्वा स जगाम ह ततस्तमपरं विप्रं याचे विनिमयन वै। गवां शतसहस्रं हि तत्कृते गृह्यतामिति १७ ब्राह्मण उवाच।

न राज्ञां प्रतिगृह्णामि शक्तोऽहं स्वस्य मार्गणे सैव गौदींयतां शीघं ममेति मधुसुद्व ॥ १८ हक्ममध्वांश्च ददतो रजतस्यन्दनांस्तथा। न जग्राह ययौ चापि तदा स ब्राह्मणर्षभः १९ पतस्मिन्नेव काले तु चोदितः कालधर्मणा। पितृलोकमहं प्राप्य धर्मराजसुपागमम्॥ २० यमस्तु पूजायत्वा मां ततो वचनमत्रवीत्। नान्तः संख्यायते राजंस्तव पुण्यस्य कर्मणः अस्ति चैव कृतं पापमञ्जानात्तद्पि त्वया। चरस्व पापं पश्चाद्वा पूर्वं वा त्वं यथेन्छासि॥ रक्षिताऽस्मीति चोक्तं ते प्रतिशा चानृता तव ब्राह्मणसस्य चादानं द्विविधस्ते व्यतिक्रमः ॥ पूर्व कुच्छ्रं चरिष्येऽहं पश्चाच्छुभामिति प्रभो। धर्मराजं ब्रवन्नेवं पतितोऽस्मि महीतले॥ २४ अश्लीषं पतितश्चाहं यमस्योचैः प्रभाषतः। वासुदेवः समुद्धर्ता भविता ते जनार्दनः २५ पूर्ण वर्षसहस्रान्ते क्षीणे कर्मणि दुष्कृते। प्राप्स्यसे शाश्वतान्लोकाञ्जितान्खेनैव कर्मणा कूपेऽऽत्मानमधःशिर्षमपश्यं पतितश्च ह। तियंग्योनिमनुप्राप्तं न च मामजहात्स्मृतिः॥ त्वया तु तारितोऽस्म्यच किमन्यत्र तपोबलात अनुजानीहि मां कृष्ण गच्छेयं दिवमद्य वै॥ अनुक्षातः स कुष्णेन नमस्कृत्य जनार्दनम्। दिव्यमास्थाय पन्थानं ययौ दिवमरिन्द्मः॥ ततस्तस्मिन्दिवं याते नृगे भरतसत्तम। वासुदेव इमं श्लोकं जगाद कुरुनन्दन ॥ ब्राह्मणस्वं न हर्तस्यं पुरुषेण विजानता। ब्राह्मणस्वं हतं हन्ति नुगं ब्राह्मणगौरिव ३१

90

अत्रैविति ॥ १ ॥ जलार्थिनः तस्मिन्कृकलासं दहशु-। रेत्याप्रमेणान्वयः ॥ ३ ॥ अनृता ब्राह्मणधेनोर्नाशात् तस्या एव त्वया आदानात् ॥ २३ ॥ क्रच्छ्रं चरिष्ये पापफलं भोक्ष्ये ॥ २४ ॥ त्मानं आत्मानं सन्धिरार्षः ॥ २७ ॥ सतां समागमः सद्भिनांफलः पार्थं विद्यते।

प्रदानफलवत्तत्र द्वोहस्तत्र तथाफलः। विमुक्तं नरकात्पश्य नृगं साधुसमागमात् ३२ । अपचारं गवां तस्माद्वर्जयेत युधिष्ठिर ॥ ३३

> इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वाणे दानधर्मपर्वाणे नृगोपाख्याने सप्ततितमोऽध्यायः॥ ७०॥

> > 98

युधिष्ठिर उवाच । दत्तानां फलसंप्राप्तिं गवां प्रबूहि मेऽनघ। विस्तरेण महावाहों न हि तृष्यामि कथ्यताम् भीष्म उवाच।

अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्। ऋषेरुद्दालकेवीक्यं नाचिकेतस्य चोभयोः २ ऋषिरुद्दालिकदीक्षामुपगम्य ततः सुतम्। त्वं मामुपचरखेति नाचिकेतमभाषत ॥ समाप्ते नियमे तस्मिन्महर्षिः पुत्रमद्रवीत्। उपस्पर्शनसक्तस्य खाध्यायाभिरतस्य च॥ ४ इध्मा दर्भाः सुमनसः कलश्रशातिभोजनम्। विस्मृतं मे तदादाय नदीतीरादिहावज ॥ ५ गत्वाऽनवाप्य तत्सर्वं नदीवेगसमाष्छ्रतम्। न पश्यामि तदित्येवं पितरं सोऽव्रवीनमुनिः ६ श्चितिपपासाश्रमाविष्टो मुनिरुद्दालाकिस्तदा। यमं पश्योति तं पुत्रमशपत्स महातपाः॥ तथा स पित्राऽभिहतो वाग्वज्रेण कृताञ्जिः प्रसीदेति ब्रुवन्नेव गतसत्त्वोऽपतद्भवि॥ नाचिकेतं पिता दृष्टा पतितं दुःखमूर्चिछतः। कि मया कृतमित्युक्तवा निपपात महीतले ९ तस्य दुःखपरीतस्य स्वं पुत्रमनुशोचतः। व्यतीतं तदहःशेषं साचोत्रा तत्र शर्वरी पित्रयेणाश्रुप्रपातेन नाचिकेतः कुरुद्रह । पास्यन्दच्छयने कौरये चृष्ट्या सस्यामवाष्ठ्रतम् स पर्यपृच्छत्तं पुत्रं श्लीणं पर्यागतं पुनः। दिव्यैगेन्धेः समादिग्धं श्लीणसमिवोत्थितम्

अपि पुत्र जिता लोकाः शुभास्ते खेन कर्मणा दिष्ट्या चासि पुनः प्राप्तो न हि ते मानुषं वपुः प्रत्यक्षद्शीं सर्वस्य पित्रा पृष्टो महातमना। स तां वार्ती पितुर्मध्ये महर्षीणां न्यवेदयत्॥

कुर्वेन् भवञ्छासनमाशु यातो ह्यहं विशालां रुचिरप्रभावाम्। वैवखतीं प्राप्य सभामपश्यं सहस्रशो योजनहेमभासम्॥ १५

दृष्ट्वेव मामभिमुखमापतन्तं देहीति स ह्यासनमादिदेश। वैवखतोऽर्घादिभिरईणैश्र भवत्कृते पूजयामास मां सः॥

ततस्त्वहं तं शनकैरवोचं वृतः सद्स्यैरभिपूज्यमानः। प्राप्तोऽस्मि ते विषयं धर्मराज लोकानहीं यानहं तान्विधत्स्व॥ १७

१६

१८

यमोऽव्रवीनमां न मृतोऽसि सौम्य यमं पश्येत्याह स त्वां तपस्वी। पिता प्रदीप्ताग्निसमानतेजा न तच्छक्यमनृतं विप्रकर्तुम्॥

दृष्टस्तेऽहं प्रतिगच्छख तात शोचत्यसौ तव देहस्य कर्ता। ददानि कि चापि मनःप्रणीतं प्रियातिथेस्तव कामान्वृणीष्व ॥

इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वाणे नैलकण्ठीये भारतभाव-दीप सप्ततितमोऽध्यायः॥ ७०॥

दत्तानामिति ॥ १ ॥ अतिभोजनं भोजनसामाग्रिकं

शाकादि॥५॥ गतसत्त्वो मृतः॥८॥ सस्यं शुष्यमाणम् ॥ ११ म योजनेति लुप्ततृतीयान्तं पदम्। योजनैः सहस्र-शः संमितामिति शेषः ॥ १५॥ अस्मै आसनं देहीति स्वमृत्यमादिदेश ॥ १६॥

तेनैवमुक्तसमहं प्रत्यवोचं प्राप्तोऽस्मि ते विषयं दुर्निवर्त्यम्। इच्छाम्यहं पुण्यकृतां समृद्धा-ल्लोकान्द्र्षुं यदि तेऽहं वराहः॥ २० यानं समारोप्य तु मां स देवो वाहेर्युक्तं सुप्रभं भानुमत्तत्। संदर्शयामास तदात्मलोकान् सर्वीस्तथा पुण्य हुनां द्विजेन्द्र ॥ अपर्यं तत्र वेर्मानि तैजसानि महात्मनाम्। नानासंस्थानकपाणि सर्वरत्नमयानि च चन्द्रमण्डलशुम्राणि किङ्किणीजालवन्ति च। अनेकशतभौमानि सान्तर्जलवनानि च॥२३ वैदूर्याकप्रकाशानि क्ष्यहस्ममयानि च। तरुणादित्यवर्णानि स्थावराणि चराणि च॥ भक्ष्यभोज्यमयान्शैलान्वासांसि शयनानि च सर्वकर्माफ अंश्वेव वृक्षान्भवनसंस्थितान् २५ नद्यो वीथ्यः सभा वाप्यो दीधिकाश्चेव सर्वशः घोषवन्ति च यानानि युक्तान्यथ सहस्रशः श्रीरस्रवा वै सरितो गिरींश्र सर्पिस्तथा विमलं चापि तोयम्। वैवखतस्यानुमतांश्च देशा-नद्यपूर्वानसुबहूनपर्यम्॥ २७ सर्वान्द्रष्ट्रा तदहं धर्मराज-मवोचं वै प्रभविष्णुं पुराणम्। श्रीरस्येताः सर्पिषश्चेव नद्यः शश्वतस्त्रोताः कस्य भोज्याः प्रदिष्टाः यमोऽब्रवीद्विद्धि भोज्यास्त्वमेता वे दातारः साधवो गोरसानाम्। अन्ये लोकाः शाश्वता वीतशोकैः समाकीणी गोप्रदाने रतानाम्॥ २९ न त्वेतासां दानमात्रं प्रशस्तं पात्रं कालो गोविशेषो विधिश्च। क्षात्वा देयं विप्र गवान्तरं हि दुःखं ज्ञातुं पात्रकादित्यभूतम् ॥ ३०

स्वाध्यायवान् योऽतिमात्रं तपस्वी वैनानस्यो ब्राह्मणः पात्रमासाम्। कुच्छ्रोत्सृष्टाः पोषणाभ्यागताश्च द्वारेरेतेगीविशेषाः प्रशस्ताः॥ तिस्रो राज्यस्त्वद्भिष्ठपोष्य भूमौ तृप्ता गावस्तर्पितेभ्यः प्रदेयाः। वत्सैः प्रीताः सुप्रजाः सोपचारा-स्त्र्यहं दत्वा गोरसैवर्तितव्यम् ॥ ३२ दत्वा धेनुं सुवतां कांस्यदोहां कल्याणवत्सामपलायिनीं च। यावन्ति रोमाणि भवन्ति तस्या-स्तावद्वर्षाण्यश्चते स्वगैलोकम् ॥ ३३ तथाऽनड्वाहं ब्राह्मणेभ्यः प्रदाय दान्तं धुर्ये बलवन्तं युवानम्। कुलानुजीव्यं वीर्यवन्तं बृहन्तं भुङ्के लोकान्संमितान्धेनुद्स्य ॥३४ गोषु क्षान्तं गोरारण्यं कृतशं वृत्तिग्लानं तादशं पात्रमाहुः। वृद्धे ग्लाने संभ्रमे वा महार्थे कृष्यर्थे वा होम्यहेतोः प्रस्त्याम् ॥३५ गुर्वर्थे वा बालपुष्ट्याभिषङ्गां गां वै दातुं देशकालोऽविशिष्टः। अन्तर्ज्ञाताः सऋयज्ञानलब्धाः प्राणकीता निर्जिता यौतकाश्च॥ ३६ नाचिकेत उवाच। श्रुत्वा वैवस्वतवचस्तमहं पुनरब्रुवम्। अभावे गोप्रदातृणां कथं लोकान् हि गच्छति ततोऽब्रवीद्यमो धीमान् गोप्रदानपरां गतिम्। गोप्रदानानुकरुपं तु गामृते सन्ति गोप्रदाः॥ अलाभे यो गवां दद्यात घृतघेनुं यतवतः। तस्यैता घृतवाहिन्यः भ्ररन्ते वत्सला इव ३९ घृतालाभे तु यो दद्यात्तिलघेनुं यतवतः। स दुर्गात्तारितो घेन्वा श्लीरनद्यां प्रमोदते ४०

अनेकशतानि भौमानि उपर्युपिरभूमिसमूहा येषु तानि प्रासादमण्डलानि ॥२३॥ गवामन्तरं अन्योन्यं तारतम्यं अवङ् ॥ ३०॥ कृच्छ्रोत्सग्रः सङ्करात् निरोधात् अवङ् ॥ ३०॥ कृच्छ्रोत्सग्रः सङ्करात् निरोधात् मुक्ताः । पोषणार्थं दिद्वागारादागताः तादशीनां पालनं प्रशस्ततरमित्यर्थः ॥३१॥ तिस्त इति । त्यहम-मात्राहारो भूमिशायी भूत्वा चनुर्थं दिनमारभ्य त्यहमेकैकां गां दत्वा गारसैर्श्वति कुर्यात् । एवं व्रतपूर्वकं

गोत्रयं ददत उक्तं वश्यमाणं च फलं भवतीत्यर्थः ॥ ३२ ॥ वृद्धे ग्लाने रोगिणि पथ्याशनार्थं संश्रमे दुर्भिक्षे महार्थे यज्ञाद्यर्थे च प्रस्त्यां पुत्रजन्मिन ॥३५॥ बालपुष्टया बालपुष्टयभिप्रायण वा अन्तः बहुदुग्धाः शान्तेत्यादिगुगवत्त्वेन ज्ञाताः ।
क्रयलब्धाः ज्ञानलब्धाः प्राणव्यत्ययेन कीताः यौतकाः वाणिप्रहणादिकाले श्वशुरादिभ्यः प्राप्ताः ॥ ३६ ॥

तिलालामे तु यो दद्याज्ञलघेनुं यतवतः। स कामप्रवहां शीतां नदीमेतामुपाष्ट्रते॥ ४१ एवमेतानि मे तत्र धर्मराजो न्यद्श्यत्। रष्ट्रा च परमं हर्षमवापमहमच्युत॥ धर निवेदये चाहमिमं प्रियं ते ऋतुर्महानरूपघनप्रचारः। प्राप्तो मया तात स मत्प्रस्तः प्रपत्स्यते वेदविधिप्रयुत्तः॥ 8३ शापो ह्ययं भवतोऽनुग्रहाय प्राप्तो मया यत्र दृष्टो यमो वै। दानव्याष्टें तत्र दङ्घा महात्म-न्निःसन्दिग्धान्दानधर्माश्चरिष्ये॥ ४४ इदं च मामब्रवीद्धर्भराजः पुनः पुनः संप्रहृष्टो महर्षे । दानेन यः प्रयतोऽभूत्सदैव विशेषतो गोप्रदानं च कुर्यात्॥ शुद्धो हाथों नावमन्यस्व धर्मान् पात्रे देयं देशकालोपपन्ने। तस्माद्रावस्ते नित्यमेव प्रदेया मा भूच ते संशयः कश्चिदत्र॥ पताः पुरा ह्यददक्षित्यमेव शान्तात्मानो दानपथे निविधाः। तपांस्युग्राण्यप्रतिशंकमाना-स्ते वै दानं प्रददुश्चैव शक्त्या॥ ४७ काले च शकत्या मत्सरं वर्जियत्वा शुद्धातमानः श्रद्धिनः पुण्यशीलाः । दत्वा गा वै लोकममुं प्रपन्ना देदीप्यन्ते पुण्यशीलास्तु नाके॥ ४८ पतदानं न्यायलब्धं द्विजेभ्यः पात्रे दत्तं प्रापणीयं परीक्य। \*काम्याष्ट्रम्या वर्तित्वयं दशार्ह रसैर्गवां शकृता प्रस्नवैवां॥ ध९

देववती स्याद्वषभप्रदानै-वेंदावातिगोंयुगस्य प्रदाने। तीर्थां वाशिगों प्रयुक्तप्रदाने पापोत्सर्गः कविलायाः प्रदाने॥ ५० गामप्येकां कापिलां संप्रदाय न्यायोपेतां कलुषाद्विप्रमुच्येत्। गवां रसात्परमं नास्ति कि चि द्भवां प्रदानं सुमहद्भदन्ति॥ 48 गावो लोकांस्तारयांन्त क्षरन्त्यो गावश्चान्नं सञ्जनयन्ति लोके। यस्तं जानम् गवां हाईमोति स वै गन्ता निरयं पापचेताः॥ येस्तइत्तं गोसहस्रं शतं वा द्शार्धे वा दश वा साधुवत्सम्। अप्येका वै साधवे ब्राह्मणाय साऽस्यामुब्मिनपुण्यतिथा नदी वै ५३ प्राप्त्या पृष्ट्या लोकसंरक्षणेन गावस्तुल्याः सूर्यपादैः पृथिव्याम् । राष्ट्रश्चेकः संनतिश्चोपभोगा-स्तस्माद्रोदः सूर्यं इवावभाति॥ 48 गुरुं शिष्यो वरयेद्गोप्रदाने स वै गन्ता नियतं खर्गमेव। विधिक्षानां सुमहान्धमं एषो विश्विं ह्याद्यं विधयः संविद्यान्ति ५५ इदं दानं न्यायलब्धं द्विजेभ्यः पात्रे दत्वा प्रापयेथाः परीक्ष्य। त्वय्याशंसन्त्यमरा मानवाश्च वयं चापि प्रसृते पुण्यशिले ॥ ५६ इत्युक्तोऽहं धर्मराजं द्विजर्षे धर्मात्मानं शिरसाऽभित्रणस्य। अनुझातस्तेन वैवस्वतेन इति श्रीमहामारते अनुज्ञासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि यमवाक्यं नाम प्रत्यागमं भगवत्पादमुलम् ॥ 419

पकसप्ततितमोऽध्यायः॥ ७१॥ AK COL

कतुः गोदानरूपः ॥४३॥ प्रापणीयं गोः आहारादि ॥४९॥ गोप्रयुक्तं रथश्कटादि ॥ ५०॥ हार्दे हृत्स्थं भक्ष्यपानकंडू-यनादिकं कर्तुं न एति नानुसरित ॥ ५२॥ गवां सूर्यरिम-सामाहोदः सूर्य इत्याह्—प्राप्तयेति ॥ ५४ ॥ विधि गुनाराधनपरं विषयो गोदानविधयः संविधन्ताति वुष्यहै-गण्यमुक्तम् ॥ ५५ ॥ द्विजभ्यक्षेवणिकभ्यो न्यायलब्धं दत्वा

समर्प्य प्रापयेथाः न तु पोषणमात्रार्थे प्रापयेथा इत्यर्थः ॥५६ इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वाण नैलकण्ठीये भारतभाव-दीपे एकसप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७१ ॥

<sup>\*</sup>कामे इच्छापूरण साधुः काम्या या अष्टमी गुक्कमुल्णा-न्यतरा तस्यामिति मिश्राः॥

93

युधिष्ठिर उवाच ।
उक्तं ते गोप्रदानं वै नाचिकेतसृषिं प्रति ।
माहात्म्यमपि चैवोक्तसृदेशेन गवां प्रभो ॥ १
नृगेण च महदुःखमनुभूतं महात्मना ।
एकापराधादक्षानात्पितामह महामते ॥ २
द्वारवत्यां यथा चासौ निविशन्त्यां समुद्रुतः
मोक्षहेतुरभूत्कृष्णस्तद्प्यवधृतं भया ॥ ३
कि त्वस्ति मम सन्देहो गवां लोकं प्रति प्रभो
तत्वतः श्रोतिमच्छामि गोदा यत्र वसन्त्युत ४

भीष्म उवाच । अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम् । यथाऽपृच्छत्पद्मयोनिमेतदेव शतऋतुः ॥ ५ शक्र उवाच । खर्ळीकवासिनां लक्ष्मीमभिभूय स्वयाचिषा। गोलोकवासिनः पश्ये वजतः संशयोऽत्र मे ६ कीहशा भगवेलोका गवां तद्पृहि मेऽनघ। यानावसन्ति दातार एति देच्छामि वेदितुम् कीहशाः किफलाः किस्तित्परमस्तत्र को गुणः कथं च पुरुषास्तत्र गच्छन्ति विगतज्वराः ८ कियत्कालं प्रदानस्य दाता च फलमकृते। कथं बहुविधं दानं स्यादल्पमिष वा कथम् ९ बह्वीनां कीहशं दानमल्पानां वाऽिष कीहशम् अदत्वा गोप्रदाः सन्ति केन वा तच्च शंस मे कथं वा बहुदाता स्यादल्पदात्रा समः प्रभो। अल्पप्रदाता बहुदः कथं स्वित्स्यादिहेश्वर ११ कीहशी दक्षिणा चैव गोप्रदाने विशिष्यते। एतत्त्रथ्येन भगवन्मम शंसितुमहीसे॥ १२

इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वाणे गोप्रदानिके दिसप्ततितमोऽध्यायः॥ ५२॥



७३

वितामह उवाच।
योऽयं प्रश्नस्त्वया पृष्टो
गोप्रदानादिकारितः।
नास्ति प्रष्टाऽस्ति लोकेस्मिस्त्वचोऽन्यो हि शतकतो ॥
स्नित नानाविधा लोका
यांस्त्वं शक्र न पश्यसि।
पश्यामि यानहं लोकावेकपत्न्यश्च याः स्त्रियः॥
२
कर्मभिश्चापि स्शुभैः सुन्नता ऋषयस्तथा।
सश्रीरा हि तान्यान्ति ब्राह्मणाः शुभदुद्धयः

शरीरन्यासमोक्षेण मनसा निर्मलेन च।
स्वममूतांश्च ताँ छो कान्पर्यन्ती हापि हु बताः ॥
ते तु लोकाः सहस्राक्ष श्रेणु या हग्युणान्विताः
न तत्र कमते कालो न जरा न च पावकः ५
तथा नास्त्यशुभं कि श्चित्र ह्याधिस्तत्र न क्रमः
यद्यस्य गावो मनसा तिस्मिन्वां च्छिन्ति वासव
तत्सर्वे प्रापुवन्ति सम मम प्रत्यक्षद्दीं नात्।
कामगाः कामचारिण्यः कामात्कामांश्च भुञ्जते
वाष्यः सरांसि सारतो विविधानि वनानि च
गृहाणि पर्वताश्चेव या बहु ह्यं च कि श्चन॥ ८

७२

उक्तामिति॥ १॥ पश्ये पश्यामि॥ ६॥ को गुणः स च किंस्वितपरमः का तस्याः परा काष्ट्रेत्यर्थः ॥८॥ इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि नैलकण्ठीये भारतभावदीपे द्विसप्ततितमोऽष्यायः॥ ७२ ॥ ७३

योऽयिनिति ॥ १ ॥ शरीरस्य न्यासः समाधिकाले मोक्षः मरणे निर्मलेन मनसा योगिनो न्यासे मोक्षे च ताँह्योकान्पश्यन्ति ॥ ४ ॥ मनोश्चं सर्वभूतेभ्यः सर्वतन्त्रं प्रदश्यते । इंद्याद्विपुलालोकाश्चास्ति लोकस्तथाविधः ९ तत्र सर्वसहाः क्षान्ता वत्सला गुरुवर्तिनः । अहङ्कारैर्विरहिता यान्ति शक्त नरोत्तमाः १०

यः सर्वमांसानि न भक्षयीत पुमान्सदा भाविता धर्मयुक्तः। मातापित्रोरार्चेता सत्ययुक्तः

शुश्र्षिता ब्राह्मणानामनिन्दाः॥ ११ अक्रोधनो गोषु तथा द्विजेषु धर्मे रतो गुरुशुश्रूषकश्च। यावजीवं सत्यवृत्ते रतश्च दाने रतो यः क्षमी चापराधे॥ १२

मृदुर्दान्तो देवपरायणश्च सर्वातिथिश्चापि तथा दयावान्। इंदग्गुणो मानवस्तं प्रयाति

लोकं गवां शाश्वतं चाट्ययं च न पारदारी पश्यति लोकमेतं न वै गुरुझो न मृषा संप्रलापी। सदा प्रवादी ब्राह्मणेष्वात्तवैरो

दोषैरेतैर्यश्च युक्तो दुरात्मा॥ १४

न मित्रधुङ्नैकृतिकः कृतघः शठोऽनृजुर्धमीविद्वेषकश्च।

न ब्रह्महा मनसापि प्रपश्ये-

द्भवां लोकं पुण्यकृतां निवासम् १५

पतत्ते सर्वमाख्यातं निपुणेन सुरेश्वर । गोप्रदानरतानां तु फलं श्र्णु शतकतो ॥ १६ दायाद्यलब्धेरथेँयों गाः क्रीत्वा संप्रयच्छाते । धर्मार्जितान्धनैः क्रीतान्स लोकानापुनेऽक्षयान् यो वै द्यूते धनं जित्वा गाः क्रात्वा संप्रयच्छाते स दिव्यम्युतं शक वर्षाणां फलम्थुते ॥ १८ दायाद्याद्याः स्म व गावो न्यायपूर्वेकपार्जिताः प्रदद्यात्ताः प्रदातृणां सम्भवन्त्यपि च ध्रुवाः प्रतिगृह्य तु यो दद्याद्गाः संशुद्धेन चेतसा ।

तस्यापीहाश्रयान्लोकान् श्रुवान् विद्धि श्रचीपते॥ जनमञ्जाते सलां च स्टेन्टियो

जनमञ्जातं सत्यं च यो ब्रुयान्नियतोन्द्रयः। गुरुद्विजसहः श्लान्तस्तस्य गोभिः समा गतिः

नेकृतिकी वंचकः शठः समर्थीपि दाख्यिभाषी ॥ १५ ॥
गुल्णां द्विजानां वाऽपराधं सहते इति गुरुद्विजसहः ॥२१॥
नोवृत्तिरसंप्रहपरः गवां घासादेरनुकल्पकः संपादको गोनु-

न जातु ब्राह्मणो वाच्यो यदवाच्यं श्वापिते।
मनसा गोषु न दुछोद्गोवृत्तिगाँऽनुकल्पकः २२
सत्ये धर्मे च निरतस्तस्य शक्र फलं श्रृणु।
गोसहस्रेण समिता तस्य धेनुर्भवत्युत॥ २३
श्रात्रियस्य गुणैरेतैरिप तुल्यफलं श्रृणु।
तस्यापि द्विजतुल्या गौर्भवतीति विनिश्चयः
वैशस्यते यदि गुणास्तस्य पञ्चशतं भवेत्।
श्रृदस्यापि विनीतस्य चतुर्भागफलं स्मृतम्॥

पतचैनं योऽनुतिष्ठेत युक्तः सत्ये रतो गुरुशुश्रूषया च । दक्षः क्षान्तो देवनार्थी प्रशान्तः

श्रीचर्डुंद्धो धर्मशीलोऽनहंवाक् ॥ २६ महत्फलं प्राप्यते स द्विजाय दत्वा दोग्धीं विधिनाऽनेन केन्स

दत्वा दोग्धीं विधिनाऽनेन धेनुम्। नित्यं दद्यादेक्भक्तः सदा च

सत्ये स्थितो गुरुशुश्रुषिता च॥ २७ वेदाध्यायी गोषु यो भक्तिमांश्च नित्यं दस्ता योऽभितन्तेत साम्र

नित्यं द्त्वा योऽभिनन्देत गाश्च। आजातितो यश्च गवां नमेत

इदं फलं शक निबोध तस्य ॥ २८ यत्स्यादिष्टा राजसूये फलं तु यत्स्यादिष्टा बहुना काञ्चनेन।

पतत्तुर्यं फलमप्याहुरम्यं

सर्वे सन्तस्त्वृषयो ये च सिद्धाः २९ योऽत्रं भक्तं किञ्चिदप्राश्य दद्या-

द्रोभ्यो नित्यं गोवती सत्यवादी। शान्तोऽलुब्धो गोसहस्रस्य पुण्यं

संवत्सरेणाष्ट्रयात्सत्यशीलः॥ ३०
यदेकभक्तमश्रीयाद्द्यादेकं गवां च यत
दशवर्षण्यनन्तानि गोव्रती गोऽनुकम्पकः३१
एकेनैव च भक्तेन यः क्रीत्वा गां प्रयच्छाते।
यावन्ति तस्या रोमाणि संभवन्ति शतकती
तावत्प्रदानात्स गवां फलमाप्तोति शाश्वतम्
ब्राह्मणस्य फलं हीदं श्वत्रियस्य तु वै शृणु ३३
पञ्चवार्षिकमेवं तु श्वत्रियस्य फलं स्मृतम्।
ततोधेन तु वैश्यस्य शुद्रो वैश्यार्थतः स्मृतः।
यश्वात्मविकयं कृत्वा गाः क्रीत्वा संप्रयच्छति
यावत्संदर्शयद्भां वै स तावत्फलमश्रुते॥ ३५

कल्पकः ॥ २२ ॥ संदर्शयेत्पश्येत् । यावद्रह्माण्डे गोजाती -यमस्ति तावतत्र वसेदित्यर्थः ॥ ३५ ॥

रोहिण रोहिण महाभाग लोकाश्चास्याऽक्षयाः स्मृताः । संप्रामेष्वर्जियत्वा तु यो वै गाः सम्प्रयच्छात । आत्मविक्रयतुल्यास्ताः शाश्वता विद्धि कौशिक॥ 38 अभावे यो गवां दद्यात्तिलधेनुं यतवतः। द्वर्गात्स तारितो धेन्वा श्रीरनद्यां प्रमोदते३७ न त्वेवासां दानमात्रं प्रशस्तं पात्रं कालो गोविशेषो विधिश्च। कालक्षानं वित्र गवान्तरं हि ्दुःसं शातुं पावकादित्यभूतम्॥ स्वाध्यायाख्यं शुद्धयोनि प्रशान्तं वैतानस्यं पापभी चं बहु इस । गोषु स्नान्तं नातितीक्षणं रारण्यं वृत्तिग्लानं तादशं पात्रमाहुः 38 वृत्तिग्लाने सीदाति चातिमात्रं कुष्यर्थे वा होस्यहेतोः प्रस्तेः। गुर्वर्थे वा बालसंवृद्धये वा धेनुं दद्यादेशकाले विशिष्टे ॥ So. अन्तर्काताः सक्रयज्ञानसञ्घाः प्राणैः कीतास्तेजसा यौतकाश्च। कुच्छ्रोत्स्धाः वीचणाभ्यागताश्च द्वारेरेतेगीविशेषाः प्रशस्ताः॥ धर बळान्विताः शीळवयोपपन्नाः सर्वाः प्रशंसन्ते सुगन्धवत्यः ।

यथा हि गङ्गा सरितां वरिष्ठा तथार्जुनीनां कपिला वरिष्ठा॥ तिस्रो रात्रीस्त्वद्भिरुपोष्य भूमी तृप्ता गावस्तर्पितेभ्यः प्रदेयाः। वत्सैः पुष्टैः क्षीरपैः सुप्रचारा-स्त्र्यहं दत्वा गोरसैर्वितित्रव्यम्॥ ४३ दत्वा धेनुं सुवतां साधुदोहां कल्याणवत्सामपलाथिनी च। यावन्ति रोमाणि भवन्ति तस्या स्तावन्ति वर्षाणि भवन्त्यसुत्र॥ ४४ तथाऽन डाहं ब्राह्मणाय प्रदाय धुर्य युवानं बलिनं विनीतम्। हरूस्य वोढारमनन्तवीर्य प्राप्तीत लोकान् द्श्येनुद्स्य ॥ ४५ कांतारे ब्राह्मणानगाश्चयः परित्राति कौशिक क्षणेन विश्रमुच्येत तस्य पुण्यफलं शृणु अश्वमेधकतोस्युरुयं फलं भवति शाश्वतम्। मृत्युकाले सहस्राक्ष या वृत्तिमनुकाङ्क्षते ॥ लोकान्बहुविधान्दिव्यान्यचास्य हदि वर्तते तत्सर्व समवामोति कर्मणेतेन मानवः गोभिश्च समनुक्षातः सर्वत्र च महीयते। यस्तितेनेव करपेन गां वनेष्वचुगच्छति तणगोमयपणाँशी निस्पृही नियतः श्राचिः।

इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि पितामहेन्द्रसंवादे त्रिसप्ततितमोऽध्यायः॥ ७३॥



98

इन्द्र उवाच । जानन्यो गामपहरेद्विकीयाचार्थकारणात। स्तद्विकात्तीमेच्छामिक नुतस्य गतिमेचेत १

पितामह उवाच। भक्षार्थं विक्रयार्थं वा येऽपहारं हि कुर्वते ह दानार्थं ब्राह्मणाथाय तत्रेदं श्रूयतां फलम् ॥२

अकामं तेन वस्तव्यं मुद्तिन शतकतो॥ ५०

मम लोके सुरैः सार्ध लोके यत्रापि चेच्छाति

अर्जुनीनां गवाम्॥४३॥ इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि ने अक्षाये भारतभावदीपे त्रिसप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७३॥

68

विक्रयार्थे हि यो हिंस्याद्भक्षयेद्वा निरंकुशः। घातयानं हि पुरुषं येऽनुमन्येयुर्रार्थनः ॥ घातकः खादको वापि तथा यश्चानुमन्यते। यावंति तस्या रोमाणि तावद्वर्षाणि मज्जतिध ये दोषा यादशाश्चेत्र द्विजयक्षोपघातके। विक्रये चापहारे च ते दोषा वै स्मृताः प्रभो५ अपहत्य तु यो गां वै ब्राह्मणाय प्रयच्छति। यावद्दानफलं तस्यास्तावान्नरयमृच्छति॥ सुवर्णे दक्षिणामाहुगौँपदाने महाद्यते। सुवर्णे परिमत्युक्तं दाक्षणार्थमसंशयम्॥ 9 गोप्रदानात्तारयते सप्त पूर्वीस्तथा परान्। सुवर्ण दक्षिणां कृत्वा ताविद्युणसुच्यते 6 सुवर्णे परमं दानं सुवर्णे दक्षिणा परा। सुवर्णे पावनं शक पावनानां परं स्मृतम्

कुलानां पावनं प्राह्वजीतरूपं शतकतो। एषा मे दक्षिणा प्रोक्ता समासेन महाद्यते १० भीष्म उवाच।

पतित्पतामहेनोक्तामन्द्राय भरतर्षम ।
इन्द्रो दशरथायाह रामायाह । पता तथा ११
राघवोऽापे प्रियम्रात्रे लक्ष्मणाय यशहित्रने ।
ऋषिभ्यो लक्ष्मणेनोक्तमरण्ये वसता प्रभा १२
पारंपयांगतं चेदमुषयः संशितव्रताः ।
दुघरं घारयामास राजानश्चेव घार्मिकाः १३
उपाध्यायेन गार्दतं मम चेदं युश्चिष्ठिर ।
य इदं ब्राह्मणो नित्यं वदेशहमणसंसदि १४
यक्षेषु गोपदानेषु ह्रयोरपि समागमे ।
तस्य लोकाः किलाक्षय्या दैवतैः सह नित्यदा

इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि चतुःसप्ततितमोऽध्यायः॥७४॥

بج€، و<del>ر</del>

99

## युधिष्ठिर उवाच।

विस्नंभितोऽहं भवता धर्मान्प्रवद्ता विभो।
प्रवह्याभि तु संदेहं तन्मे ब्राह पितामह ॥ १
वतानां कि फलं प्रोक्तं की हशं वा महाद्यते ।
नियमानां फलं कि च खधातस्य च कि फलम् दत्तस्येह फलं कि च बेदानां धारणे च किम्। अध्यापने फलं कि च सर्वामच्छामि वेदितुम् अप्रतिग्राहके कि च फलं लोके पितामह । तस्य कि च फलं हष्टं श्रुतं यम्तु प्रयच्छति ॥४ स्वक्रमंनिरतानां च शूराणां चापि कि फलं शौचे च कि फलं प्रोक्त ब्रह्मचर्ये च कि फलं शौचे च कि फलं प्रोक्त ब्रह्मचर्ये च कि फलं शौचे च कि फलं प्रोक्त ब्रह्मचर्ये च कि फलं शाचे च वित्रुप्र्यणे कि च मातृशुश्र्यणे तथा। आचार्यगुरुश्र्यणे कि च मातृशुश्र्यणे तथा। अत्तरसर्वमशेषण पितामह यथातथम् । चेत्तुमच्छामि धर्मञ्च परं कातृहलं हि मे॥ ७

### भीष्म उवाच।

यो वर्त वै यथोदिष्ठं तथा संप्रतिपद्यते।
अखण्डं सम्यगार्भ्य तस्य लोकाः सनातनाः
नियमानां फलं राजन्प्रत्यक्षामह दृश्यते।
नियमानां कत्नां च त्वयाऽवाप्तामदं फलम्
स्वधीतस्याप च फलं दृश्यतेऽमुत्र चेह च।
इहलोकेऽथवा नित्यं ब्रह्मलोके च मोदते १०
दमस्य तु फलं राजञ्जूणु त्वं विस्तरेण मे।
दान्ताः सर्वत्र सुखिना दान्ताः सर्वत्र निवृताः
यत्रेच्छागामिनो द्रान्ताः सर्वत्र निवृताः।
प्रार्थयन्ति च यद्दान्ता लभन्ते तन्न संशयः॥
युज्यन्ते सर्वकामिहि दान्ताः सर्वत्र पाण्डव।
स्वर्गे यथा प्रमोदन्ते तपसा विक्रमण च १३
दानैयक्षेश्व विविश्व है द्दार्तकाचिद्व जातये।
दानादमो विविश्व हि द्दार्तकाचिद्व जातये।

विकयार्थे यो नियुक्ते इति शेषः ॥ ३ ॥ इति श्रीमहा-भारते अनुशासनपर्वणि नलकण्ठीये भारतमावदीपे चतुः-सप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७४ ॥

७५

विस्नाम्भत इति॥१॥ अनुकोशः परदुःखेन दुखि-तत्वं अनुकम्पा तत्प्रनीकारकरणम् ॥६॥ वर्तं एकभक्तादि-नियमम् ॥ ८॥ फलं ऐश्वर्यमेव प्रत्यक्षम् ॥ ९॥ दाता कुष्यति नो दान्तस्तस्माद्दानात्परं दमः यस्तु द्याद्कुप्यह्नि तस्य लोकाः सनातनाः॥ कोधो हान्ति हि यद्दानं तस्माद्दानात्परं दमः अद्दर्यानि महाराज स्थानान्ययुत्रशो दिवि ऋषीणां सर्वलो केषु यानि ते यान्ति देवताः। द्मेन यानि नृपते गच्छन्ति परमर्षयः॥ १७ कामयाना महत्स्थानं तस्माद्दानात्परं दमः। अध्यापकः परिक्लेशादक्षयं फलमञ्जते ॥ १८ विधिवत्पावकं द्वत्वा ब्रह्मलोके नराधिप। अधीत्यापि हि यो वेदान्न्यायविद्धाः प्रयच्छति गुरुकमें प्रशंसी तु सोऽपि स्वर्गे महीयते। अत्रियोऽध्ययने युक्तो यजने दानकर्मणि। युद्धे यश्च परित्राता सोऽपि खर्गे महीयते २० वैश्यः स्वकर्मनिरतः प्रदानाल्लभते महत्। शूद्रः स्वकर्मनिरतः स्वर्गे ग्रुश्रूषयाऽच्छति २१ शूरा बहुविधाः प्रोक्तास्तेषामधीस्तु मे शृणु। शूरान्वयानां निर्दिष्टं फलं शूरस्य चैव हि॥ यश्चशूरा दमे शूराः सत्यशूरास्तथाऽपरे। युद्धशूरास्तथैवोक्ता दानशूराश्च मानवाः २३ सांख्यशूराश्च बहवो योगशूरास्तथाऽपरे। अरण्ये गृहवासे च त्यागे श्र्रास्तथाऽपरे २४ आर्जवे च तथा शूराः शमे वर्तनित मानवाः। तैस्तेश्च नियमैः शूरा बहवः सन्ति चापरे। बेदाध्ययनशूराश्च शूराश्चाध्यापने रताः॥२५ गुक्शुश्लूषया शूराः पितृशुश्ल्याऽपरे। मातृशुश्रूषया शूरा भैक्यशूरास्तथाऽपरे २६ अरण्ये गृहवासे च शूराश्चातिथिपूजने। सर्वे यान्ति परान्लोकान् स्वकर्मफलनिर्जितान्॥ २७

धारणं सर्ववेदानां सर्वतीर्थावगाहनम्। सत्यं च ब्रवतो नित्यं समं वा स्यान वा समं अश्वमेधसहस्रं च सत्यं च तुलया धृतम्। अश्वमेधसस्नाद्धि सत्यमेव विशिष्यते॥ २९ सत्येन सूर्यस्तपाते सन्येनाग्निः प्रदीप्यते। सत्येन मकतो वान्ति सर्वे सत्ये प्रतिष्ठितम् सत्येन देवाः प्रीयन्ते पित्रो ब्राह्मणास्तथा। सत्यमाहुः परो धर्मस्तरमात्सत्यं न लंबयेत मुनयः सत्यनिरता मुनयः सत्यविक्रमाः। मुनयः सत्यशपथास्तस्मात्सत्यं विशिष्यते ॥ सत्यवन्तः सर्गलोके मोदन्ते भरतर्भ। दमः सत्यफलावाप्तिहका सर्वात्मना मया॥ असंशयं विनीतात्मा स वै स्वर्गे महीयते। ब्रह्मचर्यस्य च गुणं श्रुणु त्वं वसुधाधिप ॥ ३४ आजन्ममरणाद्यस्तु ब्रह्मचारी भवेदिह। न तस्य किचिद्पाप्यमिति विद्धि नराधिप बह्वयः कोट्यस्त्वृषीणां तु ब्रह्मलोके वसन्त्युत सत्ये रतानां सततं दान्तानामुध्वरेतसाम्॥ ब्रह्मचर्यं दहेद्राजन् सर्वपापान्युपासितम् । ब्राह्मणेन विशेषेण ब्राह्मणो ह्यान्निस्च्यते ॥ ३७ प्रत्यक्षं हि तथा होतद्वाह्मणेषु तपस्विषु। बिमेति हि यथा राको ब्रह्मचारिप्रधार्षितः ३८ तद्वह्मचर्यस्य फलमृषीणामिह दश्यते। मातापित्रोः पूजने यो धर्मस्तमपि मे शृणु ३९ शुश्रुवते यः पितरं न चास्येत्कदाचन । मातरं स्नातरं वापि गुरुमाचार्यमेव च॥ ४० तस्य राजन्फलं विद्धि स्वलीके स्थानमर्चितम् न च पश्येत नरकं गुरुशुश्रूषयाऽऽत्मवान् ४१

इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि पश्चसप्ततितमोऽध्यायः॥ ७५॥



७६

युधिष्ठिर उवाच। विधि गवां परं श्रोतुमिच्छामि नृप तस्वतः येन तान् शाश्वताँ होकानर्थिनां प्राप्त्यादिहर भीष्म उवाच। न गोदानात्परं किचिद्विद्यते वसुधाधिप। गौहिं न्यायागता दत्ता सद्यस्तारयते कुलम् सतामर्थे सम्यगुत्पादितो यः स वै कलप्तः सम्यगाभ्यः प्रजाभ्यः। तस्मात्पूर्वं ह्यादिकालप्रवृत्तं गोदानार्थे श्रम राजान्वार्ध मे ॥ पुरा गोषूपनीतासु गोषु सन्दिग्धदर्शिना। मां धात्रा प्रकृतं प्रश्नं बृहस्पतिरभाषत ॥ द्विजातिमतिसत्कृत्य श्वः कालमभिवेद्य च । गोदानार्थे प्रयुक्षीत रोहिणीं नियतव्रतः॥ ५ आह्वानं च प्रयुक्षीत समङ्गे बहुलेति च। प्रविश्य च गवां मध्यमिमां श्रुतिमुदाहरेत ६ गौमें माता वृषभः पिता मे दिवं शर्म जगती मे प्रतिष्ठा। प्रपद्यैवं शर्वशीमुख्य गोषु पुनवाणीमुत्स्जेद्रोप्रदाने ॥ स तामेकां निशां गोभिः समसख्यः समत्रतः पेकात्म्यगमनात्सद्यः कलुवाद्विप्रमुच्यते ॥ ८ उत्सृष्ट्वषवत्सा हि प्रदेया सूर्यद्दीने।

त्रिदिवं प्रतिपत्तव्यमर्थवादाशिषस्तव॥ ऊर्जस्विन्य ऊर्जमेधाश्च यन्ने गर्भोऽसृतस्य जगतोऽस्य प्रतिष्ठा। क्षिते रोहः प्रवहः शश्वदेव प्राजापत्याः सर्वभित्यर्थवादाः ॥ १० गावो ममैनः प्रणुद्नतु सौया-स्तथा सौम्याः स्वगयानाय सन्तु। आत्मानं मे मातृवचाश्रयन्तु तथाऽनुक्ताः सन्तु सर्वाशिषो मे रोषोत्सर्गे कर्मभिदेहमोक्षे सरस्वत्यः श्रेयसे संप्रवृत्ताः। युयं नित्यं सर्वपुण्योपवाह्यां दिशध्वं मे गतिमिधां प्रसन्नाः ॥ या वै यूयं सोऽहमधैव भावो युष्मान्द्त्वा चाहमात्मप्रदाता। मनश्च्युता मन एवोपपन्नाः सन्धुक्षध्वं सौम्यरूपोग्ररूपाः ॥ एवं तस्याग्रे पूर्वमर्ध वदेत गवां दाता विधिवतपूर्वदृष्टः। प्रतिब्याच्छेषमर्धं द्विज।तिः प्रतिगृत्तन्वै गोप्रदाने विधिष्ठः १४: गोपदानीति वक्तव्यमध्यवस्रवस्त्रवस्त्रवः। अध्वास्या भावितव्या च वैष्णवीति च चोद्येत

30

विधिमिति ॥१॥ यो विधिष्ठत्यादितः ॥३॥ स्वकालमिति पाठे स्वकालं स्वस्य मृत्युं आकास्मकं ज्ञात्वा रोहिणों लोहितवर्णाम् ॥५॥ बहुले इति च्छेदः सान्धि-राष्टः॥६॥ दिवं स्वर्गे शर्म ऐहिकं सुखं प्रयच्छित्विति शेषः।जगती गीः। 'पशवो जगित इति श्रुतेः।एवमनेन मन्त्रेण गोष्ठं प्रपद्य गत्वा मौनेन तत्र वासं कृत्वा द्वितीयेऽहि गोप्र-दानकाल एव वाचं विस्जेत् इदं गोप्रदानस्य पूर्वीः व्रतम् ॥७॥ समसख्यो गा अनिवारयन् समन्नतः भूतलशायित्व-दंशाद्यनिवारकत्वादिगुणयुक्तः ॥ ८॥ उत्सष्टः वृषवत्सो यया सार्घे सा उत्सष्टव्रव्यवत्सेति गोडाः। त्वया दात्रा प्रदेया त्रिदिवं च प्रतिपत्तव्यं गन्तव्यम् ॥ अर्थवादमंत्रोक्ता व्यक्तिष्ठा तव मविष्यन्तीति योज्यम् ॥ ९॥ आशिषमे-वाह-ऊर्जस्विवन्य इति । कर्जम्बु कार्तिकोत्साहबलेषु प्राणनेऽपि च इति मेदिनी । वलवत्यः उत्साहवत्यो वा

कर्जस्विन्यः कर्जमेधाः उपगतप्रज्ञाः । यज्ञे अमृतस्य तत्सा-धनस्य हिवधो गर्भ इव गर्भः क्षेत्रभूताः । क्षितेः ऐश्वर्यस्य रोहः । शश्वत् शाश्वतः क्षितेः प्रवहः प्रवाहरूपाश्च ॥१०॥ अनुक्ताः मन्त्रहयेन उक्ताश्च आशिषो मे सन्तु ॥ १०॥ 'शोषोत्सर्गे क्षयरोगोपतापापनये शोषो यक्ष्मणि शोषणे'हिति मेदिनी । क्षयरोगोदिनिकृतौ देहमोक्षे च कर्माभेः पश्च-गव्यादिभिः सेविताः सत्यः सरस्वत्यो नद्य इव श्रयेसे संप्र-कृताः ॥ १२ ॥ येति । गवां स्वस्य चामेदेन गोदानात् आत्मदानफर्लं लभ्यमित्यर्थः । मनश्चयुताः दातुर्ममत्वाभि-मानात् च्युताः। मन एव उपपन्नाः मदीयममतास्पदीभूताः । संघुक्षष्यं दातारं मां च इष्टैमेंगैः प्रकाशयष्यम् ॥ १३ ॥ प्रवामिति । अयं श्लोकोः दातृप्रतिप्रहातृभ्यां क्रमेणार्धशः पठनीय इत्यर्थः ॥ १४ ॥ गोप्रदानीतिति । अर्घ्य-वस्रवसुप्रदोऽपि गोप्रदानीति वक्तव्यमिति योजना । यो गोः-प्रतिनिधित्वेन अर्घ्यं वस्नं सुवर्ण वा प्रयच्छित सोऽपि गोप्र-

नाम सङ्कीर्तयेत्तस्या यथासंख्योत्तरं स वै। फलं षट्त्रिंशदृष्टी च सहस्राणि च विंशतिः ण्वमेतान् गुणान्विद्याद्भवादीनां यथाक्रमम्। गोप्रदाता समाप्नोति समस्तानष्टमे कमे १७ गोदः शीली निर्भयश्राघेदाता। न स्यादः सी वसुदाता च कामम्। उषस्योढा भारते यश्च विद्वान् विख्यातास्ते वैष्णवाश्चन्द्रलोकाः १८ गा वै दत्वा गोवती स्यान्निरात्रं निशां वैकां संवसेतेह ताभिः। कामाष्ट्रस्यां वर्तितव्यं त्रिरात्रं रसिवाँ गोः शक्तता प्रस्नवैवा ॥ देवव्रती स्याद्वृषभप्रदाने वेदावासिगीयुगस्य प्रदाने। तथा गवां विधिमासाय यज्वा लोकानस्यान्विन्दते नाविधिकः २० कामान्सर्वान्पार्थिवानेकसंस्था-न्यो वै द्यात्कामदुघाञ्च घेनुम्। सम्यक्ताः स्युर्हेट्यकट्योधवत्य-स्तासामुहणां ज्यायसां संप्रदानम् २१ न चाशिष्यायाव्रतायोपकुर्या-श्वाश्रद्धानाय न वक्रबुद्धये। गुद्यो ह्ययं सर्वलोकस्य धर्मी नेमं धर्म यत्र तत्र प्रजल्पेत् ॥ २२ सन्ति लोके श्रद्धाना मनुष्याः सन्ति श्रुद्रा राश्रसमानुषेषु।

प्षामेतदीयमानं हानिष्टं ये नास्तिक्यं चाश्रयन्तेऽहपपुण्याः॥ वाहरूपत्यं वाक्यमेतिक्षशम्य ये राजानो गोप्रदानानि दत्वा। लोकान्प्राप्ताः पुण्यशीलाः प्रवृत्ता-स्तान्मे राजन्कीत्यमानानिबोध २४ डशीनरो विष्वगश्वो नृगश्च भगीरथो विश्वतो यौवनाश्वः। मान्धाता वै मुचुकुन्दश्च राजा भूरिद्युम्नो नैषघः सोमकश्च॥ २५ पुरूरवो भरतश्रक्षवर्ती यस्यान्ववाये भरताः सर्व एव। तथा वीरो दाशरिथश्च रामो ये चाप्यन्ये विश्वताः कीर्तिमन्तः २६ तथा राजा पृथुकर्मा दिलीपो दिवं प्राप्तो गोप्रदानैविधिश्वः। यक्षेदिनिस्तपसा राजधर्मे-र्मान्धाताऽभूद्रोप्रदानेश्च युक्तः॥ २७ तस्मात्पार्थं त्वमपीमां मयोक्तां बाहरपतीं भारती धारयस्व। द्विजाम्येभ्यः संप्रयच्छस्य प्रति गाः पुण्या वै प्राप्य राज्यं कुरूणाम् वैशम्पायन उवाच। तथा सर्वे कृतवान्धर्मराजो भीष्मेणोको विधिवद्गीप्रदाने। स मान्धातुर्वेद देवोपदिष्टं सम्यग्धमे धारयामास राजा॥ २९

दानी भवतित्यर्थः। अर्ध्य अर्घो व्यावहारिकं गोमूल्यं वस्नमिप आधानप्रकरणे सीधायनेन गोप्रतिनिधित्वेनोक्तम्।
'यावतीर्गा दद्यातावान्ति वासांसि तावदोदनान् वा दद्यात्'
इति । 'स्वणे तु गोस्तु मात्रा न विद्यते ' इति श्रुतेरपरिसितम् । अर्घादिकं यावच्छक्ति देयम् । तत्र अर्घगोप्रदाने
इमां कर्ष्यास्याम्। पाठान्तरे कधस्यां तुभ्यं संप्रददे त्वं गृहाणेति चोदयेत् । वस्नधेनुं भवितव्येतिपाठान्तरे निमतव्येति
वा वसु धेनुं वैष्णवीति कीर्तयेदित्यर्थः॥ १५ ॥ गवादीनां
गोप्रतिनिधीनां एव तत्फलं प्रत्यक्षगोदाने गोप्रतिग्रहीतुर्गृहं
गच्छन्त्या अष्टमे पदे भवान्ति किसु तद्गृहगमने तदीयवालकातिथ्यमिहोत्रादीनां चिरकालनिर्वाह इति भावः
॥ १७ ॥ गोद् इति । शिलो शीलवान् अर्घदाता निर्भय
अनु० १२

इति संबन्धः । निकृष्टत्वाद्वस्त्रदातुः फलं नोक्तम् । एवं त्रयाणामिहिकं फलमुक्त्वा आमुष्मिकं फलमाह—उष-स्योद्धेति । उषस्यं प्रातःस्नानादि कर्म ऊढं प्राप्तं येः ः 'उषस्योदः स विज्ञेयो बह्यदेयायुतस्तु यः 'भारते विद्वान् भारतवेत्ता वैष्णवाः विष्णुमक्ताः चन्द्रवत् लोक आलोको येषां एवं विख्याताः कथिता इति केचित् । त्रयोऽपि वैष्णवाः विष्णुदत्ताश्चन्द्रवदमृतस्रवाः लोकाः विदो विद्यन्ते ऽस्मिन्स विद्वान् ॥१८॥ देवन्नती ब्रह्मचारी सूर्यमण्डलभेता ॥२०॥ एकसंस्थान् एककितान् गजन्नामादिसर्वदानतुल्य-मकधनुदानं किमुत बह्वयो ह्व्यादिमत्यो देयाः तासां तास्योऽधिकामिति शेषः । उक्षणां त्रयवराणाम् ॥२१॥ उपकुर्यात् एतत्कथनेन ॥२२॥ उपकुर्यात् एतत्कथनेन ॥२२॥

इति नृप सततं गवां प्रदाने यवदाकलान्सह गोमयैः पिबानः। क्षितितलदायनः दिखी यतात्मा वृष इव राजवृषस्तदा बभूव॥ ३० नरपतिरभवत्सदैवताभ्यः प्रयतमनास्त्वभिसंस्तुवंश्च ताः सम्। नृपतिधुरि च गामयुक्त भूप-स्तुरगवरैरगमच यत्र तत्र॥ ३१

इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि गोदानकथने षद्सप्ततितमोऽध्यायः॥ ७६॥



99

वैश्वस्पायन उवाच ।
ततो युधिष्ठिरो राजा भूयः शान्तनवं नृपम्
गोदानविस्तरं धर्मान्पप्रच्छ विनयान्वितः १
युधिष्ठिर उवाच ।
गोप्रदानगुणान्सम्यक् पुनर्मे ब्रूहि भारत ।
न हि तृष्याम्यहं वीर श्रण्वानोऽसृतमीदशम्
वैशम्पायन उवाच ।
इत्युक्तो धर्मराजेन तदा शान्तनवो नृपः।
सम्यगाह गुणांस्तस्मै गोप्रदानस्य केवलान् ३
भीष्म उवाच ।

वत्सलां गुणसंपन्नां तरुणीं वस्त्रसंयुताम् । दत्वेदशीं गां विप्राय सर्वपापैः प्रमुच्यते ४ असुर्या नाम ते लोका गां दत्वा तान्न गच्छति षीतोदकां जग्धतृणां नष्टक्षीरां निरिन्द्रियाम् जरारोगोपसंपन्नां जीर्णी वापीमिवाजलाम् । दत्वा तमः प्रविशति द्विजं क्षेशेन योजयेत ६

रुष्टा दुष्टा द्याधिता दुर्बला वा नो दात्वया याश्च मुल्येरद्तः। क्रेशैविंप्रं योऽफलैः संयुनिक्तं तस्यावीर्याश्चाफलाश्चेव लोकाः॥ ७ बलान्विताः शीलवयोपपन्नाः सर्वे प्रशंसान्ति सुगन्धवत्यः। यथा हि गङ्गा सरितां वरिष्ठा तथार्जुनीनां कपिला वरिष्ठा॥ ८ युधिष्ठिर उवाच। कस्मात्समाने बहुलाप्रदाने सद्भिः प्रशस्तं कपिलाप्रदानम्। विशेषमिच्छामि महाप्रभावं श्रोतुं समर्थोऽस्मि भवान्प्रवकुम्॥ %

भीष्म उवाच । वृद्धानां बुवतां तात् श्रुतं मे यत्पुरातनम्

वश्यामि तद्शोषेण रोहिण्यो निर्मिता यथा। प्रजा स्जोति चादिष्टः पूर्व दक्षः स्वयंभुवा। अस्जद्वृत्तिमेवाग्रे प्रजानां हितकाम्यया ॥ यथा ह्यमृतमाश्चित्य वर्तयन्ति दिवौकसः। तथा वृत्ति समाश्रित्य वर्तयन्ति प्रजा विभौ अचरेभ्यश्र भूतेभ्यश्रराः श्रेष्ठाः सदा नराः । ब्राह्मणाश्च ततः श्रेष्ठास्तेषु यज्ञाः प्रतिष्ठिताः 🎁 यशैरवाप्यते सोमः स च गोषु प्रतिष्ठितः। ततो देवाः प्रमोदन्ते पूर्वं वृत्तिस्ततः प्रजाः॥ प्रजातान्येव भूतानि प्राक्रोशन्वृत्तिकांक्षया वृत्तिदं चान्वपद्यन्त तृषिताः पितृमातृवत् ॥ इतीदं मनसा गत्वा प्रजासगीर्थमात्मनः। प्रजापतिस्तु भगवानसृतं प्रापिबत्तदा ॥ स गतस्तस्य तृप्ति तु गन्धं सुरभिमुद्गिरन् ॥ ददशों द्वारसंवृत्तां सुर्भि मुखजां सुताम १७ साऽस्जत्सीरभेयीस्त सुरभिर्लोकमात्काः सुवर्णवर्णाः कपिलाः प्रजानां वृत्तिधेनवः १८

इति श्रीमहामारते अनुशासनपर्वाण नैलकण्ठीये भारतभाव-दीपे षदसप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७६॥

99

तासाममृतवणीनां श्ररन्तीनां समंततः। बभूवामृतजः फेनः स्रवन्तीनामिवोर्मिजः १९ स वत्समुखविभ्रष्टो भवस्य भुवि तिष्ठतः। शिरस्यवाप तत्कुद्धः स तदैश्रत च प्रभुः २० ललाटप्रभवेणाक्णा रोहिणीं प्रदहितव। तत्तेजस्तु ततो रौद्रं कपिलास्ता विशापते॥ नानावर्णत्वमनयन्मेघानिव दिवाकरः। यास्तु तस्माद्पक्रस्य सोममेवाभिसंश्रिताः २२ यथोत्पन्नाः खवर्णास्थास्ता नीताश्चान्यवर्णतां अथ कुई महादेवं प्रजापतिरभाषत॥ असृतेनावसिकस्तवं नोचिछष्टं विद्यते गवाम् यथा ह्यमृतमादाय सोमो विस्यन्दते पुनः २४ तथा श्रीरं क्षरन्त्येता रोहिण्योऽसृतसंभवस्। न दुष्यत्यनिलो नाम्निर्न सुवर्ण न चोद्धिः॥ नामृतेनामृतं पीतं बत्सपीता न वत्सला। इमान्लोकान्भरिष्यन्ति हविषा प्रस्रवेण च॥ आसामैश्वर्यमिच्छन्ति सर्वेऽसृतमयं शुभम्। वृषमं च ददौ तस्मै सह गों। भेः प्रजापतिः २७ प्रसादयामास मनस्तेन रुद्रस्य भारत। प्रीतश्चापि महादेवश्चकार वृषमं तदा॥ ध्वजं च वाहनं चैव तस्मात्स वृषभध्वजः। ततो देवैमहादेवस्तदा पशुपतिः कुतः। ईश्वरः स गवां मध्ये वृषभाङ्कः प्रकीर्तितः ९९

एवमव्ययवर्णानां किपलानां महौजसाम्। प्रदाने प्रथमः कल्पः सर्वासामेव कीर्तितः ३० लोकज्येष्ठा लोकवृत्तिप्रवृत्ता रुद्रोपेताः सोमविष्यन्दभूताः। सोम्याः पुण्याः कामदाः प्राणदाश्च गा वै दत्वा सर्वकामप्रदः स्यात ३१ इदं गवां प्रभवविधानसुत्तमं पठन्सदाऽशुचिरपि मङ्गलियः। विमुच्यते कलिकलुषेण मानवः श्रियं सुतान् धनपशुमाधुयात्सदा ३२ हट्यं कट्यं तर्पणं शान्तिकर्म यानं वासो वृद्धबालस्य तुष्टिः। पतान्सवीन् गोप्रदाने गुणान्वै दाता राजन्नाप्रुयाद्वे सदैव ॥ वैशम्पायन उवाच । वितामहस्याथ निशस्य वाक्यं राजा सह भ्रातृभिराजमीहः। सुवर्णवर्णानडुहस्तथा गाः पार्थो ददौ ब्राह्मणसत्तमेभ्यः॥ तथैव तेभ्योऽपि ददौ द्विजेभ्यो गवां सहस्राणि शतानि चैव। यशान्समुद्दिश्य च दक्षिणार्थे लोकान्विजेतुं परमां च कीर्तिम् ३५

इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि गोप्रभवकथने सप्तसप्तितमोऽध्यायः॥ ७७॥



90

भीष्म उवाच ।

एतस्मिन्नेव काले तु विसष्ठमृषिसत्तमम् ।
इक्ष्वाकुवंशाजो राजा सौदासो वदतां वरः १
सर्वलोकचरं सिद्धं ब्रह्मकोशं सनातनम् ।
पुरोहितमभिप्रष्टुमभिवाद्योपचक्रमे ॥ २
सौदास उवाच ।
त्रैलोक्ये भगवन्किस्वत्पवित्रं कथ्यतेऽन्य

यत्कीर्तयन्सदा मर्त्यः प्राप्तयात्पुण्यस्त्रमम् ३
भीषम उवाच ।
तस्मै प्रोवाच वचनं प्रणताय हितं तदा ।
गवासुपनिषद्विद्वान्नमस्कृत्य गवां श्रुचिः ॥ ४
गावः सुरभिगन्धिन्यस्तथा गुगगुलुगन्धयः ।
गावः प्रतिष्ठा भूतानां गावः स्वस्त्ययनं महत्

इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वाण नैलकण्ठीये भारतभाव-दीपे सप्तसप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७७ ॥

20

पतस्मिन्निति॥१॥

गावो भूतं च भव्यं च गावः पुष्टिः सनातनी गावा लक्ष्म्यास्तथा मूलं गोषु दत्तं न नश्यति अक्षं हि परमं गावो देवानां परमं हाविः। स्वाहाकारवषद्कारौ गोषु नित्यं प्रतिष्ठितौ गावो यशस्य हि फलं गोषु यशाः प्रतिष्ठिताः ्गावो भविष्यं भूतं च गोषु यक्षाः प्रतिष्ठिताः सायं प्रातश्च सततं होमकाले महायुते। गावो ददति वै हौम्यमृषिभ्यः पुरुषष्म ॥ ९ यानि कानि च दुर्गाणि दुष्कृतानि कृतानि च तरन्ति चैव पाप्मानं धेवुं ये ददाति प्रभो १० पकां च दश्युर्दचाहंश दद्याच गोशती। शतं सहस्रगुर्देचात्सर्वे तुल्यफला हि ते॥ ११ अनाहिताझिः दातगुरयज्वा च सहस्रगुः। समृद्धो यश्च कीनाशो नार्धमहीन्त ते त्रयः॥ कापिलां ये प्रयच्छन्ति सवत्सां कांस्यदोहनाम् सुवतां वस्त्रसंवीतामुभी लोकी जयन्ति ते॥ युवानमिन्द्रियोपेतं शतेन शतयूथपम्। गवेन्द्रं ब्राह्मणेन्द्राय भूरिश्रंगमलंकृतम्॥ १४ वृषमं ये प्रयच्छन्ति श्रोत्रियाय परन्तप । प्रेश्वर्यं तेऽधिगच्छान्ति जायमानाः पुनः पुनः नाकीर्तयित्वा गाः सुप्या-त्तासां संस्मृत्य चौत्पतेत्।

सायंत्रातर्नमस्येश्व गास्ततः पुष्टिमाप्रयात् ॥ १६ गवां मूत्रपुरीषस्य नोद्विजेत कथंचनः। न चासां मांसम्बन्धीयाद्भवां पुष्टि तथाप्रुयात गाश्च संकीतयेकित्यं नावमन्येत तास्तथा। अनिष्टं खप्रमालक्य गां नरः संप्रक हर्तयेत् १८ गोमयेन सदा सायात्करीषे चापि संविशेत। श्रेष्ममूत्रपुरीषाणि प्रतिघातं च वर्जयेत्॥१९ सार्दे चर्मणि अुर्जीत निरीक्षेद्वारुणी दिशम वाग्यतः सर्पिषा भूमौ गवां पुष्टिं सदाऽश्रते॥ घृतेन जुहुयादिश घृतेन स्वस्ति वाचयेत्। घृतं दद्याद्घृतं प्राशेद्ववां पुष्टि सदाऽश्रुते २१ गोमसा विद्यया घेतुं तिलानामभिमन्त्रय यः सर्वरतमयीं द्याच स शोचेत्कृताकृते॥ २२ गावो मासुपतिष्ठन्तु हेमश्रंग्यः पद्योसुचः। सुरभ्यः सौरभेय्यश्च सारितः सागरं यथा २३ गा वै पश्याम्यहं नित्यं गावः पश्यन्तु मां सदा गावोस्माकं वयं तासां यतो गावस्ततो वयम एवं रात्रौ दिवा चापि समेषु विषमेषु च महामयेषु च नरः कतियन्मुच्यते भयात २५

इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि गोप्रदानिके अष्टसप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७८ ॥



99

वसिष्ठ उवाच।

वातं वर्षसहस्राणां तपस्तप्तं सुदुष्करम्।
गोभिः पूर्वे विस्रष्टाभिगेच्छेम श्रेष्ठतामिति १
लोकेऽस्मिन्दक्षिणानां च सर्वासां वयसुत्तमाः
भवेम न च लिप्येम दोषेणेति परन्तप॥ २
अस्मत्पुरीषस्त्रानेन जनः पूर्येत सर्वदा।

शकता च पवित्रार्थ कुर्वोदन्देवमानुषाः ॥ ३
तथा सर्वाणि भूतानि स्थावराणि चराणि च
प्रदातारश्च लोकाको गच्छेयुरिति मानद ॥ ४
ताभ्यो वरं ददी ब्रह्मा तपसोऽन्ते स्वयं प्रभुः ।
पवं भवत्विति प्रभुलीकांस्तारयतेति च ॥ ५

कीनाशः कर्षकः कृपणो वा ॥ १२ ॥ गोसमृद्धिकरं कर्म वित्तपूर्वकमाह—सार्द्धित । चर्माण गोरेव सार्द्धे प्रोक्षणे-नाइकिते उपविश्येति शेषः । भूमाविति कांस्यनिवृतिः ॥२०॥ जुहुयाद्दोमत्येत्यपकृष्यते गोमाँ अमेविमाँ अश्वीति

मन्त्रो गोमती ॥ २१॥ इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वाणी नैलकण्ठीय भारतभावदीपे अष्टसप्ततितमोऽध्यायः ॥७८॥

शतिमति॥१॥

उत्तस्थुः सिद्धकामास्ता भूतभव्यस्य मातरः प्रातनमस्यास्ता गावस्ततः पुष्टिमवापुयात ६ तपसोऽन्ते महाराज गावो छोकपरायणाः। तस्माद्रायो महाभागाः पवित्रं परमुच्यते ॥७ तथैव सर्वभूतानां समतिष्ठन्त मुर्धनि। समानवत्सां कपिलां घेतुं दत्वा पयस्विनीम् सुवतां वस्त्रसंवीतां ब्रह्मलोके महीयते॥ ८ लोहितां तुल्यवत्सां तु धेनुं दत्वा पयस्विनीम् सुवतां वस्त्रसंवीतां सूर्यलोके महीयते॥ समानवत्सां शबलां घेतुं दत्वा पयस्विनीम् सुवतां वस्त्रसंबीतां सोमलोकें महीयते॥ १० समानवत्सां श्वेतां तु घेनुं द्त्वा पयस्विनीम् सुव्रतां वस्त्रसंवीतामिन्द्रलोके महीयते॥ ११ समानवत्सां कृष्णां तु घेतुं दत्वा पयस्विनीम् सुवतां वस्त्रसंवीतामग्निलोके महीयते ॥ समानवत्सां धूम्रां तु घेनुं दत्वा पयस्विनीम् सुव्रतां वस्त्रसंवीतां याम्यलोके महीयते॥ १३ अपां फेनसवणी तु सवत्सां कांस्यदोहनाम्। प्रदाय वस्त्रसंवीतां वारुणं लोकमाप्रुते॥ १४ वातरेणुसवर्णी तु सवत्सां कांस्यदोहनाम्। प्रदाय वस्त्रसंवीतां वायुलोके महीयते॥ १५ हिरण्यवणी पिगाश्री सवत्सां कांस्यदाहनां प्रदाय वस्त्रसंवीतां की बेरं लोकमश्रुते॥ १६ पलालध्स्रवणीं तु सवत्सां कांस्यदोहनाम्।

प्रदाय वस्त्रसंवीतां पितृलोके महीयते ॥ १७ सवत्सां पीवरीं दत्वा दतिकण्ठामलंकताम्। वैश्वदेवमसम्बाधं स्थानं श्रेष्ठं प्रपद्यते॥ समानवत्सां गौरीं तु घेनुं दत्वा पयस्विनीम सुवतां वस्त्रसंवीतां वस्नां लोकमाप्रयात १९ पाण्डकम्बलवणीभां सवत्सां कांस्यदोहनाम् प्रदाय वस्त्रसंवीतां साध्यानां लोकमाप्तते २०, वैराटपृष्ठमुक्षाणं सर्वरह्नैरलंकृतम्। प्रदद्नम्भतां लोकान्स राजन् प्रतिपद्यते ॥ २१ वयोपपन्नं लीलाङ्गं सर्वरत्नसमन्वितम्। गन्धवीष्सरसां लोकान्दत्वा प्राप्नोति मानवः द्यतिकण्ठमनङ्गहं सर्वरहैरलंकृतम्। दत्वा प्रजापतेलीकान्विशोकः प्रतिपद्यते॥ गोप्रदानरतो याति भित्त्वा जलद्संचयान्। विमानेनार्कवर्णेन दिवि राजन्विराजते॥ २४ तं चारवेषाः सुश्रोण्यः सहस्रं सुरयोषितः। रमयन्ति नरश्रेष्ठं गोप्रदानरतं नरम् ॥ वीणानां वलकीनां च नूपुराणां च सिञ्जितैः हासैश्च हरिणाश्चीणां सुप्तः स प्रतिबोध्यते [॥ यावन्ति रोमाणि भवन्ति धन्वा-स्तावन्ति वर्षाणि महीयते सः। सर्गच्युतश्चापि ततो चुलोके प्रसूयते वै विपुले गृहे सः २७

इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि गोप्रदानिके एकोनाशीतितमोऽध्यायः ॥ ७९॥



60

वसिष्ठ उवाच। घृतश्रीरप्रदा गावी घृतयोन्यो घृतोद्भवाः घृतनद्यो घृतावर्तास्ता में सन्तु सदा गृहे १ घृतं सर्वेषु गात्रेषु घृतं मे मनिस स्थितम्॥

घृतं में हृदये नित्यं घृतं नाभ्यां प्रतिष्ठितम्।

लोकपरायणा बभू वुरिति शेषः ॥ ७॥ दतिकण्ठां प्रलंबगल-कंबलाम् ॥१८॥ वैराटं वृद्धं पृष्ठं यस्य रटति ऋन्दत्यनेनेति राटं क्षतं विगतं राटं यस्मातिद्वराटं स्वार्थे तिद्धतः ॥२१॥ लीलांगं विलसिताझम् ॥२२ ॥ इति श्रीमहाभारते अनु- शासनपर्वणि नैलकण्ठीये भारतभावदीपे एकोनाशीतितमोऽ-घ्यायः ॥ ७९ ॥

घृतेति । घृतयोन्यः घृतयोनयः ॥ १ ॥

गावो ममात्रतो नित्यं गावः पृष्ठत एव च।
गावो मे सर्वतश्चेव गवां मध्ये वसाम्यहम् ३
इत्याचम्य जपेत्सायं प्रातश्च पुरुषः सदा।
यदह्वा कुरुते पापं तस्मात्स परिमुच्यते ४
प्रासादा यत्र सीवर्णा वसोधारा च यत्र सा
गन्धवाप्सरसो यत्र तत्र यान्ति सहस्रदाः॥५
नवनीतपङ्काः क्षीरोदा दिधशैवलसंकुलाः।
वहन्ति यत्र वै नद्यस्तत्र यान्ति सहस्रदाः ६
गवां शतसहस्रं तु यः प्रयच्छेद्यथाविधि।
परां वृद्धिमवाप्याथ स्वर्गलोके महीयते ७
दश चोभयतः पुत्रो मातापित्रोः पितामहान्।
दथाति सुकृतान्लोकान्पुनाति च कुलं नरः ८

धेन्वाः प्रमाणेन समप्रमाणां
धेनुं तिलानामपि च प्रदाय।
पानीयदाता च यमस्य लोके
न यातनां काश्चिदुपैति तत्र
पवित्रमध्यं जगतः प्रतिष्ठा
दिवौकसां मातरोऽथाप्रमेयाः।
अन्वालमेदक्षिणतो क्रजेच
द्याचा पात्रे प्रसमीक्ष्य कालम् १०

धेनुं सवत्सां किपलां भूरिश्रंगीं कांस्योपदोहां वसनोत्तरीयाम् । प्रदाय तां गाहति दुर्विगाह्यां याम्यां सभां वीतभयो मनुष्यः ॥ ११

सुक्षा बहुक्षपाश्च विश्वक्षपाश्च मातरः।
गावो मामुपतिष्ठन्तामिति नित्यं प्रकीर्तयेत्॥
नातः पुण्यतरं दानं नातः पुण्यतरं फलम्।
नातो विशिष्टं लोकेषु भूतं भवितुमर्हति १३
त्वचा लोझाऽथ श्टंगैर्वा वालैः श्लीरेण मेदसा।
यक्षं वहति संभूय किमस्त्यभ्यधिकं ततः १४
यया सर्वमिदं व्याप्तं जगत्स्थावरजङ्गमम्।
तां घेनुं शिरसा वन्दे भूतभव्यस्य मातरम् १५

गुणवचनसमुचयैकदेशों नवर मयेष गवां प्रकार्तितस्ते। न च परमिह दानमस्ति गोभ्यों भवति न चापि परायणं तथाऽन्यत् भीष्म उवाच। वरिमदमिति भूमिदो विचिन्त्य प्रवरमृषेर्वचनं ततो महात्मा। व्यस्जत नियतात्मवान्द्रिजेभ्यः सुबहु च गोधनमाप्तवांश्च लोकान्॥

इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि गोप्रदानिके अशीतितमोऽध्यायः ॥ ८०॥



68

युधिष्ठिर उवाच।
पवित्राणां पवित्रं यिन्छष्टं लोके च यद्भवेत
पावनं परमं चैव तन्मे ब्रुहि पितामह॥ १
भिष्म उवाच।
गावो महार्थाः पुण्याश्च तार्यंति च मानवान्
धारयन्ति प्रजाश्चमा हविषा पयसा तथा २
न हि पुण्यतमं किश्चिद्रोभ्यो भरतसत्तम।
पताः पुण्याः पवित्राश्च त्रिष्ठ लोकेषु सत्तमाः

देवानामुपरिष्टाश्च गावः प्रतिवसन्ति वै।
दत्वा चैतास्तारयते यान्ति स्वर्गे मनीषिणः ध
मांघाता यौवनाश्वश्च ययातिनं हुषस्तथा।
गा वै ददन्तः सततं सहस्रशतसांमिताः॥ ५
गताः परमकं स्थानं देवैरिप सुदुर्लभम्।
आपि चात्र पुरागीतां कथिष्यामि तेऽनघ ६
ऋषीणामुत्तमं धीमान्कृष्णद्वैपायनं शुकः।
अभिवाद्यान्हिककृतः शुचिः प्रयतमानसः ७

वसोधारा मंदाकिनी ॥५॥ पानीयदाता जलधेनुदाता ॥९॥ भूमिदः सौदासों नाम राजा ॥१७॥ इति श्रीमहाः भारते अनुशासनपर्वणि नैलकण्ठीये भारतभावदीपेऽशीति- तमोऽध्यायः ॥ ८०॥

पवित्राणामिति । शिष्टं उक्तादन्यत् ॥ १ ॥ पुरागीतां पौराणीं कथाम् ॥ ६ ॥ आहिककृतः कृती-हिकः ॥ ७ ॥

पितरं परिपप्रच्छ दृष्टलोकपरावरम् ।
को यज्ञः सर्वयज्ञानां वरिष्ठोऽभ्युपलक्ष्यते ॥८
कि च कृत्वा परं स्थानं प्राप्नुवन्ति मनीषिणः केन देवाः पवित्रेण स्वर्गमञ्जन्ति वा विभो ९
कि च यज्ञस्य यज्ञत्वं क च यज्ञः प्रतिष्ठितः ।
देवानामुत्तमं कि च कि च सत्रमितः परम् १०
पवित्राणां पवित्रं च यत्तद्ब्रूहि पितर्मम ।
पत्तकृत्वा तु वचनं व्यासः परमधर्मवित् ।
शुत्रायाकथयत्सर्वे तत्त्वेन भरतर्षभ ॥ ११

व्यास उवाच।

गावः प्रतिष्ठा भूतानां तथा गावः परायणम् गावः पुण्याः पवित्राश्च गोधनं पावनं तथा पूर्वमासम्नश्रङ्गा वै गाव इत्यनुग्रुश्रम। श्रङ्गार्थे समुपासन्त ताः किल प्रभुमव्ययम्॥ ततो ब्रह्मा तु गाः प्रायमुपविष्टाः समीक्ष्य ह इप्सितं प्रद्दौ ताभ्यो गोभ्यः प्रत्येकशः प्रभुः तासां श्रङ्गाण्यजायन्त यस्या यादञ्जनोगतम् नानावणीः श्रङ्गवन्त्यस्ता व्यरोचन्त पुत्रकः॥ ब्रह्मणा वरद्त्तास्ता हृदयक्वयप्रदाः शुभाः। पुण्याः पवित्राः सुभगा दिव्यसंस्थानस्रभणाः गावस्तेजो महद्दिव्यं गवां दानं प्रशस्यते। ये चैताः संप्रयच्छन्ति साधवो वीतमत्सराः॥ ते वै सुकृतिनः प्रोक्ताः सर्वदानप्रदाश्च ते। गवां लोकं तथा पुण्यमामुवन्ति च तेऽनघ१८ यत्र वृक्षा मधुफला दिव्यपुष्पफलोपगाः। पुष्पाणि च सुगन्धीनि दिव्यानि द्विजसत्तम१९ सर्वा मणिमयी भूमिः सर्वेकाञ्चनवालुकाः। सर्वर्तुसुखसंस्पर्शा निष्पङ्का निरंजाः ग्रुभाः रक्तोत्पलवनैश्चेव मणिखण्डैहिरण्मयैः। तक्रणादित्यसंकाशैर्मान्ति तत्र जलाशयाः॥ महाईमणिपत्रैश्च काञ्चनप्रभक्तरः। नीलोत्पलविमिश्रश्च सरोभिर्बहुपङ्कजैः॥ २२ करवीरवनैः फुल्लैः सहस्रावर्तसंवृतैः। सन्तानकवनैः फुल्लेवृक्षेश्च समलंकुताः॥ निर्मलाभिश्च मुक्ताभिर्मणिभिश्च महाप्रभैः।

उद्भतपुलिनास्तत्र जातकपश्च निस्नगाः॥ २४ सर्वरत्नमयश्चित्रैरवगाढा द्वमोत्तमेः।
जातकपमयश्चित्रेरवगाढा द्वमोत्तमेः॥ २५ सौवर्णा गिरयस्तत्र मणिरत्नशिलोश्चयाः। सर्वरत्नमयभान्ति श्रंगैश्चाक्तिभक्तिञ्चतेः॥ २६ नित्यपुष्पफलास्तत्र नगाः पत्ररथाकुलाः। दिव्यगन्धरसैः पुष्पेः फलेश्च भरतष्म ॥ २७ रमन्ते पुण्यकर्माणस्तत्र नित्यं युधिष्ठिर। सर्वकामसमुद्धार्था निःशोका गतमन्यवः २८ विमानेषु विचित्रेषु रमणीयेषु भारत। मोदन्ते पुण्यकर्माणां विहरन्तो यशस्तिनः २९

उपक्रीडन्ति तान् राजन् शुभाश्चाप्सरसां गणाः। प्तान्लोकानवामोति गां दत्वा वै युधिष्ठिर ॥ येषामधिपतिः पूषा मास्तो बलवान्बली। पेश्वर्ये वरुणो राजा नाममात्रं युगन्धरः ३१ सुक्पा बहुक्पाश्च विश्वकपाश्च मातरः। प्राजापत्यामिति ब्रह्मन् जपेन्नित्यं यतवतः ३२ गाश्च ग्रुश्रूषते यश्च समन्वेति च सर्वशः। तस्मै तृष्टाः प्रयच्छन्ति वरानपि सुदुर्लभान् दुश्चेन मनसा वापि गोषु नित्यं सुखप्रदः। अर्चयेत सदा चैव नमस्कारैश्च पूजयेत्॥ ३४ दान्तः प्रीतमना नित्यं गवां न्युष्टि तथाऽश्रुते ज्यहमुख्णं पिबेन्मूत्रं ज्यहमुख्णं पिबेत्पयः ३५ गवामुख्णं पयः पीत्वा ज्यहमुद्णं घृतं पिबेत ज्यहमुखं घृतं पत्वा वायुमक्षो भवेत ज्यहम् येन देवाः पवित्रेण भुअते लोकमुत्तमम्। यत्पवित्रं पवित्राणां तद्घृतं शिरसा वहेत्॥ घृतेन जुहुयादार्ग्ने घृतेन खस्ति वाचयेत्। घृतं प्राशेद्घृतं दद्याद्भवां पुष्टिं तथाऽश्रुते ॥३८ निर्हतेश्च यवैगोंभिर्मास् प्रश्रितयावकः। ब्रह्महत्यासमं पापं सवमतेन शुध्यते॥ पराभवाश्व दैत्यानां देवैः शौचामदं कृतम्। ते देवत्वमपि प्राप्ताः संसिद्धाश्च महाबलाः॥

अश्ंगा इत्यख्रा इत्यस्याप्युपलक्षणं गावो वै सत्र-मासत शफान् श्रंगाणि सिषासन्त्यस्तासां दशमे मासि शफाः श्रंगाण्यजायन्तेति श्रुतेः ॥ १३ ॥ उद्भूतपुालेनाः अङ्कुरित-चीराः ॥ २४ ॥ नगाः वृक्षाः पत्ररथाः पक्षिणः ॥ २० ॥ नाममात्रं जपेदिति संबन्धः युगंधराः सत्यादियुगं धारयन्ति ताः ॥ ३१॥ प्राजापत्यं प्रजापतिनोक्तम् ॥ ३२॥ जुहुग्नात् पूर्वोक्तगोमत्या ॥ ३८॥ निर्हृतैः गोमयनि-गतैः ॥ ३९॥

गावः पवित्राः पुण्याश्च पावनं परमं महत्। ताश्च दत्वा द्विजातिभ्यो नरः स्वर्गमुपाश्चते॥ गवां मध्ये द्युचिर्भूत्वा गोमती मनसा जपेत पुतामिरद्भिराचम्य ग्रुचिर्भवति निर्मलः ४२ अग्निमध्ये गवां मध्ये ब्राह्मणानां च संसादि। विद्यावेदवतस्नाता ब्राह्मणाः पुण्यकर्मिणः ४३ अध्यापयेरन् शिष्यान्वे गोमती यज्ञसंमिताम् त्रिरात्रोपोषितो भूत्वा गोमतीं लभते वरम

पुत्रकामश्च लभते पुत्रं धनमथापि वा। पतिकामा च भर्तारं सर्वकामांश्च मानवः। गावस्तुष्टाः प्रयच्छन्ति सेविता वै न संशयः प्वमेता महाभागा यिष्याः सर्वकामदाः। रोहिण्य इति जानीहि नैताभ्यो विद्यते परम इत्युक्तः स महातेजाः शुकः पित्रा महात्मना पुजयामास गां नित्यं तस्मात्त्वमपि पूजय ४७

इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि गोप्रदानिके पकाशीतितमोऽध्यायः ॥ ८१ ॥



63

युधिष्ठिर उवाच। मया गवां पुरीषं वै श्रिया जुष्टमिति श्रुतम्। षतिद्च्छाम्यहं श्रोतुं संशयोऽत्र पितामह ॥१ भीष्म उवाच।

अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्। गोभिर्नृपेह संवादं श्रिया भरतसत्तम ॥ श्रीः कृत्वेह वपुः कान्तं गोमध्येषु विवेश ह। गावोऽथ विस्मितास्तस्या दृष्टा रूपस्य संपद्म

गाव ऊचुः। काऽसि देविकतोवा त्वं क्षेणाप्रतिमा भुवि विस्मिताः स्म महाभागे तव कपस्य सम्पदा॥ इच्छाम त्वां वयं भातुं का त्वं कच गमिष्यसि तत्त्वेन वरवर्णा में सर्वमेतद्भवीहि नः॥

श्रीखवाचा लोककान्तास्मि भद्रं वः श्रीनीमाऽहं परिश्रुता । मया दैत्याः परित्यक्ता

विनष्टाः शाश्वतीः समाः॥ मयाऽभिपन्ना देवाश्च मोद्नते शाश्वतीः समाः इन्द्रो विवस्वान्सोमश्च विष्णुरापोऽग्निरेव च

मयाभिपन्नाः सिध्यन्ते ऋषयो देवतास्तथा। यात्राविशास्यहं गावस्ते विनश्यन्ति सर्वशः धर्मश्रार्थश्र कामश्र मया जुष्टाः सुखान्विताः। प्वंप्रभावां मां गावो विजानीत सुखप्रदाः ९ इच्छामि चापि युष्मासु वस्तुं सर्वासु नित्यद् बागत्य प्रार्थये युष्माञ्छ्रीजुष्टा भवताऽथ वै

गाव ऊचुः। अधुवा चपला च त्वं सामान्या बहुभिः सह न त्वामिच्छाम भद्रं ते गम्यतां यत्र रंस्यसे वपुष्मन्त्यो वयं सर्वाः किमस्माकं त्वयाद्य वै यथेष्टं गम्यतां तत्र कृतकार्या वयं त्वया॥ १२ः

श्रीखवाच।

किमतद्भः क्षमं गावो यन्मां नेहाभिनन्द्थ न मां संप्रति गृह्वीध्वं कस्माद्वे दुर्लभां सर्तास् सत्यं च लोकवादोऽयं लोके चराति सुवताः। खयं प्राप्ते परिभवो भवतीति विनिश्चयः १४ महदुमं तपः कृत्वा मां निषेवन्ति मानवाः। देवदानवगन्धर्वाः पिशाचोरगराक्षसाः ॥१५ प्रभाव एष वो गावः प्रतिगृह्णीत मामिह। नावमन्या हाहं सौम्यास्त्रेलोक्ये सचराचरे।

सोमलीं गोमत्या ऋचा प्रकाशितमर्थं वरं लभते ॥ ४४ ॥ इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वाण नैलक्षण्ठीय भारतभाव-दीपे एकाशातितमोऽध्यायः ॥ ८१ ॥

८२

### गाव ऊचुः।

नावमन्यामहे देवि न त्वां परिभवामहे। अध्रुवा चलचित्ताऽसि ततस्त्वां वर्जयामहे॥ बहुना च किमुक्तेन गम्यतां यत्र वांच्छिसि। वपुष्मन्त्यो वयं सर्वाः किमस्माकं त्वयाऽनघे श्रीक्षाच।

अवशाता भविष्यामि सर्वलोकस्य मानदाः प्रत्याख्यानेन युष्माकं प्रसादः क्रियतां मम ॥ महाभागा भवत्यो वे शरण्याः शरणागताम्। परित्रायन्तु मां नित्यं भजमानामिनिन्दताम् माननामहामिन्छामि भवत्यः सततं शिवाः। अप्येकाङ्गेष्वधो वस्तुमिन्छामि च सुकुत्सितं न वोऽस्ति कुत्सितं किश्चिदङ्गेष्वालक्ष्यतेनघाः

पुण्याः पवित्राः सुभगा ममादेशं प्रयच्छथ २२ वसेयं यत्र वो देहे तन्मे व्याख्यातुमईथ। प्रवसुक्तास्ततो गावः शुभाः करुणवत्सलाः। संमन्त्र्य सहिताः सर्वाः श्रियमुचुर्नराधिप॥ अवश्यं मानना कार्या तवास्माभिर्यशस्त्रिनि शक्त्रनमूत्रे निवस त्वं पुण्यमेतद्धि नः शुभे :२४ श्रीरुवाच।

दिष्टवा प्रसादो युष्माभिः कृतो मेऽनुग्रहात्मकः पवं भवतु भद्रं वः पूजितास्मि सुखप्रदाः २५ पवं कृत्वा तु समयं श्रीगोभिः सह भारत। पश्यन्तीनां ततस्तासां तत्रैवान्तरधीयत २६ पवं गोशकृतः पुत्र माहात्म्यं तेऽनुवर्णितम्। माहात्म्यं च गवां भूयः श्रूयतां गदतो मम २७

इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि श्रीगोसंवादो नाम हाशीतितमोऽध्यायः॥ ८२॥



८३

भीष्म उवाच ।

ये च गां संप्रयच्छन्ति हुतिशिष्टाशिनश्च ये
तेषां सत्राणि यक्षाश्च नित्यमेव युधिष्ठिर ॥ १
त्रष्ठते दिधिष्ठतेनेह न यक्षः संप्रवर्तते ।
त्रुते दिधिष्ठतेनेह न यक्षः संप्रवर्तते ।
तेन यक्षस्य यक्षत्वमतो मूलं च कथ्यते ॥ २
दानानामिष सर्वेषां गवां दानं प्रशस्यते ।
गावः श्रेष्ठाः पवित्राश्च पावनं ह्येतदुत्तमम् ३
पृष्ट्यर्थमेताः सेवेत शान्त्यर्थमिष चैव ह ।
प्रयोदिधिष्ठतं चासां सर्वपापप्रमोचनम् ॥ ४
गावस्तेजः परं प्रोक्तमिह लोके परत्र च ।
न गोभ्यः परमं किञ्चित्पवित्रं भरतर्षम् ॥ ५
अत्राप्यदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम् ।
अत्राप्यदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम् ।

अत्राप्यदाहरन्तामानातहार पुरास्त्र । पितामहस्य संवादिमिन्द्रस्य च युधिष्ठिर ॥ ६ पराभृतेषु दैत्येषु शक्तस्त्रिभुवनेश्वरः । प्रजाः समुदिताः सर्वाः सत्यधर्मपरायणाः ७ अथर्षयः सगन्धर्वाः किन्नरोरगराष्ट्रसाः । देवासुरसुपर्णाश्च प्रजानां पतयस्तथा ॥ ८ पर्युपासन्त कोन्तेय कदाचिद्वै पितामहम् । नारदः पर्वतश्चेव विश्वावसुर्हहाहुद्धः ॥ ९ दिव्यतानेषु गायन्तः पर्युपासन्त तं प्रभुम् । तत्र दिव्यानि पुष्पाणि प्रावहत्पवनस्तदा ॥ आजन्द्वं प्रदेतवश्चापि सुगन्धीनि पृथक् पृथक् । तिस्मन्देवसमावायं सर्वभूतसमागमे ॥ ११ दिव्यवादित्रसंघुष्टे दिव्यस्त्रीचारणावृते । इन्द्रः पप्रच्छ देवेशमभिवाद्य प्रणम्य च १२ देवानां भगवन्तसमाक्षोकेशानां पितामह । उपरिष्ठाद्भवां लोक पतिद्च्छामि वेदितुम् १३ कि तपो ब्रह्मचर्यं वा गोभिः कृतमहेश्वर । देवानामुपरिष्ठाद्यद्वसन्त्यरजसः सुखम् ॥ १४ ततः प्रोवाच ब्रह्मा तं शक्तं बलनिष्दनम् । अवश्वातास्त्वया नित्यं गावो बलनिष्दन १५

एका अहम् अंगेषु मध्ये कुत्सिते ॥ २१ ॥ इति श्रीमहा-भारते अनुशासनपर्वणि नैलकण्ठीये भारतभाबदीपे द्याशी-तितमोऽध्यायः ॥ ८२ ॥

तेन त्वमासां माहात्म्यं न वेतिस श्र्ण यत्त्रभो गवां प्रभावं परमं माहात्म्यं च सुरर्षेम ॥ १६ यशाङ्गं कथिता गावो यश्च एव च वासव। पताभिश्च विना यश्चो न वर्तत कथञ्चन ॥ १७ धारयन्ति प्रजाश्चेव पयसा हविषा तथा। पतासां तनयाश्चापि कृषियोगमुपासते ॥ १८ जनयन्ति च धान्यानि बीजानि विविधानि च ततो यद्याः प्रवर्तन्ते हृद्यं कृद्धं च सर्वदाः ॥ पयोद्धिघृतं चैव पुण्याश्चिताः सुराधिप । वहन्ति विविधान्भारान्धुनुष्णापरिपीडिताः मुनीश्च धारयन्तीह प्रजाश्चेवापि कर्मणा। वासवाक्रुटवाहिन्यः कर्मणा सुकृतेन च २१ उपरिष्टात्ततोऽस्माकं वसन्त्येताः सदैव हि। एवं ते कारणं राक्र निवासकृतमद्य वै॥ गवां देवोपिरिष्टाद्धि समाख्यातं शतकतो। पता हि वरदत्ताश्च वरदाश्चापि वासव सुरभ्यः पुण्यकार्मिण्यः पावनाः शुभलक्षणाः। यद्र्थं गां गताश्चेव सुरभ्यः सुरसत्तम ॥ तच मे श्रणु कात्स्न्येन वद्तो बलस्द्न। पुरा देवयुगे तात देवेन्द्रेषु महात्मसु॥ त्राँ छोकान नुशासत्सु विष्णी गर्भत्वमागते। अदित्यास्तप्यमानायास्तपो घोरं सुदुश्चरम्॥ पुत्रार्थममरश्रेष्ठ पादेनैकेन नित्यदा। तां तु दङ्घा महादेवीं तप्यमानां महत्तपः॥ २७ व्शस्य दुहिता देवी सुरभी नाम नामतः। अतप्यत तपो घोरं हृष्टा धर्मपरायणा॥ कैलासाशिखरे रम्ये देवगन्धर्वसेविते। व्यतिष्ठदेकपादेन परमं योगमास्थिता॥ २९ द्रावर्षसहस्राणि द्रावर्षशतानि च। सन्तप्तास्तपसा तस्या देवाः सर्विमहोरगाः॥ तत्र गत्वा मया साध पर्युपासन्त तां शुभाम

अथाहमबुवं तत्र देवीं तां तपसान्विताम ३१ किमर्थ तप्यसे देवि तपो घोरमनिन्दिते। प्रीतस्तेऽहं महाभागे तपसाऽनेन शोभने ३२ वरयस वरं देवि दातास्मीति पुरन्दर॥ ३३ सुरभ्युवाच।

वरेण भगवन्मह्यं कृतं लोकपितामह। एष एव वरो मेऽद्य यत्त्रीतोऽसि ममानघ ३४ ब्रह्मोवाच।

तामेवं ब्रुवर्ती देवीं सुरिम त्रिद्शेश्वर। प्रत्यबुवं यद्देवेन्द्र तिम्नबोध शचीपते॥ अलोमकाम्यया देवि तपसा च शुभानने। प्रसन्नोऽहं वर्र तस्माद्मरत्वं द्दामि ते ॥ ३६ त्रयाणामपि लोकानामुपरिष्टान्निवत्स्यसि । मत्त्रसादाञ्च विख्यातो गोलोकः संभविष्यति मानुषेषु च कुर्वाणाः प्रजाः कमें शुभास्तव। निवत्स्यान्ति महाभागे सर्वा दुहितरश्च ते ३८ मनसा चिन्तिता भोगास्त्वया वै दिव्यमानुषाः यच सर्वे सुखं देवि तत्ते सम्पत्स्यते शुभे ३९ तस्या लोकाः सहस्राक्ष सर्वकामसमन्विताः। न तत्र क्रमते मृत्युर्न जरा न च पावकः ॥४० न देवं नाशुभं किञ्चिद्विद्यत तत्र वासव। तत्र दिव्यान्यरण्यानि दिव्यानि भवनानि च विमानानि सुयुक्तानि कामगानि च वासव। ब्रह्मचर्येण तपसा यत्नेन च द्रमेन च॥ दानैश्च विविधैः पुण्यस्तथा तीर्थानुसेवनात्। तपसा महता चैव सुकृतेन च कर्मणा॥ शक्यः समासाद्यितुं गोलोकः पुष्करेक्षण। पतत्ते सर्वमाख्यातं मया शकानुपृच्छते न ते परिभवः कार्यो गवामसुरसूदन॥ भीष्म उवाच।

एतच्छ्रत्वा सहस्राक्षः पूजयामास नित्यदा गाश्रको बहुमानं च तासु नित्यं युधिष्ठिर ४६

नासन अकूटनाहिन्यः अमायाव्यवहरिष्यः ॥ २१ ॥ येषु स्थानेषु गानः भूरिश्टगा अत्यन्तं मानवत्यः अयासः निनासार्थे कृतं निनासकृतम् ॥ २२ ॥ त्रयाणामुपरिष्ठात् गतनत्यः अत्र अस्मिन् गोलोके अह एव तत्प्रासिद्धं उद्दर्गान् न गोलोकः श्रूयते— यस्य निष्णोः वृष्णः कामपरकस्य परमं पटं सर्वोत्करं स्थानं

तावां वास्तून्युरमसि गमध्ये यत्र गावो भूरि शृंगा अयासः। अत्राह तदुरुगायस्य वृष्णः परमं पदमवभाति भूरि ॥ इति। ता तानि वां युवयोरिद्राविष्ण्योर्नरनारायणयोः प्रसादाद्वास्तूनि स्थानानि उदमसि कामयामहे गमध्ये गन्तुं यत्र

येषु स्थानेषु गावः भूरिश्ंगा अत्यन्तं मानवत्यः अयासः गतवत्यः अत्र अस्मिन् गोलोके अह एव तत्प्रासिद्धं उक्त्गा यस्य विष्णोः वृष्णः कामपूरकस्य परमं पदं सर्वोत्कृष्टं स्थानं अवभाति अल्पामेव माति भूरि अत्यंतं सर्वेभ्यो लोकेभ्य उपरि गोलोक इति सिद्धम्। अन्यथा चतुर्थो महलोक एवा प्रोति न च तस्य परमपरत्वमस्तीति मन्त्रानुसाराद्रह्मलोक एव गावः सन्तीति ज्ञेयम् ॥ ३६॥

पतत्ते सर्वमाख्यातं पावनं च महाद्युते। पावित्रं परमं चापि गवां माहात्म्यमुत्तमम् ४७ कीर्तितं पुरुषध्याघ्र सर्वपापविमोचनम्। य इदं कथयेन्नित्यं ब्राह्मणेभ्यः समाहितः ४८ हव्यकव्येषु यक्षेषु पितृकार्येषु चैव ह। सार्वकामिकमक्षय्यं पितृंस्तस्योपतिष्ठते ४९ गोषु भक्तश्च लभते यद्यदिच्छति मानवः। स्त्रियोपि भक्ता या गोषु ताश्च काममवाप्त्युः पुत्रार्थी लभते पुत्रं कन्यार्थी तामवाप्यात्। धनार्थी लभते वित्तं धर्मार्थी धर्ममाण्ड्यात् ५१ विद्यार्थी चाप्नुयाद्विद्यां सुखार्थी प्राप्नुयातसुखं न किञ्चिद्दुर्छमं चैव गवां भक्तस्य भारत॥५२

इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि गोलोकवर्णने ज्यशीतितमोऽध्यायः॥८३॥



युधिष्ठिर उवाच उक्तं पितामहेनेदं गवां दानम्बुत्तमम्। विशेषेण नरेन्द्राणामिह धर्ममवेश्वताम्॥ राज्यं हि सततं दुःसं दुर्घरं चाकुतात्मभिः। भूयिष्ठं च नरेन्द्राणां विद्यते न शुभा गतिः २ पूयन्ते तत्र नियतं प्रयच्छन्तो वसुन्धराम् । सर्वे च कथिता धर्मास्त्वया में कुरुनन्दन ॥३ पवमेव गवामुक्तं प्रदानं ते नृगेण ह। ऋषिणा नाचिकेतेन पूर्वमेव निद्दितम्॥ ४ वेदोपनिषद्श्रीव सर्वकर्मसु दक्षिणाः। सर्वेकतुषु चोद्दिष्टं भूमिगावोऽथ काञ्चनम् ५ तत्र श्रुतिस्तु परमा सुवर्णे दक्षिणेति वै। प्तिविच्छाम्यहं श्रोतं पितामह यथातथम् ॥६ किं सुवर्ण कथं जातं कस्मिन्काले किमात्मकं कि देवं कि फलं चैव कस्माच परमुख्यते ७ कस्माद्दानं सुवर्णस्य पूजयान्त मनािषणः। कस्माच दक्षिणार्थं तद्यक्षकर्मसु शस्यते॥ कस्माच पावनं श्रेष्ठं भूमेगों भ्यश्च काञ्चनम्। परमं दक्षिणार्थे च तद्भवीहि पितामह॥ भीष्म उवाच।

जातकपसमुत्पत्तिमनुभूतं च यन्मया॥ १० ततः सोन्तिहितो बाहुः पितुमम जनाधिप॥२१

विता मम महातेजाः शान्तनुनिधनं गतः। तस्य दित्सुरहं श्राद्धं गङ्गाद्वारसुपागमम् ११ तत्राऽऽगम्य पितुः पुत्र श्राद्धकर्म समारभम्। माता में जाह्नवी चात्र साहाय्यमकरोत्तदा॥ ततोऽप्रतस्ततः सिद्धानुपवेश्य बहुनुषीन्। तोयप्रदानातप्रभृति कार्याण्यहमथारभम् १३ तत्समाप्य यथोदिष्टं पूर्वकर्म समाहितः। दातुं निर्वेषणं सम्यग्यथावदहमारभम्॥ १४ ततस्तं दर्भविन्यासं भित्तवा सुरुचिराङ्गदः। प्रलम्बाभरणो बाहुरद्तिष्ठद्विशाम्पते॥ तमुत्थितमहं दष्टा परं विस्मयमागमम्। प्रतिग्रहीता साक्षानमे पितोति भरतर्थम ॥ १६ ततो मे पुनरेवासीत्संशा सञ्चिन्त्य शास्त्रतः। नायं वेदेषु विहितो विधिईस्त इति प्रभो १७ पिणडो देयो नरेणेह ततो मतिरभूनमम। साक्षामेह मनुष्यस्य पिण्डं हि पितरः कचित गृह्वान्ति विहितं चेत्थं पिण्डो देयः कुरोष्विति ततोऽहं तदनादृत्य पितुर्हस्तिनिद्र्शनम्॥ १९ शास्त्रप्रामाण्यस्थमं तु विधि पिण्डस्य संस्मरन् ततो दर्भेषु तत्सर्वमद्दं भरतर्षभ ॥ श्रणु राजन्नवहितो बहुकारणविस्तरम्। शास्त्रमार्गानुसारेण तिद्विद्धि मनुजर्षम्।

इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वाणे नैलकण्ठीये भारतभाव-दीपे त्र्यशीतितमोऽध्यायः ।। ८३ ॥

SB

उक्तमिति ॥ १ ॥ न शुभा अशुभा ॥ २ ॥ पूयन्ते शुद्धधन्ति ॥ ३॥

ततो मां दर्शयामासः स्वमान्ते पितरस्तथा। श्रीयमाणास्तु मामूचुः श्रीताः स्म भरतर्षभ२२ विज्ञानेन तवानेन यन्न मुद्यासि धर्मतः। न्वया हि कुर्वता शास्त्रं प्रमाणिमह पार्थिव२३ यात्मा धर्मः श्रुतं वेदाः पितरश्चिभिः सह। साक्षात्पितामहो ब्रह्मा गुरवोऽय प्रजापतिः प्रमाणसुपनीता वै स्थिताश्च न विचालिताः। तदिदं सम्यगारव्धं त्वयाऽद्य भरतर्षभ ॥ २५ किं तु भूमेर्गवां चार्थे सुवर्ण दीयतामिति। एवं वयं च धर्मञ्ज सर्वे चास्मित्पतामहाः २६ पाविता वै भविष्यन्ति पावनं हि परं हि तत् दशपूर्वान्दशैवान्यांस्तथासन्तारयन्ति ते॥२७ सुवर्णे ये प्रयच्छन्ति एवं मितपतरोऽब्रुवन्। ततोहं विस्मितो राजन्प्रतिबुद्धो विशापते२८ सुवर्णदानेऽकरवं मति च भरतर्षम । इतिहासिममं चापि शृणु राजन्पुरातनम् २९ जामदृश्यं प्रति विभो धन्यमायुष्यमेव च। जामदृश्येन रामेण तीवरोषान्वितेन वै॥ ३० त्रिः सप्तकृत्वः पृथिवी कृता निःक्षत्रिया पुरा ततो जित्वा महीं कृत्स्नां रामो राजीवलोचनः आजहार ऋतुं वीरो ब्रह्मक्षत्रेण पूजितम्। वाजिमेघं महाराज सर्वकामसमन्वितम् ३२ पावनं सर्वभूतानां तेजोद्यतिविवर्धनम्। विषाप्मा च स तेजस्वी तेन ऋतुफलेन च॥ नैवात्मनोऽथ लघुतां जामदश्योऽध्यगच्छत स तु ऋतुवरेणेड्डा महात्मा दक्षिणावता ३४ पप्रच्छागमसंपन्नानुषीन्देवांश्च भागव। पावनं यत्परं नृणासुत्रे कर्मणि वर्तताम् ॥ ३५ तदुच्यतां महामागा इति जातघृणोऽब्रवीत्। इत्युक्ता वेदशास्त्रशास्तमु चुस्ते महर्षयः॥ ३६ राम विप्राः सितकयन्तां वेद्प्रामाण्यद्शनात् भूयश्च विप्रर्षिगणाः प्रष्टव्याः पावनं प्रति ३७ ते यह ब्रुयुर्महाप्राज्ञास्तक्षेव समुदाचर। ततो वसिष्ठं देवर्षिमगस्त्यमथ काश्यपम् ॥३८ तमेवार्थे महातेजाः पप्रच्छ भृगुनन्द्नः। जाता मतिमें विपेन्द्रा कथं पूर्ययमित्युत॥३९ केन वा कर्मयोगेन प्रदानेनेह केन वा।

यदि वोऽनुत्रहकृता बुद्धिमी प्रति सत्तमाः ॥ प्रवूत पावनं कि मे भवेदिति तपोधनाः ॥४० ऋषय ऊचुः।

गाश्च भूमि च वित्तं च दत्वेह भृगुनन्दन। पापकृत्पूयते मर्त्य इति भागव शुश्रुम ॥ अन्यदानं तु विप्रषे श्रूयतां पावनं महत्। दिव्यमत्यद्भुताकारमपत्यं जातवेदसः॥ दग्ध्वा लोकान्पुरा वीर्यात्संभूतमिह शुश्रुम सुवर्णीमिति विख्यातं तद्ददिसिद्धिमेष्यसि ४३ ततोऽब्रवीद्वसिष्ठस्तं भगवान्संशितवतः। श्रुण राम यथोत्पन्नं सुवर्णमनलप्रभम्॥ फलं दास्यति ते यत्तु दाने परमिहोच्यते। सुवर्ण यच यस्माच यथा च गुणवत्तमम् ४५ तानिबोध महाबाहो सर्व निगदतो मम्। अशीषोमात्मकमिदं सुवर्ण विद्धि निश्चये ४६ अजोऽभिर्वरूणो मेषः सुर्योऽश्व इति दर्शनम्। कुअराश्च मृगा नागा महिषाश्चासुरा इति ४७ कुकुटाश्च वराहाश्च राक्षसा भृगुनन्दन। इडा गावः पयः सोमो भूमिरित्येव च स्मृतिः जगत्सर्वे च निर्मध्य तेजोराशिः समुत्थितः सुवर्णमेभ्यो विप्रचे रतं परम्मुत्तमम् ॥ पतस्मात्कारणादेवा गन्धवीरगराश्रसाः। मनुष्याश्च पिशाचाश्च प्रयता धारयन्ति तत मुकुटैरंगद्युतैरलंकारैः पृथग्विधैः। सुवर्णविकृतैस्तत्र विराजन्ते भृगूत्तम ॥ तस्मात्सर्वपवित्रेभ्यः पवित्रं परमं स्मृतम्। भूमेगोंभ्योऽथ रलेभ्यस्तद्विद्धि मनुजर्षभ ५२ पृथिवीं गाश्च दत्वेह यज्ञान्यद्पि किंचन । विशिष्यते सुवर्णस्य दानं परमकं विभो ॥५३ अक्षयं पावनं चैव सुवर्णममरद्युते। प्रयच्छ द्विजमुख्येभ्यः पावनं ह्येतदुत्तमम् ५४ सुवर्णमेव सर्वासु दक्षिणासु विधीयते। सुवर्ण ये प्रयच्छन्ति सर्वदास्ते भवन्त्युत ५५ देवतास्ते प्रयच्छन्ति ये सुवर्ण द्द्त्यथ । अग्निहिं देवताः सर्वाः सुवर्णे च तदात्मकम् तस्मात्सुवर्णे ददता दत्ताः सर्वाः सम देवताः भवन्ति पुरुषव्याघ्र न हातः परमं विदुः॥ ५७

लघुतां निष्पापताम् ॥ ३४ ॥ अज इति । अजादी-नीमक्ष्यादिरूपत्वात्तद्दानं तल्लोकप्रदम् ॥ असुरराक्षसपदा-भ्यामपि तल्लोकः ॥ ४७ ॥ वराहश्च निश्चितः अस्य दानं

अल्पफलं इडादयो भूमिरूपा इति तद्दानं महाफलं इडेति इडावान् यज्ञः ॥ ४८ ॥ जगादिति । सुवर्णदाने ब्रह्माण्डदानतुल्यामिति भावः ॥४९॥

भूय एव च माहातम्यं सुवर्णस्य निवोध मे। गदतो मम विप्रषे सर्वशस्त्रभृतां वर ॥ मया श्रुतिमदं पूर्वं पुराणे भृगुनन्दन। प्रजापतेः कथयती यथान्यायं तु तस्य वै ५९ शूलपाणेभगवतो रुद्रस्य च महात्मनः। गिरौ हिमवति श्रेष्ठे तदा मृगुकुलोद्वह ॥ ६० देव्या विवाहे निर्वृत्ते रुद्राण्या भृगुनन्दनः। समागमे भगवतो देव्या सह महात्मनः॥६१ ततः सर्वे समुद्रिया देवा रुद्रमुपागमन्। ते महादेवमासीनं देवीं च वरदासुमाम् ६२ प्रसाद्य शिरसा सर्वे रुद्रमुचुर्भगृद्रह । अयं समागमो देवो देव्या सह तवानघ॥६३ तपिंबनस्तपस्चिन्या तेजिबन्याऽतितेजसः। अमोघतेजास्त्वं देव देवी चेयसुमा तथा॥६४ अपत्यं युवयोदेव बलवद्भविता विभो। तज्ञनं त्रिषु लोकेषु न किञ्चिच्छेषायिष्याति ॥ तदेभ्यः प्रणतेभ्यस्तवं देवेभ्यः पृथुलोचन । वरं प्रयच्छ लोकेश त्रैलोक्यहितकाम्यया॥ अपत्यार्थ निगृद्धीष्य तेजः प्रमकं विभो। त्रेलोक्यसारी हि युवां लोकं सन्तापियध्यथः तद्पत्यं हि युवयोदेवानभिभवेद्भवम्। न हि ते पृथिवी देवी न च द्यौने दिवं विभो नेदं धारियतुं शकाः समस्ता इति मे मतिः। तेजःप्रभावनिद्ग्यं तस्मात्स्वामेदं जगत् ६९ तस्मात्प्रसादं भगवन्कर्तुमहिसि नः प्रभो। न देव्यां संमवत्पुत्रो भवतः सुरसत्तम।

धैर्यादेव निगृद्धीष्य तेजो ज्वंलितसुत्तमम् ७० इति तेषां कथयतां भगवान्वृषभध्वजः। एवमस्त्वित देवांस्तान्विपर्षे प्रत्यभाषत ७१ इत्युक्तवा चोध्वमनयद्रेतो वृषभवाहनः। ऊर्बरेताः समभवत्ततः प्रभृति चापि सः॥ रुद्राणीति ततः कुद्धा प्रजोच्छेदे तदा कृते। देवानथाव्रवीत्तत्र स्त्रीभावात्परुषं वचः ॥ ७३ यस्माद्यत्यकामो वै भता मे विनिवर्तितः। तस्मात्सर्वे सुरा यूयमनपत्या भाविष्यथ ॥ ७४ प्रजोच्छेदो मम कृतो यस्माद्यस्माभिर्य वै। तस्मात्प्रजा वः खगमाः सर्वेषां न भविष्यति पावकस्तु न तत्रासीच्छापकाले भृगुद्धह। देवा देव्यास्तथा शापादनपत्यास्ततोऽभवन् कद्रस्तु तेजोऽप्रतिमं धारयामास वै तदा। प्रस्कन्नं तु ततस्तस्मारिकचित्तत्रापतद्भवि ७७ उत्परात तदा वहाँ ववृधे चाद्धतोपमम्। तेजस्तेजसि संयुक्तमात्मयोनित्वमागतम् ७८ एतस्मिन्नेव काले तु देवाः शकपुरोगमाः। असुरस्तारको नाम तेन सन्तापिता भूशम् आदित्या वसवो रुद्रा मरुतोऽथाश्विनावपि। साध्याश्च सर्वे संत्रस्ता दैतेयस्य पराक्रमात्॥ स्थानानि देवतानां हि विमानानि पुराणि च ऋषीणां चाश्रमाश्चेव बभूवुरसुरेहताः॥ ते दीनमनसः सर्वे देवता ऋषयश्च ये। प्रजग्धः शरणं देवं ब्रह्माणमजरं विभुम् ॥ ८२

इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि सुवर्णोत्पत्तिनाम चतुरशीतितमोऽध्यायः॥ ८४॥



64

देवा ऊच्छः।

असुरस्तारको नाम त्वया दत्तवरः प्रभो। सुरानृषीश्च क्रिश्चाति वधस्तस्य विधीयताम् १ तस्माद्धयं समुत्पन्नमस्माकं वै पितामह। परित्रायस्व नो देव न ह्या गतिरस्ति नः २ ब्रह्मोवाच । समोऽहं सर्वभूतानामधर्म नेह रोचये। हन्यतां तारकः क्षिप्रं सुरर्षिगणवाधिता॥ ३

इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वाणे नैलकण्ठीये भारत-भावदीपे चतुरशीतितमोऽध्यायः॥ ८४॥

16

वेदा धर्माश्च नोच्छेदं गच्छेयुः सुरसत्तमाः । विहितं पूर्वमेवात्र मया वै व्येतु वो ज्वरः ध देवा ऊचुः।

वरदानाद्भगवतो दैतेयो बलगर्वितः।
देवेर्न शक्यते हन्तुं स कथं प्रश्नमं व्रजेत्॥ ५
स हि नैव स्म देवानां नासुराणां न रक्षसाम्
वच्यः स्यामिति जग्राह वरं त्वत्तः पितामह
देवाश्च शप्ता रुद्राण्या प्रजोच्छेदे पुराकृते।
न मविष्यति वोऽपत्यमिति सर्वे जगत्पते ७
व्रक्षोवाच ।

हुताशनों न तंत्रासीच्छापकाले सुरोत्तमाः स उत्पाद्यिताऽपत्यं वधाय त्रिद्शद्विषाम् ८ तद्वै सर्वानतिकस्य देवदानवराक्षसान्। मानुषानथ गन्धर्वान्नागानथ च पक्षिणः॥ ९ अस्त्रेणामोघपातेन शक्त्या तं घातयिष्यति। यतो वो भयसुत्पन्नं ये चान्ये सुरशत्रवः सनातनो हि सङ्करपः काम इत्याभिधीयते। रुद्रस्य तेजः प्रस्कन्नमश्रौ निपतितं च यत्॥ तत्तेजोऽग्निर्महद्भृतं द्वितीयमिति पावकम्। वधार्थं देवशत्रूणां गङ्गायां जनयिष्यति॥ १२ स तु नावाप तं शापं नष्टः स हुतभुक् तदा । तस्माद्वो भयहदेवाः समुत्पतस्यति पाविकः॥ अन्विष्यतां वै ज्वलनस्तथा चाद्य नियुज्यताम् तारकस्य वधोपायः कथितो वै मयाऽनघाः न हि तेजाखिनां शापास्तेजःसु प्रभवन्ति वै। बलान्यतिबलं प्राप्य दुर्बलानि भवन्ति वै १५ हन्यादवध्यान्वरदानपि चैव तपस्विनः। सङ्करपाभिरुचिः कामः सनातनतमोऽभवत्॥ जगत्पतिरनिर्देश्यः सर्वगः सर्वभावनः। हुच्छयः सर्वभूतानां ज्येष्ठो रुद्राद्ि प्रभुः १७ अन्विष्यतां स तु क्षिप्रं तेजोराशिर्हुताशनः। स वो मनोगतं कामं देवः संपाद्यिष्यति १८ पतद्वाक्यंमुपश्चित्य ततो देवा महात्मनः। जग्मुः संसिद्धसङ्करणाः पर्येषन्तो विभावसुम् ततस्त्रेलोक्यमृषयो व्यचिन्वन्त सुरैः सह।

कांक्षन्तो दर्शनं वहेः सर्वे तद्रतमानसाः परेण तपसा युक्ताः श्रीमन्तो लोकविश्रुताः। लोकानन्वचरन्सिद्धाः सर्व एव भृगूत्तम २१ नष्टमात्माने संलीनं नाभिजम्मुईताशनम्। ततः सञ्जातसंत्रासानग्निद्दीनलालसान् २२ जलेचरः क्लान्तमनास्तेजसाऽग्नेः प्रदीपितः। उवाच देवानमण्डूको रसातलतलोत्थितः ॥ रसातलतले देवा वसत्यिशारिति प्रभो । संतापादिह संप्राप्तः पावकप्रभवाद्हम्॥ २४ स संसुप्तो जले देवा भगवान्हव्यवाहनः। अपः संस्रज्य तेजोभिस्तेन संतापिता वयम ॥ तस्य दर्शनमिष्टं वो यदि देवा विभावसोः। तत्रैवमधिगच्छध्वं कार्यं वो यदि वहिना २६ गम्यतां साधिययामो वयं ह्यस्निभयात्सुराः। पतावदुकत्वा मंडूकस्त्वरितो जलमाविशत्॥ हुताशनस्तु बुबुधे मण्डूकस्य च पैशुनम्। शशाप स तमासाद्य न रसान्वेतस्यसीति वै तं वै संयुज्य शापेन मण्डूकं त्वरितो ययौ। अन्यत्र वासाय विभुने चात्मानमदर्शयत २९ देवास्तवनुत्रहं चकुर्मण्डूकानां भृगूत्तम। यत्तच्छुणु महाबाहो गदेतो मम सर्वशः॥ ३०

वेवा ऊचुः।
अग्निशापाद्जिह्वापि रसज्ञानबहिष्कृताः।
सरस्वतीं बहुविधां यूयमुद्धारियष्य ॥ ३१
बिलवासं गतांश्चेव निराहारानचेतसः।
गतास्निप संशुष्कान् भूमिः संतारियण्यति॥
तमोघनायामिप वे निशायां विचरिष्यथ ।
इत्युक्त्वा तांस्ततो देवाः पुनरेव महीमिमाम्
परीयुज्वेलनस्यार्थे न चाविन्दन् हुताश्चनम् ।
अथ तान्द्विरदः कश्चिरसुरेन्द्रद्विरदोपमः ३४
अश्वत्थस्थोऽग्निरित्येवमाह देवान् भृगृद्वह ।
शश्वत्थस्थोऽग्निरित्येवमाह देवान् भृगृद्वह ।
शश्वत्था भवतां जिह्वा भवित्रीति भृगृद्वह ।
इत्युक्त्वा निःस्तोश्वत्थाद्ग्निर्वारणस्चितः।
प्रविवेश शमीगर्भमथ विद्वः सुषुष्सया ॥ ३६

नष्टः अद्र्शनं गतः ॥ १३ ॥ ननु सर्वे सुरा इत्युद्दिय देव्याः शापात्कथं वही न शापः स तत्र नासीदिति चेतेन किमित्यत आह्—न होति । वहेस्तेजस्वित्त्वान शापो दस्यते इति भावः ॥ १५ ॥ कामः काम्यमानो वहिः संकल्पः अपत्यविषयस्तदर्थे अभिरुचिः सर्वतो रोचमानो

भवत् अस्तु ॥ १६ ॥ नष्ट अदर्शनं गतं आत्मानि जले जलस्य तेजोजन्यत्वात् ॥ २२ ॥ न रसानिति । रसनेन्द्रियहीनो भविष्यसीत्यर्थः ॥ २८ ॥ अजिह्वा अपीतिः च्छेदः ॥ ३१ ॥ अनुग्रहं तु नागानां यं चकुः श्रुषु तं प्रभो । देवा भृगुकुलश्रेष्ठ प्रीत्या सत्यपराक्रमाः ३७ देवा ऊचुः

प्रतीपया जिह्नयापि सर्वाहारं करिष्यथ। वाचं चोच्चारियध्यध्वमुचैरव्यक्षिताक्षराम् ॥ इत्युक्तवा पुनरेवाग्निमनुसमृदिवौकसः। अश्वत्थान्निःसृतश्चान्निः दामीगर्भसुपाविदात् शुकेन ख्यापितो विप्र तं देवाः समुपाद्रवन्। शशाप शुकमग्निस्तु वाग्विहीनो मिविष्यसि जिह्वामावर्तयामास तस्यापि हुतभुक्तथा। दृष्ट्वा तु ज्वलनं देवाः शुकसूचुर्दयान्विताः ४१ भविता न त्वमत्यन्तं शुकत्वे नष्टवागिति। आवृत्तजिह्नस्य सतो वाक्यं कान्तं भविष्याति वालस्येव प्रवृद्धस्य कलमव्यक्तमद्भुतम्। इत्युक्तवा तं शमीगर्भे विह्नमालक्ष्य देवताः तदेवायतनं चकुः पुण्यं सर्विकियास्वपि। ततः प्रभृति चाप्यक्षिः द्यागर्भेषु द्ययते ४४ उत्पादने तथोपायमभिजग्मुश्च मानवाः। आपो रसातले यास्तु संस्पृष्टाश्चित्रभानुना ॥ ताः पर्वतप्रस्वणैरूष्मां मुञ्जति भागव । पावकेनाधिशयता संतप्तास्तस्य तेजसा ४६ अथाभिदेंवता दृष्टा बभूव व्यथितस्तद्।। किमागमनमित्येवं तानपृच्छत पावकः॥ ४७ तमूचुर्विबुधाः सर्वे ते चैव परमर्षयः । त्वां नियोध्यामहे कार्ये तद्भवानकर्तुमहिति कृते च तस्मिन् भविता तवापि सुमहान्गुणः अग्निरुवाच।

बूत यद्भवतां कार्यं कर्तास्मि तदहं सुराः। भवतां तु नियो ज्योस्मिमा वोत्रास्तु विचारणा देवा ऊचुः।

असुरस्तारको नाम ब्रह्मणो वरदर्पितः। अस्मान्प्रबाधते वीर्योद्धधस्तस्य विधीयताम् इमान्देवगणांस्तात प्रजापतिगणांस्तथा। ऋषींश्चापि महाभाग परित्रायस्व पावक अपत्यं तेजसा युक्तं प्रवीरं जनय प्रभो। यद्भयं नोऽसंरात्तस्मान्नाशयेद्धव्यवाहन ५३ शप्तानां नो महादेव्या नान्यदस्ति परायणम्

अन्यत्र भवतो वीर्यं तस्माचायस्व नः प्रभो ॥ इत्युक्तः स तथेत्युक्त्वा भगवान्हव्यवाहनः। जगामाथ दुराधर्षों गङ्गां भागीरथीं प्रति ५५ तया चाप्यभवन्मिश्रों गभं चास्याद्धे तदा। ववृधे स तदा गर्भः कक्षे कृष्णगतियथा ५६ तेजसा तस्य देवस्य गङ्गा विह्वलचेतना। सन्तापमगमत्तीवं सोदुं सा न शशाक ह ५७ आहिते ज्वलनेनाथ गर्भे तेजःसमन्विते। गङ्गायामसुरः कश्चिद्धैरवं नादमानद्त 🕪 ५८ अबुद्धिपतितेनाथ नादेन विपुलेन सा। वित्रस्तोद्धान्तनयना गङ्गा विस्नृतलोचना ५९ विसंशा नाशकद्गभे वोदुमात्मानमेव च। सा तु तेजःपरीताङ्गी कम्पयन्तीव जाह्नवी६० उवाच ज्वलनं विप्र तदा गर्भवलोद्धता। ते न शक्तास्मि भगवंस्तेजसोऽस्य विधारणे विमुढाऽस्मि क्वतानेन न मे खास्थ्यं यथा पुरा विह्वला चास्मि भगवंश्चेतो नष्टं च मेऽनघ६२ धारणे नास्य शक्ताऽहं गर्भस्य तपतां वर। उत्सक्ष्येहमिमं दुःखान्न तु कामात्कथञ्चन ६३ न तेजसोस्ति संस्पर्शों मम देव विभावसो । आपद्र्ये हि सम्बन्धः सुस्रमोऽपि महासुते यदत्र गुणसम्पन्नमितरद्वा हुताशन। त्वय्येव तदहं मन्ये धर्माधर्मी च केवली ६५ तामुवाच ततो विह्वधार्यतां धार्यतामिति। गर्भो मत्तेजसा युक्तो महागुणफलोद्यः ॥ ६६ शका हासि महीं कृत्स्नां वादुं धारियतुं तथा न हि ते किञ्चिदप्राप्यमन्यतो धारणाहते ६७ सा वहिना वार्यमाणा देवैरपि सरिद्वरा। समुत्ससर्ज तं गर्भे मेरी गिरिवरे तदा ॥ ६८ समर्था धारणे चापि रुद्रतेजःप्रधर्षिता। नाशकत्तं तदा गर्भे संधारियतुमोजसा ६९ सा समुत्सुज्य तं दुःखाद्दीप्तवैश्वानरप्रभम्। दर्शयामास चाग्निस्तं तदा गङ्गां भृभृद्वह ७० पप्रच्छ सरितां श्रेष्ठां किश्वदर्भः सुखोदयः। कीरग्वणोंऽपि वा देवि कीरग्रूपश्चं र्यते । तेजसा केन वा युक्तः सर्वमेतद्रवीहि मे ॥ ७१

शयता अधिशयानेन ॥४६॥ अबुद्धिपतितेन अकस्माजातेन

ऊष्मां ऊष्माणं डाबुभाभ्यामिति मन्नन्तात् डाप् अधि- ॥५९॥ रुद्रस्य अप्नेस्तेजस्तेन प्रधार्षिता रुद्रो वा एष यद्भि-रिति श्रुतेः ॥ ६९ ॥

गङ्गोवाच।

जातकपः स गर्भी वै तेजसा त्वमिवानघ। स्वणों विमलो दीप्तः पर्वतं चावभासयत् ७२ पद्मोत्पलविमिश्राणां -हदानामिव शीतलः। यनघोऽस्य स कदम्बानां तुल्यो वै तपतां वर तेजसा तस्य गर्भस्य भास्करस्येव रिवमिभः यद्रव्यं परिसंख्ष्यं पृथिव्यां पर्वतेषु च तत्सर्वे काञ्चनीभृतं समन्तात्प्रत्यदृश्यत । पर्यधावत शैलांश्च नदीः प्रस्रवणानि च ७५ व्यादीपयंस्तेजसा च त्रैलोक्यं सचराचरम् पवंदपः स भगवान्युत्रस्ते हृदयवाहन । स्यवैश्वानरसमः कान्त्या सोम इवापरः ७६

प्वसुक्त्वा तु सा देवी तत्रवान्तरधीयत। ध्यावकश्चापि तेजस्वी कृत्वा कार्य दिवीकसाम् जगामेष्टं ततो देशं तदा भागवनन्दन। पवैः कर्मगुणैलोंके नामाग्नेः परिगीयते॥ ७८ ्हिरण्यरेता इति वै ऋषिभिविबुधैस्तथा। पृथिवी च तदा देवी ख्याता वसुमतीति वै॥ स तु गर्भों महातेजा गाङ्गेयः पावकोद्भवः। विवयं शरवणं प्राप्य ववृधेऽद्भतद्शनः॥ ८० द्रश्युः कृत्तिकास्तं तु बालाकसदश्युतिम्। पुत्रं वै ताश्च तं बालं पुपुषुः स्तन्यविस्नवैः ८१ बतः स कार्तिकेयत्वमवाप परमद्यतिः। स्कन्नत्वात्स्कन्दतां चापिगुहावासाऱ्होऽभवत् एवं सुवर्णमुत्पन्नमपत्यं जातवेदसः। तत्र जास्वूनदं श्रेष्ठं देवानामपि भूषणम्॥ ८३ ततः प्रभृति चाप्येतंज्ञातरूपमुद्राहतम्। रतानामुत्तमं रतं भूषणानां तथैव च ॥ पवित्रं च पवित्राणां मङ्गलानां च मङ्गलम्। यत्सुवर्णं स भगवानिधरीशः प्रजापतिः॥ ८५ पवित्राणां पवित्रं हि कनकं द्विजसत्तमाः। अक्षीयोमात्मकं चैव जातकपमुदाहतम् ॥ ८६ वसिष्ठ उवाच ।

अपि चेदं पुरा राम श्रुतं मे ब्रह्मद्दीनम्। कदंबानां कदंबपुष्पाणाम् ७३ देवस्य महत इति रुद्रस्येत्यर्थः ॥८८॥ विस्पन्दान् कणान् ताभिः पतिताभी रेतःकाणिकाभिः

सह पांसून् संगृह्य ॥ ९९ ॥ प्रादुर्भावश्वरमधातुः ॥१००॥ भूतप्रामं चतुर्विधं तत्तेजसस्तस्य त्रिगुणमयस्य रतसः संबंधी यस्तेज्ञांशो रजोंशस्तस्मातेजसं प्रवृत्तिप्रधानं जंगममभूत् ॥२॥

-तमसस्तमां ऽशात्तामसं स्थावरं सत्त्वांशस्तू भयत्रानुगत उभयेषु

पितामहस्य यद्वृत्तं ब्रह्मणः परमात्मनः ॥ ८७ देवस्य महतस्तात वारुणीं विभ्रतस्त नुम्। पेश्वर्ये वारुणे राम रुद्रस्येशस्य वै प्रभो॥ ८८ आजग्मुर्मुनयः सर्वे देवाश्चान्निपुरोगमाः। यश्राङ्गानि च सर्वाणि वषट्कारश्च मूर्तिमान् मुर्तिमन्ति च सामानि यज्ञंषि च सहस्रशः। ऋग्वेदश्रागमत्तत्र पदक्रमविभूषितः॥ लक्षणानि खरा स्तोभा निरुक्तं सुरपंक्तयः। अोङ्कारञ्चावसन्नेत्रे निग्रहप्रग्रही तथा॥ वेदाश्च सोपनिषदो विद्या साविज्यथापि च। भूत भव्यं मविष्यं च द्धार भगवान्शिवः ९२ संज्ञहावात्मनाऽऽत्मानं स्वयमेव तदा प्रभो यम् च शोभयामास बहुक्षपं पिनाकधृत ९३ चीनभः पृथिवी खं च तथा चैवेष भूपतिः। सर्वविद्येश्वरः श्रीमानेष चापि विभावसः ९४ एष ब्रह्मा शिवो रुद्रो वरुणोग्निः प्रजापतिः। कीर्त्यते भगवान्देवः सर्वभूतपतिः शिवः ९५ तस्य यश्चः पश्चपतेस्तपः ऋतव एव च। दोक्षा दीप्तवता देवी दिशश्च सदिगाश्वराः ९६ देवपत्न्यश्च कन्याश्च देवानां चैव मातरः। आजग्मुः सहितास्तत्र तदा भृगुकुलोद्वह ॥<sup>९७</sup> यक्षं पशुपतेः प्रीता वरुणस्य महात्मनः। स्वयं भुवस्तु ता दृष्टा रेतः समपतद्भवि॥ ९८ तस्य गुकस्य विस्पन्दान्पांसुन्संगृह्य भूमितः प्रास्यत्पूषा कराभ्यां वै तस्मिन्नेव हुताशने ततस्त्रस्मिन्संप्रवृत्ते सत्रे ज्वालितपावके। ब्रह्मणो जुह्वतस्तत्र प्रादुर्भावो बभूव ह ॥ १०० स्कन्नमात्रं च तच्छुकं स्रुवेण परिगृह्य सः। आज्यवन्मन्त्रतश्चापि सोऽजुहोद्भृगुनन्दन ततः स जनयामास भूतग्रामं च वर्थिवान्। तस्य तत्तेजसस्तस्माज्ञक्षे लोकेषु तैजसम्॥ 3 तमसत्तामसा भावा व्यापि सत्त्वं तथोभयम् स गुणस्तेजसो नित्यस्तस्य चाकाशमेव वर्ष

सात्त्विकानां भावानां धर्महेतुत्वादीनां दर्शनात्। स इति । स सत्त्वगुणस्तेजसः प्रकाशरूपाया बुद्धेःस्वरूपमित्यर्थः। बुद्धेस्ते-जस्ते प्रकाशकत्वसाम्यानमनोज्योतिरितिमनत्रलिङ्गाच तस्य धीसत्त्वस्य च आकाशं आकाशादि कृत्स्नं विश्वं खर्ह्यं ति लब्धसत्त्वात्मकं तदात्मना परिणमत इति भावः ॥ ३ सर्वभूतेषु च तथा सरवं तेजीस्तथी तमम् ।
शुक्रे हुतेऽग्नी तस्मिस्तु प्रादुरासंख्यः प्रभा ४
पुक्रेषा वपुषा युक्ताः स्वैः स्वैः प्रस्वजैग्नेणैः ।
भूगित्येव भृगुः पूर्वमङ्गारेभ्योऽङ्गिराऽभवत ५
अङ्गारसंश्रयाचिव कविरित्यपरोऽभवत ।
सह ज्वाळाभिकत्पन्नो भृगुस्तस्माङ्गगुः स्मृतः
मरीचिभ्यो मरीचिस्तु
मरीचिभ्यो मरीचिस्तु

अङ्गारभ्योऽङ्गिरास्तात वालखिल्याः कुशाचियात्॥ अत्रैवात्रेति च विभो जातमत्रि वदन्यपि। तथा मस्मन्यपोहेभ्यो ब्रह्मिंगणसंमताः॥ ८ वैस्तानसाः समुत्पन्नास्तपः श्वतंगुणेप्सवः । अश्रुतोऽस्य समुत्पन्नावश्रिनो रूपसम्मतौ ९ दोषाः प्रजानां पतयः स्रोतोभ्यस्तस्य जिक्करे ऋषयो रोमकूपेभ्यः स्वेदाच्छंदो बलान्मनः पतस्मीत्कारणादाहुरग्निः सर्वस्तु देवताः। ऋषयः अतसम्पन्ना विदेशामण्यिदश्रीनात ११ यानि दारूणि निर्यासारते मासाः पश्चसंशिताः अहोरात्रा मुहूर्तीश्च पिन्तं ज्योतिश्च दारुणम् रोद्रं लोहितमिलाइलोहितात्कनकं स्मृतम्। तन्मैत्रामिति विश्वयं धूमाच वसवः स्मृताः। अचिषो याश्च ते खड़ास्तथाऽऽदित्यां महाप्रभाः उदिष्टीस्ते तथांगारा ये धिंदण्येषु दिवि स्थिताः बादिकर्ती च लोकंस्य तत्परं ब्रह्म तद्भवम्। सर्वेकामदमित्याहुस्तद्रहस्यमुवाच ह ॥ १५ ततीऽब्रवीनमहादेवी वसणः पवनात्मकः। मम सत्रमिदं दिव्यमहं गृहपतिस्त्विह ॥ १६ त्रीणि पूर्वाण्यपत्यानि मेम तानि न संशयः। इति जानीत खगमा मम यज्ञफलं हि तत् १७ अग्निज्वाच ।

मद्क्षेभ्यः प्रस्तानि मदाश्रयकृतानि च।

ममैव तान्यपत्यानि वरुणो ह्यवशात्मकः १८ अयात्रवीही के गुरुवेही लोक पितामहः १ ममैव तान्यपत्यानि मम शुक्रे हुत हि तत् १९ अहं कर्ता हि संत्रस्य होता शुक्रस्य चैव है। यस्य बीज फल तस्य शुक्रं चेत्कारण मतम्२० ततोऽब्रवन्देवगणाः पितामहस्पेत्य वै। कर्ताजीलिपुटाः सर्वे शिरोमिरमिवन्य च॥ २१ वयं च भगवन्सर्वे जगन्न संचराचरम्। तवैव प्रसेवाः स्व तस्माद्यिविमावसः॥ २२ वरणश्रेश्वरो देवी लभतां काममीरिस्तम्। निसंगीद्वेहणिश्चापि वरुणो यादसापितिः ॥२३ जग्राह वे भेगुं पूर्वमपत्यं सूर्यवं सम्म ईश्वरोऽिकरिसं चित्रिरपत्यार्थमकल्पयत्॥ ३% पितामहस्त्वपत्यं वै कवि जग्राह तस्ववित्। तदा स वारणः ख्याती भृगुः प्रस्वकर्मकृत् आग्नेयस्त्वांगेराः श्रीमान्कवित्राक्षी महायशाः भागवाङ्गिरसी लोके लोकसन्तानलक्षणीर्द पते हि प्रस्रवाः सर्वे प्रजानां पत्रयस्यः। सर्व संतानमेतेषामिदामित्युपधारय॥ २७ भूगोस्त पुत्राः सप्तासन्सर्वे तुल्या भूगोर्धुणैः। च्यवनो वज्रशीषेश्च द्याचिरीर्वस्तथैव च ॥ २८ शुक्रो वरेण्येश्च विभुः सवनेश्चेति सप्त ते। भागीया वारुणाः सर्वे येषां वंशे भवानिष ॥ अष्टी चांगिरसः पुत्रा वारुणास्ते प्युदाहताः। बृहस्पतिरुतश्यश्च पयस्यः शान्तिरेव च ॥३० घोरो विकपः संवतः सुधन्वा चाष्टमः स्मृतः एतेंऽष्टी वहिजाः सर्वे क्रानिष्टा निरामयाः ब्रह्मणस्तु कवेः पुत्रा वार्रणास्तेऽप्युदाहताः। अष्टी प्रसवजेयुक्ता गुणैब्रह्मविदः शुभाः ॥ ३२ कविः कव्यश्च धृष्णुश्च बुद्धिमानुरानास्तथा भृगुश्च विरजाश्चेव काशी चोष्रश्च धर्मवित्॥

त्तरमात्सर्वेषु भूतेषु तमोमयेषु जडेषु शरिषु सत्त्वं प्रकाशः उत्तमं तेजः धर्मप्रवृत्तिश्च तत्सर्वं तस्माद्वहो हुतात्प्रजापति- शुकाजित्तरे इत्यर्थः ॥ ४ ॥ प्रसवजैः कारणजेर्गणेः ताने- वाह—भृगिति। मृज्जित पावयतीति मृक् ज्वाला साक्षा- जजाला इत्येव मृगुरिति नाम ॥ ५ ॥ अंगाराश्रिता अल्पज्वाला निर्धूमास्ताभ्यः कविरभृदित्यर्थः । मृगिति व्याचिष्ट सहिति ॥ ६ ॥ अत्रैव कुशोच्चये अत्र अत्रै- विति संबन्धः व्यपोहेभ्यः समूहेभ्यः॥८॥अश्रुतः अश्रुसकाशात्

।।९॥ स्रोतोभ्यः श्रोत्रादीन्द्रियभ्यः । बलात् वीर्यात् ।।१०॥ एतस्मादिमजल्वात् ॥ ११ ॥ निर्यासा दारुगता लाक्षादयो वृक्षरसाः ॥ १२ ॥ दिविस्थिताः प्रहतारादयः धिष्ण्येषु स्थानेषु ॥ १४ ॥ त्रीणि मृग्वंगिरःकविसंज्ञानि ॥ १७ ॥ अवशः आत्मा न्वित्तं यस्य सोऽवशात्मकः भ्रान्त इत्यर्थः १८ कवेः पुत्रा वारुणा इत्यनेन स्वीयभागोऽपि कविर्वह्मणा वरुणाय समर्पित इत्युक्षेयम् ॥ ३२ ॥

अष्टी काविसुता हाते सर्वमेभिजंगत्तम्। व्रजापतय पते हि व्रजाभागौरिह प्रजाः ॥ ३४ एवमंगिरसश्चेव कवेश्व प्रसवान्वयैः। भृगोश्च भृगुशार्दूछ वंशजैः सततं जगत ॥३५ वरुणश्चादितो विप्र जयाह प्रभुरीश्वरः। कार्व तात भृगुं चापितस्मात्ती वादणी समृती जग्राहांगिरसं देवः शिखी तस्माद्धताशनः। तस्मादांगिरसा श्रेयाः सर्व एव तद्व्वयाः॥ ब्रह्मा पितामहः पूर्व देवताभिः प्रसादितः। इमे नः सन्तरिष्यन्ति प्रजाभिर्जगतीश्वराः॥ सर्वे प्रजानां पतयः सर्वे चातितपस्विनः। त्वत्प्रसादादिमं लोकं तारिय प्यन्ति सांप्रतम् तथैव वंशकर्तारस्तव तेजोविवर्धनाः। अवेयुर्वेदविदुषः सर्वे च कृतिनस्तथा॥ देवपक्षचराः सौम्याः प्राजापत्या महर्षयः। आमुवन्ति तपश्चैव ब्रह्मचर्य परं तथा॥ ४१ सर्वे हि वयमते च तवैव प्रसवः प्रभो। देवानां ब्राह्मणानां च त्वं हि कर्ता पितामह मारीचमादितः कृत्वा सर्वे चैवाथ भागवाः। अपत्यानीति संप्रेक्य क्षमयाम पितामह ॥ ४३ ते त्वनेनेव रूपेण प्रजानिष्यन्ति वै प्रजाः। स्थापयिष्यन्ति चात्मानं युगादिनिधने तथा इत्युक्तः स तदा तैस्तु ब्रह्मा लोकपितामहः। तथेत्येवाबवीत्प्रीतस्तेऽपि जग्मुर्यथागतम्॥ थवमेतृत्युरा वृत्तं तस्य यक्षे महात्मनः। देवश्रेष्ठस्य लोकादौ वारुणी विभ्रतस्तनुम्॥ अभिन्नेह्या पशुपतिः शर्वो रुद्रः प्रजापतिः। अग्नेरपत्यमेतद्वे सुवर्णामीते धारणा॥ अद्रयभावे च कुरुते वहिस्थानेषु काञ्चनम्।

कुशस्तम्बे जुहोत्यां सुवर्णे तत्र च स्थिते। वल्मीकस्य \*वपायां च कर्णे वाऽजस्य दक्षिणे शकटोट्यी परस्यारसु ब्राह्मणस्य करे तथा । हुते प्रीतिकशिमृद्धि भगवांस्तत्र मन्यते॥ ५० तस्माद् मिपराः सर्वे देवता इति ग्रुश्रम। ब्रह्मणो हि प्रभूतोऽशिरश्लेरपि च काञ्चनम् ॥ तस्माद्ये वै प्रयच्छन्ति सुवर्णे धर्मदार्शनः। देवतास्ते प्रयच्छन्ति समस्ता इति नः श्रुतम् ॥ तस्य चातमसो लोका गच्छतः परमां गतिम् खर्लीके राजराज्येन सोऽभिषच्येत भागव आदित्योद्यसंप्राप्ते विधिमन्त्रपुरस्कृतम्। ददाति काञ्चनं यो वै दुःस्वमं प्रतिहान्ति स ददात्युदितमात्रे यस्तस्य पाप्मा विध्यते। मध्याह्ने द्दतो रुक्मं हन्ति पापमनागतम् ५५ ददाति पश्चिमां सन्ध्यां यः सुवर्णे यतवतः। श्रह्मवाय्वग्निसोमानां सालोक्यमुपयाति स सेन्द्रेषु चैव लोकेषु प्रतिष्ठां विन्दते शुभाम ! रह लोके यशः प्राप्य शान्तपाप्मा च मोदत ततः संपद्यतेऽन्येषु लोकेष्वप्रतिमः सदा। अनावृतगतिश्चेव कामचारो भवत्युत ॥ ५८ न च अरति तेभ्यश्च यशश्चेवाप्तते महत्। सुवर्णमक्षयं दत्वा लोकांश्चामोति पुष्कलान्। यस्तु सञ्जनियत्वाग्निमादित्योदयनं प्रति। दद्याद्वै वतमुद्दिश्य सर्वकामान्समश्रुते॥ अशिमित्येव तत्प्राहुः प्रदानं च सुखावहम् यथेष्रगुणसंवृत्तं प्रवर्तकमिति स्मृतम् ॥ ६१ पषा सुवर्णस्योत्पात्तः कथिता ते मयाऽनधः कार्तिकेयस्य च विभो तद्विद्धि भृगुनन्दन ६३

जामदश्यः प्रमाणक्षो वेदश्वतिनिद्रश्नेनात् ४८

नः अस्मान् संतरिष्यन्ति संतारियष्यन्ति ॥ ३८॥ विदुषः विद्वासः ॥ ४०॥ क्षमयाम स्वोत्कर्षार्थं अन्योन्याभिन्मवाय न यतामह इत्यर्थः ॥ ४३॥ ते अनेन क्षमान्वता आदिनिधने उत्पत्तिप्रलययोरन्तराले ॥ ४४॥ देवन्त्रेष्ठस्य ग्रहस्य ॥ ४६॥ धारणा निश्चयः ॥ ४०॥ वेदश्चितिरिति । अमावनुगतेन्तरा आहुती हिरण्य कत्तरां जुहुयादिति कल्पकारेण दार्शता ॥ ४८॥ वल्मीन्वयायां सान्नाप्यमिति दिधपयसोः सहहोम उक्तः । ब्राह्मणपाण्यजकर्णदर्भस्तंबाप्यु काष्ठिष्वत्येतानि श्रुतौ दश्यन्ते ॥ ४६॥ श्रकटोवा द्व श्रुत्यन्तरात् न्नेयां परस्य तीर्थादरप्यु ॥ ४६॥ श्रकटोवा द्व श्रुत्यन्तरात् न्नेयां परस्य तीर्थादरप्यु ॥ ५६॥ श्रकटोवा द्व श्रुत्यन्तरात् न्नेयां परस्य तीर्थादरप्यु ॥ ५६॥ राजराज्येन कुवरत्वेन ॥ ५३॥ तेभ्यो लोकभ्यो न स्वरति ॥ ५९॥ आर्मे श्रीतं स्मार्ते वा संजनियत्वा

प्रातः प्रादुष्कृत्य उदयकाले दद्यात् ॥६०॥ आग्निमिति ।
अम्यादित्ययोः प्रादुर्भूतयोरन्तराले काले सुवर्णदानं इप्टेन गुणेन भुवि दिवि प्रकाशमानेन रूपेण मया स्थेयमित्येवं रूपेण
गुणेन अंतरालकालेन च गुणेन संवृत्तं समानं जातं, एति व गुणेशानं प्रवर्तकं अभिजत्वाद्धिरण्यमाभिः इति शब्दः प्रकारार्थः।हिरण्यं पुरस्कृत्य सायमुद्धरेविति सायमुद्धरणकालातिम्मि स्यस्य हिरण्यपुरस्कारवचनाद्धिरण्यमादित्यत्वेनापि जानीयातिः अतस्तयोरन्तराले सुवर्णं ददत् तादृशमेव फलं प्राप्नोतित्यर्थः।
॥६१॥ एषेति । यथा कार्तिकेयः सर्वदेवानामन्त्रयं दैत्यं निहतवान एवं तत्सोदरं सुवर्णमपि सर्वेषां धर्माणामज्ञयं। दुरितं नाशयति लोकं च तादृशं जयतीत्यर्थः ॥६२॥ इति

<sup>\*</sup> रधे रधे श्वन्नं वपा सुविख्सिरः।

कार्तिकेयस्तु संवृद्धः कालेन महता तदा।
देवैः सेनापितत्वेन वृतः सेन्द्रैर्भृगृद्धह ॥ ६३
जघान तारकं चापि दैत्यमन्यांस्तथासुरान।
त्रिद्शेन्द्राश्चया ब्रह्मँ ह्योकानां हितकाम्यया॥
सुवर्णदाने च मया कथितास्ते गुणा विभो।
तस्मातस्वर्णं विप्रेभ्यः शयच्छ ददतां वर ६५

भीष्म उवाच।

इत्युक्तः स वसिष्ठेन जामद्ग्न्यः प्रतापवान् द्दौ सुवर्ण विप्रेभ्यो व्यमुच्यतं च किल्बिषात् एतत्ते सर्वमाख्यातं सुवर्णस्य महीपते। प्रदानस्य फलं चैव जन्म चास्य युधिष्ठिर ६७ तस्मात्त्वमपि विप्रेभ्यः प्रयच्छ कनकं बहु। ददत्सुवर्णं नृपते किल्बिषाद्विप्रमोक्ष्यसि १६८

इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि सुवर्णीत्पत्तिनीम पञ्जाशीतितमोऽध्यायः॥ ८५॥



युधिष्ठिर उवाच ।
उक्ताः पितामहेनेह सुवर्णस्य विधानतः ।
विस्तरेण प्रदानस्य ये गुणाः श्रुतिलक्षणाः १
यत्तु कारणमृत्पत्तेः सुवर्णस्य प्रकीर्तितम् ।
यत्तु कारणमृत्पत्तेः सुवर्णस्य प्रकीर्तितम् ।
स कथं तारकः प्राप्तो निधनं तद्भवीहि मे २
उक्तं स वैवतानां हि अवध्य इति पार्थिव ।
कथं तस्याभवन्मृत्युर्विस्तरेण प्रकीर्तय ॥ ३
पतिदच्छाम्यहं श्रोतुं त्वत्तः कुरुकुलोद्वह ।
कात्स्न्यैन तारकवधं परं कौतूहलं हि मे ॥ ४
भीष्म उवाच ।

विपन्नकृत्या राजेन्द्र देवता ऋषयस्तथा।
कृत्तिकाश्चोदयामासुरपत्यभरणाय वै॥ ५
न देवतानां काचिद्धि समर्था जातवेदसः।
एता हि शक्तास्तं गर्भ संधारियतुमोजसा ६
वण्णां तासां ततः प्रीतः पावको गर्भधारणात्
स्वेन तेजोविसर्गेण वीर्येण परमेण च॥ ७
तास्तु षद्कृत्तिका गर्भ पुपुषुर्जातवेदसः।
षट्सु वर्मसु तेजोब्नेः सकलं निहितं प्रभो॥८

ततस्ता वधमानस्य कुमारस्य महात्मनः। तेजसाऽभिपरीताङ्ग्यो न क्वचिच्छम लेभिरे ततस्तेजःपरीताङ्ग्यः सर्वाः काल उपिस्रिते समं गर्भ सुषुविरे कृतिकास्तं नर्षम्॥ ततस्तं षडिघष्ठानं गर्भमेकत्वमागतम्। पृथिवी प्रतिजग्राह कार्तस्वरसमीपतः॥ स गर्भी दिव्यसंस्थानो दीप्तिमान्पावकप्रभः दिव्यं शरवणं प्राप्य ववृधे प्रियद्श्नः॥ दह्युः कृत्तिकास्तं तु बालमकसमद्यतिम्। जातस्रोहाच सीहादीत्पुपुषुः स्तन्यविस्रवैः॥ अभवत्कार्तिकेयः स त्रैलोक्ये सचराचरे। स्कल्वात्स्कन्द्रतां प्राप्तो गुहावासाहहोभवत ततो देवास्त्रयस्त्रिशादिशश्च सदिगीश्वराः। रुद्रो धाता च विष्णुश्च यमः पूषार्यमा भगः अंशो मित्रश्च साध्याश्च वासवो वसवोऽश्विनौ आपो वायुर्नभञ्चन्द्रो नक्षत्राणि प्रहा रविः॥ पृथाभूतानि चान्यानि यानि देवार्पणानि वै आजग्रुस्तेऽद्भुतं द्रष्टुं कुमारं ज्वलनात्मजस्

श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि नैलकण्ठीये भारतभाव-दीपे पन्नाशीतितमोऽध्यायः ॥ ८५॥

32

उत्ता इति । श्रुतिर्वेदः लक्षणं ज्ञापकं येषां ते श्रुति-रुक्षणाः श्रुत्युक्ता इत्यर्थः ॥१॥ विपन्नं कृत्यं येषां ते गङ्गया गर्भे त्यक्ते सति नष्टकार्याः॥५॥चोदयामासुरित्यत्र हेतुमाह
—नित । गर्भे संधारियतुमित्यपक्रष्यते पूर्वार्घेऽपि ॥ ६॥
प्रीतस्ताभिगरुडीरूपेण तद्रेतः पीत्वा षोढा गर्भे भृते सतीति
श्रेषः ॥ ७॥ वर्त्मसु गर्भागमनमागेषु योनिष्वित्यर्थः ॥८॥
देवेभ्योऽप्यन्ते यस्तानि ऋग्यजःसामानि मूर्तिमन्ति देवार्पणानि ॥ १७॥

ऋषयस्तुष्ट्रवुश्चेव गन्धविश्च जंगुस्तथा। षडाननं कुमारं तु द्विषडक्षं द्विजिप्रियम्॥ १८ पीनांसं द्वादशभुजं पावकादित्यवंचसम्। श्यानं शर्गत्मसं दृष्टा देवाः सहिषीभः १९ लेभिरे परमं हर्षे मेनिरे चासुर हतम्। ततो देवाः प्रियाण्यस्य सर्वे एव समाहरन् २० कींडतः कींडनीयानि दद्धः पश्चिगणाश्च ह। सुपर्णोऽस्य ददौ पुत्रं मयूरं चित्रबर्हिण्म २१ राक्षसाश्च ददुस्तस्मै वराहमहिषावुभौ। कुक्कृदं चाग्निसंकाशं प्रद्दावरुणः स्वयम् ॥ २२ चन्द्रमाः प्रद्दौ मेषमादित्यो रुचिरां प्रभाम गवां माता च गा देवी ददौ शतसहस्रशः ॥ छागमश्चिर्गुणोपेतंमिला पुष्पफलं बहु। सुधन्वा शकटं चैव रथं चामितकूबरम्॥ २४ वरुणो वारुणान्दिव्यान्सगजान्प्रददौ शुभान् सिंहान्सरेन्द्रो व्याघांश्च द्विपानन्यांश्च पाक्षणः श्वापदाश्च बहून घोरांश्छत्राणि विविधानि च राक्ष्मसासुरसंघाश्च अनुजग्रहस्तमीश्वरम् २६

वर्धमानं तु तं रहा प्रार्थयामास तारकः। उपायैबेहुभिहेन्तुं नाराकचापि तं विभुम २७ सैनापत्येन तं देवाः पूजियत्वा गुहालयम् । शशंसुर्विप्रकारं तं तस्मै तारककारितम् २८ स विवृद्धो महावीयों देवसेनापतिः प्रभुः। ज्ञानामोघया शक्त्या दानवं तारकं गुहः॥ तेन तस्मिन्कुमारेण की उता निहतेऽसुरे। सुरेन्द्रः स्वापितो राज्ये देवानां पुनरीश्वरः स सेनापतिरेवाथ बभी स्कन्दः प्रतापवान् । ईशो गोप्ता च देवानां प्रियकुच्छङ्करस्य च ३१ हिरण्यमूर्तिभगवानेष एव च पाविकः। सदा कुमारो देवानां सैनापत्यमवाप्तवान् ॥ तस्मात्सुवर्णे मङ्गल्यं रत्नमक्षय्यमुत्तमम्। सहजं कार्तिकेयस्य वहेस्तेजः परं मतम् ३३ पवं रामाय कौरव्य वसिष्ठोऽकथयत्पुरा। तस्मात्सुवर्णदानाय प्रयतस्व नराधिप ॥ ३४ रामः सुवर्णे दत्वा हि विमुक्तः सर्विकिर्विषेः त्रिविष्टपे महत्स्थानमवापासुलभं नरैः॥

इति श्रीमहाभारते अनुशासन्पर्वणि दानधर्मपर्वणि तारकवधोपाख्यानं नाम षडशीतितमोऽध्यायः॥ ८६॥



60

युधिष्ठिर उवाच ।

चातुर्वण्यस्य धमात्मन्धर्माः प्रोक्ता यथा तथा तथैव मे श्राद्धविधि कृत्सं प्रबृहि पार्थिव १ वैद्याम्पायन उवाच ।

पुधिष्ठिरेणवमुक्तो भीष्मः शान्तनवस्तदा इमं श्राद्धविधि कृत्सं वकुं समुपचक्रमे ॥ २ भीष्म उवाच ।

श्रृष्णुष्वावहितो राजञ्ज्ञाद्धकर्मविधि श्रुभम् धन्यं यशस्यं पुत्रीयं पितृयक्षं परंतप ॥ ३

देवासुरमनुष्याणां गन्धवारगरश्रसाम्।
पिशाचिकत्रराणां च पूज्या वै पितरः सदा ४
पितृनपूज्यादितः पश्चाद्देवतास्तर्पयन्ति वै।
तस्मात्तान्सवयक्षेन पुरुषः पूजयत्सदा॥ ५
अन्वाहार्ये महाराज पितृणां श्राद्धमुख्यते।
तस्माद्विशेषविधिना विधिः प्रथमकिपतः ६
सर्वेष्वहःसु प्रीयन्ते कृते श्राद्धे पितामहाः।
प्रवक्ष्यामि तु ते सर्वोस्तिथ्यातिथ्यगुणागुणान्

इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वाणे नैलकण्ठीये भारतभाव-दीपे षडशीतितमोऽध्यायः॥ ८६॥

20

चातुर्वण्यस्यंति ॥ १ ॥ आदितः अमावास्यायां पश्चात्प्रतिपदि यद्वा खंडदर्शे पूर्वाधे इष्टिः पश्चात्पतृयज्ञः ॥ ५ ॥ अन्वाहार्यं पश्चात् कतन्यमापे यस्मादेवं तस्मात् प्रथमकिल्पतः सामान्यविधिः अमावास्यायां यदहश्चन्द्रमसं न पश्यति तदहरपराह्णे पिंडपितृयज्ञं कुरुत इति विशेष-विधिना बाध्यत इति अन्वाहार्यत्वमपि पितृयज्ञस्य भवती-त्यर्थः ॥ ६ ॥ तिथीनां अतिथीनां च गुणानगुणांश्च प्रवक्ष्यामि ॥ ७ ॥

येष्वहःसु कृतैः श्रास्येर्प्पलं प्राप्यतेऽनघ।
तत्सर्वे कीर्तियेष्यामि यथावन्ति कोघ मे ८
पितृन्द्यं प्रतिपदि प्राप्न्यात्सगृहे स्थियः।
अभिक्पप्रजायिन्या दश्तीया बहुप्रजाः॥ ९
स्थियो द्वितीयां जायन्ते तृतीयायां तु वाजिनः
चतुथ्यां श्रुद्रपश्चां भवन्ति बहुवां गृहे॥ १०
पश्चम्यां बहुवः पुत्रा जायन्ते कुर्वतां नृप।
कुर्वाणास्तु नराः षष्ठ्यां भवन्ति द्युतिभागिनः
कृषिभागी भवेच्छाद्धं कुर्वाणः सप्तमीं नृपः।
अष्टम्यां तु प्रकुर्वाणो वाणिज्ये लाभमाप्नुयात्
नवम्यां कुर्वतः श्राद्धं भवत्येकशफं बहु।
विवर्धन्ते तु दश्मीं गावः श्राद्धान्विकुर्वतः॥

कुप्यभागी भवेनमध्ये क्रवेश्नेकादशी नृप । ब्रह्मत्वित्वः पुत्रा जायन्ते तस्य वेदम् नि १५ द्वादश्यामीहमानस्य नित्यमेव पद्दश्यते । रजतं बहुवित्तं च सवर्णं च मनोरमम् ॥ १५ ब्रातीनां तु भवेच्छ्रेष्ठः कुवेञ्छाद्धं त्रयोदशीम् अव्दश्यं तु युवानोऽस्य प्रमीयन्ते नरा गृहे १६ युद्धभागी भवेन्मर्त्यः कुवेञ्छाद्धं चतुर्दशीम् । अमावास्यां तु निर्वापात् सर्वकामानवाप्नुयात् कृष्णपृक्षे दशम्यादौ वर्जायत्वा चतुर्दशीम् । श्राद्धकर्माणे तिथ्यस्तु प्रशस्ता न तथेतराः ॥ यथा चैवापरः पक्षः पूर्वपक्षाद्विशिष्यते । तथा श्राद्धस्य पूर्वोद्धादपराद्धो विशिष्यते १९

इति श्रीमहामारते अनुशासुनपर्वणि दानधर्मपर्वणि श्राद्धकरूपे सप्ताशीतितमोऽध्यायः॥ ८७॥



गुधिष्ठिर उवाचा। किखिद्वतं पित्रयो वे भवत्यक्षयमीश्वर कि हविश्रिररात्राय किमानन्त्याय करपते १ भीष्म उवाच ।

हवािष आद्यक्षेत्र ता यानि आद्यविदो विदुः तानि मे शृणु काम्यानि फल चैव युधिष्ठिर तिलेबीहियवैमोषैरद्भिमूलफलैस्तथा। दत्तेन मासं प्रीयन्ते आद्धन पितरो नृप॥ ३ वर्धमानतिलं आद्धमक्षयं मनुरव्यति। सर्वेष्वेव तु भोज्येषु तिलाः प्राधान्यतः स्मृताः स्रो मासो तु भवेनृतिर्मतस्यैः पितृगणस्य ह। व्रीन्मासानाविकेनाहुश्रतुर्मासं दाद्येन ह॥ ५ वाराहेण तु पण्मासान सप्त वे शाकुलेन तु ६
मासानष्टी पार्षतेन रौरवेण नव प्रभी।
गवयस्य तु मासेन तृतिः स्याहशमासिकी ७
मासेनेकादश प्रीतिः पितृणां माहिषेण तु।
गठयेन दत्ते श्राद्धे तु संवत्सरिमहोच्यते॥ ८
यथा गठ्ये तथा युक्तं पायसं सर्पिषा सह।
वाष्ट्रीणसस्य मासेन तृतिहांदशवार्षिकी॥ ९
आनद्याय भवेदत्तं खड्मासं पितृश्चये।
कालशाकं च लोहं चाप्यानन्त्यं छाग उच्यते
गाथाश्चाप्यत्र गायन्ति पितृगीता युधिष्ठिर
सनत्कुमारो भगवान्पुरा मय्यभ्यभाषत॥ ११

CG COTTON OF THE TRANSPORT

सुगृहे स्त्रियों भार्याः ॥ ९ ॥ स्त्रियः दुहितरः ॥ १० ॥ कुप्यं वस्त्रपात्रादि ॥ १४ ॥ चतुर्दशीश्राद्धं निन्दत्यवस्य-। भिति ॥ १६ ॥ दशम्यादौ तिथिषट्के ॥ १८ ॥ इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वाणे नैलकण्ठीये भारतभावदीपे सप्ताशीतितमोऽध्यायः ॥ ८७ ॥

66

किस्विदिति ॥ १ ॥ पृषतिश्वित्रमृगस्तदीयं पार्षतं कृतः कृष्णमृगस्तदीयं रोरवम् ॥ ७ ॥ वाधीणसः वृष्या स्यूतनासिको महोक्षः पिक्षिविशेषोऽजाविशेषश्वत्यन्ये ॥ ९ ॥ पितृक्षये मृतितथौ कालशाकं 'चुका' इति भाषया प्रसिद्धं तत्सहशमेव तदन्यदित्यन्ये लौहं काञ्चनवृक्षजं पुष्पादिशाकं छागोऽपि आनन्त्यं तत्फलमिति शेषः ॥ १०॥

अपि नः स्वकुले जायाद्यों नो द्या ज्योद्शीम् मघासु सिर्पः संयुक्तं पायसं दक्षिणायने ॥१२ आजेन वाऽपि लौहेन मघास्वेव यतवतः। हस्तिच्छायासु विधिवत कर्णव्यजनवीजितम्

पष्टःया बहुवः पुत्रा यद्येकोऽपि गयां व्रजेत यत्रासौ प्रथितो लोकेष्वक्षय्यकरणो वटः १४ आपो मूलं फलं मांसमन्नं वापि पितृक्षये । यदिकचिन्मधुसंमिश्रं तदानन्त्याय करूपते ॥

इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वाणे दानधर्मपर्वणि श्राद्धकरुपेऽष्टाशीतितमोऽध्यायः॥ ८८॥

# ·: 40 0+: ·

29

भीषम उवाच । यमस्त यानि श्राद्धानि प्रोवाच शशबिन्दवे तानि में शृणु काम्यानि नक्षत्रेषु पृथक् पृथक् श्राद्धं यः कृत्तिकायोगे कुर्वीत सततं नरः। अग्नीनाधाय सापत्यो यजेत विगतज्वरः॥ २ अपत्यकामो रोहिण्यां तेजस्कामो मृगोत्तमे क्ररकर्मा ददच्छा समाद्रीयां मानवो भवेत ३ धनकामो भवेन्मर्त्यः कुर्वञ्छाद्धं पुनर्वसी। पुष्टिकामोऽथ पुष्येण श्राद्धमीहेत मानवः॥ ४ आरुरेषायां ददच्छाद्धं धीरान्युत्रान्यजायते। भातीनां तु भवेच्छ्रेष्ठो मघासु श्राद्धमावपन् ५ फल्गुनीषु ददच्छादं सुमगः श्राद्धदो भवेत । अपत्यभागुत्तरासु हस्तेन फलभाग्मवेव ॥ ६ चित्रायां हु ददत श्राद्धं लभेद्र्पवतः सुतान । स्वातियोगे पितृनच्ये वाणिज्यमुपजीवति ७ बहुपुत्रो विशाखासु पुत्रमीहन्भवेत्ररः।

अनुराधासु कुर्वाणो राजचकं प्रवर्तयत् ॥ ८ आधिपत्यं अजेन्मत्यों ज्येष्ठायामपवर्जयन् । नरः कुरुकुलश्रेष्ठ ऋद्धो दमपुरःसरः ॥ ९ मुले त्वारोग्यमृच्छेत यशोऽऽषाढासु चोत्तमं उत्तरासु त्वषाढासु वीतशोकश्चरेन्महीम् १० श्राद्धं त्विभिजिता कुर्वन्भिषिकसिद्धमवाप्रयात श्रवणेषु ददच्छाद्धं प्रत्य गच्छेत्स तद्गतिम् ११ राज्यभागी धनिष्ठायां भवेत नियतं नरः । नश्चत्रे वारुणे कुर्वन् भिषिकसिद्धमवाप्रयात१२ प्रवप्रोष्ठपदाः कुर्वन् बहुन्त्रिन्दत्यज्ञाविकान् । उत्तरासु प्रकुर्वाणो विन्दते गाः सहस्रशः १३ बहुकुण्यकृतं । वत्तं विन्दते रेवतीं श्रितः । अश्वनीष्वश्वान्वन्देत भरणीष्वायुरुत्तम् ॥ दमं श्राद्धविधि श्रुत्वा शश्विनदुस्तथाकरोत्। दमं श्राद्धविधि श्रुत्वा शश्विनदुस्तथाकरोत्। सक्षेत्राज्ञयद्धापि महीं सोऽनुश्वास ह॥१५

इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि श्राद्धकरूपे पंकाननवतितमोऽध्यायः ॥ ८९॥

वीजितं पायसादिकं दद्यादिति पूर्वेणान्वयः ॥ १३ ॥ इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि नैलकण्ठीये भारतभावदीपे अष्टाशीतितमोऽध्यायः ॥ ८८॥

यमहित्वति ॥ १॥ फलभाक् इष्टार्थभाक् ॥ ६॥ वाक्णे शतिभविजि ॥ १२॥ इति श्रीमहाभारते अनुशासनः पर्वाणे नैलकण्ठीये भारतभावदीपे एकोननवातितमोऽ-ध्यायः ॥ ८९॥

90

युधिष्ठिर उवाच। कीदशेभ्यः प्रदातव्यं भवेत श्राद्धं पितामह विजेभ्यः कुरुशार्द्देल तन्मे व्याख्यातुमहासि १

भीषां उवाच।

ब्राह्मणान्न परीक्षेत क्षत्रियों दानधर्मवित्। दैवे कर्मणि पित्र्ये तु न्यायमाहुः परीक्षणम् २ वेयताः पूजयन्तीह दैवेनैबह तेजसा। डपेत्य तस्माद्देवभ्यः सर्वभ्यो दापयेन्नरः॥ ३ आसे त्वथ महाराज परीक्षेद्राह्मणान्बुधः। कुलशीलवयोक्षीविद्ययाऽभिजनेन च॥ ४ तेषामन्ये पंक्तिदूषास्तथाऽन्ये पंक्तिपावनाः। अपांक्तियास्तु ये राजन्कीर्तीयण्यामि तान् श्रुण कितवो भूणहा यश्मी पशुपालो निराक्वातिः। श्रामप्रेष्यो वार्धेषिको गायनः सर्वविक्रयी ६ थगारदाही गरदः कुंडाशी सोमविक्रयी। सामुद्रिको राजभृत्यस्तैलिकः क्रूटकारकः ७ पित्रा विवद्मानश्च यस्य चोपपतिगृहे। अभिशस्तत्तथा स्तेनः शिव्पं यश्चोपजीवाते ८ पर्वकारश्च सूची च मित्रधुक् पारदारिकः। अवतानामुपाध्यायः कांडगृष्ठस्तथेव च॥ श्वाभिश्च यः परिकामेद्यः ग्रुना द्ष एव च। परिवित्तिश्च यश्च स्याहुश्चमा गुरुतल्पगः ॥१० कुशीलवो देवलको नक्षत्रियश्च जीवति। ई हरीब्रोह्मणैर्भुक्तमपांकेयैर्युधिष्ठिर ॥ रक्षांसि गच्छते हव्यमित्याहुब्रह्मवादिनः। श्रादं भुक्तवा त्वधीयीत वृषलीतल्पगश्च यः पुरीषे तस्य ते मासं पितरस्तस्य शेरते। सोमविक्रयिणे विष्ठा भिषजे प्यशोणितम् १३

नष्टं देवलके दत्तमप्रतिष्ठं च वार्धेषे। यत्त वाणिजके दत्तं नेह नामुत्र तद्भवेत ॥ १४ भस्मनीव हुतं हव्यं तथा पौनभंवे द्विजे। ये तु धर्मव्यपेतेषु चारित्रापगतेषु च। हृहयं कह्यं प्रयच्छान्ति तेषां तत्प्रेत्य नश्यति॥ बानपूर्वे तु ये तेभ्यः प्रयच्छन्त्यल्पबुद्धयः। पुरीषं भुञ्जते तस्य पितरः प्रेत्य निश्चयः। पतानिमान्विज्ञानीयाद् पांक्तेयान्द्विजाधमान्। शूद्राणामुपदेशं च ये कुर्वन्त्यरुपचेतसः ॥ १७ वृष्टि काणः शतं षंढः श्वित्री यावत्प्रपश्यति। पंकत्यां समुपविष्टायां तावद्वयते नृप ॥ १८ यद्वेष्टितशिरा भुंके यद्भंके देक्षिणामुखः। सोपानत्कश्च यद्धंके सर्वे विद्यात्तदासुरम् १९ अस्यता च यहतं यच श्रद्धाविवर्जितम्। सर्वे तदसुरेद्राय ब्रह्मा भागमकरूपयत्॥ श्वात्रश्च पंक्तिदुषाश्च नावेश्वरक्षशञ्चन। तस्मात्परिसते दद्यात्तिलांश्चान्ववकीरयेत्र१ तिलैविरहितं श्राद्धं कृतं क्रोधवशेन च। यातुधानाः पिशाचाश्च विप्रलुंपनित तद्धविः अपांको यावतः पांकान्भुञ्जानाननुपद्यति। तावत्फला ईशयति दातारं तस्य बालिशम् ३ इमे तु भरतश्रेष्ठ विश्वयाः पंक्तिपावनाः। ये त्वतस्तानप्रवश्यामि परीक्षस्वेह तान्द्रिजान् विद्यावेदवतस्त्राता ब्राह्मणाः सर्वे पव हि। सदाचारपराश्चेव विश्वयाः सर्वपावनाः॥ २५ पांक्तेयांस्त प्रवश्यामि श्रेयास्ते पंक्तिपावनाः त्रिणाचिकेतः पञ्चाशिस्त्रिसुपर्णः षडंगवित २६ ब्रह्मदेयानुसंतानश्छंदोगो ज्येष्ठसामगः। मातापित्रोर्यश्च वस्यः श्रोत्रियो दशपूरुषः २७

y angiwatan a tengana

90

की हरो इति ॥ १॥ देवता इति । अभाग्या देवता पूर्ति । अभाग्या देवतापूर्जनेषु श्रद्धां न कुर्वन्तीत्यर्थः । विप्रान् पूज्यन्ति उपत्य उपस्थाय देवभ्यो देवान् उद्दिश्य सर्वभ्यो विप्रभ्यः ॥ ३॥ पङ्क्तिदूषाः काणादयः अपाङ्क्तयाः दुष्कर्माणः पंक्त्ययोग्याः पङ्क्तिदूषाः काणादयः अपाङ्क्तयाः दुष्कर्माणः पंक्त्ययोग्याः पङ्क्तिदूषाः काणादयः अपाङ्क्तयाः वार्धाषिको वृद्धचर्थं धनप्रयोक्ता ॥ ६॥ कुण्डाशा भगभक्षः तैलिकस्तत्कर्मकृत् ॥ ७॥ पर्वकारः वेषान्तरधारी । पर्व क्रीवं महाप्रन्थप्रस्तावे कक्षणान्तरे इति मिद्दनी । सूची पिद्यनः अवतानां श्रद्धाणां काण्डपृष्ठः शक्राजीवी ॥ ९ ॥ श्वाभेः परिक्रामेत्

मृगयां कुर्वन् ॥ १०॥ कुशिलवः कुशी फालः तेन कर्षणं लक्ष्यते कृषीवलः। लवच्छेदनं तदुपजीवी काष्ठच्छेदनोपजीवी। 'कुशी फाले' इति मेदिनी ॥ ११ ॥ तस्यैव पुरीषे तस्य पितरः शेरते न त्वन्यस्य पुरीषे ॥ १३ ॥ षष्टिं शतं पुरुष्वानिति शेषः ॥ १८ ॥ असुरेन्द्राय बलये ॥ २० ॥ परि-सते आवृतदेशे ॥ २१ ॥ त्रिणाचिकेतः त्रिणाचिकेतास्य-मन्त्राध्येता । पश्चगाईपत्यादय आवसध्यान्ता अमयो यस्य । त्रिसुपणे चतुष्कपदी युवितः सुपेशा इति बह्वचानां सन्त्र-त्रयं वा ब्रह्ममेतुमामित्यादि तैतिरीयप्रसिद्धं वा षडशानि शिक्षादीनि ॥ २६ ॥ ब्रह्मदेय इति । ब्रह्म वेदः पर-

ऋतुकालाभिगामी च धर्मपत्नीषु यः सदा। वेदाविद्याघतुस्मातो विप्रः पंक्ति पुनात्युत् २८ अथवीशरसोऽध्येता ब्रह्मचारी यतवृतः। सत्यवादी धर्मशीलः सक्रमनिरतश्च सः २९ ये च पुण्येषु तथिषु अभिषेककृतश्रमाः। मखेषु च समझेषु भव्नत्यवभृथ छताः॥ ३० अक्रीयना सचपलाः क्षांता दांता जितेद्रियाः सर्वभूतहिता ये च आदे ध्वेता क्रिमचयेत ३१ पतेषु दत्तमञ्जयमते वै पंक्तिपावनाः। इमें परे महाभागा विज्ञेयाः पंक्तिपावनाः ३२ यत्यों मोक्षधर्मश्चा योगाः सुचरितव्रताः। ये चैतिहासं प्रयताः श्रावयन्ति द्विजोत्तमान् ये च भाष्यविदः के चिद्ये च व्याकरणे रताः। अधीयते पुराणं ये धर्मशास्त्राण्यथापि च। अधीत्य च यथान्यायं विधिवत्तस्य कारिणः उपपन्नो गुरुकुले सत्यवादी सहस्रशः॥ अद्रथाः सर्वेषु वेदेषु सर्वप्रवचनेषु च। यावदेते प्रपश्यन्ति पङ्कत्यास्तावत्युनन्त्युत् ततो हि पावनात्पङ्कत्याः पंक्तिपावन उच्यते कोशाद्धीतृतीयाच पावयदेक एव हि॥ ३७ ब्रह्मदेयानुसन्तान इति ब्रह्मविदो विदुः। अनुतिवगतुपाध्यायः स चेद्यासनं व्रजेत ३८ ऋ तिवारिभरभ्य जुझातः पङ्कत्या हराते दुष्कृतं अथ चेद्वेदवित्सर्वेः पङ्क्तिदोषेविविविजितः ३९ न च स्यात्पतितो राजन्पङ्किपावन एव सः तस्मात्सवप्रयुक्तेन प्रीक्ष्यामन्त्रयोहिजान् ४० स्वक्रमेनिरतानन्यान्कुले जातान्बहुश्रुतान्। यस्य मित्रप्रधानानि आद्धानि च हवीषि च न प्रणिन्ति पितृन्देवान्खर्गे च न स गच्छति यश्च श्राद्धे कुरुते सङ्गतानि न देवयानेन पथा स याति।

स वै मुक्तः विष्पलं बन्धनाद्वा खर्गाह्योकाच्चयवते श्राद्धमित्रः॥ ४२ तस्मानिमत्रं श्राद्कुषाद्रियेत द्यान्मित्रभ्यः संप्रहार्थे धनानि। यन्मन्यते नैव शत्रुं न मित्रं तं मध्यस्यं भोजयेद्धव्यकव्ये ॥ यथोषरे बीजमुप्तं न रोहे-न्न चावता प्राप्त्रयाद्वीजभागम्। पवं श्राद्धं भुक्तमनहमाणै-ने चेह नामुत्र फलं ददाति॥ 임용 ब्राह्मणो ह्यनघीयानस्तृणाक्षिरिव शास्यति। तस्मै श्राद्धं न दात्रव्यं न हि भस्मनि ह्यते 🖟 संमोजनी नाम पिशाचदाक्षणा सा नैव देवान्न पितृ चुपैति। इहैव सा माम्यति हीन्पुण्या शालान्तरे गौरिव नष्टवत्सा॥ यथाऽसी शान्ते घृतमाजुहोति तन्नैव देवान्न पितृनुपति। तथा दत्तं नर्तने गायने च यां चानृते दक्षिणामावृणोति ॥ उभी हिनास्त न भुनिक चैषा या चानृते दक्षिणा दीयते वै। आधातिनी गाहितैषा पतन्ती तेषां प्रतान्पातयेदेवयानाव ॥ ऋषीणां समये नित्यं ये चरन्ति युधिष्ठिर। निश्चिताः सर्वधर्मज्ञास्तान्द्रेवा ब्राह्मणान्बिद्धः खाध्यायानेष्ठा ऋषयो ज्ञाननिष्ठास्तथेव च तपोनिष्ठाश्च बोद्धव्याः कर्मनिष्ठाश्च भारत ५० क ह्यानि ज्ञाननिष्ठेभ्यः प्रतिष्ठाप्यानि भारत तत्र ये ब्राह्मणान्केचिन्न निन्दान्त हि ते नराः

विद्या वा तदेव देयं येषां तेषामनुसंतानः परंपरायामुत्पनः | भावः ॥४१॥ श्राद्धेन ।नीमित्तेन सङ्गतानि सस्त्यानि पिष्पल स्त्रयं च ब्रह्मविद्ध्यापको वा ब्रह्मदेयानुसंतानः॥२०॥ अय कृत्विक्तवादिगुणहोनोऽपि पङ्क्तिपावनएवेत्याह-अनुतिव-शिति ३८ ऋत्विग्मिरभ्यनुज्ञात इति ऋत्विग्मिरभ्यनुज्ञेय एव सन त्वनृत्विकत्वेनानुपाध्यायत्वेनोपेक्षणीयः।यतः स पङ्-कत्या दुष्कृतं हरति। अननुज्ञात इति पाठेऽभिमानवशादननु-श्रातोऽपीति ज्ञेत्रम् ॥३९॥ मित्रमेव प्रधानं न योग्यत्वादिकं मेषु तानि । मित्रेष्वपि योग्यता चेत्तरपरित्यागे दोष एवेति

बन्धनाद्वा बन्धनादिव कर्मफलोपनिवंधनभूतात् स्वर्गान च्चवते तत्र न गच्छतीत्यर्थः ४२ संभोजनी अन्योन्यं दीयः माना सा पिशाचदाक्षिणा पिशाचदानतुल्या पिशाचाः स्वस्य भोजकाय भोजयन्ति तद्वत् ।। ४६ ॥ यां च दक्षिणां अवृते अपात्रे आवृणोति प्रयच्छति आपृ इति सुपठम् ॥ ४७ ॥ न सुनाक्त न पालयति आघातिनी हन्त्री ॥ ४८ ॥

ये त निन्दानित जनपेषु न ताङ्का देषु भोजयेत ब्राह्मणा विन्दिता राज्यहम्य खेपुरुषं कुलम्॥ वैद्यातसानां वचनमुषीणां श्रूयते नृप द्रादेव परीक्षेत्र ब्राह्मणान्वेदपारगान् ॥ ५३ प्रियो वा यदि वा देण्यस्तेषां तु श्राद्धमावपेता यः सहस्रं सहस्राणां भोजयेदनुताक्षरः। एकस्तान्मन्त्रवित्त्रीतः सर्वानहिति भारत ५४

इति श्रीसहाभारते अनुशासन्पर्वाणि द्वानधुर्मपर्वाणे श्राद्धकरपे ! The transfer of the Ballion and the

THE RESIDENCE OF THE RESIDENCE OF THE PARTY न्त्रित्ति भी एक एक मांच्या वर्षेत्र एक व re il man più di fatere di il co १९७८ हे प्रार्टिक विकास कर भारतील करिए के लिए LINETER TO THE TANK THE SAME OF THE SAME O

युधिष्ठिर उवाच । केन सङ्कारिपतं श्राद्धं क स्मिन्काले किमात्मकस भृग्विइसिके काले मुनिना कतरेण वा १ कानि आद्धानि वर्षानि कानि मुलफलानि च घोन्यजात्यश्च का वज्यस्तिनमें बूहि पितामह भीष्म उवाच

यथा श्राद्धं संप्रवृत्तं यहिमन्काले सदारमकम् येन सङ्कृतिपतं चेव तनमें ऋणु जनाधिप ३ स्वायंभुवाऽत्रिः कीरव्य परमार्षः प्रतापवान्। तस्य वंशे महाराज दत्तात्रेय इति स्पृतः॥ ४ द्तात्रेयस्य पुत्रोऽभू सिमिनीम त्पोधनः। निमेश्चाप्यमर्वतपुत्रः श्रीमान्नाम श्रिया चृतः ५ पूर्ण वर्षसहस्रान्ते स कृत्वा दुष्करं तपः। कालधमेपरीतात्मा निधनं समुपागतः॥ ६ निमिस्त कृत्वा शौचानि विधिद्दष्टेन कर्मणा संतापमगमत्तीवं पुत्रशोकपरायणः॥ अथ कृत्वोपहार्याणि चतुर्दश्यां महामतिः। तमेव गणयन्शोकं विरात्रे प्रत्यबुध्यत ॥ तस्यासीत्प्रतिबुद्धस्य शोकेन व्यथितातमनः। मनः संवृत्य विषये बुद्धिर्विस्तारगामिनी॥ ९ ततः सञ्चिन्तयामास श्राद्धकरूपं समाहितः। यानि तस्यैव भोज्यानि मूलानि च फलानि च

writing for the son and son son and son and son and son a उक्तानि यानि चान्नानि यानि चेष्टानि तस्य ह तानि सर्वाणि मनसा विनिश्चित्य तपोधनः॥ अमावास्यां महाप्राक्षो विप्रानानाय्य पुजितान् दक्षिणावातेकाः सर्वा बसीः खयमयाकरोत सप्तविश्रांस्ततो भोज्ये युगपत्समुपान्यत्। ऋते च लवण भोज्यं स्यामाकाचं ददौ प्रभुः दक्षिणात्रास्तवो दभा विष्टरेषु निवेशिताः। पादयोश्चेव विप्राणां ये त्वन्नमुप्रभुजते॥ १४ कृत्वा च दक्षिणायान्वै दभीन समयतः श्रुचिः प्रदेश श्रीमतः पिण्डान्नामगोत्रमुदाहरन् १५ तत्कृत्वा स स्निश्लेष्ठो धर्मसङ्करमात्मनः। प्रश्रातापेन महता तप्यमानोभ्यचिन्तयत् १६ अकृतं मुनिभिः पूर्वं कि मयेदमनुष्टितम् । कथं नु शापेन न मां दहेयुक्रीह्मणा इति॥ १७ ततः सञ्चिन्तयामास वैशकतीरमात्मनः। ध्यातमात्रस्तथा चात्रिराजगाम तपोधनः १८ अथात्रिस्तं तथा दृष्टा पुत्रशोकेन कर्षितम्। भृशमाश्वासयामास वाग्भिरिष्टाभिरव्ययः॥ निमें संकारिपतस्तेऽयं पितृयश्वस्तपोधन। मा तेमूद्धीः पूर्वेदष्टो धर्मोयं ब्रह्मणा स्वयम् सोयं स्वयंभुविहितो धर्मः संकरिपतस्त्वयाः ऋते स्वयंभुवः कोन्यः श्राद्धेयं विधिमाहरेत

इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वाण नैलकण्ठीये भारतभाव-दीपे नवतितमोऽध्यायः ॥ ९०॥

केनेति । भृग्वङ्गिरसके यदा भृगवोक्तिरसश्च वर्तन्ते नान्य ।। १ ॥ श्राद्धानि श्राद्धेषु कानि कर्माणि वर्ज्यानि 11 २ ।। कृत्वा उपकल्प्य उपहार्याणि मृष्टान्नकाशिपूपवर्हणा-

द्यानि विरात्रे प्रमाते ॥ ८ ॥ विषये अत्यन्तवन्धके शोके विषये मनः संहत्य शोकं त्यक्तेत्यर्थः।तस्य बुद्धिविस्तारगा-मिनी आसीत् इति सम्बन्धः ॥ ९ ॥ दक्षिणावर्तिकाः प्रद-क्षिणावर्तिताः बृसीः आसनानि ।। १२ ॥ श्रौते पित्राद्यु-हेशेन दृष्टो धर्मी छोके पुत्रोहेशेनापि स्वेच्छ्या कल्पित इति सङ्करः ॥ १६ ॥

यथाख्यास्यामि ते पुत्र श्राद्धेयं विधिमुत्तमम् स्वयंभुविहितं पुत्र तत्कुरुष्व निबोध मे ॥२२ क्रुत्वाऽश्लीकरणं पूर्व मन्त्रपूर्व तपोधन । ततोऽय्रयेऽथ सोमाय वरुणाय च नित्यशः॥ विश्वेदेवाश्च ये नित्यं पितृभिः सह गोचराः तेभ्यः संकरिपता भागाः स्वयमेव स्वयंभुवा स्तोतव्या चेह पृथिवी निवापस्येह भारिणी । वैष्णवी काश्यपी चेति तथैवेहाक्षयेति च २५ उदकानयने चैव स्तोतव्यो वरुणो विभुः। त्ततोऽग्निश्चैव सोमश्च आप्याच्याविह तेऽनघ देवास्त पितरो नाम निर्मिता ये स्वयंभुवा। उष्णपा ये महामागास्तेषां भागः प्रकारिपतः ते श्राद्धेनार्च्यमानावै विद्युच्यन्ते ह किल्विषात सप्तकः पितृवंशस्तु पूर्वदृष्टः स्वयंभुवा ॥ २८ विश्वे चाग्निसुसा देवाः संख्याताः पूर्वमेव ते तेषां नामानि वस्यामि भागाहाँणां महात्मनां बर्छ भृतिर्विपापमा च पुण्यकृत्पावनस्तथा। पार्षिणक्षेमा समृहश्च दिव्यसानुस्तर्थैव च॥ विवस्वान्वीर्यवान् न्हीमान्कीर्तिमान्कृत एव च जितात्मा सुनिवीर्यश्च दीप्तरोमा भयक्करः ३१ अनुकर्मा प्रतीतश्च प्रदाताऽप्यशुमांस्तथा। शैलाभः परमक्रोधी धीरोष्णी भूपतिस्तथा स्रजो वज्री वरी चैव विश्वेदेवाः सनातनाः विद्युद्धचीः सोमवर्चाः सूर्यश्रीश्रेति नामतः ३३ सोमपः सूर्यसावित्री दत्तात्मा पुण्डरीयकः।

उष्णीनामा नमोद्श्र विश्वायुदीं तिरेव च ३४ चमुहरः सुरेशश्च व्योमारिः शंकरो भवः। इंशः कर्ता कृतिर्दक्षो भुवनो दिव्यकर्मकृत ३५ गणितः पञ्चवर्यिश्च आदित्यो रिहमवांस्तथा। सप्तकृतसोमवर्चाश्च विश्वकृतकविरेव च॥३६ अनुगोप्ता सुगोप्ता च नप्ता चेश्वर एव च। कीर्तितास्ते महाभागाः कालस्य गतिगोचराः अश्राद्धेयानि धान्यानि कोद्रवाः पुलकास्तथा हिंगुद्रव्येषु शाकेषु पलाण्डुं लशुनं तथा ॥ ३८ सीमाञ्जनः कोविदारस्तथा गृञ्जनकादयः। क्रूष्माण्डजात्यलांबुं च कृष्णं लवणमेव च याम्यवाराहमांसं च य**चैवाप्रोक्षितं** भवेत्। कुष्णाजाजी विडश्चैव शीतपाकी तथैव व अङ्कुराद्यास्तथा वज्यी इह श्रृंगाटकानि च वर्जये छवणं सर्वे तथा जम्बूफलानि च। अवस्नुतावरुदितं तथा श्राद्धे च वर्जयेतं॥ ४१ निवापे हत्यकत्ये वा गहितं च सुदर्शनम्। पितरश्च हि देवाश्च नाभिनन्दन्ति तद्वविः॥ चाण्डालश्वपचौ वज्यौ निवापे समुपस्थिते। काषायवासाः कुष्ठी वा पतितो ब्रह्महाऽपि वा संकीर्णयोनिर्विप्रश्च सम्बन्धी पतितश्च यः वर्जनीया बुधैरेते निवापे समुपिश्यते ॥ ४४ इत्येवमुक्तवा भगवान्खवंदयं तमुषि पुरा। पितामहसभां दिव्यां जगामात्रिस्तपोधनः॥

इति श्रीमहामारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि श्राद्धकरुपे एकनवतितमोऽध्यायः॥ ९१॥



ते प्रसिद्धाः पित्रादयः विमुच्यन्ते किल्बिषात् नरकादिरूपात् ।। २८ ।। पुलकाः असंपूर्णतण्डुलयुक्तधान्यानि हिङ्गु- द्रव्येषु शाकादिसंस्कारद्रव्येषु पलाण्डुं लशुनं च शाकेषु ।। ३८ ।। सौभाजनादान्वर्जयति सौभाजनः शियुः गुजनं विषदिग्धशस्त्रहतपशुमासम् 'अथ गृजनं विष- । द्रव्यप्रशोसीसे 'इति मेदिनी । कृष्णं लवणं गन्धविडम्

।। ३९ ।। कृष्णाजाजी कृष्णजीरकं विद्धः विद्ववणं शितपाकी शाकविशेषः अङ्कुराद्या वंशकरीराद्यः श्रद्धाटकं शिघाडा इति प्रसिद्धम् ॥४० ॥ सुदर्शनं शाकविशेषः ॥४२ ॥ इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि नैलकण्ठीये भारतभावदीपे एकनवितिमोऽध्यायः ॥९१॥

92

भीषम उवाच ।

तथा निमी प्रवृत्ते तु सर्व एव महर्षयः।

पितृयश्चं तु कुर्वन्ति विधिष्टष्टेन कर्मणा॥ १

ऋषयो धर्मनित्यास्तु कृत्वा निवपनान्युत।

तर्पणं चाप्यकुर्वन्त तीर्थाभोभिर्यतव्रताः॥ २

निवापदीयमानेश्च चातुर्वण्येन भारत।

तर्पिताः पितरो देवास्तव्रान्नं जरयन्ति वै॥३

वर्जाणस्त्वभिहन्यन्ते ते देवाः पितृभिः सह
सोममेवाभ्यपद्यन्त तदा द्यामाभिपीडिताः १

तेऽब्रुवन्सोममासाद्य पितरोऽजीर्णपीडिताः।

निवापान्नेन पीड्यामः श्रेयो नोऽत्र विधीयतां

तान्सोमः प्रत्युवाचाथ श्रेयश्चेदीप्सितं सुराः।

स्वयंभूसद्नं यात स वः श्रेयोभिधास्यति ६

ते सोमवचनादेवाः पितृभिः सह मारत।

भैरुश्रंगे समासीनं पितामहम्रुपागमन्॥ ७

पितर ऊचुः।

निवापान्नेन भगवन्भृतां पीड्यामहे वयम्।
प्रसादं कुरु नो देव श्रेयो नः संविधीयताम् ८
इति तेषां वचः श्रुत्वा स्वयंभूरिदमन्नवीत्।
एष मे पार्श्वतो विहिंगु ध्मच्छ्रेयोभिधास्याति
अग्निस्वाच।

सहितास्तात भोक्ष्यामो निवापे समुपिक्षिते जरिवष्य वाष्यक्षं मया साधे न संशयः॥ पतच्छुत्वा तु पितरस्ततस्ते विज्वरा भवन्। पतस्मात्कारणाचायेः प्राक्तावद्दीयते नृप ११

निवसे चामिपूर्व वे निवापे पुरुषष्म । न ब्रह्मराक्षसास्त वै निवापं धर्षयन्त्युत १२ रक्षांसि चापवर्तन्ते स्थिते देवे हुताशने। पूर्व विण्डं वितुर्दे चात्ततो दचात्वितामहे १३ प्रितामहाय च तत एष श्राद्धविधिः स्मृतः। ब्रूयात श्राद्धे च सावित्री पिंडे पिंडे समाहितः सोमायेति च वक्तव्यं तथा पितृमतेति च। रजस्वला चया नारी व्यक्तिता कर्णयोश्यया निवापे नोपतिष्ठेत संग्राह्या नान्यवंशजा १५ जलं प्रतरमाणश्च कीर्तयेत पितामहान्। नदीसासाद्य कुर्वीत पितृणां पिण्डतपणम् १६ पूर्वे खवंशजानां तु कृत्वाऽद्भिस्तर्पणं पुनः। सुद्दृत्सम्बन्धिवगीणां ततो द्याजळाजाळम् कल्मावगोयुगेनाथ युक्तेन तरतो जलम्। वितरोऽभिलषनते वै नावं चाप्यधिरोहिताः॥ सदा नावि जलं तज्ज्ञाः प्रयच्छन्ति समाहिताः मासाधि कृष्णपश्चस्य कुर्यान्निर्वपणानि वे १९ पुष्टिरायुस्तथा वीर्ये श्रीश्चेव पितृमक्तितः। पितामहः पुलस्त्यश्च वसिष्ठः पुलहस्तथा २० आङ्गराश्च ऋतुश्चेव कश्यपश्च महानृषिः। पते कुरुकुलश्रेष्ठ महायोगेश्वराः स्मृताः॥ २१ एते च पितरो राजन्नेष श्राद्धविधिः परः। प्रतास्त पिण्डसम्बन्धान्मुच्यन्ते तेन कर्मणा इत्येषा पुरुषश्रेष्ठ श्राद्धोत्पत्तिर्यथागमम्। व्याख्याता पूर्वनिदिं ष्टा दानं वस्यास्यतः परम्

इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि श्राद्धकरूपे द्विनवातितमोऽध्यायः॥ ९२॥

~~~ ~~ ~~~

९२

एवं श्राद्धोत्पत्तिमुक्त्वा तदझभूतस्याभों करणस्योत्पत्ति-माह—तथेत्यादिना ॥ १ ॥ निवसे दत्ते सम्प्रसारणा-भाव आर्षः। औणादिकस्तन्प्रत्ययो वा ॥ १२ ॥ व्यङ्गिता श्रुटिता नोपतिष्ठेत तया निवापो न द्रष्टव्य इत्यर्थः । तथा अन्यवंशजाऽपि पाकार्थं न संप्राह्या ॥ १५ ॥ करुमा वित चित्रवर्ण बलीवर्यपुच्छमाश्रित्य नदीं तरतः सकाशात् तत्पुच्छेन तर्पणं पितरोऽभिलवन्ते युक्तेन शकटेन ॥ १८ ॥ मासार्धे अमावास्यायां कृष्णपक्षस्येत्युक्तेनीत्र शुक्कादिमासी विवक्षितः ॥ १९ ॥ इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि नैलकण्ठीये भारतभावदीपे द्विनवतितमोऽध्यायः ॥ ९२ ॥ 33

युधिष्ठिर उवाच । द्विजातयो नतोपेता हविस्ते यदि भुक्षते। अन्ने ब्राह्मणकामाय कथमेतित्पतामह॥ १

भोष्म उवाच । अवेद्रोक्तवताश्चेव भुजानाः कामकारणे । वेद्रोक्तेषु तु भुजाना वतलुप्ता युधिष्ठिर ॥ व

युधिष्ठिर उवाच । यदिदं तप इत्याहुरुपवासं पृथाजनाः। तपः स्यादेवदेवेह तपोऽस्यद्वाऽपि कि भवेत्

मासार्थमासो प्वासाद्यत्तपो मन्यते जनः।
मासार्थमासो प्वासाद्यत्तपो मन्यते जनः।
मासार्थमासो यो न तपस्वी न धर्मवित् थ
त्यागस्य सापि संपत्तिः शिष्यते तप उत्तमम्
सदोपवासी स भवेद्रस्चारी तथैव स ॥ ५
स्रानिश्च स्थात्सदा वित्रो वेदांश्चेव सदा जपेत कुडुम्बिको धर्मकामः सदास्वप्रश्च मानवः ॥६
अमांसाशी सदा च स्थात्पवित्रं च सदा पठेत ऋतवादी सदा च स्थात्मवश्च सदा भवेत॥
विध्यसाशी कथं च स्थात्सदा सेवातिथिपियः
अस्ताशी सदा च स्थात्पवित्री च सदा भवेत युधिष्ठिर उवाच।

कथं सदोपवासी स्याह्मचारी च पार्थिव। विघ्याची कथं च स्यात्कथं चैवातिथिप्रियः

भीष्म उवाच।
अन्तरा सायमाशं च प्रातराशं च यो नरः।
सदोपवासी भवति यो न भुंकेन्तरा पुनः १०
मार्या गच्छन् ब्रह्मचारी ऋती भवति चैव ह
ऋतवादी सदा च स्याद्दानशी स्रस्तु मानवः
अभक्षयन वृथा मांसममांसाशी भवत्युत।
दानं ददत्पवित्री स्याद्खमश्च दिवाऽस्वपन्॥

भृत्यातिथिषु यो भुङ्क्ते भुक्तवत्सु नरः सदा अमृतं केवलं भुङ्के इति विद्धि युधिष्ठिर १३ अभुक्तवत्सु नाश्चाति ब्राह्मणेषु तु यो नरः। अभोजनेन तेनास्य जितः स्वगों भवत्युत १४ देवेभ्यश्च पितृभ्यश्च संश्चितभ्यस्तथैव च। अविद्यानि यो भुङ्के तमाहुविधसाधिनम्॥ तेषां लोका ह्यपर्यन्ताः सदने ब्रह्मणः स्मृताः उपस्थिता ह्यप्सरसो ग्रध्वेश्च जनाधिप॥ १६ देवतातिथिभिः सार्थे वितृभ्यश्चोपभुञ्जते। रमन्ते पुत्रपौत्रेण तेषां गतिरगुक्तमा॥ १९

युधिष्ठिर उवाच। ब्राह्मणभ्यः प्रयच्छन्ति दानानि विविधानि च दात्रप्रतिप्रहीत्रोर्वे को विशेषः पितामह॥ १८

भीष्म उवाच ।
साधार्यः प्रतिगृह्णीयात्त्रथैवासाधृतो द्विजः।
गुणवत्यरुपदोषः स्यान्निगुणे तु निमज्जाते १९
अत्राप्युदाहर न्तीममितिहासं पुरातनम्।
वृषादभेश्च संवादं सप्तर्षीणां च भारत ॥ २०
क्रयपोऽत्रिवंसिष्ठश्च भरद्वाजोऽथ गौतमः।
विश्वामित्रो जमदश्चिः साध्वी चैवाप्यक्रध्वती
सर्वेषामथ तेषां तु गण्डाऽभूत्कर्मकारिका।

शुद्धः पशुस्तक्ष्मेव भर्ता चास्या वभूव ह २२ ते च सर्वे तपस्यन्तः पुरा चेर्ग्महोमिमाम् । समाधिनोपशिक्षन्तो ब्रह्मळोकं सनातनम् ॥ अथाभवदनावृष्टिर्महती कुरुनन्दन ।

कृष्ण्याणोऽभवद्यत्र लोकोऽयं वै क्षुधान्वितः क्राह्मश्चिच पुरा यहाँ द्रौब्येन द्रिविस्तुना। दक्षिणार्थेऽथ ऋत्विग्भ्यो दत्तः पुत्रः पुरा किल अस्मिन्कालेऽथ सोल्पायुदिष्टान्तमगमत्प्रभुः वे तं क्षुधाभिसन्तप्ताः परिवार्योपतास्थिरे २६

द्विजातय इति। दशाहादी त्रतोपता ब्राह्मणा ब्राह्मण-कामाय यजमानस्यार्थ यदि भुजते तत्कथम् स्वस्य व्रतलोपो वा गरीयान् उत ब्राह्मणस्य काममंत्रो वेति प्रक्षार्थः ॥१॥ वेदोक्तं यागात्रभूतं व्रतं तेन रहिताः कामकारणे इच्छ्या वेदना भुजाना भोजनं कुर्वन्तु नाम । ये तु व्रतोपता भुजते ते जुसवता भवन्ति । तेषां व्रतलोपप्रायश्चितं व्रातपतीष्टि-क्षं कर्तव्यं भवति । इत्ररस्यालाभे व्रतवन्तोऽपि भुकत्वा प्रायश्चितं कुर्वारन्न तु श्राद्धं छेपरिन्नति भावः ॥ २ ॥ तप-

स्वनः पात्रत्वमुक्तं तत्र तपसो रूपं पृच्छति—यदिद्मिति

॥ ३ ॥ आत्मतन्त्रं शरीररूपं कुटुंबरूपं वा तदुपघाती ॥४॥

त्यागस्यति। दानं वेदजपश्च परमं तप इति श्लोकद्वयार्थः
॥ ५ ॥ अस्वप्रः स्वधमें जागरूकः ॥६॥ यथोक्तमोजनः

दयव्यतिरेकेण मध्ये यो न भुङ्क्ते स सदोपवासीत्याहः

अन्तरेति ॥ १०॥ वृथा यज्ञादिनिमितं विनाः
॥ १२ ॥ गुणवति दातरि प्रतिग्रहीतुरूपो दोषः ॥ १९ ॥

गण्डेति नामतः॥२२॥ उपशिक्षन्तः अर्जयन्तः २३ विद्यान्तं

मरणम् ॥ २६ ॥

याज्यातमजमधो दृष्टा गतासुमृषिसत्तमाः।
अपचन्त तदा स्थाल्यां क्षुघाताः किल भारत
निरन्ने मर्त्यलोकेऽस्मिन्नात्मानं ते परीप्सवः
कृच्छामापेदिरे वृत्तिमन्नहेतोस्तपस्तिनः॥ २८
अदमानोऽथ तान्मागे पचमानान्महीपातः।
राजा शैष्यो वृषाद्भिः क्रिश्यमानान्ददशे ह
वृषाद्भिरुवाच।

प्रतिग्रहस्तारयति पुष्टिचै प्रतिगृह्यताम्। अयि यद्विद्यते वित्तं तदृणुध्वं तपोधनाः॥ ३०

प्रियो हि मे ब्राह्मणो याच्यमानो दद्यामहं वोऽश्वतरीसहस्रम्। एकैकशः सवृषाः संप्रस्ताः

सर्वेषां वै शीव्रगाः श्वेतरोमाः ॥ ३१

कुलंभराननडुहः शतं शतान् धुर्यान् श्वेतान् सर्वशाऽहं ददामि।

षष्ट्रीहीनां पीवराणां च ताव-द्रया गृष्ट्यो धेनवः सुवर्ताश्च ॥ ३२

वरान् ग्रामान् वीहिरसं यवांश्र रतं चान्यहुर्लमं कि ददानि।

नास्मित्रभक्ष्ये भावमेवं कुरुध्वं पुष्टवर्थे वः कि प्रयच्छाम्यहं वै ॥ ३३

ऋषय ऊचुः।

राजन्त्रतित्रहो राक्षां मध्वास्तादो विषोपमः
तज्ञानमानः कस्मान्वं कुरुषे नः प्रलोभनम्
अत्रं हि दैवतिमदं ब्राह्मणान् समुपात्रितम् ।
अमलो होष तपसा प्रीतः प्रीणाति देवताः ३५
अहापहि तपो जातु ब्राह्मणस्योपजायते ।
तहाव इव निर्देह्मात्प्राप्तो राजप्रतित्रहः ॥३६
तहाव इव निर्देह्मात्प्राप्तो राजप्रतित्रहः ॥३६
तहाव इव निर्देह्मात्प्राप्तो राजप्रतित्रहः ॥३६
कुशलं सह दानेन राजणस्तु सदा तव ।
अर्थिभ्यो दीयतां सर्वमित्युक्त्वाऽन्येन ते ययुः
अर्थिभ्यो दीयतां सर्वमित्युक्त्वाऽन्येन ते ययुः
अर्थाकमेव तन्मांसमभूत्तेषां महात्मनाम् ।
अथ हित्वा ययुः सर्वे वनमाहारकांक्षिणः ३८
ततः प्रचोदिता राक्षा वनं गत्वाऽस्य मन्त्रिणः
प्रचीयो दुम्बराणि स्म दातुं तेषां प्रचित्ररे ३९

उदुम्बराण्यथान्यानि हमगेभीण्युपाहरन्। भृत्यास्तेषां ततस्तानि प्रश्नाहित्तसुपाद्रेवन् ४० गुरूणीति विदित्वाथ न ग्राह्याण्यित्रव्रवीत्। न स्महे मन्द्विद्याना न स्महे मन्द्बुद्धयः ४१ हेमानीमानि जानीमः प्रतिबुद्धाः स्म जागृम इह ह्येतदुपादत्तं प्रत्य स्थात्कदुकोद्यम्। अप्रतिग्राह्यमेवतत्प्रत्येह च सुखेप्सुना॥ ४२ वसिष्ठ उवाच।

शतेन निष्कगणितं सहस्रेण च संमितम्। तथा बहु प्रतीच्छन्वे पापिष्ठां पतते गतिम् ४३ कश्यप उवाच ।

यत्पृथिव्यां वीहियवं हिर्ण्यं पदावः स्त्रियः। सर्वे तन्नालमेकस्य तस्माद्विद्वाञ्छमं चरेत्॥ भरद्वाज उवाच।

उत्पन्नस्य रहोः श्रङ्गं वर्धमानस्य वर्धते । प्रार्थना पुरुषस्यव तस्य मात्रा न विद्यते ४५

गौतम उवाच।

न तल्लोके द्रव्यमस्ति यल्लोके प्रतिपूर्यत्। समुद्रकरूपः पुरुषो न कदाचन पूर्यते॥ ४६ विश्वामित्र उवाच।

कामं कामयमानस्य यदा कामः समृध्यते। अथैनमपरः कामस्तुष्णा विध्यति बाणवत्॥ जमदक्षिरुवाच ।

प्रतिप्रहे संयमो वै तपो धारयते ध्रुवम् । तद्धनं ब्राह्मणस्यहे लुभ्यमानस्य विस्नवेत् ४८ अर्जन्यत्युवाच ।

धर्मार्थ सञ्चयो यो वे द्रव्याणां पक्षसमतः। तपः सञ्चय पवेह विशिष्टो द्रव्यसञ्जयात ४९ गण्डोवाच ।

उग्नादितो भयाद्यस्माद्विभ्यतीमे ममेश्वराः। बलीयांसी दुबलबद्धिभेश्यहमतः परम्॥ ५० पश्चसस्य उवाच।

यहै धर्मे परं नास्ति ब्राह्मणास्तद्धनं विदुः। विनयार्थे सुविद्वांसमुपासेयं यथातथम्॥ ५१

आत्मानं शरीरं परीप्सवः रक्षितुकामाः ॥ २८ ॥ पुष्टिः पुष्टिहेतुः ॥३१॥ ब्राह्मणान् क्षेत्रं ब्राह्मणस्वरूपस्थानं देवतासमूहः। 'यावतीवें देवतास्ताः सर्वा वेदविदि ब्राह्मणे वसन्ति' इति श्रुत्यर्थ उक्तः॥ ३५ ॥ अन्येन पथा ॥३०॥ न स्महे न स्मः अस्तरार्षस्तङ् ॥४१॥ प्रतिच्छन् प्रतिगृह्णन् ॥४३॥ तस्य लामसुखस्य मात्रा इयत्ता ॥४५॥ कामस्तृष्णा-

ह्यः ॥४७॥ तद्धनं तपोधनम् ॥ ४८॥ पक्षसंमतः पाक्षि-कत्वन मतः॥ ४९ ॥ यदिति । यत् यतो हेतोः वैधर्मः विधर्मः एव वैधर्मः तिस्मिँ होभादिदोषे सित परं उत्कृष्टं पदं नास्ति न लभ्यतेऽतस्तदलोभाख्यमेव धनं ब्राह्मणा विदुः। विनयः शिक्षा तदर्थे शिक्षितुमिति यावत् ॥५१॥ ऋषय ऊचुः।

कुशळं सह दानेन तस्मै यस्य प्रजा इमाः। फलान्युपिययुक्तानि य एवं नः प्रयच्छाति ५२

भीष्म उवाच।

इत्युक्तवा हेमगभाणि हित्वा तानि फलानि वै ऋषयो जग्मुरस्यत्र सर्वे एव धृतवताः॥ ५३ मन्त्रिण ऊचुः।

उपधि शंकमानास्ते हित्वा तानि फलानि वै ततोऽन्येनैव गच्छन्ति विदितं तेऽस्तु पार्थिव इत्युक्तः स तु भृत्येस्तैर्वृषाद्रभिश्चकोप ह। तेषां वै प्रतिकर्ते च सर्वेषामगमदृहम्॥ स गत्वा हवनीयेऽसौ तीवं नियममास्थितः। जुहाव संस्कृतैर्भन्त्रेरेकेकामाहुति नृपः॥ ५६ तस्माद्ग्नेः समुत्तस्थी कृत्या लोकभयंकरी। तस्या नाम वृषादर्भियातुधानीत्यथाकरोत्॥ सा कृत्या कालरात्रीव कृताञ्जलिरपस्थिता। वृषादाभ नरपातं कि करोमीति चाव्रवीत्॥ वृषाद्भिरवाच।

ऋषीणां गच्छ सप्तानामरुग्धत्यास्तथैव च दासीभर्तश्च दास्याश्च मनसा नाम धारय॥ मात्वा नामानि चैयेषां सर्वानेतान्विनादाय विनष्टेषु तथा स्वैरं गच्छ यत्रेप्सितं तव॥ ६० सा तथेति प्रतिश्रुत्य यातुधानी स्वरूपिणी। जगाम तद्भनं यत्र विचेषस्ते महर्षयः॥

भीष्म उवाच।

अथात्रिप्रमुखा राजन् वने तस्मिन्महर्षयः। व्यचरन् मक्षयन्तों वै मुलानि च फलानि च अथापश्यन्सुपीनांसपाणिपादसुखोद्रम्। परिव्रजन्तं स्थूलाङ्गं परिवाजं छुना सह॥६३ अरुन्धती तु तं दृष्टा सर्वाङ्गोपचितं शुभम्। भवितारो भवन्तो वै नैविमत्यब्रवीहषीन्॥

वसिष्ठ उवाच। नैतस्येह यथाऽस्माकमग्निहोत्रमनिर्हुतम्।

सायंप्रातश्च होतव्यं तेन पीवाञ्छुना सह ६५

अत्रिष्वाच ।

नैतस्येह यथाऽस्माकं श्चुधा वर्षि समाहतम् कुच्छ्राधीतं प्रनष्टं च तेन पीवाञ्छुना सह ६६ मिश्वामित्र उवाच।

नैतस्येह यथाऽस्माकं शश्वच्छास्रं जरद्रवः अलसः श्चत्परो मूर्बस्तेन पीवाञ्छुना सह ॥

जमदाग्निरुवाच।

नैतस्येह यथाऽस्माकं भक्तमिन्धनमेव च साञ्चन्त्यं वार्षिकं चित्ते तेन पीवाञ्छुना सह

कर्यप उवाच।

नैतस्येह यथाऽस्माकं चत्वारश्च सहोदराः देहि देहीति भिक्षन्ति तेन पीवाञ्छना सह।

भरहाज उवाच।

नैतस्येह यथाऽस्माकं ब्रह्मबन्धोरचेतसः। शोको भार्यापवादेन तेन पीवाञ्छुना सह ।

गौतम उवाच।

नैतस्येह यथाऽस्माकं त्रिकौशेयं च राङ्कवस एकैकं वै त्रिवर्षीयं तेन पीवाञ्छना सह <sup>७१</sup>

भीषा उवाच।

अथ दष्टा परिवाद् स तान्महर्षीन् शुना सह वाभगम्य यथान्यायं पाणिस्पर्शमथाचरत् ७२ परिचर्या वने तां तु क्षुत्प्रतीघातकारिकाम्। अन्योन्येन निवेद्याथ प्रातिष्ठन्त सहैव ते ॥७३ पकितिश्चयकार्याश्च व्यचरन्त वनानि ते। बाददानाः समुद्धृत्य मूलानि च फलानि च कदाचिद्विचरन्तस्ते वृक्षैरविरहिवृताम्। शुचिवारिप्रसन्नोदां दृहशुः पश्चिनीं शुभाम् ।

उपिक्छलम् ॥ ५२ ॥ नामार्थमेव धारय ॥ ५९ ॥ ज्ञात्वा नामानुरूपं तेषां सामध्ये परीक्ष्य तान् विनाशय । अन्यथा त्वामेव ते विनाशयिष्यन्तीति भावः ॥ ६०॥ कार्यस्य कारणं नित्यकर्मलोप इति वसिष्ठस्य भावः भुदुः सं अधीतनाशनं चेत्यत्रेः ॥ ६६ ॥ शास्त्रप्रति-पादितो जरन् क्षीयमाणो धर्म इति विश्वामित्रस्य ॥६७॥ अनादिचिन्तेति जमदमेः ॥ ६८ ॥ बहुकुदुम्बितेति कश्य-मस्य ॥ ६९ ॥ मार्यापवादः कृतिकास्वभिशापादिति भरद्वाजस्य ॥ ७० ॥ हीनवस्रत्वं गौतमस्य च मर्तः त्रिकोशेयं कुशा रज्जुः तया निवृतं कौशेयं पाटितसंधानं त्रीणि कौरोयानि यस्मिन् 'कुशी फाले कुशारज्जुः ' रांकवं रंकी ( शान्तवेंग ४ ) इति मेदिनी मृंगविशेषस्य चर्म तद्पि त्रिवर्षीयं अतिजीर्णम् ॥ ७१ ॥ परिचर्यों करिष्यामि कुर्वित्यन्योन्यमुक्तेत्यर्थः ॥ ७३ ॥ एकल्प एव निश्वयः कार्ये च येषां ते ॥ ७४ ॥

बालादित्यवपुःप्रख्येः पुष्करेकपशोभिताम् । वैदुर्यवर्णसदशैः पद्मपत्रैरथावृताम् ॥ ७६ नानाविधैश्च विहगेर्जलप्रकरसेविभिः । एकद्वारामनादेयां स्पतीर्थामकर्दमाम् ॥ ७७ वृषाद्भिप्रयुक्ता तु कृत्या विकृतदर्शना । यातुधानीति विख्याता पान्निनीं तामरक्षत् ॥ पद्मनीमभिजग्मस्ते सर्वे कृत्याभिरक्षिताम् ॥ पत्मनीमभिजग्मस्ते सर्वे कृत्याभिरक्षिताम् ॥ ततस्ते यातुधानीं तां दृष्टा विकृतदर्शनाम् । स्थितां कमलिनीतीरे कृत्यामुजुर्महर्षयः ॥ ८० एका तिष्ठसि का चत्वं कस्यार्थे कि प्रयोजनम् पद्मिनीतीरमाश्चित्य वृहि त्वं कि चिकिषिस

याऽस्मि साऽस्म्य जुयोगों मे न कर्तव्यः कथञ्चन आरक्षिणीं मां पद्मिन्या वित्त सर्वे तपोधनाः ऋषय ऊचुः।

सर्व एव क्षुधार्ताः समन चान्यतिक चिद्दित नः भवत्याः समते सर्वे गृह्वीयाम विसान्युत ८३

यातुधान्युवाच।

समयेन विसानीतो युद्धी वं कामकारतः । एके को नाम मे प्रोक्तवा ततो युद्धीत माचिरम् भीष्म उवाच।

विश्वाय यातुधानीं तां कृत्यामृषिवधेषिणीम् अत्रिः श्रुधापरीतात्मा ततो वचनमब्रवीत् ८५. अत्रिक्तवाच ।

अरात्रिरात्रिः सा रात्रियाँ नाधिते त्रिरद्य वै अरात्रिरित्रोदित्येव नाम मे विद्धि शोभने ८६ यातुधान्युवाच ।

यथोदाहतमेतत्ते मयि नाम महाद्युते।
दुर्घायमेतन्मनसा गच्छावतर पश्चिनीम् ८७
वासिष्ठ उवाच।

वसिष्ठोऽस्मि वरिष्ठोऽस्मि वसे वासगृहेष्विष वसिष्ठत्वाच वासाच वसिष्ठ इति विद्धि माम् यातुधान्युवाच ।

नामनेक्तमेतत्ते दुःखत्याभाषिताक्षरम्। नैतद्धारियतं शक्यं गच्छावतर पाद्मिनीम् ८९

उपतीर्थमवतरणमार्गः ॥७७॥ नामार्थद्वारा सामर्थ्ये ज्ञात्वा अस्माकं वधेषिणीयमिति विज्ञायेत्यर्थः ॥ ८५ ॥ अरा-त्रिरिति । यदिदं सर्वे पाप्मनोऽत्रायत तादिदं किंच तत्त-स्मादत्रय इति श्रुतौ पाप्मनस्राताऽत्रिरित्यत्रिशब्दस्य निर्व-चनं तदेव शब्दान्तरेण प्रदर्शयतियातुधानीं विमोहियिष्यन्। अरात्रिः अरयः कामादयः सन्त्यस्मित्रित्यरं पापं तस्मात्रा-यत इत्यरात्रिः । अरशब्दादलुप्तपंचमीकात् परस्य त्रायते-क्परि क्षिप्प्रत्ययः । अरिशब्दान्मत्वर्थीयेऽर्श आद्याचि यस्येतीकारलोपे अरिमति सिध्यति यस्मादरात्रिस्तस्मादात्रेः। अतीत्यद् मृत्युस्तस्मात्रायत इत्यत्रिरित्यत्रापि अवयवार्थेन पाप्मानं मृत्युमन्ववायानित्यादौ मृत्युशब्दस्य पाप्मान प्रयोगदर्शनात् । धर्मेण पापमप्नुदतीति धर्मोऽप्यात्रः स्यादत आह सा रात्रियों नाधीते त्रिख वा इति वे निश्चतं अद्य वर्तमानकाले यां त्रिःत्रिवारं नाधीते नाधिगच्छति। अतीतस्य हि पुत्रोदरनुत्पत्तौ अनागतत्वेन उत्पत्तौ वर्तमान-त्वेन नाशे अतीतत्वेन नान्वेति त्रिरिधगमोस्ति तद्यत्र नास्ति सर्वे वर्तमानमेव भवति यत्रावस्थायां सा हार्दाकाशाख्य-जगत्कारणप्राप्तिः सर्वपाप्मोच्छेदिका साऽरात्रिष्ट्यते । अत्र हि अतीतानागतं सर्वमस्तीति श्रूयते यच्चास्येहास्ति यच्च नास्ति सर्वे तदत्र गत्वा विन्दत इति अत्र हि सर्वे कामाः समाहिता इति च यसादेवमरात्रिरस्मि तसादत्रिरेव मम नाम । मन्त्रोऽपि-

यं वै सूर्यं स्वभीनुस्तमसाऽविध्यदासुरः ॥

अत्र यस्तमन्वविद्ष हा १ न्ये अशासुनन् ॥ इति। 'सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च ' इति श्रुतेः। सूर्ये परं ब्रह्म स्वमानुः राहुरूपो मृत्युः अविष्यत् व्याप्तवान् तमसा अनाः त्मिन आत्मबद्धिरूपया अविद्ययोति मन्त्रपदानामर्थः ॥८६॥ तदेतदित्रत्वं मनसाऽपि दुर्घायमिति मत्वा यातुधान्याह-यथेति । ते त्वया मयि मत्समीपे अतीतानागतयोरपि वर्त-मानकाले एव दर्शनं कामाद्यनुदयश्चेति द्वयं अत्यन्तं तमः खभावया मया प्राप्तुमशक्यामिति भावः। त्वामहं धर्षितु-मशक्तिति त्वं गच्छ अवतर पद्मिनीं सरसीम् ॥ ८७ ॥ वसिष्ठोस्मीति। वासिष्ठः वायुश्च पृथिवी च वायुश्चान्तरिक्षं च बौश्रादिलश्रम्यमाश्र नक्षत्राणि चेति वसव एतेषु हीदं सर्चे वसु हितमेति होदं सर्वे वासयन्ते इति श्रुतिप्रसिद्धा वसवस्ते यस्य स्वाधीना भवन्ति स वसुमान्त्राप्ताणिमाद्यैश्वयौ महा-योगी अतिशयेन वसुमानिति वसिष्ठस्तादशोऽहमस्मि अति-श्येन उहरास्म वसुमच्छन्दादिष्ठनप्रत्यये परे मतुब्लोपे टिलापे च वासिष्ठः उदशब्दस्येष्ठाने वरादेशश्च प्रियस्थिरादि-सुत्रेण ज्ञेयः। सर्वे मद्दशेऽस्ति अहं तुन कस्यापि वशेऽस्मीति नामद्वयार्थः । वासगृहेषु वासयोग्येषु गृहस्थाश्रमेषु सर्वेषामुप-ज्ञाब्येषु वसे वसामि अतोऽहं वस्तृणां मध्ये अतिश्रेष्ठ इति वसिष्ठोऽस्मि । वस्तृशब्दादिष्ठाने तृन्लोपे च वसिष्ठः सर्वे-षामाश्रयभूतत्वान्मम मां देवा रक्षन्तीति भावः ॥८८॥

करयप उवाच ।
कुछ कुछ च कुवमः कुवमः करयपो द्विजः।
कारयः कारानिकारात्वादेतन्मे नाम धारय
यातुधान्युवाच ।
यथोदाहतमेत्ते मिय नाम महाद्युते ।
दुर्धायमतन्मनसा गर्न्छावतर पश्चिनीम् ९१
भरद्वाज उवाच ।
भरेऽसुतान्भरेऽशिष्यान्भरेद्वानेभरे द्विजान्
भरे भायी मरेद्वाज भरेद्वाजोऽस्मि शोभने ॥

यातुधान्युवाच ।
नामनैकत्तमेतत्ते दुःखव्याभाषिताक्षरम् ।
नेतद्धारियतुं शक्यं गच्छावतर पिद्यानीम् ९३
गीतम उवाच ।
गोदमो दमतोऽधूमोऽदमस्ते समद्र्शनात् ।
विद्धिमां गौतमं कृत्ये यातुधानि निबोध माम्
यातुधान्युवाच ।
यथोदाहृतमेतत्ते मयि नाम महामुने ।
नेतद्धारियतुं शक्यं गच्छावतर पिद्यानीम् ९५

कुलमिति । कशाश्वताडनरज्जुस्तामईन्ति ते कस्या अश्वाः । अत्र च प्रकरणादिन्द्रियाणि ह्यानाहुरिति श्रुत्युक्ते-रिन्द्रियाण्येवाश्वाः कंद्यास्तदाश्रयत्वाच्छरीराण्यपि कद्यानि कुलं कुलामिति वीप्सायां दिवेचनम् । सर्वशरीरेष्वहमेवैकः कस्यपो नाम द्विजोऽस्मि । कस्यानि शरीराणि पाति रक्षति जिबति भुक्ते पाययति शोषयति वा कर्यप इति योगात्स-र्वाणि शरीराणि प्रविश्यान्तर्यामिरूपेण पालयामि जीव-क्ष्पेण तद्वारा सुखदुःखादिकं भुंजे ब्रह्मरूपेण तानि सर्वाणि स्वात्मानि प्रविलापयामीत्यर्थः । एवं सर्वमध्यातमं मत्स्व-रूपमित्युक्लाऽधिदैवमपि मत्स्वरूपमेवेत्याह — कुवमः कुवम इति । कुः पृथिवी तस्यां वमति वर्षतीति कुवम आदित्यः । 'आदित्याज्जायते वृष्टिः ' इति श्रुतेः । पूर्व-बाइवचनं सर्वे।ऽप्यादित्योऽहमेव मत्युत्रत्वात्सर्वेषामादि-त्यानामित्यर्थः । पाठान्तरे कुपपीः कुं पातीति योगात्क-भागीः सूर्य एव । यापोः किंद्वे चेति सूत्रेण पातरीप्रत्यये अकृतेदित्व प्रत्ययस्य कित्वे च पपीरिति रूपम् । कुपपिरिति इस्वपाठे तु आहगमहनजनीति किप्रत्यये लिङ्कावे च कुप-पिरिति सूर्य एव । कुपप इत्यकारान्तपाठस्तु प्रामादिकः । यद्वा कुं पृथिवीं पातीति कुपं जलं पिबतीति कुपपः सूर्य एवेति समाधेयम्। काश्यो दीप्तिमान् तत्र हेतुः काश-जैनकाशत्वात् बहुकालीनत्वेन कार्शपुष्पसद्दशः सर्वतः पलित-श्चिरन्तेनस्तपसा दीप्तोऽस्मित्यिथः॥९०॥प्रजा वे वाजस्ता एष विभिति यद्विभिति तसाद्भरद्वाज इति श्रुत्यनुसारेण खनामाह-भरे इति। अशिष्यान् शासितुमयोग्यानपि राक्षसान् शत्रृश्च वशे कृत्य करणया पालयामि तथा असुतान् अपुत्रानुदासी-नानपि दीनानदीनान्पालयामि । मार्यो भाषेति पुत्रभृत्या-देशपलक्षणम् । ईहाविधाऽन्योऽपि वाजं वेगं शत्रूणां साहसं क्षत्री वा मरेत्स पृथिवीवत्सर्वेसहोऽत्रप्रदश्च भवतीति तस्मा-सहमपि तथास्मीत्यर्थः । द्वाजमिति च्छेदे तु द्वाभ्यां जातं संकामित्यर्थः। ननु भाता मह्ना पितुः पुत्रो येन जातः स एवं सः " (म. मा. आदिप. अ.७४ की.१०). इति

स्रतेश्वमंकोशतुल्या मातेत्यतः सर्वोऽप्येकज एवेति नास्ति कश्चिद्वाजः। न हि द्वाभ्यां रेतःसंकाभ्यामेको जायत इति संभवति। सल्यम्। आहवनीयादीनामपि संस्कारततां सर्वेषां द्विविधं जन्म योनितः संस्कारतश्च। तत्र सङ्करोऽन्यसाज्ञांतोऽ न्येन स्वपुत्र इति बुद्ध्या संस्कृत इति स एव द्वाजः। द्विजायत इति द्विजोऽन्यः। द्वाभ्यां स्त्रीपुरुषाभ्यां जायत इत्यथे द्वाजादयो निपात्यन्ते तत एव द्वाजा अपि सन्तीति वशी वशं नयस एकजत्विमिति मन्त्रे मन्योः संकल्पस्य एकजेति विशेषणम्। द्वाजे तु वीजसंस्कारसङ्करादवस्यं सं-कल्पयोविकानसयोवी पौर्वापयविरोधो भवतीति विश्वास-धातकादयो द्वाजा इति शेयम्। तदयं संग्रहः—

कौशिके कौर्यतपसी राधिये शौर्यभीकते । खले वाकितवैमत्ये बीजसंस्कारसंकरात् ॥ इति ।

भायामनव्याज इति पाठे अनव्या अजा माया तयव जातोडास्म लोकहितार्थे नतु कर्मणेत्यर्थः ॥ ९२ ॥ गोदम इति । गोपदार्थं स्वर्गे भूमिं च दमयति वशीकरोतीति गोदमः तत्र हेतुः दमत इति दमेन इन्द्रियजयेन दमयतीति जितेन्द्रियत्वात् गां यां च दिमतुं शक्तोऽस्मीत्यर्थः। अधूमः निर्धूमामितुल्यः अत एवादमः अन्येन दमितुमयोग्यः तत्र हेतुः ते त्वि समदर्शनात्समस्य ब्रह्मणो दर्शनात् 'निदेषिं इति भगवद्वनात् तस्य ह देवाध हि समं ब्रह्म ' नाभूत्या ईशते आत्मा होषां स भवति ' इति श्रुतेः । तस्य ब्रह्माविदोऽनैश्वर्याय देवाश्व न देवा अपि न ईशते न समर्था भवान्त किमुत निःसारा यातुधाना इति श्रुत्यर्थः। अत्र दकारस्थाने तकारं कृत्वा गौतम इति निपात्यते। गोभिस्तमी मम ध्वस्तं जातमात्रस्य देहत इति पाठे देहतो मातुर्देही-ज्जातमात्रस्य अकृततपसो Sपि मम सूर्यतुत्यस्य गोभी रहिम-मिस्तमोन्धकारं ध्वस्तं अतोऽहं गावः अतमाः तमोविरोधिनी यस्य स इति व्युत्पत्या गौतमोऽस्मि।त्वया वन्हिवदुःस्पर्शोऽ हमित्यर्थः ॥ ९४ ॥

विश्वामित्र उवाच । विश्वे देवाश्च में मित्रं मित्रमस्मि गवां तथा विश्वामित्रमिति ख्यातं यातुघानि निबोध मां यातुधान्युवाच । नामनैरुक्तमेतत्ते दुःखट्याभाषिताक्षरम्। नैतुद्धारियतुं शक्यं गच्छावतर पद्मिनीम्९७ जमद्गिरुवाच। जाजमद्यजजानेऽहं जिजाहीह जिजायिषि जमदग्निरिति ख्यातस्ततो मां विद्धि शोभने यातुधान्युवाच । यथोदाइतमेतत्ते मयि नाम महामुने। नैतद्धारियतुं शक्यं गच्छावतर पिद्मिनीम ९९ अरुन्धत्युवाच । धरान् धरित्रीं वसुधां भर्तुस्तिष्ठाम्यनन्तरम्। मनो नुकन्धती भर्ति रिति मां विद्यकन्धतीम्॥ यातुघान्युवाच । नामनैक्तमेतत्ते दुःखद्याभाषिताश्चरम्। नैतद्धारियतुं शक्यं गच्छावतर पश्चिनीम् ॥ गण्डोवाच । वक्रकदेशे गण्डेति धातुमेतं प्रचक्षते । तेनोन्नतेन गण्डेति विद्धि माऽनलसम्भवे २ यातुधान्युवाच । नामनैक्तमेतत्ते दुः खट्याभाषिताक्षरम्।

नैतद्धारियतुं शक्यं गच्छावतर पिश्वानीम् ३ पशुसस्र उवाच । पश्चन् रञ्जाम् दङ्घाऽहं पश्चनां च सदा सस्रा गीणं पश्चसस्रेत्येवं विद्धि मामग्निसम्भवे॥ ४

यातुघान्युवाच । नामनेरुक्तमेतत्ते दुःखट्याभाषिताक्षरम् । नैतद्वारियतुं शक्यं गच्छावतर पश्चिनीम् ५

शुनःसख उवाच । एभिरुक्तं यथा नाम नाहं वकुमिहोत्सहे। शुनःसखसखायं मां यातुधान्युपधारय॥ ६

यातुधान्युवाच । नामनैक्कमेतत्ते वाक्यं सन्दिग्धया गिरा। तस्मात्पुनरिदानीं त्वं ब्रूहि यन्नाम ते द्विज ७

शुनःसख उवाच ।

सकुदुक्तं मया नाम न गृहीतं त्वया यदि।
तस्माचिदंडाभिहता गच्छ मस्मेति मा चिरम्
सा ब्रह्मदण्डकल्पेन तेन मुर्झि हता तदा।
कृत्या पपात मेदिन्यां मस्म सा च जगाम ह
ग्रुनःसखा च हत्वा तां यातुधानीं महाचलाम्
भुवि त्रिदण्डं विष्टभ्य शाद्वले समुपाविशत ॥
ततस्ते मुनयः सर्वे पुष्कराणि विसानि च ।
यथाकाममुपादाय समुत्तस्थुमुदान्विताः ११

विश्वे इति । विश्वशब्देन आधिदैवं ब्रह्माण्डस्या देवा उच्यन्ते । अध्यात्मं च पिण्डस्थानीन्द्रियाणि तान्युभयानि मित्रभूतानि यस्य स विश्वामित्रः। विश्वस्य ह वै मित्रं विश्वामित्र आस ' इति श्रुतेः। मित्रे चर्षाविति विश्व-पदान्तस्य दीर्घः। गवां इन्द्रियाणाम् ॥ ९६॥ जाजमच इति । भूयो भूयोऽतिशयेन जमन्ति युगपदनेकेषु यज्ञादि-ष्वनेकवारं पुनः पुनर्भक्षयन्ति हर्वीषि ते जाजमन्तो देवाः। जमु मक्षणे यङ्छाके शत्रन्तस्य रूपम् । इज्यन्ते देवता असिनिति यजोऽभिः।तेषां जान आविर्भावस्तासिन् जिजा-यिषि जातोऽस्मि।जनेर्यङन्तात्साने छुङात्मनेपदे उत्तमपुरुषै-कवचनं आर्षोऽडमावश्च। इहलोके अतो मां जिजाहि जानीहि। अती योगात् मां जमदमिरिति नामतो विद्धि। जाजमदित्यत्राद्यपदे प्रथमाक्षरलीपे द्वितीयस्यामित्वे जमदिम-रिति सिद्धम् । जिजाहीत्यपि ज्ञाधातीर्यञ्छाके जादेशे मध्य-मैकवचनम् । ततो जाजमन्तोऽभिश्वास्मिन् सन्तीति जम-दिमिमान्। ततो मतुब्लोपेन जमदिभिरिति पदम्। एते-नापि स्वस्याधर्षणीयत्वमुक्तम् । जाजमराजजा नाम मृजा अनु० १४

माऽऽह । जिजायिषीति पाठे जाजमराजेभ्यो देवामिभ्यो जाताः संपदो जाजमयजजास्ताश्च कृतकत्वात् नाम निश्चितं. मृजाः मार्ज्यन्त इति मृजा नश्वरा इति मा मामाह उत्तवान् वेदः अतोऽहं ताः जिजायिषि जितवानस्मि । अस्मिन्यक्षे अभ्यासतद्विकाराभावाद्यार्षम् । जितलोकोऽहं त्वया जे-तुमशक्य इति भावः॥ ९८॥ धरानिति। धरान् पूर्वतान् धरित्रीं भुवं वसून्देवान्धते इति व्युत्पत्त्या वसुधा दिवं च तिष्ठामि अधितिष्ठामि तत्र हेतुः—भर्तुविसिष्ठस्या-नन्तरं अव्यवधानेन मनोऽनुरुन्धतीति अरुषो अतिकठि-नान् धरादीन् दधातीत्यरुन्धतीति दकारलोपेन मुमागमेन च सिद्धम् । अनुरुन्धतीत्यत्र नुकारलोपेन वेति ॥ १०० ॥ वक्त्रीति । गंडेति नुमा सहितस्यानुकरणम्। मा मा अन-लसंभवे त्वमस्या वृषादार्भणा स्वधनमप्रतिगृह्णतामृषीणां वधार्थं स्वजटाममी हुत्वा ततोऽस्या उत्पादितत्वादिति ज्ञेय ॥ १॥ पश्चन् जीवान् रज्ञामि रज्ञयामि मां मम नामेत्यर्थः ॥ ४॥ श्वा धर्मः तत्सखायो मुनयः तेषां सखा श्रन:-संबंसेखः तम् ॥ ६॥ भस्म भस्मताम् ॥ ९॥

श्रमेण महता कृत्वा ते विसानि कलापदाः। तीरे निक्षिप्य पद्मिन्यास्तर्पणं चक्रुरम्भसा॥ वयोत्थाय जलात्तस्मात्सर्वे ते समुपागमन्। नापद्यंश्चापि ते तानि विसानि पुरुषर्पभाः॥

ऋषय ऊचुः।

केन क्षुधा परीतानामस्माकं पापकर्मणाम् ।
नृशंसेनापनीतानि विसान्याहारकांक्षिणाम्
ते शङ्कमानास्त्वन्योन्यं पप्रच्छुर्द्विजसत्तमाः ।
त ऊचुः समयं सर्वे कुर्म इत्यरिकर्शन ॥ १५
त उक्तवा बाढमित्येवं सर्व एव तदा समम् ।
क्षुधार्ताः सुपरिश्रान्ताः शपथायोपचक्रमुः १६
भित्रक्वाच ।

स गां स्पृशतु पादेन सूर्यं च प्रतिमेहतु। अनध्यायेष्वधीयीत बिसस्तैन्यं करोति यः॥ वसिष्ठ उवाच ।

अनध्याये पठेलोंके शुनः स परिकर्षतु। परिवाद् कामवृत्तस्तु विसस्तैन्यं करोति यः शरणागतं हन्तु स वे खसुतां चोपजीवतु। अर्थान्कांश्रतु कीनाशाद्धिसस्तैन्यं करोतियः कश्यप उवाच।

सर्वत्र सर्वे लपतु न्यासलोपं करोतु च।
क्रुटसाक्षित्वमभ्येतु विसस्तैन्यं करोति यः॥
वृथामांसाशनश्चास्तु वृथादानं करोतु च।
यातु स्त्रियं दिवा चैव विसस्तैन्यं करोति यः
भरद्वाज उवाच।

नृशंसस्त्यक्तधर्मास्तु स्त्रीषु श्वातिषु गोषु च। ब्राह्मणं चापि जयतां बिसस्तैन्यं करोति यः उपाध्यायमधः कृत्वा ऋचोऽध्येतु यजूंषि च जुहोतु च स कक्षाग्रौ विसस्तैन्यं करोति यः

जमद्गिष्वाच।

प्रीषमुत्स्जित्वप्स हन्त गां चैव द्वहात । अनुतो मैथुनं यात बिसस्तैन्यं करोति यः २४ द्वेष्यो भार्योपजीवी स्याद्द्यबन्धुश्च वैरवान् । अन्योन्यस्यातिथिश्चास्त बिसस्तैन्यं करोति यः गौतम उवाच ।

अधीत्य वेदांस्त्यजतु त्रीनग्नीनपविध्यतु । विकीणातु तथा सोमं विसस्तैन्यं करोति यः उदपानप्रवे ग्रामे ब्राह्मणो वृषठीपतिः। तस्य साळोक्यतां यातु विसस्तैन्यं करोति यः

विश्वामित्र उवाच ।
जीवतो वै गुरून्भृत्यान्भरन्त्वस्य परे जनाः
अगतिर्बहुपुत्रः स्याद्विसस्तैन्यं करोति यः ॥
अशुचित्रीह्मकूटोऽस्तु ऋद्ध्या चैवाप्यहंकृतः।
कर्षको मत्सरी चास्तु विसस्तैन्यं करोति यः
वर्षाचरोऽस्तु भृतको राक्षश्चास्तु पुरोहितः।
अयाज्यस्य भवेद्दत्विग् विसस्तैन्यं करोति यः

अक्षन्धत्युवाच । नित्यं परिभवेच्छ्वश्चं भर्तुर्भवतु दुर्मनाः। एका स्वादु समाश्चातु बिसस्तैन्यं करोति या श्वातीनां गृहमध्यस्था सकूनत्तु दिनक्षये। अभोग्या वीरसूरस्तु बिसस्तैन्यं करोति या।

गण्डोवाच ।

अनृतं भाषतु सदा बन्धुभिश्च विरुध्यतु । ददातु कन्यां ध्रुल्केन बिसस्तैन्यं करोति या साधियत्वा खयं प्राशेद्दास्ये जीर्यतु चैव ह । विकर्मणा प्रमीयेत बिसस्तैन्यं करोति या ३४

पशुसख उवाच। दास पव प्रजायेतामप्रसृतिराकिञ्चनः। दैवतेष्वनमस्कारो बिसस्तैन्यं करोति यः ३५

शुनःसख उवाच ।
अध्वयंवे दुहितरं वा ददातु
च्छन्दोगे वा चरितब्रह्मचर्ये ।
आधर्वणं वेदमधीत्य विप्रः
स्नायीत वा यो हरते विसानि

३६

ऋषय ऊचुः । इष्टमेतिह्यजातीनां योऽयं ते शपथः कृतः। त्वया कृतं विसस्तैन्यं सर्वेषां नःश्रुनःसस्व ३७

कलापशः संघशः ॥ १२ ॥ समयं शपथं अत्र शपथव्याजेन निषिद्धान्युच्यन्ते ॥१५॥ श्रुनः सारमेयान्परिकर्षतु क्रीडार्थे मगयार्थे वा ॥ १८ ॥ स्वस्तां श्रुक्तप्रहणेन कीनाशात् कर्षकात् ॥ १९ ॥ वृथा यागादिनिमित्तं विना वृथा नट-नत्कादीः ॥ २१ ॥ जयतां युद्धे वादे वा ॥२२ ॥ कक्षामी तत्र हि हुतं मस्मीमावमप्राप्य होतुदेषिकरमित्याशयः

॥ २३ ॥ उदपानभ्रवे एककूपैकजीवने ॥ २०॥ ब्रह्मकूटी वेदराशिस्तस्याशुचित्वं दोषः ऋदिमतो गर्वो भवतु । कर्षकश्च मत्सरी चास्तु ॥ २९ ॥ ज्ञातीनां अनादरे षष्ठी ज्ञातीननाहत्येत्यर्थः । अभाग्या योनिदृषिता ॥ ३२ ॥ साधियत्वा अन्नं पक्त्वा विकर्मणा जारजातेन गर्भी-दिना ॥ ३४ ॥

श्रुनःसख उवाच ।

न्यस्तमद्यं न पश्यिद्धियंदुक्तं कृतकर्माभिः।
सत्यमेतन्न मिध्यैतद्विसस्तैन्यं कृतं मया ३८
मया द्यन्तिहितानीह विसानीमानि पश्यत।
परीक्षार्थं भगवतां कृतमेवं मयाऽनद्याः॥ ३९
रक्षणार्थं च सर्वेषां भवतामहमागतः।
यातुधानी द्यातिकूरा कृत्येषा वो वधौषिणी४०
वृषादिभित्रयुक्तेषा निहता मे तपोधनाः।
दुष्टा हिस्यादियं पापा युष्मान्प्रत्यग्निसंभवा
तस्माद्स्म्यागतो विप्रा वासवं मां निन्नोधत
अलोभादश्रया लोकाः प्राप्ता व सार्वकामिकाः
दक्षिष्ठभविमतः क्षिप्रं तानवाग्नुत व द्विजाः४३

भीषम उवाच।

ततो महर्षयः प्रीतास्तयेत्युक्त्वा पुरंदरम् ।
सहैव त्रिद्दोन्द्रेण सर्वे जग्मुस्त्रिविष्टपम् ॥ ४४
प्रवमेते महात्मानो भोगैर्बह्यावधौरपि ।
क्षुधा परमया युक्ताच्छंद्यमाना महात्मिभः
नैव लोभं तदा चक्रस्ततः स्वर्गमवाप्नुवन् ।
तस्मात्सर्वास्ववस्थास् नरो लोभं विवर्जयेत्
एष धर्मः परो राजंस्तस्माल्लोभं विवर्जयेत् ४७
इदं नरः सुचरितं समवायेषु कर्तियन् ।
अर्थभागी च भवति न च दुर्गाण्यवाप्नुते ४८
प्रीयन्ते पित्रशास्य ऋषयो देवतास्तथा ।
यशोधमार्थभागी च भवति प्रत्य मानवः१४९

इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि विसस्तैन्योपाख्याने त्रिनवतितमोऽध्यायः॥ ९३॥

# 學子奉子卷

38

भीष्म उवाच ।

अत्रैवोदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम् ।

यहुत्तं तीर्थयात्रायां शपथं प्रति तच्छृणु ॥ १

युष्करार्थं कृतं स्तैन्यं पुरा भरतसत्तम ।

राजिषीभमहाराज तथैव च द्विजािषीमः ॥ २

ऋष्यः समेताः पश्चिमे वै प्रभासे

समागता मस्त्रममन्त्रयन्त ।

चराम सर्वा पृथिवी पुण्यतीर्था

तन्नः कामं हंत गच्छाम सर्वे ॥ ३

शुक्रोऽिक्रराश्चिव कविश्च विद्वांस्तथा ह्यगस्त्यो नारदपर्वतौ च ।

भृगुविसिष्ठः कश्यपो गौतमश्च

विश्वामित्रो जमदग्निश्च राजन् ॥ ४

ऋषिस्तथा गालवोऽथाष्टकश्च ।

भरद्वाजोऽहन्धती वालिखल्याः ।

शिविदिं लीपो नहुषोऽम्बरीषो
राजा ययाति घुन्धुमारोऽथ पुरः ॥५
जग्मः पुरस्कृत्य महानुभावं
शतकतुं वृत्रहणं नरेन्द्राः।
तीर्थानि सर्वाणि परिम्रमन्तो
माध्यां ययुः कौशिकीं पुण्यतीर्थाम्६
सर्वेषु तीर्थेष्ववधूतपापा
जग्मस्ततो ब्रह्मसरः सुपुण्यम्।
देवस्य तीर्थे जलमग्निकल्पा
विगाद्य ते भुक्तिबसप्रस्नाः॥ ७
केचिद्विसान्यसनंस्तत्र राजब्रन्थे मृणालान्यस्ननंस्तत्र विप्राः
अथापश्यन्पुष्करं ते न्हियन्तं
न्हदादगस्त्येन समुद्धतं तत् ॥ ८

अद्यं मक्ष्यं यदुक्तं तन्न मिथ्येति सम्बन्धः ।। ३८ ।। अन्त-हितानि अन्तर्धानं प्रापितानि ॥ ३९ ॥ स्वधमनिष्ठः कुप्रातिम्रहपराङ्मुखो निषिद्धवर्जितो मुख्यं पात्रामित्यध्याय-तात्पर्यम् ॥ १४९ ।। इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि नैलकण्ठीये भारतभावदीपे त्रिनवतितमोऽध्यायः ॥ ९३ ॥

68

अत्र शपथेनैव निषिद्धार्थप्रकाशने ॥ १॥ पुष्करार्थे इन्द्रेण स्तैन्यं कृतं मुनिभिः शपथाः कृता इत्यर्थः ॥ २॥ बिसमृणालयोः कमलकुमुदवदवान्तरभेदो शेयः हियन्तं न्हियमाणम् ॥ ८॥

तानाह सर्वानुषिमुख्यानगस्त्यः केनादत्तं पुष्करं मे सुजातम्। युष्मान्दाङ्के पुष्करं दीयतां मे न वै भवन्तो हर्तुमहीन्त पद्मम्॥ श्रणोमि कालो हिसते धर्मवीर्थ सोऽयं प्राप्तो वर्तते धर्मपीडा । पुराऽधर्मो वर्तते नेह याव-त्तावद्गच्छामः सुरलोकं चिराय॥ १० पुरा वेदान्ब्राह्मणा श्राममध्ये घुष्टस्वरा वृषलान्श्रावयन्ति। पुरा राजा व्यवहारेण धर्मान् पद्यत्यहं परलोकं वजामि॥ ११ पुरावरान्प्रत्यवरान् गरीयसो यावन्नरा नावमस्यन्ति सर्वे । तमोत्तरं यावदिदं न वर्तते तावद्रजामि परलोकं चिराय॥ १२ पुरा प्रपद्यामि परेण मत्यान् बलीयसा दुर्बलान्भुज्यमानान्। तस्माद्यास्यामि परलोकं चिराय न ह्युत्सहे द्रष्ट्रिमह जीवलोकम्॥ १३ तमाहुरातां ऋषयो महर्षि न ते वयं पुष्करं चोरयामः। मिथ्याभिषङ्गो भवता न कार्यः रापाम तीक्ष्णैः रापथैर्महर्षे॥ १४ ते निश्चितास्तत्र महर्षयस्त संपर्यन्तो धर्ममेतं नरेन्द्राः। ततोऽशपन्त शपथानपर्ययेण सहैव ते पार्थिव पुत्रपौत्रैः॥ 24 भृगुरुवाच ।

भृगुरुवाच।
प्रत्याक्रोशेदिहाकुष्ट्रताडितः प्रतिताडयेत्।
सादेच पृष्ठमांसानि यस्ते हरति पुष्करम् १६
विसष्ठ उवाच।
अस्वाक्ष्यायानो त्रोके भानं न परिनर्दन

असाध्यायपरो लोके श्वानं च परिकर्षतु। पुरे च भिक्षुभवतु यस्ते हरति पुष्करम्॥ १७

कश्यप उवाच । सर्वत्र सर्व पणतु न्यासे लोभं करोतु च। क्रूटसाक्षित्वमभ्येतु यस्ते हरति पुष्करम् १८ः

जीवत्वहंकृतो बुद्ध्या विषमेणासमेन सः।। कर्षको मत्सरी चास्तु यस्ते हरति पुष्करम्१९ः

अङ्गिरा उवाच।

अशुचिर्वसक्तरोऽस्तु श्वानं च परिकर्षतु है। ब्रह्महाऽनिकृतिश्चास्तु यस्ते हरति पुष्करम् ॥

धुन्धुमार उवाच।

अकृत इस्तु मित्राणां शूद्रायां च प्रजायतु । एकः सम्पन्नमञ्जातु यस्ते हराति पुष्करम् २१

पूरस्वाच।

चिकित्सायां प्रचरत भार्यया चैव पुष्यत । श्वशुरात्तस्य वृत्तिः स्याद्यस्ते हरति पुष्करम्

दिलीप उवाच।

उद्पानप्रवे ग्रामे ब्राह्मणो वृष्ठीपतिः। तस्य लोकान्स वजतु यस्ते हरति पुष्करम्२३ः

शुक्र उवाच।

वृथामांसं समश्चातु दिवा गच्छतु मैथुनम् । प्रेष्यो भवतु राज्ञश्च यस्ते हराति पुष्करम् ॥२४

जमद्शिक्वाच। अनध्यायेष्वधीयीत मित्रं श्राद्धे च भोजयेत श्राद्धे शुद्रस्य चाश्रीयाद्यस्ते हरति पुष्करम्

शिबिरुवाच।
अनाहिताग्निर्म्भियतां यश्चे विध्नं करोतु च ।
तपस्विभिर्विरुध्येच यस्ते हरति पुष्करम् २६

ययातिस्वाच । अनुतौ च वृती चैव भाषीयां स प्रजायतु । निराकरोतु वेदांश्च यस्ते हरति पुष्करम् २७°

नहुष उवाच। अतिथिगृहसंस्थोऽस्तु कामवृत्तस्तु दीक्षितः विद्यां प्रयच्छतु भृतो यस्ते हरति पुर्वकरम् ॥

अम्बरीष उवाच । नृशंसस्त्यक्तधर्मोऽस्तु स्त्रीषु द्वातिषु गोषु च निहन्तु ब्राह्मणं चापि यस्ते हरति पुष्करम् २९

भादतं आतम् ॥ ९ ॥ अधर्म इति च्छेदः ॥ ९० ॥ प्रत्यवरात्मध्यमान् तमः अज्ञानम् ॥ १२ ॥ प्रष्ठमांसानि प्रश्नाहानां ,हयत्रवभोष्ट्रादीनां मांसानि ॥ १६ ॥ भिक्षः सन्यासी ॥ १७ ॥ पणतु क्रयविकयं करोतु सर्वे अपण्यमपि

॥ १८ ॥ विगतः समभावो यस्मातेनासमेन कामकोधा-दिना ॥ १९ ॥ अनिकृतिः अकृतप्रायाश्चितः ॥ २० ॥ अतिथिर्यतिः गृहसंस्थो गृहवासी कामवृत्तः यथेष्टन्तेष्टा-वान् ॥ २८ ॥ नारद उवाच ।
गृहज्ञानी बहिःशास्त्रं पठतां विखरं पदम्।
गरीयसोऽवजानातु यस्ते हरति पुष्करम् ३०
नाभाग उवाच।

अनृतं भाषतु सदा सद्भिश्चेव विरुध्यतु। शुल्केन तु द्दत्कन्यां यस्ते हराति पुष्करम् ॥ कविरुवाच ।

पद्भां स गां ताडयतु सूर्य च प्रतिमेहतु। ज्ञारणागतं संत्यजतु यस्ते हराति पुष्करम् ३२ विश्वामित्र उवाच।

करोतु भृतकोऽवर्षा राष्ट्रश्चास्तु पुरोहितः। ऋत्विगस्तु ह्ययाज्यस्य यस्ते हरति पुष्करम् पर्वत उवाच।

ग्रामे चाधिकृतः सोऽस्तु खरयानेन गच्छतु शुनः कर्षतु वृत्त्यर्थे यस्ते हरति पुष्करम् ॥३४ भरद्वाज उवाच ।

सर्वपापसमादानं नृशंसे चानृते च यत्। तत्तस्यास्तु सदा पापं यस्ते हरति पुष्करम्॥ अष्टक उवाच।

स राजास्त्वकृतप्रज्ञः कामवृत्तश्च पापकृत्। अधर्मेणाभिशास्तूर्वी यस्ते हराति पुष्करम्॥ गालव उवाच ।

यापिष्ठेभ्यो द्यनर्घाहैः स नरोस्तु खपापकृतः दत्वा दानं कीर्तयतु यस्ते हरति पुष्करम् ॥ अकन्धत्युवाच ।

श्वश्वापवादं ववत भर्तभेवत दुर्मनाः। यका खादु समश्रातःया ते हरति पुष्करम्३८ वास्त्रखिल्या ऊच्चः।

प्रकपादेन वृत्त्यर्थं ग्रामद्वारे स तिष्ठतु । धर्मञ्चरत्यक्तधर्माऽस्तु यस्ते हरति पुष्करम् । शुनःसख उवाच ।

अग्निहोत्रमनादृत्य स सुखं खपतु द्विजः। परिवाद् कामवृत्तोऽस्तु यस्ते हरति पुष्करम् सुरभ्युवाच।

बालजेन निदानेन कांस्यं भवतु दोहनम्।

दुह्येत परवत्सेन या ते हराति पुष्करम् ॥ ४१ भीष्म उवाच।

ततस्त तैः शप्यैः शप्यमानैनीनाविधेर्बहुभिः कौरवेन्द्र ।
सहस्राक्षो देवराद संप्रहृष्टः
समीक्ष्य तं कोपनं विप्रमुख्यम् ॥ ४२

अथाव्रवीन्मघवा प्रत्ययं खं समाभाष्य तमृषि जातरोषम् । ब्रह्मिवेदेविषिनृपर्षिमध्ये यं तं निबोधेह ममाद्य राजन् ॥ ४३

शक्ष उवाच। अध्वयवे दुहितरं ददातु छन्दोगे वा चरितब्रह्मचर्ये। अथवणं वेदमधीत्य विप्रः

स्वानियात यः पुष्करमाददाति ॥ ४४ सर्वान्वेदानधीयीत पुण्यशीलोऽस्तु धार्मिकः ब्रह्मणः सदनं यातु यस्ते हरति पुष्करम् ५४

अगस्त्य उवाच ।

आशीर्वादस्त्वया प्रोक्तः शपथो बलसूद्न । दीयतां पुष्करं महामेष धर्मः सनातनः ॥ ४६ इन्द्र खवाच ।

न मया भगवन लोभाइतं पुष्करमञ्ज्ञ वै।
धर्मास्त श्रोतकामेन हतं न को द्रुमहिसि । ४७
धर्मश्रुतिसमुत्कवो धर्मसेतुरनामयः।
आवो व शाश्वतो नित्यमव्ययोऽयं मया श्रुतः
तिददं गृद्यतां विद्यन्पुष्करं द्विजसत्तम।
अतिक्रमं मे भगवन श्रन्तुमहस्यनिन्दित ४९
इत्युक्तः स महेन्द्रेण तपस्वी कोपनो भृशम्।
जन्नाह पुष्करं धीमान्यसम्बद्धाभवनम् नः ५०
प्रययुस्ते ततो भृयस्तीर्थानि वनगोचराः।
पुण्येषु तीर्थेषु तथा गात्राण्याप्तावयन्त ते॥ ५१
आख्यानं य इदं युक्तः पठेत्पर्वणि पर्वणि।
न मुर्ख जनयेत्पृत्रं न भवच निराकृतिः॥ ५२

भृतो वित्तेन क्रीतः भृतको धान्यविक्रीतः वैश्येः क्रीतः सन् अवर्षो वृष्टिनिबन्धम् करोतु ॥ ३३॥ पापिष्ठा एव अनर्घाद्याः अयुज्याः अयं तु ततोऽप्यपूज्योऽस्तु । यतः स्वपापकृत् स्वेषु ज्ञातिषु पापकृत् गराभिदानादिना वधकृत् ॥ ३०॥ श्रश्रवा अपवादामिति च्छेदः ॥ ३८॥ बाल-

जेन नृकेशजेन बल्वजेनेति पाठे ज्वल्वजः बगईसंज्ञकस्तृष-विशेषस्तजेन निदानं दोहनकाले गवां पादबन्धनी रज्जुः तेन ॥ ४१ ॥ प्रत्ययं आभिप्रायम् ॥ ४३ ॥ धर्मश्रुतीनां सम्यगुरकर्षः धर्म एव सेतुस्तरणोपायः ॥ ४८ ॥ न तमापत्स्पृशेत्काचिद्विज्वरो न जरावहः। विरजाः श्रेयसा युक्तः प्रेत्य स्वर्गमवाप्नुयात्॥

यश्च शास्त्रमधीयीत ऋषिभिः परिपालितम् । स गच्छेद्रह्मणो लोकमध्ययं च नरोत्तम ५%

इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि शपथविधिनीम चतुर्नवतितमोऽध्यायः॥ ९४॥



99

युधिष्ठिर उवाच । यदिदं श्राद्धकृत्येषु दीयते भरतर्षभ । छत्रं चोपानही चैव केनैतत्संप्रवर्तितम् ॥ १ कथं चैतत्समुत्पन्नं किमर्थं चैव दीयते । न केवलं श्राद्धकृत्ये पुण्यकेष्वपि दीयते ॥ २ बहुष्वपि निमित्तेषु पुण्यमाश्रित्य दीयते ।

पताद्विस्तरतो ब्रह्मन् श्रोतुमिच्छामि तत्त्वतः ३ भीष्म उवाच।

श्र्णु राजन्नवहितश्छत्रोपानहविस्तरम्। यथैतत्प्रधितं लोके यथा चैतत्प्रवर्तितम्॥ यथा चाश्रय्यतां प्राप्तं पुण्यतां च यथा गतम् सर्वमेतद्शेषेण प्रवक्ष्यामि नराधिप॥ जमद्ग्नेश्च संवादं सूर्यस्य च महात्मनः। पुरा स भगवान् साक्षाद्धनुषाऽक्रीडयत्प्रभो ६ संघाय संघाय शरांश्चिक्षेप किल भागवः। तान् क्षिप्तान् रेणुका सर्वीस्तस्येषून्दीप्ततेजसः आनीय सा तदा तस्मै प्रादादसकृदच्युत। अथ तेन स राज्देन ज्यायाश्चेव शरस्य च ८ प्रदृष्टः संप्रचिक्षेप सा च प्रत्याजहार तान्। ततो मध्याह्मारूढे ज्येष्ठामुळे दिवाकरे॥ ९ स सायकान्द्रिजो मुक्त्वा रेणुकामिद्मव्रवीत् गच्छानय विशालाक्षि शरानेतान्धनुश्रयुतान् यावदेतान्युनः सुभु क्षिपामीति जनाधिप। सा गच्छन्त्यन्तरा छायां वृक्षमाश्चित्य भामिनी तस्यो तस्या हि सन्तप्तं शिरः पादौ तथैव च ष्यिता सा तु मुद्धर्त वै भर्तुः शापभयाच्छुभा

ययावानियतुं भूयः सायकानिसतेक्षणा।
प्रत्याजगाम च शरांस्तानादाय यशस्त्रिनी॥१३ सा वै खिन्ना सुचार्वङ्गी पद्भ्यां दुःखं नियच्छती उपाऽऽजगाम भर्तारं भयाद्भर्तुः प्रवेपती ॥१४ स तामृषिस्तदा क्रुद्धो वाक्यमाह शुभाननाम रेणुके कि चिरण त्वमागतेति पुनः पुनः १५

रेणुकोवाच।

शिरस्तावत्प्रदीप्तं मे पादौ चैव तपोधन।
स्येतेजोनिरुद्धाऽहं वृक्षच्छायां समाश्रिता।
पतस्मात्कारणाद्वहांश्चिरायत्कृतं मया।
पतच्छुत्वा मम विभो मा कुधस्तवं तपोधन

जमदग्निखवाच। अधैनं दीप्तिकरणं रेणुके तव दुःखदम्। शरैनिपातयिष्यामि सूर्यमस्त्राग्नितेजसा १८

भोष्म उवाच।

स विस्फार्य धनुदिंग्यं गृहीत्वा च शरान्बह्न अतिष्ठत्स्यमाभितो यतो याति ततोमुखः ॥ अथ तं प्रेक्ष्य सम्भद्धं स्योऽभ्येत्य तथाऽम्रवित् विज्ञक्षणेण कौन्तेय कि ते स्योपराध्यते २० आदत्ते रिशमभिः स्यो दिवि तिष्ठंस्ततस्ततः ससं हतं वै वर्षासु प्रवर्षति दिवाकरः ॥ २१ ततोऽम्नं जायते विप्र मनुष्याणां सुस्नावहम् । अनं प्राणा इति यथा वेदेषु परिपठ्यते ॥ २२ अथा मेषु निगृहश्च रिशमभिः परिवारितः । समहीपानिमान्ब्रह्मन्वर्षेणाभिप्रवर्षति ॥ २३ समहीपानिमान्ब्रह्मन्वर्षेणाभिप्रवर्षति ॥

इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वाणः नैलकण्ठीये भारतभाव-दीपे चतुर्नवतितमोऽध्यायः ॥ ९४ ॥

यादिदामीति ॥ १ ॥ पुण्यकेषु स्रीणां व्रतोत्सवेषु

॥ २ ॥ ज्येष्ठामूले दक्षिणावर्ते भ्रममाणे भचके ज्येष्ठानां समस्त्रे पतितं रोहिणीनक्षत्रं तदेव ज्येष्ठानां मूलं यथा- श्रुतार्थप्रहणं तु न ज्येष्ठामूलस्थेऽके हेमन्ते शिरःपाददाद-स्थानवसरात् ॥ ९ ॥

ततस्तदीषधीनां च वीरुधां पुष्पपत्रजम्। सर्वे वर्षाभिनिवृत्तमत्रं संभवति प्रभो॥ २४ जातकर्माणि सर्वाणि व्रतोपनयनानि च। गोदानानि विवाहाश्च तथा यज्ञसमृद्धयः २५ शास्त्राणि दानानि तथा संयोगा वित्तसंचयाः। अन्नतः संप्रवर्तन्ते यथा त्वं वेत्थ भागव॥२६ रमणीयानि यावन्ति यावदारंभिकाणि च। सर्वमन्नात्प्रभवति विदितं कीर्तयामि ते॥२७ सर्वे हि वेत्थ विप्र त्वं यदेतत्कीर्तितं मया। प्रसादये त्वां विप्रधें कि ते सूर्य निपात्य वै॥

इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि छत्रोपानहोत्पत्तिनीम पञ्चनवतितमोऽध्यायः ॥ ९५॥



38

युधिष्ठिर उवाच ।

एवं प्रयाचित तदा भारकरे मुनिसत्तमः।

जमद्ग्निर्महातेजाः किं कार्य प्रत्यपद्यत ॥ १
भीष्म उवाच ।

स तथा याचमानस्य मुनिरग्निसमप्रभः।
जमद्ग्निः शमं नैव जगाम कुरुनन्दन॥ २
ततः सूर्यो मधुरया वाचा तमिदमब्रवीत।
कृताञ्जलिविप्रकृषी प्रणम्येनं विशामपते॥ ३
कृताञ्जलिविप्रकृषी प्रणम्येनं विशामपते॥ ३
कलं निमित्तं विप्रषे सदा सूर्यस्य गच्छतः।
कथं चलं भेतस्यासि त्वं सदा यान्तं दिवाकरम्
जमद्ग्निरुवाच।

स्थिरं चापि चलंचापि जाने त्वां ज्ञानचक्षुषा अवश्यं विनयाधानं कार्यमद्य मया तव ॥ ५ मध्याहे वे निमेषार्धे तिष्ठसि त्वं दिवाकर। तत्र भेत्स्यामि सूर्य त्वां न मेऽत्रास्ति विचारणा सूर्य उवाच।

असंशयं मां विप्रषें भेत्स्यसे धन्विनां वर। अपकारिणं मां विद्धि भगवञ्छरणागतम् ७ भीषम उवाच।

ततः प्रहस्य भगवान् जमदिश्वरवाचतम्। स शक्रलाक वसात पूज्यमाना विजाति मः व भीः सूर्य त्वया कार्या प्राणिपातगतो हासि व भीः सूर्य त्वया कार्या प्राणिपातगतो हासि वहामानाय विप्राय यः प्रयच्छत्युपानहो । वहामानाय विप्राय यः प्रयच्छत्युपानहो । क्षातकाय महाबाहो संशिताय द्विजातये २० सौम्यतां केव सोमस्य गांभीर्य वरुणस्य च । वीतिमग्नेः प्रमां मेरोः प्रतापं तपनस्य च । वीतिमग्नेः प्रमां मेरोः प्रतापं तपनस्य च । योलोके स मुदा युक्तो वसति प्रत्य भारत ॥ प्रतान्यतिक्रमेद्यो व सहन्याच्छरणागतम् १० गोलोके स मुदा युक्तो वसति प्रत्य भारत ॥

भवेत्स गुरुतल्पी च ब्रह्महा च स वै भवेत ।
सुरापानं स कुर्याच्च यो हन्याच्छरणागतम् ॥
\* एतस्य त्वपनीतस्य समाधि तात चिन्तय
यथा सुखगमः पन्था भवेत्त्वद्रियभावितः॥
भीष्म उवाच।

पतावदुक्तवा स तदा तूष्णीमासीऋगूत्तमः अथ सूर्योऽददत्तसमै छत्रोपानहमाद्यु वै॥ १३ सूर्य उवाच।

महर्षे शिरसस्त्राणं छत्रं मद्रश्मिवारणम्। प्रतिगृह्णीष्व पद्भां च त्राणार्थे चर्मपादुके १४ अद्यप्रभृति चैवेह लोके संप्रचरिष्यति। पुण्यकेषु च सर्वेषु परमक्षय्यमेव च॥ १५

भीष्म उवाच।

छत्रोपानहमेतत्त सूर्यणैतत्प्रवर्तितम् ।
पुण्यमेतद्भिण्यातं त्रिषु लोकेषु भारत ॥ १६
तस्मात्प्रयच्छ विप्रेषु छत्रोपानहमुत्तमम् ।
धर्मस्तेषु महान्भावी न मेऽत्रास्ति विचारणा
छत्रं हि भरतश्रेष्ठ यः प्रद्धाद्विजातये ।
धुम्नं शतशलाकं वे स प्रत्य सुखमेधते ॥ १८
स शक्रलोके वसति पूज्यमानो विजातिभिः
अप्सरोभिश्र सततं देवेश्च भरतर्षम् ॥ १९
दह्यमानाय विप्राय यः प्रयच्छत्युपानहौ ।
स्नातकाय महाबाहो संशिताय द्विजातये २०
सोऽपि लोकानवामोति देवतराभिप्रजितान्
गोलोके स मुदा युक्तो वसति प्रत्य भारत ॥

इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वाण नैलकण्ठीये भारतभाव-दीपे पञ्चनवातितमोऽध्यायः ॥ ९५ ॥ ९६

एवमिति ॥ १ ॥ \* एतस्य शरणागतस्य अपनी-तस्यापराधवतः समाधिं समाधानम् । पतत्ते भरतश्रेष्ठ मया कात्स्न्येन कीर्तितम् । छत्रोपानहदानस्य फलं भरतसत्तम ॥ २२ इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि छत्रोपानहदानप्रशंसा नाम षण्णवितितमोऽध्यायः ॥ ९६ ॥

# - AKE

90

युधिष्ठिर उवाच। गाईस्थ्यं धर्ममखिलं प्रबूहि भरतर्षभ। ऋदिमामोति किं कृत्वा मनुष्य इह पार्थिव १ भीष्म उवाच।

अत्र ते वर्तियिष्यामि पुरावृत्तं जनाधिप। वासुदेवस्य संवादं पृथिव्याश्चेव भारत॥ २ संस्तुत्य पृथिवीं देवीं वासुदेवः प्रतापवान्। पप्रव्छ भरतश्रेष्ठ मां त्वं यत्पृच्छसेऽद्य वै॥ ३ वासुदेव उवाच।

गाईस्थ्यं धर्ममाश्चित्य मया वा मद्विधेन वा किमवश्यं धरे कार्य कि वा कृत्वा कृतं भवेत पृथिव्युवाच ।

ऋषयः पितरो देवा मनुष्याश्चेव माधव।
देवाश्चेवार्चनीयाश्च यथा चैव निवाध मे ॥५
सदा यश्चेन देवाश्च सदाऽऽतिश्येन मानुषाः।
छंदतश्च यथा नित्यमहान् भुक्षीत नित्यदाः ६
तेन द्युषिगणाः प्रीता भवन्ति मधुस्दन।
नित्यमग्नि परिचरेद्रभुक्त्वा बालेकर्म च ७
कुर्यात्त्रथैव देवा वै प्रीयन्ते मधुस्दन।
कुर्याद्दरहः श्राद्धमन्नाद्येनोद्केन च॥ ८
पयोमुलफलैर्वापि पितृणां प्रीतिमाहरन्।
सिद्धान्नाद्वैश्वदेवं वै कुर्यादृशौ यथाविधि॥९
अग्नीषोमं वैश्वदेवं धान्वन्तर्यमनन्तरम्।
प्रजानां पतये चैव पृथ्वधोमो विधीयते॥१०
तथैव चानुप्रश्चेण बलिकर्मं प्रयोजयेत।
दिक्षणायां यमायेति प्रतीच्यां वरुणाय च११
सोमाय चाप्युदीच्यां वै वास्तुमध्ये प्रजापतेः

घन्वन्तरेः प्रागुदीच्यां प्राच्यां राकाय मधिव मनुष्येभ्य इति प्राहुर्बाले द्वारि गृहस्य वै। मरुक्यो दैवतेभ्यश्च बलिमन्तर्गृहे हरेत्॥ १३ तथैव विश्वेदेवेभ्यो बिलमाकाशतो हरेत। निशाचरेश्यो भूतेश्यो बलि नक्तं तथा हरत एवं कृत्वा बाल सम्यग्दद्याद्भिक्षां द्विजाय व अलाभे ब्राह्मणस्यायावत्रमुद्धृत्य निश्चिपेत् १५ यदा श्राद्धं पितृभ्योऽपि दातुमिच्छेत मानवः तदा पश्चात्प्रकुर्वीत निवृत्ते श्राद्धकर्मणि १६ पितृन्सन्तर्पयित्वा तु बार्ले कुर्याद्विधानतः। वैश्वद्वं ततः कुर्यात्पश्चाद्वाह्मणवाचनम् १७ ततोऽश्वेन विशेषण भोजयेदतिथीनपि। अचीपूर्वे महाराज ततः प्रीणाति मानवान् अनित्यं हि स्थितो यस्मात्तस्माद्तिथिरुच्यत आचार्यस्य पितुश्चेव सख्युराप्तस्य चातिथेः१९ इदमस्ति गृहे महामिति नित्यं निवेद्येत्। ते यद्वदेयुस्तत्कुर्यादिति धर्मो विधीयते ॥२० गृहस्यः पुरुषः कुष्ण शिष्टाशी च सदा भवेत्। राज्तिवं स्नातकं च गुरुं श्वशुरमेव च॥ २१ अचयनमधुपर्केण परिसंवत्सरीषितान्। श्वभ्यश्च श्वपचेभ्यश्च वयोभ्यश्चावपेद्भवि २२ वैश्वदेवं हि नामैतत्सायंप्रातर्विधीयते। पतांस्तु धर्मान् गार्हस्थ्यान्यः कुर्यादनस्यकः। स इहर्षिवरान्प्राप्य प्रत्य लोके महीयते भोध्य उवाच । इति भूमेर्वचः श्रुत्वा वासुदेवः प्रतापवान्।

इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि नैलकण्ठीये भारतभाव-द्वीपे षण्णवतितमोऽष्यायः॥ ९६॥

गार्हस्थ्यं गृहस्थ्योग्यम् ॥ १ ॥ बालेकर्म वैश्वदेवः तत्र

तथा चकार सततं त्वमप्येवं सदाऽऽचर॥२४

प्रागन्नमेव प्राह्मम् ॥ ७ ॥

पतहृहस्थर्भी त्वं चेष्टमानो जनाधिए। इहलोके यदाः प्राप्य प्रत्य सर्गमवाप्स्यसि॥ २५

इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि बलिदानविधिनाम सप्तनवातितमोऽध्यायः ॥ ९७ ॥

35

युधिष्ठिर उवाच। आलोकदानं नामैतत्कीहर्यं भरतर्षभ। कथमेतत्समुत्पन्नं फलं वा तह्रवीहि मे ॥ भीष्म उवाच।

अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्। मनोः प्रजापतेवीदं सुवर्णस्य च भारत॥ तपस्वी कश्चिद्भवत्सुवर्णी नाम भारत। वर्णतो हेमवर्णः स सुवर्ण इति पप्रथे 3 कुलशीलगुणोपेतः स्वाध्याये च परंगतः। बहूनसुवंशप्रभवानसमतीतः स्वकेर्युणैः॥ स कदाचित्मतुं विप्रो ददशीपसंसर्प च। कुशलप्रश्रमन्योन्यं ती चोभी तत्र चकतुः॥ ५ ततस्तौ सत्यसङ्करपौ मेरी काञ्चनपर्वते। रमणीये शिलापृष्ठे सहिती संन्यषीद्ताम ६ तत्र ती कथयन्ती स्तां कथा नानाविधाश्रयाः ब्रह्मिवेवदेत्यानां पुराणानां महातमनाम् ॥ ७ सुवर्णस्त्वबवीद्वाक्यं मनुं खायंभुवं प्रति। हितार्थे सर्वभूतानां प्रश्नं मे वक्तुमहिसि॥ सुमनोभियदिज्यन्ते दैवतानि प्रजेश्वर। किमेतत्कथमुत्पन्नं फलं योगं च शंस मे॥ ९ मनुरुवाच।

अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनमः। शुक्रस्य च बलेश्चेव संवादं वै महात्मनोः १० बलेवेराचनस्येह त्रेलोक्यमनुशासतः। समीपमाजगामाशु शुक्रो भृगुकुलोद्रहः ॥ ११ तमध्यादिभिरभ्यर्घं भागवं सोऽसुराधिपः। निषसादासने पश्चाद्विधवद्भिषः॥१२ आसुराणि च माल्यानि दैवतेभ्यो हितानि च

कथेयमभवत्तत्र त्वया या परिकीर्तिता । सुमनोधूपदीपानां संप्रदाने फलं प्रति॥ १३ ततः पप्रच्छ दैत्येन्द्रः कवीन्द्रं प्रश्नमुत्तमम् १४ बलिखवाच।

सुमनोधूपदीपानां कि फलं ब्रह्मवित्तमः। प्रदानस्य द्विजश्रेष्ठ तद्भवान्वक्तुमहिति। १५ शुक्र उवाच ।

तपः पूर्व समुत्पन्नं धर्मस्तस्मादनन्तरम्। एतस्मिन्तरे चैव वीरुदोषध्य एव च॥१६ सोमस्यातमा च बहुधा संभूतः पृथिवीतले। अमृतं च विषं चैव ये चान्ये तृणजातयः १७ अमृतं मनसः प्रीति सद्यस्तुप्ति ददाति च। मनो ग्लपयते तीवं विषं गन्धेन सर्वशः १८ अमृतं मङ्गलं विद्धि महद्विषममङ्गलम्। ओषध्यो ह्यमृतं सर्वा विषं तेजोग्निसम्भवम् मनो हादयते यस्माच्छियं चापि द्धाति च तस्मात्समनसः प्रोक्ता नरैः सुकृतकर्मभिः २० द्वताभ्यः सुमनसो यो ददाति नरः शुचिः। तस्य तुष्यन्ति वै देवास्तुष्टाः पुष्टि दद्त्यपि यं यमुहिश्य दीयेरन्देवं सुमनसः प्रभो। मङ्गलार्थं स तेनास्य प्रीतो भवति दैत्यप २२ ब्रेयास्त्याश्च सौम्याश्च

तेजिंबन्यश्च ताः पृथक्। ओषध्यो बहुवीया हि

बहुकपास्तथैव च॥ २३ यक्षियानां च वृक्षाणामयक्षीयानिकोध मे।

इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि नैलकण्ठीये भारतभाव-दीपे सप्तनवातितमोऽध्यायः ॥ ९७ ॥

आलोकिति ॥ १ ॥ स्तां अभवताम् ॥ ७ ॥ तपः वर्णाश्रमधर्मः धर्मी दयादिः वीरुधो लताः आवध्यो विद्यादयः ॥ १६ ॥

३४

रक्षसामुरगाणां च यक्षाणां च तथा प्रियाः। मनुष्याणां पितृणां च कान्तायास्त्वनुपूर्वशः वन्या त्राम्याश्चेह तथा कृष्टोप्ताः पर्वताश्रयाः। अकण्टकाः कण्टाकिनो गन्धकपरसान्विताः द्विविधो हि स्पृतो गन्ध इष्टोऽनिष्ठश्च पुष्पजः इष्टगन्धानि देवानां पुष्पाणीति विभावय २७ अकण्टकानां बुक्षाणां श्वेतप्रायाश्च वर्णतः। तेषां पुष्पाणि देवानामिष्टानि सततं प्रभो २८ जलजानि च माल्यानि पन्नादीनि च यानि वै गन्धर्वनागयक्षेभ्यस्तानि दद्याद्विचक्षणः २९ योषध्यो रक्तपुष्पाश्च कटुकाः कण्टकान्विताः शत्रूणामभिचारार्थमाथर्वेषु निद्दिाताः॥ ३० तक्षिणवीर्यास्तु भूतानां दुरालम्भाः सकंदकाः रक्तभूयिष्ठवर्णाश्च कृष्णाश्चेवोपहारयेत्॥ ३१ मनोहृद्यनंदिन्यो विशेषमधुराश्च याः। चारुकपाः सुमनसो मानुषाणां स्ट्ता विभो न तु इमशानसम्भूता देवतायतनोद्भवाः। सम्नयेत्पृष्टियुक्तेषु विवाहेषु रहःसु च ॥ गिरिसानुरुहाः सौम्या

देवानामुपपाद्येत्। प्रोक्षिताऽभ्याक्षिताः सौस्या यथायोग्यं यथास्मृति॥ स्थेन देवास्तस्यन्ति दर्शनास्य

गन्धेन देवास्तुष्यन्ति दर्शनाद्यक्षराश्रसाः। नागाः समुपभोगेन त्रिभिरेतेस्तु मानुषाः ३५ सद्यः प्रीणाति देवान्वे ते प्रीता भावयन्त्युत सङ्करणिसद्धा मत्यानामीित्सतेश्च मनोरमैः३६ प्रीताः प्रीणन्ति सततं मानिता मानयन्ति च अवश्वातावधूताश्च निर्देहन्त्यधमान्तरान् ३७

अत कर्ध्व प्रवस्थामि धूपदानविधेः फलम् धूपांश्च विविधान्साधूनसाधूश्च निबोध मे ॥ निर्यासाः सारिणश्चैव कुन्निमाश्चैव ते त्रयः। इष्टोऽनिष्टो भवेद्गन्धस्तन्मे विस्तरदाः शृणु ॥ निर्यासाः सल्लकीवर्ज्या देवानां द्यिताऽस्तु ते गुग्गुलुप्रवरस्तेषां सर्वेषामिति निश्चयः॥ ४०

अगुरुः सारिणां श्रेष्ठो यक्षराक्षसभोगिनाम्। दैत्यानां सल्लकीयश्च कांक्षितो यश्च तद्विधः अथ सर्जरसादीनां गन्धेः पार्थिवदारवैः फाणितासवसंयुक्तैर्मनुष्याणां विधीयते ४२ देवदानवभूतानां सद्यस्तुष्टिकरः स्मृतः। येऽन्ये वैहारिकास्तत्र मानुषाणामिति स्मृताः य एवोक्ताः सुमनसां प्रदाने गुणहेतवः। धूपेष्वपि परिश्लेयास्त एव प्रीतिवर्धनाः॥ ४४ दीपदाने प्रवश्यामि फलयोगमनुत्तमम्। यथा यन यदा चैव प्रदेया यादशाश्च ते ज्योतिस्तेजः प्रकाशं वाऽप्यूध्वरां चापि वर्ण्यते पदानं तेजसां तस्मात्तेजो वर्धयते नृणाम् ४६ अन्धन्तमस्तामस्रं च दक्षिणायनमेव च। उत्तरायणमेतस्माउज्योतिर्दानं प्रशस्यते ४७ यस्मादुर्ध्वगमेतत्त तमसश्चेव भेषजम्। तस्मादृध्वंगतेद्वाता भवेदत्रेति निश्चयः॥ देवास्तेजिस्वनो ह्यस्मात्प्रभावन्तः प्रकाशकाः तामसा राक्षसाश्चेव तस्माद्यीपः प्रदीयते ४९ आलोकदाना चक्षुष्मान्प्रभायुक्तो भवेष्टरः। तान्दत्वा नोपहिंसेत न हरेन्नोपनाशयेत ५० दीपहर्ता भवेद्नधस्तमोगतिरसुप्रभः। दापप्रदः खगलोके दीपमालेव राजते॥ हाविषा प्रथमः कल्पो द्वितीयश्चीषधीरसः। वसामेदोस्थिनियासैन कायः पुष्टिमिच्छता ५२ गिरिप्रपाते गहने चैत्यस्थाने चतुष्पथे। दीप्दानं भवेचित्यं य इच्छेद्धतिमात्मनः ५३ कुलोद्योतो विशुद्धात्मा प्रकाशत्वं च गच्छति ज्योतिषां चैव सालोक्यं दीपदाता नरः सदा बिलकर्मस वश्यामि गुणानकर्मफलोदयान्। देवयक्षोरगनृणां भूतानामथ रक्षसाम्॥ ५५ येषां नाग्रभुजो विप्रा देवतातिथिबालकाः। राक्षसानेव तान्विद्धि निर्विशंकानमङ्गलान्॥ तस्माद्यं प्रयच्छेत देवेभ्यः प्रतिपूजितम्। शिरसा प्रयतशापि हरेद्वलिमतन्द्रतः ॥

निर्यासा गुग्गुलुप्रभृतयः सारिणः काष्ठाप्रिसंयोगा-जिःसरन्तः कृत्रिमाः अष्टगन्धादयः ॥ ३९॥ फाणिताश्च ते आसवेन तांव्रगंधेन संयुक्ताः देवदारुप्रभृतयस्तैः । पाठान्तरे फालिता विकासिता मिळकादयस्तासां रेत्तर्भकंदैः गंधरससंयुक्तेदारवैः ॥ ४२॥ सयस्तुष्टिकरो गन्ध इति शेषः । वैहारिका विहारमात्रोपयुक्ताः ॥ ४३॥

ज्योतिर्दीपादि तेजः कान्तः प्रकाशः कीर्तः ॥४६॥ तमिस्रं अन्वकारः अन्धंतमो नाम नरकरूपं तथा दक्षिणान् यनमप्यन्धंतम एव । अत उत्तरायणे रात्रौ तमानाशकं ज्योतिर्देशं नरकिनवृत्त्यर्थम् ॥ ४७॥ हिविषा घृतेन अषि धिरसैः तिलसर्षपादिस्रहैः वसामदोस्थीनि प्राण्यवयवास्तिषां निर्यासाः स्नेहाः वसादयः प्रथावा निर्यासात् ॥ ५२॥

गृह्णान्त देवता नित्यमाशंसन्ति सदा गृहान् बाह्याश्चागन्तवो येऽन्ये यक्षराक्षसपन्नगाः ५८ इतो दत्तेन जीवन्ति देवताः पितरस्तथा। ते प्रीताः प्रीणयन्त्येनमायुषा यशसा धनैः॥ बलयः सह पुष्पस्तु देवानामुपहारयेत्। द्धिदुग्धमयाः पुण्याः सुगन्धाः प्रियद्शेनाः कार्या रुधिरमांसाख्या बलयो यक्षरक्षसाम्। सुरासवपुरस्कारा लाजोल्लापिकभृषिताः ६१ नागानां द्यिता नित्यं पद्मोत्पलिविमिश्रिताः तिलान् गुडसुसंपन्नान्भूतानासुपहारयेत ६२ अग्रदाताग्रभीगी स्याद्वलवीर्यसमन्वितः। तस्माद्यं प्रयच्छेत देवेभ्यः प्रतिपूजितम् ६३ ज्वलन्त्यहरहो वेश्म याश्चास्य गृहदेवताः। ताः पूज्या भूतिकामेन प्रसृतात्रप्रदायिना ॥ इत्येतद्सुरेन्द्राय काव्यः प्रोवाच भागवः। सुवर्णाय मनुः प्राह सुवर्णोः नारदाय च ॥ ६५ नारदोऽपि मयि प्राह गुणानेतानमहाद्युते। त्वमप्येतद्विदित्वेह सर्वमाचर पुत्रक ॥ ६६

इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि सुवर्णमनुसंवादो नामाष्ट्रनवतितमोऽध्यायः॥ ९८॥

युधिष्ठिर उवाच। श्रुतं मे भरतश्रेष्ठ पुष्पधूपप्रदायिनाम्। फलं बलिविधाने च तङ्क्यों वक्तुमहीसि॥ धूपप्रदानस्य फलं प्रदीपस्य तथैव च। बलयश्च किमर्थं वै क्षिप्यन्ते गृहमेधिभिः॥ २ भीषम उवाच।

अत्राप्युदाहर न्तीममितिहासं पुरातनम्। नहुषस्य च संवादमगस्त्यस्य भृगोस्तथा॥३ नहुषो हि महाराज राजर्षिः सुमहातपाः। देवराज्यमनुप्राप्तः सुकृतेनेह कर्मणा॥ तत्रापि प्रयतो राजसहुषस्त्रिद्वे वसन्। मानुषिश्चैव दिव्याश्च कुर्वाणो विविधाः क्रियाः मानुष्यस्तत्र सर्वाः स्म क्रियास्तस्य महात्मनः प्रवृत्तास्त्रिदिवे राजन्दिव्याश्चेव सनातनाः ६ अग्निकार्याणि समिधः कुशाः सुमनसस्तथा। बलयश्चान्नलाजाभिर्धूपनं दीपकर्म च ॥ सर्वे तस्य गृहे राष्ट्रः प्रावर्तत महात्मनः। जपयक्षानमनोयक्षांश्चिदिवेऽपि चकार सः॥८ देवानभ्यच्यापि विधिवत्स सुरेश्वरः। एवं न दग्धः स् मया भवता च न संशयः।

अथेन्द्रोऽहमिति ज्ञात्वा अहंकारं समाविशत सर्वाध्येव कियास्तस्य पर्यहीयन्त भूपतेः ॥१० स ऋषीन्वाहयामास वरदानमदान्वितः। परिहीनिक्रियश्चेव दुर्बलत्वसुपेयिवान्॥ तस्य वाहयतः कालो मुनिमुख्यांस्तपोधनान अहंकाराभिभूतस्य सुमहानभ्यवर्तत ॥ अथ पर्यायकाः सर्वान्वाहनायोपचक्रमे। पर्यायश्चाप्यगस्यस्य समपद्यतं भारत ॥ अथागत्य महातेजा भृगुष्ठह्मविदां वरः। अगस्त्यमाश्रमस्थं वै समुपेत्येदमब्रवीत ॥ १४ एवं वयमसत्कारं देवेन्द्रस्यास्य दुर्मतेः। नहुषस्य किमर्थे वै मर्षयाम महामुने ॥ अगस्त्य उवाच ।

कथमेष मया शक्यः शप्तुं यस्य महामुने। वरदेन वरो दत्तो भवतो विदितश्च सः॥ १६ यों में दृष्टिपयं गच्छेत्स में वश्यों भवेदिति। इत्यनेन वरं देवो याचितो गच्छता दिवम्। सर्वानेव यथान्यायं यथापूर्वमरिन्दम॥ ९ अन्येनाप्यृषिमुख्येन न दग्धो न च पातितः॥

लाजोल्लापिकभूषिताः उल्लापिक उपरिलापनम् ॥ ६१॥ इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वाण नैलकण्ठीय भारतभाव-दीपे अष्टनवतितमोऽध्यायः ॥ ९८॥

श्रुतिमति ॥ १॥ लाजािमः आर्षे स्रीत्वम् ॥ ७॥

९९

अमृतं चैव पानाय दत्तमस्मै पुरा विभो।
महात्मना तद्यं च नास्माभिर्विनिपात्यते॥
प्रायच्छत वरं देवः प्रजानां दुःखकारणम्।
द्विज्ञष्वधमेयुक्तानि स करोति नराधमः २०
तत्र यत्प्राप्तकालं नस्तद्बृहि वदतां वर।
भवांश्चापि यथा बूयात्तत्कर्ताऽस्मि न संदायः
भृगुरुवाच।

पितामहानियोगेन भवन्तं सोऽहमागतः।
प्रतिकर्त्तं बलवति नहुषे दैवमोहिते॥ २२
अद्य हि त्वां सुदुर्बुद्धी रथे योक्ष्यति देवराद्।
अद्यैनमहसुद्धृत्तं करिष्येऽनिन्द्रमोजसा॥ २३
अद्येन्द्रं स्थापयिष्यामि पद्यतस्ते शतकतुम्।

सञ्चाल्य पापकर्माणमेन्द्रात स्थानात्सुदुर्मतिम्
अद्य चासौ कुदेवेन्द्रस्त्वां पदा धर्षयिष्यति ।
दैवोपहतचित्तत्वादात्मनाशाय मन्दधीः २५
व्युत्कान्तधर्मे तमहं धर्षणामार्षतो भृशम् ।
अहिर्भवस्तित रूषा शष्स्ये पापं द्विजद्वहम् ॥
तत पनं सुदुर्बुद्धि धिक्शश्रव्दाभिहतत्विषम् ।
धरण्यां पातयिष्यामि पश्यतस्ते महामुने २७
नहुषं पापकर्माणमेश्वर्यवलमोहितम् ।
यथा च रोचते तुभ्यं तथा कर्तास्म्यहं मुने ॥
पवमुक्तस्तु भृगुणा मैत्रावरुणिर्द्ययः ।
अगस्त्यः परम्प्रीतो बभूव विगतज्वरः ॥ २९

इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि अगस्त्यभृगुसंवादो नाम नवनवतितमोऽध्यायः ॥ ९९॥



## 300

युधिष्ठिर उवाच। कथं वै स विपन्नश्च कथं वै पातितो भुवि। कथं चानिन्द्रतां प्राप्तस्तद्भवान्वकुमहिति॥१ भीष्म उवाच।

पवं तयोः संवद्तोः क्रियास्तस्य महात्मनः सर्वा पत्र प्रवर्तन्ते या दिव्या याश्च मानुषीः तथैव दीपदानानि सर्वोपकरणानि वै। बिलकर्म च यद्यान्यद्वत्सकाश्च पृथिविधाः ३ सर्वे तस्य समुत्पन्ना देवेन्द्रस्य महात्मनः। देवलोके नृलोके च सदाचारा बुधाः स्मृताः ते चेद्रवन्ति राजेन्द्र ऋद्ध्यन्ते गृहमेधिनः। धूपप्रदानद्विश्च नमस्कारेस्तथैव च॥ ५ यथा सिद्धस्य चान्नस्य ग्रहायाग्रं प्रदीयते। बलयश्च गृहोद्देशे अतः प्रीयन्ति देवताः॥ ६ यथा च गृहिणस्तोषो भवेद्वै बलिकर्मणि। तथा चात्रगुणा प्रीतिदेवतानां प्रजायते॥ ७

पवं धूपप्रदानं च दीपदानं च साधवः। प्रयच्छन्ति नमस्कारैर्युक्तमात्मगुणावहम्॥ ८ स्नानेनाद्भिश्च यत्कर्म क्रियते वै विपश्चिता। नमस्कारप्रयुक्तेन तेन प्रीयन्ति देवताः॥ पितरश्च महाभागा ऋषयश्च तपोधनाः। गृह्याश्च देवताः सर्वाः प्रीयन्ते विधिनार्चिताः इत्येतां बुद्धिमास्थाय नहुषः स नरेश्वरः। सुरेन्द्रत्वं महत्प्राप्य कृतवानेतदद्भुतम् ॥ ११ कस्याचित्त्वथ कालस्य भाग्यक्षय उपस्थिते। सवमतद्वशाय कृतवानिद्मी हशम्॥ ततः स परिहीणोऽभृतसुरेन्द्रो बलद्रपतः। ध्रपदीपोदकविधि न यथावश्वकार ह। ततोऽस्य यज्ञविषयो रक्षोभिः पर्यबध्यत । अथागस्त्रमृषिश्रेष्ठं वाहनायाजुहाव ह द्वतं सरस्वतीकूळात स्मयन्निव महाबळः। ततो भृगुमहातेजा मैत्रावरुणिमब्रवति॥ १५

इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि नैलकण्ठीये भारत-साम्बद्धीये नवनवित्तमोऽध्यायः ॥ ९९ ॥

800

फथिमिति ॥१॥ वत्सकाः पुत्रादेवीर्षिकोत्सवाः। वत्सः पुत्रादिकोत्सवे इति मेदिनी ॥ ३॥ प्रहाय अतिथये ॥६॥ निमीलय खनयने जटां याविद्यामि ते। स्थाणुभूतस्य तस्याथ जटां प्राविशद्च्युतः १६ भृगुः स सुमहातेजाः पातनाय नृपस्य च। ततः स देवराट् प्राप्तस्तमृषि वाहनाय वै १७ त्तोऽगस्त्यः सुरपति वाक्यमाह विशापते । योजयखेति मां क्षिप्रं कं च देशं वहामि ते॥ यत्र वक्ष्यसि तत्र त्वां नयिष्यामि सुराधिप इत्युक्तो नहुषस्तेन योजयामास तं मुनिम १९ भृगुस्तस्य जटान्तस्थो बभूव हिषितो भृशम्। न चापि दर्शनं तस्य चकार स भृगुस्तदा २० वरदानप्रभावक्षो नहुषस्य महात्मनः। न चुकोप तदाऽगस्त्यो युक्तोऽपि नहुषेण वै॥ तं तु राजा प्रतोदेन चोदयामास भारत। न चुकोप स धर्मात्मा ततः पादेन देवराट्॥ अगस्त्यस्य तदा कुद्धो वामेनाभ्यह्निछरः। तस्मिन् शिरस्यभिहते स जटान्तर्गतो भृगुः शशाप बलवत्कुद्धो नहुषं पापचेतसम्। यस्मात्पदाऽहतः क्रोधाविछरसीमं महामुनिम् तस्मादाशु महीं गच्छ सपी भूत्वा सुदुमते। इत्युक्तः स तदा तेन सर्पी भूत्वा पपात ह २५ अद्देशिय भृगुणा भूतले भरतर्षम । भृगुं हि यदि सोऽद्रक्ष्यब्रहुषः पृथिवीपते २६ न च शक्तोऽभविष्यद्वै पातने तस्य तेजसा। स तु तैस्तेः प्रदानेश्च तपोमिनियमैस्तथा २७ पतितोऽपि महाराज भूतले स्मृतिमानभूत। प्रसाद्यामास भृगं शापान्तो में भवेदिति २८ ततोऽगस्त्यः कृपाविष्टः प्रासाद्यत ते भृगुम् शापान्तार्थे महाराज स च प्रादात्कृपान्वितः भृगुरुवाच ।

राजा युधिष्ठिरो नाम भविष्यति कुलोहहः स त्वां मोश्रयिता शापादित्युक्ताऽन्तरधीयत अगस्त्योऽपि महातेजाः कृत्वा कार्ये रातकतोः स्वमाश्रमपदं प्रायातपूज्यमानो द्विजातिभिः॥ नहषोपि त्वया राजंस्तस्माच्छापात्समुद्धतः जगाम ब्रह्मभवनं पश्यतस्ते जनाधिप ॥ ३२ तदा स पातियत्वा तं नहुषं भूतले भृगुः। जगाम ब्रह्मभवनं ब्रह्मणे च न्यवेद्यत्॥ ततः शकं समानाय्य देवानाह पितामहः। वरदानानमम सुरा नहुषो राज्यमाप्तवान् ३३ स चागस्त्येन कुद्धेन मंशितो भूतलं गतः। न च शक्यं विना राज्ञा सुरा वर्तियतुं क्वचित् तस्माद्यं पुनः शको देवराज्येऽभिषिज्यताम् एवं संभाषमाणं तु देवाः पार्थं पितामहम् ३६ एवमस्तिवित संदृष्टाः प्रत्यूचुस्तं नराधिप। सोऽभिषिको भगवता देवराज्ये च वासवः ब्रह्मणा राजशादूल यथापूर्व व्यरोचत। एवमेतापुरावृत्तं नहुषस्य व्यतिक्रमात्॥ ३८ स च तेरेव संसिद्धों नहुषः कर्मिभः पुनः। तस्माद्दीपाः प्रदातव्याः सायं वै गृहमोधामः दिव्यं चक्षुरवामोति प्रत्य दीपस्य दायकः। पूर्णचन्द्रप्रतीकाशा दीपदाश्च भवन्त्युत ४० यावदक्षिनिमेषाणि ज्वलन्ते तावतीः समाः कपवान्बलवांश्चापि नरो भवति दीपदः ४१

इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि अगस्त्यभृगुसंवादो नाम शततमोऽध्यायः॥ १००॥

see as

308

युधिष्ठिर उवाच ।
ब्राह्मणस्वानि ये मन्दा हरन्ति भरतर्षभ।
नृशांसकारिणो मूढाः क ते गच्छन्ति मानवाः

भीष्म उवाच। अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्। चाण्डालस्य च संवादं क्षत्रबन्धोश्च भारत २

पदा हतः पादेन हतवानिस ॥ २४॥ इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि नैलकण्ठीये भारतभावदीपे शततमोऽ-ध्यायः ॥ १००॥

808

ब्राह्मणस्वानीति॥१॥

### राजन्य उवाच।

वृद्धकपोऽसि चाण्डाल बालवच विचेष्टसे श्वसराणां रजःसेवी कस्मादुद्विजसे गवां ३ साधुभिगहिंतं कर्म चाण्डालस्य विधीयते। कस्माद्गोरजसा ध्वस्तमपां कुण्डे निषिश्चसि चाण्डाल उवाच।

व्राह्मणस्य गवां राजन् हियतीनां रजः पुरा सोमसुष्वंसयामास तं सोमं येऽपिबन्द्विजाः दीक्षितश्च स राजाऽपि क्षिपं नरकमाविशत् सह तैर्याजकैः सर्वेब्रह्मसमुपजीव्य तत्॥ ६ येऽपि तत्रापिबन्क्षीरं घृतं दिध च मानवाः ब्राह्मणाः सहराजन्याः सर्वे नरकमाविशन् जच्तुस्ताः पयसा पुत्रांस्तथा पौत्रान्विधुन्वतीः पशुनवेशमाणाश्च साधुवृत्तेन द्मपती॥ अहं तत्रावसं राजन्त्रह्मचारी जितेन्द्रियः। तासां में रजसा ध्वस्तं मैक्षमासीन्नराधिप चाण्डालोऽहं ततो राजन्भुकत्वा तदभवं नृप ब्रह्मसहारी च नृपः सोऽप्रतिष्ठां गति ययौ॥ तस्माद्धरेन्न विप्रसं कदाचिद्पि किञ्चन। ब्रह्मस्वं रजसा ध्वस्तं भुक्त्वा मां पश्य यादशम् तस्मात्सोमोऽप्यविक्रेयः पुरुषेण विपश्चिता विक्रयं त्विह सोमस्य गईयन्ति मनीषिणः॥ ये चैनं क्रीणते तात ये च विक्रीणते जनाः ते तु वैवस्वतं प्राप्य रौरवं यान्ति सर्वशः॥ सोमं तु रजसा ध्वस्तं विक्रीणन्विधिपूर्वकम् श्रोत्रियो वार्धुषी भृत्वा न चिरं स विनश्यति नरकं त्रिशतं प्राप्य खिष्ठामुपजीवति। श्वचर्यामाभेमानं च सिखदारे च विष्ठवम् १५ तुलया धारयन्धर्ममभिमान्यतिरिच्यते। श्वानं वै पापिनं पश्य विवर्ण हरिणं कुशम्

रजःसेवी रजोगुंठितः ं गोरजसा गोपरागेण पुष्पस्य यथा परागो रजःकणस्त-दान्दोलने परितः प्रसर्पति । एवं प्रचलन्त्या धेनो-रूघसः सकाशात्प्रसरन्त्यः क्षीरविप्रुषोऽत्र परागपर्यायेण रजः-पदेनोच्यन्ते। तथा च मेदिनी-रजः क्रीवं गुणान्तरे। आर्तवे च परागे च रेणुमात्रे च दश्यते इति । ध्वस्तं ब्याप्तं शरीरमिति शेषः । विश्रुण्मात्रेणापि ब्रह्मस्वेन देहस्निग्धत्वं माभूदिति भावः ॥ ४ ॥ हियतीनां गोप्रहे केनचिद्राज्ञा हियमाणानां रजः क्षरिं कर्तृ मार्गस्थवल्लीरूपं सोममुध्वंसयामास नाशि-तवत्।। ५॥ तत्र गोइतॄणां पुरे॥ ७॥ ता त्हता गावी विष्ठन्वतीः स्वस्वस्वामिवत्सवियोगार्ला शरीरं कंपयन्त्यः परेः पीतेन स्वपयसा तेषां पुत्रपीत्रान् दंपती च जच्नुः सद्योऽ

अभिमानेन भूतानामिमां गतिमुपागतम् । यहं वै विपुले तात कुले धनसमन्विते॥ १७ अन्यस्मिन् जन्मनि विभो ज्ञानविज्ञानपारगः अभवं तत्र जानानो ह्येतान्दोषान्मदात्सदा ॥ संरब्ध एव भूतानां पृष्ठमांसमभक्षयम् । सोऽहं तेन च वृत्तेन भोजनेन च तेन वै १९ इमामवस्थां संप्राप्तः पर्य कालस्य पर्ययम्। आदीप्तमिव चैलान्तं भ्रमरैरिव चार्दितम् २० धावमानं सुसंरब्धं पश्य मां रजसान्वितम् खाध्यायैस्तु महत्पापं हरन्ति गृहमेधिनः २१ दानैः पृथग्विधैश्चापि यथा प्राहुर्मनीषिणः। तथा पापकृतं विप्रमाश्रमस्थं महीपते ॥ २२ सर्वेसंगविनिर्मुक्तं छन्दांस्युत्तारयन्त्युत। अहं हि पापयोन्यां वै प्रसूतः क्षत्रियर्षभ । निश्चयं नाधिगच्छामि कथं मुच्येयमित्युत॥ जातिस्मरत्वं च मम केनचित्पूर्वकर्मणा। श्रमेन येन मोक्षं वै प्राप्तामिच्छाम्यहं नृप २४ त्वाममं संप्रपन्नाय संशयं ब्रहि पृच्छते। चाण्डालत्वात्कथमहं मुच्येयमिति सत्तम॥

राजन्य उवाच । चाण्डाल प्रतिजानीहि येन मोक्षमवाप्स्यसि ब्राह्मणार्थे त्यजन्त्राणान्गतिमिष्टामवाप्स्यसि दत्वा शरीरं ऋव्याद्भो रणाग्नौ द्विजहेतुकम् हुत्वा प्राणान्त्रमोक्षस्ते नान्यथा मोक्षमहिसि

भीष्म उवाच ।
इत्युक्तः स तदा तेन ब्रह्मखार्थे परन्तप।
हुत्वा रणमुखे प्राणान्गातिमिष्टामवाप ह २८
तस्माद्रक्ष्यं त्वया पुत्र ब्रह्मखं भरतर्षभ।
यदीच्छासि महाबाहो शाश्वतीं गतिमात्मनः

ल्पायुषश्चकुः ॥ ८॥ तत्र देशे काले च॥ ९॥ प्रसंगाि त्सोमिविकयं निन्दति—तस्मादिति ॥ १२॥ एनं ब्रह्मा स्वस्ट्रम् ॥ १३॥ चिरं न विनश्यतीति न अपितु विरं नरकवासान्तरयत्येव ॥ १४॥ श्वचर्या नीचसेवाम् ॥ १५॥ श्वचर्या नीचसेवाम् ॥ १५॥ श्वचर्या दित्रयं तुलया धारयंस्तुल्यं मन्वानोऽभिमानी धर्मा मितिक्रम्य रिच्यतेतिरिक्तो भवति अभिमानी इतरद्वयापेक्षया। अत्यन्तं पापीत्यर्थः॥ १६॥ भूतानामुपरि सदा संरब्ध एवं कृपित एवेत्यन्वयः ॥ १९॥ भूमेरस्तीक्ष्णतुण्डेर्धमानमिव कृपित एवेत्यन्वयः ॥ १९॥ भूमेरस्तीक्ष्णतुण्डेर्धमानमिव चिलातवद्द्यमानमिव क्रिश्यन्तं मां पश्य॥ २०॥ रक्ष्यमेव न तु भक्ष्यम् ॥ २९॥

इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि राजन्यचाण्डालसंवादो नामेकोत्तरशततमोऽध्यायः॥१०१॥



१०२

युधिष्ठिर उवाच। एके लोकाः सुकृतिनः सर्वे त्वाहो पितामह तत्र तत्रापि भिन्नास्ते तन्मे ब्रूहि पितामह १ भीष्म उवाच।

कर्माभिः पार्थं नानात्वं लोकानां यांति मानवाः पुण्यान्पुण्यकृतो यान्ति पापान्पापकृतो नराः

अत्राप्यदाहरन्तीमिमितिहासं पुरातनम्।
गौतमस्य मुनेस्तात संवादं वासवस्य च ३
ब्राह्मणो गौतमः कश्चिन्मुदुर्दान्तो जितेन्द्रियः
महावने हस्तिशिशुं पार्यूनममातृकम् ॥ ४
तं दृष्ट्वा जीवयामास सानुकोशो धृतवतः।
स तु दीर्घण कालेन बभूवातिबलो महान् ५
तं प्रभिन्नं महानागं प्रञ्जतं पर्वतोपमम्।
धृतराष्ट्रस्य रूपेण शको जग्राह हस्तिनम् ॥ ६
वियमाणं तु तं दृष्ट्वा गौतमः संशितवतः।
अभ्यभाषत राजानं धृतराष्ट्रं महातपाः॥ ७

मा मेऽहार्षाहास्तनं पुत्रमेनं दुःखात्पुष्टं धृतराष्ट्राकृतज्ञ। मैत्रं सतां सप्तपदं वदान्त

मित्रद्रोहों मैव राजन् स्पृशेत्वाम् ८ इध्मोदकप्रदातारं शून्यपालं ममाश्रमे। विनीतमाचार्यकुले सुयुक्तं गुरुकर्मणि॥ ९ शिष्टं दान्तं कृतझं च प्रियं च सततं मम। न मे विक्रोशतो राजन् हर्तुमर्हसि कुअरम्॥

धृतराष्ट्र उवाच । गवां सहस्रं भवते ददानि दासीशतं निष्कशतानि पञ्च । अन्यज्ञ वित्तं विविधं महर्षे कि ब्राह्मणस्येह गजेन कृत्यम् ॥ ११

गौतम उवाच। तवैव गावो हि भवन्तु राजन् दास्यः सनिष्का विविधं च रत्नम्। अन्यच वित्तं विविधं नरेन्द्र कि ब्राह्मणस्येह धनेन कृत्यम्॥ १२ धृतराष्ट्र उवाच। ब्राह्मणानां हस्तिभिनोस्ति कृत्यं राजन्यानां नागकुलानि विप्र। स्वं वाहनं नयतो नास्त्यधर्मो नागश्रेष्ठं गौतमास्मान्निवर्त ॥ गौतम उवाच यत्र प्रेतो नन्दति पुण्यकर्मा यत्र प्रेतः शोचते पापकर्मा। वैवस्तरस्य सदने महातमं-स्तत्र त्वाहं हस्तिनं यातयिष्ये॥ १४ धृतराष्ट्र उवाच। ये निष्क्रिया नास्तिकाः श्रद्धधानाः पापातमान इन्द्रियार्थे निविष्टाः। यमस्य ते यातनां प्राप्नवन्ति परंगन्ता धृतराष्ट्रोन तत्र॥ गौतम उवाच। वैवस्वती संयमनी जनानां यत्रानृतं नोच्यते यत्र सत्यम्। यत्राबला बलिनं यातयन्ति तत्र त्वाहं हस्तिनं यातयिष्ये॥ १६ धृतराष्ट्र उवाच।

इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वाण नैलकण्ठीये भारतभाव-दीपे एकोत्तरशततमोऽध्यायः ॥१०१॥ १०२

एके इति । विद्याभ्यासश्रद्धादितारतम्याः कर्मफलतार-

तम्यमस्ति उत नेति प्रश्नार्थः ॥ १ ॥ कर्मभिरिति । पुण्यपापयोरिव पुण्यानामवान्तरभेदोऽस्तीखर्थः ॥ २ ॥ ब्राह्मणसम्बन्धिना धनेन॥१२॥ यातियध्ये हस्तिनं स्वीयं फलं त्वत्तो प्रहीष्ये इत्यर्थः ॥ १४ ॥

ज्येष्ठां खलारं पितरं मातरं च

तथाविधानामेष लोको महर्षे:

यथा शत्रुं मद्मत्ताश्चरन्ति।

परं गन्ता धृतराष्ट्रो न तत्र

गीतम उवाच। मन्दाकिनी वैश्रवणस्य राज्ञो महाभागा भोगिजनप्रवेश्या। गन्धर्वयक्षेरप्सरोभिश्च जुष्टा तत्र त्वाहं हस्तिनं यातयिष्ये॥ १८ धृतराष्ट्र उवाच। अतिथिवताः सुवता ये जना वै प्रतिश्रयं दद्ति आह्यणेभ्यः। शिष्टाशिनः संविभज्याश्रितांश्र मन्दाकिनीं तेऽपि विभूषयन्ति १९ गौतम उवाचे। मेरोरग्रे यहनं भाति रम्यं सुपुष्पितं किन्नरीगीतजुष्टम्। सुद्रांना यत्र जम्बूर्विशाला तत्र त्वाहं हस्तिनं यातियध्ये ॥ २० धृतराष्ट्र उवाच। ये ब्राह्मणा मृद्वः सत्यशीला बहुश्रुताः सर्वभूताभिरामाः। येऽधीयते सेतिहासं पुराणं मध्वाहुत्या जुह्नति वै द्विजेभ्यः ॥ २१ तथाविधानामेष लोको महर्षे परं गन्ता धृतराष्ट्रो न तत्र। यद्विद्यते विदितं स्थानमस्ति तद्रहि त्वं त्वरितो होष यामि॥ २२ गौतम उवाच । सुपुष्पितं कि नरराज जुष्टं प्रियं वनं नन्दनं नारदस्य। गन्धवाणामप्सरसां च शश्व-त्तत्र त्वाहं हस्तिनं यातियध्ये॥ २३ धृतराष्ट्र उवाच। ये नृत्यगीते कुराला जनाः सदा ह्ययाचमानाः सहिताश्चरन्ति। तथाविधानामेष लोको महर्षे पर गन्ता धृतराष्ट्रों न तत्र॥ २४ गौतम उवाच। यत्रोत्तराः कुरवो मान्ति रस्या देवैः सार्धे मोदमाना नरेन्द्र। ं यत्राक्षियौनाश्च वसन्ति लोका 🖖 ः अञ्योनयः पर्वतयोनयश्च ॥

यत्र राक्रो वर्षति सर्वकामा-न्यत्र स्त्रियः कामचारा भवन्ति। यत्र चेष्यी नास्ति नारीनराणां तत्र त्वाहं हस्तिनं यातयिष्ये॥ २६ धृतराष्ट्र उवाच। ये सर्वभूतेषु निवृत्तकामा अमांसादा न्यस्तद्ण्डाश्चरन्ति । न हिंसन्ति स्थावरं जङ्गमं च भूतानां ये सर्वभूतात्मभूताः॥ 50 निराशिषों निर्ममा वीतरागा लाभालाभे तुल्यनिन्दाप्रशंसाः । तथाविधानामेष लोको महर्षे 26 परं गन्ता धृतराष्ट्रो न तत्र॥ गौतम उवाच। ततोऽपरे भान्ति लोकाः सनातनाः सुपुण्यगन्धा विरजा वीतशोकाः। सोमस्य राष्ट्रः सद्ने महात्मन-स्तत्र त्वाऽहं हस्तिनं यातियध्ये २० धृतराष्ट्र उवाच। ये दानशीलान् प्रतिगृह्धते सदां न चाष्यर्थीश्चाददते परेभ्यः। येषामदेयमहते नास्ति किचि-त्सर्वातिथ्याः सुप्रसादा जनाश्च ३० ये क्षन्तारो नाभिजलपन्ति चान्यान् सत्रीभूताः सततं पुण्यशीलाः। तथाविधानामेष लोको महर्षे परं गन्ता धृतराष्ट्रो न तत्र गौतम उवाच ततोऽपरे भान्ति लोकाः सनातना विरजसो वितमस्का विशोकाः। आदित्यदेवस्य पदं महात्मन-स्तत्र त्वाहं हस्तिनं यातियण्ये धृतराष्ट्र उवाच । स्वाध्यायशीला गुरुशुश्रूषणे रता-स्तपिबनः सुव्रताः सत्यसम्धाः। आचार्याणामप्रतिकूलमाषिणो नित्योत्थिता गुरुकर्मस्वचोद्याः ॥३३

तथाविधानामेष लोको महर्षे विशुद्धानां भावितो वाग्यतानाम्। सत्ये शितानां वेदविदां महातमनां परं गन्ता धृतराष्ट्रों न तत्र ॥ ३४ गौतम उवाच। ततोऽपरे भान्ति लोकाः सनातनाः सुपुण्यगन्धा विरजा विशोकाः। वरुणस्य राज्ञः सद्ने महात्मन-स्तत्र त्वाहं हस्तिनं यातियण्ये ॥ ३५ श्वतराष्ट्र उवाच । चातुर्मास्यैथे यजन्ते जनाः सदा तथेष्टीनां दशकातं प्राप्तवन्ति। ये चामिहोत्रं जुह्नति श्रद्धाना ्र 💯 यशासायं त्रीणि वर्षाणि विप्राः ३६ सुधारिणां धर्मसुरे महात्मनां यथोदिते वर्त्मनि सुस्थितानाम्। धमीतमनामुद्रहतां गति तां परं गन्ता धृतराष्ट्री न तत्र गौतम उवाच 🗀 इन्द्रस्य लोका विरजा विशोका दुरन्वयाः कांक्षिता मानवानाम्। तस्याहं ते भवंने भूरितेजसो राजिन्नमं हस्तिनं यातियण्ये धृतराष्ट्र उवाच। शतवर्षजीवी यश्च शूरो मनुष्यो वेदाध्यायी यश्च यज्वाऽप्रमत्तः। एते सर्वे शक्रलोकं वजनित परं गन्ता धृतराष्ट्रो न तत्र 38 गौतम उवाच। प्राजापत्याः सन्ति लोका महान्तो ्रानाकस्य पृष्ठे पुष्कृता वीतशोकाः। मनीषिताः सर्वलोकोद्भवानां तत्र त्वाहं हस्तिनं यातियध्ये भूतराष्ट्र उवाच। ये राजानो राजस्याभिषिका धर्मात्मानो रक्षितारः प्रजानाम्। ये चाश्वमेधावभृधे प्लुताङ्गा-स्तेषां लोका धृतराष्ट्री न तत्र

गौतम उवाच। ततः परं भारित लोकाः सनातनाः सुपुण्यगन्धा विरजा वीतशोकाः। तस्मिन्नहं दुर्लभे चाप्यधृष्ये गवां लोके हस्तिनं यातियध्ये॥ ४२ धृतराष्ट्र उवाच। यो गोसहस्री शतदः समा समा गवां शती दश द्याच शक्त्या। तथा दशभ्यो यश्च द्यादिहैकां पञ्चभ्यो वा दानशीलस्तथैकाम् ४३ ये जीयन्ते ब्रह्मचर्येण विप्रा ब्राह्मी वाचं परिरक्षन्ति चैव। मनस्विनस्तीर्थयात्रापरायणा-स्ते तत्र मोद्दन्ति गवां निवासे ॥ ४४ प्रभासं मानसं तीर्थे पुष्कराणि महत्सरः। पुण्यं च नैमिषं तीर्थं बाहुदां करतोयिनीम् ४५ गयां गयशिरश्चेव विपाशां स्थूलवालुकाम् कृष्णां गङ्गां पञ्चनदं महान्हद्मथापि च ४६ गोमती कौशिकी पंपा महात्मानो धृतव्रताः सरस्वतीहषद्वती यसुनां ये तु यान्ति च ४७ तत्र ते दिव्यसंस्थाना दिव्यमाल्यधराःशिवाः प्रयान्ति पुण्यगन्धाख्या धृतराष्ट्रो न तत्र वै४८ गौतम उवाच। यत्र शीतभ्यं नास्ति न चोष्णभयमण्यपि। न श्चितिपासे न ग्लानिन दुःखं न सुखं तथा न द्वेच्यो न प्रियः कश्चिल बन्धुन रिपुस्तथा। न जरामरणे तत्र न पुण्यं न च पातकम् ५० तस्मिन्विरजसि स्फीते प्रज्ञासस्वव्यवस्थिते। स्वयं भुभवने पुण्ये हस्तिनं मे प्रदास्यसि ५१ धृतराष्ट्र उवाच निर्मुक्ताः सर्वसङ्गेयं कृतात्मानो यतवताः। अध्यात्मयोगसंस्थानैयुक्ताः खर्गगति गताः ते ब्रह्मभवनं पुण्यं प्राप्तुवन्तीह सात्त्विकाः। न तत्र धृतराष्ट्रस्ते शक्यो द्रष्टुं महामुने ॥ ५३ ातम उवाच । रथंतरं यत्र बृहच गीयते यत्र वेदी पुण्डरीकैस्तुणोति यत्रोपयाति हरिभिः सोमपीथी तत्र त्वाहं हस्तिनं यातियच्ये॥ ५४ 44

48

बुध्यामि त्वां वृत्रहणं शतकतुं व्यतिक्रमन्तं भुवनानि विश्वा। किच्च वाचा वृज्ञिनं कदाचि-दकार्षे ते मनसोभिषंगात शतकतुक्वाच। मघवाऽहं लोकपथं प्रजाना-

स्ववाऽहं लोकपथं प्रजाना-मन्वागसं परिवादे गजस्य। तस्माद्भवान्प्रणतं माऽनुशास्तु ब्रवीषि यत्तत्करवाणि सर्वम्

गौतम उवाच ।

श्वेतं करेणुं मम पुत्रं हि नागं
यं मेऽहार्षीर्द्शवर्षाणि बालम् ।
यो मे वने वसतोऽभृद्दितीयस्तमेव मे देहि सुरेन्द्र नागम् ॥ ५७
शतकतुरुवाच ।

अयं सुतस्ते द्विजसुख्य नाग आगच्छति त्वामभिवीक्षमाणः। पादौ च ते नासिकयोपजिन्नते
श्रेयो ममाध्याहि नमश्च तेऽस्तु ५
गौतम उवाच ।
शिवं सदैवेह सुरेन्द्र तुभ्यं
ध्यायामि पूजां च सदा प्रयुक्षे ।
ममापि त्वं शक शिवं ददस्व
त्वया दत्तं प्रतिगृह्णामि नागम

येषां वेदा निहिता वे गुहायां
मनीषिणां सत्यवतां महात्मनाम्।
तेषां त्वयेकेन महात्मनाऽस्मि
वृद्धस्तस्मात्भीतिमांस्तेऽहमध
हन्तौहि ब्राह्मण क्षिप्रं सह पुत्रेण हस्तिना।
त्वं हि प्राप्तं ग्रुभान्लोकानहाय च चिराय व
स गौतमं पुरस्कृत्य सह पुत्रेण हस्तिना।
दिवमाचक्रमे वजी सद्भिः सह दुरासदम्॥
इदं यः श्रुणुयाक्तित्यं यः पठेद्वा जितेन्द्रियः।
स याति ब्रह्मणों लोकं ब्राह्मणों गौतमो यथा

इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि हस्तिकूटो नाम द्यधिकशततमोऽध्यायः॥ १०२॥



803

युधिष्ठिर उवाच । दानं बहुविधाकारं शान्तिः सत्यमहिसितम् स्वदारतिष्ठिश्चोक्ता ते फलं दानस्य चैव यत् १ पितामहस्य विदितं किमन्यत्तपसो बलात् तपसो यत्परं तेऽद्य तन्नो व्याख्यातुमहिसि २ भीष्म उवाच ।

तपः प्रचक्षते यावत्तावल्लोको युधिष्ठिर। मतं ममात्र कौन्तेय तपो नानशनात्परम्॥३ अत्राप्यदाहरन्तीमामितिहासं पुरातनम् ।
भगीरथस्य संवादं ब्रह्मणश्च महात्मनः ॥
अतित्य सुरलोकं च गवां लोकं च भारत ।
अद्विलोकं च सोऽगच्छत् भगीरथहति श्रुतम् ।
तं तु हृष्ट्वा वचः प्राह ब्रह्मा राजन्भगीरथम् ।
कथं भगीरथागास्त्विममं लोकं दुरासदम् ।
न हि देवा न गन्धवी न मनुष्या भगीरथं ।
आयान्त्यतप्ततपसः कथं वे त्वामिहागतः

नहासं नहालोके गतस्यापि न जीर्यत इत्यध्यायतात्पर्यम् । अ। ६३ ॥ इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि नैलकण्ठीये भारतभावदीपे द्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १०२ ॥

803

दानिमिति । अहिंसितं अहिंसा ॥ १ ॥ तपसः कृष्ट्रि चान्द्रायणादेर्बलादन्यतिक बलवत्तरं विदितं न किमिप अपि उ तपसस्तपसां मध्ये यत्परम् ॥२॥ लोको भोग्यप्रदेशः ॥३॥

भगीरथ उवाच। निष्काणां वे ह्यद्दं ब्राह्मणेभ्यः शतं सहस्राणि संदेव दानम्। ब्राह्म वर्त नित्यमास्याय विद्र-न्न त्वेवाहं तस्य फलादिहागाम्॥८ द्शैकरात्रान्द्शपञ्चरात्रा-नेकाद्शैकाद्शकान् ऋतुंश्च। ज्योतिष्टोमानां च शतं यदिष्टं फलेन तेनापि च नागतोऽहम्॥ यचावसं जाह्नवीतीरनित्यः शतं समास्तप्यमानस्तपोऽहम्। थदां च तत्राश्वतरीसहस्रं नारीपुरं न च तेनाहमागाम्॥ ११० द्शायुतानि चाश्वानां गोयुतानि च विशातिम शुक्करेषु द्विजातिभ्यः प्रादां शतसहस्रशः ११ सुवर्णचन्द्रोत्तमधारिणीनां कन्योत्तमानामददं सहस्रम्। षष्टि सहस्राणि विभूषितानां जाम्बूनदैराभरणैर्न तेन ॥ १२ द्शार्बुदान्यद्दं गोसवेज्या-स्वेकैकशो दश गां लोकनाथ। समानवत्साः पयसा समन्विताः सुवर्णकांस्योपदुहा न तेन ॥ आप्तोयीमेषु नियतमेकैकस्मिन्दशाद्दम्। गृष्टीनां श्रीरदात्रीणां रोहिणीनां शतानि च दोग्भीणां वै गवां चापि प्रयुतानि दशैव ह। त्रादां दशगुणं ब्रह्मन्न तेनाहमिहागतः॥ वाजिनां बाह्निजातानामयुतान्यददं दश। कर्काणां हेममालानां न च तेनाहमागतः १६ कोटीश्च काञ्चनस्याष्टी प्रादां ब्रह्मन्दशान्वहम् धकैकस्मिन् ऋतौ तेन फलेनाहं न चागतः॥ वाजिनां इयामकणीनां हरितानां पितामह। शादां हेमस्त्रजां ब्रह्मन्कोटीर्द्श च सप्त च १८ इषाद्-तान्महाकायान्काञ्चनस्राविभूषितान्

पिवनो वे सहस्राणि प्रादां दश च सप्त च॥ अलंकुतानां देवेश दिव्यैः कनकभूषणैः। रथानां काञ्चनाङ्गानां सहस्राण्यददं द्वा २० सप्त चार्त्यानि युक्तानि वाजिभिः समलंकृतः दक्षिणावयवाः केचिद्वेदैये संप्रकीर्तिताः २१ वाजपेयेषु दशसु प्रादां तेष्वपि चाप्यहम्। शकतुल्यप्रभावाणामिज्यया विक्रमेण ह २२ सहस्रं निष्ककण्ठानामददं दक्षिणामहम्। विजित्य भूपतीनसर्वानर्थेरिष्टा पितामह २३ अप्रयो राजस्यभ्यो न च तेनाहमागतः। स्रोतश्च यावद्रज्ञायाश्चन्नमासीज्ञगत्पते २४ दक्षिणाभिः प्रवृत्ताभिमम नागां च तत्कृते। वाजिनां च सहस्रे हे सुवर्णशतभूषिते॥ २५ वरं प्रामशतं चाहमेकैकस्य त्रिधाऽददम्। तपस्ती नियताहारः शममास्राय वाग्यतः २६ दीर्घकालं हिमवति गङ्गायाश्च दुरुत्सहाम्। मुर्धा धारां महादेवः शिरसा यामधारयत्। न तेनाप्यहमागच्छं फलेनेह पितामह ॥ २७ शस्याक्षेपैरयजं यच देवा-न्साद्यस्कानामयुतैश्चापि यत्तत्। त्रयोदशद्वादशाहैश्च देव सपौण्डरीकान्न च तेषां फलेन २८ अष्टी सहस्राणि ककुचिनामहं श्रुक्तर्षभाणामददं द्विजेभ्यः। एकैंकं वै काञ्चनं श्रंगमेभ्यः पत्नीश्चेषामद्दं निष्ककणठीः॥ हिरण्यरत्निचयानद्दं रत्नपर्वतान्। धनधान्यसमृदाश्च ग्रामाश्चान्ये सहस्रशः ३० शतं शतानां गृष्टीनामद्दं चाप्यतन्द्रितः। इष्ट्राऽनेकर्महायज्ञैर्बाह्मणेश्यो न तेन च॥ ३१ पकादशाहैरयजं सदक्षिणै-र्द्विद्वीदशाहैरश्वमधेश्च देव। आर्कायणैः षोडशभिश्च ब्रह्मं-

एकरात्रादयः ऋतुविशेषाः ॥ ९ ॥ नारीपुरं कन्या-समूहमदाम् ॥१०॥ चन्द्रो भूषणविशेषः न तेनाहमागामि त्यनुवर्तते ॥ १२ ॥ एकैकशो ब्राह्मणाय दश गाः ॥ १३ ॥ आसोर्यामः सोमयागः ॥ १४ ॥ कर्कः कर्कोटके वही शक्ताश्चे दर्पणे घटे इति मेदिनी । कर्काणां शुक्राश्चानाम् १६

पद्मिनः पद्मचिह्नान् ॥ १९ ॥ दक्षिणारूपा यज्ञाज्ञभृता दक्षिणावयवाः ॥ २१ ॥ निष्ककण्ठानां युद्धे जितानां राज्ञां सहस्रं विप्रेभ्यों विप्रवचनादक्षिणा अददं उत्प्रष्टवान् ॥ २३ ॥ शास्या पृथुबुधः काष्ठदण्डः स बलेनाक्षिप्तो यावदूरं पतित ताबदेशो यस्य वेदिकाया भवति स शम्या-क्षेपो यागः । तथा साद्यस्कादयो यागविशेषाः ॥ २८ ।

स्तेषां फलेनेह न चागतोऽस्मि॥३२

धरः

निष्कैककण्ठमद्दं योजनायतं तद्विस्तीर्णे काञ्चनपादपानाम्। वनं वृतानां रत्नविभूषितानां न चैव तेषामागतोऽहं फलेन ॥ ३३ तुरायणं हि वतमप्यधृष्य-मकोधनोऽकरवं त्रिशतोऽब्दान्। शतं गवामष्टशतानि चैव दिने दिने ह्यददं ब्राह्मणेभ्यः ॥ पयस्विनीनामथ रोहिणीनां तथैवान्यानन इही लोकनाथ। प्रादां नित्यं ब्राह्मणेभ्यः सुरेश नेहागतस्तेन फलेन चाहम्॥ ३५ त्रिंशद्यानहं ब्रह्मस्यजं यच नित्यदा। अष्टाभिः सर्वमधिश्र नरमधिश्र सप्तभिः॥ ३६ दशमिर्विश्वजिद्धिश्च शतैरष्टादशोत्तरैः। न चैव तेषां देवेश फलेनाहमिहागमम्॥३७ सरय्वां बाहुदायां च गङ्गायामथ नैमिषे। गवां शतानामयुतमददं न च तेन वै॥ ३८ इन्द्रेण गुद्धं निहितं वै गुहायां यद्भार्गवस्तपसेहाभ्यविन्दत्।

जाज्वल्यमानमुशनस्तेजसेह तत्साधयामासमहं वरेण्य ॥ 36 ततो मे ब्राह्मणास्तुष्टास्तिसमन्कर्माण साधिते सहस्रमृषयश्चासन्ये वै तत्र समागताः ॥ ४०० उक्तरतरिम गच्छ त्वं ब्रह्मलोकिमिति प्रभो प्रीतेनोक्तसहस्रेण ब्राह्मणानामहं प्रभो। इमं लोकमनुप्राप्तो माभूत्तेऽत्र विचारणा ४१ कामं यथावद्विहितं विधात्रा पृष्टेन वाच्यं तु मया यथावत्।

तपो हि नान्यचानशनान्मतं मे नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद्॥

भीष्म उवाच। इत्युक्तवन्तं ब्रह्मा तु राजानं स भगीर्थम् पुजयामास पूजाई विधिद्दष्टेन कर्मणा ॥ ४३ तस्माद्नशनैर्युक्तो विप्रान्पूजय नित्यदा। विप्राणां वचनात्सर्वे परत्रेह च सिध्यति ४४ वासोभिरन्नैगोभिश्च शुभैनैवेशिकैरपि। शुभैः सुरगणैश्चापि स्तोष्या एव द्विजास्तर्थाः पतदेव परं गुह्यमलोभेन समाचर॥

इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि ब्रह्मभगीरथसंवादे व्यधिकशततमोऽध्यायः॥ १०३॥



308

याधाष्ट्रर उवाच। शतायुक्तः पुरुषः शतवीर्यश्च जायते। कस्मान्ध्रियन्ते पुरुषा बाला अपि पितामह आयुष्मान्केन भवति अल्पायुर्वाऽपि मानवः केन वा लभते कीर्ति केन वा लभते श्रियम् तपसा ब्रह्मचर्येण जपहोमैस्तथौषधैः।

भोष्म उवाच। अत्र तेऽहं प्रवक्ष्यामि यन्मां त्वमनुपृच्छिति अरुपायुर्येन भवति दीर्घायुर्वाऽपि मानवः क येन वा लभते कीर्ति येन वा लभते श्रियम् यथा वर्तयन्पुरुषः श्रेयसा संप्रयुज्यते॥ आचाराह्मते ह्यायुराचाराह्मते श्रियम्। कर्मणा मनसा वाचा तन्मे बूहि पितामह॥३ आचारात्कीर्तिमाप्नोति पुरुषः प्रत्य चेह

काश्वनमयानां वृक्षाणां चूतानां नानावर्णरत्नखितानां वनमित्यर्थः ॥ ३३ ॥ अमीन् अमिचयनानि ॥ ३६ ॥ गुहायां निहितं गोपितं गुह्यं यदनशनं तपसा अभ्यविन्दत् भाजासीत् उशनस्तेजसा शुकस्य बलेन ज्वाज्वल्यमानम् । वाक्यशेषात्सर्वभोगत्यागात्मकमनशनं सर्वभोगै-

र्षाह्मणानां संतर्पणं च साधयामासमित्यार्षम् ॥ ३९॥ इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि नैलकण्ठीये भारतभावदिष त्र्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १०३ ॥

१०४ शतायुरिति ॥१॥ वर्तयन् अनुतिष्ठन् ॥ ५ ॥ द्धराचारों हि पुरुषों नेहायु विन्द्ते महत्। असन्ति यस्माद्भुतानि तथा परिभवन्ति च तस्मात्कुर्यादिहाचारं यदिच्छेद्भतिमात्मनः। अपि पापशरीरस्य आचारो हन्त्यलक्षणम् ८ आचारलक्षणो धर्मः सन्तश्चारित्रलक्षणाः। साधूनां च यथावृत्तमेतदाचारलक्षणम्॥ ९ अप्यदृष्टं श्रवादेव पुरुषं धर्मचारिणम्। भूतिकमाणि कुवीणं तं जनाः कुर्वते प्रियम्॥ ये नास्तिका निष्कियाश्च गुरुशास्त्राभिलंघिनः अधर्मज्ञा दुराचारास्ते भवन्ति गतायुषः ११ विश्वीला भिन्नमयादा नित्यं संकीणमेथुनाः अल्पायुषो भवन्तीह नरा निरयगामिनः १२ सर्वलक्षणहीनोपि समुदाचारवान्नरः। श्रद्धानोऽनस्युश्च शतं वर्षाणि जीवति १३ अक्रोधनः सत्यवादी भूतानामविहिसकः। अनसुयुरजिह्मश्च शतं वर्षाणि जीवति॥ १४ लोष्टमदी तृणच्छेदी नखखादी च यो नरः। नित्योच्छिष्टः संकुसुको नेहायुर्विन्द्ते महत् ब्राह्में मुहूर्ते बुध्येत धर्मार्थी चानुचिन्तयेत्। उत्थायाचम्य तिष्ठेत पूर्वी सन्ध्यां कृताञ्जलिः प्वमेवापरां सन्ध्यां समुपासीत वाग्यतः। नेश्नेतादित्यमुद्यन्तं नास्तं यान्तं कदाचन॥ नोपसृष्टं न वारिस्थं न मध्यं नभसो गतम्। ऋषयो नित्यसन्ध्यत्वाही घमायुर्वा पुवन् १८ तस्मातिष्ठेत्सदा पूर्वी पश्चिमां चैव वाग्यतः ये न पूर्वामुपासन्ते द्विजाः सन्ध्यां न पश्चिमां सर्वोस्तान् धार्मिको राजा शूद्रकर्माणि कारयेत्।

परदारा न गन्तव्या सर्ववर्णेषु किंचित॥ 20 न हीहदामनायुष्यं लोके किञ्चन विद्यते। यादशं पुरुषस्येह परदारोपसेवनम् ॥ यावन्तो रोमकूपाः स्युःस्त्रीणां गात्रेषु निर्मिताः तावद्वषसहस्राणि नरकं पर्युपासते॥ २२ असाधनं च केशानामं जनं दन्तधावनम्। पूर्वाह्म एव कार्याणि देवतानां च पूजनम्॥ पुरीषमुत्रे नोदीक्षेत्राधितिष्ठेत्कदाचन । नातिक ह्यं नातिसायं न च मध्यंदिने स्थिते

नाक्षातैः सह गच्छेत नेको न वृष्ठैः सह। पन्था देयो ब्राह्मणाय गोभ्यो राजभ्य एवं च वृद्धाय भारतप्ताय गभिण्ये दुर्बलाय च। प्रदक्षिणं च कुर्वीत परिश्वातान्वनस्पतीन्॥ चतुष्पथान्प्रकुर्वीत सर्वानेच प्रदक्षिणान्। मध्यन्दिने निशाकाले अर्धरात्रे च सर्वदा॥ चतुष्पर्यं न सेवेत उमे संध्ये तथैव च। उपानहीं च वस्त्रं च धृतमन्यैन धारयेत। ब्रह्मचारी च नित्यं स्यात्पादं पादेन नाकमेत अमावास्यां पौर्णमास्यां चतुर्दश्यां च सर्वशः अष्टम्यां सर्वपक्षाणां ब्रह्मचारी सदा भवेत ॥ वृथामांसं न खादेत पृष्ठमांसं तथैव च। आक्रोशं परिवादं च पैशुन्यं च विवर्जयेत ॥

नाचन्तुदः स्यान्न नृशंसवादी न हीनतः परमभ्याद्दीत। ययाऽस्य वाचा पर उद्विजेत न तां वदेद्वशतीं पापलोक्याम् ३१ वाक्सायका वदनानिष्पतन्ति येराहतः शोचति राज्यहानि । परस्य वा मर्मस्य ये पतानित तान्पण्डितो नावस्जेत्परेषु ॥ ३२

रोहते सायकैविंदं वनं परशुना हतम्। वाचा दुरुक्तं बीभत्सं न संरोहित वाक्शतम् कर्णिनालीकनाराचान्निहरन्ति शरीरतः। वाकुशल्यस्त न निहर्तुं शक्यो हदिशयो हि सः

हीनाङ्गानतिरिक्ताङ्गा-न्विद्याहीनान्विगाहितान्। रूपद्रविणहीनांश्च सत्यहीनांश्च नाक्षिपेत् ॥

नास्तिक्यं वेदनिदां च देवतानां च कुत्सनम् द्वेषस्तम्भोभिमानं च तैक्ष्ण्यं च परिवर्जयेत परस्य दण्डं नोद्यच्छेत्कुद्धो नैनं निपातयेत्। अन्यत्र पुत्राचिछच्याच शिक्षार्थं ताडनं स्मृतम् न ब्राह्मणान्परिवदेशस्त्रत्राणि न निर्दिशेत्। तिथि पक्षस्य न ब्र्यात्तथास्यायुने रिष्यते ३८ कृत्वा मूत्रपुरीषे तु रध्यामाक्रम्य वा पुनः। पाद्प्रक्षालनं कुर्यात्स्वाध्याये भोजने तथा

श्रवणात् तं पुरुषम् जनाः साधवः ॥ १० ॥ संकुसुको सृष्टं राहुप्रस्तम् ॥ १८ ॥ न रिष्यते न हिंस्यते ॥ ३८ ॥

अलक्षणं कुष्ठापस्मारादि विरुद्धं लक्षणम् ॥ ८॥ श्रवात् दुर्जनः अस्थ्रिरश्च संकुसुकोऽस्थिर इत्यमरः ॥ १५॥ उप-

त्रीणि देवाः पवित्राणि ब्राह्मणानामकरुपयन् अहष्टमद्भिनिणिकं यश्च वाचा प्रशस्यते॥ ४० सयावं कुसरं मांसं शक्कुळी पायसं तथा। आत्मार्थं न प्रकर्तव्यं देवार्थं तु प्रकल्पयेत् ४१ नित्यमञ्जि परिचरेन्सिक्षां द्याच नित्यदा। वाग्यतो द्रतकाष्ठं च नित्यमेव समाचरेत्॥ न चाभ्युदितशायी स्यात्प्रायश्चित्ती तथा भवेत मातापितरमुत्थाय पूर्वमेवाभिवाद्येत्॥ ४३ बाचार्यमथवाप्यन्यं तथायुर्विन्दते महत्। वर्जयहन्तकाष्टानि वर्जनीयानि नित्यशः ४४ मक्षयेच्छास्रदृष्टानि पर्वस्विप विवर्जयेत्। उदङ्मुख्य सततं शीचं कुर्यात्समाहितः ४५ अकृत्वा देवपूजां च नाचरेइन्तधावनम्। अकृत्वा देवपूजां च नाभिगच्छेत्कदाचन। अन्यत्र तु गुरुं वृद्धं धार्मिकं वा विचक्षणम्॥ अवलोक्यो न चादशी मिलनो बुद्धिमत्तरैः। न चात्रातां स्त्रियं गच्छेदार्भिणीं वा कदाचन उदक्शिरा न ख्पेत तथा प्रत्यक्शिरा न च प्राक्शिरास्तु खपेद्विद्वानथवा दक्षिणाशिराः ज भन्ने नावशीणें च शयने प्रखपीत च। नान्तर्धाने न संयुक्ते न च तिर्धकदाचन ४९ न चापि गच्छेत्कार्येण समयाद्वापि नास्तिकैः आसनं तु पदाऽऽकृष्य न प्रसक्तेत्तथा नरः॥ न नयः कहिँचित्सायाञ्च निशायां कदाचन खात्वा च नावमृज्येत गात्राणि सुविचक्षणः न चानु लिपेद्कात्वा सात्वा वासो न निर्धुनेत न चैवाद्राणि वासांसि नित्यं सेवेत मानवः स्रजश्च नावकुष्येत न बहिर्धारयीत च। उद्कयया च सम्भाषां न कुर्वीत कदाचन॥ नोत्स्जेत पुरीषं च क्षेत्रे ग्रामस्य चान्तिके। उसे मुत्रपुरीषे तु नाप्सु कुर्यात्कदाचन॥ ५४ अन्न बुभुक्षमाणस्तु त्रिमुखेन स्पृशेद्पः। भुकत्वा चाम्नं तथैव त्रिद्धिः पुनः परिमार्जयेत श्राष्ट्रमुखो नित्यमश्रीयाद्याग्यतोन्नमकुत्सयन् मस्कन्द्येश्व मनसा भुक्त्वा चाग्निसुपस्पृशेत

वायुष्यं प्राङ्मुखो भुङ्के यशस्यं दक्षिणामुखः धन्यं पश्चानमुखो भुङ्को ऋतं भुंको उदङ्मुखः अग्निमालभ्य तोयेन सर्वान्त्राणानुपस्पृद्येत्। गात्राणि चैव सर्वाणि नामि पाणितले तथा नाधितिष्ठेत्तषं जातु केशभस्मकपालिकाः। अन्यस्य चाप्यवस्नातं दूरतः परिवर्जयेत ५९ शान्तिहोमांश्च कुर्वात सावित्राणि च धारयेतः निषण्णश्चापि खादेत न तु गचछन्कदाचन॥ मुत्रं नोत्तिष्ठता कार्यं न भस्माने न गोवजे आद्रेपाद्स्तु भुजीत नार्द्रपाद्स्तु संविद्येत ६१ आईपाद्स्त भुञ्जानो वर्षाणां जीवते शतम् त्रीणि तेजांसि नोचिछष्ट आलभेत कद्भ्वन अप्ति गां ब्राह्मणं चैव तथा ह्यायुर्न रिष्यते। त्रीणि तेजांसि नोचिछष्ट उदीक्षेत कदाचन स्यांचन्द्रमसी चैव नक्षत्राणि च सर्वशः। ऊध्वें प्राणा ह्युत्कामन्ति यूनः स्वविर आयति प्रत्यत्थानाभिवादाभ्यां पुनस्तानप्रतिपद्यते । अभिवाद्यीत वृद्धांश्च द्याश्चेवासनं खयम कृताञ्चलिकपासीत गच्छन्तं पृष्ठतोऽन्वियात्। न चासीतासने भिन्ने भिन्नकांस्यं च वर्जयत नैकवस्त्रेण भोक्तव्यं न नग्नः स्नातुमहाति। स्वसद्यं नैव नम्नेन न चोच्छिष्टोऽपि संविद्यत उ चिछष्टो न स्पृशेचछीर्षं सर्वे प्राणास्तदाश्रयाः । केशग्रहं प्रहारांश्च शिरस्येतान्विवर्जयेत ६८ न संहताभ्यां पाणिभ्यां कंडूयेदातमनः शिर् न चाभीक्षणं शिरः स्नायात्तथास्यायुर्ने रिष्यत शिरसातस्तु तैलैश्च नाङ्गं किञ्चिद्पि स्पृशेत तिलसृष्टं न चाश्रीयात्त्रथास्यायुनं रिष्यते 🏴 नाध्यापयेत्तथोचिछष्टो नाधीयीत कदाचन वाते च पूतिगन्धे च मनसांऽपिन चिन्तयेति अत्र गाथा यमोद्गीताः कीर्तयन्ति पुराविदः वायुरस्य निकृत्तामि प्रजास्तस्याद्दे तथा

त्राणि भोज्यानि अदृष्टं शृहोद्द्यादिभिः॥४०॥नाभिगच्छेत् राजादीन् प्रति ॥४६॥ अज्ञातामृतुमतीत्वेन कामुकत्वेन वा ११४०॥ अन्तर्धाने अत्यंतमन्धकारे संयुक्ते इतरेण स्रयादिना ११४९॥ प्रस्कृदयेदस्रशेषं किचित्त्यजेत् भुक्त्वां च मनसा-ऽभिमुपस्पृक्षेत् ॥ ५६॥ ऋतं निःश्रेयसमिच्छन्निति शेषः

॥ ५० ॥ प्राणान्नासादीन् ऊर्ध्विच्छद्राणि ॥ ५८ ॥ अव-स्नातं स्नानजलम्॥५९॥ सावित्राणि मन्त्राविशेषान् ॥६०॥ न रिष्यते हिंस्यते ॥ ६९ ॥ तिलसष्टं तिलसंयुक्तं सर्वं भक्ष्यम् ॥ ७० ॥ न चिन्तयेत् वेदम् ॥ ७९ ॥ उच्छिष्टो यः प्राद्रवति स्वाध्यायं चाधिगच्छति। यश्चानध्यायकालेऽपिं

मोहाद्भ्यस्यति द्विजः॥ 65 तस्य वेदः प्रणक्येत आयुश्च परिहीयते। तस्माधुको हानध्याये नाधीयीत कदाचन ॥ प्रत्यादित्यं प्रत्यनलं प्रति गांच प्रति द्विजान् ये मेहन्ति च पन्थानं ते भवन्ति गतायुषः॥ वभे मूत्रपुरीषे तु दिवा कुर्यादुद्ध्युद्धः। दक्षिणाभिमुखो रात्री तथा ह्यायुर्न रिष्यते त्रीन्कृशास्त्रावजानीयादीर्घमायुजिजीविषुः। ब्राह्मणं क्षत्रियं सर्पं सर्वे ह्याशीविषास्त्रयः ॥ द्हत्याशीविषः कुद्धो यावत्पश्यति चक्षुषा। क्षत्रियोपि दहत्कुद्धो यावत्स्पृश्वित तेजसा॥ ब्राह्मणस्तु कुलं हन्याद्यानेनाषेक्षितेन च। तस्मादेतच्ययं यलादुपसेवेत पण्डितः॥ ७९ गुरुणा चैव निर्वन्धो न कर्तियः कदाचन। अनुमान्यः प्रसाद्यश्च गुरुः ऋदो युधिष्ठिर ८० सम्यङ्भिथ्या प्रवृत्तेऽपिः वर्तितव्यं गुराविह गुकानिन्दा दहत्यायुर्भनुष्याणां न संशयः ८१ दुरादावसथानमुत्रं दूरात्पादावसेचनम्। उच्छिष्टोत्सर्जनं चैव दूरे कार्य हितीषिणा ८२ रक्तमाल्यं न धार्य स्याच्छुक्कं धार्ये तु पण्डितः वर्जियित्वा तु कमलं तथा कुवलयं प्रभो॥ ८३

रक्तं शिरसि धायं तु
तथा वानेयामित्यपि।
काञ्चनीयाऽपि माला या
न सा दुष्यति कर्हिचित्॥ ८४
स्नातस्य वर्णकं नित्यमाई दद्याद्विशांपते।
विपर्ययं न कुर्वात वाससो बुद्धिमान्नरः॥८५

विपर्ययं न कुवात वाससा बुद्धमान्नरः॥ ८५।

मिथ्याप्रवृत्तेऽपि सम्यक् वर्तितन्यम्॥८१॥ विपर्ययं औत्तराधर्यम् ॥८५॥ अपदशं दशाहीनम् ॥ ८६॥ प्रियंगुः राजिधर्यम् ॥८५॥ अपदशं दशाहीनम् ॥ ८६॥ प्रियंगुः राजिधर्यम् ॥८५॥ अपदशं दशाहीनम् ॥ ८६॥ प्रियंगुः राजिधर्यम् । प्रियंगुः व्री राजिकाकणयोरिपं इति मिद्देनी ॥८०॥

तगरस्थगरं महाराष्ट्राणां गांवबाणइति प्रसिद्धम्। पृथिगिति ।

राजिकयानुलेपनं कृत्वा स्नात्वा चन्दनाद्यन्यतमेनानुलेपनं काराजिकयानुलेपनं कृत्वा स्नात्वाच्यान्यतमेनानुलेपनं काराजिकयानुलेपनं कृत्वाच्यान्यतमेनानुलेपनं काराजिकयानुलेपनं कृत्वाचान्यतमेनानुलेपनं काराजिक्यानुलेपनं कृत्वाचान्यतमेनानुलेपनं का-

तथा नान्यधृतं धार्ये न चापद्शमेव च । 🧼 यन्यदेव भवेद्वासः शयनीये नरोत्तम ॥ ८६ अन्यद्रथ्यासु देवानामचायामन्यदेव हि वियङ्गुचन्द्नाभ्यां च बिख्वेन तगरेण च ॥ पृथगेवां नुलिम्पेत केसरेण च बुद्धिमान्। उपवासं च कुर्वीत स्नातः शुचिरलंकृतः ८८ पर्वकालेषु सर्वेषु ब्रह्मचारी सदा भवेत। समानमेकपात्रे तु भुजेक्षाक्षं जनेश्वर ॥ नालीढ्या परिहतं भक्षयीत कदाचन। तथा नोद्धतसाराणि प्रेश्नते नाप्रदाय च रिक न संनिष्ठ्ये मेघावी नार्युचेर्न च सत्सु च। प्रतिषिद्धान धर्मेषु भरयान्भुजीत पृष्ठतः पिप्पलं च वटं चैव शणशाकं तथैव च। उदुम्बरं न खादेश भवार्थी पुरुषोत्तमः॥ ९२ आजं गव्यं तथा मांसं मायूरं चैव वर्जयेत्। वर्जयेच्छुष्कमांसं च तथा पर्युषितं च यत ९३ न पाणौ लवणं विद्वान्प्राश्रीयास च रात्रिष्। द्धिसक्त भुजीत वृथामांसं च वर्जयेत ९४ सायंत्रातश्च भुक्षीत नान्तराले समाहितः। वालेन तुन भुक्षीत परश्राद्धं तथैव च॥ ९५ वाग्यतो नैकवस्त्रश्च नासंविष्टः कदाचन। भूमी सदैव नाश्रीयान्नानासीनो न शब्दवत्॥ तोयपूर्वे प्रदायान्नमतिथिभयो विशापते। पश्चाद्धश्रीत मेधावी न चाप्यन्यमना नरः९७ समानमेकपङ्कत्यां तु भोज्यमन्नं नरेश्वरः। विषं हालाहलं भुङ्के योऽप्रदाय सुहज्जने ॥ पानीयं पायसं सक्तून्द्धिसपिर्मधून्यपि। निरस्य शेषमन्येषां न प्रदेयं तु कस्यचित ९९ भुआतो मनुजन्याघ्र नैव राङ्कां समाचरेत । द्धि चाष्यनुपानं वै न कर्तव्यं भवार्थिना॥

बालेन केशेन उपलिश्ततं परश्राद्धं शत्रुश्राद्धम् ॥९५॥सदैव न सदा नैविति सम्बन्धः ॥ ९६ ॥ निरस्य पानीयादी निवहाय अन्येषां भक्षाणां शेषमन्यस्म न देयं पानीयादेरिप शेषं पुत्रादिभ्य एव देयं पितुज्येष्ठस्य च श्रातुरुच्छिष्टं भोज्य-पिति स्मरणात् । अन्येषां तद्भोजनस्य निषेधात् । गौडास्तु निरस्य शेषमेतेषां न प्रदेयमिति पठनित तत्परिमंख्यापत्तेरूपे-क्यते ॥ ९९ ॥ शङ्कां जीर्यति नविति अन्नस्यापूतत्वात् वा अधिकत्वाच्छिङ्कया नैव भोक्तव्यमित्यर्थः दधीति तकं त्वनु-पानं कर्तव्यमेव यथेष्टं मुक्ष्व मामैपिस्तकं सलवणं पिवेति तस्य दृष्टार्थत्वोक्तेः ॥ १००॥

आचम्य चैकहस्तेन परिष्ठाव्यं तथोदकम्। अंगुष्ठं चरणस्याथ दक्षिणस्यावसेचयेत्॥ पाणि मुर्भि समाधाय स्पृष्टा चाम्नि समाहितः शातिश्रेष्ठयमवामोति प्रयोगकुशलो नरः २ अद्भिः प्राणान्समालभ्य नाभि पाणितले तथा स्पृशंक्षेव प्रतिष्ठेत न चाप्याद्रेण पाणिना॥ ३ अङ्गुष्ठस्यान्तराले च ब्राह्मं तीर्थमुदाहतम्। कनिष्ठिकायाः पश्चात्त् देवतीर्थमिहोच्यते ४ अङ्गुष्टस्य च यनमध्यं प्रदेशिनयाश्च भारत। तेन पित्रयाणि कुर्वीत स्पृष्टापी न्यायतः सदा परापवादं न ब्यान्नाप्रियं च कदाचन। न मन्युः कश्चिदुत्पाद्यः पुरुषेण मवार्थिना ६ पातितस्त कथां नेच्छेदर्शनं च विवर्जयेत्। संसर्गे च न गच्छेत तथाऽऽयुर्विन्दते महत् ७ न दिवा मैथुनं गच्छेन कन्यां न च बन्धकीम् न जासातां स्त्रियं गच्छेत्तथाऽऽयुविंन्द्ते महत् खे खेलीथें समाचम्य कार्ये समुपकिएते। त्रिःपीत्वाऽऽपो द्विः प्रमृज्य कृतशौचो भवेन्नरः इन्द्रियाणि सक्तत्स्पृश्य त्रिरभ्युश्य च मानवः कुर्वीत पिज्यं दैवं च वेदद्धेन कर्मणा॥ १० ब्राह्मणार्थे च यच्छोचं तम्म मे श्रुण कौरव। पवित्रं च हितं चैव भोजनाद्यं तयोस्तथा ११ सर्वशौचेषु ब्राह्मण तीर्थेन समुपस्पृशेत । निष्ठीव्य तु तथा श्चरवा स्पृश्यापो हि शुचिर्भवेत वृद्धो बातिस्तथा मित्रं दरिद्रो यो भवेदपि। गृहे बासचितव्यास्ते धन्यमायुष्यमेव च १३ गृहे पारावता घन्याः शुकाश्च सहसारिकाः गृहेदवेते न पापाय तथा वै \*तैलपायिकाः। उद्दीपकाश्च गुभ्राश्च कपोता भ्रमरास्तथा १४ निविशेयुर्यदा तत्र शान्तिमेव तदाऽऽचरेत्।

अमंगल्यानि चैतानि तथाऽक्रोशो महात्मनां महात्मनोतिगुह्यानि न वक्तव्यानि कर्हिचित अगम्याश्च न गच्छेत राक्षः पत्नीं सस्वीस्तथा वैद्यानां बालवृद्धानां भृत्यानां च युधिष्ठिर। वन्धूनां ब्राह्मणानां च तथा शाराणिकस्य च संबन्धिनां च राजेन्द्र तथाऽऽयुर्विद्ते महत्। ब्राह्मणस्थपातिभ्यां च निर्मितं यिन्नवेशनम्॥ तदावसेत्सदा प्राञ्चो भवार्थी मनुजेश्वर। सन्ध्यायां न खपेद्राजान्वद्यां न चसमाचरेत न भुजीत च मेघावी तथाऽऽयुर्विन्दते महत् नक्तं न कुर्यातिपत्रयाणि भुकत्वा चैव प्रसाधनं पानीयस्य क्रिया नक्तं न कार्या भूतिमिच्छता वर्जनीयाश्चेव नित्यं सक्तवो निश्चि भारत २१ शेषाणि चैव पानानि पानीयं चापि भोजने सौहित्यं न च कर्तव्यं रात्री न च समाचरेत द्विजच्छेदं न कुर्वात भुक्तवा न च समाचरेत महाकुले प्रस्तां च प्रशस्तां लक्ष्णेस्तथा २३ वयस्थां च महाप्राज्ञः कन्यामावोदुमहति। अपत्यमुत्पाद्य ततः प्रतिष्ठाप्य कुलं तथा २४ पुत्राः प्रदेया ज्ञानेषु कुलधर्मेषु भारत। कन्या चोत्पाद्य दातव्या कुलपुत्राय धीमते पुत्रा निवेश्याश्च कुलाद्भृत्या लभ्याश्च भारत । शिरस्नातोऽथ कुर्वीत दैवं पित्रयम्थापि च॥ नक्षत्रे न च कुर्वीत यस्मिन् जातो भवेन्नरः। न प्रोष्ठपदयोः कार्यं तथाऽऽग्नेये च भारत २७ दारुणेषु च सर्वेषु मत्यरि च विवर्जयेत्। ज्योतिषे यानि चोक्तानि तानि सर्वाणि वर्जयेत्॥ 26.

क्रिज्ञ परिष्ठाव्यं तदाह—अंगुष्टामिति ॥ १०१॥ प्राणात्रासादीन् ॥ ३ ॥ एते तैलपायिकादि-वन्न पापाय अभ्युद्यायेल्यर्थः। पारावतादयः सर्वे पक्षिविशेषा एव ॥ १४ ॥ शारणिकस्य रक्षणार्थिनः ॥ १७ ॥ प्रसाधनं केशानां संस्कारादिकम् ॥ २०॥ पानीयस्य किया स्नानं 'न नक्तं स्नायात्'ईति गृहे रात्रौ शिरःस्नानानिषेधः ॥ २१ ॥ पानािन पातुं योग्यानीत्यर्थः। चावदाताानि इति गौडपाठः अवदातानि निर्मलान्यपि शेषाणि वर्जनीयानीत्यर्थः। सीहि-त्यमान्तिमोजनं परस्य न कर्तव्यं आत्मनश्च न समाचरेत् ॥ ३३॥ द्विजच्छेदं पक्षिवधं न कुर्वात। तिहे पिक्षमांसमेव

न भोक्तव्यामिति फलितामित्याशंक्याह—भुक्त्वा न समाचरेदिति द्विजानभुक्त्वाऽपि तच्छेदं न समाचरेत् ऋयक्रीतमेव
भासं भक्ष्यं नतु स्वयं हिंसा कार्येत्यर्थः। भुक्त्वा पानं समाचरेदिति पाठे—भोजनान्ते तक्रं जलं वा पेयमित्यर्थः ॥ २३ ॥
ज्ञानेषु बहुज्ञाननिमित्तं पुत्रा देया विद्वाह्याः लभ्या लम्भनीयाः
ज्ञलात्सत्कुलसम्बन्धेन निवेश्या विवाह्याः लभ्या लम्भनीयाः
॥ २६ ॥ आमेये कृत्तिकायाम् ॥२० ॥ प्रत्यरिस्वनक्षत्रादिननक्षत्रं यावद्रणयित्वा नवभिभीगे हृते पञ्चमी तारा
प्रत्यरिः ॥ २८ ॥

<sup>\*</sup> विष्ठामुखा वडवागुळ इति प्रसिद्धाः ।

प्राष्ट्रमुखः इमश्रुकर्माणि कारयेत्सुसमाहितः उद्क्रमुखों वा राजेन्द्र तथाऽऽयुविन्द्ते महत् परिवादं नं च ब्रूयात्परेषामात्मनस्त्या । परिवादों हाधमीय प्रोच्यते भरतर्षभ ॥ ३० वर्जयेद्यंगिनी नारी तथा कन्यां नरोत्तम । समार्षी व्यंगितां चैव मातुः स्वकुळजां तथा वृद्धां प्रवितां वैव तथैव च प्रतिवताम्। तथा निकृष्टवणी च वणौत्कृष्टां च वजेयत्॥ अयोनि च वियोनि च न गच्छेत विचक्षणः पिगलां कुष्टिनी नारीं न त्वसुद्रोदुमहिसि ३३ अपस्मारिकुले जातां निहीनां चापि वर्जयेत। श्वित्रिणां च कुले जातां श्वियणां मनुजेश्वर॥ लक्षणैरिनवता या च प्रशस्ता या च लक्षणैः। मनोक्षां दर्शनीयां च तां भवान्वोदुमहिति ३५ महाकुले निवेष्टव्यं सहशे वा युधिष्ठिर । अवरा पतिता चैव न ग्राह्या भूतिमिच्छता अग्नीनुत्पाद्य यत्नेन क्रियाः सुविहिताश्च याः। वेदे च ब्राह्मणैः प्रोक्तास्ताश्च सर्वाः समाचरेत न चेष्या स्त्रीषु कर्तव्या रक्ष्या दाराश्च सर्वशः अनायुष्या भवेदीष्यां तस्मादीष्यां विवर्जयेत अनायुष्यं दिवा स्वप्नं तथाभ्युदितशायिता। प्रगे निशामाशु तथा नैवोच्छिष्टाः खपन्ति वै पारदार्यमनायुष्यं नापितोच्छिष्टता तथा। युत्ततो वे न कर्तव्यमभ्यासश्चेव भारत॥ ४० सन्ध्यायां च न भुजीत न स्नायेन्न तथा पठेत प्रयतश्च भवेत्तस्यां न च किञ्चित्समाचरेत्॥ ब्राह्मणान्पूजयेचापि तथा स्नात्वा नराधिप। देवांश्च प्रणमेत्सातो गुकंश्चाप्यभिवादयेत ४२ अनिमान्त्रितो न गच्छेत यशं गच्छेत द्र्यकः।

अनर्चिते हानायुष्यं गमनं तत्र भारत॥ न चैकेन परिवर्षं न गन्तव्यं तथा निशि। अनागतायां सन्ध्यायां पश्चिमायां गृहे वसेत मातः पितुर्युक्णां च कार्यमवानुशासनम्। हितं चाष्यहितं चापि न विचार्ये नर्षम ४५ धनुर्वेदे च वेदे च यतः कार्यो नराधिप । हस्तिपृष्ठेऽभ्वपृष्ठे च रथचर्यासु चैव ह ॥ ४६ यत्नवान्भव राजेन्द्र यत्नवानसुखमेधते। अप्रधृष्यश्च श्रां भृत्यानां स्वजनस्य च ॥ प्रजापालनयुक्तय न श्रात लभते कचित्। युक्तिशास्त्रं च ते बेयं शब्दशास्त्रं च भारत ४८ गान्धर्वशास्त्रं च कलाः परिश्लेया नराधिप। पुराणमितिहासाश्च तथाऽऽख्यानानि यानि च महात्मनां च चरितं श्रोतव्यं नित्यमेव ते। पतीः रजसला या च नाभिगच्छेन्न चाह्रयेत स्नातां चतुर्थे दिवसे रात्रौ गच्छेद्विचक्षणः। पञ्चमे दिवसे नारी षष्ठेऽहाने पुमान्भवेत ५१ प्रतेन विधिना पत्नी सुपगच्छेत पण्डितः। ज्ञातिसम्बन्धिभित्राणि पूजनीयानि सर्वशः यष्टव्यं च यथाशक्ति यज्ञैर्विविधद्क्षिणैः। अत अध्वमरण्यं च सेवितव्यं नराधिप ॥५३ एव ते लक्षणोद्देश आयुष्याणां प्रकीर्तितः शेषस्रीविद्यवृद्धेभ्यः प्रत्याहायी युधिष्ठिर॥५४ आचारो भूतिजनन आचारः कीर्तिवर्धनः। आचाराद्वर्धते ह्यायुराचारो हन्त्यलक्षणम्॥ आगमानां हि सर्वेषामाचारः श्रेष्ठ उच्यते। आचारप्रभवो धर्मो धर्मादायुर्विवर्धत एतंद्यशस्यमायुष्यं खग्यं स्वस्त्ययनं महत्। अनुकंष्य सर्ववणीन् ब्रह्मणा समुदाहतम् १५७

इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि आयुष्याख्याने चतुरधिकशततमोऽध्यायः॥१०४॥



व्यक्तिनां न्यूनाज्ञां व्यक्तितां विरुद्धांज्ञनाधिकेन युक्तां समार्षो समानप्रवराम् ॥ ३१ ॥ अयोनि अज्ञातकुलां वियोनि हीनकुलाम् ॥ ३३ ॥ प्रगे सन्ध्यायाम् ॥ ३९॥ नापितोच्छिष्टता उमश्रुकमेत्तिरमस्नातता अभ्यासोऽध्ययनं च ॥ ४० ॥ दर्शको द्रष्टा ॥४३॥ परिवर्ज्य देशान्तरे गन्तव्यम् ॥ ४४ ॥ आयुष्याणां आयुष्कराणां कर्मणां उद्देशः संक्षेपः ॥ ५४ ॥ इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वाणे नैलकण्ठीये भारतमावदीपे चतुरिधकशततमोऽध्यायः ॥१०४॥

# १०५

युधिष्ठिर उवाच । यथा ज्येष्ठः कनिष्ठेषु वर्तेत भरतर्षभ । कनिष्ठाश्च यथा ज्येष्ठे वर्तेरस्तद्ववीहि मे ॥ १ भोष्म जवाच ।

ज्येष्ठवत्तात वर्तस्व ज्येष्ठोऽसि सततं भवान् गुरोगरीयसी वृत्तियां च शिष्यस्य भारत २ न गुरावकृतप्रक्षे शक्यं शिष्येण वर्तितुम्। गुरोहिं दीर्घदर्शित्वं यत्ति छष्यस्य भारत ३ अन्धः स्याद्नधवेलायां जडःस्यादीप वा बुधः परिहारेण तद्बूयाद्यस्तेषां स्याद्यातिकमः॥ ४ अत्यक्षं भिन्नहद्या भेद्येयुः कृतं नराः। श्रियाऽभितप्ताः कौन्तेय भेदकामास्तथारयः ज्येष्ठः कुलं वर्धयति विनाशयतिःवा पुनः। हन्ति सर्वमिप ज्येष्टः कुलं यत्रावजायते॥ ६ अथ यो विनिकुवींत ज्येष्ठो म्राता यवीयसः अज्येष्टः स्यादभागश्च नियम्यो राजभिश्च सः निकृती हि नरो लोकान्यापान्गच्छत्यसंशयम् विदुलस्येव तत्पुष्पं मोघं जनयितुः स्मृतम् ८ सर्वानर्थः कुले यत्र जायते पापपूरुषः। अकीर्ति जनयत्येव कीर्तिमनतर्घाति च॥९ सर्वे चापि विकर्मशा भागं नार्हन्ति सोद्राः। नापदाय किनष्टेभ्यो ज्येष्ठः कुर्वात यौतकम्

अनुपद्मानेपतुर्दायं जंघाश्रमफलोऽध्वगः। स्वयमीहितलन्धं तु नाकामो दातुमहिति ११ म्रातृणामविभक्तानामुत्थानमपि चेत्सह। न पुत्रभागं विषमं पिता द्यात्कदाचन ॥ १२ न ज्येष्ठो वाऽवमन्येत दुष्कृतः सुकृतोपि वा यदि स्त्री यद्यवरजः श्रेयश्चेत्तत्त्वाचरत्॥ १३ धर्म हि श्रेय इत्याह्यारिति धर्मविदो जनाः। दशाचार्यानुपाध्याय उपाध्यायान्पिता दश द्श चैव पितृन्माता सर्वी वा पृथिवीमपि। गौरवेणामिभवति नास्ति मातृसमों गुरुः १५ माता गरीयसी यच तेनेतां मन्यते जनः। ज्येष्ठो माता पितृसमो मृते पितरि भारत१६ स होषां वृत्तिदाता स्यात्स चैतान्प्रतिपालयेत किष्ठास्तं नमस्येरन्सर्वे छंदा द्वार्तिनः ॥ १७ तमेव चोपजीवेरन् यथैव पितरं तथा। शरीरमेती सृजतः पिता माता च भारत ॥१८ आचार्यशास्ता या जातिः ्सा सत्या साऽजराऽमरा।

माण्डम्या ज्यष्ठः कुवात यातकम् । भ्रातुर्भार्या च तद्वत्स्याद्यस्या बाल्ये स्तनं पिबत् इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि ज्येष्ठकानिष्ठवृत्तिर्नाम पञ्चाधिकशततमोऽध्यायः ॥ १०५॥



308

युधिष्ठिर उवाच। सर्वेषामेव वर्णानां म्लेच्छानां च पितामह उपवासे मतिरियं कारणं च न विदाहे॥ १

ब्रह्मक्षत्रेण नियमाश्चर्तच्या इति नः श्चतम् । उपवासे कथं तेषां कृत्यमस्ति पितामह ॥ २

ज्यंष्ठा मातृसमा चापि

भगिनी भरतर्षभ ॥

१०५

यथे ति ॥ १ ॥ या च शिष्यस्य गुरो वृत्तिस्तां वर्तस्व ॥ ३ ॥ तेषां गुरूणाम् ॥ ४ ॥ कृतं मित्रम् अरयः नरा भैद्भेयुः ॥ ५ ॥ यवीयसः कानिष्ठान् ॥ ७ ॥ विदुलस्य वित्तसस्य । विदुलस्य पुमानम्लवेतसे वेतसेऽपि चेति मेदिनी जनाधितः पितुः ॥ ८ ॥ जङ्खाश्रम एव फलं धनं यस्य

अध्वगः प्रवासी॥११॥उत्थानं भोजनादौ विभागे वा॥१२॥ यदि स्त्री यदि वा कनिष्ठो दुष्कृतस्तथाऽपि तस्य श्रेय आचरेत् ॥१३॥ इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि नैलकण्ठीये भारतभावदीपे पञ्चाधिकशततमोऽध्यायः॥१०५

सर्वेषामिति॥ १॥

नियमांश्रोपवासांश्र सर्वेषां ब्रहि पार्थिव।

आप्नोति कां गति तात उपवासपरायणः ३

उपवासः परं पुण्यमुपवासः परायणम्।

उपोष्येह नरश्रेष्ठ किं फलं प्रतिपद्यते॥ ४

अधर्मान्मुच्यते केन धर्ममाप्नोति वा कथम्।

स्वर्ग पुण्यं च लभते कथं भरतसत्तम्॥ ५

उपोष्य चापि किं तेन प्रदेयं स्यान्नराधिप।

धर्मेण च सुक्रानथां ह्रमेद्येन ब्रवीहि तम्॥ ६

वैद्यारणायन उवाच । एवं बुवाणं कोन्तेयं धर्मक्षं धर्मतत्त्ववित् । धर्मपुत्रमिदं वाक्यं भीष्मः शांतनवोऽब्रवीत् । भीषम उवाच ।

इदं खलु मया राजन् श्रुतमासीत्पुरातनम्।
उपवासविधो श्रेष्ठा गुणा ये भरतर्षम् ॥ ८
ऋषिमिक्षिरसं पूर्वे पृष्टवानास्म भारत ।
यथा मां त्वं तथैवाहं पृष्टवांस्तं तपोधनम् ९
प्रश्नमेतं मया पृष्टो भगवानश्निसंभवः।
उपवासविधि पृण्यमावष्टभरतर्षम् ॥ १०
अक्षिरा उवाच ।

ब्रह्मस्रत्रे त्रिरात्रं तु विद्धितं कुरुनन्द्न । दिश्चरात्रमधेकाहं निर्दिष्टं पुरुषर्थम ॥ ११ विद्याः श्रद्धाश्च यन्मोहादुपवासं प्रचित्रेर । विद्याः श्रद्धाश्च यन्मोहादुपवासं प्रचित्रेर । त्रिरात्रं वा द्विरात्रं वा तयोद्धे ष्टिनं विद्यते १२ चतुर्थमक्तस्पणं वैद्ये श्रद्धे विधीयते । विद्यात्रं न तु धर्मक्षीविद्धितं धर्मदिशिमः ॥१३ विश्वयां वाऽपि षष्ठवां च पौर्णमास्यां च मारत व्याप्य पक्षमक्तेन नियताऽऽत्मा जितेद्रियः समावान् रूपसम्पन्नः श्रुतवांश्चेव जायते । वानपत्यो भवेत्प्राक्षो दरिद्रो वा कदाचन याजिष्णुः पश्चमीं वष्ठीं कुले भोजयते द्विजान् याजिष्णुः पश्चमीं वष्ठीं कुले भोजयते द्विजान् याजिष्णुः पश्चमीं वर्षों कुले भोजयते द्विजान् याजिष्णुः पश्चमीं वर्षों कुले भोजयते द्विजान् याजिष्णुः पश्चमीं वर्षों कुले भोजयते द्विजान् याजिष्णुः वर्षोध्य कीर्द्य कृष्णपक्षे चतुर्देशीम् ॥१६ वर्षोध्य द्याध्यित्वितो वीर्यवानमिजायते । उपोष्य द्याध्यित्वितो वीर्यवानमिजायते । यार्गद्वीचे तु यो मासमेकभक्तेन संक्षिपेत्॥१७ मार्गद्वीचे तु यो मासमेकभक्तेन संक्षिपेत्॥१७ भोजयेख द्विजान् शक्त्या

स मुच्येद्याधिकि विषयः।

सर्वेकत्याणसंपूर्णः । ११६० ।

सर्वोषधिसमन्वितः॥ उपोध्य व्याधिरहितो वीर्यवानभिजायते। कृषिभागी बहुधनो बहुधान्यश्च जावते १९० पीषमासं तु कौन्तेय भक्तेनैकेन यः क्षिपेत । सुभगो दर्शनीयश्च यशोभागी च जायते २० माघं तु नियतो मासमेकमक्तेन यः क्षिपेता श्रीमत्कुले शातिमध्ये स महत्त्वं प्रपचते ॥ २१ः भगदैवतमासं तु एकभक्तेन यः क्षिपेत्। स्त्रीषु वस्त्रभतां याति वश्याश्चास्य भवन्ति ता 🖛 चैत्रं तु नियतो मासमेकभक्तेन यः क्षिपेत्। सुवर्णमाणिमुक्ताख्ये कुले महात जायते॥ २३ निस्तरेदेकभक्तेन वैशाखं यो जितेन्द्रियः। नरों वा यदि वा नारी श्वातीनां श्रेष्ठतां वजेत ज्येष्ठामूलं तु यो मासमेकभक्तेन संक्षिपेत्। पेश्वर्यमतुलं श्रेष्ठं पुमान्स्री वा प्रपद्यते॥ २५ आषाढमेकभक्तेन स्थित्वा मासमतन्द्रितः। बहुधान्यो बहुधनो बहुपुत्रश्च जायते॥ २६-श्रावणं नियतो मासमेकभक्तेन यः क्षिपेत्। यत्र तत्राभिषेकेण युज्यते ज्ञातिवर्धनः॥ २७ ब्रीष्ठपदं तु यो मासमेकाहारो भवेत्ररः। गवाढ्यं स्फीतमचलमैश्वर्यं प्रतिपद्यते॥ २८ः तथैवाश्वयुजं मासमेकभक्तेन यः क्षिपेत्। मृजावान वाहनाख्यश्च बहुपुत्रश्च जायते २९ कार्तिकं तु नरो मासं यः कुर्यादेकभोजनम्। शूरश्च बहुभार्यश्च कीर्तिमांश्चेव जायते॥ ३० इति मासा नरव्याघ्र क्षिपतां परिकार्तिताः। तिथीनां नियमा ये तु श्णु तानापि पार्थिव ३६ पक्षे पक्षे गते यस्तु भक्तमश्चाति भारत। गवाद्यो बहुपुत्रश्च बहुभार्यः स जायते ॥ ३२ मासि मासि त्रिरात्राणि कृत्वा वर्षाणि द्वाद्शः गणाधिपत्यं प्राप्नोति निःसपत्तमनाविलम् ॥ एते तु नियमाः सर्वे कर्तव्याः शरदो दश। द्वे चान्ये भरतश्रेष्ठ प्रवृत्तिमनुवर्तता॥ यस्तु प्रातस्तर्थों सायं भुजानो नान्तरा पिबेत अहिंसानिरतो नित्यं जुह्वानो जातवेद्सम्॥

ब्रह्मक्षत्रे त्रिरात्राधिकमुपोषणं नेष्टं द्विब्रिरात्रं षड्रात्रं सर्वेषां अध्य आश्रमान्तरे क्वित् निर्दिष्टम् ॥ ११ ॥ व्युष्टिः फलम् ॥ १२ ॥ दिनस्य द्वे भक्ते तत्र चतुर्थस्य भक्तस्य क्षपणं द्विरात्रमभोजनमित्यर्थः नतु त्रिरात्रं तेषामस्ति इत्याह—

त्रीति ॥ १३ ॥ यजिष्णुः देवतापूजनशीलः कुले स एव महानन्नदाता भवतीत्यर्थः ॥ १६ ॥ ज्येष्ठामूलं ज्येष्ठमासं ॥ २५ ॥ सर्वेषु मासेषु एकैकास्मिन्यक्षे गते द्वितीयपक्षे भक्तं एकभक्तं अश्लाति॥ ३२ ॥

षड्भिः स वर्षेर्नृपते सिध्यते नात्र संशयः। अग्निष्टोमस्य यहस्य फलं प्राप्नोति मानवः ३६ अधिवासे सोऽप्सरसां मृत्यगीतविनादिते। रमते स्त्रीसहस्राख्ये सुकृती विरजो नरः तप्तकाञ्चनवर्णाभं विमानमधिरोहति। पूर्ण वर्षसहस्रं च ब्रह्मलोके महीयते॥ तत्क्षयादिह चागस्य माहात्स्यं प्रातिपद्यते। यस्तु संवत्सरं पूर्णमेकाहारी भवेचरः॥ ३९ अतिरात्रस्य यज्ञस्य स फलं समुपाश्रुते। दशवर्षसहस्राणि सर्गे च स महीयते ॥ ४० तत्स्रयोदिह चागम्य माहातम्यं प्रतिपद्यते। यस्तु संवत्सरं पूर्ण चतुर्य भक्तमध्रते ॥ अहिंसानिस्तो नित्यं सत्यवाग्विजितेन्द्रियः वाजपेयस्य यहस्य स फलं संग्रुपाश्चते ॥ ४२ द्शवर्षसहस्राणि खगलोक महीयते। षष्ठे काले तु कौन्तेय नरः संवत्सरं क्षिपन् ॥ अश्वमेधस्य यञ्चस्य फलं प्राप्नोति मानवः। चक्रवाकप्रयुक्तेन विमानेन स गच्छाते॥ ४४ चत्वारिशत्सहस्राणि वर्षाणां दिवि मोदते। अष्टमेन तु भक्तेन जीवन्संवत्सरं नृप॥ गवामयस्य यहास्य फलं प्राप्तोति मानवः। हंससारसयुक्तेन विमानेन स गच्छाते॥ ४६ पञ्चारातं सहस्राणि वर्षाणां दिवि मोदते। पक्षे पक्षे गते राजन्योऽश्लोयाद्वर्षमेव तु॥ ४७ षण्मासान्दानं तस्य भगवानिक्षराऽव्रवीत । षष्टिवर्षसहस्राणि दिवमावसते च सः ॥ ४८ वीणानां वहाकीनां च वेणूनां च विशापते। सुघोषेर्मधुरैः राष्ट्रैः सुप्तः स प्रातेबोध्यते ४९ संवत्सरमिहैकं तु मासि मासि पिवेदपः। फलं विश्वजितस्तात प्राप्तोति स नरो नृप ॥ सिह्दयाद्रप्रयुक्तन विमानेन स गच्छति। सप्तति च सहस्राणि वर्षाणां दिवि मोदते ५१ मासादृध्ये नरव्याघ्र नोपवासो विधीयते। विधि त्वनशनस्याहुः पार्थ धर्मावेदो जनाः अनातीं व्याधिरहितो गच्छेर्नशनं तु यः। पदे पदे यहाफूलं स प्राप्नाति न संशयः॥ ५३ दिवं हंसप्रयुक्तेन विमानेन सं गच्छति।

शतं वर्षसहस्राणां मोदते स दिवि प्रभो॥ ५४ शतं चाप्सरसः कन्या रमयन्त्यपि तं नरम्। आर्तो वा व्याधितो वापि गच्छेदनशनं तु यः शतं वर्षसहस्राणां मोदते स दिवि प्रभो। काञ्चीनूपुरहाब्देन सुप्तश्चेव प्रबोध्यते ॥ सहस्रहंसयुक्तेन विमानेन तु गच्छाते। स गत्वा स्त्रीशताकीणें रमते भरतष्म ॥ ५७ श्रीणस्याप्यायनं दृष्टं श्रतस्य श्रतरोहणम्। व्याधितस्यौषधश्रामः ऋदस्य च प्रसाद्नम्॥ दुः खितस्यार्थमानाभ्यां दुःखानां प्रातेषधनम् न चैते खर्गकामस्य रोचन्ते सुखमधसः॥ ५९ अतः स कामसंयुक्तं विमाने हेमसान्निम । रमते स्त्रोशताकोणें पुरुषोऽलंकृतः श्रुव्धिः ६० ख्यः सफलसङ्करपः सुखो विगतकरमयः। अनश्चन्देहमुत्सुज्य फलं प्राप्नाति मानवः ६१ बालस्यमतीकाशं विमान हेमवचास। वदूर्यमुक्ताखाचते वीणामुरजनादिते॥ पताकादों पिकाकीणें दिव्यघण्टानिनादिते। स्रोसहस्रानुचारते स नरः सुखमेधते॥ यावान्त रोमकूपाणि तस्य गात्रेषु पाण्ड्व। तावन्त्येव सहस्राणि वर्षाणां दिवि मादते ॥ नास्त वदात्परं शास्त्रं नास्ति मातृसमा गुरुः न धर्मात्परमो लाभस्तपो नानशनात्परम् ६५ ब्राह्मणेश्यः परं नास्ति पावनं दिवि चेह च । उपवासस्तथा तुल्यं तपः कर्म न विद्यते॥६६ उपोध्य विश्विवद्ववास्त्रिद्वं प्रतिपेदिर । ऋषयश्च परां सिद्धिमुपवासेरवामुवन्॥ ६७ दिव्यव्वसहस्राणि विश्वामित्रण धीमता। श्चान्तमेकेन भक्तेन तेन विप्रत्वमागतः॥ ६८ च्यवनो जमदाक्षेश्च वसिष्ठो गौतमो भूगुः। सर्व एव दिवं प्राप्ताः क्षमावन्तो महर्षयः ६९ इदमागिरसा पूर्व महाविभ्यः प्रदाशितम्। यः पद्रीयते नित्यं न स दुःखमवाप्रते॥ ७० इमं तु कौन्तेय यथाक्रमं विधि प्रवार्तितं ह्यांगरसा महर्षिणा। पठेच यो वै शृषुयाच नित्यदा न विद्यते तस्य नरस्य कि विवषम् ७१

एकस्मिन्पक्षे गते परस्मिन्पक्षे ऽश्लाति वर्षे च तदेव षण्मासाशनं मविताप्रजा संवत्सरिमाति एकैकस्मिन्संवत्सरे एकमेकं मासं अल्लमात्राहारो भवेदिति वाक्यार्थः । यथाश्चरार्थग्रहणे

जीवनाशप्रसङ्गात् ॥ ५० ॥ स्वर्गकामस्य क्षीणत्वाद्यवस्त्रां प्रांतस्याप्यायनादयो न रोचन्तेऽपि तु तज्जं दुःखं सहमान एव स स्वतपो वर्धयतीत्यर्थः ॥ ५९ ॥ विमुच्यते चापि स सर्वसङ्करे-न चास्य दोषरभिभूयते मनः। वियोनिजानां च विजानते रुतं ध्रुवां च भीतिं लभते नरोत्तमः॥७२

इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वाणि दानधर्मपर्वाणे उपवासाविधौ षडिधकशततमोऽध्यायः॥ १०६॥

**\*\*\*\*\*\*\*\*** 

9019.

युधिष्ठिर उवाच ।

पितामहेन विधिवद्यक्षाः प्रोक्ता महात्मनाः
गुणाश्चेषां यथातथ्यं प्रत्य चेह च सर्वशः॥ १
न ते शक्या द्रिशेण यक्षाः प्राप्तुं पितामह ।
बहुपकरणा यक्षा नानासंभारिवस्तराः॥ २
पार्थिवै राजपुत्रैर्वा शक्याः प्राप्तुं पितामह ।
नार्थन्यूनैरवगुणैरेकात्मिभरसंहतेः॥ ३
यो द्रिहेरपि विधिः शक्यः प्राप्तुं सदा भवेत

वर्थन्यूनैरवगुणैरेकात्मभिरसंहतैः॥ तुल्यो यद्यफलैरेतैस्तन्मे ब्लूहि पितामह। भीष्म उवाच।

इद्माङ्गरसा प्रोक्त मुपवासफलात्मकम् ॥ ५
विधि यश्रफलैस्तुल्यं तिन्नवोध युधिष्ठिर ।
वस्तु कल्यं तथा सायं भुआनो नान्तरा पिवेत्
यस्तु कल्यं तथा सायं भुआनो नान्तरा पिवेत्
वाहिसानिरतो नित्यं जुह्वानो जातवेद्सम् ।
बह्मिरेव स वर्षेस्तु सिध्यते नात्र संशयः ७
तप्तकाश्चनवर्णं च विमानं लभते नरः ।
देवस्त्रीणामधीवासे नृत्यगीतिनिनादिते ॥ ८
प्राजापत्ये वसेत्पद्मं वर्षाणामग्निसंनिमे ।
श्रीण वर्षाणि यः प्राशेत्सततं त्वेकभोजनम्
धर्मपत्नीरतो नित्यमग्निष्टोमफलं लभेत् ।
यश्चं बहुसुवर्णं वा वासविप्रयमाचरेत् ॥ १०
सत्यवान्दानशिलश्च ब्रह्मण्यश्चानस्यकः ।
स्रान्तो दान्तो जितक्रोधः सगच्छित परांगितं
थाण्डुरास्रप्रतीकाशे विमाने हंसलक्षणे।
पाण्डुरास्रप्रतीकाशे विमाने हंसलक्षणे।
दे समान्ने ततः पद्मे सोप्सरोभिवंसेत्सह १२

द्वितीये दिवसे यस्त प्राश्लीयादेकभोजन्म। सदा द्वादशमासांस्तु जुह्वानो जातवेद्सम् 🖟 अग्निकार्यपरो नित्यं नित्यं कल्यप्रवोधनः। अग्निष्टोमस्य यज्ञस्य फलं प्रामोति मानवः ॥ हंससारसंयुक्तं च विमानं लमते नरः। इन्द्रलोके च वसते वरस्रीभिः समावृतः १५ तृतीये दिवसे यस्तु प्राश्लीयादेकभोजनम्। सदा द्वादरामासांस्त जुह्वानो जातवेद्सम्॥ अग्निकार्यपरो नित्यं नित्यं कल्यप्रबोधनः। अतिरात्रस्य यज्ञस्य फलं प्रामोत्यनुत्तमम् १७ मयूरहंसयुक्तं च विमानं लभते नरः। सप्तर्वाणां सदा लोके सोप्सरोभिवसत्सह॥ निवर्तनं च तत्रास्य त्रीणि पद्मानि वै विभुः। दिवसे यश्चतुर्थे तु प्राश्चीयाद्कभोजनम् ॥ १९ सदा द्वादशमासान्वै जुह्वानो जातवेदसम्। वाजपेयस्य यशस्य फलं प्राप्तोत्यनुत्तमम् २० इन्द्रकन्याभिरूढं च विमानं लभते नरः। सागरस्य च पर्यन्ते वासवं लोकमावसेत् २१ देवराजस्य च कीडां नित्यकालमवेश्वते। दिवसे पश्चमे यस्त प्राक्षीयादेकभोजनम् २२ सदा द्वादशमासांस्तु जुहानो जातवेद्सम्। अलुब्धः सत्यवादी च ब्रह्मण्यश्चाविहिसकः -अनस्युरपापस्थो द्वादशाहफलं लभेत्। जाम्बूनद्मयं दिन्यं विमानं हंसलक्षणम् २४ सूर्यमालासमाभासमारोहत्पाण्डुरं गृहम्। आवर्तनानि चत्वारि तथा पद्मानि द्वाद्श ॥

वियोनिजानां पक्ष्यादीनां रुतं शब्दं विजानते विजानीते ।। ७२ ।। इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि नैलकण्ठीये भारतभावदीपे षडधिकशततमोऽध्यायः ।। १०६ ।। १०७

पितामहेनेतिं॥ १॥ अवगुणैनिंगुणैः एकात्मभिरे-

का। किभिः अत एवासंहतैरसहायैः ॥ ३ ॥ कर्ल्यं प्रातः ॥ ६ ॥ समाप्ते सम्पूर्णे द्वे पद्मे वर्षाणीति शेषः । शतकोट्य एकं पद्मम् ॥ १२ ॥ निवर्तनं नियमेन वर्तनम् ॥ १९ ॥ आवर्तनानि वर्षाणि चरवारि द्वादश चोति षोडशपद्मानि

11 34 11

शराग्निपरिमाणं च तत्रासौ वसते सुखम्। विवसे यस्तु षष्ठे वे मुनिः प्राशेत भोजनम् २६ सदा द्वादशमासान्वे जुह्वानो जातवेदसम्। सदा त्रिषवणस्तायी ब्रह्मचार्यनसूयकः॥ २७ गवां मेधस्य बन्नस्य फलं प्राप्नोत्यनुत्तमम् । यग्निज्वालासमाभासं हंसवर्हिणसेवितम्॥ शातकुंमसमायुक्तं साधयेद्यानमुत्तमम्। तथैवाप्सरसामङ्के प्रतिसुप्तः प्रबोध्यते॥ नूपुराणां निनादेन मेखलानां च निःस्वनैः। कोटीसहस्रं वर्षाणां त्रीणि कोटिशतानि च अपवान्यष्टाद्दा तथा पताके हे तथैव च। अयुतानि च पञ्चाशदशचर्मशतस्य च ॥ । लोम्नां प्रमाणेन समं ब्रह्मलोके महीयते। दिवसे सप्तमे यस्तु प्राश्रीयादेकभोजनम् ॥ सदा द्वादशमासान्व जुह्वाना जातवेदसम्। सरस्तीं गोपयानो ब्रह्मचर्य समाचरन्॥ ३३ सुमनोवर्णकं चैव मधुमांसं च वर्जयन्। पुरुषो महतां लोकमिन्द्रलोकं च गच्छाते॥ तत्र तत्र हि सिद्धार्थों देवकन्याभिरचर्यते। फलं बहुसुवर्णस्य यशस्य लभते नरः॥ ३५ संख्यामतिगुणां चापि तेषु लोकेषु मोदते। यस्तु संवत्सरं श्लान्तो भुक्तेऽहन्यष्टमे नरः॥ देवकार्यपरो नित्यं जुह्वानो जातवेदसम्। पौण्डरीकस्य यज्ञस्य फलं प्राप्तोत्यनुत्तमम् ॥ ्मग्रवर्णतिमं चैव विमानमाधिरोहति। कृष्णाः कनकगौर्यश्च नार्यः इयामास्त्यापराः ्रवयोक्षपविकासिन्यो लभते नात्र संशयः। यस्तु संवत्सरं भुक्ते नवमे नवमेऽहाने ॥ ३९ स्तदा द्वादशमासान्वै जुह्वानो जातवेदसम्। अश्वमेघसहस्रस्य फलं प्राप्तोत्यनुत्तमम् ४० . युण्डरीकप्रकाशं च विमानं लभते नरः। दीप्तसूर्याभितेजोमिर्दिव्यमालाभिरेव च ॥४१ नियते खद्रकत्याभिः सोन्तरिक्षं सनातनम्। अष्टादश सहस्राणि वर्षाणां कल्पमेव च ४२ कोटीशतसहसं च तेषु लोकेषु मोदते। यस्तु संवत्सरं भुक्ते दशाहे वै गते गते सदा द्वादशमासान्वे जुह्नानो जातवेदसम्। असकन्यानिवासे च सर्वभृतमनोहरे॥ ४४ الم في ال

अश्वमेधसहस्रस्य फलं प्राप्तोत्यनुत्तमम्। कपवत्यश्च तं कन्या रमयनित सनातनम् । ४५ नीलोत्पलनिभैर्वर्णे रक्तोत्पलनिभेस्तथा। विमानं मण्डलावर्तमावर्तगहनाकुलम् ॥ ४६ सागरोर्मिप्रतीकाशं स लभेद्यानमनुत्तमम्। विचित्रमणिमालाभिनीदितं शङ्कानिःखनैः ४७ रफाटिकैर्वज्रसारैश्च स्तम्भैः सुकृतवेदिकम्। आरोहति महद्यानं हंससारसनादितम् पकादशे तु दिवसे यः प्राप्ते प्राशते हविः। सदा द्वादशमासांस्तु जुह्वानी जातवेदसम्४९ परिश्रयं नाभिलषेद्वाचाथ मनसापि वा। अनृत च न भाषेत मातापित्रोः कृतेपि वा ५० अभिगच्छेन्महादेवं विमानस्यं महाबलम्। अश्वमेघसहस्रस्य फलं प्राप्तोत्यनुत्तमम्॥ ५१ स्वायंभुवं च पश्येत विमानं समुपस्थितम्। कुमार्यः काञ्चनाभासा रूपवत्यो नयन्ति तम् रुद्राणां तमधीवासं दिंवि दिव्यं मनोहरम् वर्षाण्यपरिमेयानि युगान्ताग्निसमप्रभः॥ ५३ कोटीशतसहस्रं च दशकोटिशतानि च। रुद्रं नित्यं प्रणमते देवदानवसंमतम्॥ स तस्मै दर्शनं प्राप्तो दिवसे दिव्से भवेत। दिवसे द्वादशे यस्तु प्राप्ते वै प्राशते हविः ५५ सदा द्वादशमासान्वै सर्वमेधफलं लभेत्। आदित्यं द्वाद्शे तस्य विमानं संविधीयते ५६ मणिमुक्ताप्रवालैश्च महाहै रुपशोभितम्। हंस्भासापरिक्षिप्तं नागवीथीसमाकुलम् ५७ मयुरैश्वकवाकेश्च कूजिङ्गराभितम्। अहैर्महिद्धः संयुक्तं ब्रह्मलोके प्रतिष्ठितम् नित्यमावसथं राजन्नरनारीसमावृतम्। ऋषिरेवं महाभागस्त्वंगिरा प्राह धर्मवित् त्रयोद्शे तु दिवसे प्राप्ते यः प्राश्ते ह्विः। सदा द्वादशमासान्वै देवसत्रफ्लं लभेत ६० रक्तपद्मोद्यं नाम विमानं साधयेष्टरः। ६१ जातकपप्रयुक्तं च रत्नसञ्जयभूषितम् ॥ वैवकन्याभिराकीणी दिव्याभरणभूषितम्। पुण्यगंधोद्यं दि्वयं वायव्यैरुपशोभितम् ॥६२ तत्र श्रांकुपताके द्वे युगान्तं कल्पमेव च। अयुतायुतं तथा पद्मं समुद्रं च तथा वसेत्६३

पद्मानि ॥ २६॥ ऊर्ज्यत्वसामान्यात्पताका महापद्माख्य-

संख्याविशेषः ॥ ३१ ॥ सुमनोवर्णकं सक्चन्दनादि ॥३४॥ \* संख्याविशेषः ।

चीत्रांधवघोषेश्च भरीपणवनिःखनैः। सदा प्रवहादितस्ताभिदेवकन्याभिरिज्यते ६४ चतुर्दशे तु दिवसे यः पूर्णे प्राज्ञते हिवः सदा द्वादशमासांस्त महामध्यफलं लभेत ६५ अनिर्देश्यवयोक्षपा देवकन्याः स्वलंकृताः। मृष्टतप्ताङ्गद्धरा विमानैरुपयान्ति तम्॥ ६६ कलहंसविनिघीषेन्युराणां च निःस्वनैः। काञ्चीनां च समुत्कवेंस्तत्र तत्र निबोध्यते६७ द्वकन्यानिवासे च तस्मिन्वसाति मानवः। जाह्ववीवालुकाकीण पूर्ण संवत्सरं नरः ६८ यस्त पक्षे गते भुक्ते एकमक्तं जितेन्द्रयः। सदा द्वादशमासांस्तु जुह्वाना जातवेदसम्६९ राजस्यसहस्य फलं प्राप्तोत्यज्ञत्तमम्। यानमारोहते दिव्यं हंसबाहेंणसोवितम्॥ ७० मणिमण्डलकेश्चित्रं जातकपसमावृतम्। दिव्याभरणशोभाभिवरस्रीभिरलंकुतम् ७१ प्रकलम्भं चतुद्वीरं सप्तमीमं सुमङ्गलम्। वैजयन्तीसहस्रेश्च शोभितं गीतानिःस्वनैः ७२ दिव्यं दिव्यगुणोपेतं विमानमधिरोहति। मणिमुक्ताप्रवालेश्च भूषितं वैद्युतप्रभम्॥ वसेद्यगसहस्रं च खङ्गकुअरवाहनः। षोडरो दिवसे प्राप्ते यः कुर्योदेकभोजनम् ७४ सदा द्वादशमासान्वे सोमयश्रफलं लभेत्। सोमकन्यानिवासेषु सोऽध्यावसति नित्यशः स्रोम्यगंधानुलिप्तश्च कामकारगतिभवत । सुद्दीनाभिनारीभिर्मधुराभिरतथैव च ॥ ७६ अर्च्यते वे विमानस्थः कामभोगैश्च सेव्यते। फलं पद्मशतप्रख्यं महाकर्षं दशाधिकम् ७७ आवर्तनानि चत्वारि साधयेचाप्यसी नरः। दिवसे सप्तद्शमे यः प्राप्ते प्राश्तते हविः सदा द्वादशमासान्वे जुह्वानो जातवेदसम्। स्थानं वारुणमेन्द्रं च रोद्रं वाप्यधिगच्छति ७९ मारुतीशनसे चैव ब्रह्मलोकं स गच्छति। तत्र दैवतकन्याभिरासनेनोपचर्यते ॥ भूर्भुवं चापि देवर्षि विश्वरूपमवेश्वते। तत्र देवाधिदेवस्य कुमार्यो रमयन्ति तम् ८१ द्वात्रिशदूपधारिण्यो मधुराः समलंकृताः। चंद्रादित्यावुभी यावद्गाने चरतः प्रभो ॥ ८२ तावश्वरत्यसी घीरः सुधामृतरसाधानः।

अष्टादशे यो दिवसे प्राश्रीयादेकमो जनम् ८३ सदा द्वादशमासान्वै सप्तलोकान्स पश्यति। रथैः सनन्दिघोषेश्व पृष्ठतः सोऽनुगम्यते ८४ देवकन्याधिकढेस्तु म्राजमानैः स्वलंकृतैः। व्याद्रसिह्ययुक्तं च मेघस्वनानिनादितम् ८५ धिमानमुत्तमं दिव्यं सुसुखी हाधिरोहति। तत्र कल्पसहस्रं स कन्याभिः सह मोदते ८६ सुधारसं च भुजीत अमृतोपमसुत्तमम्। पकोनविशातिदिने यो भुक्ते पकभोजनम् ८७ सदा द्वादशमासान्वे सप्तलोकान्स पश्यति। उत्तमं स्थानमप्सरोगणसेवितम्॥ ८८ गन्धवैरुपगीतं च विमानं सूर्यवर्चसम्। तत्रामरवरस्त्रीभिर्मोदते विगतज्वरः॥ दिव्याम्बरघरः श्रीमानयुतानां शतं शतम्। पूर्णेऽथ विशे दिवसे यो मुङ्के होकमोजनम् सदा ब्रादशमासांस्तु सत्यवादी धृतवतः। अमांसाशी ब्रह्मचारी सर्वभूतहिते रतः॥९१ स लोकान्विपुलान् रम्यानादित्यानामुपाश्चते गत्ववैरव्सरोभिश्च दिव्यमाल्या जुलेपनैः ९२ विमानैः काञ्चनैईद्यैः पृष्ठतञ्चानुगस्यते। पकविशे तु दिवसे यो सुङ्के होकभो जनम् ३ सदा द्वादशमासान्वै जुहानो जातवेदसम्। लोकमौरानसं दिव्यं राकलोकं च गच्छति९४ अश्विनोर्मरतां चैव सुखेष्वभिरतः सदा। अन्भिक्षश्च दुःखानां विमानवरमास्थितः ९५ संव्यमानी वरस्त्रीभिः कीडत्यमरवत्प्रभुः। द्वाविशे दिवसे पासे यो भुङ्के होकमोजनम् सदा द्वादशमासान्वै जुह्वानो जातवेदसम्। अहिसानिस्तो धीमान् सत्यवागनस्यकः॥ लोकान्वस्नामाभोति दिवाकरसमप्रभः। कामचारी सुधाहारो विमानवरमास्थितः॥ रमते देवकन्याभिदिंव्याभरणभूषितः। त्रयोविशे तु दिवसे प्राशेद्यस्त्वेकभोजनम् ९९ सदा द्वादशमासांस्तु मिताहारो जितोन्द्रयः। वायोक्शनसञ्जेव रुद्रलोकं च गच्छति १०० कामचारी कामगमः पूज्यमानोप्सरोगणैः। अनेकगुणपर्यन्तं विमानवरमास्थितः॥ 8 रमते देवकन्याभिर्दिव्याभरणभूषितः। चतुर्विशे तु दिवसे यः प्राप्ते प्राश्तते हविः 3

खदा द्वादशमासांश्च जुह्वानो जातवेदसम्। अहित्यानामधीवासे मोदमानो वसे चिरम दिव्यमाल्याम्बरघरो दिव्यगन्धानुलेपनः। विमाने काञ्चने दिस्ये हंसयुक्ते मनोरमे ॥ ४ रमते देवकन्यानां सहस्रीरयुतैस्तथा। पञ्जविशे तु दिवसे यः प्राहोदेकभोजनम् ॥ स्त् द्वाद्यमासांस्तु पुष्कलं यानमाकहेत्। सिह्यात्रप्रयुक्तेस्त मेघानिः खननादितैः॥ ६ स रथैनन्दिघोषेश्च पृष्ठतो हानुगम्यते। देवकन्यासमारुदैः काञ्चनैविमकैः शुमैः ७ विमानमुत्तमं दिव्यमास्थाय सुमनोहरम्। तत्र कल्पसहस्रं वै वसते स्त्रीशतावृते॥ ८ सुघारसं चोपजीवश्वस्तोपमसुत्तमम्। षड्विशे दिवसे यस्त प्रकुर्यदिकभोजनम् ९ सङ्ग द्वादशमासांस्त नियतो नियताशनः। जितोन्द्रियो बीतरागो जुह्वानो जातवेद्सम् स प्राप्तीत महामागः पुज्यमानोऽप्सरीगणैः सप्तानां मस्तां लोकान्वस्नां चापि सोश्रुते॥ विमानैः स्फाटिकार्द्वयः सर्वरतैरलंकुतैः। गन्धवैरप्सरोभिश्च पूज्यमानः प्रमोदते ॥ १२ क्रे युगानां सहस्रे तु दिव्ये दिव्येन तेजसा। सप्तार्वशेऽथ दिवसे यः कुर्यादेकभोजनम् १३ सदा द्वादशमासांस्तु जुह्वानो जातवेद्सम्। फलं प्राप्तोति विपुलं देवलोके च पूज्यते १४ ्यमृताशी वसंस्तत्र स वितृष्णः प्रमोद्ते। देवार्षेचरितं राजन् राजिषिभिरनुष्ठितम् १५ अध्यावसति दिव्यातमा विमानवरमास्थितः। स्त्रीभिमनोभिरामामी रममाणो मदोत्कटः॥ युगकरपसहस्राणि त्रीण्यावसति वै सुखम्। योऽष्टार्विशे तु दिवसे प्राक्षीयादेकभोजनम्॥ सदा द्वादशमासांस्त जितात्मा विजितेन्द्रियः फलं देवर्षिचरितं विपुलं समुपाश्चते॥ भोगवास्तेजसा भाति सहस्रांशुरिवामलः। सुकुमार्थश्च नार्थस्तं रममाणाः सुवर्चसः १९ थीनस्तनोर्फांचना दिव्यामरणभूषिताः। रमयन्ति मनःकान्ते विमाने सूर्यसन्निमे २० सर्वकामगमे दिल्ये कल्पायुत्रशतं समाः। पकोनार्जेशे दिवसे यः प्राशेदेकभोजनम् २१ सदा बाद्यमासान्व सत्यवतपरायणः।

तस्य लोकाः शुभा दिव्या देवराजार्षेपूजिताः विमानं सूर्यचन्द्राभं दिद्यं समधिगच्छति। जातकपमयं युक्तं सर्वरत्नसमन्वितम्॥ अप्सरोगणसंपूर्णं गन्धर्वेराभिनादितम्। तत्र चैनं शुभा नार्यो दिव्याभरणभूषिताः २४ म्नोभिरामा मधुरा रमयन्ति मदोत्कदाः। भोगवांस्तेजसा युक्तो वैश्वानरसमप्रमः २५ दिव्यो दिव्येन वपुषा आजमान इवामरः। वस्नां मरुतां चैव साध्यानामिष्वनोस्तथा २६ रदाणां च तथा लोकं ब्रह्मलोकं च गच्छति। यस्तु मासे गते भुङ्क्ते एकभक्तं शमात्मकः॥ सदा द्वादशमासान्वै ब्रह्मलोकम्वाप्रुयात्। सुधारसकृताहारः श्रीमान्सर्वमनोहरः॥ २८ तेजसा वपुषा लक्ष्म्या माजते रिक्मवानिव। दिव्यमाल्याम्बर्धरो दिव्यगन्धा चुलेपनः २९ सुखेष्वभिरतो भोगी दुःखानामविजानकः। खयंप्रभाभिनीरीभिर्विमानस्थो महीयते॥ ३० रुद्रदेवर्षिकन्याभिः सततं चाभिपुज्यते । नानारमणक्रपाभिनीनारागाभिरेव च॥ नानामधुरभाषाभिनीनारतिभिरेव च। विमाने गगनाकारे सूर्यवैदूर्यसामिभे ॥ पृष्ठतः सोमसंकाशे उद्के चामसानिभे। दाक्षणायां तु रक्तामे अधस्तामीलमण्डले ३३ अध्वे विचित्रसंकाशे नैको वसाति पूजितः। यावद्वषसहस्रं वै जम्बुद्वीपे प्रवर्षति॥ तावत्संवत्सराः प्रोक्ता ब्रह्मलोकेऽस्य धीमतः विशुषश्चेव यावन्त्यो निपतन्ति नभस्तलात्॥ वर्षासु वर्षतस्तावन्निवसत्यमरप्रभः। मासोपवासी वर्षेस्तु द्वाभिः खर्गमुत्तमम् ३६ महर्षित्वम्थासाद्य स शरीरगतिभवेत सुनिदान्तो जितकोधो जितशिश्रोदरः सद् जुह्नमाश्चानियतः सन्ध्योपास्तसेविता। बहुमिनियमैरेवं शुचिरशाति यो नरः॥ ३८ अमावकाशशीलश्च तस्य भानोरिव त्विषः। दिवं गत्वा शरीरेण स्वेन राजन् यथामरः॥ स्वर्गे पुण्यं यथाकाममुपभुङ्के तथाविधः। पष ते भरतश्रेष्ठ यज्ञानां विधिरत्तमः॥ ४० व्याख्यातो ह्यानुपूर्व्येण उपवासफलात्मकः। दिरद्रेमें चुजैः पार्थ प्राप्तं यञ्चफलं यथा॥ ४१ उपवासानिमान् कृत्वा गच्छेच परमां गतिम् देविक्रजातिपूजायां रतो भरतसत्तम् ॥ ४२ उपवासविधिस्त्वेष विस्तरेण प्रकार्तितः। तियतेष्वप्रमत्तेषु शौचवत्सु महात्मसु॥ ४३ दंभद्रोहनिवृत्तेषु कृतबुद्धिषु भारत। अचलेष्वप्रकंषेषु मा ते भूदत्र संशयः॥ १४४

इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि उपवासविधिनीम सप्ताधिकशततमोऽध्यायः॥ १०७॥



१०८

युधिष्ठिर उवाच ।
यद्वरं सर्वतीर्थानां तन्मे ब्रूहि पितामह ।
यत्र चैव परं शौचं तन्मे व्याख्यातुमहिसि १
भीष्म उवाच ।

सर्वाणि खलु तीर्थानि गुणवन्ति मनीषिणः यमु तीर्थं च शीचं च तन्मे शृणु समाहितः अगाधे विमले शुद्धे सत्यतीये धृतिहदे। स्नातव्यं मानसे तीर्थे सत्त्वमालंब्य शाश्वतम् तीर्थशौचमनर्थित्वमार्जवं सत्यमार्द्वम्। आहिंसा सर्वभूतानामानृशंस्यं द्मः शमः ४ निर्ममा निरहंकारा निर्द्धन्द्वा निष्परिग्रहाः। शुचयस्तीर्थभूतास्ते ये भैक्ष्यमुपभुञ्जते॥ तत्त्ववित्त्वनहंबुद्धिस्तीर्धप्रवरमुच्यते। शौचलक्षणमेतत्ते सर्वत्रैवान्ववेशतः॥ रजस्तमः सत्वमथो येषां निधौतमात्मनः। शौचाशौचसमायुक्ताः खकार्यपरिमार्गिणः ७ सर्वत्यागेष्वभिरताः सर्वज्ञाः समद्शिनः। शौचेन वृत्तशौचार्थास्ते तीर्थाः शुचयश्च ये ८ नोदकक्षित्रगात्रस्तु स्नात इत्यभिधीयते। सं स्नातो यो दमस्नातः स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः अतीतेष्वनपेक्षा ये प्राप्तेष्वर्थेषु निर्ममाः। शौचमेव परं तेषां येषां नोत्पद्यते स्पृहा ॥१०

प्रज्ञानं शौचमेवेह शरीरस्य विशेषतः। तथा निष्किंचनत्वं च मनसश्च प्रसन्नता ११ वृत्तशौचं मनःशौचं तीर्थशौचमतःपरम्। ज्ञानोत्पन्नं च यच्छोचं तच्छोचं परमं स्मृतम् मनसा च प्रदीप्तेन ब्रह्मज्ञानजलेन च। स्नाति यो मानसे तीर्थे तत्स्नानं तत्त्वद्शिनः समारोपितशौचस्तु नित्यं भावसमाहितः। केवलं गुणसंपन्नः शुचिरेव नरः सदा॥ १४ शरीरस्थानि तीर्थानि प्रोक्तान्येतानि भारत पृथिव्यां यानि तीर्थानि पुण्यानि शृणु तान्यपि शरीरस्य यथोद्देशाः शुचयः परिकीर्तिताः। तथा पृथिव्या भागाश्च पुण्यानि साल्लानि च कीर्तनाचेव तीर्थस्य स्नानाच पितृतैपेणात्। धननित पापं तीर्थेषु ते प्रयानित सुखं दिवम् परित्रहाच साधूनां पृथिव्याश्चेव तेजसा। अतीव पुण्यभागास्ते सिळळस्य च तेजसा ॥ मनसश्च पृथिव्याश्च पुण्यास्तीर्थास्तथापरे। उभयोरेव यः स्नायात्स सिद्धि शीव्रमामुयात् यथा बलं कियाहीनं किया वा बलवर्जिता। नेह साधयते कार्य समायुक्ता तु सिध्यति २० एवं शरीरशौचेन तीर्थशौचेन चान्वितः। श्राचिः सिद्धिमवाप्तोति द्विविधं शौचमुत्तमम्

इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वाणे दानधर्मपर्वणि शौचानुपृच्छा
नामाष्टाधिकशततमोऽध्यायः ॥ १०८॥



इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वाण नैलकण्ठीये भारत-भावदीपे सप्ताधिकशततमोऽध्यायः॥ १०७॥

१०८

वृदिति ॥ १ ॥ इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि नैलकण्ठीये भारतभावदीपे अष्टाधिकशततमोऽध्यायः १०८ 309

युधिष्ठिर उवाच । सर्वेषामुपवासानां यच्छ्रेयः सुमहत्फलम् । यच्चाप्यसंशयं लोके तन्मे त्वं वक्तमहसि ॥१ भीष्म उवाच ।

शृणु राजन्यथा गीतं खयमेव खयंभुवा।

यत्कृत्वा निर्वृतो भूयात्पुरुषो नात्र संशयः २

द्वादश्यां मार्गशिषें तु अहोरात्रेण केशवम्।

अर्च्याश्वमेधं प्राप्तोति दुष्कृतं चास्य नश्यति

तथैव पौषमासे तु पूज्यो नारायणेति च।

वाजपेयमवाप्तोति सिद्धि च परमां वजेत ४

अहोरात्रेण द्वादश्यां माघमासे तु माधवम्।

राजस्यमवाप्तोति कुलं चैव समुद्धरेत्॥ ५

तथैव फाल्गुने मासि गोविन्देति च पूजयन्।

अतिरात्रमवाप्तोति सोमलोकं च गच्छति ६

अहोरात्रेण द्वादश्यां चैत्रे विष्णुरिति स्मरन्।

पौण्डरीकमवाप्तोति देवलोकं च गच्छति ७

वैशाखमासे द्वादश्यां पूजयन्मधुसूदनम्।

अग्निष्टोममवाप्तीति सोमलोकं च गच्छति ८

अहोरात्रेण द्वाद्श्यां ज्येष्ठे मासि त्रिविक्रमम् गवां मेधमवाप्नोति अप्सरोभिश्च मोदते॥ ९ आषाढे मासि द्वाद्यां वामनेति च पूजयन् नरमेघमवामोति पुण्यं च लभते महत्॥ १० अहोरात्रेण द्वाद्रयां श्रावणे मासि श्रीधरम्। पञ्चयज्ञानवामोति विमानस्थश्च मोदते॥ ११ तथा भाद्रपद्ने मासि हषीकेशेति पूजयन्। सौत्रामणिमवामोति पूतातमा भवते च हि॥ द्रादश्यामाश्विने मासि पद्मनाभेति चार्चयन् गोसहस्रफलं पुण्यं प्राप्नुयान्नात्र संशयः॥१३ द्वादश्यां कार्तिके मासि पुज्य दामोदरेति ब गवां यज्ञमवामोति पुमान् स्त्री वा न संशयः॥ अर्चयेत्पुण्डरीकाक्षमेवं संवत्सरं तु यः। जातिस्मरत्वं प्राप्नोति विन्दाद्वहु सुवर्णकम् अहन्यहानि तद्भावमुपेन्द्रं योऽधिगच्छति। समाप्ते भोजयेद्विप्रानथवा दापयेद्घृतम्॥१६ वतः परं नोपवासो भवतीति विनिश्चयः। उवाच भगवान्विष्णुः स्वयमेव पुरातनम् १७

इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि विष्णोद्घीदशकं नाम नवाधिकशततमोऽध्यायः॥ १०९॥

·: 40 0+: ·

330

वैशम्पायन उवाच।
शरतल्पगतं भीष्मं वृद्धं कुरुपितामहम्।
उपगम्य महाप्राज्ञः पर्यपृच्छद्यधिष्ठिरः॥ १
युधिष्ठिर उवाच।
अङ्गानां रूपसौभाग्यं प्रियं चैव कथं भवेत्
धर्मार्थकामसंयुक्तः सुखभागी कथं भवेत्॥ २

भीष्म उवाच ।

मार्गशिष्म्य मासस्य चन्द्रे मुलेन संयुते।

पादौ मुलेन राजेन्द्र जंघायामथ रोहिणीम ३

या्वेन्यां सिक्थनी चैव ऊरू चाषाढ्योस्त्या

गुह्यं तु फाल्गुनी विद्यात्कृतिका कटिकास्त्या

१०९

सर्वेषामिति ॥ १ ॥ अच्य अभ्यर्च्य ॥ ३ ॥ तद्भावसुपेन्द्रं उपेन्द्रतादात्म्यं कीटमृङ्गन्यायेन घ्यानेनाधि-गच्छति ॥ १६ ॥ इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वाणे नैलकण्ठीये भारतमावदीये नवाधिकशततमोऽध्यायः १०९

११० भारतलपगतमिति ॥ १॥ इष्टकामनासिद्धवर्थ चान्द्रवतमाह-मार्गिति। मार्गशिषशुक्तप्रतिपदि मूलनक्षत्र-योगे सतीदं चान्द्रं वतमारभेत्। तत्र चन्द्रावयवेषु नक्ष्यं त्राणि न्यसेत् पादौ मूलेनेत्यादिना स्वदेवतासहितेन मूलेन चन्द्रस्य पादौ कल्पयेदित्यर्थः। एवं रोहिण्यादिभिः सदेवताः भिर्जिषादयः कल्पनीयाः। सर्वत्र विभक्तिन्यत्यय आर्षः॥३॥ भाषादयोरिति। आषादाद्वयं फाल्पनीद्वयं भाद्रपदाद्वयं च ज्ञेयम्॥४॥ नाभि भाद्रपदे विद्याद्रेवत्यामिश्रमण्डलम्।
पृष्ठमेव धनिष्ठासु अनुराधोत्तरास्तथा॥ ५
बाहुभ्यांतु विद्याखासु हस्तौ हस्तेन निर्दिशेत्
पुनर्वस्तंगुली राजन्नाश्लेषासु नखास्तथा॥ ६
श्रीवां ज्येष्ठा च राजेन्द्र श्रवणेन तु कर्णयोः।
सुस्तं पुष्येण दानेन दन्तोष्ठौ स्नातिरुच्यते ७

हासं शतिभिषां चैव मघां चैवाथ नासिकाम् नेत्रे मृगशिरो विद्याञ्चलाटे मित्रमेव तु॥ ८ भरण्यांतु शिरो विद्यात् केशानाद्री नराधिष समाप्ते तु घृतं दद्याद्राक्षणे वेदपारगे॥ ९ सुभगो दर्शनीयश्च ज्ञानभाग्यथ जायते। जायते परिपूर्णागः पौर्णमास्येव चन्द्रमाः १०

इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वाणि दशाधिकशततमोऽध्यायः॥ ११०॥



333

युधिष्ठिर उवाच।

पितामह महाप्राज्ञ सर्वशास्त्रविशारद्।
श्रोतुमिच्छामि मर्त्यानां संसारविधिमुत्तमम्
केन वृत्तेन राजेन्द्र वर्तमाना नरा भुवि।
प्राप्नुवन्त्युत्तमं स्वर्गं कथं च नरकं नृप॥ २
मृतं शर्रार्मुत्सुज्य काष्ठलोष्टसमं जनाः।
प्रयान्त्यमुं लोकमितः को वै ताननुगच्छिति
भीष्म उवाच।

अयमायाति भगवान् बृहस्पतिरुदारधीः।
पृच्छैनं सुमहाभागमेतद्भुद्धं सनातनम्॥ ४
नैतद्न्येन शक्यं हि वक्तुं केनचिद्द्य वै।
वक्ता बृहस्पतिसमो न ह्यन्यो विद्यते क्रचित्

वैशम्पायन उवाच ।
तयोः संवदतोरेवं पार्थगाङ्गेययोस्तदा ।
आजगाम विशुद्धात्मा नाकपृष्ठाद्वृहस्पतिः ६
ततो राजा समुत्थाय धृतराष्ट्रपरोगमः ।
पूजामनुपमां चक्रे सर्वे ते च सभासदः ॥ ७
ततो धर्मसुतो राजा भगवन्तं वृहस्पतिम् ।
उपगम्य यथान्यायं प्रश्नं पप्रच्छ तस्वतः ॥ ८

युधिष्ठिर उवाच।

भगवन्सर्वधर्मन्न सर्वशास्त्रविशारद।

मर्त्यस्य कः सहायो वै पिता माता सुतो गुरुः

ज्ञातिसम्बन्धिवर्गश्च मित्रवर्गस्तथैव च।

मृतं शरीरमृतसूज्य काष्ठलोष्ट्रसमं जनाः १०

गच्छन्त्यमुत्र लोकं वै क एनमनुगच्छति।

बृहस्पतिरुवाच ।

एकः प्रस्यते राजन्नेक एव विनश्यति ॥११ एकस्तरित दुर्गाणि गच्छत्येकस्तु दुर्गतिम्। असहायः पिता माता तथा भाता सुतो गुरुः ज्ञातिसम्बन्धिवर्गश्च मित्रवर्गस्तथैव च। मृतं शरीरमुत्स्च्य काष्ठलोष्ट्रसमं जनाः॥१३ मुद्रतमिवरोदित्वा ततो यान्ति पराङ्मुखाः तैस्तच्छरीरमुत्सृष्टं धर्म एकोऽनुगच्छाति १४ तस्माद्धमः सहायश्च सेवितव्यः सदा नृभिः। प्राणी धर्मसमायुक्तो गच्छेत्स्वर्गगति पराम्॥ तथैवाधर्मसंयुक्तो नरकं चोपपद्यते। तस्मान्त्यायागतैरथैंधर्म सेवेत पण्डितः १६

अत्रायं प्रयोगः —पुण्याहवाचनादिपूर्वकं इष्टकाम्यार्थे वर्तं स्वीकृत्य चन्द्रमात्मानं च चन्द्राभिन्नं ध्यात्वा तद्वयवेषु तत्तद्देवतासहितानि नक्षत्राणि विन्यस्य तत्तनमन्त्रे- स्तेषामाराधनं जपहोमादिना प्रत्यहं कर्तव्यम् । एवं पौर्ण- मासीपर्यन्तं कृत्वा समाप्ते वर्ते होमशेषं घृतमाचार्याय निवे- दयेत् समाप्ते तु घृतं दद्यादित्यनेन घृतमेव होमद्रव्यं ज्ञायते

॥ ९॥ एवं कुर्वन्विकलाङ्गोपि पौर्णमास्यां सकलाङ्गो भवति एतत्सदृष्टान्तमाह—परिपूर्णाङ्ग इति ॥१०॥ इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वाणे नैलकण्ठीये भारतभावद्गीपे दृशाधिकशततमोऽध्यायः ॥ ११०॥

पितामहेति॥१॥

धर्म एको मनुष्याणां सहायः पारलौकिकः। लोभान्मोहादनुकोशाद्भयाद्वाप्यबहुश्रुतः १७ नरः करोत्यकार्याणि परार्थे लोभमोहितः। धर्मश्रार्थश्च कामश्च त्रितयं जीविते फलम् १८ एत ज्ञयमवास्रुट्यमधर्मपरिवर्जितम्।

युधिष्ठिर उवाच।

श्रुतं भगवतो वाक्यं धर्मयुक्तं परं हितम्१९ शरीरिनचयं ज्ञातुं बुद्धिस्तु मम जायते। मृतं शरीरं हि नृणां सूक्ष्ममद्यक्ततां गतम् २० अचक्षुर्विषयं प्राप्तं कथं धर्मोऽनुगच्छति।

बृहस्पतिस्वाच।

पृथिवी वायुराकाशमापो ज्योतिर्मनोन्तगः बुद्धिरात्मा च सहिता धर्म पश्यन्ति नित्यदा प्राणिनामिह सर्वेषां साक्षिभूता निशानिशम् पतेश्च सह धर्मोऽपि तं जीवमनुगच्छाति। त्वगस्थिमांसं शुक्रं च शोणितं च महामते॥ श्वर्रारं वर्जयन्त्येते जीवितेन विवर्जितम्। ततो धर्मसमायुक्तः श्रप्ताप्तते जीव एव हि २४ ततोऽस्य कर्म पश्यन्ति शुभं वा यदि वाऽशुभं देवताः पश्चभूतस्थाः किं भूयः श्रोतुमिच्छासि ततो धर्मसमायुक्तः स जीवः सुखमेधते। इहलोके परे चैव किं भूयः कथयामि ते॥ २६ युधिष्ठिर उवाच।

तद्दार्शतं भगवता यथा धर्माऽनुगच्छाते। एतत्तु ज्ञातुमिच्छामि कथं रेतः प्रवर्तते ॥२७ बृहस्पतिस्वाच।

अन्नमश्रान्त यद्वाः श्रारीरस्था नरेश्वर।

पृथिवी वायुराकाशमापो ज्योतिर्मनस्तथा। ततस्तृप्तेषु राजेन्द्र तेषु भूतेषु पश्चसु। मनःषष्ठेषु शुद्धात्मन् रेतः संपद्यते महत् २९ ततो गर्भः सम्भवति श्लेषात्स्त्रीपुंसयोन्। पतत्ते सर्वमाख्यातं भूयः किं श्लोतुमिच्छास

युधिष्ठिर उवाच । आख्यातं मे भगवता गर्भः सञ्जायते तथा<sup>०</sup> यथा जातस्तु पुरुषः प्रपद्यति तदुच्यताम् ३१ बृहस्पतिरुवाच ।

आसन्नमात्रः पुरुषस्तैर्भूतैरिभभूयते। विप्रयुक्तश्च तैर्भूतैः पुनर्यात्यपरां गतिम्॥३२ सर्वभूतसमायुक्तः प्राप्नुते जीव एव हि। ततोऽस्य कर्म पश्यन्ति श्रुभं वा यदि वाऽशुभम् देवताः पञ्चभूतस्याः किं भूयः श्रोतुमिच्छसि

युधिष्ठिर उवाच । त्वगिष्यमांसमुत्सुज्य तेश्च भूतैर्विवार्जितः । जीवः स भगवन्कस्यः सुखदुःखे समश्रुते ३४

बृहस्पतिस्वाच ।

जीवः कर्मसमायुक्तः शीव्रं रेतस्त्वमागतः। स्त्रीणां पुष्पं समासाद्य सूते कालेन भारत ३% यमस्य पुरुषेः क्लेशं यमस्य पुरुषेर्वधम् । दुःखं संसारचकं च नरः क्लेशं स विन्दति ॥ इह लोके स च प्राणी जन्मप्रभृति पार्थिव। सक्लतं कर्म वै भुङ्के धर्मस्य फलमाश्रितः ॥ यदि धर्म यथाशक्ति जन्मप्रभृति सेवते। ततः स पुरुषो भूत्वा सेवते नित्यदा सुखम् ३८

श्रीरस्य निचयं सञ्चयं अवस्थितिमिति यावत् ॥ २०॥ अन्तागो यमः अन्तार्थं गच्छतीति योगात् ॥ २१ ॥ आत्मा साक्षी निशेति दिवसस्यः प्युपलक्षणम् ॥ २२ ॥ एतैः सह धर्मीऽपूर्वस्थो जीवमनुगच्छति ॥ २३ ॥ ननु भूतस्क्ष्मव-त्फलस्क्ष्मावस्थारूपमपूर्वं जीवमनुगच्छतु रेतस्तु मूल एव स्थूलतरं कथमेनमावृणोति इत्याशङ्कते–तिदिति ॥ २०॥ स जीवो पूर्वेण भूतेश्व मिश्रितो वायुद्वारा वृष्टित्वं प्राप्यात्र-स्मेण पारिणम्य रेतोरूपी भवतीत्याह—अन्नमिति ॥ २८॥ कथं स्क्ष्मतमस्य पुरुषस्य स्थूलतरेण रेतसा तादात्म्यं सत्यपि संसर्गे अध्यवाय्वोरिव भवतीत्याशङ्कते—आख्यातिमिति ॥ ३९॥ भूतावेशन्यायेन पुरुषस्तै-सिनी रेतोद्वारा शरीराकारत्वं प्राप्तैः सद्य सङ्ग्रमात्रेणामि-

भ्यते तादात्म्येन च वर्धते सङ्गाभावे तु न सुप्तसमाध्या-दावित्याह—आसन्निति ॥ ३२ ॥ ततस्तादात्म्या-भिमानरूपादाभिभवादयं कर्तृत्वादिमान् भवति तदास्य कर्मादिकं देवाः पश्यान्ति ॥ ३३ ॥ स्थूलदेहसङ्गायुज्यता-मस्य कर्तृत्वं तद्दाहे तु कथमस्य सुखादिसङ्ग इत्याशङ्कते-त्विगिति ३४॥ स्थूलदेहनाशक्षण एव स रेतस्त्वं शुक्रक्रमेण स्क्ष्मशारीरभावमेति ततः स्त्रीणां पुष्पं समासाद्येत्यादि स्पर्धं तद्यथा तृणजलायूका अन्यतृणमाक्रम्य पूर्वं जहाति एव-मेतदिति ज्ञेयम् ॥३९॥ यमस्येति । गर्भत्वमप्राप्तः सूक्ष्म-शरीराविच्छक्रस्तीवपापयोगाद्यातनां लभत इत्यर्थः ॥ ३६ ॥

<sup>\*</sup> परं लोकमिति शेषः।

अथान्तरा तु धर्मस्याप्यधर्ममुपसेवते । सुखस्यानन्तरं दुःखं स जीवोप्यधिगच्छाति अधर्मेण समायुक्तो यमस्य विषयं गतः। महद्वः समासाद्य तिर्यग्योनौ प्रजायते ४० कर्मणा येन येनेह यस्यां योनौ प्रजायते। जीवो मोहसमायुक्तस्तनमे निगदतः श्रणु ४१ यदेतदुच्यते शास्त्रे सेतिहासे च च्छन्दासे। यमस्य विषयं घोरं मर्ली छोकः प्रपद्यते ४२ इह खानानि पुण्यानि देवतुख्यानि भूपते। विवयंग्योन्यतिरिक्तानि गतिमन्ति च सर्वशः यमस्य भवने दिव्ये ब्रह्मलोकसमे गुणैः। कर्मभिनियतैर्बद्धो जन्तुर्दुःखान्युपाश्चते येन येन तु भावेन कर्मणा पुरुषो गतिम्। अयाति परुषां घोरां तत्ते वक्षाम्यतः परम् ॥ अधीत्य चतुरो वेदान् द्विजो मोहसमन्वितः यतितात्प्रतिगृह्याथ खरयोनौ प्रजायते॥ ४६ खरो जीवति वर्षाणि दश पञ्च च भारत। खरो मृतो बलीवर्दः सप्त वर्षाणि जीवति ॥ बलीवदौं मृतश्चापि जायते ब्रह्मराक्षसः। ब्रह्मरक्षश्च मासांस्त्रींस्ततो जायति ब्राह्मणः ४८ पतितं याजयित्वा तु कृमियोनौ प्रजायते। तत्र जीवति वर्षाणि दश पश्च च भारत ४९ क्वामिभावाद्विमुक्तस्तु ततो जायति गर्भः। गर्भः पञ्चवर्षाणि पञ्चवर्षाणि स्करः॥ ५० कुकुटः पञ्च वर्षाणि पञ्च वर्षाणि जम्बुकः। श्वा वर्षमेकं भवति ततो जायति मानवः ५१ उपाध्यायस्य यः पापं शिष्यः कुर्याद्बुद्धिमान् स जीव इह संसारांस्त्रीनामोति न संशयः ५२ भाक्ष्या भवति राजेन्द्र ततः ऋव्यात्ततः खरः ततः प्रेतः परिक्रिष्टः पश्चाजायाते ब्राह्मणः ॥ मनसापि गुरोर्भार्या यः शिष्यो याति पापकृत स उत्रान्प्रति संसारानधर्मेणेह चेतसा॥ ५४ अवयोनौ तु स संभृतस्त्रीणि वर्षाणि जीवति तत्रापि निधनं प्राप्तः कृमियोनौ प्रजायते ५५ शिमिभावमनुप्राप्तो वर्षमेकं तु जीवति । ततस्तु निधनं प्राप्तो ब्रह्मयोनी प्रजायते ५६ यदि पुत्रसमं शिष्यं गुरुईन्याद्कारणे। भात्मनः कामकारेण सोऽपि हिस्रः प्रजायते॥ पितरं मातरं चैव यस्तु पुत्रोऽवमन्यते। सोऽपि राजन्मतो जन्तुः पूर्व जायेत गर्दभः गर्दभत्वं तु संप्राप्य दशवर्षाणि जीवाति ।

संवत्सरं तु अकुंभीरस्ततो जायेत मानवः ५९ पुत्रस्य मातापितरौ यस्य रुष्टावुभावपि। गुर्वपध्यानतः सोऽपि मृतो जायति गर्दभः॥ खरो जीवति मासांस्तु दश श्या च चतुर्दश । बिडालः सप्तमासांस्तु ततो जायति मानवः मातापितरावाकुश्य सारिकः संप्रजायते। ताडियत्वा तु तावेव जायते कच्छपो नृप ॥ कच्छपो दशवर्षाणि त्रीणि वर्षाणि शल्यकः व्यालो भूत्वा च षण्मासांस्ततो जायति मानुषः भर्तृपिण्डमुपाश्रन्यो राजद्विष्टानि सेवते। सोऽपि मोहसमापन्नो मृतो जायति वानरः वानरो दशवर्षाण पञ्चवर्षाण मूषिकः। श्वाऽथ भृत्वा तु षण्मासांस्ततो जायति मानुषः न्यासापहर्तां तु नरो यमस्य विषयं गतः। संसाराणां शतं गत्वा कृमियोनौ प्रजायते ६६ तत्र जीवति वर्षाणि दश् पञ्च च भारत। दुष्कृतस्य क्षयं कृत्वा ततो जायति मानुषः। असुयको नरश्चापि मृतो जायति शाङ्गकः। विश्वासहर्ता तु नर् मानो जायति दुर्मतिः भूत्वा मीनोऽ एवषाणि मृतो जायति भारत। मगस्तु चतुरो मासांस्ततश्छागः प्रजायते ६९ छागस्तु निधनं प्राप्य पूर्णे संवत्सरे ततः। कीटः सञ्जायते जन्तुस्ततो जायति मानुषः॥

धान्यान् यवांस्तिलान् माषान् कुलत्थान् सर्षपांश्चणान् । कलापानथ मुद्गांश्च

गोधूमानतसीस्तथा॥ 90 सस्यस्यान्यस्य हता च मोहाज्जनतुरचेतनः। स जायते महाराज मुषिको निरपत्रपः ततः प्रत्य महाराज मृतो जायति सुकरः। स्करो जातमात्रस्तु रोगेण म्रियते नृप॥ ७३ श्वा ततो जायते मूढः कर्मणा तेन पार्थिव। भूत्वा श्वा पञ्च वर्षाणि ततो जायति मानवः परदाराभिमशें तु कृत्वा जायति वै वृकः। श्वा श्रृगालस्ततो गुभ्रो व्यालः कंको बकस्तथा भ्रातुर्भार्यो तु पापात्मा यो धर्षयति मोहितः। पुंस्कोकिलत्वमामोति सोऽपि संवत्सरं नृप सिखभार्या गुरोभार्या राजभार्या तथैव च। प्रधर्षियत्वा कामाय मृतो जायति सुकरः ७७ स्करः पश्चवर्षाणि दश्चवर्षाणि श्वाविधः। बिडालः पश्चवर्षाणि दशवर्षाणि कुक्कुटः ७८

<sup>\*</sup> नकस्तु कुम्भीरः (१।१०।२१) इत्यमरः ।

पिपीलिकस्तु मासांस्त्रीन् कीटः स्यान्मासमेव तु। पतानासाद्य संसारान् कृमियोनौ प्रजायते ॥ ७९ तत्र जीवति मासांस्तु कृमियोनौ चतुर्दश। ततोऽधर्मक्षयं कृत्वा पुनर्जायति मानवः ८० उपस्थिते विवाहे तु यज्ञे दानेऽपि वा विभी। मोहात्करोति यो विझं स मृतो जायते कृमिः क्रमिजींवति वर्षाणि द्श पश्च च भारतः। अधर्मस्य क्षयं कृत्वा ततो जायति मानवः८२ पूर्व दत्वा तु यः कन्यां द्वितीये दातुमिच्छति सोपि राजन्मृतो जन्तः कृमियोनौ प्रजायते तत्र जीवाति वर्षाणि त्रयोद्श युधिष्ठिर। अधर्मसंक्षये युक्तस्ततो जायति मानवः ८४ देवकार्यमकुत्वा तु पितृकार्यमथापि वा। वनिवाप्य समक्षन्वे मृतो जायति वायसः८५ वायसः शतवर्षाणि ततो जायति कुकुटः। जायते व्यालकश्चापि मासं तस्मानु मानुषः ज्येष्ठं पितृसमं चापि म्रातरं योऽवमन्यते। सोऽपि मृत्युमुपागम्य कौंचयोनौ प्रजायते॥ क्रौश्चो जीवति वर्षं तु ततो जायाति चीरकः ततो निधनमापन्नो मानुषत्वसुपाश्चते ॥ वृषलो ब्राह्मणीं गत्वा कृमियोनौ प्रजायते। ततः संप्राप्य निधनं जायते स्करः पुनः॥८९ खुकरो जातमात्रस्तु रोगेण म्रियते नृप। श्वा ततो जायते मुद्दः कर्मणा तेन पार्थिव९० श्वा भूत्वा कृतकमाऽसौ जायते मानुषस्ततः तत्रापत्यं समुत्पाद्य मृतो जायति मूषिकः ९१ कृतझस्तु मृतो राजन् यमस्य विषयं गतः। यमस्य पुरुषेः ऋद्वैर्वधं प्राप्तोति दारुणम् ९२ दण्डं समुद्रां शूलमश्चिकुंभं च दारुणम्। असिपत्रवनं घोरवालुकं क्रूटशाल्मलीम् ९३ एताश्चान्याश्च बह्वीश्च यमस्य विषयं गतः। यातनाः प्राप्य तत्रोत्रास्ततो वध्यति भारत ततो हतः कृतझः स तत्रोग्रैर्भरतर्षम । संसारचक्रमासाद्य क्वमियोनौ प्रजायते॥ ९५ क्वामिभवाति वर्षाणि द्वा पञ्च च भारत।

ततो गर्भ समासाद्य तत्रैव म्रियते शिशुः ततो गर्भशतैर्जन्तुर्बहुभिः संप्रपद्यते। संसारांश्च बहूनगत्वा ततस्तिर्यक्षु जायते ९७ ततो दुःखमनुप्राप्य बहु वर्षगणानिह। अपुनर्भवसंयुक्तस्ततः कूर्मः प्रजायते द्धि हत्वा बकश्चापि प्रवो मत्स्यानसंस्कृतानः चोरयित्वा तु दुर्बुद्धिर्मधुद्दाः प्रजायते॥ फलं वा मूलकं हत्वा अपूपं वा पिपालिकाः चोरियत्वा च निष्पावं जायते हलगोलकः पायसं चोरियत्वा तु तित्तिरित्वमवाप्नुते। हत्वा पिष्टमयं पूपं कुंभोलूकः प्रजायते १०६ अयो हत्वा तु दुर्बुद्धिर्वायसो जायते नरः। कांस्यं हत्वा तु दुर्बुद्धिहारितो जायते नरः २ राजतं भाजनं हत्वा कपोतः संप्रजायते। हत्वा तु काञ्चनं भाण्डं कृमियोनी प्रजायते ३ पत्रोणे चोरयित्वा तु कृकलत्वं निगच्छति। कौशिकं तु ततो हत्वा नरो जायति वर्तकः अ अंशुकं चोरायित्वा तु शुको जायति मानवः। चोरियत्वा दुकूलं तु मृतो हंसः प्रजायते ५ भौञ्चः कार्पासिकं हत्वा मृतो जायति मानवः चोरायित्वा नरः पष्टं त्वाविकं चैव भारत ६ क्षीमं च वस्त्रमादाय शशो जंतुः प्रजायते। वर्णान् हत्वा तु पुरुषो मृतो जायति बाईणः हत्वा रक्तानि वस्त्राणि जायते जीवजीवकः वर्णकादींस्तथा गन्धांश्चोरियत्वेह मानवः॥८ छुच्छुंदरित्वमामोति राजन् लोभपरायणः। तत्र जीवति वर्षाणि ततो दश च पश्च च ९ अधर्मस्य क्षयं गत्वा ततो जायति मानुषः। चोरियत्वा पयश्चापि बलाका संप्रजायते १० यस्तु चोरयते तैलं नरो मोहसमन्वितः। सोऽपि राजन्मृतो जन्तुस्तैलपायी प्रजायते अशस्त्रं पुरुषं हत्वा सशस्त्रः पुरुषाधमः। अर्थार्थीं यदि वा वैरी स मृतो जायते खरः१३ खरो जीवाति वर्षे द्वे ततः शस्त्रेण वध्यते। स मृतो मृगयोनौ तु नित्योद्दियोऽभिजायते मुगो वध्यति शस्त्रेण गते संवत्सरे तु सः। हतो मृगस्ततो मीनः सोपि जालेन बध्यते ॥

पिक्षिविशेषः ॥ २ ॥ प्रञ्लेषं धौतकौशियम् ॥ ४ ॥ वर्णान हरितालातीन ॥ १० ॥ कुंभोलूक उल्लक्ष्वातिभेदः ॥ १ ॥ हिर्पिते

मासे चतुर्थे संप्राप्ते श्वापदः संप्रजायते। श्वापदो दशवर्षाणि द्वीपी वर्षाणि पञ्च च१५ ततस्तु निधनं प्राप्तः कालपर्यायचोदितः। अधर्मस्य क्षयं कृत्वा ततो जायति मानुषः॥ स्त्रियं हत्वा तु दुर्बुद्धिर्यमस्य विषयं गतः। बहुन्हेशान्समासाद्य संसारांश्चेव विशतिम ततः पश्चान्महाराज कृमियोनौ प्रजायते। कृमिविंशतिवर्षाणि भूत्वा जायति मानुषः भोजनं चोरयित्वा तु मक्षिका जायते नरः। मिश्रकासंघवशगो बहून्मासान्भवत्युत॥ १९ ततः पापक्षयं कृत्वा माजुषत्वमवामुते । धान्यं हत्वा तु पुरुषो लोमशः संप्रजायते २० तथा पिण्याकसंमिश्रमशनं चोरयेन्नरः। स जायते बभ्रुसमो दारुणो मूषिको नरः २१ द्शन् वै मानुषान्नित्यं पापात्मा स विशांपते घृतं हत्वा तु दुर्बुद्धिः काक्मदुः प्रजायते २२ मत्स्यमांसमधो हत्वा काको जायात दुर्मातः लवणं चोरयित्वा तु चिरिकाकः प्रजायते॥ विश्वासेन तु निश्चिप्तं यो विनिह्नोति मानवः स गतायुर्नरस्तात मत्स्ययोगी प्रजायते॥ २४

मत्स्ययोनिमनुप्राप्य मृतो जायति मानुषः। मानुषत्वमनुप्राप्य श्लीणायुरुपपद्यते ॥ पापानि तु नराः कृत्वा तिर्यग्जायन्ति भारत न चात्मनः प्रमाणं ते धर्मे जानन्ति किञ्चन ये पापानि नराः कृत्वा निरस्यन्ति वतैःसदा सुखदुः खसमायुक्ता व्यथितास्ते भवन्त्युत ॥ असंवासाः प्रजायन्ते म्लेच्छाश्चापिन संशयः नराः पापसमाचारा छोभमोहसमन्विताः ॥ वर्जयन्ति च पापानि जन्मप्रभृति ये नराः। अरोगा रूपवन्तस्ते धनिनश्च भवन्त्युत॥ २९ स्त्रियोऽप्येतेन कल्पेन कृत्वा पापमवाप्नुयुः। एतेषामेव जन्तुनां भार्यात्वसुपयान्ति ताः ॥ परखहरणे दोषाः सर्व एव प्रकीर्तिताः। एतद्धि लेशमात्रेण कथितं ते मयाऽनघ ॥ ३१ अपरस्मिन् कथायोगे भूयः श्रोष्यसि भारत । पतन्मया महाराज ब्रह्मणो वद्तः पुरा॥ ३२ सुरबींणां श्रुतं मध्ये पृष्टश्चाऽपि यथातथम्। मयापि तच कात्स्न्येन यथावद् जुवर्णितम्। एतच्छ्रत्वा महाराज धर्मे कुरु मनः सदा १३३

इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि संसारचक्रं नाम एकादशाधिकशततमोऽध्यायः॥१११॥



११२

युधिष्ठिर उवाच ।
अधर्मस्य गतिर्ब्रह्मन्कथिता मे त्वयाऽनघ ।
धर्मस्य तु गति श्रोतुमिच्छामि वदतां वर १
क्रत्वा कर्माणि पापानि कथं यांति शुभां गतिम्
कर्मणा च कृतेनेह केन यान्ति शुभां गतिम् २

बृहस्पतिख्वाच।
कृत्वा पापानि कर्माणि अधर्मवद्यमागतः।
मनसा विपरीतेन निरयं प्रतिपद्यते॥ ३
मोहाद्धर्मे यः कृत्वा पुनः समनुत्रप्यते।

मनःसमाधिसंयुक्तो न स सेवेत दुष्कृतम् ध्र यथा यथा मनस्तस्य दुष्कृतं कर्म गर्हते । तथा तथा शरीरं तु तेनाधर्मेण मुच्यते ५ यदि व्याहरते राजन्विप्राणां धर्मवादिनाम् । ततोऽधर्मकृतात क्षिप्रमपवादात प्रमुच्यते ६ यथा यथा नरः सम्यगधर्ममनुभाषते । समाहितेन मनसा विमुच्येत तथा तथा ॥ ७ भुजङ्ग इव निर्मोकात्पूर्वभुक्ताज्ञरान्वितात् । द्रवा विप्रस्य दानानि विविधानि समाहितः

काकमद्गः श्रृंगवान् जलपक्षी ॥ २२ ॥ इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वाणि नैलकर्णाये भारतभावदीपे एकादशाधिक-शततमोऽध्यायः ॥ १११ ॥

११२

अधर्मस्योते ॥ १ ॥

मनःसमाधिसंयुक्तः सुगति प्रतिपद्यते। प्रदानानि तु वक्ष्यामि यानि दःवा युधिष्ठिर नरः कृत्वाप्यकायाणि ततो धर्मेण युज्यते। सर्वेषामेव दानानामन्नं श्रेष्टमुदाहतम्। पूर्वमन्नं प्रदातव्यमृजुना धर्ममिच्छता ॥ १० प्राणा हार्ने मनुष्याणां तस्माजनतुश्च जायत। अने प्रतिष्ठितो लोकस्तस्मादनं प्रशस्यते ११ अन्नमेव प्रशंसान्त देवर्षिपितृमानवाः। अनस्य हि अदानेन रान्तिदेवो दिवं गतः १२ न्यायलब्धं प्रदातव्यं द्विजातिभ्योऽन्नमुत्तमम् खाध्यायं समुपेतेभ्यः प्रहृष्टेनान्तरात्मना १३ यस्य ह्यन्तमुपाश्चनित ब्राह्मणानां रातं द्रा। हृष्टेन मनसा दत्तं न स तिर्यग्गतिभेधेत १४ ब्राह्मणानां सहस्राणि दश भोज्य नर्षभ। नरोऽधर्मात्प्रमुच्येत योगेष्वाभिरतः सदा १५ मैक्येणान्नं समाहत्य विप्रो वेदपुरस्कृतः। स्वाध्यायनिरते विप्रे दत्वेह सुखमेधते॥ १६ अहिंसन्त्राह्मणस्वानि न्यायेन परिपाल्य च। क्षात्रियस्तरसा प्राप्तमन्नं यो वै प्रयच्छाति १७ द्विजेभ्यो वेदवृद्धेभ्यः प्रयतः सुसमाहितः। तेनापोहति धर्मात्मन् दुष्कृतं कर्म पाण्डव १८ षड्भागपरिशुद्धं च कृषेभीगमुपार्जितम्। वैश्यो ददद्विजातिभ्यः पापेभ्यः परिमुच्यते अवाप्य प्राणसन्देहं कार्कश्येन समाजितम्।

अन्नं दत्वा द्विजातिभ्यः शूद्रः पापात्प्रमुच्यते औरसेन बलेनान्नमर्जयित्वाऽविहिसकः। यः प्रयुच्छति विषेभयो न स दुर्गाणि पश्यति न्यायेनैवाप्तमन्नं तु नरो हर्षसमन्वितः। द्विजेभ्यो वेदवृद्धेभ्यो दत्वा पापात्प्रमुच्यते॥ अनमूर्जस्करं लोके दत्वोर्जस्वी भवेनरः। सतां पन्थानमाबृत्य सर्वपापैः प्रमुच्यते॥ २३ द्ानवद्भिः कृतः पन्था येन यान्ति मनीषिणः ते हि प्राणस्य दातारस्तेभ्यो धर्मः सनातनः सर्वावस्यं मनुष्येण न्यायेनान्नमुपार्जितम् । कार्यं पात्रागतं नित्यमन्नं हि परमा गतिः २५ अन्नस्य हि प्रदानेन नरो रौद्रं न सेवते। तस्माद्त्रं प्रदातव्यमन्यायपरिवर्जितम्॥ २६ यते द्वाह्मणपूर्व हि भोकुमन्नं गृही सदा। अवन्ध्यं दिवसं कुर्याद्वदानेन मानवः॥ २७ भोजियत्वा दशक्ततं नरो वेदविदां नृप। न्यायविद्धभविदुषामितिहासविदां तथा २८ न याति नरकं घोरं संसारांश्च न सेवते। सर्वकामसमायुक्तः प्रेत्य चाप्यश्रुते सुखम् २९ एवं खलु समायुक्तो रमते विगतज्वरः। रूपवान् कीर्तिमांश्चेव धनवांश्चोपपद्यते॥३० पतत्ते सर्वमाख्यातमन्नद्गनफलं महत्। मूलमेत्तु धर्माणां प्रदानानां च भारत॥

इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि संसारचेत्र द्वादशाधिकशततमोऽध्यायः॥११२॥

333

युधिष्ठिर उवाच।
अहिंसा वैदिकं कर्म ध्यानमिन्द्रियसंयमः।
तपोऽथ गुरुशुश्रूषा कि श्रेयः पुरुषं प्रति॥ १
बृहस्पतिरुवाच।
सर्वाण्येतानि धम्योणि पृथग्द्वाराणि सर्वशः

शृणु संकीत्यमानानि षडेव भरतर्षभ ॥ २ हन्त निःश्रेयसं जन्तोरहं वक्ष्याम्य जन्मम्। अहिंसापाश्रयं धर्म यः साध्यति वै नरः ॥ ३ त्रीन दोषान् सर्वभृतेषु निधाय पुरुषः सदा। कामकोधौ च संयम्य ततः सिद्धिमवाप्नुते ४

इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि नैलकण्ठीये भारतभाव-

११३ आहिसोति ॥१॥ त्रीन्दोषान् कामकोधलोभान् लोकेषु निधाय न तु स्वात्मनि कामकोधौ चाल्लोभम् ॥४॥ अहिंसकानि भूतानि दण्डेन विनिहन्ति यः। आत्मनः सुखमन्विच्छन् स प्रत्य न सुखी भवेत् आत्मोपमस्तु भूतेषु यो वै भवित प्रषः। न्यस्तदण्डो जितकोधः स प्रत्य सुखमेधते ६ सर्वभूतात्मभूतस्य सर्वभूतानि पश्यतः। देवाऽपि मार्गे मुद्यन्ति अपदस्य पदैषिणः ७ न तत्परस्य सन्दध्यात्प्रतिक्कलं यदात्मनः। एष संक्षेपतो धर्मः कामादन्यः प्रवर्तते॥ ८ प्रत्याख्याने च दाने च सुखदुःखे प्रियाप्रिये। आत्मीपम्येन पुरुषः प्रमाणमधिगच्छति॥ ९ यथा परः प्रक्रमते परेषु तथाऽपरे प्रक्रमन्ते परिमन्। तथैव तेऽस्तूपमा जीवलोके यथा धर्मों नेपुणेनोपदिष्टः॥ १० वैशम्पायन उवाच। इत्युक्तवा तं सुरगुरुर्धर्मराजं युधिष्ठिरम्। दिवमाचक्रमे धीमान् पश्यतामेव नस्तदा ११

इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि संसारचक्रसमाप्ती व्यादशाधिकशततमोऽध्यायः॥११३॥



338

वैशम्पायन उवाच ।
ततो युधिष्ठिरो राजा शरतल्पे पितामहम्
पुनरेव महातेजाः पप्रच्छ वदतां वरः ॥ १
युधिष्ठिर उवाच ।

ऋषयो ब्राह्मणा देवाः प्रशंसन्ति महामते। अहिं सालक्षणं धर्म वेदप्रामाण्यदर्शनात्॥ २ कर्मणा मनुजः कुर्वन् हिंसां पार्थिवसत्तम। वाचा च मनसा चेव कथं दुःखात प्रमुच्यते भीषम उवाच।

चतुर्विधेयं निर्दिष्टा ह्याहिसा ब्रह्मवादिभिः। एकैकतोऽपि विभ्रष्टा न भवत्यरिस्द्रन ॥ ४ यथा सर्वश्चतुष्पाद्वै त्रिभिः पादैर्ने तिष्ठति । तथैवेयं महीपाल कारणैः प्रोच्यते त्रिभिः ५ यथा नागपदेऽन्यानि पदानि पद्गामिनाम्।
सर्वाण्येवापिधीयन्ते पदजातानि काञ्जरे ॥६
पवं लोके व्यहिसा तु निर्दिष्टा धर्मतः पुरा।
कर्मणा लिप्यते जन्तुर्वाचा च मनसापि च ७
पूर्वे तु मनसा त्यक्तवा तथा वाचाऽथ कर्मणाः
न भक्षयति यो मांसं त्रिविधं स विग्रुच्यते ८
त्रिकारणं तु निर्दिष्टं श्रूयते ब्रह्मवादिभिः।
मनोवाचि तथाऽऽस्वादे दोषा ह्येषु प्रतिष्ठिताः
न भक्षयन्त्यतो मांसं तपोयुक्ता मनीषिणः।
दोषांस्तु भक्षणे राजन्मांसस्येह निबोधं मे॥
पुत्रमांसोपमं जानन् खादते यो विचक्षणः।
मांसं मोहसमायुक्तः पुरुषः सोऽधमः स्मृतः

सर्वेषां भूतानामात्मभूतस्य आत्मदुः खेनेव परदुः खेनापि उद्विज्ञतः सर्वभूतानि आत्मत्वेन तत्त्वदशा पश्यतः मार्गे उद्वाः मुद्यान्त स व्यापको भूत्वा मुच्यत इत्यर्थः । अपदस्य गत्यागतिहीनत्वान्मार्गसूचकपदराहितस्य पदैषिणः स्थानिषिणः बहिर्मुखा इत्यर्थः ॥ ७॥ यथेति। हिसितो हिनस्ति पालितः पालयति तस्मात्पालयेदेव नो हिसयेदित्यर्थः ॥ १०॥ इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि नैलकण्ठीये भारतभावदीपे त्रयोदशाधिकशततमोऽध्यायः ॥ ११३ ॥

#### 888

तत इति ॥ १ ॥ मनसा वचसा कर्मणा भक्षणेनेति चतुर्विधा हिंसा। तत्र एकेन त्यक्ता सर्वात्मना त्यक्ता न भवति न ह्यमक्षयतः असंकल्पयतः अन्यमांसं भोक्ष्ये इत्यवदतः अकुर्वतो वा हिंसा केनाचिदंशेन भवति॥४॥तत्र दृष्टान्तमाह—यथेति । एकेन पादेन विना त्रिभिः पादैः पशुरिवेयमप्ये-केनांशेन हीना अंशत्रयेण न तिष्ठतीत्यर्थः ॥५॥ यथेति । नागपदे गजपदे क्षुद्रपदानामिव सर्वेषां धर्माणां समावेशो भवति अहिंसायाम् । कौंजरे पदे दत्ते सति सर्वाणि पदानि यथा पिधीयन्ते एवं हिंसायां सर्वे धर्माः पिधीयन्ते ॥ ६॥

पितृमातृसमायोगे पुत्रत्वं जायते यथा।
हिंसां कृत्वावद्याः पापो भूयिष्ठं जायते तथा
रसं च प्रतिजिह्वाया ज्ञानं प्रज्ञायते यथा।
तथा शास्त्रेषु नियतं रागो ह्यास्वादिताद्भवेत
संस्कृतासंस्कृताः पक्षा लवणालवणास्तथा॥
प्रजायन्ते यथा भावास्तथा चित्तं निरुध्यते॥
भेरीमृदङ्गशब्दांश्च तन्त्रीशब्दांश्च पुष्कलान्॥
निषेविष्यन्ति वै मन्दा मांसभक्षाः कथं नराः

अचिन्तितमनिर्दिष्टमसंकिष्टिपतमेव च।
रसगुद्ध्याऽभिभूता ये प्रशंसिन्त फलार्थिनः
प्रशंसा होव मांसस्य दोषकर्मफलान्विता।
जीवितं हि परित्यज्य बहवः साधत्रो जनाः
स्वमांसः परमांसानि परिपाल्य दिवं गताः॥
पवमेषा महाराज चतुर्भिः कारणैर्वृता।
अहिंसा तव निर्दिष्टा सर्वधर्मानुसंहिता १९०

इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि मांसवर्जनकथने चतुर्दशाधिकशततमोऽध्यायः॥ ११४॥



## 333

युधिष्ठिर उवाच।

अहिंसा परमो धर्म इत्युक्तं बहुशस्तवया।
अखेषु च भवानाह पितृनामिषकांक्षिणः॥ १
मांसैबहु विधेः प्रोक्तस्त्वया श्राद्धविधिः पुरा
अहत्वा च कुतो मांसमेवमेतद्विरुध्यते॥ २
जातो नः संशयो धर्मे मांसस्य परिवर्जने।
दोषो मक्षयतः कः स्यात्कश्चामश्चयतो गुणः
हत्वा मश्चयतो वापि परेणोपहृतस्य वा।
हन्याद्वा यः परस्याधे क्रीत्वा वा मश्चयेत्ररः
पतिद्च्छामि तत्त्वेन कथ्यमानं त्वयाऽनघ।
निश्चयन चिकीषामि धर्ममेतं सनातनम्॥ ५
कथमायुरवामोति कथं भवति सत्त्ववान्।
कथमत्यक्वतामेति लक्षण्यो जायते कथम् ॥६
भीष्म उवाच।

मांसस्याभक्षणाद्राजन्यो धर्मः कुरुनन्दन।
तन्मे शृष्ण यथातत्त्वं यथाऽस्य विधिरुत्तमः
रूपमञ्यङ्गतामायुर्बुद्धि सत्त्वं बलं स्मृतिम्।
प्राप्तुकामन्दौर्द्धिसा वर्जिता वै महातमभिः॥ ८

ऋषीणामत्र संवादो बहुशः कुरुनन्दन। ब्भूव तेषां तु मतं यत्तच्छुणु युधिष्ठिर ॥ यो यजेताश्वमधेन मासि मासि यतवतः। वर्जयेन्मधुमांसं च सममेतद्याधिष्ठिर॥ सप्तर्थयो वालखिल्यास्त्येव च मरीचिपाः। अमांसभक्षणं राजन्प्रशंसन्ति मनीिषणः ॥११ न भक्षयति यो मांसं न च हन्यान घातयेत। तिनमत्रं सर्वभूतानां मनुः स्वायंभुवोऽब्रवीत अधुष्यः सर्वभूतानां विश्वास्यः सर्वजन्तुषु। साधूनां संमतो नित्यं भवेन्मांसं विवर्जयन् खमांसं परमांसेन यो वर्धायतुमिच्छति। नारदः प्राह् धर्मात्मा नियतं सोऽवसीदाति ददाति यजते चापि तपस्ती च भवत्यपि। मधुमांसनिवृत्त्येति प्राह चैवं बृहस्पतिः १५ मासि मास्यश्वमेधेन यो यजेत शतं समाः। न खादाति च यो मांसं सममेतन्मतं मम १६ सदा यजति सत्रेण सदा दानं प्रयच्छति। सदा तपस्वी भवाति मधुमांसविवर्जनात् १७

पित्रिति । यथा स्त्रीपुंयोगेनान्तरीयकं पुत्रजन्म एवं हिंस-कस्य भूयिष्ठं पापयोनी जन्मेत्यर्थः ॥ १२ ॥ जीवितं होति । यथा स्वमांसार्पणात् शिविरूर्ध्वं गतः एवं परमां-सादनादधी गच्छतीत्यर्थः ॥ १७ ॥ इति श्रीमहाभारते

अनुशासनपर्वाण नैलकणीये भारतभावदीपे चतुर्दशाधिक-शततमोऽध्यायः॥ ११४॥

११५

वाहसोति॥१॥

सर्वे वेदा न तत्कुर्युः सर्वे यशाश्च भारत। यो भक्षयित्वा मांसानि पश्चाद्पि निवतंते॥ दुष्करं च रसञ्चाने मांसस्य परिवर्जनम्। चर्तुं वतामेदं श्रेष्ठं सर्वप्राण्यभयप्रद्म्॥ सर्वभूतेषु यो विद्वान् द्दात्यभयद्क्षिणाम्। दाता भवति लोके स प्राणानां नात्र संशयः एवं वै परमं धर्म प्रशंसान्ति मनी विणः। प्राणा यथाऽऽत्मनोऽभीष्टा भूतानामपि वै तथा आत्मीपम्थेन मन्तव्यं बुद्धिमाद्भः कृतात्माभः मृत्युतो भयमस्तीति विदुषां भूतिभिच्छताम् कि पुनर्हन्यमानानां तरसा जीवितार्थेनाम् अरोगाणामपापानां पांपैमोसोपजीविभिः २३ तस्माद्विद्धि महाराज मांसस्य पारेवर्जनम्। धर्भस्यायतनं श्रेष्ठं खर्गस्य च सुखस्य च २४ अहिंसा परमो धर्मस्तथाऽहिंसा परं तपः। अहिंसा परमं सत्यं यतो धर्मः प्रवर्तते॥ २५ न हि मांसं तृणात् काष्ठादुपलाद्वापि जायते। हत्वा जन्तुं ततो मांसं तस्माद्दोषस्तु मक्षणे॥

**स्वाहास्वधामृतभुजो** देवाः सत्यार्जवाप्रयाः। ऋव्यादान् राक्षसान्विद्धि जिह्यानृतपरायणान्॥

२७ कान्तारेष्वथ घोरेषु दुर्गेषु गहनेषु च। रात्रावहानि सन्ध्यासु चत्वरेषु सभासु च २८ उद्यतेषु च शस्त्रेषु मृगव्यालहतेषु च। अमांसभक्षणे राजन्भयमन्यैने गच्छाति॥ २९ शरण्यः सर्वभूतानां विश्वास्यः सर्वजन्तुषु। अनुद्रेगकरों लोके न चाप्युद्धिजते सदा ॥३० यदि चेत्खादको न स्यान तदा घातको भवेत घातकः खादकार्थाय तद्घातयाते वै नरः ३१ अभक्ष्यमेतदिति वै इति हिसा निवर्तते। खादकार्थमतो हिंसा मृगादीनां प्रवर्तते ॥ ३२ यस्माह्रसति चेवायुहिंसकानां महाद्यते। तस्माद्विवजयन्मांसं य इच्छेद्धतिमात्मनः ३३ त्रातारं नाधिगच्छन्ति रोद्राः प्राणिविहिंसकाः पुराणमृषिभिर्जुष्टं वदेषु परिनिष्ठितम् ॥

उद्वेजनीया भूतानां यथा व्यालम्गास्तथा ३४ लोभाद्रा बुद्धिमोहाद्वा बलवीर्यार्थमेव च। संसगींद्य पापानामधर्मरुचिता नृणाम् ॥ ३५ स्त्रमांसं परमांसेन यो वर्धयितुमिच्छाते। उद्विग्नवासो वसति यत्र यत्राभिजायते॥३६ धन्यं यशस्यमायुष्यं खग्ये खस्त्ययनं महत् मांसस्याभक्षणं प्राहुनियताः परमर्षयः॥ ३७ इदं तु खलु कौन्तेय श्रुतमासीत्पुरा मया। मार्कण्डेयस्य वदतो ये दोषा मांसभक्षणे ३८

यो हि खादति मांसानि प्राणिनां जीवितेषिणाम्। हतानां वा सृतानां वा यथा हन्ता तथैव सः॥

धनेन ऋयिको हन्ति खादकश्चोपभोगतः। घातको वधबन्धाभ्यामित्येष त्रिविधो वधः अखादत्रनुमोद्श्य भावद्षेषण मानवः। योऽनुमोद्ति हन्यन्तं सोऽपि दोषेण लिप्यते अधृष्यः सर्वभूतानामायुष्मान्निरुजः सदा। भवत्यभक्षयन् मांसं दयावान् प्राणिनामिह ॥ हिरण्यदानेगोंदानैभूभिदानैश्च सर्वशः। मांसस्याभक्षणे धर्मो विशिष्ट इति नः श्रुतिः अप्रोक्षितं वृथामांसं विधिहीनं न भक्षयेत्। भक्षयन्त्रियं याति नरो नास्त्यत्र संशयः ४४ प्रोक्षिताभ्युक्षितं मांसं तथा ब्राह्मणकाम्यया अल्पदोषमिह ज्ञेयं विपरीते तु लिप्यते ॥ ४५ खादकस्य कृते जन्तून् यो हन्यात् पुरुषाधमः महादोषतरस्तत्र घातको न तु खादकः॥ ४६ इज्यायबश्चितिकृतैयों मार्गेरबुधोऽधमः। हन्याज्ञन्तून् मांसगृध्नुः स वै नरकभाङ्नरः भक्षयित्वापि यो मांसं पश्चाद्पि निवर्तते। तस्यापि सुमहान् धर्मों यः पापाद्विनिवर्तते॥ आहर्ता चानुमन्ता च विशस्ता कथविकयी। संस्कर्ता चोपभोक्ता च खादकाः सर्व एव ते इद्मन्यत्तु वश्यामि प्रमाणं विधिनिर्मितम्।

सर्वे इति। न हि कृत्सनी वेदः तथा तद्वीधिता यज्ञाश्च पुरुषं हिंसायां प्रवर्तयन्ति, किंतु परिसंख्याविधया निवृत्तिमेव बीधयन्तीत्यर्थः ॥१८॥ व्यालमृगाः मांसादपशवः ॥३४॥

हन्यन्तं हन्यमानम् ॥४१॥ इज्या देवपूजा यज्ञोऽश्वमेधा-दिस्तदर्थं श्रातिकृतैर्मार्गेस्पायैरबुधो यज्ञोपनिषदमजाननमांस-गृध्रः केवलं यज्ञव्याजेन मांसं भोक्तकामः ॥ ४७ ॥

अवृत्तिलक्षणो धर्मः प्रजार्थिभिरुदाहृतः। यथोक्तं राजशार्दुल न तु तन्मोक्षकांक्षिणाम् हविर्यत्संस्कृतं मन्त्रः प्रोक्षिताभ्यक्षितं शुचि । वेदोक्तेन प्रमाणेन पितृणां प्रक्रियासु च॥ ५२ अतोऽन्यथा वृथामांसमभक्ष्यं मनुरव्रवीत्। अखर्यमयशस्यं च रक्षोवद्भरतर्षभ ॥ विधिहीनं नरः पूर्वं मांसं राजन भक्षयेत्। अप्रोक्षितं वृथा मांसं विधिहीनं न भक्षयेत्॥ यः इच्छेत्पुरुषोत्यन्तमात्मानं निरुपद्रवम् । स वर्जयेत मांसानि प्राणिनामिह सर्वशः ५५ श्रूयते हि पुरा करुपे नृणां जीहिमयः पशुः। येनायजन्त यज्वानः पुण्यलोकपरायणाः ५६ ऋषिभिः संशयं पृष्टो वसुश्चेदिपतिः पुरा। अभक्ष्यमपि मांसं यः प्राह भक्ष्यमिति प्रभो॥ आकाशादवनि प्राप्तस्ततः स पृथिवीपतिः। धतदेव पुनुश्चोकत्वा विवेश धरणीतलम् ५८ प्रजानां हितकामेन त्वगस्त्येन महात्मना। आरण्याः सर्वदैवत्याः प्रोक्षितास्तपसा सृगाः किया होवं न हीयन्ते पितृदैवतसंश्रिताः। श्रीयन्ते पितरश्चेव न्यायतो मांसतर्पिताः ६० इदं तु शृषु राजेन्द्र कीर्त्यमानं मयाऽनघ। अमक्षणे सर्वसुखं मांसस्य मनुजाधिप॥ ६१ यस्त वर्षशतं पूर्णं तपस्तप्येतसुदारुणम्। यश्चैव वर्जयन्मांसं सममेतन्मतं मम ॥ ६२ कौ सुदे तु विशेषेण शुक्कपक्षे नराधिप। वर्जयेनमधुमांसानि धर्मो यत्र विधीयते॥ ६३ चतुरो वार्षिकान्मासान्यो मांसं परिवर्जयेत चत्वारि भद्राण्यामोति कीर्तिमायुर्यशो बलम् अथवा मासमेकं वै सर्वमांसान्यभक्षयन्। अतीत्य सर्वेदुःखानि सुखं जीवेन्निरामयः ६५ वर्जयन्ति हि मांसानि मासशः पक्षशोऽपि वा तैषां हिंसानिवृत्तानां ब्रह्मलोको विधीयते॥ मांसं तु की मुदं पक्षं वर्जितं पार्थ राजाभिः। सर्वभूतात्मभूतस्थैविदितार्थपरावरैः॥ नाभागेनाम्बरीषेण गयेन च महात्मना।

कार्तवीयीनिरुद्धाभ्यां नहुषेण ययातिना। नुगेण विष्वगश्वेन तथैव शश्विन्दुना ॥ ६९ युवनाश्वेन च तथा शिबिनौशीनरेण च। मुचकुन्देन मान्धात्रा हरिश्चन्द्रेण वा विभो॥ सत्यं वद्त माऽसत्यं सत्यं धर्मः सनातनः। हरिश्चन्द्रश्चरति वै दिवि सत्येन चन्द्रवत् ७१ र्येन्चित्रेण राजेन्द्र सोमकेन् वृक्षेण च। रैवते रन्तिदेवेन वसुना सञ्जयेन च॥ पतैश्चान्यैश्च राजेन्द्र कृषेण भरतेन च। दुष्यन्तेन करूषेण रामालकनरस्तथा। विरूपाश्वेन निमिना जनकेन च घीमता ७३ ऐलेन पृथुना चैव वीरसेनेन चव ह। इक्ष्वाकुणा शम्भुना च श्वेतेन सगरेण च ७४ अजेन धुन्धुना चेव तथैव च सुवाहुना। हर्यश्वेन च राजेन्द्र क्षुपेण भरतेन च॥ पतैश्चान्येश्च राजेन्द्र पुरा मांसं न भक्षितम्। शारदं कौ मुदं मासं ततस्ते खर्गमा पुवन्॥ ७६ ब्रह्मलोके च तिष्ठन्ति ज्वलमानाः श्रियान्विताः उपास्यमाना गन्धर्वैः स्त्रीसहस्रसमन्विताः॥ तदेत दुत्तमं धर्ममहिसाधमेलक्षणम्। ये चरन्ति महात्मानो नाकपृष्ठे वसन्ति ते ७८ मधुमांसं च ये नित्यं वर्जयन्तीह धार्मिकाः। जनमत्रभृति मद्यं च सर्वे ते मुनयः सृताः ७९ इमं धर्मममांसादं यश्चरेच्छावयीत वा। अपि चेत्सुदुराचारो न जातु निरयं अजेत्८० पठेद्वा य इदं राजञ्छुणुयाद्वाप्यभीक्ष्णदाः। अमांसभक्षणविधि पवित्रमुषिपूजितम् ॥ ७१ विमुक्तः सर्वपापेभ्यः सर्वकाममहीयते। विशिष्टतां ज्ञातिषु च लभते नात्र संशयः ८२ आपन्नश्चापदो मुच्येद्वद्वो मुच्येत बन्धनात। मुच्येत्तथाऽऽतुरो रोगादुःखान्मुच्येत दुःखितः तिर्यग्योनि न गच्छेत रूपवांश्च भवेन्नरः। ऋदिमान्वै कुरुश्रेष्ठ प्राप्तयाच महद्यशः॥ ८४ अध्यायानरण्येन दिलीपरघुपूरुभिः॥ ६८ प्रवृत्तौ च निवृत्तौ चं विधानमृषिनिर्मितम् ८५

नीहिसयः पशुः पुरोडाशादिह्यः त एतदुत्कान्तमधा अमेच्या प्रश्ने इत्युक्त्वा तस्मादाहुः पुरोडाशसत्रं लोक्य-मिति कामणात् ॥ ५६ ॥ अभक्षमपि मांसं भक्षमित्याः

हातः पपातेत्यर्थः ॥ ५८ ॥ आरण्याः प्रोक्षिता इति पर्य-मिकृतानारण्यानुत्स्जन्तीति श्रुतेरारण्यैर्यज्ञं कृत्वाऽपि तेषां वधो न कृत इल्पर्थः ॥ ५९ ॥

# इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि मांसभक्षणिनेषधे पञ्चद्शाधिकशततमोऽध्यायः॥११५॥



338

युधिष्ठिर उवाच।

इमे वे मानवा लोक नृशंसा मांसगृद्धिनः। विक्रिय विविधान्मस्यान्महारक्षोगणा इव १ अपूपान्विविधाकारान्शाकानि विविधानि च खाण्डवात्रसयोगान्न तथेच्छान्ति यथाऽऽमिषम तत्र मे बुद्धिरत्रेव विषये परिमुद्धते। न मन्ये रसतः किञ्चिन्मांसतोऽस्तीति किञ्चन तिद्यामि गुणान् श्रोतुं मांसस्यामश्रणे प्रभो भक्षणे चैव ये दोषास्तांश्चैव पुरुषर्षम ॥ ४ सर्व तत्त्वेन धर्मन्न यथावदिह धर्मतः। कि चामस्यममस्यं वा सर्वमेतद्वदस्व मे ॥ ५ यथैतद्यादृशं चैव गुणा ये चास्य वर्जने। यथैतद्यादृशं चैव गुणा ये चास्य वर्जने। दोषा भक्षयतो येऽपि तन्मे ब्रूहि पितामह ६

पवमेतन्महाबाहो यथा वदिस भारत।
न मांसात्परमं किञ्चिद्रसतो विद्यते भुवि ७
श्रतक्षीणाभितप्तानां ग्राम्यधर्भरतात्मनाम् ।
अध्वना किश्चितानां च न मांसाद्विद्यते परम्
सद्यो वर्धयति प्राणान्पुष्टिमग्र्यां द्धाति च।
न भक्ष्योऽभ्यधिकः किञ्चन्मांसादिस्त परंतप

विवर्जिते तु बहवो गुणाः कौरवनन्दन ये भवन्ति मनुष्याणां तानमे निगद्तः ऋणु 🕦 स्वमांसं परमासेन यो वर्धयितुमिच्छति। नास्ति श्चद्रतरस्तस्मात्सं नृशंसतरो नरः ११ न हि प्राणात प्रियतरं लोक किञ्चन विद्यते। तस्माइयां नरः कुर्याद्यथाऽऽत्मनि तथा परे ॥ शुकाच तात संभूतिमीसस्येह न संशयः। मक्षणे तु महान् दोषो निवृत्त्या पुण्यमुच्यते ॥ विधिना वेद दृष्टेन तद्भक्तेवह न दुष्यति। यक्षार्थे परावः सृष्टा इत्यपि श्रूयते श्रुतिः॥ १४ अतोऽन्यथा प्रवृत्तानां राक्षसो विधिरुच्यते। श्रित्रयाणां तु यो दृष्टो विधिस्तमापि मे श्रुणु विथेणोपार्जितं मांसं यथा भुजन दुष्यति। आरण्याः सर्वदैवत्याः सर्वशः प्रोक्षिता सुगाः अगस्त्येन पुरा राजन् मृगया येन पूज्यते। नात्मानमपरित्यज्य सृगया नाम विद्यते ॥१७ समतामुपसङ्गम्य भूतं हन्यति हन्ति वा। अतो राजर्षयः सर्वे मृगयां यान्ति भारत॥१८ न हि लिप्यन्ति पापेन न चैतत्पातकं विदुः॥ न हातः सदशं किञ्चिदिह लोके परत्र च १९

इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि नैलकण्ठीये भारतभाव-दीपे पश्चदशाधिकशततमोऽध्यायः ॥ ११५॥

११६

इसे इति ॥ १ ॥ आरण्या इति यजमानेन उत्सृष्टानामप्यारण्यानां राज्ञां मृगयायां वधो न्याय्य एव। उत्सृष्टपशोजीवने तत्तद्देवतायास्तृप्त्ययोगात् । अत एव किपपशोजीवने तत्त्वद्वाधिकानामालम्मे दोषप्रमुक्तम्।अन्यथा
शास्त्रार्थस्यानुष्टितत्वाद्वहृत्वस्य त्रित्वे पर्यवसानमुक्तम्।अन्यथा
किपिक्षलानामारण्यत्वेन पर्यभिकरणान्ते उत्सृष्टानां वधस्याप्रसक्तरिधकानामालम्मे दोषो न प्रसज्येत । तथा च यदि
प्रसक्तिरिधकानुत्स्वेत्तिहं तद्वधे उत्सृष्टुः पापं यदि प्रनिव तर्ह्य-

धिकवधे हन्तुः पापमिति सिद्धे तादिदमुक्तम्—आरण्याः सर्वदेवत्याः सर्वशः प्रोक्षिता मृगाः । अगस्त्येन पुरा राजन् मृगया येन पूज्यत इति । सर्वश इति उत्पन्नमात्रस्य प्रहणम् ॥ १६ ॥ किञ्च हन्यमानात्पशोः स्ववधस्यापि सम्भवात् प्राणपणेनेयं कियमाणा मृगया न दोषायत्याह—नात्मा-निमिति ॥१०॥ हन्यते भूतमनेन भूतं चैनं हन्ति ॥१८॥ एवं प्रवृत्तिमार्गमुक्त्वा वस्तुतत्त्वमाह—न होति । न हि अगस्त्यवद्युगपत्सर्वेषां पश्चनामालम्भप्रोक्षणादिकमिदानीन्तिने कर्तुं शक्यं अतोऽप्रोक्षितानां वधे दोष एव । नापि प्राणपणत्वेन मृगयाया अदोषत्वम् । तस्कराणामपि तथाः निदीषत्वप्रसङ्गादिति हिशब्देन सूचितम् ॥ १९॥

यत्सर्वेष्विह भूतेषु द्या कौरवनन्दन। च भयं विद्यते जातु नरस्येह द्यावतः॥ द्यावतामिमे लोकाः परे चापि तपस्वनाम्। यहिंसालक्षणों धर्म इति धर्मविदो विदुः॥ २१ यद्हिंसात्मकं कर्म तत्कुर्यादात्मवान्नरः। गितृदैवतयशेषु प्रोक्षितं हविरुच्यते॥ २२ अमयं सर्वभूतेभ्यो यो ददाति दयापरः। अभयं तस्य भूतानि ददतीत्यनुशुश्रम ॥ क्षतं च स्खिलतं चैव पतितं कृष्टमाहतम्। ं सर्वभूतानि रक्षन्ति समेषु विषमेषु च ॥ २४ नैनं व्यालमृगा झन्ति न पिशाचा न राक्षसाः - सुच्यते भयकालेषु मोक्षयेद्यो भये परान् ॥२५ आणदानात् परं दानं न भूतं न भविष्यति। न ह्यात्मनः प्रियतरं किञ्चिदस्तीह निश्चितम् अनिष्टं सर्वभूतानां मरणं नाम भारत। , सृत्युकाले हि भूतानां सद्यो जायति वेपशुः जातिजनमजरादुःखैर्नित्यं संसारसागरे। जन्तवः परिवर्तन्ते मरणादुद्विजन्ति च ॥२८ गर्भवासेषु पच्यन्ते क्षाराम्लकटुकै रसैः। मुत्रस्वेदपुरीषाणां परुषेभृशदारुणैः॥ 36 जाताश्चाप्यवशास्तत्र चिछद्यमानाः पुनः पुनः याच्यमानाश्च दृश्यन्ते विवशा मांसगृद्धिनः क्रंभीपाके च पच्यन्ते तां तां योनिमुपागताः।

आऋस्य मार्यमाणाश्च म्रास्यन्ते वै पुनः पुनः नात्मनोऽस्ति प्रियतरः पृथिवीमनुस्त्य ह। तस्मात् प्राणिषु सर्वेषु द्यावानात्मवानभवेत सर्वमांसानि यो राजन् यावज्जीवं न भक्षयेत खर्गे स विपुलं स्थानं प्राप्तुयान्नात्र संशयः ३३ ये भक्षयन्ति मांसानि भूतानां जीवितैषिणाम् भस्यन्ते तेऽपि भूतैस्तैरिति मे नास्ति संशयः मांसं भक्षयते यस्माद्भक्षयिष्ये तमप्यहम्। पतन्मांसस्य मांसत्वमनुबुद्धस्व भारतः॥ ३५ घात्का वध्यते नित्यं तथा वध्यति मक्षिता आक्रोष्टा कुध्यते राजंस्तथा द्वेष्यत्वमाप्रुते ३६ येन येन शरीरेण यद्यत्कर्म करोति यः। तेन तेन शरीरण तत्तत्फलमुपाश्रुते॥ अहिंसा परमो धर्मस्तथाऽहिंसा परो दमः। अहिंसा परमं दानमाहिंसा परमं तपः॥ अहिंसा परमो यज्ञस्तथाऽहिंसा परं फलम्। अहिंसा परमं मित्रमहिंसा परमं सुखम् ॥ ३९ सर्वयन्नेषु वा दानं सर्वतीर्थेषु वाऽऽच्छतम्। सर्वदानफलं वापि नैतन्तत्यमहिस्या॥ ४० आहिंसस्य तपोऽक्षय्यमाहिंस्रो यजते सदा। अहिसः सर्वभूतानां यथा माता यथा पिता॥ पतत् फलमहिंसाया भूयश्च कुरुपुङ्गव। न हि शक्या गुणा वक्तुमपि वर्षशतैरपि ४२

इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि अहिंसाफलकथने षोडशाधिकशततमोऽध्यायः॥ ११६॥



830

युधिष्ठिर उवाच ।

अकामाश्च सकामाश्च ये हताः स्म महामुधे
कां गति प्रतिपन्नास्ते तन्मे ब्रूहि पितामह १
दुःखं प्राणपरित्यागः पुरुषाणां महामुधे।
जानासि त्वं महाप्राज्ञ प्राणत्यागं सुदुष्करम्२

समृद्धौ वाऽसमृद्धौ वा शुभे वा यदि वाऽशुभे कारणं तत्र मे बूहि सर्वज्ञो ह्यसि मे मतः द भीष्म उवाच। समृद्धौ वाऽसमृद्धौ वा शुभे वा यदि वाऽशुभे संसारेऽस्मिन्समायाताः प्राणिनः पृथिवीपते

जातिंगर्भे जन्म ॥ २८॥ मां सः पूर्वजन्मनि भक्षितवानत एव तस्य मांसमहं भक्षयिष्यामीति व्यवहारान्मांसपदिनकाक्तः ॥ ३५ ॥ इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि नैलकण्ठीये

भारतमावदीपे षोंडशाधिकशततमोऽध्यायः ॥ ११६ ॥ ११७

अकामा इति ॥१॥

विरता येन भावेन तत्र में शृणु कारणम्।
सम्यक्कायमनुप्रश्रस्त्वयोक्तस्तु युधिष्ठिर ॥ ५
अत्र ते वर्तियिष्यामि पुरावृत्तामिदं नृप।
द्वैपायनस्य संवादं कीटस्य च युधिष्ठिर ॥ ६
ब्रह्मभूतश्चरिनवप्रः कृष्णद्वैपायनः पुरा।
द्दर्श कीटं धावन्तं शीव्रं शकटवर्त्मीने ॥ ७
गतिज्ञः सर्वभूतानां भाषाज्ञश्च शरीरिणाम्।
सर्वज्ञः स तदा दृष्टा कीटं वचनमब्रवीत् ॥ ८

व्यास उवाच । कीट संत्रस्तरूपोऽहिस त्वरितश्चेव लक्ष्यसे। क धावसि तदाचक्ष्व कुतस्ते भयमागतम्॥ ९ कीट उवाच ।

शकटस्यास्य महतो घोषं श्रुत्वा भयं मम।
आगतं वै महाबुद्धे स्वन एष हि दारुणः॥१०
श्रूयते न च मां हन्यादिति ह्यस्माद्पक्रमे।
श्रूयते न च मां हन्यादिति ह्यस्माद्पक्रमे।
श्रूयते न च श्रूणोम्येनं गोपुत्राणां प्रतोद्यताम्॥
वहतां सुमहाभारं सन्निकर्षे स्वनं प्रभो।
नृणां च संवाह्यतां श्रूयते विविधः स्वनः १२
श्रोतुमस्मद्विधेनेष न शक्यः कीटयोनिना।
अभेतुमस्मद्विधेनेष न शक्यः कीटयोनिना।
तस्माद्तिक्रमाम्येष भयाद्स्मात्सुद्रारुणात्॥
दुःखं हि मृत्युर्भूतानां जीवितं च सुदुर्लभम्।
अतो भीतः पलायामि गच्छेयं नासुखं सुखात
भीषम जवाच।

इत्युक्तः स तु तं प्राह कृतः कीट सुखं तव।

मरणं ते सुखं मन्ये तिर्यग्योनौ तु वर्तसे॥१५
शब्दं स्पर्शे रसं गन्धं भोगांश्रोचावचान्बहून्
नाभिजानासि कीट त्वं श्रेयो मरणमेव ते१६
कीट उवाच।

सर्वत्र निरतो जीव इतश्रापि सुखं मम।

चिन्तयां सि महाप्राञ्च तस्मादिच्छा मि जीवितुं इहापि विषयः सर्वो यथादेहं प्रवर्तितः। मानुषाः स्थैर्यजाश्चैव पृथग्मोगा विशेषतः॥ अहमासं मनुष्यो वै शृद्रो बहुधनः प्रभाः। अब्रह्मण्यो नृशंसश्च कद्यों वृद्धिजीवनः॥१९

वाक्तीक्ष्णो निक्कतिप्रक्षो द्वेष्टा विश्वस्य सर्वशः। मिथ्याकृतोऽपि विधिना परस्वहरणे रतः॥

भृत्यातिथिजनश्चापि गृहे पर्यशितो मया। मात्सर्यात्स्वादुकामेन नृशंसेन बुभुक्षता २१ देवार्थ पितृयज्ञार्थमन्नं श्रद्धाहृतं मया। न दत्तमर्थकामेन देयमन्नं पुरा किल ॥ २२ गुप्तं दारणमाश्चित्य भयेषु दारणागताः। अकस्मात्ते मया त्यक्ता न त्राता अभयेषिणः॥ धनं धान्यं प्रियान्दारान्यानं वासस्तथाद्भुतम् श्रियं दृष्ट्वा मनुष्याणामस्यामि निर्धकम् २४ ईर्ब्युः परसुखं दृष्ट्वा अन्यस्य न बुभूषकः। त्रिवर्गहन्ता चान्येषामात्मकामानुवर्तकः र्ष न्शंसगुणभूयिष्ठं पुरा कर्म कृतं मया। स्मृत्वा तद्जुत्वेऽहं हित्वा प्रियमिवात्मजम् शुभानां नाभिजानामि कृतानां कर्मणां फलम् माता च पूजिता वृद्धा ब्राह्मणश्चार्चितो मया सकुज्जातिगुणोपेतः सङ्गत्या गृहमागतः। अतिथिः पूजितो ब्रह्मंस्तेन मां नाजहात्समृतिः कर्मणा पुनरेवाहं सुखमागामि लक्षये। तच्छ्रोतुमहमिच्छामि त्वत्तः श्रेयस्तपोध्नि२९

इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि कीटोपाख्याने सप्तदशाधिकशततमोऽध्यायः ॥११७॥



इहेति मानुषाणां स्थैर्यजानां स्थावराणां च विशेषतो भोगाः सन्ति जङ्गमानां तु साधारण्येनैव सर्वविषयजं सुखं दुःखं वाऽस्तीत्यर्थः॥ १८॥ पर्यशितः मृत्यादीन्परित्यज्याशनं कृतवानस्मीत्यर्थः ॥ २१ ॥ न बुभूषकः अनैश्वर्यामिच्छन् ॥ २५ ॥ इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि नैलकण्ठीये भारतभावदीपे सप्तदशाधिकशततमोऽध्यायः ॥ ११७॥

व्यास उवाच।

शुभेन कर्मणा यद्वै तिर्यग्योनौ न मुहासे। ममैव कीट तत्कर्भ येन त्वं न प्रमुह्यसे॥ अहं त्वां दर्शनादेव तारयामि तपोबलात्। तपोबलादि बलवद्वलमन्यन्न विद्यते॥ जानामि पापैः स्वकृतैर्गतं त्वां कीट कीटताम् अवाप्स्यसि पुनर्धर्म धर्म तु यदि मन्यसे॥ कर्म भूमिकृतं देवा भुअते तिर्यगाश्च ये। धर्मोऽपि हि मनुष्येषु कामार्थश्च तथा गुणाः ४ वाग्बुद्धिपाणिपादैश्च व्यपेतस्य विपश्चितः। कि हास्यति मनुष्यस्य मंद्स्यापि हि जीवतः जीवन् हि कुरुते पूजां विप्राप्रयः शशिसूर्ययोः ब्रवन्निप कथां पुण्यां तत्र कीट त्वमेष्यासि॥ ६ अ गुणभूतानि भूतानि तत्र त्वमुपभोक्ष्यसे। तत्र तेऽहं विनेष्यामि ब्रह्म त्वं यत्र वैष्यसि ७ स तथात प्रतिश्रुत्य कीटो वत्मन्यतिष्ठत । शकटो व्रजंश्च सुमहानागतश्च यहच्छया॥ ८ चिकाक्रमेण भिन्नश्च कीटः प्राणान्मुमोच ह। संभूतः श्रात्रियकुले प्रसादादिमितौजसः॥ ९ तसृषि द्रष्टुमगमत्सर्वास्वन्यासु योनिषु। श्वाविद्गोधावराहाणां तथैव मृगपक्षिणाम् ॥ श्वपाकशूद्रवैस्यानां क्षत्रियाणां च योनिषु। स कीट पवमाभाष्य ऋषिणा सत्यवादिना। प्रतिस्मृत्याथ जत्राह पादौ मूर्भि कृताञ्जलिः॥ कीट उवाच।

इदं तदतुलं स्थानमी िसतं दशिमेर्गुणैः। यदहं प्राप्य कीटत्वमागतो राजपुत्रताम् १२ वहान्त मामतिबलाः कुञ्जरा हेममालिनः।
स्यन्दनेषु च कांबोजा युक्ताः परमवाजिनः।
उष्ट्राश्वतरयुक्तानि यानानि च वहान्त माम्।
सवान्धवः सहामात्यश्चाश्चामि पिशितौदनम्
ग्रहेषु स्वनिवासेषु सुखेषु शयनेषु च।
वराहेषु महाभाग स्वपामि च सुपूजितः॥१५
सर्वेष्वपररात्रेषु सूतमागधबन्दिनः।
स्तुवन्ति मां यथा देवा महेन्द्रं प्रियवादिनः।
प्रसादात्सत्यसम्धस्य भवतोऽमिततेजसः।
पदहं कीटतां प्राप्य संप्राप्ता राजपुत्रताम् १७
नमस्तेऽस्तु महाप्राज्ञ कि करोमि प्रशाधिमाम्
त्वत्तपोबलनिर्दिष्टमिदं द्यधिगतं मया॥ १८
ह्यास उवाच।

अर्चितोऽहं त्वया राजन् वाग्भिरद्य यहच्छया
अद्य ते कीटतां प्राप्य स्मृतिर्जाता जुगुष्सिता
न तु नाशोऽस्ति पापस्य यस्त्वयोपचितः पुरा
श्रुद्रेणार्थप्रधानेन नृशंसेनाततायिना॥ २०
मम ते दर्शनं प्राप्तं तच्च वे सुकृतं त्वया।
तिर्थग्योनी स्म जातेन मम चाभ्यर्चनात्तथा
इतस्त्वं राजपुत्रत्वाद्वाह्याह्यण्यं समवाप्स्यासि।
गोव्राह्मणकृते प्राणान् हुत्वाऽऽत्मानं रणाजिरे
राजपुत्र सुखं प्राप्य ऋत्ंश्लेवाप्तदाक्षणान्।
अथ मोदिष्यसे खर्गे ब्रह्मभूतोऽव्ययः सुखी २३

तिर्यग्योन्याः शूद्रतामभ्युपैति
शूद्रो वैश्यं श्रित्रयत्वं च वैश्यः।
वृत्तश्राघी श्रित्रयो ब्राह्मणत्वं
स्वर्गे पुण्यं ब्राह्मणः साधुवृत्तः॥ २

इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि कीटोपाख्याने अष्टादशाधिकशततमोऽध्यायः॥ ११८॥

# 

११८

शुभेन येन न मुद्यासे तन्मभैव कम ॥ १ ॥ तिर्यगा इत्यत्र वर्णलोप आर्षः । सिद्धा इत्यर्थः । धर्मोऽपि मनुष्येषु मुद्धेषु कामार्थः काम्य एवास्ति न तु निष्कामः एवं गुणा आपि कामार्था एव ॥४॥ वागिति । कर्मणि षष्ठी वागा-विहीनं बुधमवुधं वा जीवन्तं नरं किं हास्यति किं त्यक्यिति न किमापि । सर्वैः पुरुषार्थेरयं त्यन्त इत्यर्थः ॥ ५ ॥ जीवनं हिति। हे कीट यत्र विप्राध्यस्तत्र त्वमेष्यासे ॥६॥ गुणिति

तत्र विप्रत्वे त्वं भूतानि भोक्ष्यसे तत्र योनौ ते तुभ्यं अर्ह बहा विनेष्यामि ब्रह्माविद्यां दास्यामि यत्र वा त्वं एष्यसि वांच्छिसे तत्र त्वा नेष्यामीति योजना ॥ ७॥ स इति यत्र यत्र गन्तुं मनसा इच्छितवान् तत्र तत्र ऋषिमेव दद्शे त्यर्थः ॥ ११ ॥ गोब्राह्मणकृते प्राणान्हित्वा ब्राह्मण्यम्बा स्यसीति योजना ॥ २२ ॥ इति श्रीमहाभारते अनुशासन पर्वणि नैलकण्ठीये भारतभावदीपे अष्टादशाधिकशततमीऽ ध्यायः ॥ ११८ ॥

8.80

भीष्म उवाच । स्त्रधर्ममनुप्राप्तः स्मरन्नेव च वीर्यवान् । त्यक्तवा स कीटतां राजंश्वचार विपुलं तपः १ तस्य धर्मार्थविदुषो दृषा तिद्वपुलं तपः । आजगाम द्विजश्रेष्ठः कृष्णद्वैपायनस्तदा ॥ २

व्यास उवाच।

क्षात्रं देवव्रतं कीट भूतानां परिपालनम्। क्षात्रं देवव्रतं ध्यायंस्ततो विप्रत्वमेष्यासि॥३ पाहि सर्वाः प्रजाः सम्यक् शुभाशुभाविदात्मवान् शुभैः संविभजन् कामैरशुभानां च पावनैः ४ आत्मवान् भव सुप्रीतः स्वधर्माचरणे रतः। क्षात्रीं तनुं समुत्सुज्य ततो विप्रत्वमेष्यसि भीष्म उवाच।

सोऽप्यरण्यमनुप्राप्य पुनरेव युधिष्ठिर।
महर्षेत्रचनं श्रुत्वा प्रजा धर्मेण पाल्य च॥ ६
अचिरेणैव कालेन कीटः पार्थिवसत्तम।
प्रजापालनधर्मेण प्रत्य विप्रत्वमागतः॥ ७
तत्तस्तं ब्राह्मणं दृष्ट्वा पुनरेव महायशाः।

आजगाम महाप्राञ्चः कृष्णद्वैपायनस्तद्। ॥ टि

भोभो ब्रह्मर्षम श्रीमन् मा व्यथिष्ठाः कथञ्चन् शुभकुच्छुभयोनीषु पापकृत्पापयोनिषु॥ १९ उपपद्यति धर्मश्च यथापापफलोपगम्। तस्मान्मृत्युभयात्कीट मा व्यथिष्ठाः कथञ्चन् धर्मलोपभयं ते स्यात्तस्माद्धर्मे चरोत्तमम्।

कीट उवाच । सुखात्सुखतरं प्राप्तो भगवंस्त्वत्कृते ह्यहम् धर्ममूळां श्रियं प्राप्य पाप्मा नष्ट इहाद्य मे ।

भीष्म उवाच।

भगवद्वचनात्कीयो ब्राह्मण्यं प्राप्य दुर्लभम् अकरोत्पृथिवीं राजन्यक्षयूपराताङ्किताम्। ततः सालोक्यमगमद्ग्रह्मणो ब्रह्मवित्तमः॥१३ अवाप च पदं कीटः पार्थं ब्रह्म सनातनम्। स्वकर्मफलनिवृत्तं व्यासस्य वचनात्तदा ॥१४ तेऽपि यस्मात्प्रभावेण हताः श्रित्रयपुङ्गवाः। संप्राप्तास्ते गति पुण्यां तस्मान्मा शोच पुत्रक

इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि कीटोपाख्याने एकोनविशत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ ११९॥



330

युधिष्ठिर उवाच। विद्यातपोभ्यां दानाच किमेतेषां विशिष्यते पृच्छामि त्वां सतां श्रेष्ठ तन्मे ब्लिहि पितामह भीष्म उवाच।

अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्। मैत्रेयस्य च संवादं कृष्णद्वैपायनस्य च॥ २ कृष्णद्वैपायनो राजन्नज्ञातचरितं चरन्। वाराणस्यामुपातिष्ठन्मेत्रेयं स्वैरिणीकुले । ३ तमुपस्थितमासीनं ज्ञात्वा स् मुनिसत्तमम् । अर्चित्वा मोजयामास मैत्रेयोऽश्चनमुत्तमम् ४ तदन्नमुत्तमं भुक्त्वा गुणवत्सार्वकामिकम् । प्रतिष्ठमानोऽस्मयत प्रतिः कृष्णो महामनाः ५ तमुत्स्मयन्तं संप्रेक्ष्य मैत्रेयः कृष्णमञ्जवीत् । कारण बृहि धर्मात्मन्त्यस्मियष्ठाः कुतश्च ते ६

११९

सत्रेति ॥ १ ॥ इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि नैलकण्डीय भारतमावदीपे एकोनविंशत्याधिकशततमोऽ-च्यायः ॥ ११९ ॥ १२०

विद्यातपोभ्यामिति ॥ १ ॥ मैत्रेयमपि अज्ञात-चरितं चरन्तमित्यर्थः। स्वं ईरयति धर्माय प्रेरयति स्वैरिणी मुनिश्रेणी तस्याः कुले गृहे ॥ ३ ॥ अस्मयत विस्मयं प्राप्तवान् ॥ ५ ॥ कुतश्च ते प्रमोद इति सम्बन्धः ॥ ६ ॥

तपिबनो धृतिमतः प्रमोदः समुपागतः। प्तत्पृच्छामि ते विद्वसिवाद्य प्रणम्य च। , आतमनश्च तपोभाग्यं महाभाग्यं तवेह च ॥७ पृथ्गाचरतस्तात पृथगात्मसुखात्मनोः। अल्पान्तरमहं मन्ये विशिष्टमि चान्वयात् ८ व्यास उवाच। अतिच्छेदातिवादाभ्यां समयोऽयं समुपागतः असत्यं वेदवचनं कस्माद्वेदोऽनृतं वदेत्॥ ९ त्रीण्येव तु पदान्याहुः पुरुषस्योत्तमं वतम्। न दुहोसेव द्यास सत्यं चैव परं वदेत ॥ १० इति वेदोक्तमृषिभिः पुरस्तात्परिकरिपतम्। इदानीं चैव नः कृत्यं पुरस्ताच परिश्रुतम् ११ अल्पोऽपि तादशो दायो भवत्युत महाफलः तृषिताय च ते दत्तं हृद्येनानस्यता ॥ तृषितस्तृषिताय त्वं दत्वैतद्दर्शनं मम। अजैषीमहतो लोकान्महायज्ञैरिव प्रभो॥ १३ ततो दानपवित्रेण प्रीतोऽस्मि तपसैव च। पुण्यस्यैव हि ते सत्त्वं पुण्यस्यैव च द्र्शनम्॥ प्रुण्यस्यैवाभिगन्धस्ते मन्ये कर्मविधानजम्। अधिकं मार्जनात्तात तथा चैवानुरुपनात् १५ शुमं सर्वपवित्रेभ्यो दानमेव परं द्विज। नो चेत्सर्वपवित्रेभ्यो दानमेव परं भवेत ॥१६ यानीमान्युत्तमानीह वेदोक्तानि प्रशंससि। तेषां श्रेष्ठतरं दानामिति मे नात्र संशयः॥ १७ दानकुद्धिः कृतः पन्था येन यान्ति मनीषिणः ते हि प्राणस्य दातारस्तेषु धर्मः प्रतिष्ठितः॥ यथा वेदाः स्वधीताश्च यथा चेन्द्रियसंयमः। सर्वत्यागो यथा चेह तथा दानमनुत्तमम् १९ त्वं हि तात महाबुद्धे सुखमेष्यसि शोभनम्। सुखात्सुखतरप्राप्तिमाप्नुते मतिमान्नरः॥ तन्नः प्रत्यक्षमेवेदमुपलभ्यमसंशयम्। श्रीमन्तः प्राप्नुवन्त्यर्थान्दानं यज्ञं तथा सुखम् सुखादेव परं दुःखं दुःखाद्प्यपरं सुखम्। दृश्यते हि महाप्राञ्च नियतं वै स्वभावतः १२ त्रिविधानीह वृत्तानि नरस्याहुर्मनीषिणः। पुण्यमन्यत्पापमन्यन्न पुण्यं न च पापकम् २३ न वृत्तं मन्यते तस्य मन्यते न च पातकम्। तथा स्वकर्मनिर्वृत्तं न पुण्यं न च पापकम्॥ यज्ञदानतपःशीला नरा वै पुण्यकर्मिणः। येऽभिद्वह्यान्ति भूतानि ते वे पापकृतो जनाः द्रव्याण्याद्दते चैव दुःखं यान्ति पतन्ति च। ततोऽन्यत्कमं यत्किञ्चित्र पुण्यं न च पातकम् रमस्वैधस्व मोदस्व देहि चैव यजस्व च। न त्वामभिभविष्यन्ति वैद्या न च तपस्वनः

इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि मैत्रेयभिक्षायां विशत्यधिकशततमोऽध्यायः॥ १२०॥



एतत् आत्मनस्तपोभाग्यं तव महाभाग्यं ते त्वां पृच्छामि आश्चर्यदर्शनं विना विस्मयो न भवतीति भावः ७ पृथिगिति पृथिगात्मा उपाधिपरिच्छित्रो जीवः सुखात्मा अनुपाधिकं ब्रह्म पञ्चम्यर्थे षष्ठी। ततः पृथिगाचरतस्तव जीवन्मुक्तस्य मुक्तामुक्तोन् भयात्मनः अपेक्षयाहमात्मानमल्पान्तरं मन्ये। यतस्त्वं मद्भाग्यं हष्ट्वा विस्मितोऽप्ति अतोऽहं त्वत्तोल्पान्तरोऽस्मीत्यात्मानमनु-मिनोमीत्यर्थः। अन्वयात् मित्रवंश्यत्वात् विशिष्टमपीतरेभ्यः ॥ ८.॥ अतिच्छेदोऽत्यन्तमन्तरं मशकेन समुद्रशोषणमिव। आतिच्छंद इति पाठेऽपि स एवार्थः। अतिवादस्तस्यैवार्थस्य भयनं लोके ताभ्यां विस्मयो मेऽभवत्। इदं स्थानं कतुशतं विना नं प्राप्यत इति वेदवचनमसत्यं जलमात्रदानेन तव विज्ञोतिदर्शनात्। देशकालपात्रश्रद्धाविशेषादल्पमपि महत्त-मन्तं, जलमौक्तिकन्यायेन प्राप्नोतीति दर्शनात् कस्माद्वेदोऽ- गृतं वदेदिति उक्तम् ॥९॥ पदानि पदनीयानि एतदेव त्रयमृतमं व्रतम् ॥१०॥ न अस्माभिरिष कृत्यं अवश्यकर्तव्यम्
॥ १९॥ दायो दानम् ॥ १२॥ त्वं महतो लोकानजेषी। १९॥ दायो दानम् ॥ १२॥ त्वं महतो लोकानजेषी। १९॥ दर्शनं प्रत्यक्षं तेनाहं विस्मितोऽस्मीति भावः
एतदर्शमिति पाठे स्पष्टार्थः ॥ १३ ॥ धर्मतपोदानानि पुण्यत्रये दृष्टान्ता इत्याह—पुण्यस्यवेति ॥ १४॥ मार्जत्रये दृष्टान्ता इत्याह—पुण्यस्यवेति ॥ १४॥ मार्जत्रात्तिधानीत्यस्यान्त्यं पादं व्याचष्टे न वृत्तमिति तस्य व्रद्धाः
निष्ठस्य यज्ञादीनि पुण्यं द्रोहादीनि पापं ततोऽन्यन्न पुण्यं
न पापकमिति स्वकर्मनिर्वतं पुण्यं पापं च न मन्यत इत्यधः
॥ २४ ॥ त्वं तु पुण्यस्यैवाधिकारीत्याह—रमस्वेति
॥ २७॥ इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि नेलकण्ठीय
भारतभावदीपे विशत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १२०॥

भीषा उवाच ।

एवमुक्तः प्रत्युवाच मैत्रेयः कर्मपूजकः ।
अत्यन्तश्रीमति कुले जातः प्राज्ञो बहुश्रुतः १
मैत्रेय उवाच ।
असंशयं महाप्राज्ञ यथैवात्थ तथैव तत् ।
अनुज्ञातश्च भवता किचिडूयामहं विभो ॥ २
व्यास उवाच ।
यद्यदिच्छासि मैत्रेय यावद्यावद्यथा यथा।
ब्रह्मह तस्वं महाप्राज्ञ ग्रुश्रूषे वचनं तव ॥ ३

मित्रेय उवाच।

तिदीषं निर्मलं चैवं वचनं दानसंहितम्!
विद्यातपोभ्यां हि भवान् भावितात्मा न संशयः
भवतो भावितात्मत्वाल्लाभोऽयं सुमहान्मम।
भूयो बुद्धाऽनुपश्यामि सुसमृद्धतपा इव॥ ५
श्रीप नो दर्शनादेव भवतोऽभ्युदयो भवेत।
धन्ये भवत्प्रसादोऽयं ताद्धि कर्म स्वभावतः ६
धन्ये भवति वै द्वितः ७
धन्ये सम्बन्धि च तृष्यन्ते पितरो देवतानि च।

न हि श्रुतवतां किञ्चिद्धिकं ब्राह्मणादते॥१८ अन्धं स्यात्तम एवेदं न प्रज्ञायेत किञ्चन। चातुर्वण्यं न वर्तेत धर्माधर्मावृतानृते॥ यथा हि सुलभे क्षेत्रे फलं विन्दति मानवः। एवं दत्वा श्रुतवति फलं दाता समश्रुते ॥ १० ब्राह्मणश्चेन विन्देत श्रुतवृत्तोपसंहितः। प्रतिग्रहीता दानस्य मोघं स्याद्धनिनां धनम् अदम्नविद्वान्हन्त्यम्मसमानं च हन्ति तम्। तं चानं पाति यश्चानं स हन्ता हन्यतेऽबुधः प्रभुह्यं समद्गिव्हान् पुनर्जनयतीश्वरः। स चान्नाजायते तस्मातस्थम एष व्यातिकमः यदेव ददतः पुण्यं तदेव प्रतिगृह्णतः। न ह्येकचकं वर्तेत इत्येवमृषयो विदुः॥ १४ यत्र वै ब्राह्मणाः सन्ति श्रुतवृत्तोपसंहिताः। तत्र दानफलं पुण्यमिह चामुत्र चाशुते॥ १५ ये योनिशुद्धाः सततं तपस्यभिरता भृशम्। दानाध्ययनसंपन्नास्ते वै पूज्यत्माः सदा १६ तैहिं सिद्धः कृतः पन्धास्तेन यातो न मुह्यते । ते हि खर्गस्य नेतारो यज्ञ वाहाः सनातनाः॥

इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वाणे दानधर्भपर्वणि मैत्रेयभिक्षायां एकविशत्यधिकशततमोऽध्यायः॥ १२१॥



#### १२१

प्रविभिति ॥ १ ॥ पात्रगुणाद्दानस्य महाफलत्वं मैत्रेय आह—निर्वाधिमिति द्वाभ्याम् ॥ ४ ॥ भवता दर्श-आह—निर्वाधिमिति द्वाभ्याम् ॥ ४ ॥ भवता दर्श-नान्नोऽस्माकमभ्युद्यो भवेदिति योजना ॥ ६ ॥ श्रुतं नान्नोऽस्माकमभ्युद्यो भवेदिति योजना ॥ ६ ॥ श्रुतं नान्नान्म ॥ ७ ॥ ब्राह्मणादते इदमन्धं तम एव स्याद्यतो व्याधिमादिकं तेन विना न प्रज्ञायेतिति सम्बन्धः ॥ ८ ॥ वर्णधर्मादिकं तेन विना न प्रज्ञायेतिति सम्बन्धः ॥ ८ ॥ अद्विष्ठिति । तमदन्तं सः अबुधः अदतोऽन्नस्य च ताद्द-अद्विति । तमदन्तं सः अबुधः अदतोऽन्नस्य च ताद्द-अद्विति । तमदन्तं सः अबुधः अदतोऽन्नस्य च ताद्द-अद्वान्नामिति पाठे तच्चान्नमद्यमानं सत्तमत्तारं हन्तीति पूर्वे-यचान्नयः। यचानं स च तस्य हन्ता मूर्वस्ताभ्यां हताभ्याम-णान्वयः। यचानं स च तस्य हन्ता मूर्वस्ताभ्यां हताभ्याम-यमबुधो दाता हन्यत इत्यर्थः ॥ १२ ॥ प्रभारिति ।

यतिश्च ब्रह्मचारी च पक्षात्रस्वामि नावुमाविति स्पृतेविद्वानन्नसदंस्तस्य प्रभुर्भवति ईश्वरत्वाच क्षेत्रभूतः सन् पुनर्जनयति
दात्रे अनेकगुणितं प्रयच्छतीत्यर्थः स च दातुरत्राजायते
प्रजाह्मणे गृहस्थश्चेतत्र यस्यानं तस्य सन्ततिरिति सूक्ष्मो
व्यतिक्रमोऽस्ति तेन गृहस्थः परपाकं नाश्चीयादिति गम्यते
॥ १३ ॥ यदेविति प्रतिप्रहीत्रभावे अत्रस्य वृद्धिनं स्यात्
वृद्धचभावे दातुद्वि प्रवृत्तिने स्यादिति दातृप्रतिप्रहीतारी
चक्रविक्षोकतन्त्रं वहत इत्यर्थः ॥ १४ ॥ इति श्रीमहाभारते
अनुशासनपर्वाणे नैलकण्ठीये भारतभावदीपे एकविंशत्यविकशततमोऽध्यायः ॥ १२१ ॥

भीष्म उवाच।

एवमुक्तः स भगवान् मैत्रेयं प्रत्यभाषत । दिष्टें वं त्वं विजानासि दिष्ट्या ते बुद्धिरीहशी छोको ह्यार्यगुणानेव भूयिष्ठं तु प्रशंसाति। क्षप्रमानवयोमानश्रीमानाश्राप्यसंशयम्॥ दिष्टया नाभिभवन्ति त्वां दैवस्तेऽयमनुग्रहः यत्ते भृशतरं दानाद्वर्तयिष्यामि तच्छुणु॥ यानीहागमशास्त्राणि याश्च काश्चित्रवृत्तयः। तानि वेदं पुरस्कृत्य प्रवृत्तानि यथाक्रमम्॥४ अहं दानं प्रशंसामि भवानपि तपःश्रुते। तपः पवित्रं वेद्स्य तपः स्वर्गस्य साधनम् ५ तपसा महदामोति विद्यया चेति नः श्रुतम्। तपसैव चापनुदेद्यचान्यद्पि दुष्कृतम्॥ यद्यद्धि किचित्संघाय पुरुषस्तप्यते तपः। सर्वमेतद्वामोति विद्यया चेति नः श्रुतम्॥ ७ दुरन्वयं दुष्प्रधर्षे दुरापं दुरतिक्रमम्। सर्व वै तपसाऽभ्येति तपो हि बलवत्तरम्॥८ सुरापोऽसंम्तादायी भूणहा गुरुत्रपगः। तपसा तरते सर्वमनसञ्च प्रमुच्यते ॥ 9 सर्वविद्यस्तु चक्षुष्मानिप यादशतादशम्। तपास्वनं तथैवाहुस्ताभ्यां कार्यं सदा नमः१० सर्वे पूज्याः श्रुतधनास्तथैव च तपस्विनः। दानप्रदाः सुखं प्रत्य प्राप्नुवन्तीह च श्रियम्११

इमं च ब्रह्मलोकं च लोकं च बलवत्तरम्। अन्नदानैः सुकृतिनः प्रतिपद्यन्ति लौकिकाः १३ पुजिताः पुजयन्त्येते मानिता मानयन्ति च। स दाता यत्र यत्रेति सर्वतः संप्रण्यते ॥ १३ अकर्ता चैव कर्ता च लभते यस्य यादशम्। यदि चोर्ध्व यद्यधो वा 88 स्वान् लोकानभियास्यति प्राप्स्यसि त्वस्रपानानि यानि वांच्छिसि कानिचित्। मेधाव्यसि कुले जातः 84 श्रुतवाननृशंसवान् कौमारचारी व्रतवानमैत्रेय निरतो भव। पतदृहाण प्रथमं प्रशस्तं गृहमेधिनाम्॥ 38 यो भर्ता वासिता तृष्टो भर्तुस्तुष्टा च वासिता यस्मिन्नेवं कुले सर्वे कल्याणं तत्र वर्तते॥१७ अद्भिगीत्रान्मलमिव तमोग्निप्रभया यथा। दानेन तपसा चैव सर्वपापमपोहति॥ खित प्राप्ति मैत्रेय गृहान् साधु वजाम्यहर्म एतन्मनासं कर्त्वयं श्रेय एवं भविष्यति॥१९ तं प्रणम्याथ मैत्रेयः कृत्वा चापि प्रदाक्षणम् 🖟 स्रस्ति प्राप्तोतु भगवानित्युवाच कृताञ्जि

इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि मैत्रेयभिक्षायां द्वाविंशत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १२२ ॥



## १२३

युधिष्ठिर् उवाच।

सत्स्रीणां समुदाचारं सर्वधर्मविदां वर । श्रोतिमिच्छाम्यहं त्वत्तस्तन्मे ब्रहि पितामह॥१

एविमिति ॥ १ ॥ आर्यगुणान्त्रभुगुणान् ॥ २ ॥ वर्तायेष्यामि कथयिष्यामि ॥ ३॥ असम्मतादायी यथा च मरप्रतिप्रहमिमन्यते स्तेनो भवतीति स्मृतोः स्तेनः॥९॥यः सर्वितसः चक्कष्मान् यादशतादशमपि तपस्विनं तथैव चक्कष्म-व्यमेषाद्वः ताभ्यां सर्ववित्तपस्विभ्याम् ॥१०॥ कौमारचारी

प्रथमवयाः ॥१६॥ वासिता स्वस्री ॥ १७ ॥ इति श्रीमहा-भारते अनुशासनपर्वणि नैलकण्ठीये भारतभावदीपे द्वाविदा-त्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १२२ ॥

सत्स्रीणाभिति॥१॥

भीष्म उवाच ।
सर्वज्ञां सर्वतत्त्वज्ञां देवलोक मनस्विनीम्।
कैकेयी सुमना नाम शांडिलीं पर्यपृच्छत ॥२
केन वृत्तेन कल्याणि समाचारेण केन वा।
विध्य सर्वपापानि देवलोकं त्वमागता ३
हुताशनशिखेव त्वं ज्वलमाना स्वतंजसा।
सुता ताराधिपस्येव प्रभया दिवमागता ॥ ४
अरजांसि च वस्त्राणि धारयन्ती गतक्रमा
विमानस्था शुभा भासि सहस्रगुणमोजसा ५
न त्वमल्पेन तपसा दानेन नियमेन वा।
इमं लोकमनुप्राप्ता त्वं हि तत्त्वं वदस्व मे ६
इति पृष्टा सुमनया मधुरं चारुहासिनी।
शांडिली निभृतं वाक्यं सुमनामिद्मव्रवीत ७

नाहं काषायवसना नापि वहकलघारिणी न च मुंडा च जिटला भूत्वा देवत्वमागता८ अहितानि च वाक्यानि सर्वाणि परुषाणि च अप्रमत्ता च भर्तारं कदाचिन्नाहमनुवम् ॥ ९ देवतानां पितृणां च ब्राह्मणानां च पुजने । अप्रमत्ता सदा युक्ता श्वश्लुश्वश्चर्वार्तेनी ॥ १० यैशुन्ये न प्रवर्तामि न ममैतन्मनागतम् । अद्वारि न च तिष्ठामि चिरं न कथयामि च असद्वा हसितं किश्चिदहितं वापि कर्मणा।

रहस्यम्रहस्यं वा न प्रवर्तामि सर्वथा॥ १२ कार्यार्थे निर्गतं चापि भर्तारं गृहमागतम्। आसनेनोपसंयोज्य पूजयामि समाहिता १३ यदन्नं नाभिजानाति यद्भोज्यं नाभिनन्दति । भक्ष्यं वा यदि वा लेहां तत्सर्वे वर्जयाम्यहम् कुटंबार्थे समानीतं यत्किञ्चित्कार्यमेव तु। प्रातरुत्थाय तत्सर्व कारयामि करोमि च १५ प्रवासं यदि मे याति भर्ता कार्येण केनाचित मङ्गलैर्बह्वभिर्युक्ता भवामि नियता तदा॥ १६ अञ्जनं रोचनां चैव स्नानं माल्यानुलेपनम्। प्रसाधनं च निष्कान्ते नाभिनन्दामि भर्तरि नोत्थापयामि भर्तारं सुखसुप्तमहं सदा। आन्तरेष्वपि कार्येषु तेन तुष्यति मे मनः १८ नायासयामि भर्तारं कुटुम्बार्थेऽपि सर्वदा। ग्रमगुह्या सदा चास्मि सुसंमृष्टनिवेशना १९ इमं धर्मपथं नारी पालयन्ती समाहिता। अरुन्धतीव नारीणां स्वर्गलोके महीयते २० भोष्म उवाच।

पतदाख्याय सा देवी सुमनायै तपस्विनी। पतिधर्म महाभागा जगामादर्शनं तदा २१ यश्चेदं पांडवाख्यानं पठेत्पर्वणि पर्वणि। स देवलोकं संप्राप्य नन्दने स सुखी वसेत्२२

इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि शाण्डिलीसमनासंवादे



328

युधिष्ठिर उवाच।
साम्नि चापि प्रदाने च ज्यायः कि भवता मतम्
प्रवृहि भरतश्रेष्ठ यदत्र व्यतिरिच्यते १
भीष्म उवाच।
साम्ना प्रसाद्यते कश्चिद्दानेन च तथा परः।
पुरुषप्रकृतिं ज्ञात्वा तयोरेकतर भजेत्॥ २

गुणांस्तु शृणु मे राजन् सान्त्वस्य भरतर्षभ । दारुणान्यपि भूतानि सान्त्वेनाराधयेद्यथा ३ अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम् । ३१ गृहीत्वा रक्षसा मुक्तो द्विजातिः कानने यथा कश्चिद्वाग्बुद्धिसंपन्नो ब्राह्मणो विजने वने । गृहीतः कुच्छुमापन्नो रक्षसा भक्षयिष्यता ५

मङ्गलैनियतेति मङ्गलसूत्रमात्रं धारयामि न तु ताम्बूला-दीनित्यर्थः ॥ १६॥ इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वाणि नैलकण्ठीये भारतभावदीपे त्रयोविंशत्यधिकशततमोऽ-

ध्यायः ॥ १२३ ॥

१२४

साम्नीति॥१॥

स बुद्धिश्रुतिसंपन्नस्तं दृष्ट्वाऽतीव भीषणम्। सामैवास्मिन्त्रयुगुजे न सुमोह न विवयथे ६ रक्षस्तु वाचं संपूज्य प्रश्नं पप्रच्छ तं द्विजम्। मोक्ष्यसे बूहि मे प्रश्नं केनास्मि हारणः कृशः ७ सुद्धतंम्थ सञ्चिन्त्य ब्राह्मणस्तस्य रक्षसः। सामिगाथाभिरव्यग्नः प्रश्नं प्रतिजगाद ह॥ ८ ब्राह्मण उवाच।

विदेशस्थो विलोकस्थो विना नूनं सुहज्जनैः विषयानतुलान् भुङ्क्षे तेनासि हरिणः कृशः नूनं मित्राणि ते रक्षः साधूपचरितान्यपि। **इवदोषादपरज्यन्ते** तेनासि हरिणः कुशः॥ धनैश्वर्याधिकाः स्तब्धास्त्वहुणैः परमावराः अवजानान्त नूनं त्वां तेनासि हरिणः क्वाः गुणवान्विगुणानन्याञ्चनं पश्यसि सत्कृतान् । प्राक्षोऽप्राक्षान्विनीतात्मा तेनासि हरिण:कृशः अवृत्या क्लिश्यमानोऽपि वृत्त्युपायान्विगर्हयन् माहातम्याद्यथसे नूनं तेनासि हरिणः कुशः॥ संपीड्यात्मानमार्यत्वात्त्वया कश्चिदुपस्कृतः। जितं त्वां मन्यते साधो तेनासि हरिणः कृशः क्रिश्यमानान्विमार्गेषु कामकोधावृतात्मनः। मन्ये त्वं ध्यायासि जनांस्तेनासि हारेणः कृशः प्रशासम्भावितों नूनमप्रशेरुपसंहितः। हीयमानोसि दुर्वृत्तैस्तेनासि हरिणः कुदाः ॥ नृनं मित्रमुखः शत्रुः कश्चिदार्यवदाचरन्। वञ्चायित्वा गतस्त्वां वै तेनासि हरिणः कृशः प्रकाशार्थगतिर्नूनं रहस्यकुशलः कृती। तज्ज्ञैन पूज्यसे नूनं तेनासि हरिणः कृशः १८ असत्स्वपि निविष्टेषु बुवतो मुक्तसंशयम्। गुणास्ते न विराजन्ते तेनासि हरिणः कुशः धनबुद्धिश्रुतेहींनः केवलं तेजसान्वितः। महत्प्रार्थयसे नूनं तेनासि हरिणः क्रुशः २० तुपः प्राणिहितातमानं मन्ये त्वारण्यकांक्षिणम् बान्धवा नाभिनन्दन्ति तेनासि हरिणः कुशः इष्टमार्यस्य ते नूनं प्रातिवेदयो महाधनः। युवा सुलालेतः कामी तेनासि हरिणः कुशः नूनमर्थवतां मध्ये तव वाक्यमनुत्तमम्।

न भाति कालेऽभिहितं तेनासि हरिणः कुराः दृढपूर्वे श्रुतं मूर्खे कुपितं हृदयप्रियम्। अनुनेतुं न राक्रोषि तेनासि हरिणः कुराः २४ नूनमास्अयित्वा त्वां कृत्ये करिमश्चिदी दिसते काश्चिदर्थयते नित्यं तेनासि हरिणः कुशः २५ नून त्वां सुगुणैर्युक्तं पूजयानं सुहृद्वम्। ममार्थ इति जानीते तेनासि हरिगः कृशः २६ अन्तर्गतमभिप्रायं नूनं नेच्छिस लजाया। विवेक्तुं प्राप्तिशैथिल्या त्तेनासि हरिणः कुशः२७ नानाबुद्धिश्वो लोके मनुष्यानूनामिच्छासि। महीतुं स्वगुणैः सर्वोस्तेनासि हरिणः कृशः <sup>॥</sup> अविद्वानभीरुरलपार्थे विद्याविक्रमदानजम्। यशः प्रार्थयसं नूनं तेनासि हारिणः कृशः २९ चिराभिलिवतं किञ्चित्फलमप्राप्तमेव ते। कृतमन्यैरपहृतं तेनासि हरिणः कृशः॥ नूनमात्मकृतं दोषमपश्यन्किञ्चदात्मनः। अकारणेडिभिश्वासीसि तेनासि हरिणः कुशः॥ साधून गृहस्थान दृष्ट्वाच तथा साधून्वनेचरान् मुक्तांश्चावसथे सक्तांस्तेनासि हरिणः कृशः॥ सहदां दुःखमातीनां न प्रमाध्यासि हानिजम अलमध्युणहींनं तेनासि हारणः कुशः॥ ३३ धम्यमध्यं च काम्यं च काले चाभिहितं वचः न प्रतीयन्ति ते नूनं तेनासि हरिणः कृशः ३४ दत्तानकुरालैरथीनमनीषी साञ्जजीविषुः। प्राप्य वर्तयसे नूनं तेनासि हरिणः कृशः ३५ पापान् प्रवर्धतो हुष्टा कल्याणानावसीदतः। धुवं गर्हयसे ।नित्यं तेनासि हरिणः कुराः ३६ परस्परविरुद्धानां प्रियं नूनं चिकीर्षसि । सहदासुपरोधेन तेनासि हरिणः कृशः॥ ३७ श्रोत्रियांश्च विकर्मस्थान् प्राज्ञांश्चाप्यजितेन्द्रियान्। मन्येऽनुध्यायसि जनां-स्तेनासि हरिणः कुशः॥ पव संपूजितं रक्षो विशं तं प्रत्यपूजयत । सखायमकरोचैनं संयोज्यार्थेर्मुमोच ह।

इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि हरिणकुशकाख्याने चतुर्विशत्यधिकशततमाऽध्यायः ॥ १२४॥

हिणिः पाण्डुरवर्णः ॥ ७ ॥ अनात्मविषयिणी चिन्ता पाण्डुत्वकृशत्वहेतुः दानाभावे सामैव जीवनोपाय इत्यध्यायतात्पर्यम्

युधिष्ठिर उवाच ।
जन्म मानुष्यकं प्राप्य कर्मक्षेत्रं सुदुर्लभम्।
श्रेयोर्थिना दरिद्रेण किं कर्तव्यं पितामह ॥
दानानामुत्तमं यच देयं यच यथा यथा।
मान्यान्यूज्यांश्च गाङ्गेय रहस्यं वकुमर्हसि २

वैश्वस्पायन उवाच ।

एवं पृष्टो नरेन्द्रेण पाण्डवेन यशस्विना ।
धर्माणां परमं गुह्यं भीष्मः प्रोवाच पार्थिवम्॥
भीष्म उवाच ।

श्रुणुष्वावहितो राजन्धमगुह्यानि भारत। यथा हि भगवान्व्यासः पुरा कथितवानमिथि देवगुह्यमिदं राजन्यमेनाक्रिष्टकर्मणा। नियमस्थेन युक्तेन तपसो महतः फलम्॥ येन यः प्रीयते देवः प्रीयन्ते पितरस्तथा। ऋषयः प्रमथाः श्रीश्च चित्रगुप्तो दिशां गजाः ऋषिधर्मः स्मृतो यत्र सरहस्यो महाफलः। महादानफलं चैव सर्वयक्षफलं तथा॥ यश्चैतदेवं जानीयाज्ज्ञात्वा वा कुरुतेऽनघ। स दोषो दोषवांश्चेह तैर्गुणैः सह युज्यते॥ ८ द्शस्नासमं चक्रं द्शचक्समो ध्वजः। दश्यवजसमा वेश्या दशवेश्यासमो नृपः ९ अधेनैतानि सर्वाणि नृपतिः कथ्यतेऽधिकः। त्रिवर्गसहितं शास्त्रं पवित्रं पुण्यलक्षणम्॥ ध्मेव्याकरणं पुण्यं रहस्यश्रवणं महत्। श्रोतव्यं धर्मसंयुक्तं विहितं त्रिद्दौः स्वयम्॥ पितृणां यत्र गुह्यानि प्रोच्यन्ते श्राद्धकर्मणि। देवतानां च सर्वेषां रहस्यं कथ्यतेऽखिलम्॥ ऋषिधर्मः स्मृतो यत्र सरहस्यो महाफलः। महायज्ञफलं चैव सर्वदानफलं तथा॥ ये पठान्त सदा मर्सा येषां चैवोपतिष्ठति। श्रुत्वा च फलमाचष्टे स्वयं नारायणः प्रभुः॥

गवां फलं तीर्थफलं यज्ञानां चैव यत्फलम्। पतत्फलमवामोति यो नरोऽतिथिपुजकः॥१५ श्रोतारः श्रद्धानाश्च येषां शुद्धं च मानसम्। तेषां व्यक्तं जिता लोकाः श्रद्धानेन साधुना मुच्यते किल्बिषाचैव न स पापेन लिप्यते। धर्म च लभते नित्यं प्रत्य लोकगतो नरः १७ कस्यचित्त्वथ कालस्य देवदूतो यदच्छया। श्चितो ह्यन्तर्हितो भूत्वा पर्यभाषत वासवम् यौ तौ कामगुणोपेतावश्विनौ भिषजां वरौ। आज्ञयाऽहं तयोः प्राप्तः सनरान् पितृदैवतान् कस्मादि मैथुनं श्रादे दातुर्भोक्तृश्च वर्जितम्। किमर्थं च त्रयः पिंडाः प्रविभक्ताः पृथक् पृथक् प्रथमः कस्य दातव्यो मध्यमः क च गच्छति। उत्तरश्च स्पृतः कस्य एतदिच्छामि वेदितुम् श्रद्धानेन दूतेन भाषितं धर्मसंहितम्। पूर्वसास्त्रिद्शाः सर्वे पितरः पूज्य खेचरम् २२

पितर ऊचुः।
स्वागतं तेऽस्तु भद्रं ते श्रूयतां खेचरोत्तम।
गूढार्थः परमः प्रश्नो भवता समुदीरितः ॥२३
श्राद्धं दत्वा च भुक्त्वा च पुरुषो यः स्त्रियं वजेत्
पितरस्तस्य तं मासं तिसमन् रेतिस शेरते २४
प्रविभागं तु पिडानां प्रवश्याम्यनुपूर्वशः।
पिडो ह्यधस्ताद्गच्छंस्तु अप आविश्य भावयेत्
पिण्डं तु मध्यमं तत्र पत्नी त्वेका समश्रुते।
पिण्डस्तृतीयो यस्तेषां तं द्याज्ञातवेदसि २६
प्रव श्राद्धविधिः प्रोक्तो यथा धर्मो न छुप्यते।
पितरस्तस्य तुष्यन्ति प्रहृष्टमनसः सदा॥ २७

प्रजा विवर्धते चास्य अक्षयं चोपतिष्ठति । देवदूत उवाच । आनुपूर्व्यण पिंडानां प्रविभागः पृथक् पृथक्

१२५

 कामयोः प्रसिद्धत्वाद्धर्मशास्त्राण्येव श्रोतव्यानीत्याह—धर्मे-त्यादिना ॥ ११ ॥ पठन्ति शास्त्रं उपितष्ठिति सम्यक् स्फुरित आचष्टे च यः स स्वयं नारायण एवेति ज्ञातव्यः ॥ १४ ॥ एवं स्तुत्वा शास्त्रमारभते गवां फलमिति शास्त्र-सङ्क्षेपः ॥१५॥ श्रोतार इति द्वाभ्यां श्रद्धाप्रशंसा ॥१६॥ सनरान् सहर्षांन्प्राप्तः प्रष्टुमिति शेषः ॥ १९ ॥ पूज्य सम्पूज्य ॥ २२ ॥

पितृणां त्रिषु सर्वेषां निरुक्तं कथितं त्वया।
पकः समुद्धृतः पिडो ह्यधस्तात्कस्य गच्छाति ॥
कं वा प्रीणयते देवं कथं तारयते पितृन्।
मध्यमं तु तदा पत्नी भुंक्तेऽनुज्ञातमेव हि ॥३०
किमर्थं पितरस्तस्य कव्यमेव च भुञ्जते।
अत्र यस्त्वन्तिमः पिण्डो गच्छते जातवेदसम्
भवते का गतिस्तस्य कं वा समनुगच्छाति।
पतदिच्छाम्यहं श्रोतुं पिण्डेषु त्रिषु या गतिः
फलं वृत्तिं च मार्ग च यश्चैनं प्रतिपद्यते।

पितर ऊचुः। सुमहानेष प्रश्नो वै यस्त्वया समुदीरितः ३३ रहस्यमद्भुतं चापि पृष्टाः स्म गगनेचर। पतदेव प्रशंसन्ति देवाश्च मुनयस्तथा॥ तेऽप्येवं नाभिजानन्ति पितृकार्यविनिश्चयम् वर्जियत्वा महात्मानं चिरजीविनमुत्तमम् ३५ पितृभक्तस्तु यो विप्रो वरलब्धो महायशाः। त्रयाणामपि पिण्डानां श्रुत्वा भगवतो गतिम् देवदुतेन यः पृष्टः श्राद्धस्य विधिनिश्चयः । गति त्रयाणां पिण्डानां शृणुष्वावहितो मम अपो गच्छति यो हात्र राशिनं होष प्रीणयेत्। ः शशी प्राणयते देवान् पितृश्चैव महामते ॥ ३८ भुंके तु पली यं चैषामनुज्ञाता तु मध्यमम्। पुत्रकामाय पुत्रं तु प्रयच्छन्ति पितामहाः ३९ हृत्यवाहे तु यः पिण्डो दीयते तिन्नवोध मे। पितरस्तेन तृष्यान्ति प्रीताः कामान् दिशांति च पत्ते कथितं सर्वे त्रिषु विण्डेषु या गतिः। ऋत्विग्यो यजमानस्य पितृत्वमनुगच्छति॥ तस्मिन्नहान मन्यन्ते परिहार्य हि मैथुनम्। शुचिनातु सदा श्राइं भोक्तव्यं खेचरोत्तम

ये मया कथिता दोषास्ते तथा स्युर्न चान्यथा।
तस्मात्स्नातः शुचिः श्लान्तः
श्राद्धं भुजीत वै द्विजः॥ ४३
प्रजा विवर्धते चास्य यश्चैवं संप्रयच्छति।
ततो विद्युत्प्रभो नाम ऋषिराह महातपाः ४४

आदित्यतेजसा तस्य तुल्यं रूपं प्रकाशते। स च धर्मरहस्यानि श्रुत्वा शक्रमथाव्रवीत्॥

तियंग्योनिगतान् सत्त्वान् मर्त्यो हिंसान्ति मोहिताः। कीटान् पिपीलिकान् सपीन् मेषान् समृगपक्षिणः॥

मेषान् समृगपक्षिणः॥ ४६ किल्बिषं सुबहु प्राप्ताः किस्विदेषां प्रतिक्रिया ततो देवगणाः सर्वे ऋषयश्च तपोधनाः॥४७ पितरश्च महाभागाः पूजयन्ति स्म तं सुनिम्।

शक्र उवाच।

कुरुक्षेत्रं गयां गङ्गां प्रमासं पुष्कराणि च४८ पतानि मनसा ध्यात्वा अवगाहेत्ततो जलम्। तथा मुच्यति पापेन राहुणा चन्द्रमा यथा॥ ज्यहं स्नातः स भवति निराहारश्च वर्तते। स्पृशते यो गवां पृष्ठं वालि घ च नमस्यति॥ ततो विद्युत्प्रभो वाक्यमभ्यभाषत वासवम्। अयं सूक्ष्मतरो धर्मस्तं निबोध शतकतो ५१ घृष्टो वटकषायेण अनुलिप्तः प्रियंगुणा। शिरेण पष्टिकान् भुकत्वा सर्वपापैः प्रमुच्यते श्र्यतां चापरं गुह्यं रहस्यमृषिचिन्तितम्। श्रुतं मे भाषमाणस्य स्थाणोः स्थाने बृहस्पतेः॥ रुद्रेण सह देवेश तिम्रवीध शबीपते। पर्वतारोहणं कृत्वा एकपादो विभावसुम् ५४ निरीक्षेत निराहार ऊर्ध्वबाहुः कृताञ्जलिः। तपसा महता युक्त उपवासफलं लभेत्॥ ५५ रिमिभस्तापितोऽर्कस्य सर्वपापमपोहति। श्रीष्मकालेऽथ वा शीते एवं पापमपोहति॥ ततः पापात्प्रमुक्तस्य द्यातिभवति शाश्वती। तेजसा सूर्यवदीप्तो भ्राजते सोमवत्पुनः॥ ५७ मध्ये त्रिद्रावर्गस्य देवराजः शतऋतुः। उवाच मधुरं वाक्यं बृहस्पतिमनुत्तमम्॥ ५८ धर्मगुहां तु भगवन्मानुषाणां सुखावहम्। सरहस्याश्च ये दोषास्तान् यथावदुदीरय ५९

निरजीविनं मार्कण्डेयम् ॥ ३५॥ यतः ऋत्विक् श्रीद्धभोक्ता यजमानस्य पितृत्वं गच्छति तस्माद-न्यात्मतां गतः स्वाश्रियं न गच्छेत्पारदार्यदोषतुत्यं ह्येतदि-त्यर्थः॥ ४१॥ एतच वरणमारभ्य द्रष्टव्यमित्याशयेनाह

च्युचिनेति ॥ ४२ ॥ वटकषायेण वटजटाकषायेण प्रियङ्गुः राजसर्षपः षष्टिकान् षष्टिरात्रेण पक्तं धान्यम्॥५२ विभावसुं सूर्यम् ॥ ५४ ॥

बृहस्पतिरुवाच। प्रतिमेहन्ति ये सूर्यमनिलं द्विषते च ये। ह्रव्यवाहे प्रदीसे च सिमधं ये न जुह्वति ६० चालवत्सां च ये धेनुं दुहन्ति श्लीरकारणात तेषां दोषान्यवश्यामि तानिबोध शचीपते ६१ भानुमाननिलश्चैव ह्वयवाहश्च वासव। लोकानां मातरश्चैव गावः सृष्टाः खयंभुवा ॥ ळोकांस्तारियतुं शक्ता मर्त्यं वेतेषु देवताः। सर्वे भवन्तः श्रुणवन्तु एकैकं धर्मानिश्चयम् ६३ वर्षाणि षडशीति तु दुर्वृत्ताः कुलपांसनाः। स्त्रियः सर्वाश्च दुईताः प्रतिमेहन्ति या रविम अनिलद्वेषिणः शक्र गर्भस्या च्यवते प्रजा। हृद्यवाह्स्य दीप्तस्य समिधं ये न जुह्वति ६५ अग्निकार्येषु वै तेषां हृद्यं नाश्चाति पावकः। श्लीरं तु बालवत्सानां ये पिबन्तीह मानवाः॥ न तेषां श्रीरपाः केचिज्ञायन्ते कुलवर्धनाः। प्रजाक्षयेण युज्यन्ते कुलवंशक्षयेण च॥ पवमेतत्पुरा दृष्टं कुलवृद्धेद्विजातिमिः। तस्माद्वज्यानि वज्यानि कार्यं कार्यं च नित्यशः भूतिकामेन मत्येन सत्यमेतझवीमि ते। ततः सर्वा महाभाग देवताः समरुद्रणाः ६९ ऋषयश्च महाभागाः पृच्छन्ति स्म पितृंस्ततः पितरः केन तुष्यन्ति मत्यानामल्पचेतसाम्॥ अक्षयं च कथं दानं भवेचेवोध्वदेहिकम्। आनुण्यं वा कथं मत्यां गच्छेयुः केन कर्मणा पतिद्वामहे श्रोतं परं कौतृहलं हि नः। पितर ऊचुः।

श्र्यतां येन तुष्यामा मर्त्यानां साधुकर्मणाम्। नीलपुष्डप्रमोक्षेण अमावास्यां तिलोद्कैः ७३ वर्षास द्वीपकेश्चेव पितृणामनृणो भवेत्। अक्षयं निर्वेलीकं च दानमेतनमहाफलम् ७४ अस्माकं परितोषश्च अक्षयः परिकीर्त्यते । श्रद्धानाश्चे ये मर्ला आहरिष्यन्ति सन्ततिस् दुर्गात्ते तारियष्यन्ति नरकात्प्रपितामहान्। पितृणां भाषितं श्रुत्वा हष्टरोमा तपोधनः ॥ वृद्धगार्यो महातेजास्तानेवं वाक्यमब्रवीत । के गुणा नीलपण्डस्य प्रमुक्तस्य तपोधनाः ७७ वर्षासुद्वीपदानेन तथैव च तिलोदकैः।

िपितर ऊच्चः। नीलवण्डस्य लाङ्गूलं तोयमभ्युद्धरेचिदि ७८ षष्टि वर्षसहस्राणि पितरस्तेन तर्पिताः। यस्त शृङ्गातं पङ्कं कूला दुद्धत्य तिष्ठति ॥ ७९ पितरस्तेन गच्छान्त सोमलोकमसंशयम्। वर्षासु दीपदानेन राशीवच्छोभते नरः॥ ८० तमोरूपं न तस्यास्ति दीपकं यः प्रयच्छति । अमावास्यां तु ये मर्त्याः प्रयच्छन्ति तिलोदकम् पात्रमौदुम्बरं गृह्य मधुमिश्रं तपोधन। कृतं भवति तैः श्राद्धं सरहस्यं यथार्थवत ८२ हृष्टपुष्टमनास्तेषां प्रजा भवति नित्यदा। कुलवंशस्य वृद्धिस्तु पिण्डद्स्य फलं भवेत श्रद्धानस्त यः कुर्यात्पितृणामनृणो भवेत ८३ एवमेष समुद्दिष्टः श्राद्धकालकमस्तथा। विधिः पात्रं फलं चैव यथावद् नुकीर्तितम् ८४

न्यायतो वै महाभागाः संशयः समुदाहतः इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि पितृरहस्यं नाम पञ्चविद्यात्यधिकदात्ततमोऽध्यायः॥ १२५॥

१३६

भीष्म उवाच।

केन ते च भवेत्रीतिः कथं तुष्टि तु गच्छासि । इति पृष्टः सुरेन्द्रेण प्रोवाच हरिरीश्वरः॥ १२६

इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि नैलकण्ठीये भारतभाव-दीपे पञ्चविंशत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १२५ ॥

केनेति॥१॥

#### विष्णुस्वाच ।

ब्राह्मणानां परीवादों मम विद्वेषणं महत्।
ब्राह्मणेः पूजितीर्नित्यं पूजितोऽहं न संशयः २
नित्याभिवाद्या विप्रेन्द्रा भुक्षा पादौ तथात्मनः
तेषां तुष्यामि मत्यांनां यश्चक्रे च बाळं हरेत
वामनं ब्राह्मणं दृष्ट्वा वराहं च जळोत्थितम्।
उज्जृतां घरणीं चैव मूर्भा घारयते तु यः ४
न तेषामशुभं किश्चित्कलमषं चोपपद्यते।
अश्वत्यं रोचनां गां च पूजयेद्यो नरः सदा ५
पूजितं च जगत्तेन सदेवासुरमानुषम्।
तेन रूपेण तेषां च पूजां गृह्णामि तत्त्वतः॥ ६
पूजा ममेषा नास्त्यन्या यावळोकाः प्रतिष्ठिताः
अन्यथा हि वृथा मत्याः पूजयन्त्यल्पबुद्धयः।
नाहं तत्प्रतिगृह्णामि न सा तुष्टिकरी मम ८

इन्द्र उवाच ।

चकं पादौ वराहं च ब्राह्मणं चापि वामनम् उद्युतां घरणीं चैव किमर्थ त्वं प्रशंसासि॥ ९ भवान्सजाति भूतानि भवान्संहरति प्रजाः। प्रकृतिः सर्वभूतानां समत्यानां सनातनी १० भीष्म उवाच।

संप्रहस्य ततो विष्णुरिदं वचनमञ्जवीत्। चक्रण निहता दैत्याः पद्भ्यां क्रान्ता वसुंधरा वाराहं रूपमास्थाय हिरण्याक्षो निपातितः। वामनं रूपमास्थाय जितो राजा मया बालेः परितृष्टो भवाम्येवं मानुषाणां महात्मनाम्। तन्मां ये पुजायिष्यन्ति नास्ति तेषां पराभवः व्यपि वा ब्राह्मणं दष्ट्वा ब्रह्मचारिणमागतम्। ब्राह्मणाष्ट्रयाह्यति दत्वा अमृतं तस्य भोजनम्

पेन्द्रीं सन्ध्यामुपासित्वा आदित्याभिमुखः स्थितः सर्वतीथषु स स्नातो मुज्यते सर्विकित्विषः॥ १५ पतद्वः कथितं गुद्यमिखलेन तपोधनाः। संशयं पृज्छमानानां कि भूयः कथयाम्यहम् बलदेव उवाच।

श्रूयतां परमं गुद्धां मानुषाणां सुखावहम् । अजानन्तो यद्बुधाः क्लिश्यन्ते भूतपीडिताः कल्य उत्थाय यो मर्त्यः स्पृशेद्गां वै घृतं दाधि सर्षपं च प्रियंगुं च कल्मषात् प्रतिमुच्यते १८ भूतानि चैव सर्वाणि अग्रतः पृष्ठतोऽपि वा । उच्छिष्टं वाऽपि चिछद्रेषु वर्जयन्ति तपोधनाः देवा ऊचुः।

प्रश्लौदुंबरं पात्रं तोयपूर्ण उद्स्मुखः।
उपवासं तु गृह्णीयाद्यद्वा संकल्पयेद्वतम्॥ २०
देवतास्तस्य तुष्यन्ति कामिकं चापि।सिध्यति
अन्यथा हि वृथा मर्त्याः कुर्वते स्वल्पबुद्धयः
उपवासे बलौ चापि ताम्रपात्रं विशिष्यते।
बिलिभिंक्षा तथाऽद्यं च पितृणां च तिलोदकम्
ताम्रपात्रेण दात्वयमन्यथाऽल्पफलं भवेत।
गृह्यमेतत्समुद्दिष्टं यथा तुष्यन्ति देवताः॥ २३
धर्म उवाच।

राजपौरुषिक विप्रे घाण्टिक परिचारिके।
गोरक्षके वाणिजके तथा कारुकुर्रालवे २४
मित्रद्वहानधीयाने यश्च स्पादृष्ठीपतिः।
पतेषु दैवं पित्र्यं वा न देयं स्यात्कथञ्चन २५
पिण्डदास्तस्य हीयन्ते न च प्रीणाति वै पितृन्
अतिथियस्य भग्नाद्यो गृहात्प्रतिनिवर्तते २६
पितरस्तस्य देवाश्च अग्नयश्च तथैव हि।
निराद्याः प्रतिगच्छन्ति अतिथेरप्रतिग्रहात्॥
स्त्रीभ्रगोंभ्रः कृतभ्रश्च ब्रह्मभ्रगुरुत्वरूपगैः।
स्त्रीभ्रगोंभ्रः कृतभ्रश्च ब्रह्मभ्रगुरुत्वरूपगैः।
स्त्रीभ्रगोंभ्रः कृतभ्रश्च ब्रह्मभ्रगुरुत्वरूपगैः।
स्त्रीभ्रगोंभ्रः कृतभ्रश्च ब्रह्मभ्रगुरुत्वरूपगैः।
स्त्रीभ्रगोंभ्रः कृतभ्रश्च व्रह्मभ्रग्नित्वर्थातिथिरनार्चतः २८
स्त्रियदोषो भवत्यभिर्यस्यातिथिरनार्चतः २८

आग्नरुवाच ।

पादमुद्यस्य यो मत्र्यः स्पृशेद्राश्च सुदुर्मातः।

ब्राह्मणं वा महाभागं दीप्यमानं तथाऽनलम्
तस्य दोषान्त्रवश्यामि तच्छृणुध्वं समाहिताः
दिवं स्पृशत्यशब्दोऽस्य त्रस्यन्ति पितरश्च वै
वैमनस्यं च देवानां कृतं भवति पुष्कलम् ।

पावकश्च महातेजा हृव्यं न प्रतिगृह्णति ३१

आजन्मनां शतं चैव नरके पच्यते तु सः ।

निष्कृतिं च न तस्यापि अनुमन्यन्ति कार्हिचित

तस्माद्रावो न पादेन स्प्रष्टव्या वै कदाचन ।

ब्राह्मणश्च महातेजा दीप्यमानस्तथाऽनलः ३३

श्रद्धानेन मत्र्येन आत्मनो हितामच्छता ।

एते दोषा मया प्रोक्तास्त्रिषु यः पादमुत्सुजेत्॥

विश्वामित्र उवाच । श्रूयतां परमं गुद्धं रहस्यं धर्मसंहितम् । परमान्नेन यो द्यात्पितृणामौपहारिकम् ३५ गजच्छायायां पूर्वस्यां कुतपे दक्षिणामुखः। यदा भाद्रपदे मासि भवते बहुले मघा ॥ ३६ श्रूयतां तस्य दानस्य यादशो गुणविस्तरः। कृतं तेन महच्छाद्धं वर्षाणीह त्रयोदश ३७

गाव ऊचुः। बहुले समंगे हाकुतोभये च क्षेमे च संख्येव हि भूयसी च। यथा पुरा ब्रह्मपुरे सवत्सा शतकतोर्वज्रधरस्य यन्ने 36 भूयश्च या विष्णुपदे स्थिता या विभावसोश्चापि पथे स्थिता या। देवाश्च सर्वे सह नारदेन प्रकुर्वते सर्वसहिति नाम ॥ ३९ मंत्रेणैतेनाभिवन्देत यो वै विमुच्यते पापकृतेन कर्मणा। लोकानवामोति पुरंदरस्य गवां फलं चन्द्रमसो द्युति च॥ एतं हि मन्त्रं त्रिद्शाभिजुष्टं पठेत यः पर्वसु गोष्ठमध्ये। न तस्य पापं न भयं न शोकः सहस्रनेत्रस्य च याति लोकम् धर

भीष्म उवाच ।

अथ सप्त महाभागा ऋषयो लोकविश्वताः।
विसष्ठप्रमुखाः सर्वे ब्रह्माणं पद्मसंभवम् ॥ ४२
प्रदक्षिणमभिक्रम्य सर्वे प्राञ्जलयः स्थिताः।
उवाच वचनं तेषां विसष्ठो ब्रह्मवित्तमः॥ ४३
सर्वेप्राणिहितं प्रश्नं ब्रह्मक्षत्रे विशेषतः।
द्रह्महोनाः कथं मत्या द्रिद्राः साधुवर्तिनः४४
प्राप्तुवन्तीह यज्ञस्य फलं केन च कर्मणा।
प्रतच्लुत्वा वचस्तेषां ब्रह्मा वचनमब्रवीत ४५
ब्रह्मोवाच।

अहा प्रश्नो महाभागा गृहार्थः परमः शुभः सुक्षमः श्रेयांश्च मर्त्यानां भविद्धः समुदाहृतः ४६ श्रूयतां सर्वमाख्यास्ये निश्चिलेन तपोधनाः । यथा यक्षफलं मत्यों लभते नात्र संशयः ४७ पौषमासस्य शुक्ते वै यदा युज्येत रोहिणी। तेन नश्चत्रयोगेन आकाशशयनो भवेत ॥ ४८ एकवस्त्रः शुचिः स्नातः श्रद्धानः समाहितः सोमस्य अर्श्मयः पीत्वा महायक्षफलं लभेत एतद्वः परमं गृह्यं कथितं द्विजसत्तमाः । यन्मां भवन्तः पृच्छन्ति सूक्ष्मतत्त्वार्थदर्शिनः

इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि देवरहस्ये । षड्विशत्यधिकशततमोऽध्यायः॥ १२६॥



350

विभावसुरुवाच।
सिललस्याञ्जलि पूर्णमक्षताश्च घृतोत्तराः।
सोमस्योत्तिष्ठमानस्य तज्जलं चाक्षताश्च तान्
सोमस्योत्तिष्ठमानस्य तज्जलं चाक्षताश्च तान्
स्थितो ह्याभिमुखो मर्त्यः पौर्णमास्यां बलि हरेत्
अग्निकार्य कृतं तेन हुताश्चास्याग्नयस्त्रयः २
वनस्पति च यो हन्यादमावास्यामबुद्धिमान्
अपि ह्येकेन पत्रेण लिप्यते ब्रह्महत्यया॥ ३

दनतकाष्ठं तु यः खादेदमावास्यामबुद्धिमान्। हिसितश्चन्द्रमास्तेन पितरश्चोद्विजन्ति च & हव्यं न तस्य देवाश्च प्रतिगृह्णान्ति पर्वसु। कुष्यन्ते पितरश्चास्य कुले वंशोऽस्य हीयते५

श्रीखाच।

प्रकीर्ण भाजनं यत्र भिन्नभाण्डमथासनम् । योषितश्चैव हन्यन्ते कश्मलोपहते गृहे॥ ६

इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वाण नैलकण्ठीये भारतभाव-दीपे षड्विशत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १२६ ॥

\* द्वितीयार्थे प्रथमा।

१३७

सिळिलस्योति॥१॥

देवताः पितरश्चेव उत्सवे पर्वणीषु वा। निराशाः प्रतिगच्छन्ति कश्मलोपहतादृहात् अङ्गिरा उवाच।

यस्तु संवत्सरं पूर्णं दद्याद्दीपं करञ्जके। सुवर्चलामुलहस्तः प्रजा तस्य विवर्धते॥ ८

गार्य उवाच।
वातिथ्यं सततं कुर्याद्दीपं दद्यात्प्रतिश्रये।
वर्जयानो दिवा स्वापंन च मांसानि मक्षयेत्
गांब्राह्मणं न हिस्याच पुष्कराणि च कीर्तयेत्
एष श्रेष्ठतमो धर्मः सरहस्यो महाफलः॥ १०
अपि ऋतुशतैरिष्ट्रा श्रयं गच्छाति तद्धविः।
न तु श्रीयन्ति ते धर्माः श्रद्धानैः प्रयोजिताः
इदं च परमं गुद्धं सरहस्यं निबोधत।
श्राद्धकले च दैवे च तैर्धिके पर्वणीषु च १२
रजस्ता च या नारी श्रिवात्रिकाऽपुत्रिका च या
पतामिश्रश्रुषा दृष्टं हविनांश्रान्त देवताः १३
पितरश्च न तुष्यन्ति वर्षाण्यपि त्रयोदशः।

शुक्रवासाः शुचिर्भूत्वा ब्राह्मणान् स्वस्ति वाचयेत्। कीर्तयद्भारतं चैव तथा स्यादश्रयं हविः॥ धौम्य उवाच।

१४

भिन्नभाण्डं च खद्वां च कुक्कृटं शुनकं तथा।
अप्रशस्तानि सर्वाणि यश्च वृक्षो गृहेरुहः ॥
भिन्नभाण्डे कार्लि प्राहुः खद्वायां तु धनक्षयः।
कुक्कुटे शुनके चैव हविनीश्चन्ति देवताः।
वृक्षमुले श्चवं सत्त्वं तस्माद्वृक्षं न रोपयेत्॥

जमदक्षिरुवांचं।

यो यजेदश्वमेधेन वाजपेयशतेन ह।
अवाक्षशिरावा लम्बेत सत्रं वा स्फीतमाहरेत
न यस्य हृद्यं शुद्धं नरकं स ध्रुवं वजेत।
तुल्यं यक्षश्च सत्यं च हृदयस्य च शुद्धता १८
शुद्धेन मनसा दत्वा सकुप्रस्थं द्विजातये।
ब्रह्मलोकमनुप्राप्तः पर्याप्तं तिन्नदर्शनम्॥ १९

इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि देवरहस्ये सप्तविशत्यधिकशततमोऽध्यायः॥ १२७॥



326

वायुक्वाच।

किश्चिद्धमें प्रवश्यामि मानुषाणां सुखावहम् सरहस्याश्च ये दोषास्तान् श्रणुध्वं समाहिताः अग्निकार्यं च कर्तव्यं परमान्नेन भोजनम्। दीपकश्चापि कर्तव्यः पितृणां सतिलोदकः २ पतेन विधिना मत्र्यः

श्रद्धानः समाहितः। चतुरो वार्षिकान् मासान् यो ददाति तिलोदकम्॥ भोजनं च यथाशकत्या ब्राह्मणे वेदपारगे।
पशुबन्धशतस्येह फलं प्राप्नोति पुष्कलम् ४
इदं चैवापरं गुह्ममप्रशस्तं निबोधत।
अग्नेस्तु वृषलो नेता हिवर्मुढाश्च योषितः॥ ५
मन्यते धर्म पवेति स चाधर्मण लिप्यते।
अग्नयस्तस्य कुप्यन्ति शृद्धयोनि स गच्छति ६
पितरश्च न तुष्यन्ति सह देवैविशेषतः।
प्रायश्चित्तं तु यत्तत्र ब्रुवतस्तिवशेषतः।
प्रायश्चित्तं तु यत्तत्र ब्रुवतस्तिवशेष मे॥ ७

करज्ञसुन्वले गृक्षवित्रिविशेषौ ॥ ८॥ अपुत्रिकेति च्छेदः । १२ ॥ सत्त्वं गृश्चिकसर्पादि न रोपयेत् गृहे इति शेषः ॥ १६॥ इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वाणे नैलकण्ठीये भारतभावदीपे सप्ताविंशत्याधिकशततमोऽध्यायः॥ १२०॥

१२८

किञ्चिदिति ॥ १ ॥ अमेररणीस्थस्य वा वैदिकस्य नेता देशान्तरप्रापको यदि योषितः हविषा सोमाज्यपयः प्रमृतिना यज्ञावशिष्टेन इडादिस्थानीयेन मूढाः स्युस्तिर्हि तस्य दोषः ॥ ५ ॥ प्रायश्चित्तं च वक्ष्यामीति शेषः ॥ ७ ॥ यत्कृत्वा तु नरः सम्यक् सुखी भवति विजवरः गवां मूत्रपुरीषेण पयसा च घृतेन च ॥ ८ अग्निकार्य ज्यहं कुर्यान्निराहारः समाहितः। ततः संवत्सरे पूर्णे प्रतिगृक्षन्ति देवताः॥ ९

हृष्यन्ति पितरश्चास्य श्राद्धकाल उपिश्वते। एष ह्यायमी धर्मश्च सरहस्यः प्रकीर्ततः॥ १० मत्यानां स्वर्गकामानां प्रत्य स्वर्गसुखावहः ११

इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि देवरहस्ये अष्टाविशत्यधिकशततमोऽध्यायः॥ १२८॥



#### 323

लोमरा उवाच।

परदारेषु ये सक्ता अकृत्वा दारसंग्रहम् ।
निराशाः पितरस्तेषां श्राद्धकाले भवन्ति वै
परदारतियश्च यश्च वन्ध्यामुपासते ।
ब्रह्मस्वं हरते यश्च समदोषा भवन्ति ते ॥ २
असंभाष्या भवन्त्येते पितृणां नात्र संशयः ।
देवताः पितरश्चेषां नाभिनन्दन्ति तद्धविः ३
तस्मात्परस्य वै दारांस्त्यजेद्धन्ध्यां च योषितं
ब्रह्मस्वं हि न हर्तद्यमात्मनो हितमिच्छता ४
श्च्यतां चापरं गुद्धां रहस्यं धर्मसंहितम् ।
श्चर्धानेन कर्तद्यं गुरूणां वचनं सदा ॥ ५
द्वादश्यां पौर्णमास्यां च मासि मासि घृताक्षतं
ब्राह्मणेभ्यः प्रयच्छेत तस्य पुण्यं निवोधत ॥ ६
सोमश्च वर्धते तेन समुद्रश्च \* महोद्धिः ।
अश्वमेधचतुर्भागं फलं सजति वासवः ॥ ७
दानेनैतेन तेजस्वी वीर्थवांश्च भवेन्नरः ।

प्रीतश्च भगवान सोम इष्टान कामान प्रयच्छिति श्रूयतां चापरो धर्मः सरहस्यो महाफलः। इदं कलियुगं प्राप्य मनुष्याणां सुखावहः॥ ९ कल्यमुत्थाय यो मत्यः स्नातः घुक्तेन वाससा तिलपात्रं प्रयच्छेत ब्राह्मणोभ्यः समाहितः १० तिलोदकं च यो द्यात्पितृणां मधुना सह। दीपकं कृसरं चैव श्रूयतां तस्य यत्फलम् ११ तिलपात्रे फलं प्राह मगवान् पाकशासनः। गोप्रदानं च यः कुर्याद्भमिदानं च शाश्चतम् शामिदानं च यो यश्चं यजेत बहुदक्षिणम्। तिलपात्रं सहैतेन समं मन्यन्ति देवताः॥१३ तिलोदकं सदा श्राद्धे मन्यन्ते पितरोऽश्चयम् दिपे च कृसरे चैव तुष्यन्तेऽस्य पितामहाः॥ स्वर्गे च पितृलोके च पितृदेवाभिपूजितम्। एवमेतन्मयोदिष्टमृषिदष्टं पुरातनम्॥ १५

इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि लोमशरहस्ये जनत्रिशदधिकशततमोऽध्यायः॥१२९॥



इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि नैलकण्ठीये भारतभाव-दीपे अष्टार्विशत्याधिकशततमोऽध्यायः ॥ १२८ ॥ १२९

परदारेडिवाते॥ १॥ इति श्रीमहाभारते अनु-

शासनपर्वाण नैलकण्ठीय भारतभावदीप जनत्रिशदाधिक-शततमोऽध्यायः ॥ १२९ ॥

अस्वान्त्युदकानि धीयन्तेऽस्मित्रिति। यद्वा महानामुत्सवानामुदिधिरिव महोत्साहवांश्च मवति।

भीष्म उवाच।

ं ततस्त्वृषिगणाः सर्वे पितरश्च सदेवताः। अरुन्धतीं तपोवृद्धामपृच्छन्त समाहिताः १ समानशीलां वीर्येण वसिष्ठस्य महातमनः। न्वत्तो धर्मरहस्यानि श्रोतुमिच्छामहे वयम्। -यत्ते गुह्यतमं भद्रे तत्प्रभाषितुमर्हसि ॥ अरुन्धत्युवाच।

तपोवृद्धिर्मया प्राप्ता भवतां स्मरणेन वै। अवतां च प्रसादेन धर्मान्वश्यामि शाश्वतान् सगुह्यान्सरहस्यांश्च तान् श्रृणुध्वमशेषतः। अद्धाने प्रयोक्तव्या यस्य शुद्धं तथा मनः॥४ अश्रद्धानो मानी च ब्रह्महा गुरुतल्पगः। असंभाष्या हि चत्वारो नैषां धर्म प्रकाशयेत अहन्यहिन यो दद्यात्किपिलां द्वाद्शीः समाः मासि मासि च सत्रेण यो यजेत सदा नरः६ गवां शतसहस्रं च यो दद्याज्ज्येष्ठपुष्करे। न तद्धमंफलं तुल्यमितिथियस्य तुष्यति॥ ७ श्रूयतां चापरो धर्मो मनुष्याणां सुखावहः। अद्धानेन कर्तव्यः सहरस्यो महाफलः॥ ८ कल्यमुत्थाय गोमध्ये गृह्य दर्भान्सहोदकान्। निषिश्चेत गवां श्रङ्गे मस्तकेन च तज्जलम् ९ प्रतीच्छेत निराहारस्तस्य धर्मफलं श्रुणु। श्रयन्ते यानि तीर्थानि त्रिषु लोकेषु कानिचित् सिद्धचारणजुष्टानि सेवितानि महर्षिभिः। अभिषेकः समस्तेषां गवां श्रुङ्गोदकस्य च॥ ११ साधु साध्विति चोद्दिष्टं दैवतैः पितृभिस्तथा भृतैश्चैव सुसंहष्टैः पूजिता साऽप्यरुन्धती १२ पितामह उवाच।

अहो धर्मों महाभागे सरहस्य उदाहतः। चरं ददामि ते धन्ये तपस्ते वर्धतां सदा॥१३ यम उवाच।

रमणीया कथा दिव्या युष्मत्तो या मया श्रुता श्रूयतां चित्रगुप्तस्य भाषितं मम च प्रियम् १४ रहस्यं धर्मसंयुक्तं शक्यं श्रोतं महर्षिभिः। अइधानेन मर्लैन आत्मनो हितमिच्छता॥ १५ कि पुण्यं तथा पापं कृतं किञ्चिद्धिनश्यति।

पर्वकाले च यत्किञ्चिदादित्यं चाधितिष्ठति॥ प्रतलोकं गते मत्यें तत्तत्सर्वे विभावसः। प्रतिजानाति पुण्यात्मा तच्च तत्रोपयुज्यते १७ किञ्चिद्धर्मे प्रवश्यामि चित्रगुप्तमतं शुभम्। पानीयं चैव दीपं च दातव्यं सततं तथा १८ उपानहों च च्छत्रं च कपिला च यथातथम्। पुष्करे कपिला देया ब्राह्मणे वेदपारगे॥ १९ अग्निहोत्रं च यत्नेन सर्वशः प्रतिपालयेत्। अयं चैवापरो धर्मश्चित्रग्रप्तेन भाषितः॥ २० फलमस्य पृथक्तवेन श्रोतुमहीन्त सत्तमाः। प्रलयं सर्वभूतैस्तु गन्तव्यं कालपर्ययात्॥ २१ तत्र दुर्गमनुप्राप्ताः श्चनृष्णापरिपीडिताः। दह्यमाना विपच्यनते न तत्रास्ति पलायनम्॥ अन्धकारं तमो घोरं प्रविशन्त्यल्पबुद्धयः। तत्र धर्म प्रवक्ष्यामि येन दुर्गाणि सन्तरेत्र३ अल्पटययं महार्थं च प्रेत्य चैव सुखोद्यम्। पानीयस्य गुणा दिव्याः प्रेतलोके विशेषतः॥ तत्र पुण्योदका नाम नदी तेषां विधीयते। अक्षयं सिललं तत्र शीतलं ह्यमृतोपमम्॥ २५ स तत्र तोयं पिबति पानीयं यः प्रयच्छति। प्रदीपस्य प्रदानेन श्रूयतां गुणविस्तरः॥ २६ तमोन्धकारं नियतं दीपदो न प्रपश्यति। प्रभां चास्य प्रयच्छन्ति सोमभास्करपावकाः द्वताश्चानुमन्यन्ते विमलाः सर्वतो दिशः। द्योतते च यथाऽऽदित्यः प्रेतलोकगतो नरः॥ तस्माद्दीपः प्रदातव्यः पानीयं च विशेषतः। किप्लां ये प्रयच्छन्ति ब्राह्मणे वेदपारगे २९ पुष्करे च विशेषेण श्रूयतां तस्य यत्फलम्। गोशतं सवृषं तेन दत्तं भवति शाश्वतम्॥ ३० पापं कमें च यत्किश्चिद्रहाहत्यासमं भवेत। शोधयेत्कपिला होका प्रदत्तं गोशतं यथा ३१ तस्मात्तु कपिला देया कौ मुद्यां ज्येष्ठपुष्करे। न तेषां विषमं किञ्चित्र दुःखं न च कण्टकाः उपानहीं च यो दद्यात्पात्रभूते द्विजोत्तमे। छत्रदाने सुखां छायां लभते परलोकगः॥ ३३

HERE AND BURNES & SO

प्रतिजानाति अर्पयति उपयुज्यते पुण्यपापकर्ता ॥ १७ <sup>18</sup> जैतं इति ॥ १ ॥ प्रयोक्तव्याः धर्मा वाच्याः ॥ ४ ॥ । प्रकृष्टो लयः अदर्शनं यस्मात्तत्प्रलयं मरणम् ॥२१॥

न हि दत्तस्य दानस्य नाशोऽस्तीह कदाचन।
चित्रगुप्तमतं श्रुत्वा हृष्टरोमा विभावसुः॥ ३४
उवाच देवताः सर्वाः पितृंश्चेव महाद्युतिः।
श्रुतं हि चित्रगुप्तस्य धर्मगुद्धं महात्मनः॥ ३५
श्रद्धानाश्च ये मर्त्या ब्राह्मणेषु महात्मसु।
दानमेतत्प्रयच्छन्ति न तेषां विद्यते भयम् ३६
धर्मदोषास्त्विमे पश्च येषां नास्तीह निष्कृतिः

असंभाष्या अनाचारा वर्जनीया नराधमाः।।
ब्रह्महा चैव गोघ्नश्च परदाररतश्च यः।
अश्रद्धानश्च नरः स्त्रियं यश्चोपजीवाते॥ ३८
प्रेतलोकगता होते नरके पापकार्मणः।
पच्यन्ते वै यथा मीनाः पूयशोणितभोजनाः
असंभाष्याः पितृणां च देवानां चैव पश्च ते।
स्नातकानां च विप्राणां ये चान्ये च तपोधनाः

इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि अरुन्धतीचित्रगुप्तरहस्ये त्रिशदधिकशततमोऽध्यायः ॥ १३० ॥



# 333

भीष्म उवाच ।
ततः सर्वे महाभागा देवाश्च पितरश्च ह ।
जहष्यश्च महाभागाः प्रमथान्वाक्यमञ्जवन् ॥ १
भवन्तो वे महाभागा अपरोक्षिनिशाचराः ।
अवन्तो वे महाभागा अपरोक्षिनिशाचराः ।
उठिछष्टानश्चवीनश्चद्रान्कथं हिसथ मानवान्
के च स्मृताः प्रतीघाता येन मर्त्यान्न हिसथ ।
रक्षोद्वानि च कानि स्युर्येर्गृहेषु प्रणश्यथ ।
श्रोतुमिच्छाम युष्माकं सर्वमेतिन्निशाचराः ३
प्रमथा ऊच्चः ।

मैथुनेन सदोच्छिष्टाः कृते चैवाधरोत्तरे। मोहान्मांसानि खादेत वृक्षमुले च यः खपेत आमिषं शीर्षतो यस्य पादतो यश्च संविशेत। तत उच्छिष्टकाः सर्वे बहुाच्छिद्राश्च मानवाः ५ उदके चाष्यमेध्यानि स्रोप्माणं च प्रमुश्चति। पते भक्ष्याश्च वध्याश्च मानुषा नात्र संशयः ६
पतं शीलसमाचारान्धर्षयामां हि मानवान्।
श्रूयतां च प्रतीधातान्येन शक्रुम हिसितुम् ७
गोरोचनासमालम्भो वचाहरूतश्च यो भवेत।
घृताघृतं च यो द्धान्मस्तके तत्परायणः ८
ये च मांसं न खादन्ति तास्न शक्रुम हिसितुम्
यस्य चाशिर्यहे नित्यं दिवारात्री च दीप्यते
तरक्षोश्चर्म दंष्ट्राश्च तथेव गिरिकच्छपः।
आज्यधूमो विडालश्च च्छागः कृष्णोऽथ पिङ्गलः
येषामेतानि तिष्ठन्ति गृहेषु गृहमेधिनाम्।
तान्यधृष्याण्यगाराणि पिशिताशैः सुदारुणैः
लोकानस्मद्विधा ये च विचरन्ति यथासुखम्
तस्मादेतानि गेहेषु रक्षोघ्नानि विशाम्पते।
पतद्वः कथितं सर्वे यत्र वः संशयो महान् १२

इति श्रीमहामारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि प्रमथरहस्ये पक्रत्रिशदधिकशततमोऽध्यायः॥ १३१॥



इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वाण नैलकण्ठीये भारतभाव-दीपे त्रिशदधिकशततमोऽध्यायः ॥ १३० ॥ १३१

ततः सर्वे इति ॥ १ ॥ अधरोत्तरे वान्ते अधर् उत्तरः श्रेष्ठो यत्र श्रेष्ठस्यावमाने कृते सित् ॥ ५ ॥ आमिषं

मांसं शिरसि दधानः पादतः शय्यायां पादस्थाने शिरः कृत्वा यः संविशेत् ॥ ६ ॥ तरक्षोव्याघ्रस्य गिरिकच्छपः पर्वतदरीशायी स्थलकूर्मः ॥११॥ इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वाणे नैलकण्ठीये भारतभावदीपे एकत्रिंशदाधिक-शत्ततमोऽध्यायः ॥ १३१ ॥

भीष्म उवाच।

ततः पद्मप्रतीकाशः पद्मोद्भूतः पितामहः।
उवाच वचनं देवान्वासवं च शचीपतिम् १
स्रयं महाबलो नागो रसातलचरो बली।
तेजस्वी रेणुको नाम महासत्त्वपराक्रमः॥ २
स्रातिजिस्तिः सर्वे महावीर्यो महागजाः।
धारयान्त महीं कृत्स्नां सरीलवनकाननाम् ३
भवद्भिः समनुज्ञातो रेणुकस्तान्महागजान्।
धर्मगुद्यानि सर्वाणि गत्वा पृच्छतु तत्र वै ४
पितामहवचः श्रुत्वा ते देवा रेणुकं तदा।
प्रेषयामासुरुद्धया यत्र ते धरणीधराः॥ ५

रेणुक उवाच।

अनुज्ञातोऽस्मि देवेश्च पितृभिश्च महाबलाः धर्मगुद्यानि युष्माकं श्रोतुमिच्छामि तत्त्वतः कथयध्वं महाभागा यद्वस्तत्त्वं मनीषितम् ६ दिग्गजा ऊचुः।

कार्तिके मासि चारेशेषा बहुलस्याष्ट्रमी शिवा तेन नक्षत्रयोगेन यो ददाति गुडौदनम्॥ ७ इमं मन्त्रं जपञ्छाद्धे यताहारो ह्यकोपनः। बलदेवप्रभृतयो ये नागा बलवत्तराः॥ ८

अनन्ता ह्यक्षया नित्यं भोगिनः सुमहाबलाः तेषां कुलोद्भवा ये च महाभूता भुजङ्गमाः 🦠 ते में बर्लि प्रयच्छन्तु बलतेजोभिवृद्धये। यदा नारायणः श्रीमानुज्जहार वसुंघराम् १० तद्वलं तस्य देवस्य धरामुद्धरतस्तथा। एवमुक्तवा बालि तत्र वल्मीके तु निवेद्येत गजेन्द्रकुसुमाकीणं नीलवस्त्रानुलेपनम्। निर्धेपत्तं तु वल्मीके अस्तं याते दिवाकरे १२ एवं तुष्टास्ततः सर्वे अधस्ताद्भारपीडिताः। श्रमं तं नावबुध्यामो धारयन्तो वसुंधराम्॥ एवं मन्यामहे सर्वे भारार्ता निरपेक्षिणः। ब्राह्मणः क्षत्रियो वैश्यः शूद्रो वा यद्युपोषितः पवं संवत्सरं कृत्वा दानं बहुफलं लभेत। वल्मीके बालिमादाय तन्नो बहुफलं मतम् १५ ये च नागा महावीर्यास्त्रिषु लोकेषु कृत्स्वराः क्तातिथ्या भवेयुस्ते शतं वर्षाणि तत्त्वतः १६ दिग्गजानां च तच्छ्रत्वा देवताः पितरस्तथा ऋषयश्च महाभागाः पूजयन्ति समरेणुकम्१७

इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वाण दानधर्भपर्वणि दिगाजानां रहस्ये द्वात्रिशद्धिकशततमोऽध्यायः ॥ १३२॥

學子奉子派

# 333

महेश्वर उवाच।

सारमुद्धृत्य युष्माभिः साधुधर्म उदाहृतः। धर्मगुह्यमिदं मत्तः श्रृणुध्वं सर्व एव ह ॥ १ येषां धर्माश्रिता बुद्धिः श्रद्धधानाश्च ये नराः। तेषां स्यादुपदेष्ट्वयः सरहस्यो महाफलः॥२ निरुद्धिग्रस्तु यो द्धान्मासमेकं गवाह्विकम्। एकभक्तं तथाऽश्रीयाच्छूयतां तस्य यत्फलम् त्रीन्लोकान्धारयन्ति सम सद्वासुरमानुषान् तासु चैव महापुण्यं शुश्रूषा च महाफलम् । अहन्यहिन धर्मेण युज्यते वै गवाहिकः ॥ अस्वयहिन धर्मेण युज्यते वै गवाहिकः ॥ अस्वया होता हानुक्षाताः पूर्वमासन्कृते युगे । ततोऽहमनुनीतो वै ब्रह्मणा पद्मयोनिना ॥ अस्वया सद्वा ताः स्माद्भजस्थानगतस्तिष्ठत्युपरि मे वृषः । रमेऽहं सह गोभिश्च तस्मात्पूज्याः सद्वेव ताः

१३२

सारत इति ॥ १ ॥ नागी गजः ॥ २ ॥ इति श्रीमहा-मारते अनुशासनपर्वणि नैलकण्ठीये भारतमावदीपे द्वात्रिश- दिधकशतत्मोऽध्यायः ॥ १३२ ॥

१३३

सारमिति॥१॥

महाप्रभावा वरदा वरं द्युरुपासिताः । ता गावोऽस्यानुमन्यन्ते सर्वकर्मसु यत्फलम् ॥ तस्य तत्र चतुर्भागो यो ददाति गवाहिकम् ॥ ९ इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि महादेवरहस्ये त्रयस्त्रिशद्धिकशततमोऽध्यायः ॥ १३३॥

83.8

स्कन्द उवाच।

समाप्यनुमतो धर्मस्तं श्रेणुध्वं समाहिताः।
नीलषण्डस्य श्रंगाभ्यां गृहीत्वा मृत्तिकां तु यः
अभिषेकं ज्यहं कुर्यात्तस्य धर्म निवोधत।
शोधयेदशुमं सर्वमाधिपत्यं परत्र च।
यावच जायते मत्यस्तावच्छ्रो भविष्यति।
इदं चाप्यपरं गुद्धां सरहस्यं निवोधत॥ ३
प्रगृह्योदुम्बरं पात्रं पक्षान्नं मधुना सह।
सोमस्योत्तिष्ठमानस्य पौर्णमास्यां बलि हरेत

तस्य धर्मफलं नित्यं
श्रह्धाना निबोधत ।
साध्या रुद्रास्तथाऽऽदित्या
विश्वेदेवास्तथाश्विनौ ॥
भरतो वसवश्चेव प्रतिगृह्णन्ति तं बलिम् ।
सोमश्च वर्धते तेन समुद्रश्च महोद्धिः ॥ ६
एष धर्मो मयोदिष्टः सरहस्यः सुखावहः ॥ ७
विष्णुरुवाच ।

धर्मगुद्यानि सर्वाणि देवतानां महात्मनाम् ऋषीणां चैव गुद्यानि यः पठेदाह्निकं सदा ८ श्रुणयाद्वाऽनस्युर्थः श्रद्दधानः समाहितः। नास्य विझः प्रभवति भयं चास्य न विद्यते ९ ये च धर्माः शुभाः पुण्याः सरहस्या उदाहताः तेषां धर्मफलं तस्य यः पठेत जितोन्द्रियः १० नास्य पापं प्रभवति न च पापेन लिप्यते । पठेह्रा श्रावयेद्वापि श्रुत्वा वा लभते फलम् ॥ भुअते पितरो देवा हृज्यं कृज्यमधाक्षयम् । श्रावयंश्वापि विप्रन्द्रान् पर्वसु प्रयतो नरः १२ ऋषीणां देवतानां च पितृणां चैव नित्यदा । भवत्यभिमतः श्रीमान् धर्मेषु प्रयतः सदा १३ कृत्वापि पापकं कर्म महापातकवर्जितम् । रहस्यधर्मे श्रुत्वेमं सर्वपापैः प्रमुख्यते ॥ १४

प्तद्वम्रहस्यं वै देवतानां नराधिप।

हयासोहिष्टं मया प्रोक्तं सर्वदेवन्मस्कृतम् १५

पृथिवी रत्नसंपूणी श्वानं चेदमनुत्तमम्।

हदमेव ततः श्राह्यमिति मन्येत धर्मवित् १६

नाश्रद्धानाय न नास्तिकाय

न नष्टधर्माय न निर्धृणाय।

न हेतुदुष्टाय गुरुद्धिषे वा

नानात्मभूताय निवेद्यमेतत्॥ १७

इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि स्कन्ददेवरहस्ये चतुस्त्रिशद्धिकशततमोऽध्यायः॥१३४॥



इति श्रीमहामारते अनुशासनपर्वणि नैलकण्ठीये भारतभाव-देपि त्रयास्रिशदधिकशततमोऽध्यायः ॥ १३३॥

१३४

ममापीति ॥ १ ॥ इति श्रीमहाभारते अनुशासन-पर्वणि नैलकण्ठीये भारतभावदीपे चतुर्विशद्धिकशततमोऽ-ध्यायः ॥ १३४ ॥

युधिष्ठिर उवाच। के भोज्या ब्राह्मणस्येह के भोज्याः श्रत्रियस्य ह नथा वैश्यस्य के भोज्याः के शुद्धस्य च भारत भीष्म उवाच।

जाह्मणा ब्राह्मणस्येह मोज्या ये चैव क्षत्रियाः वैश्याश्चापि तथा भोज्याः शुद्राश्च परिवर्जिताः ब्राह्मणाः क्षत्रिया वैश्या भोज्या वे क्षत्रियस्य ह वर्जनीयास्तु वैश्रद्धाः सर्वभक्षा विकर्मिणः ३ वैद्यास्तु भोज्या विप्राणां क्षत्रियाणां तथैव च नित्याग्नयो विविक्ताश्च चातुर्मास्यरताश्च ये 10 श्रुद्राणामथ यो भुंके स भुंके पृथिवीमलम् ॥ मछं नृणां स पिबति मछं भुंके जनस्य च॥ शुद्राणां यस्तथा भुंके स भुंके पृथिवीमलम्। पृथिवीमलमञ्चन्ति ये द्विजाः शूद्रभोजिनः॥ ६ शुद्धस्य कर्मनिष्ठायां विकर्मखोऽपि पच्यते। ब्राह्मणः क्षत्रियो वैश्यो विकर्मस्यक्ष पच्यते ७ स्वाध्यायनिरता विप्रास्तथा खरूत्ययने नृणाम् रक्षणे क्षत्रियं प्राहुर्वेश्यं पुष्टवर्थमेव च॥ करोति कर्म यद्वैश्यस्तद्वस्वा ह्यपजीवति। क्रुषिगोरक्ष्यवाणिज्यमकुत्सा वैश्यकर्मणि ॥९ शूद्रकर्मे तु यः कुर्यादवहाय स्वकर्मे च। स विशेयो यथा शुद्रो न च भोज्यः कदाचन

चिकित्सकः काण्डपृष्ठः पुराध्यक्षः पुरोहितः सांवत्सरों वृथाध्यायी सर्वे ते शुद्धसंमिताः 🌬 शृद्धकर्मस्वयैतेषु यो भुंके निरपत्राः। अमोज्यमोजनं भुकत्वा भयं प्राम्मोति दारुणम् कुलं वीर्य च तेजश्च तिर्यग्योनित्वमेव च। स प्रयाति यथा श्वा वै निष्कियो धर्मवर्जितः भुं के चिकित्सकस्यानं तदनं च पुरीषवत्। पुंश्वरयनं च मूत्रं स्यात्कारकानं च शोणितम् विद्योपजीविनोऽसं च यो भुंते साधुसंमतः तद्प्यन्नं यथा शोद्रं तत्साधुः परिवर्जयेत १५ वचनीयस्य यो भुंते तमाहुः शोणितं व्हद्म । षिशुनं भोजनं भुंते ब्रह्महत्यासमं विदुः॥१६ असत्कृतमवज्ञातं न भोक्तव्यं कदाचन॥ १७ व्यापि कुलक्षयं चैव क्षिप्रं प्राप्तीति ब्राह्मणः। नगरीराक्षणों भुंके श्वपचप्रवणों भवेत ॥ १८ गोंझे च ब्राह्मणझे च सुरापे गुरुतरूपमें। भुक्तवान्नं जायते विप्रो रक्षसाः कुळवर्धनः॥ न्यासापहारिणो भुक्तवा कृतझे क्रींबवर्तिन जायते शबरावासे मध्यदेशबहिष्कृते॥ अमोज्याश्चेव मोज्याश्च मया प्रोक्ता यथाविधि किमन्यद्ध कौन्तय मत्तरतं श्रोतुमिच्छिस ।

इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि भोज्याभोज्यासक्यनं नाम पञ्चित्रशद्धिकशततमोऽध्यायः॥ १३५॥

€1.6±

१३६

युधिष्ठिर उवाच। उक्तास्तु भवता भोज्यास्तथाभोज्याश्च सर्वशः अत्र मे प्रश्नसन्देहस्तनमे वद पितामह॥ ब्राह्मणानां विशेषेण हृदयकद्यप्रतिष्रहे। नानाविधेषु भोज्येषु प्रायश्चित्तानि शंस मे २ तिलप्रतिग्रहे चैव सममेतद्यधिष्ठिर ॥

भीषम उवाच । हन्त वश्यामि ते राजव् ब्राह्मणानां महातमनां प्रतिग्रहेषु भोज्ये च सुच्यते येन पाष्मनः॥३ घृतप्रतिप्रहे चैव सावित्री समिदाहुतिः।

१३५

के भोज्याः भोज्यानाः ॥ १ ॥ वैद्याः भोज्याः ान्योजुकीयाजा। ४ ॥ न केवलं शहान्रमेव वर्ज्यं किन्तु शहरय र्वाक्रमानेष्टाधी सेवीयां वर्तमानो विकर्मस्या विशिष्टकमस्यः सन्धावन्यनादियुक्तोऽपि पच्यते नरके इति शेषः॥ ॥ ।। काण्ड-**१**ष्ठः अध्यः ॥ ११ ॥ पिश्चनं तत्सम्बन्धि ॥ १६ ॥ नगरी रक्षति तस्य ॥ १८ ॥ इति श्रीमहाभारते अनुशासन-पर्वणि नैलकण्ठीये भारतभावदीपे पश्चित्रशद्धिकशततमीऽ ष्यायः ॥ १३५ ॥

१३६ उक्ता इति ॥ १॥ सावित्री समिदाहुतिरिति सर्वत्र सम्बच्यते ॥ ४ ॥

मांसप्रतिग्रहे चैव मधुनो लवणस्य च। आदित्योदयनं स्थित्वा पूर्तो भवति ब्राह्मणः ५ काञ्चनं प्रतिगृह्याय जपमानो गुरुश्वतिम्। कृष्णायसं च विवृतं धारयन् मुच्यते द्विजः व्यवं प्रातिगृहतिऽथ धने वस्त्रे तथा स्त्रियाम्। व्यवमेव नरश्रेष्ठ सुवर्णस्य प्रतिप्रहे॥ अन्नप्रतिग्रहे चैव पायसेक्षुरसे तथा। इक्षुतैलपवित्राणां त्रिसन्ध्येऽप्सु निमज्जनम् बीही पुष्पे फले चैव जले पिष्टमये तथा। यावके दधिदुग्धे च सावित्रीं शतशोन्विताम् उपानहीं च च्छत्रं च प्रतिगृह्यौध्वदेहिक। जपेच्छतं समायुक्तस्तेन सुच्येत पाप्मना १० श्रेत्रप्रतिप्रहे चैव प्रहस्तकयोस्तथा। त्रीणि रात्राण्युपोषित्वा तेन पापाद्विमुच्यते कृष्णपश्चे तु यः श्राद्धं पितृणामश्चते द्विजः। अन्नमेतदहोरात्रात्पूतो भवति ब्राह्मणः॥ १२ न च सन्ध्यामुपासीत न च जाप्यं प्रवर्तयेत न सङ्किरेत्तद्वं च ततः पूर्येत ब्राह्मणः॥ १३ इत्यर्थमपराह्ने तु पितृणां श्राद्धमुच्यते। यथोक्तानां यदश्रीयुद्राह्मणाः पूर्वकेतिताः १४ मृतकस्य तृतीयाहे ब्राह्मणी योऽन्नमश्रुते।

स त्रिवेलं समुन्मज्य द्वादशाहेन शुध्यति १५ द्वादशाहे व्यतीते तुं कृतशाँचो विशेषतः। ब्राह्मणेभ्यो हविदेत्वा मुख्यते तेन पांप्मना १६ मृतस्य दशरात्रेण प्रायश्चित्तानि दापयेत्। सावित्री रैवतीमिष्टि क्रूरमाण्डमघमर्षणम् १७ मृतकस्य त्रिरात्रे यः समुद्दिष्टे समक्षते। सप्त त्रिषवणं स्नात्वा पूतो भवति ब्राह्मणः१८ सिद्धिमामोति विपुलामापदं चैव नामुयात्र९ यस्त शूदैः समश्रीयाद्वाह्यणोप्येकभोजने। अशौचं विधिवत्तस्य शौचमत्र विधीयते २० यस्त वैश्यैः सहाश्रीयाद्राह्मणोऽप्येकभोजने। स वै त्रिरात्रं दीक्षित्वा मुच्यते तेन कर्मणा॥ श्रित्रयैः सह योऽश्लीयाद्वाह्मणोऽप्येकभोजने । आष्ठतः सह वासोभिस्तेन मुच्येत पाष्मना॥ शुद्रस्य तु कुछं हनित वैश्यस्य पशुवान्धवान् श्रत्रियस्य श्रियं हान्ति ब्राह्मणस्य सुवर्चसम्॥ प्रायश्चित्तं च शान्ति च जुहुयात्तेन सुच्यते। सावित्रीं रैवतीमिष्टि क्रश्माण्डमघमर्षणम्२४ तथोच्छिष्टमथान्योन्यं संप्रारोचात्र संशयः। रोचना विरजा रात्रिर्मङ्गलालंभनानि च॥२५

इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि प्रायश्चित्तविधिनीम षट्त्रिशदाधिकशततमोऽध्यायः ॥ १३६॥



830

युधिष्ठिर उवाच। दानेन वर्ततत्याह तपसा चैव भारत। तदेतन्मे मनोदुः खं व्यपोह त्वं पितामह । किस्वित्पृथिव्यां ह्येतन्मे भवाञ्छंसितुमहिति

आदित्योद्यनं तत्पर्यन्तं स्थित्वा ॥ ५॥ विवृतं लोकप्रत्यक्षं धारयन् ॥ ६ ॥ गृहसूतकयोः कारागारस्थाश्रीचवतोः ॥ ११॥ न च सन्ध्यामुपासीतत्यत्र अस्नात
इति शेषः न सिक्करेदिति पुनर्भोजनं न कुर्यादित्यर्थः
॥ १३॥ अश्रीयुरित्यर्थामिति सम्बन्धे अपराह्ने क्षुद्वोधात्सम्यगन्नमश्रन्तित्यर्थः । केतिताः निमन्त्रिताः ॥ १४॥
हविः अन्नम् ॥ १६॥ दशरात्रे दशरात्रावाधि मृतस्याश्रतः
एवमेव प्रायाश्चित्तानीत्यर्थः सावित्रीं । जपन् रैवतीमिति
दैवतं साम । इष्टिं पवित्रेष्टिं कूर्माण्डं यदेवा देवहेडनामि-

त्यनुवाकपञ्चकं अघमर्षणं जले मजंश्र दशप्रणवसंयुक्तगायत्र्याः श्रद्धिति तृचस्य वा त्रिर्जपः प्रायश्चित्तानीति बहुवचना-त्सर्वेषां समुच्चयः ॥ १०॥ अशैंचं प्रायश्चित्तामाव एव ॥ २०॥ विरजा दूर्वा रात्रिहिरिद्रेति विश्वः ॥२५॥ इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि नैलकण्ठीये भारतभावदीपे षट्त्रिशद्धिकशततमोऽध्यायः ॥ १३६॥

१३७.

दानतपसोर्मध्ये पृथिव्यां किं श्रेष्ठामिति पृच्छति—दाने-नित सार्धेन वर्तते स्वर्गे इति शेषः सन्धिरार्षः ॥ १॥ भीष्म उवाच।

शृषु यैर्धर्मनिरतस्तपसा भावितातमभिः। लोका ह्यसंशयं प्राप्ता दानपुण्यरतेर्नुपैः ॥ २ सत्कृतश्च तथाऽऽत्रेयः शिष्येभ्यो ब्रह्म निर्शुणम् उपदिश्य तदा राजन् गतो लोकान जुसमान् शिविरौशीनरः प्राणान् प्रियस्य तनयस्य च ब्राह्मणार्थसुपाकृत्य नाकपृष्ठमितो गतः॥ प्रतर्दनः काशिपतिः प्रदाय तनयं खकम्। ब्राह्मणायातुलां कीर्तिमिह चासुत्र चाश्रुते॥ ५ रन्तिदेवश्च सांकृत्यो वसिष्ठाय महात्मने। अर्घ्य प्रदाय विधिवल्लेमे लोकान जुत्तमान् ६ दिव्यं शतशलाकं च यशार्थं काञ्चनं शुभम्। छत्रं देवावधो दत्वा ब्राह्मणायासितो दिवम भगवानम्बरीषश्च ब्राह्मणायामितौजसे। प्रदाय सकलं राष्ट्रं सुरलोकमवाप्तवान्॥ सावित्रः कुण्डलं दिव्यं यानं च जनमेजयः। ब्राह्मणाय च गा दत्वा गतो लोकान जुत्तमान् वृषादार्भेश्च राजर्षी रत्नानि विविधानि च। रम्यांश्चावसथान्दत्वा द्विजेभ्यो दिवमागतः निमीराष्ट्रं च वैद्भिः कन्यां दत्वा महात्मने। अगस्त्याय गतः खर्गे सपुत्रपशुवान्धवः ॥ ११

जामदश्यश्च विप्राय भूमि दत्वा महायशाः। रामोऽश्रयांस्तथा लोकान् जगाम मनसोऽधिकान्॥ १२ अवर्षति च पर्जन्ये सर्वमुतानि देवराद्। विसष्ठो जीवयामास येन यातोऽक्षयां गतिम्॥ १३ रामो दाशरथिश्चेव हुत्वा यक्षेषु वे वसु। सा गतो हाक्षयान् लोकान्यस्य लोके महद्यशः कश्चसेनश्च राजर्षिविसिष्ठाय महात्मने। व्यासं यथाव्तसंन्यस्य ज्गाम सुमहायशाः॥ करंधमस्य पौत्रस्तु मरुत्तोऽविक्षितः सुतः। कन्यामाङ्गिरसे दत्वा दिवमाशु जगाम सः॥ दिति श्रीमहामारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि सप्तत्रिशद्धिकशततमोऽध्यायः ॥१३७॥

ब्रह्मद्त्तश्च पाञ्चाल्यो राजा धर्मभृतां वरः। निर्धि शङ्खमनुक्षाप्य जगाम परमां गतिम १७ राजा मित्रसहश्चेव वसिष्ठाय महात्मने। मद्यन्तीं प्रियां भायी दत्वा च त्रिदिवं गतः मनोः पुत्रश्च सुद्यस्रो लिखिताय महात्मने। दण्डसुधृत्य धर्मेण गतो लोकान उत्तमान १९ सहस्रचित्यो राजर्षिः प्राणानिष्टान्महायदाः बाह्मणार्थे परित्यज्य गतो लोकाननुत्तमान्। सर्वकामैश्च संपूर्ण दत्वा वेश्म हिरण्मयम्। मौद्रल्याय गतः स्वर्ग शतद्युस्रो महीपतिः २६ भक्ष्यभोज्यस्य च कृतान् +राशयः पर्वतोपमान् शाण्डिल्याय पुरा दत्वा सुमन्युदिवमास्थितः नाम्ना च द्यतिमामाम शाल्वराजो महाद्युतिम द्वा राज्यमृचीकाय गतो लोकाननुत्तमान् मदिराश्वश्च राजिषद्त्वा कन्यां सुमध्यमाम् हिरण्यहस्ताय गती लोकान्द्वैराधिष्ठितान लोमपादश्च राजिषः शान्तां दत्वा सुतां प्रभुः ऋष्यशृङ्गाय विपुलैः सर्वैः कामैरयुज्यत॥ २५

कौत्साय दत्वा कन्यां तु हंसी नाम यशस्विनीम्। गतोऽक्षयानतो लोकान् राजर्षिश्च भगीरथः॥

28 दत्वा शतसहस्रं तु गवां राजा भगीरथः। सवत्सानां कोहलाय गतो लोकान उत्तमान्। पते चान्ये च बहवो दानेन तपसा च ह। युधिष्ठिर गताः स्वर्ग निवर्तते पुनः पुनः ॥२८ तेषां प्रतिष्ठिता कीर्तियावत्स्यास्याति मेदिनी गृहस्पैद्गिनतपसा यैलोंका वै विनिर्जिताः २९ शिष्टानां चरितं होतत्कीर्तितं मे युधिष्ठिर। दानयश्वप्रजासगैरेते हि दिवमासिताः \*दत्वा तु सततं तेऽस्तु कीरवाणां धुरन्धर । दानयज्ञियायुक्ता बुद्धिर्धर्मोपचायिनी यत्र ते नृपशार्दूल सन्देहों वै भविष्यति। श्वः प्रभाते हि वश्यामि संध्या हि समुपिश्वति

त्योदीनमेव प्रशंसति अधिवत्यादिना ॥२॥ सावित्रः कृणः ॥१॥मनसो मनःसङ्कल्पादप्याधिकान् ॥१२॥ देवराट् भूदेव-राद्वसिष्ठः ॥ १३ ॥ न्यासं दानरूपेण स्थापनम् ॥१५ ॥ अनुज्ञाच्या दत्ना॥१ जादण्डं चोरयोग्यं इस्तच्छेर्रूपम् ॥१९॥

इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि नैलकण्ठीये भारतभाव दीपे सप्तत्रिंशदधिकशततमोऽध्यायः ॥ १३७ ॥

+ राषीनित्यर्थः । \* वर्तन दाने केन्न ।

युधिष्ठिर उवाच।

श्रुतं मे भवतस्तात सत्यवतपराक्रम।
दानधर्मेण महता ये प्राप्तास्त्रिदिवं नृपाः॥ १
इमांस्तु श्रोतुमिच्छामि धर्मान्धर्मभृतां वर।
दानं कतिविधं देयं कि तस्य च फलं लभेत २
कथं केभ्यश्र धर्म्यं च दानं दातव्यमिष्यते।
कैः कारणेः कतिविधं श्रोतुमिच्छामि तत्त्रतः

भीषम उवाच।
श्रेण तत्त्वेन कीन्तेय दानं प्रति ममानघ।
यथा दानं प्रदातव्यं सर्ववर्णेषु भारत॥ ४
धर्माद्धीद्भयात्कामात्कारुण्यादिति भारत।
दानं पञ्चविधं क्षेयं कारणैर्येनिवोध तत्॥ ५

द्व कीर्तिमवामोति प्रत्य चानुत्तमं सुस्तम् ।
इति दानं प्रदातव्यं ब्राह्मणेभ्योऽनस्यता ॥ ६
ददाति वा दास्यति वा मह्यं दत्तमनेन वा ।
इत्यर्थिभ्यो निशम्येव सर्व दातव्यमर्थिने ॥ ७
नास्याहं न मदीयोऽयं पापं कुर्योद्विमानितः।
इति द्वाद्भयादेव दढं मृढाय पण्डितः ॥ ८
प्रियो मेऽयं प्रियोस्याहमिति संप्रस्य बुद्धिमान्
वयस्यायेवमाक्किष्टं दानं द्वाद्तन्द्रितः ॥ १०
दीनश्च याचते चायमल्पेनापि हि तुष्यति ।
इति द्वाद्दिद्वाय कारुण्यादिति सर्वथा १०
इति पञ्चाविधं दानं पुण्यकीर्तिविवर्धनम् ।
यथाश्वत्या प्रदातव्यमेवमाह प्रजापतिः ११

इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि अष्टत्रिशदाधिकशततमोऽध्यायः ॥ १३८॥



## 339

युधिष्ठिर उवाच ।

पितामह महाप्राञ्च सर्वशास्त्रविशारद ।
आगमेर्बहुभिः स्फीतो भवान्नः प्रवरे कुले १
त्वत्तो धर्मार्थसंयुक्तमायत्यां च सुखोदयम् ।
आश्चर्यमृतं लोकस्य श्रोतुमिच्छाम्यरिन्दम २
अयं च कालः संप्राप्तो दुर्लभो ज्ञातिबान्धवैः
शास्ता च न हि नः कश्चित्वामृते पुरुषर्थभ ३
यदि तेऽहमनुग्राह्यो म्रातुभिः सहितोऽनघ ।
चकुमहिस नः प्रश्नं यत्वां पृच्छामि पार्थिव ४
अयं नारायणः श्रीमान् सर्वपार्थिवसंमतः ।
भवन्तं बहुमानेन प्रश्नयेण च सेवते ॥ ५
अस्य चैव समक्षं त्वं पार्थिवानां च सर्वशः ।
मातृणां च प्रियार्थ मे स्नेहाद्भाषितुमहिसि॥ ६

वैशम्पायन उवाच।

तस्य तद्वचनं श्रुत्वा क्षेहादागतसंग्रमः। भीष्मो भागीरथीपुत्र इदं वचनमञ्जवीत्॥ ७ भीष्म उवाच ।

अहं ते कथिष्यामि कथामितमनोहराम्।
अस्य विष्णोः पुरा राजन्प्रभावो यो मया श्रुतः
यश्च गोवृषभाद्धस्य प्रभावस्तं च मे श्रुणु।
कद्राण्याः संश्यो यश्च दम्पत्योस्तं च मे श्रुणु
वतं चचार धर्मात्मा कृष्णो द्वादशवार्षिकम्।
दीक्षितं चागतौ द्रष्टुमुभौ नारदपर्वतौ॥ १०
कृष्णद्वेपायनश्चेव धौम्यश्च जपतां वरः।
देवलः काश्यपश्चेव हस्तिकाश्यप एव च ११

१३८

श्रुतिमिति ॥१॥ धर्माद्दानं व्याच्छे-इहेति ॥६॥ अर्थादित्यस्य लक्षणमाह—ददातीति ॥७॥ इति श्रीमहा-भारते अनुशासनपर्वणि नैलकण्ठीये भारतभावदीपे अष्ट-ग्रिंशदिधकश्रततमो ऽध्यायः ॥ १३८॥ १३९

पितामहेत्यध्यायद्वयं स्पष्टार्थं तस्य तात्पर्यं एक एव प्रमुः पर्वतस्य दाहक उल्लासकेश्व स एव वैष्णवैर्विष्णुरित्य-धिगतः पूर्वाध्याये। माहेश्वरैमहेश्वर इत्युत्तराध्याये अत्रैव नेले मे संवृते देवि त्वया बाल्यादानिन्दिते। नष्टालोकस्तदा लोकः क्षणेन समपद्यतेति महेश्वरवचनेन शिवमूर्तेन्नद्याण्डस्य चामेदो दिशतः ॥ १ ॥ दम्पत्योः रुद्राणीरुद्रयोः तं संवादम् ॥९॥ अपरे चर्षयः सन्तो दीक्षाद्मसमन्विताः। शिष्येर नुगताः सिद्धैदेवक ल्पैस्तपोधनैः तेषामतिथिसत्कारमर्चनीयं कुलोचितम्। देवकीतनयः प्रति देवकरूपमकरूपयत्॥ १३ हरितेषु सुवर्णेषु वाहिष्केषु नवेषु च। उपोपविविद्यः प्रीता विष्टरेषु महर्षयः॥ कथाअकुस्ततस्ते तु मधुरा धर्मसंहिताः। राजधींणां सुराणां च ये वसन्ति तपोधनाः ततो नारायणं तेजो वतचर्येन्धनोत्थितम्। वक्रानिःस्तय कृष्णस्य विहरद्भतकर्भणः १६ सोऽग्निद्दाह तं शैलं सद्धमं सलताश्चपम्। सपिक्षमृगसंघातं सभ्वापदसरीसृपम्॥ १७ मुगैश्च विविधाकारहि हि।भूतमचेतनम्। शिखरं तस्य शैलस्य माथितं दीनदर्शनम् १८ स तु वह्निर्महाज्वालो दग्ध्वा सर्वमशेषतः। विष्णोः समीप आगम्य पादौ शिष्यवद्स्पृशत ततो विष्णुगिरि दष्टा निर्देग्धमरिक्शनः। सौम्यैर्देशिनेपातस्तं पुनः प्रकृतिमानयत २० तथैव स गिरिभूयः प्रपुष्पितलताद्भमः। सपक्षिगणसंघुष्टः स्थापद्सरीस्पः॥ २१ तमद्भुतमचिन्त्यं च रष्ट्वा मुनिगणस्तद्।। विास्मतो हष्ट्रोमा च बभूवास्नाविलेक्षणः॥ ततो नारायणो दृष्ट्वा तानुषीन्वसमयान्वितान् प्रश्चितं मधुरं स्निग्धं पप्रच्छ वद्तां वरः २३ किमर्थम् विप्रास्य त्यक्तसङ्गस्य नित्यदाः। निर्ममस्यागमवतो विस्मयः समुपागतः॥ २४ पतन्मे संशयं सर्वे याथातश्यमनिन्दिताः। ऋषयो वक्तमहानित निश्चितार्थे तपोधनाः २५

ऋषय ऊचुः।
भवान्विस्जते लोकान् भवान्संहरते पुनः।
भवान् कीतं भवानुष्णं भवानेव च वर्षति ॥
पृथिद्यां यानि भूतानि स्थावराणि चराणि च
तेषां पिता त्वं भाता त्वं प्रभुः प्रभव एव च॥
प्रवं नो विस्मयकरं संदायं मधुसूदन।
त्वेभवाईसि कल्याण वक्तं वहेर्विनिर्गमम् २८
ततो विगतसंत्रासा वयमप्यरिकर्शन।
युद्धसुतं यश्च दृष्टं नस्तत्प्रवस्यामहे हरे॥ २९

वासुवेव उवाच। पत्ती वेषणवं तेजो मम वकाद्विनिःस्तम्। कृष्णवस्मा युगान्तामी येनायं मथितो विदिः

ऋषयश्चार्तिमापन्ना जितकोधा जितेन्द्रियाः 🖟 भवन्तो व्यथिताश्चासन् देवकरूपास्तपोधनाः। वतचर्यापरीतस्य तपस्विवतसेवया। मम विह्नः समुद्भतो न वै ट्याधितुमईथ ॥ ३२ वतं चर्तिमहायातस्त्वहं गिरिमिमं शुभम्। पुत्रं चात्मसमं वीर्ये तपसा लब्धुमागतः ३३ ततो ममात्मा यो देहे सो क्रिभूत्वा विनिः खतः ग्तश्च वरदं द्रष्टुं सर्वलोकि पितामहम्॥ त्न चात्मानुशिष्टों में पुत्रत्वे मुनिसत्तमाः । तेजसोऽर्घेन पुत्रस्ते भविताति वृषध्वजः ॥३५ सोऽयं विहरपागस्य पादमुले ममान्तिकम् 🌬 शिष्यवत्परिचयीर्थं शान्तः प्रकृतिमागतः ३६ः पतदेव रहस्यं वः पद्मनाभस्य धीमतः। मया प्रोक्तं समासेन न भीः कार्या तपोधनाः सर्वत्र गतिरस्यत्रा भवतां दीर्घद्र्मनात्। तपस्विवतसंदीप्ता ज्ञानविज्ञानशोभिताः ३८ यच्छूतं यच वो दृष्टं दिवि वा यदि वा भुवि आश्चर्य परमं किश्चित्तद्भवन्तो बुवन्तु मे ॥३९. तस्यामृतनिकाशस्य वाङ्मधोरस्ति मे स्पृहा। भवद्भिः कथितस्येह तपोवननिवासिभिः॥ यद्यदमदृष्टं वो दिव्यमद्भतदृश्नम्। दिवि वा भावे वा किश्चित्पश्याम्यमरद्शेनाः प्रकातिः सा मम परा न काचित्प्रातिहन्यते। न चात्मगतमैश्वर्यमाश्चर्यं प्रातिभाति मे ॥ ४२ श्रद्धेयः काथितो हार्थः सज्जनश्रवणं गतः। चिरं तिष्ठति मेदिन्यां शैले लेख्यामेवार्पितम्। तद्हं सज्जनमुखान्निः स्तं तत्समागमे। कथ्यिष्याम्यहमहो बुद्धिदीपकरं नृणाम् ॥४४ त्तो मुनिगणाः सर्वे विस्मिताः कृष्णसिधी नेत्रैः पद्मद्लप्रख्यैरपद्यंस्तं जनार्वनम् ॥ वर्धयन्तरतथैवान्ये पूजयन्तरतथाऽपरे। वाभिक्षंभूषितार्थाभिः स्तुवन्तो मधुसूदनम् ततो मुनिगणाः सर्वे नारदं देवदर्शनम्। तदा नियोजयामासुर्वचने वाक्यकोविद्म ४७

मुनय ऊचुः।
यदाश्चर्यमिचित्यं च गिरौ हिमवति प्रमो ।
अनुभूतं मुनिगणैस्तीर्थयात्रापरैर्मुने ॥
अद्भ तद्भवानुषिसंघस्य हितार्थं सर्वमादितः। यथा दृष्टं हृषीकेशे सर्वमास्यातुमहीसे ॥ अद्भ प्रवसुक्तः स सुनिभिनीरदो भगवान् सुनिः। कथयामास देवर्षिः पूर्ववृत्तामिमां कथाम्॥ ५०

इति श्रीमहाभारते अमुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि ऊनचत्वारिशद्यिकशततमोऽध्यायः॥ १३९॥

380

भीष्म उवाच। ततो नारायणसुहस्रारदो भगवानुषिः। शङ्करस्योमया सार्धे संवादं प्रत्यमाषत॥ १ नारद् उवाच।

तपश्चचार धर्मात्मा वृषभाङ्कः सुरेश्वरः। पुण्ये गिरौ हिमवति सिद्धचारणसेविते॥ २ नानौषधियुते रम्ये नानापुष्पसमाकुले। अप्सरोगणसंकीणें भूतसंघनिषेविते॥ तत्र देवो मुदा युक्तो भूतसंघदातैवृतः। नानारूपैर्विरूपैश्च दिव्यैरद्भुतदर्शनैः॥ सिह्यावगजप्रख्यैः सर्वजातिसमन्वितैः। कोष्टुकद्वीापविद्नक्र्ष्ट्रभर्षममुस्रस्तथा॥ उल्क्षवद्नभैभिवृक्षश्येनमुखैस्तथा। नानावणेंर्भृगमुखेः सर्वजातिसमन्वितः॥ ६ किनरैर्यक्षगन्धवे रक्षोभूतगणैस्तथा। दिस्यपुष्पसमाकीर्णे दिन्यज्वालासमाकुलम् ॥ दिवयचन्द्नसंयुक्तं दिवयधूपेन धूपितम्। तत्सदो वृषभांकस्य दिव्यवादित्रनादितम् ८ मृदंगपणबोद्घुष्टं शक्कमेरीनिनादितम्। नृत्यद्भिर्भृतसंघैश्च बर्हिणैश्च समतंतः॥ प्रमुत्तादसरसं दिव्यं देवर्षिगणसे वितम्। दृष्टिकान्तमानिदेंश्यं दिव्यमद्भुतदर्शनम् ॥ १० स गिरिस्तपसा तस्य गिरिशस्य व्यरोचत । स्वाध्यायपरमैर्विप्रेर्व्रह्मघोषो निनादितः॥ ११ षट्पदैषपगीतैश्च माधवाप्रतिमो गिरिः। तन्महोत्सवसंकाशं भीमरूपधरं ततः॥ दृष्ट्वा सुनिगणस्यासीत्परा प्रीतिजनाद्न । सुनयश्च महाभागाः सिद्धाश्चेवोध्वरेतसः १३ संवृताभ्यां तु नेत्राभ्यां तमोभूतमचेतनम्। महतो वसवः साध्या विश्वेदेवाः सवासवाः निर्होमं निर्वषद्कारं जगद्वै सहसाऽभवत २७

यश्चा नागाः पिशाचाश्च लोकपाला हुताशनाः वाताः सर्वे महाभूतास्तत्रैवासन् समागताः ऋतवः सर्वपुष्पेश व्यक्तिरन्त महाद्भुतैः ॥१५ श्रोषध्यो ज्वलमानाश्च द्योतयान्त सम तद्वनम् विहंगाश्च सुदा युक्ताः प्रानृत्यन्व्यनदंश्च ह ॥ शिरिष्ट्रष्ठेषु रम्येषु व्याहरन्तो जनित्रयाः। तत्रदेवो गिरितटे दिव्यधातुविभूषिते॥ १७ पर्यक्क इव विम्राजनुपविष्टो महामनाः। व्याव्रचर्माम्बर्धरः सिंहचर्मोत्तरच्छदः॥१८ व्यालयशोपवीती च लोहिताङ्गद्भूषणः। हरिश्मश्रुर्जटी भीमो भयकर्ता सुरद्विषाम् १९ अभयः सर्वभूतानां भक्तानां वृषभध्वजः। रुष्ट्वा महर्षयः सर्वे शिरोभिरवाने गताः॥ २० विमुक्ताः सर्वपापेभ्यः श्लान्ता विगतकल्मषाः तस्य भूतपतेः स्थानं भीमकपधरं वभौ ॥ २१ अप्रधृष्यतरं चैव महोरगसमाकुलम्। क्षणेनेवाभवत्सवमद्भुतं मधुसूद्न ॥ तत्सदो वृषभांकस्य भीमरूपघरं बभौ। तमभ्ययाच्छेलसुता भूतस्त्रीगणसंवृता ॥ हरतुल्याम्बरधरा समानवतधारिणी। विम्रती कलशं रोक्मं सर्वतीर्थजलोद्भवम् २४ गिरिस्रवाभिः सर्वाभिः पृष्ठतोऽनुगता शुभा। पुष्पवृष्ट्याभिवर्षन्ती गन्धैर्बहुविधैस्तथा। सेवन्ती हिमवत्पार्श्वे हरपार्श्वेमुपागमत्॥ २५ ततः स्मयन्ती पाणिभ्यां नर्मार्थे चारहासिनी हरनेत्रे ग्रुमे देवी सहसा सा समावृणीत २६

इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वाण नैलकण्ठीये भारतभाव-दीपे जनचत्वारिंशदधिकशततमोऽध्यायः ॥ १३९ ॥

880

जनश्च विमनाः सर्वोऽभवजाससमन्वितः। निमीछिते भूतपती नष्टसूर्य इवाभवत ॥ २८ ततो वितिमिरो लोकः श्रुणेन समपद्यत। ज्वा ला च महती दी प्रा ललांटा तस्य निःस्ता तृतीयं चास्य संभूतं नेत्रमादित्यसन्निभम्। युगान्तसदृशं दीप्तं येनासौ मधितो गिरिः ३० ततो गिरिसुता दृष्टा दीप्ताग्निसदशेक्षणम्। हरं प्रणम्य शिरसा दद्शीयतलोचना द्ह्यसाने वने तस्मिन ससाळसरळ हुमे। स्वन्दनवरे रम्ये दिव्यौषधिविद्वीपिते ॥ ३२ मृगयूथे द्वेते भीते हरपार्श्व सुपागतेः। शरणं चाप्यविदक्तिस्तत्सदः संकुछं बभौ ३३ ततो नमस्पृशक्वालो विद्युह्णोलाग्निक्वणः। द्वादशादित्यसदशो युगान्ताग्निरिवापरः ३४ क्षण्न तेन निद्ग्धो हिमवानभवन्नगः। सं घातुंशिखराभोगो दीप्तदंग्धलतीषधिः ३५ तं दृष्टा मिथतं शैलं शैलराजसुता ततः। भगवन्तं प्रपन्ना वै साञ्जलिपग्रहा स्थिता उमां शर्वस्तदा दृष्टा स्त्रीभावगतमार्दवाम्। वितुर्दैन्यमनिच्छन्ती प्रीत्याऽपश्यत्तदा गिरि श्रणेन हिमवान्सर्वः प्रकृतिस्थः सुद्दीनः। प्रहष्टविहगश्चैव सुपुष्पितवनद्भाः॥ प्रकृतिसं गिरि दक्षा प्रीता देवं महेश्वरम्। उवाच सर्वलोकानां पति शिवमानिन्दिता ३९ उमोवाच । भगवन् सर्वभूतेश शूलपाणे महावत ।

संशयों में महान् जातस्तनमें व्याख्यातुमहोसि किमर्थं ते ललाटे वै तृतीयं नेत्रमुत्थितम्। किमर्थे च गिरिद्ग्धः सपक्षिगणकाननः ४१ किमये च पुनदेव प्रकृतिस्यस्त्वया कृतः। तथैव द्वमसंच्छन्नः कृतोऽयं ते पिता मम ४२

महेश्वर उवाच।

नेत्रे मे संवृते देवि त्वया बाल्याद्निदिते। नष्टाळोकस्तदा लोकः क्षणेन समपद्यत ॥ ४३ नष्टादित्ये तथा लोके तमोभूते नगात्मजे। त्तीयं लोचनं दीप्तं सृष्टं में रक्षता प्रजाः ४४ तस्य चाहणो महत्तेजो येनायं मथितो गिरिः त्वतिप्रयार्थे च मे देवि प्रकृतिस्थः पुनः कृतः ४५

उमोवाच।

भगवन्केन ते वक्त्रं चन्द्रविध्ययद्शीनम्। पूर्व तथैव श्रीकान्तमुत्तरं पश्चिमं तथा॥ ४६ दक्षिणं च मुखं रौद्रं केनोध्वें कपिला जटाः केन कण्ठश्च ते नीलो बर्हिबर्हनिमः कृतः॥४७ हस्ते देव पिनाकं ते सततं केन तिष्ठति। जिटलो ब्रह्मचारी च किमर्थमसि नित्यद् ४८ पतन्मे संशयं सर्व वक्तुमहिस वै प्रभो। सधमेचारिणी चाहं भक्ता चेति वृषध्वज ४९

भीष्म उवाच।

पवमुक्तः स भगवान्शैलपुत्र्या पिनाकधृत् तस्या धृत्या च बुद्ध्या च प्रीतिमानभवत्प्रभुः ततस्तामभ्वीद्देवः सुभगे श्रूयतामिति। हेतुभियमितानि कपाणि राचिरानने

इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि उमामहेश्वरसंवादो नाम चत्वारिशद्धिकशततमोऽध्यायः॥ १४१॥

अभिगवानुवाच । तिलोत्तमा नाम पुरा ब्रह्मणा योषिदुत्तमा तिलं तिलं समुद्धत्य रतानां निर्मिता शुभा

साऽभ्यगच्छत मां देवि रूपेणात्रतिमा भुवि। पदाक्षणं लोभयन्ती मां शुभे रुचिरानना ॥ व

इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि नैलकण्ठीये भारतभाव-वीष चत्वारिंशद्धिकशततमोऽध्यायः ॥ १४० ॥

१४१

एवं शेमोः कृष्णादनन्यत्वं जगदातम्यं चोक्त्वां चतुर्मुखान दनन्यत्वं चाद्र-निकानिकारिकार

यता यतः सा सुद्ती मासुपाधावदन्तिके।
ततस्तता सुखं चारु मम देवि विनिर्गतम् ३
तां दिदशुरहं योगाचतुमूर्तित्वमागतः।
चतुर्भुखश्च संवृत्तो दर्शयन्योगसत्तमम् ॥ ४
पूर्वेण वदनेनाहमिन्द्रत्वमनुशास्मि ह।
उत्तरेण त्वया सार्ध रमाम्यहमनिन्दिते ॥ ५
पश्चिमं मे सुखं सौम्यं सर्वप्राणिसुखावहम् ।
दक्षिणं भीमसंकादां रोदं संहर्रात प्रजाः ॥ ६
जिटलो ब्रह्मचारी च लोकानां हितकाम्यया
देवकायीथीसद्वयथं पिनाकं मे करे स्थितम् ७
इन्द्रेण च पुरा वज्रं क्षिप्तं श्रीकांक्षिणा मम।
द्रभ्वा कण्ठं तु तद्यातं तेन श्रीकण्ठता मम

वाहनेष्वत्र सर्वेषु श्रीमत्स्वन्येषु सत्तम। कथं च वृषभो देव वाहनत्वमुपागतः॥ महेश्वर उवाच।

सुरभीमसुजद्भह्या देवधेतुं प्योमुचम्। सा सृष्टा बहुधा जाता क्षरमाणा प्योऽमृतम् तस्या वत्समुखोतसृष्टः केनी मद्रात्रमागतः। ततो दग्धा मया गावो नानावर्णत्वमागताः ततोऽहं लोकगुरुणा शमं नीतोऽधेवेदिना। वृषं चैनं ध्वजार्थं मे ददी बाहनमेव च॥१२ उमोवाच।

निवासी बहुरूपास्ते दिवि सर्वगुणान्विताः तांश्च संत्यज्य भगवन् इमशाने रमसे कथम् केशास्त्रिकालेले भीमे कपालघटसंकुले। गृध्रगोमार्यबहुले चितासिशतसंकुले ॥ १४ अशुची मासकालेले वसाशीणितकदेमे । विकीणान्त्रास्थिनिचये शिवानाद्विनादिते। महेश्वर उवाच ।

मध्यान्वेषी महीं कृत्सां विचराम्यनिशं सदा न च मध्यतरं किञ्चित इमशानादिह लक्ष्यते तेन में सर्ववासानां इमशाने रमते मनः। न्यंत्रीधशाखासंछन्ने निर्भुग्नस्विवभूषिते १७ तत्र चैव रमन्तीमें भूतसंघाः शुचिस्मिते। न च भूतगणदेवि विनाऽहं वस्तुमुत्सहे ॥१८ एष वासो हि में मध्यः खर्गीयश्च मतः शुमे। पुण्यः परमकश्चैव मध्यकामैरुपास्यते॥ १९ उमोवाच।

भगवन् सर्वभृतेश सर्वधमिवदां वर।

पिनाकपाणे वरद संशयो मे महानयम्॥ २०
अयं मुनिगणः सर्वस्तपस्तेष इति प्रभो।
तपोवेषकरो लोके भ्रमते विविधाकृतिः॥२१
अस्य चैवर्षिसंघस्य मम च प्रियकाम्यया।
पतं ममेह सन्देहं वकुमईस्यारिन्दम॥ २२
धर्मः किल्क्षणः प्रोक्तः कथं वा चित्तं नरेः।
शक्यो धर्ममिविन्द द्विधमेश वद मे प्रभो २३
नारद उवाच।

ततो मुनिगणः सर्वस्तां देवीं प्रत्यपुजयत्। वाग्भिऋग्मुषिताथाभिः स्तवैश्वार्थविशारदैः महेश्वर उवाच।

आहिसा सत्यवचनं सर्वभूतानुकंपनम्। शमो दानं यथाशक्ति गार्हस्थ्यो धर्म उत्तमः॥

पूर्वण वदनेनत्यादिना सकलदिक्पालात्माप्यहमेनैकः॥ ५॥ एवंभूतोऽपि स्वात्मभूतलेकरक्षांथे तप आयुधं च धारयामी-रयाह-आटिल इति॥०॥ इन्द्रेणेति एवमहं दासानामातिकमं त्याह-आटिल इति॥०॥ इन्द्रेणेति एवमहं दासानामातिकमं सोह्रवा तत्कीर्त्यथं नीलं कण्ठमपि धारयामीति स्वस्य परम-सोह्रवा तत्कीर्त्यथं नीलं कण्ठमपि धारयामीति स्वस्य परम-सोह्रवा तत्कीर्त्यथं नीलं कण्ठमपि धारयामीति वाचं घेनुमुपा-काशणिकत्वं च दिश्वतम् ॥८॥ सुरभीमिति वाचं घेनुमुपा-काशणिकत्वं च दिश्वतम् ॥८॥ सुरभीमिति वाचं घेनुमुपा-काशणिकत्वं च दिश्वतम् स्वाहाकारः स्वधाकारो इंतकारो सीतःतस्याश्वत्वारः स्तनाः स्वाहाकारः स्वधाकारो इंतकारो स्तनः प्रहो धर्मो गोनुषस्तस्य फल्ट्रमूतं पर वैराग्याविवेकादिकं फेनस्थानीयं यदा प्रत्यक्त-फल्ट्रमूतं पर वैराग्याविवेकादिकं फेनस्थानीयं यदा प्रत्यक्त-प्रत्योपां भवति तदा वाग्धेनोः पारमार्थिकं प्रामाण्यम-त्वापां भवति तदा वाग्धेनोः पारमार्थिकं प्रामाण्यम-पहनूयते। व्यावहारिकमेव तत्स्थाप्यते सोऽयं गवां विवर्ण-भावः। धर्मश्च एवंभूतस्य जीवन्मक्तस्वरूपस्चको ध्वज इव तत्त्वविदि हत्यत इति प्रघट्टकार्थः।।१०॥निवासा इति प्रत्वेति सेन्नयमिक्षायां वाराणस्यामज्ञातैर्मुमुक्षाभिवस्तव्यमिति

व्यासवाक्यन स्वितम्। अप्रे च काइयां शत्रदर्शनाच्छित्रदर्शनं संवर्तवासेन स्च्यते। पूर्वत्र अल्पया मिश्चया दत्या मैत्रेय-स्यानन्तपुण्योत्पत्तित्रचनेन वाराणस्याः पुण्यक्षेत्रत्वमुक्तम् । अप्रे च काइयां शवदर्शनाच्छित्रदर्शनस्यान्यथासिद्धिस्चने-नात्र मृतानां शरीरं शिविलिगमयं भवतीति चोक्तम् । संप्रति रुद्ध्या महाइमशानत्वेनावगतमत्र पवित्रत्वेन तदेव प्रदर्यते मेध्यान्वेषीत्यादिना मेधायां धीवृत्ती विदितं मेध्यं ब्रह्म तत्प्राप्तिकामैः इदं रमशानं उपास्यत इति वचना-ज्ञान्यत् रमशानं रुद्रावास इति शेयम् ॥ १३ ॥ योगज-धर्म वृषं वाराणसी रमशानं च सेवितुमशक्तानां तप आदिकं विधातुं भगवित्रत्यादिर्प्रन्थः प्रत्रतते ॥ २० ॥ तपोवेषः तपःस्चको वेषो नखलोमजटाधारित्वादिः ॥ २१ ॥ परदारेष्वसंसगों न्यासस्तीपरिरक्षणम् । अद्त्तादानविरमो मधुमांसस्य वर्जनम् ॥ २६ एष पञ्चविधो धर्मो बहुशास्तः सुस्तोद्यः । देहिभिर्धर्भपरमैश्चर्तव्यो धर्मसंभवः ॥ २७ उमोवाच ।

मग्वन संशयः पृष्टस्तन्मे शंसितुमहीस । चातुवर्ण्यस्य यो धर्मः स्वे स्वे वर्णे गुणावहः ब्राह्मणे कीदशो धर्मः क्षत्रिये कीदशोऽभवतः वैश्ये किलक्षणो धर्मः शुद्रे किलक्षणो भवेत् महेश्वर उवाच ।

न्यायतस्ते महामागे सर्वशः समुद्दितः।
भूमिदेवा महामागः सदा छोके द्विजातयः॥
उपवासः सदा धर्मो ब्राह्मणस्य न संशयः।
स हि धर्मार्थसंपन्नो ब्रह्मभूयाय कल्पते॥ ३१
तस्य धर्माक्रया देवि ब्रह्मचर्या च न्यायतः।
व्रतोपनयनं चैव द्विजो येनोपपद्यते॥ ३२
गुरुदैवतपूजार्थं स्वाध्यायाभ्यसनात्मकः।
देशिभर्धर्मपरमञ्जतंत्र्यो धर्मसंभवः॥ ३३
उमोवाच।

भगवन् संशयो मेऽस्ति तन्मे व्याख्यातुमहिसि चातुर्वण्यस्य धर्म वै नैपुण्येन प्रकीर्तय ॥ ३४ महेश्वर उवाच ।

रहस्यश्रवणं धर्मा वेद्वृतनिषेवणम्।

श्राप्तिकार्यं तथा धर्मा गुरुकायप्रसाधनम् ३५

मैक्षचर्यां परो धर्मो नित्ययक्षोपवीतिता।

नित्यं स्वाध्यायिता धर्मो ब्रह्मचर्याश्रमस्तथा
गुरुणा चाभ्यनुक्षातः समावतेत वै द्विजः।
विन्देतानन्तरं भार्यामनुरूपां यथाविधि॥३७
श्राप्तिवानन्तरं भार्यामनुरूपां यथाविधि॥३७
श्राप्तिवानन्तरं भार्यामनुरूपां यथाविधि॥३७
श्राप्तिवानन्तरं भार्यामनुरूपां यथाविधि॥३७
श्राप्तिवानन्तरं भार्यामनुरूपां यथाविधि॥३७
श्राप्तिवानित्योपवासित्वं ब्रह्मचय तथैव च ३८
श्राप्तिवाग्तिरधीयानो जुह्नाः संयतेन्द्रियः।
विध्याशीयताहारो गृहस्यः सत्यवाक् श्राचिः
अतिथिवतता धर्मो धर्मस्रोताग्निधारणम्।
इष्टीश्र पश्चवन्धांश्र विधिपूर्वं समाचरेत्॥४०
श्राप्ति पश्चवन्धांश्र विधिपूर्वं समाचरेत्॥४०
श्राप्ति पश्चान्द्रोजनं धर्म उच्यते।
अपूर्वभोजनं धर्मो विध्याद्वित्यमेव च ॥४१
भूके परिजने पश्चान्द्रोजनं धर्म उच्यते।

ब्राह्मणस्य गृहस्यस्य श्रोत्रियस्य विशेषतः ४२ दम्पत्योः समर्शालत्वं धर्मः स्यादृहमोधिनः। गृह्याणां चैव देवानां नित्यपुष्पबालाश्रया ४३ नित्योपलेपनं धर्मस्तथा नित्योपवासिता। सुसंमृष्टोपलिप्ते च साज्यधूमो भवेदृहे ॥ ४४ एष द्विजजने धर्मी गाईस्थो लोकघारणः। द्विजानां च सतां नित्यं सदैवैष प्रवर्तते ४५ यस्तु क्षत्रगतो देवि मया धर्म उदीरितः। तमहं ते प्रवस्यामि तन्मे शृणु समाहिता ४६ क्षत्रियस्य स्मृतो धर्मः प्रजापालनमादितः। निर्दिष्टफलभोक्ता हि राजा धर्मेण युज्यते ॥ प्रजाः पालयते यो हि धर्मेण मनुजाधिपः। तस्य धर्मार्जिता लोकाः प्रजापालनसंचिताः तस्य राष्ट्रः परो धर्मो द्मः खाध्याय एव च अग्निहोत्रपरिस्पंदो दानाध्ययनमेव च ॥ ४९ यक्षोपवीतधरणं यक्षो धर्मिकयास्तथा। भृत्यानां भरण धर्मः कृते कर्मण्यमोघता ५० सम्यग्दण्डे स्थितिर्धर्मों धर्मो वेदकतुकियाः। व्यवहारिक्षतिर्धर्मः सत्यवाक्यरितस्तथा ५१ आर्तहरूतपदो राजा प्रत्य चेह् महीयते। गोब्राह्मणार्थे विकान्तः संग्रामे निधनं गतः। अश्वमेधजिताँ होनामोति त्रिदिवालये ५३ वैश्यस्य सततं धर्मः पाशुपाल्यं कृषिस्तथा। आक्षेहोत्रपरिस्पन्दो दानाध्ययनमेव च॥ ५४ वाणिज्यं सत्पथस्थानमातिथ्यं प्रशमो दमः। विप्राणां खागतं त्यागो वैश्यधर्मः सनातनः तिलान् गन्धान् रसांश्चेव विक्रीणीयान चैव हि विणक्पथमुपासीनो वैश्यः सत्पथमाश्रितः ॥ सर्वातिथ्यं त्रिवर्गस्य यथाद्याक्ति यथाहेतः । श्रद्रधमः परो नित्यं श्रुश्रूषा च द्विजातिसु ॥ स शूद्रः संशिततपाः सत्यवादी जितेन्द्रियः शुश्रुप्रतिथि प्राप्तं तपः संचिनुते महत्॥ ५८ ानत्य स हि शुभाचारो देवताद्विजपूजकः श्रद्धो धर्मफलैरिष्टेः संप्रयुज्येत बुद्धिमान ५९ पतत्ते सर्वमाख्यातं चातुर्वर्ण्यस्य शोभने। पकैकस्येह सुभगे किमन्यच्छोतामेच्छिसि ॥

सक्न द्वीजनामित्यर्थः ॥४१॥ निर्दिष्टः षड्भागः ॥ ४७॥ आर्तहस्तिति आर्तिप्रय इत्यर्थः । आर्द्रेति पाठे सजलेने इस्तेन ददाति॥५२॥ सर्वप्रकारणातिथ्यं सर्वातिथ्यम्॥५०॥

पुनाविधः अहिंसादिविशिष्टो गार्हस्थ्यधर्मादिः धर्मस्य पुष्पस्य संमदी योनिः ॥ २०॥ उपवासः इंद्रियजयः ॥ ३१ ॥ अपूर्वभोजनं पूर्वभोजनं प्राक्मोजनं तदमावः

उमोवाच ।

उक्तस्त्वया पृथग्धर्मञ्चातुर्वण्यहितः द्युभः। सर्वव्यापी तु यो धर्मों भगवंस्तद्भवीहि मे ६१ महेश्वर उवाच।

ब्राह्मणा लोकसारेण सृष्टा धात्रा गुणार्थिना लोकांस्तारयितुं कृत्सान्मत्येषु क्षितिदेवताः तेषामपि प्रवश्यामि धर्मकर्मफलोदयम्। ब्राह्मणेषु हि यो धर्मः स धर्मः परमो मतः ६३ इमे ते लोकघमार्थं त्रयः सृष्टाः स्वयम्भुवा। पृथिदयां सर्जने नित्यं सृष्टांस्तानिप मे शृणु॥ वेदोक्तः परमो धर्मः स्मृतिशास्त्रगतोऽपरः। शिष्टाचीणों परः प्रोक्तस्त्रयो धर्माः सनातनाः त्रैविद्यो ब्राह्मणो विद्यान चाध्ययनजीवकः। त्रिकर्मा त्रिपरिकान्तो भैत्र एष स्मृतो द्विजः षडिमानि तु कमीणि प्रोवाच भुवनेश्वरः। वृत्त्यर्थं ब्राह्मणानां वै श्रणु धर्मान्सनातनान् यजनं याजनं चैव तथा दानप्रतिग्रहो। अध्यापनं चाध्ययनं षट्कर्मा धर्ममाग्द्रिजः॥ नित्यः खाध्यायिता धर्मो धर्मो यश्चः सनातनः दानं प्रशस्यते चास्य यथाशकि यथाविधि॥ शमस्तूपरमो धर्मः प्रवृत्तः सत्सु नित्यशः। गृहस्थानां विशुद्धानां धर्मस्य निचयो महान् पञ्चयक्षविगुद्धातमा सत्यवागनस्यकः। दाता ब्राह्मणसत्कर्ता सुसंस्पृष्टनिवेशनः॥ ७१ अमानी च सदाऽजिह्यः क्रिग्धवाणीप्रद्रतथा अतिथ्यभ्यागतरातिः शेषान्नकृतभोजनः॥ ७२ पाद्यमध्ये यथान्यायमासनं शयनं तथा। दीपं प्रतिश्रयं चैव यो द्दातिस धार्मिकः ७३ प्रातरुत्थाय चाचम्य भोजनेनोपमन्त्रय च। सत्कृत्यानुवजेयस्तु तस्य धर्मः सनातनः ७४ सर्वातिथ्यं त्रिवर्गस्य यथाशाक्ति निशानिशम् शुद्रधर्मः समाख्यातस्त्रिवर्गपरिचारणम्॥ ७५ मवात्तिलक्षणो धर्मो गृहस्थेषु विधीयते। तमहं वर्तायेष्यामि सर्वभूतहितं ग्रुभम्॥ ७६ दातव्यमसकुच्छक्त्या यष्टव्यमसकुत्त्या। पाष्टिकमीविधानं च कर्तव्यं भूतिमिच्छता ॥ निश्चिलेन मया पृष्टं महादेव यथातथम् ॥ ९६

धर्मेणार्थः समाहार्यो धर्मलन्धं त्रिधा धनम्। कर्तव्यं धर्मपरमं मानवेन प्रयत्नतः॥ ७८ पकेनांशेन धर्मार्थी कर्तव्यो भूतिमिच्छता। पकेनांशेन का मार्थ पक्रमंशं विवध्येत् ॥ ७९ निवृत्तिलक्षणस्त्वन्यो धर्मो मोक्षाय तिष्ठति तस्य वृत्ति प्रवश्यामि शृणु मे दोवे तत्त्वतः। सर्वभूतद्या धर्मा न चैकग्रामवासिता। आशापाशाविमीक्षश्च शस्यते मोक्षकांक्षिणाम् न कुट्यां नोदके सङ्गो न वासास न चासने न त्रिदण्डे न शयने नाभौ न शरणालये ८२ अध्यातमगति।चेत्तो यस्तन्मनास्तत्वरायणः। युक्तो योगं प्रति सदा प्रतिसंख्यानमेव च ॥ वृक्षमूलपरो नित्यं श्रूचागारनिवेशनः ॥ नदीपुलिनशायी च नदीतीररातिश्र यः॥ ८४ विमुक्तः सर्वसङ्गेषु कोहबन्धेषु च द्विजः। आत्मन्येवात्मनो भावं समासज्जेत वै द्विजः खाणुभूतो निराहारो मोक्षदष्टेन कर्मणा। परिव्रजति यो युक्तस्तस्य धर्मः सनातनः ८६ न चैकत्र समासक्ती न चैक्यामगोचस्थाः मुक्तो हाटति निर्मुक्तो न चैकपुलिनेशयः ८७ एषं मोक्षविदां धर्मी वेदोक्तः सत्पथः सताम् यो मार्गमनुयातीमं पदं तस्य च विद्यते॥ ८८ चतुर्विधा मिश्रवस्ते कुटीचकबद्भदकौ। हंसः परमहंसश्च यो यः पश्चात्स उत्तमः ८९ अतः परतरं नास्ति नावरं न तिरोग्रतः । अदुःखमसुखं सौम्यमजरामरमध्ययम्॥ ९० उमोवाच।

गाईस्थ्यो मोक्षधमेश्र सज्जनाचरितस्त्वया भाषितो जीवलोकस्य मार्गःश्रेयस्करो महान् ऋषिधर्म तु धर्मक्ष श्रोतुमिच्छाम्यतः परम्। स्पृहा भवति में नित्यं तपोवननिवासिषु ९२ आज्यभूमोद्भवो गन्धो रुणद्वीव तपोवनम् । तं दृष्ट्वा में मनः प्रीतं महेश्वर सदा भवेत ९३ पतन्मे संशयं देव मुनिधर्मकृतं विभो। सर्वधर्मार्थतस्वज्ञ देवदेव वद्स्व मे।

त्रयो धर्माः सर्जने सर्जनकाले ॥ ६४ ॥ त्रिकर्मा दानाध्ययनयजनकर्मा त्रीन् कामकोधलोमान् परिकान्तः 'पारित्युज्य गतः ॥ ६६ ॥ अजिह्म इति च्छेदः ॥ ७२ ॥ इटीचक्वबृद्धी त्रिदण्डिनी एको गृहे वसति अपरस्ती-

र्थान्यटति इतरी एकदण्डिनौ तयोराद्यः आश्रमधर्म-नियतः परो निम्नेगुण्य इति तेषां भेदः ॥ ८९ ॥ अतः पारमहस्येनात्माधिगमात्परं श्रेष्ठं नास्ति नापि अवरादि सर्वस्यात्रवान्तभूतत्वात् ॥ ९०॥

श्रीभगवानुवाच ।

हन्त तेऽहं प्रवस्यामि मुनिधर्ममनुत्तमम्। यं कृत्वा सुनयो यान्ति सिद्धि स्वतपसा शुभे फेनपानामृषीणां यो धर्मी धर्मविदां सताम्। तनमे श्रेणु महाभागे धर्मक्षे धर्ममादितः ॥ ९६ उंच्छन्ति सततं ये ते ब्राह्यं फेनोत्करं शुभम् अमृतं ब्रह्मणा पीतमध्वरे असृतं दिवि ॥ ९७ पष तेषां विशुद्धानां फेनपानां तपोधने। धर्मचर्याकृतो मार्गो वालखिल्यगणैः शृणु ९८ चालिक्यास्तपःसिद्धाः मुनयः सूर्यमण्डले । उंज्छेतिष्ठानित धर्मज्ञाः शाकुनीं वृत्तिमास्थिताः मृग्निमोक्वसनाश्चीरवटकलवाससः। निर्द्वन्द्वाः सत्पर्थं प्राप्ता वालखिल्यास्तपोधनाः अङ्ग्रष्ठपर्वमात्रा ये भूत्वा से सं व्यवस्थिताः तपञ्चरणमीहन्ते तेषां धर्मफलं महत्॥ १०१ ते सुरैः समतां यान्ति सुरकार्यार्थिसद्धये। द्योतयन्ति दिशःसर्वास्तपसा दग्धकिविषाः ये त्वन्ये शुद्धमनसो द्याधर्मपरायणाः। सन्तश्रकचराः पुण्याः सोमलोकचराश्र ये ३ पितृलोकसमीपस्थास्त उंच्छान्त यथाविधि। संप्रक्षालार्मकुट्टाश्च दन्तोल्खिलकाश्च ते ४ सोमपानां च देवानामुष्मपाणां तथैव च।

उंच्छन्ति ये समीपस्थाः सदारा नियतेन्द्रियाः तेषामग्निपरिस्यन्दः पितृणां चार्चनं तथा। यक्षानां चैव पञ्चानां यजनं धर्म उच्यते १०६ पष चक्रचरैदेंवि देवलोकचरैर्द्विजैः। ऋषिधर्मः सदा चीणों योऽन्यस्तमापे मे शृष् सर्वेष्वेविषधमें बु बेयोऽऽत्मा संयते न्द्रियैः। कामकोधौ ततः पश्चाज्जेतव्याविति मे मतिः अग्निहोत्रपरिस्पन्दो धर्मरात्रिसमासनम्। सोमयकाभ्यनुकानं पञ्चमी यज्ञदक्षिणा ॥ नित्यं यज्ञिया धर्मः पितृदेवार्चने रातः। सर्वातिश्यं च कर्तव्यमनेनेच्छाजितेन वै १० निवृत्तिरुपभोगेषु गारसानां शमे रतिः। स्थाडेले दायने योगः दााकपर्णनिषेवणम् १११ फलमुलाशनं वायुरापः शैवलभक्षणम्। ऋषीणां नियमा हाते यैर्जयन्त्याजेतां गति १२ विध्रमे सन्नमुसले व्यङ्गारे भुक्तवज्ञने। अतीतपात्रसञ्चारे काले विगतिभक्षके॥ १३ अतिथि कांश्रमाणों वै शेषात्रकृतभोजनः। सत्यधर्मरतः शान्तो मुनिधर्मेण युज्यते ॥ १४ न स्तम्भी न च मानी स्यानाप्रसन्नो न विहिमतः मित्रामित्रसमो मैत्रो यः स धर्मविदुत्तमः १५

इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि एकचत्वारिशद्धिकशततमोऽध्यायः ॥ १४१ ॥



१४२

उमोवाच। देशेषु रमणीयेषु नदीनां निर्झरेषु च। स्रवन्तीनां निकुञ्जेषु पर्वतेषु वनेषु च॥ देशेषु च पवित्रेषु फलवत्सु समाहिताः।

मुलवत्सु च मेध्येषु वसन्ति नियतव्रताः ॥ २ तेषामि विधि पुण्यं श्रोतिमच्छामि शङ्कर । वानप्रस्थेषु देवेश स्वशरीरोपजीविषु ॥ ३

मुनयः संन्यासिनः ॥९५ बाह्यं ब्राह्मसंजातीयसंबन्धि फेनो-त्करं अप्रान्नसमूहं उंच्छन्ति अल्पश आददते तदिदममृतं ब्रह्म-णा सांघकावस्थायां पीतं अध्वर वृष्ट्यादिद्वारा यज्ञाङ्गरूपेण दिवि दिन्थमोगात्मना च प्रसृतम् ॥९७॥ मार्ग उक्त इति स्रोधः ॥९८॥ स्वे स्वे धर्म इति शेषः ॥१॥ चक्रचराः चक्र-विक्रिणान् संप्रकालाः सम्यक् पात्रादिकं प्रकालयन्ति नतु

श्वोऽर्थे किंचितस्थापयन्ति ॥ ४॥ धर्मरात्रिर्धमसत्रं तेन सम्यगासनं समासनं धर्मचकं सनातनमिति गौडाः ॥९॥ इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि नैलकण्ठीये भारतभाव-दीपे एकचस्वारिंशदधिकशततमोऽध्यायः ॥ १४१॥

देशिकिति ॥ १॥ स्वशरीरमेवोपजीवन्ति नर्छ . मृत्यादि स्वयं दासा इत्यर्थः ॥ ३॥ महेश्वर उवाच।

वानप्रस्थेषु यो धर्मस्तं मे श्रणु समाहिता। श्रुत्वा चैकमना देवि धर्में बुद्धिपरा भव ॥ संसिद्धैनियमैः सद्भिवनवासमुपागतैः। वानप्रस्थेरिदं कर्म कर्तव्यं शृणु यादशम्॥ ५ त्रिकालमभिषेकं च पितृदेवार्चनं तथा। अग्निहोत्रपरिस्यन्द इष्टिहोमविधिस्तथा॥ ६ नीवारत्रहणं चैव फलमूलनिषेवणम्। इंगुदैरण्डतेलानां स्नेहार्थे च निषेवणम् ॥ 9 योगचर्याकृतैः सिद्धैः कामक्रोधविवार्जितैः। वीरशय्यामुपासद्भिर्धीरस्थानोपसेविभिः॥८ युक्तैयों गवहैः सद्भिर्शीष्मे पञ्चतपैस्तथा। मंद्भक्योगनियतैर्यथान्यायं निषेविभिः॥ 9 वीरासनरतैर्नित्यं स्थंडिले शयनं तथा। शीततोयाग्नियोगश्च चर्तव्यो धर्मबुद्धिभिः १० अन्मक्षेवीयुभक्षेश्र शैवलोत्तरभोजनैः। अइमकुट्टेस्तथा दांतैः संप्रक्षालैस्तथापरः ॥११ चरिवल्कलसंवीतैर्मुगचर्मानेवासिभिः। कार्या यात्रा यथाकालं यथाधर्मे यथाविधि वननित्यवनचरैर्वनस्थेवनगोचरैः। वनं गुरुमिवासाय वस्तव्यं वनजीविभिः १३ तेषां होमित्रया धर्मः पञ्चयक्षनिषेवणम्। भागं च पञ्चयद्यस्य वेदोक्तस्यानुपालनम् ॥१४ अष्टमी यश्चपरता चातुमीस्यनिषेवणम्। पीणमासादयो यशा नित्ययश्चरतथैव च॥१५ विमुक्ता दारसंयोगैविमुकाः सर्वसङ्करैः। विमुक्ताः सर्वपापैश्च चरन्ति मुनयो वने १६ सुग्भाण्डपरमा नित्यं त्रेताशिशरणाः सदा। सन्तः सत्पथानित्या ये ते यांति परमां गति ब्रह्मलोकं महापुण्यं सोमलोकं च शाश्वतम्। गच्छन्ति मुनयः सिद्धाः सत्यधर्मध्यपाश्रयाः एव धर्मों मया दोवे वानप्रस्थाश्रितः शुभः। विस्तरेणाथ संपन्नो यथास्थूलमुदाहतः॥ १९ उमोबाच।

भगवन्सर्वभूतेश सर्वभूतनमस्कृत।
यो धर्मो मुनिसङ्गस्य सिद्धिवादेषु तं वद् २०
सिद्धिवादेषु संसिद्धास्तथा वननिवासिनः
स्वैरिणो दारसंयुक्तास्तेषां धर्मः कथं स्मृतः॥
महेश्वर उवाच।

स्वैरिणस्तपसा देवि सर्वे दारविहारिणः। तेषां मीण्ड्यं कषायश्च वासे रात्रिश्च कारणम् त्रिकालमभिषेकश्च होत्रं त्वृषिकृतं महत्। समाधिसत्पथस्थानं यथोदिष्टनिषेवणम् २३ ये च ते पूर्वकथिता धर्मास्ते वनवासिनाम्। यदि सेवन्ति धर्मोस्तानाभुवन्ति तपःफलम् ये च द्रपंतिधर्माणः स्वदारनियतेन्द्रयाः। चरन्ति विधिद्धं तद्जुकालाभिगामिनः २५ तेषामृषिकृतो धर्मो धर्मिणामुपपद्यते। न कामकारात्कामोन्यः संसेच्यो धर्मद्शिभिः सर्वभृतेषु यः सम्यग्द्दात्यभयद्क्षिणाम्। हिंसादोषविमुक्ताऽऽत्मा स वै धर्मण युज्यते सर्वभूतानुकम्पी यः सर्वभूताज्ववतः। सर्वभूतात्मभूतश्च स वै धर्मेण युज्यते ॥ २८ सर्ववेदेषु वा स्नानं सर्वभूतेषु चार्जवम्। उसे एते समे स्यातामार्जनं वा विशिष्यते बार्जवं धर्ममित्याहुर्धमों जिह्य उच्यते। आर्जवेनेह संयुक्ती नरो धर्मण युज्यते आर्जवे तु रतो नित्यं वसत्यमरसिन्धी। तस्मादार्जवयुक्तः स्याद्य इच्छेद्धर्ममात्मनः। क्षांतो दांतो जितकोधो धर्मभूतो विहिसकः धर्मे रतमना नित्यं नरों धर्मेण युज्यते॥ ३२ व्यपततंद्रिर्धमीत्मा शक्त्या सत्पथमाश्रितः। चारित्रपरमो बुद्धो ब्रह्मभूयाय करूपते ॥ ३३ उमोवाचः।

आश्रमाभिरता देव तापसा ये तपोधनाः। दीतिमन्तः कया चैव चर्ययाऽध भवन्ति ते३४

वीरशय्यां वीरासनं वीरस्थानं महारण्यं भीरुभिरप्रवेश्यम् ॥ ८ ॥ मंडूकयोगो हठशास्त्रप्रसिद्धः ॥ ९ ॥ वीरासनं सदो-पवेशनं शीतं वर्षास्वासारशायी तोयं हेमंते जलवासी आभिः प्रविभे पंचाभिमध्यस्थः एवं शीततोयामियोगः ॥ १० ॥ सिद्धिवादेषु शानगोष्ठीषु ॥ २० संसिद्धाः संपन्नाः ते कदा-

चित् स्वैरिणः कदाचिद्दारसंयुक्ताः ॥ २१ ॥ तत्र स्वैरिणां मोंड्यं कषायश्च कारणं ज्ञापकं दारसंयुक्तानां रात्रिवीसे कारणं न स्वैरिणामिव तेषां यथेष्टविहारोऽस्तीत्यर्थः ॥२२॥ त्रिकालमभिषेक उभयेषां दारवतामृषिकृतं होत्रं वन्या-म्बुफलादिना होमः एवं यथायोग्यं धर्मसंबन्ध कहाः॥२३॥

राजानो राजपुत्राश्च निर्धना ये महाधनाः।
कर्मणा केन भगवन्त्राप्नुवान्त महाफलम्॥३५
नित्यं स्थानमुपागम्य दिव्यचन्दनभूषिताः।
केन वा कर्मणा देव भवन्ति वनगोचराः ३६
एतन्मे संशयं देव तपश्चर्याऽऽश्चितं शुभम्।
शंस सर्वमशेषण ज्यक्ष त्रिपुरनाशन ॥ ३७

महेश्वर उवाच। उपवासवतैदीन्ता हाहिस्राः सत्यवादिनः संसिद्धाः प्रत्य गन्धर्वैः सह मोदन्त्यनामयाः सण्डूकयोगशयनो यथान्यायं यथाविधि। दीक्षां चराति धर्मात्मा स नागैः सह मोदते श्वापं मृगमुखोच्छिष्टं यो मृगैः सह भक्षति। दीक्षितों वै मुदा युक्तः स गच्छत्यमरावतीम् वौवालं शीर्णपर्णे वा तद्वती यो निषेवते। श्चीतयोगवहो नित्यं स गच्छेत्परमां गतिम्॥ वायुमझोऽम्बुभक्षो वा फलमूलाशनोपि वा यक्षेष्वेश्वर्यमाधाय मोदतेऽप्सरसां गणैः॥४२ अश्वियोगवहो ग्रीष्मे विधिद्दष्टेन कर्मणा। चीत्वी द्वादशवर्षीण राजा भवति पार्थिवः आहारनियमं कृत्वा मुनिद्वीद्शवार्षिकम्। मरं संसाध्य यतेन राजा भवति पार्थिवः ४४ श्विष्डले ग्रुद्धमाकाशं परिगृह्य समन्ततः। अविदय च मुदा युक्तो दीक्षां द्वादशवार्षिकीं देहं चानशने त्यक्तवा स खर्गे सुखमेधते। स्वण्डिलस्य फलान्याहुर्यानानि शयनानि च गृहाणि च महाहाणि चन्द्रशुभ्राणि भामिनि आत्मानमुपजीवन्यो नियतो नियताशनः ४७

देहं वाऽनशने त्यकत्वा स खंग समुपाश्रुते। आत्मानमुपजीवन्यो दीक्षां द्वादशवार्षिकीम् त्यक्तवा महाणेवे देहं वारुणं लोकमश्रुते। आत्मानमुपजीवन्यो दीक्षां द्वादशवार्षिकीम्

अश्वमना चरणौ भित्त्वा गुद्धकेषु स मोदते। साधयित्वाऽऽत्मनाऽऽत्मानं निर्द्धन्द्वो निष्परिग्रहः॥

चीत्वी द्वादशवर्षीण दीक्षामेतां मनोगताम्। खर्गलोकमवाप्नोति देवैश्व सह मोदते॥ ५१ आत्मानसुपजीवन्यो दीक्षां द्वादशवार्षिकीम्। हुत्वाऽग्नौ देहमुत्सुज्य विह्नलोके महीयते॥ यस्त देवि यथान्यायं दीक्षितो नियतो द्विजः आत्मन्यात्मानमाधाय निर्ममो धर्मलालसः॥ चीत्वी द्वादश्वषीणि दीक्षामेतां मनोगताम्। अरणीसहितं स्कन्धे बध्वा गच्छत्यनावृतः वीराध्वानगतो नित्यं वीरासनरतस्तथा। वीरस्थायी च सततं स वीरगतिमाप्र्यात॥<sup>५५</sup> सं शक्रलोकगो नित्यं सर्वकामपुरस्कृतः। दिव्यपुष्पसमाकीणों दिव्यचन्दनभूषितः सुखं वसति धर्मात्मा दिवि देवगणैः सह वीरलोकगतो नित्यं वीरयोगसहः सदा पण सत्त्वसः सर्वमुत्सुज्य दीक्षितो नियतः श्रुन्तिः वीराध्वानं प्रपद्येद्यस्तस्य लोकाः सनातनाः॥ कामगेन विमानेन स वै चरति च्छन्दतः। शकलोकगतः श्रीमान्मोदते च निरामयः

इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि उमामहेश्वरसंवादे द्विचत्वारिंशदधिकशततमोऽध्यायः ॥ १४२॥



883

उमोवाच ।

भगवन् भगनेत्रघ्न पूष्णो दन्तनिपातन। दक्षकतुहर ज्यक्ष संशयो मे महानयम्॥

महना गिरिधन्वनोरिति मिदिनी । महसाधनं मेहसाध-नामिति पर्यायः जलाहारमपि त्यक्तेत्यर्थः ॥ ४४ ॥ शुक्किमिति । आसनं विनोपविश्येत्यर्थः ॥ ४५ ॥ अर-णीसहितं अप्रि स्तंधे तहप्रकांडे बच्चा विलाप्य तराविम विस्तृत्येद्यर्थः ॥ ५४ ॥ विशे देहत्यागोत्सुकः ॥ ५५ ॥

इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वाण नैलकण्ठीये भी भावदीपे द्विचत्वारिंशदाधिकशततमोऽध्यायः ॥ १४

१४३

भगवित्रिति ॥ १॥

चातुर्वण्यं भगवता पूर्व सप्टं स्वयंभुवा।
केन कर्मविपाकेन वैद्यो गच्छति शुद्रताम् २
वैद्यो वा श्रित्रिया केन
द्विजो वा श्रित्रियो भवेत।
प्रतिलोमः कथं देव
शक्यो धर्मो निवर्तितुम् ॥ ३
केन वा कर्मणा विप्रः शुद्रयोनौ प्रजायते।
श्रित्रियः शुद्रतामेति केन वा कर्मणा विभो ४
पतन्मे संश्यं देव वद भूतपतेऽनघ।
त्रयो वर्णाः प्रकृत्येह कथं ब्राह्मण्यमाप्नुयुः ॥ ५

महेश्वर उवाच।

ब्राह्मण्यं देवि दुष्प्रापं निसर्गोद्धालाः शुभे
श्रात्रियो वैश्यश्रद्धो वा निसर्गोदिति मे मितः
कर्मणा दुष्कृतेनेह स्थानाद्धश्यति वै द्विजः।
उयेष्ठं वर्णमनुप्राप्य तस्माद्रश्रेत वै द्विजः॥७
स्थितो ब्राह्मणधर्मेण ब्राह्मण्यमुपजीवाति।
श्रात्रियो वाऽय वैश्यो वा ब्रह्मभूयं स गच्छाति
यस्तु विप्रत्वमुत्सुज्य क्षात्रं धर्म निषेवते।
ब्राह्मण्यात्स परिभ्रष्टः क्षत्रयोनौ प्रजायते॥९
वैश्यकर्म च यो विप्रो लोभमोहन्यपाश्रयः।
ब्राह्मण्यं दुर्लभं प्राप्य करोत्यल्पमितिः सदा १०

स द्विजो वैश्यतामेति वैश्यो वा श्द्रतामियात्। स्वधमीत्प्रच्युतो विप्र-स्ततः श्द्रत्वमामृते॥

तत्रासौ निरयं प्राप्तो वर्णसृष्टो बहिष्कृतः।

ब्रह्मलोकात्परिम्रष्टः शुद्रः समुपजायते॥ १२

श्रित्रयो वा महाभागे वैश्यो वा धर्मचारिणि
स्वानि कर्माण्यपाहाय शुद्रकर्म निषेवते॥१३
स्वस्थानात्स परिम्रष्टो वर्णसङ्करतां गतः।
ब्राह्मणः श्रित्रयो वेश्यः शुद्रत्वं याति तादशः
ब्रह्म बुद्धः स्वधर्मण झानविद्यानवान् शुचिः
धर्मक्षो धर्मनिरतः स धर्मफलमृशते॥ १५
द्वं वेवापरं देवि ब्रह्मणा समुदाहतम्।
अध्यात्मं निष्ठिकं सद्भिर्धर्मकामैनिषेव्यते॥१६
ब्रह्मान्नं गर्हितं देवि गणान्नं श्राद्मसूतकम्।
दुष्टान्नं नैव भोक्तव्यं शुद्धान्नं नैव कर्हिचित्॥
शुद्रान्नं गर्हितं देवि सदा देवैभहात्माभेः।

पितामहसुखोत्सृष्टं प्रमाणमिति से मतिः॥ १८ शुद्रान्नेनावशेषण जठरे यो म्रियेहिजः। आहिताग्निस्तथा यज्वा स शुद्रगतिभागभवेत तेन शुद्राचराषेण ब्रह्मस्थानाद्पाकृतः। ब्राह्मणः शुद्रतामाति नास्ति तत्र विचारणा यस्यात्रेनावशेषेण जठरे यो म्रियेद्विजः। तां तां योनि वजेद्विपो यस्यान्नसुपजीवति॥ ब्राह्मणत्वं शुभं प्राप्य दुर्लभं योऽवमन्यते। अभोज्यासानि चाश्चाति सद्धिजत्वात्पतेत वै सुरापो ब्रह्महा क्षुद्रश्चोरो भग्नवतोऽश्चिः। स्वाध्यायवर्जितः पापो लुब्धो नैकृतिकः शठः अवती वृषलीभर्ता कुंडाशी सोमविकयी। निहीनसेवी विश्रो हि पतित ब्रह्मयोनितः॥ गुरुत ल्पी गुरुद्रोही गुरुकुत्सारतिश्च यः। ब्रह्मविचापि पताति ब्राह्मणो ब्रह्मयोनितः २५ पभिस्त कर्मभिदें वि शुभैराचारितस्तथा। शूद्रो ब्राह्मणतां याति वैश्यः स्त्रियतां वजेत शुद्रकर्माणि सर्वाणि यथान्यायं यथाविधि। शुश्रुषां परिचर्या च ज्येष्ठे वर्णे प्रयत्नतः ॥२७ कुर्यादविमनाः शुद्रः सततं सत्पर्ये स्थितः। देवद्विजातिसत्कर्ता सर्वातिश्यकृतवतः २८ ऋतुकालाभिगामी च नियतो नियताशनः। चोक्षश्चीक्षजनान्वेषी शेषात्रकृतभोजनः २९ व्यामांसं न भुजीत श्द्रो वैश्यत्वमृच्छति। ऋतवागनहंवादी निर्द्धन्द्वः शमकोविदः॥ यजते नित्ययश्रेश्च खाध्यायपरमः श्रुचिः। दान्तो ब्राह्मणसत्कर्ता सर्ववर्णबुभूषकः ॥३१ गृहस्थवतमाविष्ठन् द्विकालकृतभोजनः । शेषाशी विजिताहारो निष्कामो निरहंबदः अग्निहोत्रमुपासंश्च जुह्वानश्च यथाविश्वि। सर्वातिष्यमुपातिष्ठन् शेषान्नकृतभोजनः ३३ त्रेताग्निमन्त्रविहितो वैश्यो भवति वै द्विजः। स वैश्यः क्षत्रियकुले शुचौ महाते जायते ३४ स वैदयः श्रत्रियो जातो जन्मप्रभृति संस्कृतः उपनीतो वतपरो द्विजो भवति सत्कृतः ३५ ददाति यजते यक्नैः समुद्धैराप्तदक्षिणैः। अधीत्य स्वर्गमन्विच्छंस्रेताप्रिशरणः सदा॥

बार्तहरत्यदो नित्यं प्रजा धर्मेण पालयन्। सत्यः सत्यानि कुरुते नित्यं यः सुखद्र्यनः घमदण्डो न निद्ण्डो धर्मकार्यानुशासकः। यन्त्रितः कार्यकर्णैः षड्भागकृतलक्षणः ३८ यास्यधर्मे न सेवेत खच्छन्देनार्थकोविदः। ऋतुकाले तु धर्मात्मा पत्नीसुपशयेत्सदा ३९ सदीपवासी नियतः स्वाध्यायनिरतः शुचिः बहिष्कान्तरिते नित्यं शयानोऽश्लिगृहे सदा सर्वातिथ्यं त्रिवर्गस्य कुर्वाणः सुमनाः सदा। शूद्राणां चात्रकामानां नित्यं सिद्धमिति ब्रुवन् अर्थाद्वा यदि वा कामान्न किञ्चिद्वपलक्षयेत। पितृदेवातिथिकृते साधनं कुरुते च यः॥ ४२ स्ववंदमनि यथान्यायमुपास्ते भैक्ष्यमेव च। त्रिकालमग्निहोत्रं च जुह्वानों वै यथाविधि॥ गोब्राह्मणहितार्थाय रणे चामिसुखो हतः। जैताशिमन्त्रपुतात्मा समाविदय द्विजो भवेत् ज्ञानविज्ञानसंपन्नः संस्कृतो वेदपारगः। विप्रो भवति धर्मात्मा क्षत्रियः स्वेन कर्मणा पतैः कर्मफलैदेवि न्यूनजातिकुलोद्भवः। शुद्रोप्यागमसंपन्नो द्विजो भवति संस्कृतः॥ ब्राह्मणो वाप्यसद्वृत्तः सर्वसङ्करभोजनः। ब्राह्मण्यं स समुत्स्ज्य शुद्रो भवाति ताहराः॥ कर्मभिः द्युचिभिदेवि शुद्धात्मा विजितेन्द्रियः

श्द्रोऽपि द्विजवत्सेव्य इति ब्रह्माऽब्रवीत्स्वयम् स्वभावः कर्म च शुभं यत्र शुद्धेऽपि तिष्ठाते । विशिष्टः स द्विजातेचे विशेष इति मे मातिः ४९ न योनिर्नापि संस्कारों न श्रुतं न च सन्तितः कारणानि द्विजत्वस्य वृत्तमेव तु कारणम् ॥ सर्वोऽयं ब्राह्मणो लोक वृत्तेन तु विधीयते। वृत्ते स्थितस्तु शुद्रोपि ब्राह्मणत्वं नियच्छाति ब्राह्मः स्वमावः सुश्रोणि समः सर्वत्र मे मातिः निर्गुणं निर्मलं ब्रह्म यत्र तिष्ठति स द्विजः॥५२ पते योनिफला देवि स्थानभागनिद्शिकाः। खयंच वरदेनोक्ता ब्रह्मणा स्जता प्रजाः। ब्राह्मणोऽपि महत्क्षेत्रं लोके चरति पाद्वत्। यत्तत्र बीजं वपति सा कृषिः प्रत्य भाविनि ॥ विघसाशिना सदा भाव्यं सत्पथालंबिना तथा ब्राह्मं हि मार्गमाक्रम्य वर्तितव्यं बुभूषता ॥५५ संहिताध्यायिना भाठयं गृहे वे गृहमोधिना। नित्यं स्वाध्यायिना भाव्यं न चाध्ययनजीविना पवंभूतो हि यो विप्रः सत्पर्थं सत्पर्थे स्थितः आहिताग्निरघीयानो ब्रह्मभूयाय करपते ५७ ब्राह्मण्यं देवि संप्राप्य रक्षितव्यं यतात्मना। योनिप्रतिग्रहादानैः कर्मभिश्च शुचिस्मिते ५८ पतत्ते गुह्यमाख्यातं यथा शुद्रो भवोद्दिजः। ब्राह्मणों वा च्युतो धर्माद्यथा शूद्रत्वमाप्नुते।

इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि उमामहेश्वरसंवादे त्रिचत्वारिशद्धिकशततमोऽध्यायः॥ १४३॥



388

उमोवाच।
भगवन् सर्वभृतेश देवासुरनमस्कृत।
धर्माधर्मी नृणां देव बूहि मेऽसंशयं विभो १
कर्मणा मनसा वाचा त्रिविधं हि नरः सदा
बन्यते बन्धनैः पाशैर्मुच्यतेऽप्यथवा पुनः॥२

केन शोलेन वृत्तेन कर्मणा की हरोन वा.।
समाचारें ग्रीणेः केर्बा स्वर्ग यान्तीह मानवार
महेश्वर उवाच।
देवि धर्मार्थतत्त्वक्षे धर्मानत्ये दमे रते।
सर्वप्राणिहितः प्रश्नः श्रूयतां बुद्धिवर्धनः॥

पादवत् गतिमत् ॥ ५४ ॥ ज्ञाह्मण्य मिति क्योनिसंबं-भात् कुप्रतिप्रहात् आदानाच ब्राह्मण्यं नश्यतीति मावः ॥ ५८॥ इति श्रीमहामारते अनुशासनपर्वाणे नैलकण्ठीये

भारतभावदीपे त्रिचत्वारिंशदधिकशततमो ऽध्यायः॥१४३॥ १४४

भगविद्यति ॥ १॥

सत्यधर्मरताः सन्तः सर्वे छिङ्गविवर्जिताः। धर्मलब्धार्थभोक्तारस्ते नराः खर्गगामिनः ॥ ५ नाधर्मेण न धर्मेण बध्यन्ते छिन्नसंशयाः। प्रलयोत्पत्तितत्त्वज्ञाः सर्वज्ञाः सर्वद्शिंनः ६ वीतरागा विमुच्यन्ते पुरुषाः कर्मबन्धनैः। कर्मणा मनसा वाचा ये न हिसन्ति किञ्चन ये न सज्जन्ति करिमाश्चित्ते न बध्यन्ति कर्माभेः प्राणातिपाताद्विरताः शीलवन्तो द्यान्विताः तुल्यद्वेष्यिया दान्ता मुच्यन्ते कर्भबन्धनैः। सर्वभूतद्यावन्तो विश्वास्याः सर्वजन्तुषु॥ ९ त्यक्तिसासमाचारास्ते नराः खँगेगामिनः। पर्खे निर्ममा नित्यं परदारविवर्जकाः॥ १० धर्मलब्धान्नभोक्तारस्ते नराः खर्गगामिनः। मातृवत्स्वसृवचैव नित्यं दुहितृवच ये॥ परदारेषु वर्तन्ते ते नराः खर्गगामिनः। स्तेन्यान्निवृत्ताः सततं सन्तुष्टाः ख्रधनेन च॥ स्वभाग्यान्युपजीवन्ति ते नराः स्वगंगामिनः। खदारिनरता ये च ऋतुकालाभिगामिनः १३ अग्राम्यसुखभोगाश्च ते नराः खर्गगामिनः। परदारेषु ये नित्यं चरित्रावृतलोचनाः॥ १४ यतेन्द्रियाः शीलपरास्ते नराः स्वर्गगामिनः। एष देवकृतो मार्गः सेवितव्यः सदा नरैः १५ अकषायकृतश्चेव मार्गः सेट्यः सदा बुधैः। दानधर्मतपोयुक्तः शीलशौचद्यात्मकः १६ वृत्त्यर्थं धर्महेतोवां सेवितव्यः सदा नरैः। स्वर्गवासमभीप्सद्भिनं सेव्यस्त्वत उत्तरः १७ उमोवाच ।

वाचा तु बध्यते येन मुच्यतेऽप्यथवा पुनः। तानि कर्माणि मे देव वद भूतपतेऽनघ॥ १८ महेश्वर उवाच ।

आत्महेतोः परार्थे वा नर्महास्याश्रयात्तथा।
ये मृषा न वद्न्तीह ते नराः स्वर्गगामिनः ॥
वृत्त्यर्थं धर्महेतोवा कामकारात्त्रथैव च।
अनृतं ये न भाषन्ते ते नराः स्वर्गगामिनः २०
श्रक्षणां वाणीं निराबाधां मधुरां पापवर्जिताम्
स्वागतेनाभिभाषन्ते ते नराः स्वर्गगामिनः॥
पर्षं ये न भाषन्ते कदुकं निष्ठुरं तथा।

अपैशुन्यरताः सन्तस्ते नराः स्वर्गगामिनः २२ पिशुनां न प्रभाषन्ते मित्रभेदकरीं गिरम्। ऋतं मैत्रं तु भाषन्ते ते नराः स्वर्गगामिनः॥ ये वर्जयन्ति परुषं परद्रोहं च मानवाः। सर्वभूतसमा दान्तास्ते नराः स्वर्गगामिनः २४ शठप्रलापाद्विरता विरुद्धपरिवर्जकाः। सौम्यप्रलापिनो नित्यं ते नराः स्वर्गगामिनः न कोपाद्याहरन्ते ये वाचं हृद्यदारणीम्। सान्त्वं वदन्ति ऋद्धाऽपि ते नराः स्वर्गगामिनः एष वाणीकृतो देवि धर्मः सेव्यः सदा नरैः शुभः सत्यगुणो नित्यं वर्जनीयो मृषा बुधैः॥ उमोवाच।

मनसा बध्यते येन कर्मणा पुरुषः सदा । तन्मे ब्रुहि महामाग देवदेव पिनाकधृत २८ महेश्वर उवाच ।

मानसेनेह धर्मेण संयुक्ताः पुरुषाः सदा। स्वर्ग गच्छन्ति कल्याणि तन्मे कीत्यतः शृणु दुष्प्रणीतेन मनसा दुष्प्रणीततराकृतिः। मनो बध्यति येनेह श्रणु वाक्यं शुभानने ३० अरण्ये विजने न्यस्तं परस्वं दश्यते यदा । मनसाऽपि न हिंसन्ति ते नराः स्वर्गगामिनः ग्रामे गृहे वा ये द्रव्यं पारक्यं विजने स्थितम् नाभिनन्दन्ति वै नित्यं ते नराः स्वर्गगामिनः तथैव परदारान् ये कामवृत्तान् रहोगतान्। मनसाऽपि न हिंसान्त ते नराः स्वर्गगामिनः श्रुतं मित्रं च ये नित्यं तुल्येन मनसा नराः। भजन्ति मैत्राः सङ्गम्य ते नराः स्वर्गगामिनः श्रुतवन्तो द्यावन्तः शुचयः सत्यसङ्गराः। स्वर्थैः परिसन्तुष्टास्ते नराः स्वर्गगामिनः ३५ अवैरा ये त्वनायासा मैत्रीचित्तरताः सदा। सर्वभूतद्यावन्तस्ते नराः ख्रागामिनः ॥ ३६ श्रद्धावन्तो द्यावन्तश्चोक्षाश्चोक्षुजनाप्रियाः। धर्माधर्मविदो नित्यं ते नराः खगगामिनः ॥ शुभानामशुभानां च कर्मणां फलसञ्चये। विपाकशाश्च ये देवि ते नराः खर्गगामिनः॥ न्यायोपेता गुणोपेता देवद्विजपराः सदा। समुत्थानमनुप्राप्तास्ते नराः खर्गगामिनः ३९

सर्वेषामाश्रमाणां लिंगेर्विवर्जिताः ॥ ५॥ न सज्जन्ति सक्ता न भवन्ति प्राणातिपातात् इन्द्रियाणां विषयाभिमुख्यात् ॥ ८॥ अकषायकृतः रागद्वेषाद्यभावार्थे निर्मितः ॥ १६॥ अनु० १९ नर्म कौटिल्यं विना स्नगादौ सर्पभ्रमोत्पादनं हास्यं ताहश-मेव मात्रादिषु दोषारोपपूर्वकं गालनम् ॥१९॥ न हिंसन्ति आदानेन तत्स्त्रामिनं न पीडयन्ति ॥३१॥ शुभैः कर्मफलैदेंवि मयैते परिकार्तिताः। स्वर्गमार्गपरा भूयः कि त्वं श्रोतिमहेच्छसि॥ उमोवाच ।

महानमें संशयः कश्चिन्मत्यान्प्रति महेश्वर ।
तस्मान्वं नैपुणेनाद्य मम व्याख्यातुमहासि ४१
केनायुर्लभते दीर्घ कर्मणा पुरुषः प्रभो ।
तपसा वापि देवेश केनायुर्लभते महत् ॥ ४२
श्वीणायुः केन भवति कर्मणा भुवि मानवः ।
विपाकं कर्मणा देव वक्तमहस्यिनिन्दत ४३
अपरे च महाभाग्या मन्दभाग्यास्तथाऽपरे ।
अकुर्लीनास्तथा चान्ये कुर्लीनाश्च तथाऽपरे
दुर्दशाः केचिदामान्ति नराः काष्ठमया इव ।
प्रियदर्शास्तथा चान्ये दर्शनादेव मानवाः ४५
दुष्प्रज्ञाः केचिदामाति केचिदामाति पंडिताः
महाप्राज्ञास्तथैवान्ये ज्ञानविज्ञानभाविनः ॥
अव्यावाधास्तथा केचिन्महाबाधास्तथाऽपरे
दश्यन्ते पुरुषा देव तन्मे व्याख्यातुमहीसे ४७
महेश्वर उवाच ।

हन्त तेऽहं प्रवश्यामि देवि कर्मफलोद्यम्।
मर्त्यलोके नरः सर्वी येन स्वफलमञ्जते॥ ४८
प्राणातिपाते यो रौद्रो दण्डहस्तोद्यतः सदा
नित्यमुद्यतशस्त्रश्च हन्ति भूतगणात्ररः॥ ४९

निद्यः सर्वभूतानां नित्यमुद्रेगकारकः। अपि कीटपिपीलानामशरण्यः सुनिर्घृणः ५० पवंभूतो नरो देवि निरयं प्रतिपद्यते । विपरीतस्तु धर्मातमा रूपवानभिजायते ५१ पापेन कर्मणा देवि वध्यो हिंसारतिर्नरः। अप्रियः सर्वभूतानां हीनायुरुपजायते ॥ ५२ निरयं याति हिसात्मा याति स्वर्गमहिसकः. यातनां निरये रौद्रां स कुच्छ्रां लभते नरः ५३ यः कश्चित्रिरयात्तरमात्समुत्तराति कहिंचित। मानुष्यं लभते चापि हीनायुस्तत्र जायते ५४ पापेन कर्मणा देवि बद्धो हिंसारतिनरः। अप्रियः सर्वभूतानां हीनायुरुपजायते॥ यस्त शुक्राभिजातीयः प्राणिघातविवर्जकः। निक्षिप्तरास्त्रों निर्देण्डो न हिंसति कदाचन ५६ न घातयति नो हन्ति ध्नन्तं नैवानुमोद्ते। सर्वभूतेषु सस्नेहो यथाऽऽत्मनि तथाऽपरे ५७ इंदशः पुरुषोत्कर्षी देवि देवत्वमश्चते। उपपन्नान्सुखान्मोगानुपाश्चाति मुदा युतः ५८ अथ चेन्मानुषे लोके कदाचिदुपपद्यते। तत्र दीर्घायुरुत्पन्नः स नरः सुखमेधते॥ एष दीर्घायुषां मार्गः सुवृत्तानां सुकर्मिणाम्। प्राणिहिंसाविमोक्षेण ब्रह्मणा समुदीरितः ६०

इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि उमामहेश्वरसंवादे चतुश्चत्वारिशद्धिकशततमोऽध्यायः॥ १४४॥



383

उमोवाच।

किशीलः किसमाचारः पुरुषः केश्च कमीभः स्वर्गे समाभिपद्येत संप्रदानेन केन वा॥ महेश्वर उवाच।

दाता ब्राह्मणसत्कर्ता दीनार्तक्रपणादिषु।
भक्ष्यभोज्यात्रपानानां वाससां च प्रदायकः २
प्रतिश्रयान्सभाः क्रूपान्प्रपाः पुष्करिणीस्तथा
नैत्यकानि च सर्वाणि किमिच्छकमतीव च

आसनं शयनं यानं गृहं रत्नं धनं तथा।
सस्यजातानि सर्वाणिगाः क्षेत्राण्यथ योषितः
सप्रतीतमना नित्यं यः प्रयच्छिति मानवः।
एवंभूतो नरो देवि देवलोकेऽभिजायते॥ ५
तत्रोष्य सुचिरं कालं भुक्ता भोगाननुत्तमानः।
सहाप्सरोभिर्मुदितो रमते नन्दनादिषु॥ ६
तस्मात्स्वर्गाच्च्युतो लोकान्मानुषेषु प्रजायते
महाभोगकुले देवि धनधान्यसमन्वितः॥ ७

इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि नैलकण्ठीये भारतभाव-दीषे चतुश्चत्वारिंशद्धिकशततमोऽध्यायः ॥ १४४॥

१४५ किमिति ॥ १ ॥ नैत्यकानि नित्यदेयानि किमि-च्छसीति पृष्ट्वा यदीप्सितं दीयते तत्किमिच्छकम् ॥ ३ ।

त्तत्र कामगुणैः सर्वैः समुपेतो मुदा युतः। महाभागो महाकोशो धनी भवति मानवः ८ ण्यते देवि महाभागाः प्राणिनो दानशीलिनः। अहाणा वै पुरा प्रोक्ताः सर्वस्य प्रियद्शेनाः ९ अपरे मानवा देवि प्रदानकृपणा द्विजैः। याचिता न प्रयच्छानित विद्यमानेऽप्यबुद्धयः॥ दोनान्धक्रपणान्दश्वा भिक्षुकानतियीनपि। याच्यमाना निवर्तन्ते जिह्वालोभसमन्विताः न धनानि न वासांसि न भोगान च काञ्चनं न गावो नान्नविकृति प्रयच्छन्ति कदाचन॥ अप्रवृत्ताश्च ये लुब्धा नास्तिका दानवार्जिताः पवंभूता नरा देवि निरयं यान्त्यबुद्धयः १३ ते वै मनुष्यतां यान्ति यदा कालस्य पर्ययात धन्रिके कुले जन्म लभन्ते खल्पबुद्धयः॥१४ श्चितिपपासापरीताश्च सर्वलोकबहिष्कृताः। निराशाः सर्वभोगेभ्यो जीवन्त्यधर्मजीविकां अल्पभोगकुले जाता अल्पभोगरता नराः। अनेन कर्मणा देवि भवन्त्यधनिनो नराः १६ अपरे स्तंभिनो नित्यं मानिनः पापतो रताः। आसनाईस्य ये पीठं न प्रयच्छन्त्यचेतसः १७ आर्गाहिस्य च ये मार्ग न यच्छन्त्यरूपबुद्धयः। पाद्याहरूय च ये पाद्यं न द्दत्यल्पबुद्धयः॥ १८ अर्घाहान च सत्कारैरर्चयन्ति यथाविधि। अर्घमाचमनीयं वा न यच्छन्त्यरुपबुद्धयः १९ गुरुं चाभिगतं प्रेम्णा गुरुवन्न बुभूषते। अभिमानप्रवृत्तेन लोभेन समवस्थिताः॥ २० संमान्यांश्रावमन्यन्ते वृद्धान्परिभवान्त च। ग्रवंविधा नरा देवि सर्वे निरयगामिनः॥ २१ ते वै यदि नरास्तस्मान्निरयादुत्तरन्ति वै। वर्षपूगैस्ततो जनम लभनते कुतिसते कुले॥ २२ श्वपाकपुरुकसादी्नां कुत्सितानामचेतसाम्। कुलेषु तेषु जायन्ते गुरुवृद्धापचायिनः॥ २३ न स्तम्भी न च मानी यो देवताद्विजपूजकः। लोकपूज्यो नमस्कर्ता प्रश्रितो मधुरं वचः २४ सर्ववर्णप्रियकरः सर्वभूतहितः सदा। अद्वेषी सुमुखः ऋश्णः सिग्धवाणीप्रदः सदा खागतेनेव सर्वेषां भूतानामविहिसकः। यथाईसत्त्रियापूर्वमचयत्रवातिष्ठति॥ २६

मार्गाहीय ददन्मार्ग गुरुं गुरुवद्रचयन्। अतिथिप्रग्रहरतस्तथाऽभ्यागतपूजकः॥ २७ पवंभूतो नरो देवि सर्गति प्रतिपद्यते। ततो मानुषतां प्राप्य विशिष्टकुलजो भवेत॥ तत्रासौ विपुलैभोंगैः सर्वरत्नसमायुतः। यथाहिदाता चाहेंषु धर्मचर्यापरो भवेत्॥ २९ संगतः सर्वभूतानां सर्वछोकनमस्कृतः। स्वकर्मफलमामोति स्वयमेव नरः सदा॥ ३० उदात्तकुळजातीय उदात्ताभिजनः सदा। एष धर्मों मया प्रोक्तो विधात्राः खयमीरितः॥ यस्तु रौद्रसमाचारः

सर्वसत्त्वमयङ्करः। हस्ताभ्यां यदि वा पद्भां रज्ज्वा दण्डेन वा पुनः॥

३२ लोष्टः स्तम्मैरायुधैवा जन्तुन्बाधति शोभने। हिंसार्थ निकृतिप्रज्ञः प्रोद्वेजयति चैव ह ॥ ३३ उपक्रामति जन्तूंश्च उद्वेगजननः सदा। एवंशीलसमाचारो निरयं प्रतिपद्यते॥ स वै मनुष्यतां गच्छेद्यदि कालस्य पर्ययात। बह्वाबाधपरिक्रिष्टे जायते सोऽधमे कुले ॥३५ लोकद्वेष्योऽधमः पुंसां खयं कर्मफलैः कृतैः। एषं देवि मनुष्येषु बोद्धव्यो ज्ञातिबन्धुषु॥३६ अपरः सर्वभूतानि द्यावान जुपश्यति। मैत्रदृष्टिः पितृसमो निर्वेरो नियतेन्द्रयः॥ ३७ नोद्वेजयति भूतानि न विघातयते तथा। हस्तपादैः सुनियतैर्विश्वास्यः सर्वजन्तुषु ३८ न रज्ज्वा न च दण्डेन न लोष्टेनीयुधेन च। उद्वेजयाति भूतानि श्रक्षणकर्मा द्यापरः॥ ३९ एवंशीलसमाचारः स्वर्गे समुपजायते। तत्रासौ भवने दिव्ये मुदा वसति देववत् ४० स चेत्कर्मक्षयान्मत्यों मनुष्येषूपजायते। अल्पाबाधो निरान्तकः स जातः सुखमेधते सुखभागी निरायासो निरुद्धेगः सदा नरः। एष देवि सतां मार्गों बाधा यत्र न विद्यतेश्वर

उमोवाच।

इमे मनुष्या दश्यन्ते ऊहापोहविशारदाः। ज्ञानविज्ञानसम्पन्नाः प्रज्ञावन्तोऽर्थकोविदाः॥

अतिथीन् दृष्ट्वा तैर्याच्यमानाः सन्तो निवर्तन्ते न प्रयच्छन्ति

संपादकाः ॥ २३ ॥ गुरुवत् पितृवत् ॥ २० ॥ उदात्तं प्रश-ब। ११॥ गुरुवृद्धापचायिनः गुरूणां वृद्धानां च हीनत्व- स्तम् ॥३१॥ ऊहः सिद्धान्तः अपोहः पूर्वपक्षः ॥४३॥ दुष्प्रक्षाश्चापरे देव ज्ञानिवज्ञानवर्जिताः। केन कर्मविशेषेण प्रज्ञावान्पुरुषो भवेत ॥ ४४ अल्पप्रज्ञो विरूपाक्ष कथं भवति मानवः। एतन्मे संशयं छिधि सर्वधर्मविदां वर॥ ४५ जात्यन्धाश्चापरे देव रोगार्ताश्चापरे तथा। नराः क्रीबाश्च दश्यन्ते कारणं ब्रुहि तत्र वै४६

महेश्वर उवाच। ब्राह्मणान् वेदविदुषः सिद्धान् धर्मविद्स्तथा परिपृच्छन्त्यहरहः क्रशलाः कुशलं तथा ॥४७ वर्जयन्तोऽशुभं कर्म सेवमानाः शुभं तथा। लभनते खर्गीतं नित्यमिहलोके तथा सुखम्॥ स चेन्मानुषतां याति मेधावी तत्र जायते। श्चतं प्रज्ञानुगं यस्य कल्याणमुपजायते परदारेषु ये चापि चक्षुर्दुष्टं प्रयुक्षते। तेन दुष्टस्वभावेन जात्यन्धास्ते भवन्ति ह५० मनसा तु प्रदुष्टेन नग्नां पश्यन्ति ये स्त्रियम्। रोगार्तास्ते भवन्तीह नरा दुष्कृतकर्मिणः ५१ ये तु मुढा दुराचारा वियोनौ मैथुने रताः। पुरुषेषु सुदुष्प्रज्ञाः क्षीबत्वसुपयान्ति ते॥ ५२ पश्चंश्च ये घातयन्ति ये चैव गुरुतल्पगाः। प्रकीणमेथुना ये च की बा जायनित ते नराः उमोवाच।

सावद्यं किन्तु वै कर्म निरवद्यं तथैव च। श्रेयः कुर्वन्नवामोति मानवो देवसत्तम॥ ५४

महेश्वर उवाच।
श्रेयांसं मार्गमिन्वच्छन्
सदा यः पृच्छाति द्विजान्
धर्मान्वेषी गुणाकांक्षी
स स्वर्ग समुपार्चते॥ ५%
यदि मानुषतां देवि कदाचित्स निगच्छति।
मेधावी धारणायुक्तः प्रायस्तत्राभिजायते ५%
एष देवि सतां धर्मो मन्तव्यो भृतिकारकः।
नुणां हितार्थाय मया तव वै समुदाहृतः॥ ५%

उमोवाच।

अपरे खरणिवक्षाना धर्मविद्वेषिणो नराः । ब्राह्मणान् वेद्विदुषो नेच्छन्ति परिसर्पितुम् ब्रतवन्तो नराः केचिच्छुद्धाधर्मपरायणाः । अव्रता स्रष्टनियमास्तथाऽन्ये राक्षसोपमाः ५९ यज्वानश्च तथैवान्ये निर्होमाश्च तथाऽपरे । केन कर्मविपाकेन भवन्तीह वद्स्व मे ६०

महेश्वर उवाच।
आगमा लोकधर्माणां मर्यादाः सर्वनिर्मिताः
प्रामाण्येनानुवर्तन्ते दश्यन्ते च दढवताः ॥६१
अधर्मे धर्ममित्याहुर्ये च मोहवशं गताः।
अवता नष्टमर्यादास्ते प्रोक्ता ब्रह्मराक्षसाः ६२
ते चत्कालकृतोद्योगात्सम्भवन्तीह मानुवाः
निर्होमा निर्वषद्कारास्ते भवन्ति नराधमाः
एष देवि मया सर्वः संशयच्छेदनाय ते।
कुशलाकुशलो नणां व्याख्यातो धर्मसागरः

इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वाणे दानधर्मपर्वाणे उमामहेश्वरसंवादे पञ्चचत्वारिशद्धिकशततमोऽध्यायः ॥ १४५॥

# 

388

नारद उवाच। एवमुक्त्वा महादेवः श्रोतुकामः खयंप्रभुः। अनुकूलां प्रियां भार्यां पार्श्वस्थां समभाषत १

महेश्वर उवाच। परावरक्षे धर्मक्षे तपोवननिवासिन। साध्वि सुभु सुकेशान्ते हिमवत्पर्वतातमजे॥

इति श्रीमहामारते अनुशासनपर्वाण नैलकण्ठीये भारतभाव-दीपे पश्चनत्वारिशदधिकशततमोऽध्यायः ॥ १४५॥

१४६

एवमिति ॥ १॥

दुशे शमद्मोपेत निर्ममे धर्मचारिण ।

शुच्छामि त्वां वरारोहे पृष्टा वद ममेप्सितम्
सावित्री ब्रह्मणः साध्वी
कौशिकस्य शची सती ।
मार्कण्डेयस्य धूमोणां
श्रुद्धिवैश्रवणस्य च॥ ४
वर्षणस्य तथा गौरी
सूर्यस्य च सुवर्चला ।
रोहिणी शशिनः साध्वी
स्वाहा चैव विभावसोः॥ ५

श्रुद्दितः कश्यपस्याथ सर्वास्ताः पतिदेवताः।
शृष्टाश्चोपासिताश्चेव तास्त्वया देवि नित्यशः
तेन त्वां परिपृच्छामि धर्मन्ने धर्मवादिनि ।
स्त्रीधर्मे श्रोतुमिच्छामि त्वयोदाहतमादितः ७
स्वधर्मचारिणी मे त्वं समशीला समवता ।
समानसारवीर्या च तपस्तीवं कृतं च ते ॥ ८
त्वया ह्युक्तो विशेषेण ग्रुणवान्स भविष्यति ।
लोके चैव त्वया देवि प्रमाणत्वस्रपैष्यति॥९
स्त्रियश्चेव विशेषेण स्त्रीजनस्य गतिः परा ।
गौर्या गच्छाति सुश्लोणि लोकेष्वेषा गतिः सदा
मम चार्ध शरीरस्य तव चार्धेन निर्मितम् ।
सरकार्यकरी च त्वं लोकसन्तानकारिणी ॥
तव सर्वः सुविदितः स्त्रीधर्मः शाश्वतः शुमे ।
तस्मादशेषतो ब्रूहि स्वधर्म विस्तरेण मे ॥ १२
डमोवाच ।

भगवन्सर्वभृतेश भृतभव्यभवोत्तम ।
त्वत्प्रभावादियं देव वाक्वैव प्रतिभाति मे १३
इमास्तु नद्यो देवेश सर्वतीर्थोदकैर्युताः ।
उपस्पर्शनहेतोस्त्वामुपयान्ति समीपतः ॥ १४
एताभिः सह संमन्त्र्य प्रवश्याम्यनुपूर्वशः ।
प्रभवन्योऽनहंवादी स व पुरुष उच्यते ॥ १५
स्त्री च भृतेश सततं स्त्रियमेवानुधावति ।
सया संमानिताश्चैव भविष्यन्ति सरिद्वराः ॥
एषा सरस्वती पुण्या नदीनामुत्तमा नदी ।
प्रथमा सर्वसरितां नदी सागरगामिनी ॥ १७
विपाशा च वितस्ता च चन्द्रभागा इरावती
शतदूर्देविका सिन्धुः कौशिकी गौतमी तथा
तथा देवनदी चेयं सर्वतीर्थाभिसंभृता ।
गगनाद्रां गता देवी गङ्गा सर्वसरिद्वरा ॥ १९

इत्युक्तवा देवदेवस्य पत्नी धर्मभृतां वरा। स्मितपूर्वमधाभाष्य सर्वास्ताः सरितस्तथा २० अपृच्छदेवमहिषी स्त्रीधर्मः धर्मवत्सला। स्त्रीधर्मकुशलास्ता वै गङ्गाद्याः सरितां वराः उमावाच।

अयं भगवता प्रोक्तः प्रश्नः स्त्रीधर्मसंश्रितः।
तं तु संमन्त्र्य युष्माभिर्वकुमिच्छामि शङ्करम्
न चैकसाध्यं पश्यामि विज्ञानं भुवि कस्याचित् दिवि वा सागरगमास्तेन वो मानयास्यहम् एवं सर्वाः सरिच्छ्रेष्ठाः पृष्टाः पुण्यतमाः शिवाः ततो देवनदी गङ्गा नियुक्ता प्रतिपूज्य च २४

बह्वीभिर्बुद्धिभिः स्फीता स्त्रीधर्मश्चा श्रुचिस्मिता। शैलराजसुतां देवीं

पुण्या पापभयापहा॥ २५ बुद्ध्या विनयसंपन्ना सर्वधर्माविशारदा। सस्मितं बहुबुद्ध्याख्या गङ्गा वचनमब्रवीत॥

गङ्गोवाच।
धन्याऽस्म्यनुगृहीताऽस्मि देवि धर्मपरायणे
या त्वं सर्वजगन्मान्या नदीं मानयसेऽनघे॥
प्रभवन् पृच्छते यो हि संमानयति वा पुनः।
नूनं जनमदुष्टात्मा पण्डिताख्यां स गच्छति॥
वार्वस्मानसंग्रमान्यात्वाराह्याः

ज्ञानिक्वानसंपन्नानुहापोहिविशारदान्।
प्रवकृत् पृच्छते योऽन्यान् स वै नापदमृच्छिति
अन्यथा बहुबुद्धाढ्यो वाक्यं वदित संसदि।
अन्यथैव हाहंवादी दुबलं वदते वचः॥ ३०
दिच्यज्ञाने दिवि श्रेष्ठे दिच्यपुण्येः सहोत्थिते
त्वमेवार्हिसे नो देवि स्त्रीधर्माननुभाषितुम्॥
ततः साराधिता देवी गङ्गया बहुमिर्गुणैः।
प्राह सर्वमशेषेण स्त्रीधर्म सुरसुन्दरी॥ ३२

उमोवाच।
स्त्रीधमों मां प्रतियथा प्रति भाति यथाविधि
तमहं कीर्तियिष्यामि तथैव प्रश्निता भव॥३३
स्त्रीधमः पूर्व पवायं विवाहे बन्धामः कृतः।
सहधमेंचरी भर्तुभवत्यग्निसमीपतः॥ ३४
सुस्वभावा सुवचना सुवृत्ता सुखद्र्या।
अनन्याचेत्ता सुमुखी भर्तुः सा धर्मचारिणी॥
सा भवेद्धमेंपरमा सा भवेद्धमेंभागिनी।
देववत्सततं साध्वी या भर्तारं प्रपद्यति ३६

शुश्रूषां परिचारं च देववद्या करोति च। नान्यभावा द्यविमनाः सुवता सुखद्शना॥ पुत्रवक्रमिवाभीक्षणं भर्तुर्वद्नमीक्षते। या साध्वी नियताहारा सा भवेद्धर्मचारिणी श्रुत्वा दम्पतिधर्म वै सहधर्म कृतं शुभम्। या भवेद्धर्भपरमा नारी भर्तृसमवता॥ देववत्सततं साध्वी भंतीरमनुपश्यति। द्म्पत्योरेष वै धर्मः सहधर्मकृतः शुभः ॥४० शुश्रूषां परिचारं च देवतुल्यं प्रकुर्वती। वश्या भावेन सुमनाः सुवता सुखद्शना। अनन्यचित्ता सुमुखी भर्तुः सा धर्मचारिणी परुषाण्यपि चोक्ता या दृष्टा दुष्टेन चक्षुषा। सुप्रसन्तमुखी भर्तुर्या नारी सा पतिव्रता ॥४२ न चन्द्रस्यौं न तरुं पुंनास्ना या निरीक्षते। मर्तृवर्जं वरारोहा सा भवेद्धर्मचारिणी॥ ४३ द्रिद्रं व्याधितं दीनमध्वना परिकार्शितम्। षात पुत्रमिवोपास्ते सा नारी धर्मभागिनी॥ या नारी प्रयता दक्षा या नारी पुत्रिणी भवेत पतिप्रिया पतिप्राणा सा नारी धर्मभागिनी शुश्रूषां परिचर्यां च करोत्यविमनाः सदा। सुप्रतीता विनीता च सा नारी धर्मभागिनी न कामेषु न भोगेषु नैश्वर्यं न सुखे तथा। स्पृहा यस्या यथा पत्यौ सा नारी धर्मभागिनी कल्योत्थानरतिनित्यं गृहशुश्रूषणे रता। सुसंमृष्टक्षया चैव गोशकृतकृतलेपना ॥ अक्षिकार्यपरा नित्यं सदा पुष्पबल्जिप्रदा।

द्वतातिथिभृत्यानां निर्वाप्य पतिना सह । रोषान्नमुपभुञ्जाना यथान्यायं यथाविधि। तुष्टपुष्टजना नित्यं नारी धर्मण युज्यते॥ ५० श्वश्रश्वश्चरयोः पादौ जोषयन्ती गुणान्विता। मातापितृपरा नित्यं या नारी सा तपोधना ब्राह्मणान् दुर्बलानाथान्दीनान्धकृपणांस्तथा। विभत्येन्नेन या नारी सा पतिव्रतभागिनी। वतं चरति या नित्यं दुश्चरं लघुसत्त्वया। पतिचित्ता पतिहिता सा पतिवतभागिनी ॥ पुण्यमेतत्तपश्चीतत्स्वर्गश्चेष सनातनः। या नारी भर्तृपरमा भवेद्भर्तृवता सती॥ पतिहिं देवो नारीणां पतिर्बन्धः पतिर्गतिः । पत्या समा गतिनीस्ति दैवतं वा यथा पति पतिप्रसादः स्वर्गो वा तुल्यो नार्या न वा भवेत अहं स्वर्ग न ही च्छेयं त्वय्यप्रीते महेश्वरे ५६ यद्यकार्यमधर्मं वा यदि वा प्राणनाशनम्। पतिर्भूयाद्दरिद्रों वा स्याधितों वा कथञ्चन ॥ आपन्नो रिपुसंस्थो वा ब्रह्मशापार्दितोपि वा । आपद्धमाननुप्रेक्ष्य तत्कार्यमविशंकया ॥ ५८ एष देव मया प्रोक्तः स्त्रीधमों वचनात्तव। या त्वेवंभाविनी नारी सा पतिव्रतभागिनी

भीष्म उवाच। इत्युक्तः स तु देवेशः प्रतिपूज्य गिरेः सुताम् लोकान विसर्जयामास सर्वेरनुचरैर्वृतान् ६०

ततो ययुर्भूतगणाः सरितश्च यथागतम् । गन्धर्वाप्सरसञ्चेव प्रणम्य शिरसा भवम् ६१

इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि उमामहेश्वरसंवादे स्त्रीधर्मकथने षट्चत्वारिशद्धिकशततमोऽध्यायः ॥ १४६॥



880

ऋषय ऊचुः।

पिनाकिन् भगनेत्रघ्न सर्वलोकनमस्कृत । माहात्म्यं वासुदेवस्य श्रोतुमिच्छामि राङ्कर् १

वरयाभावेन मन्त्रादिना वशीकरणं विना ॥ ४९ ॥ चन्द्र-सूर्यो तरमपि या पुरुषनामत्वान्न निरीक्षते किम् नरं पशुं वेति भावः ॥ ४३ ॥ सुसंमृष्टक्षया शोधितगृहा ॥ ४८ ॥ उप्रसत्त्वया शीघ्रमर्यादावबोधिन्या बुद्ध्या ॥ ५३ ॥ इति श्रीमहामारते अनुशासनपर्वणि नैलकण्ठीये भारतभावदीपे

षट्चत्वारिंशदिवकशततमोऽध्यायः ॥ १४६ ॥

१४७

पिना कि कि ति । अस्मिक्रध्याये यो हि मां द्रष्टुर्मिं च्छेतोति श्लोंकद्वयेन ब्रह्मविष्णुक्द्राणामैकात्म्यं दार्शितं यत्प्राणु पदर्शितं तदेवात्रोपसंत्हत्तमिति बोध्यम् ॥ १॥

## ईश्वर उवाच।

पितामहाद्पि वरः शाश्वतः पुरुषो हरिः।
कृष्णो जाम्बूनदाभासो व्यमे सूर्य इवोदितः २
दशबाहुर्महातेजा देवतारिनिषूदनः।
श्रीवत्साङ्को हषिकेशः सर्वदैवतपूजितः॥ ३
ब्रह्मा तस्योद्रभवस्तस्याहं च शिरोभवः।
श्रिरोरुहेभ्यो ज्योतीषिरोमभ्यश्च सुरासुराः॥
ऋषयो देहसम्भूतास्तस्य लोकाश्च शाश्वताः
पितामहगृहं साक्षात्सर्वदेवगृहं च सः॥ ५

सोऽस्याः पृथिव्याः कृत्स्वायाः स्रष्टा त्रिभुवनेश्वरः । संहर्ता चैव भूतानां स्थावरस्य चरस्य च॥

संहर्ता चैव भूतानां स्थावरस्य चरस्य च॥ स हि देववरः साक्षादेवनाथः परंतपः। सर्वज्ञः सर्वसंश्चिष्टः सर्वगः सर्वतोमुखः॥ ७ परमात्मा हषीकेशः सर्वेटयापी महेश्वरः। न तस्मात्परमं भूतं त्रिषु लोकेषु किञ्चन॥ ८ सनातनो वै मधुहा गोविन्द इति विश्वतः। स सर्वान्पार्थिवान्संख्ये घातयिष्यति मानदः सुरकार्यार्थमुत्पन्नो मानुषं वपुरास्थितः । न हि देवगणाः शक्तास्त्रिविक्रमविनाकृताः १० भुवने देवकार्याणि कर्तुं नायकवर्जिताः। नायकः सर्वभूतानां सर्वदेवनमस्कृतः॥ एतस्य देवनाथस्य देवकार्यपरस्य च। ब्रह्मभूतस्य सततं ब्रह्मार्षेशरणस्य च॥ ब्रह्मा वसति गर्भस्थः शरीरे सुखसंस्थितः। शर्वः सुखं संश्रितश्च शरीरे सुखसंश्वितः १३ सर्वाः सुखं संश्रिताश्च शरीरे तस्य देवताः। स देवः पुण्डरीकाक्षः श्रीगर्भः श्रीसहोषितः॥ शार्क्षचक्रायुधः खङ्गी सर्वनागरिपुध्वजः। उत्तमेन स शीलेन दमेन च शमेन च॥ पराक्रमेण वीर्येण वपुषा दर्शनेन च। आरोहेण प्रमाणेन धैर्येणार्जवसंपदा॥ १६ आनुशंस्येन रूपेण बलेन च समान्वतः। अस्त्रेः समुद्तिः सर्वेदिंद्येरद्भुतद्र्यनैः॥ योगमायः सहस्राक्षो निरपायो महामनाः। वीरो मित्रजनस्थाघी ज्ञातिबन्धुजनाप्रियः १८ श्रमावांश्चानहंवादी ब्रह्मण्यो ब्रह्मनायकः। भयहर्ता भयार्तानां मित्राणां नन्दिवर्धनः १९ शरण्यः सर्वभूतानां दीनानां पालने रतः।

श्रुतवानर्थसंपन्नः सर्वभूतनमस्कृतः॥ समाश्रितानां वरदः शत्रूणामपि धर्मवित्। नीतिको नीतिसंपन्नो ब्रह्मवादी जितिन्द्रयः॥ भवार्थमिह देवानां बुद्धा परमया युतः। प्राजापत्ये ग्रुभे मार्गे मानवे धर्मसंस्कृते ॥ २२ समुत्पतस्यति गोविन्दो मनोर्वशे महात्मनः। अङ्गो नाम मनोः पुत्रो अन्तर्धामा ततः परः अन्तर्घास्रो हविधामा प्रजापतिरनिन्दितः। प्राचीनवर्हिमीवता हविधासः सुतो महान्॥ तस्य प्रचेतःप्रमुखा भविष्यन्ति द्शातमजाः। प्राचेतसस्तथा दक्षो भवितेह प्रजापतिः २५ दाक्षायण्यास्तथाऽऽदित्यो मनुरादित्यतस्तथा मनोश्च वंशज इला सुद्युम्नश्च भविष्यति॥ २६ बुधात्पुद्भरवाश्चापि तस्मादायुर्भविष्यति। नहुषो भविता तस्माद्ययातिस्तस्य चात्मजः यदुस्तस्मान्महासत्त्वः कोष्टा तस्माद्भविष्यति कोष्ट्रश्चेव महान्युत्रो वृजिनीवान्भविष्यति २८ वृज्ञिनीवतश्च भविता उषङ्गुरपराजितः। उषङ्गोर्भविता पुत्रः शूरश्चित्ररथस्तथा २९ तस्य त्ववरजः पुत्रः शूरो नाम भविष्यति। तेषां विख्यातवीर्याणां चरित्रगुणशालिनाम्। यज्वनां सुविश्रुद्धानां वंशे ब्राह्मणसंमते। स शूरः क्षत्रियश्रेष्ठो महावीयों महायशाः। स्ववंशाविस्तरकरं जनियण्यति मानदः ॥ ३१ वसुद्वेव इति ख्यातं पुत्रमानकदुन्दुभिम्। तस्य पुत्रश्चतुर्बोहुर्वासुरेवो भविष्यति॥ ३२ दाता ब्राह्मणसत्कर्ता ब्रह्मभूतो द्विजिप्रयः। राज्ञो मागधसंरुद्धान् मोक्षयिष्यति यादवः॥ जरासन्धं तु राजानं निर्जित्य गिरिगहरे। सर्वपार्थिवर लाख्यो भविष्यति स वीर्यवान पृथिव्यामप्रतिहतो वीर्येण च भविष्यति। विक्रमेण च संपन्नः सर्वपार्थिवपार्थिवः ॥ ३५ शूरसेनेषु भूत्वा स द्वारकायां वसन्प्रभुः। पालियष्यति गां देवीं विजित्य नयवित्सदा॥ तं भवन्तः समासाद्य वाङ्माल्यैरईणैवंरैः। अर्चयन्तु यथान्यायं ब्रह्माणिमव शाश्वतम् ॥ यो हि मां द्रष्टुमिच्छेत ब्रह्माणं च पितामहम् । द्वष्ट्रवस्तेन भगवान्वासुदेवः प्रतापवान् ३८ द्वष्टे तस्मिन्नहं दृष्टो न मेऽत्रास्ति विचारणा । वितामहो वा देवेश इति वित्त तपोधनाः ३०

स यस्य पुण्डरीकाक्षः प्रीतियुक्तो भाविष्यति तस्य देवगणः प्रीतो ब्रह्मपूर्वो भाविष्यति ४० यश्च तं मानवे लोक संश्रयिष्यति केशवम् । तस्य कीर्तिर्जयश्चेव स्वर्गश्चेव भाविष्यति ४१

धर्माणां देशिकः साक्षात् स भविष्यति धर्ममाक् । धर्मवद्भिः स देवेशो

नमस्कार्यः सदोद्यतैः॥ धर धर्म पव परो हि स्यात्तिसम्बन्धिते विभौ स हि देवो महातेजाः प्रजाहितचिकीर्षया ॥ धर्मार्थे पुरुषव्यात्र ऋषिकोटीः ससर्ज ह । ताः सृष्टास्तेन विभुना पर्वते गन्धमाद्ने ४४ सनत्कुमारप्रमुखास्तिष्ठन्ति तपसान्विताः। तस्मात्स वाग्मी धर्मशो नमस्यो द्विजपुङ्गवाः दिवि श्रेष्ठो हि भगवान्हरिनीरायणः प्रभुः। विन्दितों हि स वन्देत मानितो मानयीत च अहिंतश्चाह्येन्नित्यं पूजितः प्रतिपूजयेत्॥ ४६ दृष्टः पश्येदहरहः संश्रितः प्रतिसंश्रयेत्। अर्चितश्चाचयित्रित्यं स देवो द्विजसत्तमाः ४७ पतत्तस्यानवद्यस्य विष्णोर्वे परमं वतम्। आदिदेवस्य महतः सज्जनाचरितं सदा॥ ४८ भुवनेऽभ्यार्चितो नित्यं देवरिष सनातनः। अभयेना नुरूपेण युज्यन्ते तमनुवताः॥ कर्मणा मनसा वाचा स नमस्यो द्विजैः सदा यत्नवद्भिरुपस्थाय द्रष्टव्यो देवकीसुतः॥ ५० एष वोऽभिहितो मार्गो मया वै मुनिसत्तमाः तं दृष्टा सर्वशो देवं दृष्टाः स्युः सुरसत्तमाः॥ महावराहं तं देवं सर्वलोकिपितामहम्। अहं चैव नमस्यामि नित्यमेव जगत्पतिम् ५२ तत्र च त्रितयं दृष्टं भविष्यति न संशयः। समला हि वयं देवास्तस्य देहे वसामहे ॥५३ तस्य चैवायजो माता सितादिनिचयप्रभः। हली बल इति ख्यातो भाविष्यति धराधरः। त्रिशिरास्तस्य दिव्यश्च शातकुंभमयो द्रुमः। ध्वजस्तुणेन्द्रो देवस्य भविष्यति रथाश्रितः शिरोनागैभेहाभोगैः परिकीर्ण महात्मभिः। भविष्यति महाबाहोः सर्वेहोकेश्वरस्य च ५६ चिन्तितानि समेष्यन्ति शस्त्राण्यस्त्राणि चैव ह अनन्तश्च स प्वोक्तो भगवान हरिरव्ययः॥ समादिष्टश्च विबुधैर्द्शय त्वामिति प्रभो । सुपणों यस्य वीयेण कश्यपस्यात्मजो बली। अन्तं नैवाशकद्रष्टुं देवस्य पर्मात्मनः॥ ५८ स च शेषो विचरते परया वै मुदा युतः। अन्तर्वसति भोगेन परिरभ्य वसुन्धराम्॥ ५९ य् एव विष्णुः सोऽनन्तो भगवान् वसुधाधरः यो रामः स हवीकेशो योऽच्युतः सधराधरः तावुभौ पुरुषव्याघ्रौ दिव्यौ दिव्यपराक्रमौ। द्रष्टव्यौ माननीयौ च चक्रलाङ्गलघारिणौ॥ पष वोऽनुत्रहः प्रोक्तो मया पुण्यस्तपोधनाः। यद्भवन्ता यदुश्रेष्ठं पूजयेयुः प्रयत्नतः॥ ६२

इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि पुरुषमाहात्म्ये सप्तचत्वारिशद्धिकशततमाऽध्यायः॥ १४७॥



386

नारद उवाच। अथ व्योम्नि महाज्ञ्छ्दः सविद्युत्स्तनयित्नुमान्। मेघेश्च गगनं नीलं संरुद्धमभवद्घनैः॥

प्रावृषीव च पर्जन्यो चवृषे निर्मलं पयः।
तमश्रेवाभवद्धोरं दिशश्च न चकाशिरे॥
ततो देवगिरौ तस्मिन् रम्ये पुण्ये सनातने।
न शर्वे भूतसंघं वा दहशुर्मुनयस्तदा॥

अर्हितः पुष्पधूपादिनार्चितः पूजितः वाचा च महोकृतः ॥४६॥ अर्चितः मनसा ध्यातः ॥४७॥ तृणेन्द्रः तालदुमः ॥ ४५॥ इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि नैलकण्ठीये

भारतभावदीपे सप्तचत्वारिंशदधिकशततमोऽध्यायः ॥१४७

**अथ ठ्योस्त्रीति** कथोपसंहारार्थः स्पष्टार्थोऽध्यायः॥ १

ठयम्रं च गगनं सद्यः क्षणेन समपद्यत । दीर्थयात्रां ततो विप्रा जम्मुश्चान्ये यथागतम् ४ तद्दुतमचिन्त्यं च दृष्टा ते विस्मिताऽभवन्। शङ्करस्योमया सार्धं संवादं त्वत्कथाश्रयम् स भवान् पुरुषव्यात्र ब्रह्मभूतः सनातनः। यद्र्यमनुशिष्टाः स्मो गिरिपृष्ठे महात्मना ॥ ६ ब्रितीयं त्वद्भुतिमदं त्वत्तेजः कृतमद्य वै। दृष्ट्वा च विस्मिताः कृष्ण सा च नः स्मृतिरागता पतत्ते देवदेवस्य माहात्म्यं कथितं प्रभो। कपर्दिनो गिरीशस्य महाबाहो जनाद्न ॥ ८ इत्युक्तः सं तदा कृष्णस्तपोवननिवासिाभः। मानयामास तान्सवीनुषीन् देविकनन्द्नः ९ अथर्षयः संप्रहृष्टाः पुनस्ते कुष्णमञ्जवन् । पुनः पुनर्दर्शयास्मान् सदैव मधुसूदन ॥ १० न हिनः सा रातिः खर्गे या चत्वइर्शने विभो तदतं च महाबाहो यदाह भगवान्भवः॥ ११ एतत्ते सर्वमाख्यातं रहस्यमरिकर्शन। त्वमेव ह्यर्थतत्त्वज्ञः पृष्टोऽस्मान् पृच्छसे यदा तद्स्माभिरिदं गुद्यं त्वत्प्रियार्थमुदाहतम्। न च तेऽविदितं किश्चित्रिषु लोकेषु विद्यते जनम नेव प्रसूतिश्च यचान्यत्कारणं विभो। वयं तु बहुचापल्यादशका गुह्यधारणे॥ १४ ततः स्थिते त्वयि विभो लघुत्वात्प्रलपामहे। न हि किञ्चित्तदाश्चर्य यन्न वोत्ति भवानिह १५ दिवि वा भुवि वा देव सर्व हि विदितं तव। साधयाम वयं कृष्ण बुद्धि पुष्टिमवामुहि ॥१६ पुत्रस्ते सदृशस्तात विशिष्टो वा भविष्यति। महाप्रभावसंयुक्तो दीप्तिकीर्तिकरः प्रभुः॥१७ भीष्म उवाच।

ततः प्रणम्य देवेशं यादवं पुरुषोत्तमम्।
प्रदक्षिणमुपावृत्य प्रजग्मस्ते महर्षयः॥ १८
सोऽयं नारायणः श्रीमान् दिष्त्या परमया युतः
वतं यथावत्त्रचीत्वां द्वारकां पुनरागमत्॥१९
पूर्णे च दशमे मासि पुत्रोऽस्य परमाद्भुतः।
स्विमण्यां संमतो जक्षे शूरो वंशधरः प्रभो॥
स कामः सर्वभूतानां सर्वभागवतो नृप।
असुराणां सुराणां च चरत्यन्तर्गतः सदा २१
सोऽयं पुरुषशार्दूलो मेघवर्णश्चतुर्भुजः।
संश्रितः पाण्डवान् प्रमणा भवन्तश्चेनमाश्रिताः
कीर्तिर्लक्ष्मीर्धृतिश्चेव स्वर्गमार्गस्तथैव च।
यत्रेष संस्थितस्तत्र देवो विष्णुस्त्रिविक्रमः २३

सेन्द्रा देवास्त्रयस्त्रिशदेष नात्र विचारणा। आदिदेवो महादेवः सर्वभूतप्रतिश्रयः॥ अनादिनिधनोऽव्यक्तो महात्मा मधुसूदनः। अयं जातो महातेजाः सुराणामर्थसिद्धये २५ सुदुस्तरार्थतत्त्वस्य वक्ता कर्ता च माधवः। तव पार्थं जयः कृत्स्नस्तव कीर्तिस्तथाऽतुला तवेयं पृथिवी देवी कृत्सा नारायणाऽऽश्रयात अयं नाथस्तवाचिन्त्यो यस्य नारायणो गतिः स भवांस्त्वसुपाध्वर्यू रणाग्नौ हुतवावृपान्। कृष्णबुवेण महता युगान्ताशिसमेन वै॥ २८ द्यीधनश्च शोच्योऽसौ सपुत्रम्रातृबान्धवः । कृतवान्योऽबुधः कोधाद्धरिगाण्डीविविग्रहम् दैतेया दानवेन्द्राश्च महाकाया महाबलाः। चक्रायों क्षयमाप ना दावायों रालभा इव ३० व्रतियोद्धं न शक्यो हि मानुषरेव संयुगे। विहानैः पुरुषव्याव्र सत्त्वराक्तिवलादिभिः ३१ जयो योगी युगान्ताभः सध्यसाची रणात्रगः तेजसा हतवान् सर्वे सुयोधनवलं नृप॥ ३२ यत्त गोवृषमांकेन मुनिभ्यः समुदाहृतम्। प्राणं हिमवत्पृष्ठे तन्मे निगद्तः श्रुणु ॥ ३३ यावत्तस्य भवेत्पुष्टित्तेजो दीप्तिः पराक्रमः। प्रभावः सम्वतिजन्म कृष्णे तित्रगुणं विभो ॥ कः शक्रोत्यन्यथाकर्तुं तद्यदि स्यात्तथा शृणु। यत्र कृष्णो हि भगवांस्तत्र पुष्टिरनुत्तमा ॥ ३५ वयं त्विहारूपमतयः परतत्राः सुविक्कवाः। ज्ञानपूर्व प्रपन्नाः स्मो मृत्योः पन्थानमध्ययम् भवांश्चाप्याजेवपरः पूर्वे कृत्वा प्रतिश्रयम्। राजवृत्तं न लभते प्रतिज्ञापालने रतः॥ ३७ अप्यैवात्मवधं लोके राजंस्तवं बहु मन्यसे। न हि प्रतिज्ञा या दत्ता तां प्रहातुमरिन्दम३८ कालेनायं जनः सर्वो निहतो रणसूर्धाने। वयं च कालेन हताः 'कालो हि परमेश्वरः'३९ न हि कालेन कालज्ञः स्पृष्टः शोचितुमहसि। कालो लोहितरक्ताक्षः कृष्णो दण्डी सनातनः तस्मात् कुन्तीसुत ज्ञातीन्नेह शोचितुमहसि व्यपेतमन्युर्नित्यं त्वं भव कौरवनन्दन॥ माधवस्यास्य माहात्म्यं श्रुतं यत्काथितं मया तदेव तावत्पर्याप्तं सज्जनस्य निदर्शनम् ॥ ४२ व्यासस्य वचनं श्रुत्वा नारद्स्य च धीमतः। स्वयं चैव महाराज कृष्णस्याईतमस्य वै ४३

प्रभावश्चिष्रगस्य कथितः सुमहान् मया। महेश्वरस्य संवादं शैलपुत्र्याश्च भारत ॥ ४४ धारयिष्यति यश्चैनं महापुरुषसंभवम्। श्रुणयात्कथयेद्वा यः स श्रेयो लभते परम् ४५ भवितारश्च तस्याथ सर्वे कामा यथेप्सिताः। प्रत्य खर्ग च लभते नरो नास्त्यत्र संशयः॥ न्याय्यं श्रेयोऽभिकामेन प्रतिपत्तुं जनाद्नः। एष एवाझयो विप्रैः स्तुतो राजन् जनार्दनः महेश्वरमुखोत्सृष्टा ये च धर्मगुणाः स्मृताः। ते त्वया मनसा धार्याः कुरुराज दिवानिशम् पवं ते वर्तमानस्य सम्यग्दण्डधरस्य च। प्रजापालनदश्रस्य स्वर्गलोको भाविष्यति ४९ धर्मेणापि सदा राजन् प्रजा रिश्रतमहीस। यस्तस्य विपुलो दण्डः सम्यग्धमः स कीर्लते य एष कथितो राजन् मया सज्जनसानिधौ। शङ्करस्योमया सार्धं संवादो धर्मसंहितः ५१ श्चत्वा वा श्रोतुकामो वाप्यर्चयेद्वषमध्वजम्। विशुद्धेनेह भावेन य इच्छेद्ध्रातिमात्मनः॥ ५२ एष तस्यानवद्यस्य नारदस्य महातमनः। संदेशो देवपूजार्थं तं तथा कुरु पाण्डव पतद्यद्भतं वृत्तं पुण्ये हि भवति प्रभो। वासुदेवस्य कौन्तेय स्थाणोश्चेव स्वभावजम्॥ द्शवर्षसहस्राणि बद्यामेष शाश्वतः। तपश्चचार विपुलं सह गाण्डीवधन्वना ५५

त्रियुगौ पुण्डरीकाश्री वासुदेवधनअयौ। विदितौ नारदादेतौ मम व्यासाच पार्थिव 🏗 बाल एव महाबाहुश्चकार कद्नं महत्। कंसस्य पुण्डरीकाक्षो ज्ञातित्राणार्थकारणातः कर्मणामस्य कौन्तेय नान्तं संख्यातुमुत्सह । शाश्वतस्य पुराणस्य पुरुषस्य युधिष्ठिर ॥ ५८ धुवं श्रेयः परं तात भविष्यति तवोत्तमम्। यस्य ते पुरुष्टयाघ्रः सखा चायं जनार्दनः ५९ दुर्योधनं तु शोचामि प्रत्य लोकेऽपि दुर्मतिमः यत्कृते पृथिवी सर्वा विनष्टा सहयद्विपा ६० दुर्योधनापराधेन कर्णस्य शकुनेस्तथा। दुःशासनचतुर्थानां कुरवो निधनं गताः ६१

वैशम्पायन उवाच। एवं संभाषमाणे तु गाङ्गेये पुरुषष्भे। तृष्णीं बभूव कौरव्यो मध्ये तेषां महात्मनाम् तच्छ्रत्वा विस्मयं जग्मुर्धृतराष्ट्राद्यो नृपाः। संपूज्य मनसा कृष्णं सर्वे प्राञ्जलयोऽभवन् ६३ ऋषयश्चापि ते सर्वे नारदप्रमुखास्तदा। प्रतिगृह्याभ्यनन्द्नत तद्वाक्यं प्रतिपूज्य च ६४ः इत्येतद्खिलं सर्वैः पाण्डवो भ्राताभः सह। श्रुतवान्सुमहाश्चर्यं पुण्यं भीष्मानुशासनम् ६५ युधिष्ठिरस्तु गाङ्गयं विश्रान्तं भूरिदाक्षिणम्। पुनरेव महाबुद्धिः पर्यपृच्छन्महीपतिः॥

इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि महापुरुषप्रस्तावे अष्टचत्वारिंशद्धिकशततमोऽध्यायः॥ १४८॥



886

वैशम्पायन उवाच। श्रुत्वा धर्मानशेषेण पावनानि च सर्वशः।

किमेकं दैवतं लोके कि वाप्येकं परायणम् युधिष्ठिरः शान्तनवं पुनरेवाभ्यभाषत ॥ १ स्तुवन्तः कं कमर्चन्तः प्राप्तुर्युमीनवाः शुभम

इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि नैलकण्ठीये भारतभाव-दीपे अष्टचत्वारिंशद्धिकशततमोऽध्यायः ॥ १४८ ॥

१४९ श्चत्वेति—विश्वं विष्णुरित्यतः प्राक्तनो

त्रन्थः स्पष्टार्थः । नामपदानामवयवार्थस्तुः श्री-शङ्कराचार्यभगवत्पादीयभाष्यादेवावगन्तव्यः श्र्द्रः सुखमवापुर्यादित्यनेन श्र्द्रस्याप्येतज्जपेऽधिकारोस्ति इति दर्शितं शेषं सुगमम्॥ १॥

को धर्मः सर्वधर्माणां भवतः परमो मतः। कि जपन्मुच्यते जन्तुर्जन्मसंसारबन्धनात् ३ भीष्म उवाच।

जगत्प्रभुं देवदेवमनन्तं पुरुषोत्तमम्। स्तुवन्नामसहस्रेण पुरुषः सततोत्थितः ॥ तमेव चार्चयन्नित्यं भक्त्या पुरुषमध्ययम्। ध्यायंस्तुवन्नमस्यंश्च यजमानस्तमेव च॥ अनादिनिधनं विष्णुं सर्वलोकमहेश्वरम्। लोकाध्यक्षं स्तुवन्नित्यं सर्वदुःखातिगो भवेत ब्रह्मण्यं सर्वधर्मज्ञं लोकानां कीर्तिवर्धनम्। लोकनाथं महद्भृतं सर्वभृतभवोद्भवम् ॥ एष में सर्वधर्माणां धर्मोऽधिकतमो मतः। यद्भकत्या पुण्डरीकाक्षं स्तवैरचेन्नरः सदा ८ परमं यो महत्तेजः परमं यो महत्तपः। परमं यो महद्रह्म परमं यः परायणम्॥ पवित्राणां पवित्रं यो मङ्गलानां च मङ्गलम्। दैवतं देवतानां च भूतानां योऽव्ययः पिता॥ यतः सर्वाणि भूतानि भवन्त्यादियुगागमे। यस्मिश्च प्रलयं यान्ति पुनरेव युगक्षये॥ तस्य लोकप्रधानस्य जगन्नाथस्य भूपते। विष्णोनीमसहस्र मे शृणु पापभयापहम् यानि नामानि गौणानि विख्यातानि महात्मनः ऋषिभिः परिगीतानि तानि वश्यामि भूतये

- JAKE अ विश्वं विष्णुर्वषद्कारो भूतभव्यभवत्प्रभुः मूतकृद्धृतभृद्धावो भूतात्मा भूतभावनः पूतातमा परमातमा च मुक्तानां परमा गतिः। अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञोऽक्षर एव च१५ योगो योगविदां नेता प्रधानपुरुषेश्वरः। नरसिंहवपुः श्रीमान्केशवः पुरुषोत्तमः॥ १६ सर्वः शर्वः शिवः स्थाणुर्भृतादिनिधरव्ययः। संभवो भावनो भर्ता प्रभवः प्रभुरीश्वरः स्वयंभूः शम्भुरादित्यः पुष्कराक्षी महास्वनः। अनादिनिधनो धाता विधाता धातुरुत्तमः॥ अप्रमेयो हषीकेशः पद्मनाभोऽमरप्रभुः। विश्वकर्मा मनुस्त्वष्टा स्थविष्ठः स्थविरो ध्रुवः अत्राह्यः शाश्वतः कृष्णो लोहिताक्षः प्रतद्नः प्रभूतस्त्रिककुन्धाम पवित्रं मङ्गलं परम्॥ २० ईशानः प्राणदः प्राणा ज्येष्ठः श्रेष्ठः प्रजापतिः।

हिरण्यगर्भो भूगभो माधवो मधुसुद्नः॥ २१ ईश्वरो विक्रमी घन्वी मेघावी विक्रमः क्रमः अनुत्तमो दुराधर्षः कृतज्ञः कृतिरात्मवान् २२ सुरेशः शरणं शर्म विश्वरेताः प्रजाभवः। अहः संवत्सरो व्यालः प्रत्ययः सर्वद्र्शनः २३ अजः सर्वेश्वरः सिद्धः सिद्धिः सर्वादिरच्युतः**\*** वृषाकिपरमेयात्मा सर्वयोगविनिःसुतः वसुर्वसुमनाः सत्यः समात्मा संमितः समः। अमोघः पुण्डरीकाश्रो वृषकर्मा वृषाकृतिः २५ हद्रो बहुशिरा बभुर्विश्वयोनिः शुचिश्रवाः। अमृतः शाश्वतः स्थाणुर्वरारोहो महातपाः २६ सर्वगः सर्वविद्धानुर्विष्वक्सेनो जनार्दनः। वेदो वेदविद्द्यङ्गो वेदाङ्गो वेद्वित्कविः २७ लोकाध्यक्षः सुराध्यक्षो धर्माध्यक्षः कृताकृतः चतुरातमा चतुर्व्यूहश्चतुर्देष्ट्रश्चतुर्भुजः॥ म्राजिष्णुभौजनं भोका सहिष्णुजेगदादिजः अन्द्यो विजयो जेता विश्वयोनिः पुनर्वसुः २९ उपेन्द्रो वामनः प्रांशुरमोघः श्रुचिक्तितः। अतीन्द्रः संग्रहः सर्गो धृतात्मा नियमो यमः वेद्यो वैद्यः सदा योगी वीरहा माधवी मुझुः अतीन्द्रयो महामायो महोत्साही महाचेळः महाबुद्धिभहावीयों महाशक्तिभहाद्यतिः। अनिद्रयवपुः श्रीमानमेयातमा महाद्रिधृत ३२ महेष्वासो महीभर्ता श्रीनिवासः सतां गतिः अनिरुद्धः सुरानन्दो गोविन्दो गोविदांपतिः मरीचिद्मनो हंसः सुपणीं भुजगोत्तमः। हिर्ण्यनामः सुत्रपाः पद्मनाभः प्रजापतिः ३४

अमृत्युः सर्वदक् सिंहः =
संघाता संधिमान् स्थिरः
अजो दुर्मर्षणः शास्ता
विश्वतातमा सुरारिहा

गुरुर्गुरुतमो धाम सत्यः सत्यपराक्रमः। निमिषोऽनिमिषः स्वग्वी वाचरपतिरुदारधीः अग्रणीर्ग्रामणीः श्रीमात्र्यायो नेता समीरणः सहस्रमूधा विश्वात्मा सहस्राक्षः सहस्रपातः आवर्तनो निवृत्तात्मा संवृतः संप्रमर्दनः। अहः संवर्तको विह्नरनिलो धरणीधरः॥ ३८

30

स्प्रमादः प्रसन्नात्मा विश्वधृग् विश्वभुग्विभुः सत्कर्ता सत्कृतः साधुर्जह्नुर्नारायणो नरः असंख्येयोऽप्रमेयात्मा

विशिष्टः शिष्टकुन्छुचिः सिद्धार्थः सिद्धसङ्करूपः

सिद्धिदः सिद्धिसाधनः 80 वुषाही वृषमो विष्णुर्वृषपर्वा वृषोदरः। वर्धनो वर्धमानश्च विविक्तः श्रुतिसागरः ४१ सुभुजो दुर्घरो वाग्मी महेन्द्रो वसुदो वसुः। नैकरूपो बृहदूपः शिपिविष्टः प्रकाशनः॥ ४२ ओजस्तेजो द्यातिधरः प्रकाशात्मा प्रतापनः ऋदः स्पष्टाक्षरो मन्त्रश्चन्द्रांगुर्भास्कर्यातः अमृतांश्द्भवो मानुः शशाबिन्दुः सुरेश्वरः। बौषघं जगतः सेतुः सत्यधर्मपराक्रमः॥ ४४ भूतमव्यमवन्नाथः पवनः पावनोऽनलः। कामहा कामकृत्कान्तः कामः कामप्रदः प्रभुः युगाद्क्रि× द्युगावता नैकमायो महारानः। अदृश्यो व्यक्तरूपश्च सहस्राजिद्नन्ताजित्॥ ४६ इष्टो विशिष्टः शिष्टेष्टः शिखण्डी नहुषो वृषः कोधहा कोधकृतकर्ता विश्ववाहुमहीधरः ४७ अच्युतः प्रियतः प्राणः प्राणदो वासवानुजः अपां निधिरधिष्ठानमप्रमत्तः प्रतिष्ठितः ॥ ४८ स्कन्दः स्कन्द्धरो धुर्यो वरदो वायुवाहनः। वासुदेवो बृहद्भानुरादिदेवः पुरंदरः॥ ४९ अशोकस्तारणस्तारः शूरः शौरिर्जनेश्वरः। अनुकूलः शतावर्तः पद्मी पद्मिनभेक्षणः॥ ५० पद्मनाभोऽरविन्दाक्षः पद्मगर्भः शरीरभृत्। महर्धिर्ऋद्धो वृद्धातमा महाक्षो गरुडध्वजः ५१ बतुलः शरभो भीमः समयक्षो हविर्हरिः। सर्वेलक्षणलक्षण्यो लक्ष्मीवान्समितिजयः ५२ विक्षरो रोहितो मार्गो हेतुर्दामोद्रः सहः। महीधरो महाभागो वेगवानमिताशनः ५३ उद्भवः श्रोभणो देवः श्रीगर्भः परमेश्वरः। करणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुहः ५४ च्यवसायो व्यवस्थानः संस्थानः स्थानदो ध्रुवः परिधः परमस्पष्टस्तुष्टः पुष्टः शुभेक्षणः ॥ ५५ रामो विरामो विरजो मार्गो नेयो नयोऽनयः सीरः शक्तिमतां श्रेष्ठो धर्मो धर्मविदुत्तमः ५६

वैकुण्ठः पुरुषः प्राणः प्राणदः प्रणवः पृथुः। हिरण्यगर्भः शत्रुघ्नो व्याप्तो वायुरधोक्षजः५७ ऋतः सुदर्शनः कालः परमेष्ठी परिग्रहः । उग्रः संवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्वदक्षिणः विस्तारः स्थावरः स्थाणुः प्रमाणं बीजमव्ययम् अर्थोऽनर्थो महाकोशो महाभागो महाधनः आनिर्विण्णः स्थाविष्ठो भूर्धर्मयूपो महामखः। नक्षत्रनेमिर्नक्षत्री क्षमः क्षामः समीहनः॥ ६० यज्ञ इज्यो महेज्यश्च ऋतुः सत्रं सतां गातः। सर्वदर्शी विमुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमम् ॥ सुन्तः सुमुखः सूक्ष्मः सुघोषः सुखदः सुहत्। मनोहरो जितकोधो वीरबाहुर्विदारणः ॥६२ खापनः स्ववशा द्यापी नैकात्मा नैककर्मकृत वत्सरो वत्सलो वत्सी रत्नगभी धनेश्वरः॥ धमगुब्धर्मकुद्धर्मी सदसत्क्षरमक्षरम्। आवेशाता सहस्रांशुर्विधाता कृतलक्षणः ६४ गभास्तनोमः सत्त्वसः सिंहो भूतमहेश्वरः। आदिदेवो महादेवो देवेशो देवभृहुमः॥ उत्तरो गोपतिगोंप्ता ज्ञानगम्यः पुरातनः। शरीरभूतभृद्धोक्ता= कपीन्द्रो भूरिदक्षिणः॥

सोमपोऽमृतपः सोमः पुरुजित्पुरुसत्तमः। विनयो जयः सत्यसन्धो

दाशाहैः सात्वतां पतिः॥ ६७ जीवो विनयिता साक्षी मुक्-दोऽमिताविक्रमः अंभोनिाधेरन-तात्मा महोद्धिशयोऽन्तकः अजो महार्हः खाभाव्यो जितामित्रः प्रमोदनः आनन्दो नन्दनो नन्दः सत्यधर्मा त्रिविक्रमः महर्षिः किपलाचार्यः कृतक्षो मेदिनीपतिः। त्रिपदस्त्रिदशाध्यक्षो महाश्रद्धः कृतको मोदिनीपतिः। त्रिपदस्त्रिदशाध्यक्षो महाश्रद्धः कृतान्तकृत्। महावराहो गोविन्दः सुषेणः कनकाङ्गदी । महावराहो गोविन्दः सुषेणः कनकाङ्गदी । गुद्धो गभीरो गहनो गुप्तश्रक्षभगदाधरः॥ ७१ वेधाः स्वाङ्गो जितः कृष्णो दृद्धः सङ्कर्षणोच्युतः वर्षणो वार्षणो वृक्षः पुष्कराक्षो महामनाः भगवान् भगहा नन्दी वनमाली हलायुधः। आदित्यो ज्योतिरादित्यः सहिष्णुगितिसत्तमः सुधन्वा खण्डपरशुर्दाम्णो द्रविणप्रदः। दिवस्पृक्सर्वदृश्यासो वाचस्पतिरयोनिजः

त्रिसामा सामगः साम निर्वाणं भेषजं भिषक् संन्यासकुच्छमः शांतो निष्ठा शांतिः परायणं श्रुभाङ्गः शान्तिदः स्रष्टा कुमुदः कुवलेशयः। गोहितो गोपतिगोंता वृषभाक्षो वृषित्रयः ७६ अनिवर्ता निवृत्तात्मा संक्षेता क्षेमकुाच्छवः॥ श्रीवत्सवक्षाः श्रीवासः श्रीपतिः श्रीमतां वरः

श्रीदः श्रीशः श्रीनिवासः श्रीनिधिःश्रीविभावनः। श्रीधरः श्रीकरः श्रेयः श्रीमाँह्योकत्रयाश्रयः॥ ७८ स्वक्षः स्वङ्गः शतानन्दो नन्दिज्योतिर्गणेश्वरः।

विजितात्मा विधेयात्मा सत्कीर्तिश्छिन्नसंशयः॥ 100 उद्गिर्णः सर्वतश्चक्षुरनीशः शाश्वतः स्थिरः। भूशयो भूषणो भूतिर्विशोकः शोकनाशनः॥ अर्चिष्मानर्चितः कुंमो विद्युद्धात्मा विशोधनः अनिरुद्धोऽप्रतिरथः प्रद्युस्नोऽमितविक्रमः ८१ कालनेमिनिहा वीरः शूरः शौरिर्जनेश्वरः। त्रिलोकात्मा त्रिलोकेशः केशवः केशिहा हरिः कामदेवः कामपालः कामी कान्तः कृतागमः अनिदेश्यवपुर्विष्णुर्वीरोऽनन्तो धनअयः ८३ ब्रह्मण्यो ब्रह्मक्रुह्मा ब्रह्म ब्रह्मविवर्धनः। ब्रह्मविद्वाह्मणो ब्रह्मी ब्रह्मज्ञो ब्राह्मणियः॥८४ महाक्रमो महाकर्मा महातेजा महोरगः। महाऋतुर्भहायज्वा महायश्चो महाहाविः॥८५ स्तव्यः स्तवियः स्तोत्रं स्तुतिस्तोता रणियः पूर्णः पूरियता पुण्यः पुण्यकीतिरनामयः ८६ मनोजवस्तीर्थंकरो वसुरेता वसुप्रदः। वसुप्रदो वासुदेवो वसुर्वसुमना हावैः॥ सद्गतिः सत्कृतिः × सत्ता सङ्गतिः सत्परायणः शूरसेनो यदुश्रेष्ठः सन्निवासः सुयामुनः॥ ८८ भूतावासो वासुदेवः सर्वासुनिलयोऽनलः। दर्पहा दर्पदो हप्तो दुर्घरोऽथापराजितः॥८९ विश्वमूर्तिमहामूर्तिदीप्तमूर्तिरम्तिमान्। अनेकमूर्तिरव्यक्तः शतमूर्तिः शताननः ॥ ९० एको नैकः सवः कः कि यत्तत्पद्मनुत्तमम्। लोकबन्धुलीकनाथो माधवो भक्तवत्सलः ९१ सुवर्णवर्णो हेमाङ्गो वराङ्गश्चन्द्रनाङ्गद्गी। वीरहा विषमः शून्यो घृताशीरचलश्चलः ९२ अमानी मानदो मान्यो लोकस्वामी त्रिलोकधृत। सुमेधा मेधजो धन्यः सत्यमेधा धराध्यः॥

सत्यमेघा घराघरः॥ तेजो वृषो द्यातिघरः सर्वशस्त्रभृतां वरः। प्रयहो नियहो व्ययो नैकश्को गदायजः ॥९४ चतुर्मूर्तिश्चतुर्बोहुश्चतुर्व्यूहश्चतुर्गतिः। चतुरात्मा चतुर्भावश्चतुर्वेद्विदेकपात्॥ समावर्तो निवृत्तात्मा दुर्जयो दुरातिक्रमः। दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुरारिहा ९६ शुभाङ्गो लोकसारङ्गः सुतन्तुस्तन्तुवर्धनः। इन्द्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागमः॥९७ उद्भवः सुन्दरः सुन्दो रत्ननाभः सुलोचनः । अर्को वाजसनः श्रङ्गी जयन्तः सर्वविज्ञयी॥ सुवर्णविन्दुर=क्षोभ्यः सर्ववागीश्वरेश्वरः। महाव्हदो महागती महाभूतो महानिधिः ९९ क्रमुदः कुन्दरः कुन्दः पर्जन्यः पवनोऽनिलः । अमृताशाेऽमृतवपुः सर्वज्ञः सर्वतोमुखः १०० सुलभः सुवतः सिद्धः शत्रुजिच्छत्रुतापनः। न्यग्रोघोदुम्बरोश्वत्थञ्चाणूरान्ध्रनिषूद्नः ॥१ सहस्राचिः सप्तजिहः सप्तेधाः सप्तवाहनः। अमुर्तिरनघोऽचिन्त्यो भयकुद्भयनाशनः॥ २ अणुर्वहत्कृशः स्थूलो गुणभृत्रिर्गुणो महान्। अधृतः खधृतः स्वास्यः प्राग्वंशो वंशवधनः भारभृत्कथितो योगी योगीशः सर्वकामदः। आश्रमः श्रमणः स्नामः सुपर्णो वायुवाहनः ४ धनुर्धरो धनुर्वेदो दण्डो दमयिता दमः। अपराजितः सर्वसहो नियन्ता नियमो यमः ५ सत्ववान् सात्विकः सत्यः सत्यधर्मपरायणः अभिप्रायः प्रियाहाँऽर्हः प्रियक्तुत्प्रीतिवर्धनः ६ विहायसगतिज्योतिः सुरुचिहुतभुग्विभुः। रविविरोचनः सुर्यः सविता रविलोचनः ७ अनन्तो हुतभुग्भोक्ता सुखदो नैकदोऽग्रजः। अनिर्विण्णः सदामषीं लोकाधिष्ठानमद्भतः ८ सनाटसनातनतमः

..कपिलः कपिरवययः । स्वास्तदः स्वस्तिकृत्स्वस्ति

स्वास्तिभुक् स्वास्तिदक्षिणः॥ १ अरोद्रः कुंडली चक्री विक्रम्यूजितशासनः। शब्दातिगृः शब्दसहः शिशिरः शर्वरीकरः॥ अक्ररः पश्लो दक्षो दक्षिणः क्षिमणां वरः। विद्वस्ता वीतभयः पुण्यश्रवणकीर्तनः॥ ११ उत्तारणो दुष्कृतिहा पुण्यो दुःस्वप्ननाशनः॥ वीरहा रक्षणः सन्तो जीवनः पर्यवस्थितः १२ अनन्तकपोऽनन्तश्री-

र्जितमन्युर्भयापहः। चतुरस्रो गभीरात्मा

विद्शो व्यादिशो दिशः॥ अनादिर्भूर्भुवो लक्ष्मीः सुवीरो रुचिराङ्गदः। जननो जनजन्मादिभीमो भीमपराक्रमः॥१४ आधारनिलयो धाता पुष्पहासः प्रजागरः। ऊर्ध्वंगः संत्पथाचारः प्राणदः प्रणवः पणः१५ अमाणं प्राणनिलयः प्राणभृत्प्राणजीवनः। तत्त्वं तत्त्वविदेकात्मा जन्ममृत्युजरातिगः॥ भूभुवःस्वस्तरुस्तारः सपिता प्रपितामहः। यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञाङ्गो यज्ञवाहनः॥ १७ -यञ्चभृद्यज्ञकृद्यज्ञी यज्ञभुग्यज्ञसाधनः। यज्ञान्त्रुद्यज्ञगुह्यमन्नम्त्राद् एव च॥ आत्मयोनिः स्वयंजातो वैखानः सामगायनः देवकीनन्द्रनः स्रष्टा क्षितीशः पापनाशनः ॥ श्राङ्गभृत्रन्दकी चक्री शाङ्गधन्वा गदाधरः। रथाङ्गपाणिरश्लोभ्यः सर्वप्रहरणायुधः सर्वप्रहरणायुध ओं नम †इति॥ १२०

इतीदं कीतनीयस्य केशवस्य महात्मनः। नाम्नां सहस्रं दिव्यानामशेषेण प्रकीतितम्२१

य इदं श्रणुयाञ्चित्यं यश्चापि परिकार्तयत्। नाशुम् प्राप्नुयात्किञ्चित्सोऽमुत्रेह च मानवः

वेदान्तगो ब्राह्मणः स्यात् श्रात्रयो विजयी भवेत्।

वैश्यो धनसमृद्धः स्या

च्छूद्रः सुखमवाष्नुयात्॥ २३ चर्मार्थां प्राप्तुयाद्धममर्थार्थां चार्थमाष्नुयात्। कामानवाप्त्रयात्कामी प्रजार्थी प्राप्त्रयात्प्रजा भक्तिमान्यः सदोत्थाय शुचिस्तद्गतमानसः। सहस्रं वासुदेवस्य नाम्नामेतत्प्रकीर्तयेत्॥ २५ यशः प्राप्तोति विपुलं ज्ञातिप्राधान्यमेव च । अचलां श्रियमाप्ताति श्रेयः प्राप्तोत्यनुत्तमम् ॥ न भयं कचिदामोति वीर्यं तेजश्च विन्दाते। भवत्यरोगो द्यतिमान्बलरूपगुणान्वितः॥ २७ रोगातीं मुच्यते रोगाद्वद्धो मुच्येत बन्धनात भयान्मुच्बेत भीतस्तु मुच्येदापन्न आपदः २८ दुर्गाण्यतितरत्याञ्च पुरुषः पुरुषोत्तमम्। स्तुवन्नामसहस्रेण नित्यं भक्तिसमन्वितः २९ वासुदेवाश्रयो मत्यों वासुदेवपरायणः। सर्वपापविशुद्धात्मा याति ब्रह्म सनातनम्१३० न वासुदेवभक्तानामशुभं विद्यते कचित्। जन्ममृत्युजराव्याधिभयं नैवोपजायते ॥ ३१ इमं स्तवमधीयानः श्रद्धाभक्तिसमन्वितः। युज्येतात्मसुखक्षान्तिश्रीधृतिस्मृतिकीर्तिभिः न कोधो न च मात्सर्यं न लोभो नाशुभा मतिः भवन्ति कृतपुण्यानां भक्तानां पुरुषोत्तमे ३३ द्याः सचन्द्रार्कनक्षत्रा खं दिशो भूर्महोद्धिः। वासुदेवस्य वीर्येण विधृतानि महात्मनः ३४ ससुरासुरगन्धर्वं सयक्षोरगराक्षसम्। जगद्वशे वर्ततेदं कृष्णस्य सचराचरम्॥ इन्द्रियाणि मनो बुद्धिः सत्त्वं तेजो बलं धृतिः वासुदेवात्मकान्याहुः क्षेत्रं क्षेत्रज्ञ एव च ३६ सर्वागमानामाचारः प्रथमं ×परिकल्प्यते। +आचारः प्रथमो धर्मो धर्मस्य प्रभुरच्युतः॥ ऋषयः पितरो देवा महाभूतानि धातवः। जङ्गमाजङ्गमं चेदं जगन्नारायणोद्भवम् ॥ ३८

योगो ज्ञानं तथा सांख्यं
विद्याः शिल्पादि कम च।
वेदाः शास्त्राणि विज्ञानमेतत्सर्वे जनार्दनात्॥ ३०,
एको विष्णुमेहद्भृतं
पृथग्भृतान्यनेकशः।
त्रीन् लोकान् व्याप्य भृतात्मा
भुक्षके विश्वभुगव्ययः॥ १५०

इमं स्तवं भगवतो विष्णोर्व्यासेन कीर्तितम्। पठेद्य इच्छेत्पुरुषः श्रेयः प्राप्तं सुखानि च॥

१४१

विश्वेश्वरमजं देवं जगतः प्रभवाष्ययम् । भजन्ति ये पुष्कराक्षं न ते यान्ति पराभवम् ॥

१४२

इति श्रीमहाभारते शतसाहरूयां संहितायां वैयासक्यामनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि विष्णुसहस्रनामकथने एकोनपञ्चाशदधिकशततमोऽध्यायः ॥ १४९ ॥



340

युधिष्ठिर उवाच।

पितामह महाप्राज्ञ सर्वशास्त्रविशारद।

के जप्यं जपतो नित्यं भवेद्धर्मफलं महत॥१
प्रस्थाने वा प्रवेशे वा प्रवृत्ते वापि कर्मणि।
देवे वा श्राद्धकाले वा कि जप्यं कर्मसाधनम्
शान्तिकं पौष्टिकं रक्षा शत्रुधं भयनाशनम्।
जप्यं यद्वह्य समितं तद्भवान् वक्तमहिति॥ ३
भीषम उवाच।

व्यासप्रोक्तिमं मन्त्रं शृणुष्वेकमना नृप।
सावित्र्या विहितं दिव्यं सद्यः पापविमोचनम्
शृणु मन्त्रविधि कृत्स्तं प्रोच्यमानं मयाऽनघ।
यं श्रुत्वा पाण्डवश्रेष्ठ सर्वपापः प्रमुच्यते ॥ ५
रात्रावहाने धर्मञ्ज जपन् पापैनं लिप्यते ।
तत्तेऽहं संप्रवक्ष्यामि शृणुष्वेकमना नृप ॥ ६
आयुष्मान् भवते चैव यं श्रुत्वा पार्थिवात्मज
पुरुषस्तु सुसिद्धार्थः प्रत्य चेह च मोदते ॥ ७
सेवितं सततं राजन् पुरा राजिषस्त्रमेः ।
सत्त्रधर्मपरैनित्यं सत्यव्रतपरायणः ॥ ८
इद्माह्विकमव्यग्रं कुर्वद्धिनियतैः सदा ।
नृपैर्भरतशार्दूल प्राप्यते श्रीरनुत्तमा ॥ ९
नमो विसष्ठाय महाव्रताय

नमोऽस्त्वनन्ताय महोरगाय नमोऽस्तु सिद्धेभ्य इहाक्षयेभ्यः॥१० नमोस्त्वृषिभ्यः परमं परेषां देवेषु देवं #वरदं वराणाम्। सहस्रशीर्षाय नमः शिवाय सहस्रनामाय जनार्दनाय॥ ११

अजैकपादि हेर्बु धन्यः पिनाकी चापराजितः। ऋतश्च पितृरूपश्च ज्यम्बकश्च महेश्वरः॥ १२ वृषाकापिश्च राम्भुश्च हवनोऽधेश्वरस्तथा। पकादशैते प्रथिता रुद्रास्त्रिभुवनेश्वराः ॥ १३ शतमेतत्समामातं शतरुद्रे महात्मनाम्। अंशो भगश्च मित्रश्च वरुणश्च जलेश्वरः॥ १४ तथा धातार्थमा चैव जयन्तो भास्करस्तथा। त्वष्टा पूषा तथैवेन्द्रो द्वादशो विष्णुक्चयते॥ इत्येते द्वादशादित्याः काश्यपेया इति श्रुतिः धरो भ्रवश्च सोमश्च सावित्रोधानिकोऽनलः प्रत्युषश्च प्रभासश्च वसवोऽष्टौ प्रकीर्तिताः। नासत्यश्चापि दत्तश्च स्मृतौ द्वाविश्वनावि॥ मार्तण्डस्यात्मजावेतौ संज्ञानासाविनिर्गतौ अतः परं प्रवश्यामि लोकानां कर्मसाक्षिणः अपि यज्ञस्य वेत्तारो दत्तस्य सुकृतस्य च। अहरयाः सर्वभूतेषु परयन्ति त्रिद्रोश्वराः १९

इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि नैलकण्ठीये भारतभाव-दीपे एकोनपञ्चाशदधिकशततमोऽध्यायः ॥ १४९ ॥ १५०

पराशरं वेदिनाधि नमस्ये।

ियतामहोति ॥१॥ विहितं इष्टासित्ध्यर्थं जप्तम् ॥४॥

आहिकं अहरहः कर्तव्यम् ॥ ९ ॥ संज्ञायाः अश्वारूपायाः नासातः नासिकायाः सकाशाद्विनिर्गतौ ॥ १८ ॥

\* नमस्ये इति शेषः

शुभाशुभानि कर्माणि मृत्युः कालश्च सर्वशः विश्वेदेवाः पितृगणा मूर्तिमन्तस्तपोधनाः २० मुनयश्चेव सिद्धाश्च तपोमोक्षपरायणाः। श्रुचिस्मिताः कीर्तयतां प्रयच्छन्ति श्रुभं नृणाम् प्रजापतिकृतानेतान् लोकान् दिव्येन तेजसा वसन्ति सर्वेळोकेषु प्रयताः सर्वकर्मसु॥ २२ प्राणानामीश्वरानेतान् कीर्तयन्त्रयतो नरः। धर्मार्थकामैर्विपुलैर्युज्यते सह नित्यशः॥ २३ लोकांश्च लभते पुण्यान्विश्वेश्वरकृताञ्छूभान पते देवास्त्रयास्त्रिशत्सर्वभूतगणेश्वराः॥ २४ मन्दीश्वरो महाकायो ग्रामणीवृषभध्वजः। ईश्वराः सर्वलोकानां गणेश्वरविनायकाः॥ साम्या रौद्रा गणाश्चैव योगभूतगणास्तथा। ज्योतीं वि सरितो व्योम सुपर्णः पतगेश्वरः॥ पृथिव्यां तपसा सिद्धाः स्थावराश्च चराश्च ह हिमवान् गिरयः सर्वे चत्वारश्च महाणवाः॥ भवस्यानुचराश्चेव हरतुल्यपराक्रमाः। विष्णुदेवोथ जिष्णुश्च स्कन्दश्चाम्बिकया सह कीर्तयन्त्रयतः सर्वान्सर्वपापैः प्रमुच्यते। अत ऊर्ध्व प्रवस्थामि मानवानृषिसत्तमान् ॥ यवकीतश्च रैभ्यश्च अवीवसुपरावस्। औशिजश्रेव कश्रीवान् बलश्राङ्गिरसः सुतः ऋषिर्मेधातिथेः पुत्रः कण्वो बर्हिषद्स्तथा। ब्रह्मतेजोमयाः सर्वे कीर्तिता लोकभावनाः लभनते हि शुभं सर्वे रद्रानलवसुप्रभाः। भुवि कृत्वा शुभं कर्म मोद्नते दिवि दैवतैः॥ महेन्द्रगुरवः सप्त प्राचीं वै दिशमाश्रिताः। प्रयतः कीर्तयदेतान् राक्तलोके महीयते उन्मुचुः प्रमुचुश्चैव स्वस्त्यात्रेयश्च वीर्यवान् । दृढ्वश्राध्ववाहुश्च तृणसोमाङ्गिरास्तथा ३४ मित्रावरुणयोः पुत्रस्तथागस्त्यः प्रतापवान्। धर्मराजार्त्वजः सप्त दक्षिणां दिशमाश्रिताः हदेयुश्च ऋतेयुश्च परिद्याधश्च कीर्तिमान्। एकतश्च द्वितश्चेव त्रितश्चादित्यसन्निभाः अत्रेः पुत्रश्च धर्मात्मा ऋषिः सारस्वतस्तथा। वरुणस्यर्तिवजः सप्त पश्चिमां दिशमाश्रिताः॥ अत्रिवंसिष्टो भगवान कश्यपश्च महानृषिः। गौतमश्च भरद्वाजो विश्वामित्रोऽथ कौशिकः ऋचीकतनयश्चोत्रो जमद्भः प्रतापवान्। धनेश्वरस्य गुरवः सप्तैते उत्तराश्रिताः॥ ३९ अपरे मुनयः सप्त दिश्च सर्वास्विधिष्ठिताः।

कीर्तिस्तिकरा नृणां कीर्तिता लोकभावनाः धर्मः कामश्र कालश्र वसुर्वासिकरेव च। अनन्तः कपिलश्चेव सप्तेते धरणीधराः॥६१ रामो व्यासस्तथा द्रौणिरश्वत्थामा च लोमशः इत्येते सुनयो दिव्या एकेकः सप्त सप्तधा ४२

शान्तिखस्तिकरा लोके दिशांपालाः प्रकीर्तिताः। यस्यां यस्यां दिशि होते

तन्मुखः शरणं वजेत्॥ 83 स्रष्टारः सर्वभूतानां कीर्तिता लोकपावनाः। संवर्तों मेरुसावणों मार्कण्डेयश्च धार्मिकः ४४ ' सांख्ययोगी नारदश्च दुवीसाश्च महानृषिः। अत्यन्ततपसो दान्तास्त्रिषु लोकेषु विश्वताः॥ अपरे रुद्रसङ्काशाः कीर्तिता ब्रह्मलीकिकाः। अपुत्रो लभते पुत्रं दरिद्रो लभते धनम् ॥ ४६ तथा धर्मार्थकामेषु सिद्धि च लभते नरः। पृथुं वैन्यं नृपवरं पृथ्वी यस्याभवत्सुता प्रजापति सार्वभौमं कीर्तयेद्वसुधाधिपम्। आदित्यवंशप्रभवं महेन्द्रसमाविक्रमम्॥ पुरूरवसमैलं च त्रिषु लोकेषु विश्वतम्। बुधस्य दियतं पुत्रं कीर्तयेद्वसुधाधिपम्॥ ४९ त्रिलोकविश्वतं वीरं भरतं च प्रकीर्तयेत्। गवामयेन यक्षेन येनेष्टं वै कृते युगे॥ रान्तिदेवं महादेवं कीर्तयेत्परमद्यतिम्। विश्वजित्तपसोपेतं लक्षण्यं लोकपूजितम् ५१ तथा श्वेतं च राजर्षि कीर्तयेत्परमद्युतिम्। सगरस्यात्मजा येन श्लावितास्तारितास्तथा हुताशनसमानेतान् महारूपान् महौजसः। उप्रकायान्महासत्त्वान्कीर्तयेत्कीर्तिवर्धनान् देवानृषिगणांश्चेव नृपांश्च जगतीश्वरान्। सांख्यं योगं च परमं हट्यं कट्यं तथैव च कीर्तितं परमं ब्रह्म सर्वश्रुतिपरायणम्। मङ्गल्यं सर्वभूतानां पवित्रं बहुकीर्तितम् व्याधिप्रशमनं श्रेष्ठं पौष्टिकं सर्वकर्मणाम् । प्रयतः कीर्तयेचैतान् कल्यं सायं च भारत पते वै यान्ति वर्षन्ति

भानित वानित सुजनित च।

द्शाः शान्ता जितेन्द्रियाः॥

419

पते विनायकाः श्रेष्ठा

नराणामशुभं सर्वे व्यपोहन्ति प्रकीतिताः। साक्षिभूता महात्मानः पापस्य सुकृतस्य च पतान्वै कल्यमुत्थाय कीर्तयन् शुभमश्रते। नाशिचौरमयं तस्य न मार्गप्रतिरोधनम् ५९ पतान् कीत्यतां नित्यं दुःख्यो नद्यते नृणाम् मुच्यते सर्वपापेभ्यः स्वास्त्रमाश्च गृहान् वजेत दीक्षाकालेषु सर्वेषु यः पठेनियतो द्विजः। न्यायवानात्मनिरतः क्षांतो दांतोऽनस्यकः॥ रोगाती व्याधियुक्तोवा पठन पापात्प्रमुच्यते वास्तुमध्ये तु पठतः कुले खरत्ययनं भवेत्॥ क्षेत्रमध्ये तु पठतः सर्वे सस्यं प्ररोहति। गुरुखतः क्षेममध्वानं ग्रामान्तरगतः पठन् ॥ आत्मनश्च सुतानां चे दाराणां च धनस्य च बीजानामोषधीनां च रक्षामेतां प्रयोजयेत्॥ एतान् संप्रामकाले तु पठतः श्रुत्रियस्य तु। व्रजनित रिपवो नाशं क्षेमं च परिवर्तते॥६५ पतान्दैवे च पित्र्ये च पठतः पुरुषस्य हि। भुअते पितरः कट्यं हट्यं च त्रिद्वौकसः॥ ने व्याधिश्वापद्भयं न द्विपन्नि हि तस्करात् कश्मलं लघुतां याति पाष्मना च प्रमुख्यते यानपात्रे च याने च प्रवासे राजवेश्मनि। परां सिद्धिमवामोति सावित्रीं ह्यत्तमां पठन् न च राजभयं तेषां न पिशाचान्न राक्षसात्। नात्रयम्बुपवनव्यालाद्भयं तस्योपजायते ॥६९ चतुणीमपि वर्णानामाश्रमस्य विशेषतः। करोति सततं शान्ति सावित्रीमुत्तमां पठन्॥ नाग्निर्द्हात काष्ट्रानि सावित्री यत्र पठ्यते। न तत्र बालो भ्रियते न च तिष्ठनित पन्नगाः॥ न तेषां विद्यते दुःखं गच्छन्ति परमां गतिम् ये श्रुणवन्ति महद्रह्म सावित्रीगुणकीर्तनम्॥

गवां सध्ये तु पठतो गाँवोऽस्य बहुवत्सलाः प्रथाने वा प्रवासे वा सर्वावस्थां गतः पठेत् जपतां जुहृतां चैव नित्यं च प्रयतात्मनाम् । ऋषीणां परमं जप्यं गुह्यमेतन्नराधिप ॥ ७४ याथातथ्येन सिद्धस्य इतिहासं पुरातनम् । पराशरमतं दिव्यं शकाय कथितं पुरा॥ ७५ तदेतत्ते समाख्यातं तथ्यं ब्रह्म सनातन्म । हृद्यं सर्वभूतानां श्रुतिरेषा सनातनी ॥ ७६ सोमादित्यान्वयाः सर्वे राघवाः कुरवस्तथा पठन्ति श्रुचयो नित्यं सावित्रीं प्राणिनां गति अभ्यासे नित्यं देवानां सप्तर्षीणां भ्रुवस्य च मोक्षणं सर्वकृच्छाणां मोचयत्यशुभातसद्य ॥

वृद्धैः काश्यपगौतमप्रभृतिभिः भृग्वंनिरोज्यादिभिः श्रुकागस्त्यवृहस्पतिप्रभृतिभिः ब्रह्मिषिभिः संवितम्। भारद्वाजमतं ऋचीकतनयैः प्राप्तं विसष्ठात् पुनः सावित्रीमधिगम्य राक्षवस्त्राभिः कृत्स्वा जिता दानवाः॥ ७९ यो गोरातं कनकश्रुक्षमयं ददाति विप्राय वेदविद्धेषे च बहुश्रुताय। दिव्यां च भारतकथां कथयेच्च नित्यं तुल्यं फलं भवतितस्य च तस्य चैवः धर्मो विवर्धाते भृगोः परिकार्तनेन वीर्यं विवर्धाते वसिष्ठनमोनतेन। संग्रामजिद्भवति चैव रघुं नमस्यन्

स्यादिश्वनौ च परिकीर्तयतो न रोगः एषा ते कथिता राजन् सावित्री ब्रह्मशाश्वती विवक्षुरासि यचान्यत्तत्ते वक्ष्यामि भारत ८२

इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वाणे सावित्रीवतोपाख्याने पञ्चाशद्धिकशततमोऽध्यायः॥१५०॥



848

युधिष्ठिर उवाच।

के पूज्याः के नमस्कार्याः कथं वर्तेत केषु च। किमाचारः की दशेषु पितामह न रिष्यते ॥ १

इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि नैलकण्ठीये भारतभाव-दीपे पञ्चाशदधिकशततमोऽध्यायः ॥ १५०॥

१५१

के इति॥१॥

#### भीषा उवाच।

ब्राह्मणानां परिभवः साद्येद्पि देवताः। ब्राह्मणांस्तु नमस्कृत्य युधिष्ठिर न रिष्यते ते पूज्यास्ते नमस्कार्या वर्तेथास्तेषु पुत्रवत । ते हि लोकानिमान् सर्वान् धारयंति मनीषिणः ब्राह्मणाः सर्वे होकानां महान्तो धर्मसेतवः। धनत्यागाभिरामाश्च वाक्संयमरताश्च ये ॥४ रमणीयाश्च भूतानां निधानं च धृतव्रताः। प्रणेतारश्च लोकानां शास्त्राणां च यशस्त्रिनः तपो येषां धनं नित्यं वाक्वैव विपुछं बलम्। प्रभवश्चेव धर्माणां धर्मश्चाः स्रमदार्शनः॥ ६ धर्मकामाः स्थिता धर्मे सुकृतैर्धर्मसेतवः। यान्समाश्रित्य जीवंति प्रजाः सर्वाश्रतुर्विधाः पन्थानः सर्वनेतारो यश्चवाहाः सनातनाः। पितृपैतामहीं गुर्वीमुद्रहन्ति धुरं सदा॥ घुरि ये नावसीद्दित विषये सद्भवा इव। पितृदेवातिथिमुखाः हव्यकव्यात्रभोजिनः ॥९ भोजनादेव लोकांस्त्रीस्त्रायन्ते महतो भयात्। दीपः सर्वस्य लोकस्य चक्षुश्रक्षुष्मतामपि १० सर्वशिक्षा श्रुतिधना निपुणा मोक्षदर्शिनः। गतिज्ञाः सर्वभूतानामध्यात्मगतिचिन्तकाः आदिमध्यावसानानां श्वातारिश्चन्नसंशयाः। यरावरविद्येषश्चा गन्तारः परमां गतिम्॥ १२

विमुक्ता ध्रतपाप्मानो निर्द्धन्द्वा निष्पारिग्रहाः मानाहीं मानिता नित्यं ज्ञानविद्धिर्महात्मभिः चन्दने मलपङ्के च भोजनेऽभोजने समाः। समं येषां दुकूलं च तथा श्लौमाजिनानि च ॥ तिष्ठेयुरप्यभुआना बहानि दिवसान्यपि। शोषयेयुश्च गात्राणि खाध्यायैः संयतेन्द्रियाः अदैवं दैवतं कुर्युद्दैवतं चाप्यदैवतम्। लोकानन्यान् सजेयुस्ते लोकपालांश्च कोपिताः अपेयः सागरो येषामपि शापान्महात्मनाम् येषां कोपाग्निरद्यापि दण्डकेनोपशास्यति॥ देवानामिप ये देवाः कारणं कारणस्य च। प्रमाणस्य प्रमाणं च कस्तानिभभवेद्धधः॥१८ येषां वृद्धश्च बालश्च सर्वः संमानमहिति। तपोविद्याविद्योषात्तु मानयन्ति परस्परम् १९ अविद्वान् ब्राह्मणों देवः पात्रं वै पावनं महत्। विद्वान् भूयस्तरो देवः पूर्णसागरसन्निभः २० अविद्वांश्चेव विद्वांश्च ब्राह्मणो दैवतं महत्। प्रणीतश्चाप्रणीतश्च यथाश्चिवतं महत्॥ २१ इमशाने हापि तेजस्वी पावको नैव दुष्यति। हविर्यक्षेच विधिवद्गृह एवातिशोभते ॥२३ पवं यद्यप्यनिष्टेषु वर्तते सर्वकर्मसु। सर्वथा ब्राह्मणो मान्यो दैवतं विद्धि तत्परम्

इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि ब्राह्मणप्रशंसाया-मेकपञ्चाशद्धिकशततमोऽध्यायः॥ १५१॥



# 343

युधिष्ठिर उवाच।
कां त ब्राह्मणपूजायां व्युष्टि दृष्टा जनाधिप।
कां वा कर्मोंद्यं मत्वा तानर्चिस महामते॥१
भीष्म उवाच।
अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्।

पवनस्य च संवादमर्जुनस्य च भारत ॥ २ सहस्रभुजभृच्छीमान्कार्तवीर्योऽभवत्रभुः । अस्य लोकस्य सर्वस्य माहिष्मत्यां महाब्लः स तु रत्नाकरवर्तीं सद्वीपां सागराम्बराम् । शशास पृथिवीं सर्वी हैहयः सत्यविक्रमः॥ ४

इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि नैलकण्ठीये भारत-सावदीपे एकपञ्चाशदिधकशततमाऽध्यायः ॥ १५१॥

१५२ कां त्विति व्युष्टिं समृद्धिं फलं वा 'व्युष्टिः फले समृद्धीं च' (३।३।३८) इत्यमरः ॥ १॥ स्ववित्तं तेन दत्तं तु दत्तात्रेयाय कारणे। श्रत्रधर्मे पुरस्कृत्य विनयं श्रुतमेव च॥ आराधयामास च तं कृतवीर्यात्मजो सुनिम् न्यमन्त्रयत सन्तुष्टो द्विज्ञश्चेनं वरेस्त्रिभिः॥६ स वरैश्छन्दितस्तेन नृपो वचनमब्रवीत्। सहस्रवाहुर्भूयां वै चमूमध्ये गृहेऽन्यथा ॥ मम बाहुसहस्रं तु पश्यतां सैनिका रणे। विक्रमेण महीं कृत्स्नां जयेयं संशितवत ॥ तां च धर्मेण संप्राप्य पालयेयमतन्द्रितः। चतुर्थे तु वरं याचे त्वामहं द्विजसत्तम ॥ तं ममानुप्रहक्तते दातुमहस्यिनिन्दित। अनुशासन्तु मां सन्तो मिथ्योद्धृतं त्वदाश्रयम् इत्युक्तः स द्विजः प्राह तथास्त्विति नराधिपम् एवं समभवंस्तस्य वरास्ते दीप्ततेजसः॥ ११ ततः स रथमास्थाय ज्वलनाकसमयुतिम्। अब्रवीद्वीर्यसंमोहात्को वास्ति सहसो मम ॥ धेयँवीयँर्यशःशौर्येविक्रमेणीजसापि वा। तद्वाक्यान्ते चान्तरिक्षे वागुवाचारारीरिणी॥ न त्वं मूढ विजानीषे ब्राह्मणं क्षत्रियाद्वरम्। सहितो ब्राह्मणेनेह स्नियः शास्ति वै प्रजाः

अर्जुन उवाच । कुर्या भूतानि तृष्टोऽहं कुद्धो नाशं तथाऽनये कर्मणा मनसा वाचा न मतोस्ति वरो द्विजः पूर्वो ब्रह्मोत्तरो वादो द्वितीयः क्षत्रियोत्तरः। द्वयोक्तो हेतुयुक्तो तो विशेषस्तत्र दश्यते १६

ब्राह्मणाः संश्रिताः क्षत्रं न क्षत्रं ब्राह्मणाश्रितम् श्रिता ब्रह्मोपधा विप्राः

खाद्गित श्रित्रयान् भुवि॥ १७ श्रित्रयेष्वाश्रितो धर्मः प्रजानां परिपालनम्। श्रित्रादृत्तिर्वाह्मणानां तैः कथं ब्राह्मणो वरः १८ सर्वभूतप्रधानांस्तान्मेश्रवृत्तीनहं सदा। आत्मसंमावितान्विप्रान्सापयाम्यात्मनो वशे काथितं त्वनयाऽसत्यं गायज्या कन्यया दिवि विजेष्याम्यवशान्सर्वोन्ब्राह्मणांश्चर्मवाससः॥

न च मां च्यावयेद्राष्ट्रा-

चिषु लोकेषु कश्चन। देवो वा मानुषो वाऽपि

तस्माज्ज्येष्ठो द्विजादहम्॥ २१ अद्य ब्रह्मोत्तरं लोकं करिष्य क्षत्रियोत्तरम्। न हि मे संयुगे कश्चित्सांदुमुत्सहते बलम्२२ अर्जुनस्य वचः श्वत्वा वित्रस्ताऽभूकिशाचरी अर्थनमन्तिरक्षस्थस्ततो वायुरभाषत॥ २३ त्यज्ञैनं कलुषं भावं ब्राह्मणभ्यो नमस्कुरु। एतेषां कुवतः पापं राष्ट्रक्षोभो भविष्यति २४ अर्थवा त्वां महीपाल शमयिष्यन्ति वे द्विजाः निरसिष्यन्ति ते राष्ट्राद्धतोत्साहा महाबलाः तं राजा कस्त्वमित्याह ततस्तं प्राह्म मास्तः। वायुर्वे देवदृतोस्मि हितं त्वां प्रव्रवीम्यहम्२६ अर्जुन उवाचा।

अहो त्वयाऽयं विषेषु भक्तिरागः प्रदर्शितः यादशं पृथिवीभूतं तादशं बूहि मे द्विजम्॥२७ वायोवी सदशं किचिड्रहि त्वं ब्राह्मणोत्तमम् अपां वै सदशं वहेः सूर्यस्य नभसोपि वा २८

इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि पवनार्जुनसंवादे ब्राह्मणमाहात्म्ये द्विपञ्चाशद्धिकशततमोऽध्यायः॥१५२॥



पूर्वी वादो ब्रह्मोत्तरः ब्राह्मणाधिक्यवचनं पूर्वपक्षः क्षित्रयाधिक्यं सिद्धान्त इत्यर्थः । हेतुयुक्तौ प्रजापालनेन हितुना युक्तौ सहितौ तौ ब्राह्मणक्षत्रियौ ॥ १६ ॥ ब्रह्म वेदो यज्ञो वा अध्यापनयजनार्थ एव उपधा च्छलं येषां ते तथा क्षात्रियान् खादिन्त उपजीवन्ति ॥ १७ ॥ नायत्र्या सरस्वत्या असत्यं कथितं चर्मवाससः अजिन-

वस्नान् ॥२०॥ ब्रह्मोत्तरं सन्तम् ॥२२॥ निशावरी अन्त-हिंता सरस्वती । यद्वा निशावरी राक्षस्यिप वित्रस्ताऽभूत् किमुतान्ये आस्तिका इति भावः ॥ २३ ॥ पृथिवीभूतं पृथिव्यात्मकं भूतम् ॥ २० ॥ इति श्रीमहाभारते अनुशा-सनपर्वणि नैलकण्ठीये भारतभावदीपे द्विपञ्चाशदिधिकश-ततमोऽध्यायः ॥ १५२ ॥

# 343

वायुरुवाच । श्रुणु मूद गुणान्कांश्चिद्राह्मणानां महात्मनाम् ये त्वया कीर्तिता राजंस्तेभ्योऽथ ब्राह्मणो वरः त्यक्तवा महीत्वं भूमिस्तु स्पर्धयाङ्गनृपस्य ह नादां जगाम तां विप्रो व्यस्तंभयत कदयपः २ अजेया ब्राह्मणा राजिन्दाव चेह च नित्यदा। अपिबत्तेजसा ह्यापः खयमेवाङ्गिराः पुरा ॥ ३ स ताः पिबन्शीरमिव नातृप्यत महामनाः। अपूरयन्महोघेन महीं सर्वी च पार्थिव॥ तस्मिन्नहं च क्रुं है वे जगत्यकत्वा ततो गतः व्यतिष्ठमश्चिहोंत्रे च चिरमङ्गिरसो भयात्॥ ५ ्रवय शप्तश्च भगवान् गौतमेन पुरन्दरः। अहल्यां कामयानी वै धर्मार्थं च न हिसितः तथा समुद्रो नृपते पूर्णो मृष्टस्य वारिणः। ब्राह्मणैरभिश्रप्तश्च बभूव लवणोद्कः॥ सुवर्णवर्णी निधूमः सङ्गतोध्वीशिखः कविः। ऋदेनाङ्गिरसा शप्तो गुणैरेतैविंवर्जितः॥ महतश्रूणितान्पर्य ये हासन्त महोद्धिम्। सुवर्णधारिणा नित्यमवशता द्विजातिना॥९ समो न त्वं द्विजातिभ्यः श्रेयो विद्धि नराधिप।

गभेखान् ब्राह्मणान् सम्यङ् नमस्यति किल प्रभुः॥ 300 दण्डकानां महद्राज्यं ब्राह्मणेन विनाशितम् तालजंघं महाक्षत्रमौर्वेणैकेन नाशितम् ॥ १८ त्वया च विपुलं राज्यं बलं धर्मे श्रुतं तथा। दत्तात्रेयप्रसादेन प्राप्तं परमदुर्लभम्॥ अग्नि त्वं यजसे नित्यं कस्माद्राह्मणमर्जुन। स हि सर्वस्य लोकस्य हव्यवाद् कि न वेतिस तम्॥ १३ अथवा ब्राह्मणश्रेष्ठमनुभूतानुपालकम् । कर्तारं जीवलोकस्य करमाज्ञानन्विमुह्यसे १८ तथा प्रजापतिर्व्रह्मा अव्यक्तः प्रभुरव्ययः.। येगेदं निखिलं विश्वं जनितं स्थावरं चरम्१५ अण्डजातं तु ब्रह्माणं केचिदिच्छन्त्यपण्डिताः अंडाद्भिनाद्वभुः शैला दिशोभः पृथिवी दिवम् द्रष्टव्यं नैतदेवं हि कथं जायेदजो हि सः। स्मृतमाकाशमण्डं तु तस्माज्ञातः पितामहः-तिष्ठेत्कथमिति बूहि न किञ्चिद्धि तदा भवेतः अहङ्कार इति प्रोक्तः सर्वतेजोगतः प्रभुः १८

नास्त्यण्डमस्ति तुब्रह्मा स राजा लोकमावनः

यो विद्धि नराधिप। इत्युक्तः स तदा तृष्णीमभूद्वायुस्ततोऽब्रवीत् । इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्भपर्वणि पवनार्ज्जनसंवादे विपञ्चाशद्धिकशततमोऽध्यायः ॥ १५३॥

- SAME KE-

#### १५३

श्राण्वाति ॥ १ ॥ अहं वायुः ॥ ५ ॥ कविः अग्निः ॥ ८ ॥ महतः सगरपुत्रान् आसन्त उपासन्त सुवर्णधारिणा श्रोमनो ब्राह्मणवर्णस्तस्य धारिणा धर्त्रा द्विजातिना किप-लेन ॥ १॥ अग्ने ब्राह्मणमित्यन्वयः ॥ १३॥ अनुभूतं प्रति-भूतं अनुपालकं पोषकम्॥ १४॥ ननु ब्रह्मां जातत्वात्कथमं उपालन्यदित्यत्राह्—अण्डेति केचिदिति तन्नेत्यर्थः ॥ १६॥ दृषयति—द्रष्टव्यमिति अजत्वादेव ब्रह्मा न अण्डजातः अण्ड-जात्वचनं त्वस्य प्रकारान्तरेणत्याह—समृतिमिति आकाशं अव्यक्तिम् ॥ १७॥ आकाशजः पितामहः किमाश्रयेण विद्विदिति चेत् कश्चिद्वयूयातं प्रति ब्रह्म तदः न किचिद्ववे-जिति। पितामहस्य निरिच्छानत्वे सित तज्जिमदं सर्वं शून्य-भिव स्थान्न किचिद्ध्यादित्यर्थः। ननुकोयं प्रजापतिपदेनोच्यते

अत आह-अहंकार इति प्रोक्त इति प्रभुः व्यापकयतः सर्वतेजोगतः जलचंद्रन्यायेन कृत्स्नं चैतन्यज्योतिः प्राप्तः
। द्वितीयाश्रितेति समासः। अयं भावः—सुषुप्तिसहशाद्व्याकृताकाशादुत्थितोहंकारूष उपाधिस्तेन साक्षी सर्वात्मनाऽवचिछ्नः सोऽयमहंकारिवशिष्टो वाह्यं व्योमादिकं काल्यतवान् । एवं शास्त्रानुभवाभ्यां जानाति स ब्राह्मणो जगत्कर्ता
तेन तव साम्यं समुद्रेण तरङ्गस्येव कदाचिद्पि न संभवतीति ।। १८ ॥ अत एव अण्डं नास्ति रज्जूरगवत्कल्पनामात्रत्वात्। कल्पकस्तु स ब्रह्मा ब्राह्मणोस्तित्युक्तं स राजाऽर्जुन
इति वायुनोक्तः संस्तूष्णीमभूत्ततो वायुरब्रवीद्वक्ष्यमाणमर्थसिति शेषः ॥ १९ ॥ इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्विष्ठः
नैलकण्ठीये भारतभावदीपे त्रिपञ्चाशद्धिकशततमोऽध्यायः ॥ १५३ ॥

वायुरुवाच।

इमां भूमि द्विजातिभ्यो दित्सुवैं दक्षिणां पुरा अङ्गो नाम नृपो राजंस्ततश्चिन्तां मही ययौ १ श्वारिणों सर्वभूतानामयं प्राप्य वरो नृपः। कथामिच्छति मां दातुं द्विजेभ्यो ब्रह्मणः सुताम् साऽहं त्यक्तवा गमिष्यामि भूमित्वं ब्रह्मणः पदं अयं सराष्ट्रो नृपतिमाभूदिति ततोऽगमत ३ ततस्तां कश्यपो दष्ट्रा वजन्तीं पृथिवीं तदा। प्रविवेश महीं सद्यो सुक्तवाऽऽत्मानं समाहितः ऋदा सा सर्वतो जज्ञे तृणौषधिसमन्विता। श्वमीत्तरा नष्टभया भूमिरासीत्ततो नृप॥ ५ ध्यं वर्षसहस्राणि दिग्यानि विपुलवतः। वित्रशतः कश्यपो राजन् भूमिरासीदतंदितः ६ अथागम्य महाराजं नमस्कृत्य च कश्यपम्। पृथिवी काश्यपी जन्ने सुता तस्य महात्मनः७ ष्य राजन्नीहराो वै ब्राह्मणः कश्यपोऽभवत्। बन्यं प्रबूहि वा त्वं च कश्यपातक्षत्रियं वरम् तूरणीं बभूव नृपतिः पवनस्त्वब्रवीत्पुनः। श्रुणु राजनुतथ्यस्य जात्स्यांगिरसे कुले॥ ९ भद्रा सोमस्य दुहिता रूपेण परमा मता। तस्यास्तुल्यं पति सोम उत्रथ्यं समपश्यत्र० सा च तीवं तपस्तेपे महाभागा यशस्विनी। इतथ्यार्थे तु चार्वङ्गी परं नियममास्थिता ११ तत आहूय स्रोतथ्यं ददावित्रयशस्त्रिनीम्। भायार्थे स च जग्राह विधिवद्भारिदक्षिणः तां त्वकामयत श्रीमान्वरुणः पूर्वमेव ह। स चागम्य वनप्रस्थं यमुनायां जहार ताम् जलेश्वरस्तु हत्वा तामनयत्स्वं पुरं प्रति। परमाद्भुतसंकाशं षट्सहस्रशत हद्म ॥ न हि रम्यतरं किचित्तस्मादन्यतपुरोत्तमम्। प्रासादैरप्सराभिश्च दिव्यैः कामैश्च शोभितम् तत्र देवस्तया सार्ध रेमे राजन जलेश्वरः। अथाख्यातमुतध्याय ततः पत्न्यवमद्नम् १६

तच्छूत्वा नारदात्सर्वमुतथ्यो नारदं तदा। प्रोवान गच्छ बूहि त्वं वरुणं परुषं वचः १७ मद्वाक्यान्मुञ्च मे भार्यो कस्मात्तां हृतवानिस ळोकपाळोसि ळोकानां न ळोकस्य विळोपकः सोमेन दत्ता भार्या मे त्वया चापहृताऽद्य वै। इत्युक्तो वचनात्तस्य नारदेन जलेश्वरः मुञ्ज भार्यामुत्रथ्यस्य कस्मान्वं हतवानास्। इति श्रुत्वा वचस्तस्य सोऽथ तं वरुणोऽब्रवीत् ममेषा सात्रिया भार्या नैनामुत्स्रष्टुमुत्सहे । इत्युक्तो वरुणेनाथ नारदः प्राप्य तं मुनिम्। उतथ्यमब्रवीद्वाक्यं नातिहृष्टमना इव ॥ २१ गले गृहीत्वा क्षिप्तोस्मि वरुणेन महामुने। न प्रयच्छति ते भार्यों यत्ते कार्य कुरुष्व तत् नारदस्य वचः श्रुत्वा कुद्धः प्राज्वलद्किराः अपिबत्तेजसा वारि विष्टभ्य सुमहातपाः २३ पीयमाने तु सर्वस्मित्तोयेऽपि सिळळेश्वरः। सुद्धद्भिभिक्षमाणोऽपि नैवासुश्चत तां तदारध ततः कुद्धोऽब्रवीङ्क्षिमुतथ्यो ब्राह्मणे त्तमः। दर्शयस्व स्थलं भद्रे षद्सहस्रशतःहदम् २५ ततस्तदीरिणं \* जातं समुद्रस्यावसर्पतः। तस्मादेशानदीं चैव प्रोवाचासौ व्रिजोत्तमः अहर्या गच्छ भीर त्वं सरस्वति मरून्प्रति । अपुण्य पष भवतु देशस्त्यक्तस्त्वया शुभे २७ तस्मिन् संशोषिते देशे भद्रामादाय वारिषः अद्दान्छरणं गत्वा भायामाङ्गिरसाय वै २८ प्रतिगृह्य तु तां भायां मुतश्यः सुमनाऽभवत्। मुमोच च जगहुःखाद्ररुणं चैव हैहय॥ २१ ततः स लब्ध्वा तां भार्यो वरुणं प्राह धर्मवित् उतथ्यः सुमहातेजा यत्तच्छृणु नराधिप ३० मयैषा तपसा प्राप्ता कोशतस्ते जलाधिप। इत्युक्तवा तासुपादाय स्वमेव भवनं ययौ ॥ एव राजन्नीहराों वै उतथ्यो ब्राह्मणर्वभः। ब्रवीम्यहं ब्रूहि वा त्वमुतथ्यातक्षात्रियं वरम्३२

१५४

इमामिति ॥१॥ भूमित्वं त्यक्तवा ब्रह्मणः पदं गमि-ब्यामीति संबन्धः॥३॥ आत्मानं देहं त्यक्तवा निर्जीवं मही-देहं प्रविश्य सजीवं योगबलेन कृतवान् ॥ ४॥ भूमिस्तु समीत्तरा स्वधमंबलेन ब्रह्मलोकं गत्वा नष्टभयाऽऽसीदित्यर्थः ॥ ५ ॥ कश्यपो भूमिर्भूत्वाऽऽसीदित्यन्वयः ॥६॥ सोऽत्रिः सोमपिता उतथ्यमाहूय तां तस्मै ददौ सोतथ्यमिति सन्धि-रार्षः ॥ १२ ॥ देवो वरुणः तया भद्रया ॥१६॥ जगद्ररुणं च दुःखान्मुमोच मोचयामास ॥ २९ ॥

<sup>\*</sup> ऊषरप्रदेशः ।

## इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि पवनार्जुनसंवादो नाम चतुष्पञ्चाशद्धिकशततमोऽध्यायः॥ १५४॥



## 244

### भोष्म उवाच।

इत्युक्तः स नृपस्तूष्णीमभूद्वायुस्ततोऽब्रवीत श्रृण राजनगरत्यस्य माहातस्यं ब्राह्मणस्य ह असुरैर्निर्जिता देवा निषत्साहाश्च ते कृताः। यश्राश्चेषां हताः सर्वे पिनृणां च स्वधास्तथा कर्मेज्या मानवानां च दानवेहें हयर्षभ। म्रष्टेश्वर्यास्ततो देवाश्चेरः पृथ्वीमिति श्चातेः ३ ततः कदाचित्ते राजन्दीप्तमादित्यवर्चसम्। द्दशुस्तेजसा युक्तमगस्त्यं विपुलवतम् ॥ अभिवाद्य तु तं देवाः पृष्टा कुशलमेव च। इदमुचुर्महात्मानं वाक्यं काले जनाधिप दानवैर्युधि भयाः सम तथैश्वर्याच भ्रंशिताः। तद्स्मान्नो भयात्तीवाचाहि त्वं मुनिपुङ्गव ॥६ इत्युक्तः स तदा देवैरगस्त्यः कुपितोऽभवत्। प्रजज्वाल च तेजस्वी कालाग्निरिव संक्ष्ये॥ तेन दीप्तांशुजालेन निर्देग्धा दानवास्तदा। अन्तरिश्चान्महाराज निपेतुस्ते सहस्रशः द्श्यमानास्तु ते दैत्यास्तस्यागस्त्यस्य तेजसा उभी लोकी परित्यज्य गताः काष्ठां तु दक्षिणाम् बलिस्त यजते यज्ञमश्वमेधं महीं गतः। येऽन्येऽघस्था महीस्थाश्च तेन द्ग्धा महासुराः ततो लोकाः पुनः प्राप्ताः सुरैः शान्तभयैर्नृप। अथैनमञ्जवन् देवा भूमिष्ठानसुरान् जहि इत्युक्तः प्राहृ देवान्स न शक्तोस्मि महीगतान् दग्धुं तपो हि श्रीयेनमेन शक्यामीति पार्थिव पवं दग्धा भगवता दानवाः स्वेन तेजसा। अगस्त्येन तदा राजंस्तपसा भावितात्मना

ईदशश्चाप्यगस्त्यो हि कथितस्ते मयाऽनघ। व्रवीम्यहं ब्रूहि वा त्वमगस्त्यातक्षत्रियं वरम् । । भीष्म उवाच ।

इत्युक्तः स तदा तूष्णीमभूद्वायुस्ततोऽब्रवीतः श्रणु राजन् वसिष्ठस्य मुख्यं कर्म यशस्वनः आदित्याः सत्रमासन्त सरो वै मानसं प्रति वसिष्ठं मनसा गत्वा ज्ञात्वा तत्तस्य गौरवम यजमानांस्तु तान् दष्टा सर्वान्दीक्षानुकारीतान् हन्तुमैच्छन्त शैलाभाः खलिनो नाम दानवाः अदूरात्तु ततस्तेषां ब्रह्मदत्तवरं सरः। हता हता वै तत्रिते जीवन्त्याप्छ्त्यं दानवाः ते प्रगृह्य महाघोरान् पर्वतान् परिघान् द्रुमान् विश्रोभयन्तः सिळलमुत्थितं शतयोजनम् १९ अभ्यद्भवन्त देवांस्ते सहस्राणि दशैव हि। ततस्तैर्दिता देवाः शरणं वासवं ययुः ॥ २० स च तैर्व्यथितः शको वसिष्ठं शरणं ययौ। ततोऽभयं ददौ तेभ्यो वसिष्ठो भगवानुषिः॥ तदा तान्दुःखितान्ज्ञात्वा आनृशंस्यपरो मुनिः अयलेनादहत्सर्वान्खालेनः खेन तेजसा २२ कैलासं प्रस्थितां चैव नदीं गङ्गां महातपाः। आन्यत्तत्सरों दिव्यं तया भिन्नं च तत्सरः॥ सरो भिन्नं तया नद्या सरयूः सा ततोऽभवतः हताश्च खलिनो यत्र स देशः खलिनोऽभवत पवं सेन्द्रा वासिष्ठेन राक्षितास्त्रिदिवौकसः। ब्रह्मदत्तवराश्चेव हता दैत्या महात्मना॥ २५ पतत्कर्म वसिष्ठस्य कथितं हि मयाऽनघ। ब्रवीस्यहं ब्राहि वा त्वं विसष्ठातक्षत्रियं वरम् २६

इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वाण दानधर्मपर्वणि पवनार्जुनसंवादे पञ्चपञ्चाशद्धिकशततमोऽध्यायः॥ १५५॥

इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वाणे नैलकण्ठीये मारतभाव-दीपे चतुष्पचाशद्धिकशततमोऽध्यायः ॥ १५४ ॥

१५५

इत्युक्त इति॥१॥ इति श्रीमहाभारते अनुशासनपं विणि नैलकण्ठीये भारतभावदीपे पञ्चपञ्चाशदधिकशततमीऽ ध्यायः॥ १५५॥

## १५६

भीष्म उवाच ।

इत्युक्तस्त्वर्जुनस्तुष्णीमभूद्वायुस्तमन्नवीत्। श्रुष्ठ में हैहयश्रेष्ठ कर्मात्रेः सुमहात्मनः॥ घोरे तमस्ययुष्यन्तं सहिता देवदानवाः। अविध्यत शरैस्तत्र स्वर्भानुः सोमभास्करौ। अथ ते तमसा ग्रस्ता निहन्यन्ते सम दानवैः॥ देवा नृपतिशार्दुल सहैव बलिभिस्तदा ॥ असुरैर्वध्यमानास्ते श्रीणप्राणा दिवीकसः। अपर्यन्त तपस्यन्तमात्रे विप्रं तपोधनम अधैनमञ्ज्वन्देवाः शान्तकोधं जितेन्द्रियम्। असुरैरिषुभिविंदी चन्द्रादित्याविमावुभी ५ वयं वध्यामहे चापि शत्रुभिस्तमसावृते। नाधिगच्छामि शांति च भया त्रायस्व नः प्रभो

अत्रिक्वाच ।

कथं रक्षामि भवतस्तेऽब्रुवंश्चन्द्रमा भव। तिमिरझश्च सविता दस्युहन्ता च नो भव ७ प्वमुक्तस्तदाऽत्रिवै तमो बुद्भवच्छशी। अपरयत्सीम्यभावाच सोमवत्त्रियद्श्वनः॥ ८ दृष्ट्वा नातिप्रभं सोमं तथा सूर्ये च पार्थिव। प्रकाशमकरोद्त्रिस्तपसा स्वेन संयुगे॥ जगद्वितिमिरं चापि प्रदीप्तमकरोत्तदा ॥ १० व्यजयच्छत्रसंघांश्च देवानां स्वेन तेजसा। अत्रिणा द्ह्यमानांस्तान्दङ्घा देवा महासुरान्॥ पराक्रमैस्तेऽपि तदा व्यव्नव्रत्रिसुरक्षिताः। उद्धासितश्च सविता देवास्त्राता हतासुराः॥ अत्रिणा त्वथं सामर्थ्यं कृतमुत्तमतेजसा। द्विजेनाग्निद्वितीयेन जपता चर्मवाससा॥ १३ फलभक्षण राजर्षे पश्य कर्मात्रिणा कृतम्। तस्यापि विस्तरेणोक्तं कमोत्रेः सुमहात्मनः। ब्रवीम्यहं ब्रहि वा त्वमित्रतः क्षित्रयं वरम् ॥ इत्युक्तस्त्वर्जुनस्तूष्णीमभूद्वायुस्ततोऽब्रवीत्। श्रुणु राजन् महत्कर्म च्यवनस्य महात्मनः१५ आश्विनोः प्रतिसंश्रुत्य च्यवनः पाकशासनम्। प्रोवाच साहतो देवैः सोमपावाश्वनौ कुरु॥

इन्द्र उवाच। अस्माभिनिन्दितावेती भवेतां सोमपौ कथम्

देवैर्न संमितावेतौ तस्मान्मैवं वद्ख नः ॥१७ अश्विभ्यां सह नेच्छामः सोमं पातुं महावत । यदन्यद्वक्ष्यसे विप्र तत्करिष्याम ते वचः १८ च्यवन उवाच।

पिबेतामिष्वनौ सोमं भवद्भिः सहिताविमौ उभावेतावपि सुरी सूर्यपुत्री सुरेश्वर ॥ क्रियतां मद्भचो देवा यथा वै समुदाहतम्। एतद्वः कुर्वतां श्रेयो भवे नैतद्कुर्वताम् ॥ २०

> इन्द्र उवाच। अश्विभ्यां सह सोमं वै न पास्यामि द्विजोत्तम। पिबन्त्वन्ये यथाकामं नाहं पातुमिहोत्सहे॥

च्यवन उवाच।

न चेत्करिष्यसि वचो मयोक्तं बलसूद्न। मया प्रमथितः सद्यः सोमं पास्यसि वै मस्ते॥ वायुरुवाच ।

ततः कर्म समारब्धं हिताय सहसाश्विनोः। च्यवनेन ततो मन्त्रैराभिभूताः सुराऽभवन् २३ तत्त कर्म समार्ब्धं दृष्ट्वेन्द्रः कोधमूर्चिछतः। उद्यम्य विपुलं शैलं न्यवनं समुपाद्रवत्॥ २४ तथा वज्रेण भगवानमषाकुळळोचनः। तमापतन्तं दृष्ट्वेच च्यवनस्तपसान्वितः॥ अद्भिः सिक्त्वाऽस्तंभयत्तं सवज्रं सहपर्वतं अधेन्द्रस्य महाघोरं सोऽस्जच्छत्रुमेव हि २६ मदं नामाह्यतिमयं ट्यादितास्यं महामानिः। तस्य दन्तसहस्रं तु बभूव शतयोजनम्॥ २७ द्वियोजनशतास्तस्य दंष्ट्राः परमदारुणाः। हनुस्तस्याभवद्भमावास्यं चास्यास्पृशादिवम्॥ जिह्वामुले स्थितास्तस्य सर्वे देवाः सवासवाः तिमेरास्यमनुप्राप्ता यथा मत्स्या महार्णवे २९ ते संमन्ज्य ततो देवा मदस्यास्य समीपगाः अब्रवन्सहिताः शक्रं प्रणमास्मै द्विजातये ३० अश्विभ्यां सह सोमं च पिबाम विगतज्वराः ततः स प्रणतः राजश्वकार च्यवनस्य तत् ३१ च्यवनः कृतवानेताविश्वनौ सोमपायिनौ। ततः प्रत्याहरत्कर्म मदं च व्यभजन्मुनिः ३२ अक्षेषु मृगयायां च पाने स्त्रीषु च वीर्यवान्। पतैर्वेषिर्नरा राजन् क्षयं यान्ति न संशयः॥ तस्मादेताचरो नित्यं दूरतः परिवर्जयेत॥३४ पतत्ते च्यवनस्यापि कर्म राजन्प्रकीर्तितम्। व्रवीम्यहं बूहि वा त्व क्षत्रियं ब्राह्मणाद्वरम्॥

इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि पवनार्जुनसंवादे षट्पञ्चाशदधिकशततमोऽध्यायः॥ १५६॥

# ->>

## 240

## भीष्मं उवाच।

तृष्णीमासीद्रजुनस्तु पवनस्त्वव्रवीत्पुनः।
श्रेषु मे ब्राह्मणेष्वेव मुख्यं कर्म जनाधिप॥१
सदस्यास्यम्नुष्राप्ता यदा सेन्द्रा दिवौकसः।
तदैव च्यवनेनेह हता तेषां वसुन्धरा॥ २
उभी लोको हतो मत्वा
ते देवा दुःखिताऽभवन्।

शोकार्ताश्च महात्मानं ब्रह्माणं शरणं ययुः ॥ देवा ऊचुः।

मदास्यव्यतिषिक्तानामस्माकं लोकपूजित। च्यवनेन हता भूमिः कपैश्चेव दिवं प्रभो॥ ४

ब्रह्मोवाच ।
गच्छध्वं शरणं विप्रानाशु सेन्द्रा दिवीकसः प्रसाद्य तानुभी लोकाववाष्ट्यथ यथा पुरा॥५ ते यथुः शरणं विप्रानूचुस्ते कान् जयामहे । इत्युक्तास्ते द्विजान्प्राहुर्जयतेह कपानिति ॥ ६ भूगतान् हि विजेतारो वयमित्यब्रुवन् द्विजाः। ततः कर्म समार्घ्यं ब्राह्मणैः कपनाशनम् ॥७ तच्छुत्वा प्रेषितो दृतो ब्राह्मणैभ्यो धनी कपैः स च तान् ब्राह्मणानाह धनी कपवचो यथा भवद्भिः सहशाः सर्वे कपाः किमिह वर्तते । सर्वे वेदविदः प्राङ्माः सर्वे च क्रतुयाजिनः ९ सर्वे सत्यवताश्चेव सर्वे तृह्या महार्षिभिः ।

वृथादाराच गच्छिन्त वृथामांसं न भुञ्जते। दीप्तमित्र जुह्नते च गुरूणां वचने स्थिताः ११ सर्वे च नियतात्मानो बालानां संविभागिनः उपत्य शनकैयान्ति न सेवन्ति रजस्वलाम्। स्वर्गति चेव गच्छिन्ति तथेव शुभकर्मिणः १२ अभुक्तवत्सु नार्श्वान्ति गर्भिणीवृद्धकादिषु। प्रवाह्मेषु न दीव्यन्ति दिवा चेव न शेरते १३ प्रतेश्वान्येश्व बहुभिगुणयुक्तान् कथं कपान्। विजेष्यथ निवर्तध्वं निवृत्तानां सुखं हि वः

ब्राह्मणा ऊचुः। कपान्वयं विजेष्यामी ्ये देवास्ते वयं स्मृताः। तस्माद्वध्याः कपाऽस्माकं धनिन् याहि यथाऽऽगतम्॥ १५ धनी गत्वा कपानाह न वो विप्राः प्रियङ्कराः। गृहीत्वाऽस्त्राण्यतो विप्रान् कपाः सर्वे समाद्रवन्॥ १६ समुद्ग्रध्वजान् दष्ट्वा कपान् सर्वे द्विजातयः। व्यस्जन् ज्वलितानग्नीन् १७ कपानां प्राणनाद्यनान्॥ ब्रह्मसृष्टा हृदयभुजः कपान् हृत्वा सनातनाः।

इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि नैलकण्ठीये भारतभाव-दीप षट्पन्नाशदधिकशततमोऽध्यायः ॥१५६॥

श्रीश्चेव रमते तेषु धारयान्ति श्रियं च ते॥१०।

१५७

नभसीव यथाऽम्राणि व्यराजन्त नराधिप१८

तुष्णीमिति ॥ १ ॥ कपैः असुरविशेषः दिवं ह्यौः ॥ ४ ॥ धनीनामको द्तः ॥ ८ ॥

हत्वा वै दानवान देवाः सर्वे संभूय संयुगे।
तेनाभ्यजानन् हि तदा ब्राह्मणैनिहतान्कपान्
अथागम्य महातेजा नारदोऽकथयद्विभो।
यथा हता महाभागस्तेजसा ब्राह्मणैः कपाः२०
नारदस्य वचः श्रुत्वा प्रीताः सर्वे दिवौकसः
प्रशशंसद्विजांश्वापि ब्राह्मणांश्व यशस्तिनः २१
तेषां तेजस्तथा वीर्थ देवानां ववृधे ततः।
अवाप्नुवंश्वामरत्वं त्रिषु लोकेषु पूजितम्॥२२
इत्युक्तवचनं वायुमर्जुनः प्रत्युवाच ह।
प्रतिपूज्य महाबाहो यत्त्वस्तृणु युधिष्ठिर २३

. अर्जुन उवाच ।

जीवाम्यहं ब्राह्मणार्थं सर्वथा सततं प्रभो। ब्रह्मण्यो ब्राह्मणेभ्यश्च प्रणमामि च नित्यशः॥ दत्तात्रेयप्रसादाच मया प्राप्तमिदं बलम्। लोके च परमा कीर्तिर्धमश्चाचरितो महान् २५ अहो ब्राह्मणकर्माणि मया मास्त तत्त्वतः। त्वया प्रोक्तानि कार्त्स्येन श्रुतानि प्रयतेन च वायुरुवाच।

ब्राह्मणान् क्षात्रधर्मेण पालयस्वेन्द्रियाणि च भृगुभ्यस्ते भयं घोरं तत्तु कालाद्भविष्यति॥

इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वाण दानधर्मपर्वाण पवनार्जुनसंवादे सप्तपञ्चाशदाधिकशततमोऽध्यायः॥ १५७ ॥



345

युधिष्ठिर उवाच। ब्राह्मणानर्चसे राजन् सततं संशितवतान्। कं तु कमोंद्यं दङ्घा तानर्चसि जनाधिप॥ १ कां वा ब्राह्मणपूजायां व्युधि दङ्घा महावत। तानचीसि महाबाहो सर्वमेदतद्वस्व मे ॥ भीष्म उवाच। एष ते केशवः सर्वमाख्यास्यति महामातिः। ठ्युष्टि ब्राह्मणपुजायां दृष्टव्युष्टिमहावतः॥ बलं श्रोत्रे वाङ्मनश्रक्षणी च श्चातं तथा सविशुद्धं ममाद्य। देहन्यासा नातिचिरानमतो मे न चाति तूर्णे सविताच याति॥ ४ उक्ता धर्मा ये पुराणे महान्तो राजन् विप्राणां क्षत्रियाणां विशां च तथा शुद्राणां धर्ममुपासते च शेषं कुष्णादुपशिश्रस पार्थ॥ Ų

अहं होनं वेद्मि तत्त्वेन कृष्णं योऽयं हि यचास्य बलं पुराणम्। अमेयात्मा केशवः कौरवेन्द्र .सोऽयं धर्म वश्यति संशयेषु ॥ कृष्णः पृथ्वीमस्जत सं दिवं च कृष्णस्य देहान्मोदिनी सम्बभूव। वराहोऽयं भीमबलः पुराणः स पर्वतान्व्यसुजद्वै दिशश्च ॥ अस्य चाघोऽथान्तरिक्षं दिवं च दिशश्चतस्रो विदिशश्चतस्रः। **सृ**ष्टिस्तथैवेयमनुप्रस्ता स निर्ममे विश्वमिदं पुराणम्॥ 6 अस्य नाभ्यां पुष्करं संप्रस्तं यत्रोत्पन्नः स्वयमेवामितौजाः। येनाच्छिन्नं तत्तमः पार्थ घोरं यत्तत्तिष्ठत्यणेवं तर्जयानम् ॥

इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वाण नैलकण्ठीये भारतभाव-दीपे सप्तपन्नाशदाधिकशततमो ऽध्यायः ॥१५०॥ १५८

ब्राह्मणानिति। कर्मीद्यं फलोदयम्॥१॥ न चेति।

दुःखितस्य दिनं महद्भवतीत्यर्थः ॥ ४ ॥ अस्य चाध इत्या-काशादेरुपर्युपरि अयमेवास्तीत्युक्तम् ॥ ८ ॥ अर्णवं तर्जया-नमित्यगाधत्वमपारत्वं चोक्तम् ॥ ९ ॥ iß

कृते युगे धर्म आसीत्समग्र-स्रेताकाले ज्ञानमनुप्रपन्नः। बलं त्वासीद्वापरे पार्थं कुष्णः कलौ त्वधर्मः क्षितिमेवाजगाम ॥१० स एव पूर्व निजघान दैलान स पूर्वदेवश्च बभूव सम्राद्। स भूतानां भावनो भूतभव्यः स विश्वस्यास्य जगतश्चाभिगोप्ता ११ यदा धर्मों ग्लाति वंशे सुराणां तदा कृष्णो जायते मानुषेषु। धर्मे स्थित्वा स तु वै भावितात्मा परांश्च लोकानपरांश्च पाति॥ १२ त्याज्यं त्यक्तवा चासुराणां वधाय कार्याकार्ये कारणं चैव पार्थ। कृतं कारिष्यत क्रियते च देवो राहुं सोमं विद्धि च शक्रमेनम्॥ १३ स विश्वकर्मा स हि विश्वकपः स विश्वभुग्विश्वसृग्विश्वजिच। स शूलभृच्छोणितभृतकराल-स्तं कर्मभाविदितं वै स्तुवन्ति ॥ १४ तं गन्धवाणामप्सरसां च नित्य-मुपातिष्ठनते विबुधानां शतानि। तं राक्षसाश्च परि संवद्क्ति रायस्पोषः स विजिगीषुरेकः॥ १५ तमध्वरे शंसितारः स्तुवन्ति रथन्तरे सामगाश्च स्तुवन्ति। तं ब्राह्मणा ब्रह्ममन्त्रैः स्तुवन्ति तस्मै हविरध्वर्यवः करुपयन्ति॥ १६ स पौराणीं ब्रह्मगुहां प्रविद्यो महीसत्रं भारताग्रे द्द्री। स चैव गामुद्दधाराग्यकर्मा विक्षोभ्य दैत्यानुरगान्दानवांश्च ॥१७

तं घोषार्थे गीर्भिरिन्द्राः स्तुवन्ति स चापीशो भारतेकः पशूनाम्। तस्य भक्षान्विविधान्वेदयन्ति तमेवाजौ बाहनं वेदयन्ति॥ १८ तस्यान्तरिक्षं पृथिवी दिवं च सर्वं वशे तिष्ठति शाश्वतस्य। सं कुम्भे रेतः ससुजे सुराणां यत्रोत्पन्नमृषिमाहुर्वसिष्ठम् ॥ 36 स मातरिश्वा विभुरश्ववाजी स रिमवान् सविता चादिदेवः। तेनासुरा विजिताः सर्व एव तद्विक्रान्तैर्विजितानीह त्रीणि॥ २० स देवानां मानुषाणां पितृणां तमेवाहुर्यक्षविदां वितानम्। स एव कालं विभजशुदेति तस्योत्तरं दक्षिणं चायने द्वे॥ ₹. तस्यैवोर्घ्यं तिर्यगधश्ररन्ति गभस्तयो मेदिनीं भासयन्तः। तं ब्राह्मणा वेद्विदो जुषन्ति तस्यादित्यो भासुपयुज्य भाति ॥२२ स मासि मास्यध्वरकृद्धिधत्ते तमध्वरे वेद्विदः पठन्ति। स पवोक्तश्चक्रमिदं त्रिनाभि सप्ताभ्वयुक्तं वहते वै त्रिधाम॥ महातेजाः सर्वगः सर्वासिहः कृष्णो लोकान् धारयते यथैकः। हंसं तमोझं च तमेव वीर कृष्णं सदा पार्थं कर्तारमेहि॥ રઇ स एकदा कक्षगतो महातमा तुष्टो विभुः खाण्डवे धूमकेतुः। स राक्षसानुरगांश्चावजित्य सर्वत्रगः सर्वमग्नौ जुहोति॥

कृत इति । ज्ञानं अकर्तव्यकोटरापि उपस्थानान्नेतायां च्छादनारण्यकैतवे इति मेदिनी ॥१०॥ घोषार्थे गोवर्ड विवेक आसीत्। द्वापरे तु द्वितीयकोटेः साम्याद्वलं प्रधान-मांसीत्न धर्मः। कलौ त्वधर्म एव बलवानिति भावः॥१०॥ स एव पूर्वदेव आदिदेवो दैत्यान्निजघान स एव सम्राट् बलि-रूपी पूर्वदेवो दैत्यो वभूव ॥१९॥ ग्लाति ग्लायति ॥१२॥ एवमेनं राहुं सोमं शकं च विद्धि ॥१३॥ शोणितमृच्छरीरी ॥ १४ ॥ रायः घनस्य पोषः पोषकः ॥ १५ ॥ महीसत्रं ष्टीयव्यास्छादनं मजनामिति यावत् । 'सत्रं यशे महादाना-

नोद्धरणकाले घोषोम्बुनादो वा वृष्ट्यर्थमित्यर्थः। पश्चनां गर्वा जीवानां च वाहनं जयप्रापकम् ॥ १८ ॥ सुराणां मित्रा-वरुणयो रेतः कुंमे सस्जे ॥ १९ ॥ विकान्तैः पादिविक्षेपैः त्रीणि भुवनानि ॥ २०॥ देवानां आत्मेति शेषः ॥ २१॥ जुषन्ति सेवन्ते ॥ २२॥ विधत्तेऽध्वरमित्यर्थात् त्रिनार्भि शीती जिल्ला हिकालगर्भे चक्रं संवस्तरं त्रिधामेति वर्षवाती जिल्ला-प्रकारम् ॥ २३ ॥ हंसं सूर्यम् ॥ २४ ॥

स एव पार्थाय श्वेतमश्वं प्रायच्छ-त्स एवाश्वानय सर्वोश्वकार। स बन्धुरस्तस्य रथस्त्रिचक-स्त्रिवृच्छिराश्चतुरश्वस्त्रिनाभिः॥ २६ स विहायो व्यव्धात्पंचनाभिः स निर्ममे गां दिवमन्तरिक्षम्। सोऽरण्यानि व्यस्जत्पर्वतांश्च हषीकेशोऽमितदीप्ताप्तितेजाः॥ २७ अलंघयद्वै सरितो जिघांसन् शकं वज्रं प्रहरन्तं निरास । स महेन्द्रः स्त्यते वै महाध्वरे विप्रेरेको ऋक्सहस्रैः पुराणैः॥ २८ दुर्वासा वै तेन नान्येन शक्यो गृहे राजन् वासयितुं महौजाः। तमेवाहुर्ऋषिमेकं पुराणं स विश्वकृद्विद्धात्यात्मभावान्॥२९ वेदांश्च यो वेदयतेऽधिदेवो विधीश्च यश्चाश्रयते पुराणान्। कामे वेदे लौकिके यत्फलं च विष्वक्सेनः सर्वमेतत्प्रतीहि॥ ३० ज्योतींषि शुक्रानि हि सर्वलोके त्रयो लोका लोकपालास्त्रयश्च। त्रयोऽग्रयो व्याहृतयश्च तिस्रः सर्वे देवा देवकीपुत्र एव॥ स वत्सरः स ऋतः सोऽर्धमासः सोऽहोरात्रः स कला वै स काष्ठाः। मात्रा महत्रिश्च लवाः श्रणाश्च विष्वक्सेनः सर्वमेतत्प्रतीहि॥ चन्द्रादिखी ग्रहनक्षत्रताराः सर्वाणि दर्शान्यथ पौर्णमासम्। नश्रत्रयोगा ऋतवश्र पार्थ विष्वक्सेनात्सर्वमेतत्प्रस्तम्॥

रुद्रादित्या वसवोऽथाश्विनौ च साध्याश्च विश्वे मरुतां गणाश्च। प्रजापतिदेवमाता दितिश्च सर्वे कृष्णाद्दषयश्चेव सप्त ॥ वायुर्भूत्वा विश्विपते च विश्व-मग्निर्भृत्वा दहते विश्वरूपः। आपो भूत्वा मज्जयते च सर्व ब्रह्मा भूत्वा सजते विश्वसंघान्॥ ३५ वेद्यं च यद्वेद्यते च वेद्यं विधिश्च यश्च श्रयते विधेयम्। धर्में च वेदे च बले च सर्वे चराचरं केशवं त्वं प्रतीहि॥ ज्योतिर्भूतः परमोऽसौ पुरस्तात प्रकाशते यत्प्रभया विश्वरूपः। अपः सृष्ट्वा सर्वभूतात्मयोनिः पुराऽकरोत्सर्वमेवाथ विश्वम्॥ ३७ ऋतू जुत्पाता न्विविधान्यद्भतानि मेघान्विद्युत्सर्वमैरावतं च। सर्वे कृष्णात्स्थावरं जङ्गमं च विश्वात्मानं विष्णुमेनं प्रतीहि॥ ३८ विश्वावासं निर्गुणं वासुदेवं संकर्षणं जीवभूतं वदान्त । ततः प्रद्यसमानेरुद्धं चतुर्थ-माज्ञापयत्यातमयोनिमहातमा ॥ ३९ स पञ्चघा पञ्चजनोपपन्नं सञ्चोदयन् विश्वमिदं सिसृक्षः। ततश्रकारावानिमास्तौ च खं ज्योतिरंभश्च तथैव पार्थ॥ स स्थावरं जङ्गमं चैव मेत-चतुर्विधं लोकमिमं च कृत्वा। ततो भूमि व्यद्धात्पंचबीजां द्योः पृथिद्यां धास्यति भूरि वारि ४१

बन्धुरः तस्य संसाररथस्य योक्ता त्रिचकः सत्त्वरजस्तमो-मयः। त्रिवृच्छिराः ऊर्ष्वमध्याधोगतिफलः चतुरश्वः काला-स्टेश्वरेच्छास्वसङ्कल्पाश्चत्वारोऽश्वा यस्य त्रिनाभिः शुक्तं कृष्णं शुक्तकृष्णं चेति त्रिविधकर्मगर्भः ॥ २६॥ पञ्च-नाभिः पञ्चभूतानां नाभिराश्रय इत्यर्थः ॥ २७॥ निरास पराभूतवान् ॥ २८॥ विधीन् अग्निहोत्रादीन्

॥ ३० ॥ वेद्यं वेदप्रतिपाद्यं वेद्यं ज्ञेयम् ॥ ३६ ॥ अनिरुद्धं अहङ्कारम् ॥ ३९ ॥ पञ्चघा पञ्चप्रकारं देवासुरमनुष्यश्वापद्तिर्यपूर्षण पञ्चजनाः पञ्चभूतानि तैरुपपत्रं विश्वं सिस्श्चराज्ञापयतीति पूर्वेणान्वयः ॥ ४० ॥ चतुर्विधं जरायुजादि
पञ्चबीजां चतुर्विधभूतप्रामः कर्म च तेषां बीजभूताम्
॥ ४९ ॥

85

८४

धुए

ક્રફ

१४

तेन विश्वं कृतमेताद्वे राजन् स जीवयत्यात्मनैवात्मयोनिः। ततो देवानसुरान् मानवांश्च लौकानुषीश्चापि पितृन् प्रजाश्च। समासेन विधिनत्याणिलोकान् सर्वान् सदा भूतपतिः सिसृक्षुः ॥४२ शुभाशुभं स्थावर जंगमं च विष्वक्षेनात्सर्वमेतत्प्रतीहि। यद्वर्तते यच भविष्यतीह सर्वे होतत्केशवं त्वं प्रतीहि॥ मृत्युश्चेव प्राणिनामन्तकाले ..साक्षात्कुष्णः शाश्वतो धर्मवाहः।

भूतं च यचेह न विदा किञ्चि-द्विष्वक्सेनात्सर्वमेतत्प्रतीहि॥ ः यत्प्रशस्तं च लोकेषु पुण्यं यच शुभाशुभम्। तत्सर्वे केशवोऽचिन्त्यो विपरीतमतः परम्॥ पतादशः केशवोऽतश्च भूयो नारायणः परमञ्चाठययञ्च मध्याद्यन्तस्य जगतस्तस्थुषश्च बुभूषतां प्रभवश्चाव्ययश्च ॥

इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि महापुरुषमाहातम्ये अष्टपञ्चाशदाधिकशततंमोऽध्यायः ॥ १५८॥ 

# 343

I fefores the युधिष्ठिर उवाच। बूहि ब्राह्मणपूजायां व्युष्टि त्वं मधुसूद्न। वेत्ता त्वमस्य चार्थस्य वेद त्वां हि पितामहः वासुदेव उवाच।

ed . Herry remines from

श्रुणुष्वावाहितो राजान्द्रिजानां भरतर्षम । यथा तत्त्वेन वदता गुणान्वे कुरुसत्तम ॥ द्वारवत्यां समासीनं पुरा मां कुरुनन्दन । प्रयुक्तः परिपप्रच्छ ब्राह्मणैः परिकोपितः ॥ ३ कि फलं ब्राह्मणे वास्त पूजायां मधुसूदन। ईश्वरत्वं कुतस्तेषामिहैव च परत्र च ॥ सदा द्विजातीनसंपूज्य किं फलं तत्र मानद्। पतझ्हि स्फुटं सर्वे सुमहान्संशयोऽत्र मे ॥ ५ इत्युक्ते वचने तस्मिन्प्रयुम्नेन तथा त्वहम्। प्रत्यब्रुवं महाराज यत्तच्छृणु समाहितः॥ व्युष्टिं ब्राह्मणपूजायां रौक्मिणय निबोध मे। षते हि सोमराजान ईश्वराः सुखदुःखयोः ७

अस्त्रिन्छोके रौकिमणेय तथाऽमुर्धिमश्च पुत्रक ब्राह्मणप्रमुखं सौम्यं न मेऽत्रास्ति विचारणा ८ ब्राह्मणप्रतिपूजायामायुः कीर्तियशो बलम्। लोका लोकेश्वराश्चेव सर्वे ब्राह्मणपूजकाः॥९ त्रिवर्गे चापवर्गे च यशःश्रीरोगशान्तिषु! देवतापितृपूजासु सन्तोष्याश्चैव नो द्विजाः॥ तत्कथं वे नाद्रियेयमीश्वरोऽस्मीति पुत्रक् मा ते मन्युर्महाबाहो भवत्वत्र ब्रिजान् प्राते॥ ब्राह्मणा हि महद्भतमास्मन् लोके परत्र च। भस्म कुर्युजगिदेदं कुद्धाः प्रत्यक्षदार्शनः॥ १२ अन्यानिप सजेयुश्च लोकान्लोकेश्वरांस्तथा। कथं तेषु न वर्तेर्न् सम्यग्ज्ञानात्स्रतेजसः ॥

अवसन्मदृहे तात ब्राह्मणाँ हरिपिङ्गलः। चीरवासा विल्वद्णडी दीर्घरमश्रुः कृशो महान्॥

अतः केशवात् यत्परं कल्प्यते ताद्वेपरीतं असन्मार्ग इत्यर्थः ॥ ४५ ॥ इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वाणे नैलकण्ठीये भारतभावदीपे अष्टपञ्चाशदधिकशततमोऽध्यायः ॥ १५८॥

१५९ बूहीति ॥१॥ सौम्यं कल्याणम् ॥८॥ १५

23

दी घेंभ्यश्च मनुष्येभ्यः प्रमाणाद्धिको भुवि। स स्वैरं चरते लोकान् ये दिव्या ये च मानुषाः॥

इमां गाथां गायमानश्चत्वरेषु समासु च।
दुर्वाससं वासयेत्को ब्राह्मणं सत्कृतं गृहे १६
रोषणः सर्वभूतानां स्रक्षेण्यपकृते कृते।
परिभाषां च मे श्चत्वा को छ द्यात्प्रातिश्चयम्
यो मां कश्चिद्वासयीत न स मां कोपयेदिति
यस्मान्नाद्वियते कश्चित्ततोऽहं समवासयम् ॥
स संभुङ्के सहस्राणां बहूनामन्नमेकदा।
एकदा सोऽल्पकं भुङ्के न चैवैति पुनर्गृहान्
अकस्माच्च प्रहसति तथाऽकस्मात्प्ररोदिति।
न चास्य वयसा तुल्यः पृथिव्यामभवत्तदा २०
अथ स्वावसथं गत्वा स श्च्यास्तरणानि च।
कन्याश्चालंकृता दग्ध्वा ततो व्यपगतः पुनः
अथ मामव्रवीद्भयः स मुनिः संशितव्रतः।
कृष्ण पायसमिच्छामि भोक्तमित्येव सत्वरः

तदैव तु मया तस्य चित्तक्षेन गृहे जनः। सर्वाण्यन्नानि पानानि मध्याश्चोच्चावचास्तथा॥ भवन्तु सत्कृतानीह पूर्वमेव प्रचोदितः। ततोऽहं ज्वलमानं वे पायसं प्रत्यवेद्यम्॥

॥ २४ तं भुक्तवेव स त क्षिप्रं ततो वचनमबवीत। क्षिप्रमङ्गानि लिपस्व पायसेनेति स स्म ह ॥ अविसृश्येव च ततः कृतवानिस्म तत्त्रथा। तेनोच्छिष्टेन गात्राणि शिर्ध्यवाभ्यमुक्षयम्॥ स द्दर्श तदाभ्याशे मातरं ते शुभाननाम्। तामपि समयमानां स पायसेनाभ्यलेपयम् २७ मुनिः पायसदिग्धाङ्गीं रथे तूर्णमयोजयत्। तमारुह्य रथं चैव निर्ययों स गृहान्मम ॥ २८ अग्निवणों ज्वलन्धीमान्स द्विजो रथघुर्यवत्। प्रतोद्नातुद्द्वालां चिमणीं मम प्रयतः २९ न च में स्तोकमण्यासीहुः खमीष्यीकृतं तदा। तथा स राजमार्गेण महता निर्ययो बहिः ३० तद्दष्टा महदाश्चर्यं दाशाही जातमन्यवः। तत्राजलपन्मिथः केचित्स्माभाष्य परस्परम्॥ ब्राह्मणा एव जायेरन्नान्यो वर्णः कथञ्चन।

को होनं रथमास्थाय जीवेदन्यः पुमानिह ३२ आशीविषविषं तीक्षणं ततस्तीक्षणतरो हिजः ब्रह्माशीविषदग्धस्य नास्ति कश्चिचिकित्सकः तस्मिन्द्रजति दुध्ये प्रास्खलद्विमणी पथि। तज्ञामष्यत श्रीमांस्ततस्तूणमचोदयत्॥ ३४ ततः परमसंकुद्धो रथात्प्रस्कन्द्य स द्विजः। पदातिरुत्पथेनव प्राद्रवद्दक्षिणामुखः॥ ३५ तमुत्पथेन धावन्तमन्वधावं द्विजोत्तमम्। तथैव पायसादिग्धः प्रसीद् भगविन्निति ॥३६ ततो विलोक्य तेजस्वी ब्राह्मणो मामुवाच ह। जितः क्रोधस्त्वया कृष्ण प्रकृत्यैव महामुज॥

न तेऽपराधमिह वै दष्टवानस्मि सुवत। प्रीतोऽस्मि तव गोविन्द् वृणु कामान् यथेप्सितान्॥

प्रसन्नस्य च मे तात पश्य द्युष्टि यथाविधि।
यावदेव मनुष्याणामने भावो भविष्यति॥
यथैवान्ने तथा तेषां त्वाये भावो भविष्यति॥
यथैवान्ने तथा लेषां त्वाये भावो भविष्यति॥
यावच्च पुण्या लोनेषु त्वाय कीर्तिभविष्यति
विष्ठु लोनेषु तावच्च वैशिष्ट्यं प्रातिपत्स्यसे।
स्रिप्रयः सर्वलोनस्य भविष्यसि जनाद्न ४१
यत्ते भिन्नं च दग्धं च यच्च किञ्चिद्विनाशितम्
सर्वे तथैव द्रष्टाऽसि विशिष्टं वा जनाद्ने॥
यावदेतत्प्रलितं ते गात्रेषु मधुस्द्न।
अतो मृत्युभयं नास्ति यावदिच्छिसि चाच्युति।
न तु पादतले लिप्ते कस्मात्ते पुत्रकाद्य वै।
नैतन्मे प्रियमित्येवं स मां प्रीतोऽन्नवीत्तद्य ४४
इत्युक्तोहं श्रीरं स्वं दद्शे श्रीसमायुतम्।
स्विमणी चान्नवीत्प्रीतः सर्वस्त्रीणां वरं यशः

कीर्ति चानुत्तमां होके समवाप्स्यसि शोभने। न त्वां जरा वा रोगो वा वैवर्ण्य चापि भाविनि॥

स्प्रध्यन्ति पुण्यगन्धा च कृष्णमाराध्यिष्यसि बोडशानां सहस्राणां वधूनां केशवस्य ह ४७ विशा च सलोक्या च केशवस्य भविष्यसि तव मातरमित्युक्तवा ततो मां पुनरब्रवीत्४८ प्रस्थितः सुमहातेजा दुर्वासाग्निरिव ज्वलन्। एषैव ते बुद्धिरस्तु ब्राह्मणान्प्रति केशव॥ ४९ इत्युक्तवा स तदा पुत्र तत्रैवान्तरधीयत। तिस्मन्नन्तिहैते चाहमुपांशु व्रतमाचरम्॥ ५० यितकश्चिद्वासाणो ब्र्यात्सर्वे कुर्यामिति प्रभो। श्तद्वतमहं कृत्वा मात्रा ते सह पुत्रक ॥ ५१ ततः परमहष्टात्मा प्राविशं गृहमेव च। प्रविष्टमात्रश्च गृहे सर्वे पश्चामि तज्ञवम्॥५२ यद्भिषं यच वै दग्धं तेन विप्रेण पुत्रक। स्तोऽहं विस्मयं प्राप्तः सर्वे दृष्टा नवं दृष्टम्५३ अपूज्यं चमनसा रौक्मिणेय सद् द्विजान्।

इत्यहं रौनिमणेयस्य पृच्छतो भरतर्षभ ॥ ५४ माहात्म्यं द्विजमुख्यस्य सर्वमाख्यातवांस्तदा तथा त्वमपि कौन्तेय ब्राह्मणान्सततं प्रभो ५५ पूजयस्व महाभागान्वाग्भिदीनेश्च नित्यदा । पवं द्युष्टिमहं प्राप्तो ब्राह्मणस्य प्रसादजाम् । यच्च मामाह भीष्मोऽयं तत्सत्यं भरतर्षभ ५६

इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि दुर्वासोभिक्षा नाम पकोनषष्ट्याधिकशततमोऽध्यायः॥ १५९॥

seco sons

3 6.0

युधिष्ठिर उवाच।

C. Ch. L. Co.

दुर्वाससः प्रसादात्ते यत्तदा मधुसूदन। अवाप्तमिह विश्वानं तन्मे व्याख्यातुमहिसि १ महाभाग्यं च यत्तस्य नामानि च महात्मनः तत्त्वत्तो श्वातुमिच्छामि सर्वे मतिमतां वर २

वासुदेव उवाच।

हन्त ते कीर्तियिष्यामि नमस्कृत्य कपर्दिने।
यद्वाप्तं मया राजञ्छेयो यचार्जितं यदाः ३
प्रयतः प्रातहृत्याय यद्घीये विशां पते।
प्राञ्जालेः द्यातहृत्यां तन्मे निगद्तः श्रृणु ॥ ४
प्रजापतिस्तृतसम्ज तपसोऽन्ते महातपाः।
शङ्करस्त्वस्जन्तात प्रजाः स्थावरजङ्गमाः ॥५
नास्ति किञ्चित्परं भूतं महाद्वाद्विशां पते।
इह त्रिष्वपि लोकेषु भूतानां प्रभवो हि सः ६
न चैवोत्सहते स्थातुं कश्चिद्ग्रे महात्मनः।
न हि भूतं समं तेन त्रिषु लोकेषु विद्यते ॥ ७
गन्धेनापि हि संग्रामे तस्य कुद्धस्य दात्रवः।
विसंज्ञा हतभूयिष्ठा वेपन्ते च पत्तित च ॥ ८
श्चोरं च निनदं तस्य पर्जन्यनिनदोपमम्।
श्चत्वा विश्वियद्वयं देवानामपि संयुगे ९

यांश्च घोरेण रूपेण पदयेत्कुद्धः पिनाकधृत्। न सुरा नासुरा लोके न गंधवा न पन्नगाः कुपिते सुखमेधन्ते तस्मिन्नपि गुहागताः। प्रजापतेश्च दश्चस्य यजतो वितते कतौ ॥ ११ विद्याध कुपितो यशं निर्भयस्तु भवस्तदा। धनुषा बाणमुत्सुज्य सघोषं विननाद च॥१२ ते न शर्म कुतः शांति विषादं लेभिरे सुराः। विद्धे च सहसा यशे कुपिते च महेश्वरे॥ १३ तेन ज्यातलघोषेण सर्वे लोकाः समाकुलाः बभुवुरवशाः पार्थं विषेदुश्च सुरासुराः॥ १४ आपरचुसुभिरे चैव चकंपे च वसुन्धरा । व्यद्वन गिरयश्चापि द्यौः पफाल च सर्वश् अन्धेन तम्सा लोकाः प्रावृता न चकाशिरी प्रनष्टा ज्योतिषां भाश्र सह सूर्येण भारत १६ भृशं भीतास्ततः शांति चकुः स्वस्त्ययनानि व ऋषयः सर्वभूतानामात्मनश्च हितेषिणः ॥१७ ततः सोऽभ्यद्रवद्देवान्स्द्रो रौद्रपराक्रमः। भगस्य नयने कुद्धः प्रहारेण व्यशातयत् पूषणं चाभिदुद्राव पादेन च रुषान्वितः पुरोडाशं भक्षयतो दशनान्वै व्यशातयत

इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वाणे नैलकण्ठीये भारतभाव-दीपे एकोनषष्ट्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १५९ ॥

ः दुर्वासस इति । अत्र त्रिपुरदाहः श्रद्धारहितानां

निन्दार्थः, उपासकानां स्थूलसूक्ष्मकारणदेहत्रयह्याणां तिस्णां पुरां दाहेन संसारानर्थनिशृत्तिमहादेवस्य त्रिपुर्ग हन्तुः प्रसादादेव भवतीति प्रदर्शनार्थश्च ॥ १ ॥

ततः प्रणेमुद्वास्ते वेपमानाः स्म शङ्करम् ॥ पुनश्च सन्दर्ध रुद्रो दीप्तं सुनिशितं शरम् ॥२० रुद्रस्य विक्रमं दृष्टा भीता देवाः सहर्षिभिः। त्तः प्रसाद्यामासुः शर्वं ते विबुधोत्तमाः २१ जेपुश्च शतरुद्रीयं देवाः कृत्वाऽअलि तदा। संस्तूयमानस्त्रिद्दौः प्रससाद् महेश्वरः॥ २२ रुद्रस्य भागं यहा च विंशिष्टं ते त्वकल्पयन्। भयेन त्रिदशा राजञ्छरणं च प्रपेदिरे॥ २३ तेन चैव हि तुष्टेन स यक्षः सन्धितोऽभवत । यद्यचापहतं तत्र तत्त्रधैवान्वजीवयत्॥ असुराणां पुराण्यासंस्त्रीणि वीर्यवतां दिवि। थायसं राजतं चैव सौवर्णमपि चापरम् २५ नाराकत्तानि मघवा जेतुं सर्वायुधैरपि। अथ सर्वेऽमरा रुद्रं जग्मुः शरणमार्देताः ॥२६ तत ऊचुर्महात्मानो देवाः सर्वे समागताः। रुद्र रौद्रा भविष्यन्ति परावः सर्वेकर्मसु २७ जहि दैत्यान्सह पुरैलीकांस्त्रायस्व मानद्। सं तथोक्तस्तथेत्युक्तवा कृतवा विष्णुं शरोत्तमं श्चाल्यमाञ्चे तथा कृत्वा पुङ्कं वैवस्वतं यमम्। वेदान कृत्वा धनुः सर्वान् ज्यां च सावित्रिमुत्तमाम्॥ ब्रह्माणं सार्राधे कृत्वा विनियुज्य च सर्वशः। त्रिपर्वणा त्रिशल्येन तेन तानि विभेद सः ३० शरेणादित्ववर्णेन कालाग्निसमतेजसा। ते सुराः सपुरास्तत्र दग्धा रुद्रेण भारत ॥ ३१ तं चैवांकगतं दृष्टा बालं पञ्चशिखं पुनः।

उमा जिल्लासमाना वै कोऽयमित्यव्रवीत्तदा अस्यतश्च शकस्य वज्रेण प्रहारिष्यतः। स वज्रं स्तम्भयामास तं बाहुं परिघोपमम्३३ न संबुबुधिरे चैव देवास्तं भुवनेश्वरम्। सप्रजापतयः सर्वे तिस्मन्मुमुहुरीश्वरे ॥ ३४ ततो ध्यात्वा च मगवान्त्रह्मा तममितौजसम् अयं श्रेष्ठ इति ज्ञात्वा ववन्दे तमुमापतिम् ३५ ततः प्रसादयामास्रुकमां रुद्रं च ते सुराः। बभूव स तदा बाहुर्बलहन्तुर्यथा पुरा॥ ३६ स चापि ब्राह्मणो भूत्वा दुवीसा नाम वीर्यवान् द्वारवत्यां मम गृहे चिरं कालमुपावसन् ३७ विप्रकारान् प्रयुक्ते स्म सुबहन्मम वेश्मिन। तानुदारतया चाहं चक्षमे चातिदुःसहान्३८ स वै रुद्रः स च शिवः

स व रहा स च शिवः सोऽग्निः सर्वः स सर्वजित्। स चैवेन्द्रश्च वायुश्च

सोश्विनौ स च विद्युतः॥ ३९ स चन्द्रमाः स चेशानः स सूर्यो वरुणश्च सः स कालः सोतको मृत्युः स यमो राज्यहानि च मासार्धमासा ऋतवः संध्ये संवत्सरश्च सः। स धाता स विधाता च विश्वकर्मा स सर्ववित नक्षत्राणि गृहाश्चेव दिशोऽथ प्रदिशस्तथा। विश्वमूर्तिरमेयात्मा भगवान्परमद्युतिः ४२ एकधा च द्विधा चैव बहुधा च स एव हि। शतधा सहस्रधा चैव तथा शतसहस्रधा ४३ ईदशः स महादेवो भूयश्च भगवानतः॥ न हि शक्या गुणा वकुमपि वर्षशतैरपि ४४

इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वाणि दानधर्मपर्वाणि ईश्वरप्रशंसा नाम षष्ट्याधिकशततमोऽध्यायः ॥ १६० ॥



तं चेवति । एवमध्यातमं त्रिपुरदाहेऽपि संसारात्मकः सूक्ष्मः प्रपन्नो यावदेहपातं बाधितानुवृत्त्या वर्तत एव। तं बालं हिरण्यगर्भाख्यं सूक्ष्मसमाष्टिरूपं पुरदग्धुरंकगतं जीवन्मुक्त- प्रतीतिगोचरं जिज्ञासमाना उमा ब्रह्मविद्यामया कृत्स्रवाधे कृतेऽपि अयं कोऽविद्येष्ठ इत्यब्रवीत्पृष्ठवती । तत्र महादेव- स्तस्य प्रत्यगनन्यत्वादनुत्तरमेवोत्तरं ददो । अत एव तं सूक्ष्मसमष्टि क इति वेदे वदन्ति। प्रजापतिर्वे क इति। तस्य

नामैव क इति प्रतिष्ठितं एवं सर्वत्राख्यानतात्पर्यं ज्ञेयम्। तथा शक्तबाहुस्तंभाख्यायिकया त्रिपुरतं बाहुकृतं कर्म न स्पृशतीति दर्शितम् ॥३२॥ एकधा ब्रह्मरूपेण। द्विधा ब्रह्म-भेदेन । बहुधित्यादि प्रपञ्चरूपेण ॥४३॥ इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि नैलकण्ठीये भारतभावदीपे षष्ट्यधिक-शततमोऽध्यायः॥ १६०॥

# १६१

वासुद्वेव उवाच।

युधिष्ठिर महाबाहो महाभाग्यं महात्मनः।
रहाय बहुरूपाय बहुनाम्ने निबोध मे॥ १
वदन्त्यांग्नं महादेवं तथा स्थाणुं महेश्वरम्।
एकाक्षं ज्यम्बकं चैव विश्वरूपं शिवं तथा॥२
द्वे तनू तस्य देवस्य वेदबा ब्राह्मणा विदुः।
घोरामन्यां शिवामन्यां ते तनू बहुधा पुनः॥३
उत्रा घोरा तनुर्याऽस्य

सोशिर्विद्युत्स भास्करः। शिवा सौम्या च या त्वस्य धर्मस्त्वापोऽथ चंद्रमाः॥

आतमनोर्ध त तस्याग्निः सोमोऽर्ध पुनरुच्यते श्रह्मचर्य चरत्येका शिवा चास्य तनुस्तथा॥५ याऽस्य घोरतमा मूर्तिर्जगत्संहरते तथा। ईश्वरत्वान्महत्त्वाच महेश्वर इति स्मृतः॥ ६ यित्रईहित यत्तीक्षणो यदुग्रो यत्प्रतापवान्। मांसशोणितमज्ञादो यत्ततो रुद्र उच्यते॥ ७ देवानां सुमहान्यच यचास्य विषयो महान्। यच विश्वं महत्पाति महादेवस्ततः स्मृतः॥८ धूम्रुक्षं च यत्तस्य धूर्जटीत्यत उच्यते। समेधयाति यन्नित्यं सर्वान्वे सर्वकर्मभिः॥ ९

मनुष्यान् शिवमन्विच्छंस्तस्मादेष शिवः स्मृतः।
दहत्युःर्वे स्थितो यच्च
प्राणाचृणां स्थिरश्च यत्॥ १०
स्थिर्छिगञ्च यन्नित्यं तस्मात्स्थाणुरिति स्मृतः

यदस्य बहुधा रूपं भूतं भव्यं भवत्तथा ॥ ११ स्थावरं जंगमं चैव बहुरूपस्ततः स्मृतः। विश्वे देवाश्च यत्तिस्मन् विश्वरूपस्ततः स्मृतः सहस्राक्षोऽयुताक्षो वा सर्वतोक्षिमयोऽपि वा चक्षुषः प्रभवेत्तेजो नास्त्यंतोऽथास्य चक्षुषाम् सर्वथा यत्पशुन्पाति तैश्च यद्रमते सह। तेषामधिपतिर्यच तस्मात्पशुपतिः स्मृतः॥१४ नित्येन ब्रह्मचर्येण लिङ्गमस्य यदा स्थितम् महयत्यस्य लोकश्च प्रियं ह्येतन्महात्मनः ॥१५ विश्रहं पूजयेद्यो वे लिङ्गं वाऽपि महात्मनः। लिङ्गं पुज्यिता नित्यं महतीं श्रियमश्रुते ॥ १६ ऋषयश्चापि देवाश्च गंधर्वा प्सरसस्तथा। लिङ्गमेवार्चयन्ति सम यत्तदृध्वं समास्थितम्। पुज्यमाने ततस्तस्मिन्मोदते स महेश्वरः। सुखं ददाति प्रीतात्मा भक्तानां भक्तवत्सलः एष एव रमशानेषु देवो वसाति निर्दहन्। यजन्ते ये जनास्तत्र वीरस्थाननिषेविणः १९ विषयस्थः शरीरेषु स मृत्युः प्राणिनामिह स च वायुः शरीरेषु प्राणापानशरीरिणाम् २० तस्य घोराणि रूपाणि दीप्तानि च बहानि च लोके यान्यस्य पूज्यंते विप्रास्तानि विदुर्बुधाः नामधेयानि देवेषु बहून्यस्य यथार्थवत्। निरुच्यंते महत्त्वाच विभुत्वात्कर्मभिस्तथा२२ वेदे चास्य विदुर्विप्राः शतरुद्रीयमुत्तमम्। व्यासेनोक्तं च यचापि उपस्थानं महातमनः॥ पदाता सर्वेलोकानां विश्वं चाप्युच्यते महत्। ज्येष्ठभूतं वद्रन्त्येनं ब्राह्मणा ऋषयोऽपरे ॥५४ प्रथमो होष देवानां मुखादग्निमजीजनत्। प्रहैर्वहुविधेः प्राणान्संरुद्धानुतस्जत्यपि ॥ २५ विसुश्चिति न पुण्यातमा शरण्यः शरणागतान् आयुरारोग्यमैश्वर्यं वित्तं कामांश्च पुष्कलानः स ददाति मनुष्येभ्यः स एवाश्चिपते पुनः। शकादिषु च देवेषु तस्यैश्वर्यामहोच्यते ॥२७ स पव व्यापृतो नित्यं त्रैलोक्यस्य शुभाशुभ ऐश्वयाँचैव कामानामीश्वरः पुनरुच्यते॥ २८ महेश्वरश्च लोकानां महतामीश्वरश्च सः। बहुभिर्विविधै रूपैर्विश्वं द्याप्तमिदं जगत तस्य देवस्य यद्वकत्रं समुद्रे वडवामुखम् २९

इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि महेश्वरमाहात्म्यं नाम एकषष्ट्यधिकशततमोऽध्यायः॥ १६१॥



383

वैशाम्पायन उवाच । इत्युक्तवति वाक्यं तु कृष्णे देविकनन्दने । मिष्मं शान्तनवं भूयः पर्यपृच्छ द्युधिष्ठिरः ॥१ निर्णये वा महाबुद्धे सर्वधर्मविदां वर । प्रत्यक्षमागमो वेति कि तयोः कारणं मवेत्र

भीष्म उवाच । नास्त्यत्र संशयः कश्चि-दिति मे वर्तते मतिः। श्रुण वश्यामि ते प्राञ्च सम्यक् त्वं मेऽनुपृच्छासि ॥

संशयः सुगमस्तत्र दुर्गमस्तस्य निर्णयः।
हष्टं श्रुतमनन्तं हि यत्र संशयदर्शनम् ॥ १ प्रत्यक्षं कारणं हष्ट्वा हेतुकाः प्राक्षमानिनः। नास्तीत्येवं व्यवस्यन्ति सत्यं संशयमेव च ५ तद्युक्तं व्यवस्यन्ति बाळाः पण्डितमानिनः। तद्युक्तं व्यवस्यन्ति बाळाः पण्डितमानिनः। अथ चन्मन्यसे चैकं कारणं कि भवेदिति॥६ अथ चन्मन्यसे चैकं कारणं कि भवेदिति॥६ शाण्यात्रामनेकां च कल्पमानेन भारत॥ ७ तत्परेणैव नान्येन शक्यं होतस्य दर्शनम् । प्रत्याताः सर्वस्य लोकस्य विप्रलं प्रतिपद्यते । हत्त्वामन्तमासाद्य विप्रलं ज्ञानमुत्तमम्॥ ८ त्योतिः सर्वस्य लोकस्य विप्रलं प्रतिपद्यते । न त्वेव गमनं राजन्हेतुतो गमनं तथा।

अब्राह्ममनिबर्दे च वाची संपरिवर्जयेत्। ९ युधिष्ठिर उवाच।

प्रत्यक्ष लोकतः सिद्धिलीकश्चागमपूर्वकः। शिष्टाचारो बहुविधस्तनमे ब्लिहि पितामह। भीष्म उत्राच ।

TOTAL TOPS

धर्मस्य हियमाणस्य बलविद्ध दुरात्मिः।
संखा यत्नैरपि कृता कालेन प्रतिभिद्यते॥११
अध्मी धर्मक्षेण तृणेः कृप इवावृतः।
ततस्तिर्भिद्यते वृत्तं श्रण चैव युधिष्ठिर॥ १२
अवृत्ता ये तु भिन्दान्ति श्रातित्यागपरायणाः।
धर्मविद्धेषिणो मन्दा इत्युक्तस्तेषु संदायः॥१३
अतृत्यन्तस्तु साधूनां य प्वागमबुद्धयः।
प्रमित्येव सन्तुष्टास्तानुपास्य च पृच्छ च ॥
कामार्थो पृष्ठतः कृत्वा लोभमोहानुसारिणो।
धर्म इत्येव सम्बुद्धस्तानुपास्य च पृच्छ च १५
न तेषां भिद्यते वृत्तं यञ्चाः स्वाध्यायकर्म च।
आचारः कारणं चैव धर्मश्रीकस्त्रयं पुनः॥१६

युधिष्ठिर उवाच ।

पुनरेव हि मे बुद्धिः संशये परिमुद्धाति ।

अपारे मार्गमाणस्य परं तीरमपश्यतः ॥ १७
वेदः प्रत्यक्षमाचारः प्रमाणं तच्चयं यदि ।

पृथक्तवं लभ्यते चैषां धमेश्वैकस्त्रयं कथम् १८

१६२

इत्युक्तवतीति ॥ १॥ श्रातिप्रत्यक्षयोः कि बंजवविति प्रश्नः ॥२॥ दृष्टामिति ॥ अनन्तं क्षाचित् श्रुत्यपेक्षया
प्रत्यक्षं प्रबलं क्षाचित्प्रत्यक्षापेक्षया श्रुतिरित्यर्थः ॥ ४॥
केचित्प्रत्यक्षं प्रबलं मत्वा हैतुकास्तार्किकाः परमाण्वादीन्प्रज्ञया
केचित्प्रत्यक्षं प्रबलं मत्वा हैतुकास्तार्किकाः परमाण्वादीन्प्रज्ञया
नित्यत्वादिगुणयुक्तान् कल्पयन्तः सत्यमबाधितं वाब्धनसातीतं वस्तु नास्तित्येव निश्चयं कुर्वन्ति। परेवैदिकैक्पालब्धाः
सातीतं वस्तु नास्तित्येव निश्चयं कुर्वन्ति। परेवैदिकैक्पालब्धाः
सन्तस्तत्र संशयं कुर्वन्ति ॥ ५॥ अथित्यादिसार्धः। यदि
सन्तस्तत्र संशयं कुर्वन्ति ॥ ५॥ अथित्यादिसार्धः। यदि
सन्तस्तत्र संशयं कुर्वन्ति ॥ ५॥ अथेत्यादिसार्धः। यदि
सन्तस्तत्र संशयं कुर्वन्ति ॥ ५॥ अथेत्यादिसार्थः। यदि
सन्तमिष् एकमसंहतं ब्रह्म कारणं कथं भवेदिति संशयवानासि
विद्विकालसेवनादिनाऽयमर्थी युक्तेन योगेन वेदितुं
शक्यः॥ ६॥ एतस्य सत्यवस्तुनः हेत्नामन्तं सर्वसंशयोशक्यः॥ ६॥ एतस्य सत्यवस्तुनः हेत्नामन्तं सर्वसंशयोशक्यः॥ ६॥ एतस्य सत्यवस्तुनः हेत्नामन्तं प्रतिपद्यते तदैव
यदा ज्योतिः प्रत्यक्षचैतन्यं विपुलमनन्तं प्रतिपद्यते तदैव
भवति हेतुतस्तर्काद्यहस्त्वधिगमनं तत् आधिग्रमनं न भवति।
तर्केणापि हि श्रन्यप्रधानपरमाणवः कारणत्वेन प्रतिपाद्यन्ते
अतु० २१

तम्ब अग्राह्मम् । यतः यद्वाचा वेदेन अनिवद्धं अप्रतिपादितं तद्वर्जयेदिति त्याय ईक्षतेर्नाशब्दमिति प्रतिपादनात् । एतेन सर्वप्रमाणापेक्षया श्रुतेर्वलीयस्त्वं सिद्धम् ॥ ६ ॥ प्रत्यक्ष-मिति । लोकतः सिद्धिरनुमानं आगमपूर्वः शिष्टाचारश्चेति प्रमाणानि। एतेषां मध्ये किं प्रवलमिति प्रश्नार्थः॥१०शिष्टा-चारस्य दुरात्मिकच्छेदितत्वाद्धेद एव मुख्यं प्रमाणं प्रत्यक्षा-नुमानयोर्थ्यमिचारितेनाविश्वसनीयत्वादित्याह-धमस्य-त्यादिना ॥ ११ ॥ वतं शिष्टाचारः ॥ १२ ॥ सिन्दन्ति वृतं तेषु प्रसक्षानुमानाचारेषु ॥ १३ ॥ अतृप्यन्तः नित्यं सोत्कण्ठाः आगमजन्याः बुद्धयो येषां ते एव परं श्रेष्ठं प्रमाण-मित्यन्वयः॥१४॥ निति । वृतं प्रत्यक्षदष्टं शिलम् । आवारः सौचादिः । कारणं वेदः । त्रयं मिलित्वा एको धमः स धर्मः साधनीय इत्यर्थः । स्वाध्यायकर्म वेदरक्षार्थ-माचारान्तर्गतमेव श्रेयम् ॥ १६ ॥ वेद इति । प्रमाण-भेदात्प्रमेयैधमरपि त्रिभिर्भवितव्यम् ॥ १८ ॥

### भीष्म उवाच।

धर्मस्य हियमाणस्य बलवद्भिर्दुरात्मभिः। यद्येवं मन्यसे राजंस्त्रिधा धर्मविचारणा १९ एक एवेति जानीहि त्रिधा धर्मस्य द्दीनम्। पृथक्तवे च न मे बुद्धिस्त्रयाणामपि वै तथा ॥ उक्तो मार्गस्रयाणां च तत्त्रथैव समाचर। जिज्ञासा न तु कर्तव्या धर्मस्य परितर्कणात् सदैव भरतश्रेष्ठ मा तेऽभूदत्र संशयः। अन्धो जड इवाशङ्की यद्भवीमि तदाचर २२ वर्हिसा सत्यमक्रोधो दानमेतचतुष्ट्यम्। अजातशत्रो सेवस्व धर्म एष सन्।तनः ॥ २३ ब्राह्मणेषु च वृत्तियाँ पितृपैतामहोचिता। तामन्वेहि महाबाहो धर्मस्येते हि देशिकाः॥ प्रमाणमप्रमाणं वै यः कुर्याद्बुधो जनः। न स प्रमाणतामहीं विवादजननो हि सः २५ ब्राह्मणानेव सेवस्व

> सत्कृत्य बहुमन्य च पतेष्वेव तिवमे लोकाः

कृत्स्ना इति निबोध तान्॥ २६ युधिष्ठिर उवाच। ये च धर्ममस्यन्ते ये चैनं पर्धुपासते। ब्रवीत में भवानेतत् क ते गच्छन्ति ताहशाः भीष्म उवाच।

रजसा तमसा चैव समवस्तीर्णचेतसः। नरकं प्रतिपद्यन्ते धर्मविद्वेषिणो जनाः॥ २८ ये तु धर्मे महाराज सततं पर्युपासते। सत्याजवपराः सन्तस्ते वै स्वर्गभुजो नराः॥ धर्म एव गतिस्तेषामाचार्योपासना द्वेत्। देवलों कं प्रपद्यन्ते ये धर्म पर्युपासते ॥ ३० मनुष्या यदि वा देवाः शरीरमुपताप्य वै। घर्मिणः सुखमेधन्ते लोमद्वेषविवर्जिताः ३१

प्रथमं ब्रह्मणः पुत्रं धर्ममाहुर्मनीषिणः। धार्मेणः पर्युपासन्ते फलं पक्तमिवादायः॥ ३२ युधिष्ठिर उवाच। असतां की हशं रूपं साधवः कि च कुर्वते। ववीतु मे भवानेतत्सन्तोऽसन्तश्च की हशाः

भीष्म उवाच ।

दुराचाराश्च दुर्घर्षा दुर्मुखाश्चाप्यसाधवः। साधवः शीलसंपन्नाः शिष्टाचारस्य लक्षणम् राजमार्गे गवां मध्ये धान्यमध्ये च धार्मेणः नोपसेवन्ति राजेन्द्र सर्गे मूत्रपुरीषयोः॥ ३५ पञ्चानामशनं दत्वा शेषमश्रन्ति साधवः। न जल्पन्ति च भुञ्जाना न निद्रान्त्याईपाणयः चित्रभानुमनड्राहं देवं गोष्ठं चतुष्पथम्। ब्राह्मणं धार्मिकं वृद्धं ये कुर्वन्ति प्रदक्षिणम् ॥ वृद्धानां भारतप्तानां स्त्रीणां चक्रधरस्य च। ब्राह्मणानां गवां राज्ञां पन्थानं ददते च ये ३८ अतिथीनां च सर्वेषां प्रेष्याणां खजनस्य च। तथा शरणकामानां गोप्ता स्यात्स्वागतप्रदः॥ सायंप्रातमें नुष्याणामशनं देवनिर्मितम्। नान्तरा भोजनं दृष्टमुपवास्विधिहिं सः ४० होमकाले यथा वहिः कालमेव प्रतीक्षते। ऋतुकाले तथा नारी ऋतुमेव प्रतीक्षते॥ ४१ नान्यदा गच्छते यस्तु ब्रह्मचर्यं च तत्स्मृतम्। असृतं ब्राह्मणा गाव इत्येत ब्रयमेकतः॥ तस्माद्गोब्राह्मणं नित्यमर्चयेत यथाविधि । यजुषा संस्कृतं मांसमुपमुञ्जन दुष्यति। पृष्ठमांसं वृथामांसं पुत्रमांसं च तत्समम् ४३ खदेशे परदेशे वाष्यतिथि नोपवासयेत्। कर्म वै सफलं कृत्वा गुरूणां प्रतिपाद्येत ४४ गुरुभ्यस्तवासनं देयमभिवाद्याभिपूज्य च। गुरमभ्यच्यं वर्धन्ते आयुषा यदासा श्रिया ४५

क्यमेको धर्मास्रितयप्रतिपाद्य इत्याशङ्कथाह-धर्मस्यति।हे राजन्यरोवं धर्मत्रयं मन्यसे तन्नेतिःशेषः।किन्तु हियमाणस्यैक-स्येव धर्मस्य त्रिघा त्रिप्रकारा विचारणा एक एव प्रमाणत्रय-संवादेन परीक्षणीय इत्यर्थः ॥ १९॥ त्रिधेत्यस्य व्याख्यानं एक एवेति त्रयाणां प्रमाणानां पृथकत्वे प्रत्येकं स्वातंत्र्येण धर्मप्रतिपादकाले सम बुद्धिनं च ॥ २०॥ उक्त इति। प्रत्यक्षस्याती स्त्रिये वर्षे प्रमाणामावान् आचारस्य च प्रच्यं-खितत्वात अयाणां प्रसाणानां मध्ये परिशेषात् सः उक्ती वेदे

स एव मार्गः न तु परितर्कणाद्धर्मस्य विचारः कर्तव्य इत्यर्थः ॥ २१ ॥ अत्र वेदे अशङ्की शङ्काग्रस्यः ॥ २२॥ आशया मोक्तर्मनः ॥ ३२ ॥ कीदशाः किलक्षणाः किंकर्माणश्च ॥ ३३ ॥ सर्गे उत्सर्गम् ॥ ३५ ॥ पत्रानां देवपितृभूता -तिथिकुद्धम्बानाम्।। ३६ ॥ चक्रधरस्य भुजङ्गस्य बहुग्रामाधि-पतिवा । भवेचकथरो विष्णी भुजन्ने ग्रामजालिने 'इति विश्वलोचनः ॥ ३८॥ कर्म अध्ययनं प्रतिपादयेत् दक्षिणामिति शेषः ॥ ४४ ॥

वृद्धान्नाभिभवेजातु न चैतान्प्रेषयोदिति। नासीनः स्यात्थितेष्वेवमायुरस्य न रिष्यते॥ न नयामीक्षते नारीं न नयान्पुरुषानपि। मैथुनं सततं गुप्तमाहारं च समाचरेत्॥ ४७ तीर्थानां गुरवस्तीर्थं चोक्षाणां हृद्यं ग्रुचि। दर्शनानां परं ज्ञानं सन्तोषः परमं सुखम् ४८ सायं प्रातश्च वृद्धानां श्रणुयात्पुष्कला गिरः श्रुतमामोति हि नरः सततं वृद्धसेवया॥ ४९ स्वाध्याये भोजने चैव दक्षिणं पाणिसुद्धरेत। यच्छेद्राक्षानसी नित्यमिन्द्रियाणि तथैव च संस्कृतं पायसं नित्यं यवागूं कुसरं हावेः। अष्टकाः पितृदैवत्या ग्रहाणामभिपूजनम् ५१ इमश्रुकर्मणि मङ्गल्यं श्चुतानामभिनन्दनम्। व्याधितानां च सर्वेषामायुषामभिनन्दनम् ५२ न जातु त्विमिति ब्र्यादापन्नोपि महत्तरम्। त्वंकारो वा वधो वेति विद्वतसु न विशिष्यते. अवराणां समानानां शिष्याणां च समाचरेत पापमाचक्षते नित्यं हृद्यं पापकर्मिणः॥ ५४ शानपूर्वकृतं कर्म च्छाद्यन्ते हासाधवः।

श्चानपूर्वे विनश्यन्ति गृहमाना महाजने ॥ ५५ न मां मजुष्याः पश्यन्ति न मां पश्यन्ति देवताः। पापेनाभिहितः पापः

पापमेवाभिजायते॥ ५६ यथा वार्धुषिको वृद्धि दिनभेदे प्रतीक्षते। धर्मेण पिहितं पापं धर्ममेवाभिवर्धयेत्॥ ५७ यथा छवणमंभोभिराष्ट्यतं प्रविक्षीयते।

प्रायश्चित्तहतं पापं तथा सद्यः प्रणश्यति ५८ तस्मात्पापं न गृहेत गृहमानं विवधेयेत्। कृत्वा तत्साधुष्वाख्येयं ते तत्प्रशमयन्त्यत॥

आश्या संचितं द्रव्यं कालेनैवीपभुज्यते। अन्ये चैतत्प्रपद्यन्ते वियोगे तस्य देहिनः॥६० मानसं सर्वभूतानां धर्ममाहुर्मनीषिणः। तस्मात्सर्वाणि भूतानि धर्ममेव समासते॥६१ एक एव चरेद्धमं न धर्मध्वाजिको भवेत्। धर्मवाणिजका ह्येते ये धर्ममुपभुक्षते॥ ६२ अचेदेवानदम्भेन सेवेतामायया गुरून्। निधि निद्ध्यात्पारत्र्यं यात्रार्थे दानशन्दितम्

इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि धर्मप्रमाणकथने द्विषष्ट्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १६२॥



१६३

युधिष्ठिर उवाच।
नाभागध्यः प्राभोति धनं सुबलवानि।
भागध्यान्वितस्त्वर्थान्कृशो बाल्रश्च विन्दाति
नालाभकाले लभते प्रयत्नेऽपि कृते स्रति।
लाभकालेऽप्रयत्नेन लभते विपुलं धनम्॥ २
कृतयत्नाफलाश्चेव दृश्यन्ते शतशो नराः।

अयत्नेनैधमानाश्च दश्यन्ते बहुवो जनाः ॥ ३ यदि यत्नो भवेन्मर्त्यः स सर्व फलमाप्रुयात । नालभ्यं चोपलभ्येत नृणां भरतसत्तम ॥ ४ प्रयत्नं कृतवन्तोऽपि दश्यन्ते ह्यफला नराः। मार्गत्यायशतैर्थानमार्गश्चापरः सुखी ॥ ५

दक्षिणं पाणि उद्धरेत् यज्ञोपवीती भवेत् ॥ ५० ॥ अञ्चल्यं मञ्जल- अभिपूजनं पायसादिभिः ॥ ५१ ॥ मञ्जल्यं मञ्जल- वचनं अभिनन्दनं शतं जीवेति वचनेन सुखोत्पादनं च क्योदिति शेषः ॥ ५२ ॥ समाचरेदिभिनन्दनं पापकर्मिणः स्वहृदयं पापिष्ठमित्याचक्षते कर्मणैव तेषां हृदयं ज्ञायत हत्यर्थः ॥ ५४ ॥ धर्मध्वजिकः तत्प्रकाशकः ॥ ६२ ॥ परत्यं परलोकाहितम् ॥ ६३ ॥ इति श्रीमहाभारते अनु-

शासनपर्वाण नैलकण्ठीये भारतमावदीपे द्विषष्टयधिकशत-तमोऽध्यायः ॥ १६२ ॥

१६३

नाभागध्य इति ।।१॥ कृतो यत्नोऽफलो येषां ते कृतयत्नाफलाः ॥३॥ भवेत्समर्थः स्यात् ॥ ४ ॥ आयशतैः उपायशतैः सुखी धनेन ॥ ५ ॥ अकार्यमसङ्घत्वा दश्यन्ते ह्याचना नराः।
धनयुक्ताः स्वकर्मस्या दश्यन्ते व्यापरेऽधनाः॥
अधीत्य नीतिशास्त्राणि नीतियुक्तो न दश्यते
अनिमञ्ज्ञ साचिव्यं ग्रामितः केन हेतुना ॥७
विद्यायुक्तो ह्यविद्यश्च धनत्रान दुर्मातस्तथा।
यदि विद्यागुपाश्चित्य नरः सुखमवागुयात्॥ ८
त विद्यानिवद्यया हीनं वृत्त्यर्थमुपसंश्चयेत।
यथा पिपासां जयित पुरुषः प्राप्य वै जलम्९
हृष्टार्थो विद्यया ह्येव न विद्यां प्रजहेन्नरः।
नाप्राप्तकालो स्थियते विद्यः शरशतेरिप।

तृणाग्रेणापि संस्पृष्टः प्राप्तकालो न जीवति ॥ भीष्म उवाच ।

र्दहमानः समारम्भान् यदि नासादयेद्धनम् । उग्नं तपः समारोहेन्न हानुप्तं प्ररोहित ॥ ११ दानेन भोगी भवति मेधावी वृद्धसेवया । अहिंसया च दीघीयुरिति प्राहुमनीषिणः१२ तस्माद्द्यान्न याचेत पूजयेद्धार्मेकानि । सुभाषी प्रियकुच्छान्तः सर्वसत्त्वाविहिंसकः॥ यदा प्रमाणं प्रसवः सभावश्च सुखासुखे । दंशकीटिपिपीलानां स्थिरो भव युधिष्ठिर् १४

इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि धर्मप्रशंसायां त्रिषच्यधिकशततमोऽध्यायः॥ १६३॥



## 3.88

भीषम उवाच।
कार्यते यच कियते सचासच कृताकृतम्।
तत्राश्वसीत सत्कृत्वा असत्कृत्वा न विश्वसेत्
काल एव सर्वकाले निग्रहानुग्रहौ दृद्त्।
बुद्धिमाविश्य भृतानां धर्माधर्मौ प्रवर्तते॥ २
यदा त्वस्य भवेद्विद्धिर्धर्मार्थस्य प्रदर्शनात्।

तदाश्वसीत धर्मात्मा दृढबुद्धिन विश्वसेत्॥३ पतावन्मात्रमेतद्धि भृतानां प्राञ्चलक्षणम्। कालयुक्तोप्युभयविच्छेषं युक्तं समाचरेत्॥४ यथा ह्यपस्थितेश्वर्याः प्रजायन्ते न राजसाः। पवमवात्मनात्मानं पुजयन्तीह धार्मिकाः॥५ न हाधमतयाऽधर्म दद्यात्कालः कथंचन।
तस्माद्विशुद्धमात्मानं जानीयाद्धर्मचारिणम् ६
स्प्रष्टुमप्यसमर्थो हि ज्वलन्तमिव पावकम्।
अधर्मः संततो धर्म कालेन परिरक्षितम्॥ ७
कार्यावेतौ हि धर्मेण धर्मो हि विजयावहः।
त्रयाणामिप लोकानामालोकः कारणं भवेतं ८
न तु कश्चिन्नयेत्प्राज्ञो गृहीत्वेव करे नरम्।
उच्यमानस्तु धर्मेण धर्मलोकभयव्छले॥
श्रद्धोऽहं नाधिकारो मे चातुराश्चम्यसेवने।
इति विज्ञानमपरे नात्मन्युपद्धत्युत॥ १०

प्रसवः प्रसवकारणं कर्मैव दंशादीनां सुखाद्याप्ता प्रमाणं नियामकं एवं स्वस्यापि ज्ञात्वा स्थिरोऽचबलो भव ॥१४॥ इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वाणं नैलकणीय भारतमाव-दीपे त्रिषष्टवधिकशततमोऽध्यायः ॥ १६३॥

१६४

कार्यत इति ॥१॥ प्रवर्तते प्रवर्तयति ॥२॥ धर्मार्थस्य धर्मफलस्य प्रदर्शनात् यदा धर्म एव श्रेयस्कर इति बुद्धिभवेत्तदाऽयं धर्माद्माः धर्मिचत्तः धर्मे आश्वसीत विश्वासं क्रवीत अहढबुद्धिस्तु न विश्वसेत् धर्मफले ॥३॥ ध्रितावस्मे विश्वासवत्त्वं उम्यवित्कर्तव्याकर्तव्यावत् ॥४॥ पञ्चा सक्तिनाः ॥ ५॥ धर्मः कदाश्यधमी न भवेदित्याह

न होति । अधमतया दुःखहेतुतया ॥ ६ ॥ एती विशुद्धताऽधर्मास्पर्शी ॥ ८ ॥ नयेद्धमीमिति शेषः । धर्मण धर्मानुष्ठानार्थे इतरेहच्यमानः प्रेथमाणः सन्सर्वलोकभयच्छले तेषां प्रतारणे प्रवर्तते । यद्धा । स्वं निस्तारं स्वयमेवावरेदि खाह—न त्विति नयेत् ऊर्व्वामिति शेषः। किंतु धर्मभयं लोकभययोश्रच्छलेछलने निवृत्तिनिमित्तं धर्मण हेतुना अर्था लोकभययोश्रच्छलेछलने निवृत्तिनिमित्तं धर्मण हेतुना अर्था लाश्चन उच्चमान एव नरः ऊर्व्व गच्छतीति शेषः । श्रुद्धि द्वित्यादि वदिषति शेषपुरणेन योज्यम् ॥ ९ ॥ अपरे साधवः न उपद्धित न च्छलं कुर्वान्ते यथाधिकारं धर्म कुर्वन्ति न च्छलं कुर्वान्ते यथाधिकारं धर्म कुर्वन्ति न च्छलं कुर्वान्ते यथाधिकारं धर्म अर्थने कुर्वन्ति न च्छलं कुर्वान्ते यथाधिकारं धर्म अर्थने साधवः । १० ॥

विशेषण च वक्ष्यामि चातुर्वर्ण्यस्य लिङ्गतः।
पञ्चभूतशरीराणां सर्वेषां सदशात्मनाम्॥ ११
लोकधर्मे च धर्मे च विशेषकरणं कृतम्।
यथैकत्वं पुनर्यान्ति प्राणिनस्तत्र विस्तरः १२
अञ्चवो हि कथं लोकः स्मृतो धर्मः कथं ध्रुवः

यत्र कालो ध्रुवस्तात तत्र धर्मः सनातनः १३ सर्वेषां तुल्यदेहानां सर्वेषां सहशात्मनाम् । कालो धर्मेण संयुक्तः शेष एव स्त्रयं गुरुः १४ एवं स्ति न दोषोऽस्ति भृतानां धर्मसेवने । तिर्ययोगाविष सतां लोक एव मतो गुरुः १५

इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि धर्मप्रशंसायां चतुःषष्ट्यधिकशततमोऽध्यायः॥ १६४॥



383

वैशस्पायन उवाच। शरतल्पगतं भीषमं पाण्डवोऽथ कुरुद्धहः। युधिष्ठिरो हितं प्रेप्सुरपृच्छत्कलमबापहम्॥१

युधिष्ठिर उवाच। कि श्रेयः पुरुषस्येह कि कुर्वन्सुखमेधते। विपाप्मा स भवेत्केन कि वा कल्मषनाशनम्

वैशम्पायन उवाच । तस्मै शुश्रूषमाणाय भूयः शान्तनवस्तदा । दैवं वंशं यथान्यायमाचष्ट पुरुषषम ॥ ३

भीष्म उवाच ।
अयं देवतवंशो वे ऋषिवंशसमन्वितः ।
अयं देवतवंशो वे ऋषिवंशसमन्वितः ।
विसन्ध्यं पठितः पुत्र कलमषापहरः परः ॥ ध्र यदहा कुरुते पापिमिन्द्रियैः पुरुषश्चरन् । बुद्धिपूर्वमबुद्धिवी रात्रौ यचापि सन्ध्ययोः ५ मुच्यते सर्वपापेभ्यः कीतयन्थे शुचिः सदा । नान्धो न बिधरः कालेकुरुते स्वस्तिमान्सदा तिर्यग्योनि न गच्छेच नरकं सङ्कराणि च। न च दुःखभयं तस्य मरणे स न मुह्यति॥ ७ देवासुरगुरुदेवः

सर्वभूतनमस्कृतः। अचिन्त्योऽथाप्यनिदेश्यः सर्वप्राणो ह्ययोनिजः॥

पितामहो जगन्नाथः सावित्री ब्रह्मणः सती।
वेदभूरथ कर्ता च विष्णुनीरायणः प्रभुः ॥ ९
डमापितिर्वेरूपाक्षः स्कन्दः सेनापितस्तथा।
विशाखो हुतभुग्वायुश्चन्द्रस्यौ प्रभाकरो॥१०
शक्तः शचीपितदेवो यमो धूमोण्या सह।
वरुणः सह गौर्या च सह ऋद्या धनेश्वरः११
सौम्या गौः सुर्भिदेवी विश्रवाश्च महानृषिः
सङ्करणः सागरो गङ्गा स्ववन्त्योऽथ मरुद्रणः॥
वालविल्यास्तपःसिद्धाः कृष्णद्वैपायनस्तथा
नारदः पर्वतश्चेव विश्वावसुईहाहुद्धः॥ १३

निशेषणेति युग्मं सर्वेषां प्राणिनां पुरुषाणां वा पाञ्चभौतिकत्वे प्रत्यक्षेऽपि विशेषकरणं इदं पवित्रमिदमपवित्रमिति
व्यवस्थापनं लोकधर्मे शास्त्रीयधर्मे च निमित्ते सित
व्यवस्थापनं लोकधर्मे शास्त्रीयधर्मे च निमित्ते सित
व्यवस्थापनं लोकधर्मे शास्त्रीयधर्मे च निमित्ते सित
व्यवस्थापनं लोकधर्मे शास्त्रीयधर्मे च विभित्ते एकत्वं
प्राकृतं गच्छेयुरिति शास्त्रिण धर्मनियमः कृत इत्यर्थः
प्राकृतं गच्छेयुरिति शास्त्रिण धर्मनियमः कृत इत्यर्थः
प्राकृतं गच्छेयुरिति शास्त्रिण धर्मनियमः कृत इत्यर्थः
प्रावकारणभावात्कार्यस्याध्वत्वं कारणस्य ध्रुवत्वं च न युक्तं
तन्तुनाशमन्तरेण पटनाशायोगादित्यर्थः । उत्तरमाह—
कालः सङ्कल्पः निष्कामधर्म एव ध्रुवस्तत्फलं न तु सकाम
इत्यर्थः ॥ १३ ॥ सर्वेषामिति। धर्मसंयुक्तः सङ्कल्प एव
शेषः शिष्यते नान्यः । स च कथमुदेष्यतीत्यत्राह—स्वयं

गुरुरिति। धर्मबलात्वयमेव च स उदेति न शिक्षयेदित्यर्थः ।। १४ ॥ एविमिति । यदा भूतानां प्राक्षमैव तत्र तत्र सुखदुःखसाधने प्रवर्तकं अतो धर्मसेवने कर्मफलभोगे असम- असेऽपि भूतानां दोषो नास्ति । यतः तिर्यग्योनाविप सतां विद्यमानानां भूतानां सदसत्प्रवृत्तौ पूर्वकर्मानुसाराह्रोक एव गुरुर्दष्टः । विधिनियंत्रितो लोकदृष्टान्तेनेव साधुन्यसाधुनि वा कर्मणि प्रवर्तते इत्यर्थः ॥ १५ ॥ इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि नैलकण्ठीय भारतभावदीपे चतुःषष्ट्याधिक- शततमोऽध्यायः ॥ १६४ ॥

१६५

शारतल्पगतमित्यच्यायद्वयं स्पष्टार्थम् ॥ १ ॥

तुम्बुरुश्चित्रसेनश्च देवदूतश्च विश्वतः। देवकन्या महाभागा दिव्याश्चाप्सरसां गणाः उवेशी मेनका रंभा मिश्रकेशी ह्यलंबुषा। विश्वाची च घृताची च पञ्चचुडा तिलोत्तमा आदित्या वसवो रुद्राः साश्विनः पितरोपि च धर्मः श्रुतं तपो दीक्षा व्यवसायः पितामहः॥ शर्वयों दिवसाश्चेव मारीचः कश्यपस्तथा। शुक्रो बृहस्पतिभौंमो बुधो राहुः शनैश्चरः॥ न्स्रत्राण्यृतवश्चेव मासाः पक्षाः सवत्सराः। वैनतेयाः समुद्राश्च कद्भुजाः पन्नगास्तथा १८ शतद्वश्च विपाशा च चन्द्रभागा सरस्वती। सिन्धुश्च देविका चैव प्रभासं पुष्कराणि च ॥ गङ्गा महानदी वेणा कावेरी नर्मदा तथा। कुलंपुना विशल्या च करतोयांबुवाहिनी २० सरयूर्गण्डकी चैव लोहितश्च महानदः। ताम्राऽरुणा वेत्रवती पर्णाशा गौतमी तथा॥ गोदावरी च वेण्या च कृष्णवेणा तथाऽद्रिजा दषद्वती च कावेरी चक्षुर्मन्दाकिनी तथा २२ प्रयागं च प्रभासं च पुण्यं नैमिषमेव च। तच विश्वेश्वरस्थानं यत्र तद्विमलं सरः॥ २३ पुण्यतीर्थं सुसिछिछं कुरुक्षेत्रं प्रकीर्तितम्। सिन्धूत्तमं तपोदानं जंबूमार्गमथापि च॥२४ हिरण्वती वितस्ता च तथा प्रश्नवती नदी। वेदस्मृतिवेद्वती मालवाधाश्ववत्यपि॥ २५ भूमिभागास्तथा पुण्या गङ्गाद्वारमथापि च। ऋषिकुल्यास्तथा मध्या नद्यः सिधुवहास्तथा चर्मण्वती नदी पुण्या कौशिकी यसुना तथा। नदी भीमरथी चैव बाहुदा च महानदी॥ २७ माहेन्द्रवाणी त्रिदिवा नीलिका च सरस्वती। नन्दा चापरनन्दा च तथा तीर्थमहाहुदः २८ गयाऽथ फल्गुतीर्थं च धर्मारण्यं सुरैर्वृतम्। तथा देवनदी पुण्या सरश्च ब्रह्मानिर्मितम् २९ पुण्यं त्रिलोकविख्यातं सर्वपापहरं शिवम्। हिमवान्पवतश्चेव दिव्यौषधिसमन्वितः॥ ३० विध्यो घात्विचित्राङ्गस्तीर्थवानौषधान्वितः मर्जमहेन्द्रो मलयः श्वेतश्च रजतावृतः॥ 38 श्वज्ञवानमन्द्रो नीली निषधो द्दुरस्तथा। चित्रक्टोऽजनामश्च पर्वतो गन्धमाद्नः ३२ पुण्यः सोमगिरिश्चैव तथैवान्ये महीधराः। विश्वाश्च विदिशश्चेव क्षितिः सर्वे महीकहाः ३३ विश्वेदेवा नमञ्जेव नक्षत्राणि प्रहास्त्या।

पांतु नः सततं देवाः कीर्तिताऽकीर्तिता मया कीर्तयांनो नरो होतान्मुच्यते सर्वकिल्बिषेः। स्तुवंश्च प्रतिनन्दंश्च मुच्यते सर्वतो भयात ३५ सर्वसङ्करपापेभ्यो देवतास्तवनंदकः। देवतानन्तरं विप्रांस्तपः सिद्धां स्तपोधिकान् कीर्तितान्कीर्तायष्यामि सर्वपापप्रमोचनान् यवक्रीतोऽय रैभ्यश्च कक्षीवाने।शिजस्तथा भृग्वाङ्गरास्तथा कण्वो मेघातिथिरथ प्रभुः। वहीं च गुणसम्पन्नः प्राचीं दिशसुपाश्रिताः३८ भद्रां दिशं महाभागा उल्मुचुः प्रमुचुस्तथा। मुमुचुश्च महाभागः खस्त्यात्रेयश्च वीर्यवान्३९ मित्रावरुणयोः पुत्रस्तथाऽगस्त्यः प्रतापवान् द्दायुश्चोध्वंबाहुश्च विश्वतावृषिसत्तमौ ॥ <sup>४०</sup> पश्चिमां दिशमाश्चित्य य एधंते निबोध तान. उषंगुः सह सोद्यैः परिद्याधश्च वीर्यवान् ४१ ऋषिदीं र्घतमाश्चेव गौतमः काश्यप्रतथा। पक्तश्च द्वितश्चेव त्रितश्चेव महानृषिः॥ ४२ अत्रेः पुत्रश्च धर्मात्मा तथा सारखतः प्रभुः। उत्तरां दिशमाश्रित्यय एधनते निबोध तान्॥ अत्रिवैसिष्ठः शाक्तिश्च पाराशर्यश्च वीर्यवान्। विश्वामित्रो भरद्वाजो जमद्ग्निस्तथैव च ४४ ऋचीकपुत्रो रामश्च ऋषिरौदालकिस्तथा। श्वेतकेतुः कोहलश्च त्रिपुलो देवलस्तथा ४५ देवरामा च धीम्यश्च हास्तकार्यप एव च। लोमशो नाचिकतश्च लोमहर्षण एव च ऋषिरुप्रश्रवाश्चेव भागवश्चयवनस्तथा ॥ है पष वै समवायश्च ऋषिदेवसमन्वितः ॥ ४७ आद्यः प्रकीर्तितो राजन्सर्वपापप्रमोचनः। नुगो ययातिर्नहुषो यदुः पुरुश्च वीर्यवान् धुंधुमारो दिलपिश्च सगरश्च प्रतापवान्। कुशाश्वो यौवनाश्वश्च चित्राश्वः सत्यवांस्तर्था दुष्यन्तो भरतश्चेव चक्रवर्ती महायशाः। पवनो जनकश्चैव तथा दृष्टरथो नृपः रघुर्नरवरश्चेव तथा दशरथो नृपः। रामो राक्षसहा बीरः शशबिन्दुर्भगीरथः ५१ हरिश्चन्द्रो मरुत्तश्च तथा दढरथो नृपः। महोदयाँ हालक्ष्य पेलश्चेव नराधिपः॥ करंघमो नरश्रेष्ठः कध्मोरश्च नराधिपः। विक्षोम्बरीषः कुकुरा रैवतश्च महायशाः॥ ५३ कुरः संवरणश्चेव मांधाता सत्यविक्रमः।

मुचुकुन्दश्च राजिषंजिहुजीहाविसेवितः ॥ ५४

आदिराजः पृथुर्वेन्यो मित्रभानुः प्रियङ्करः।

त्रसद्दगुस्तथा राजा श्वेतो राजिषसत्तमः ५५

महाभिषश्च विख्यातो निमिराजा तथाऽष्टकः

आयुः श्चुपश्च राजिषः कक्षेयुश्च नराधिपः ५६

प्रतद्नो दिवोदासः सुदासः कोसलेश्वरः।

पेलो नलश्च राजिषमनुश्चेव प्रजापतिः॥ ५७

हविध्रश्च पृषध्रश्च प्रतीपः शांतनुस्तथा।

अजः प्राचीनबर्हिश्च तथेश्वाकुर्महायशाः ५८ अनरण्यो नरपतिजानुजांघस्तथेव च।
कक्षसेनश्च राजिषेये चान्ये चानुकीर्तिताः५९ कल्यमुत्थाय यो नित्यं संध्ये देऽस्तमयोद्ये पठेच्छुचिरनावृत्तः स धर्मफलभाग्भवेत ६० देवा देवर्षयश्चैव स्तुता राजर्षयस्तथा।
पुष्टिमायुर्यशः स्वर्गे विधास्यन्ति ममेश्वराः मा विध्नं मा च मे पापं मा च मे परिपंथिनः भ्रुवो जयो मे नित्यः स्यात्परत्र च श्चुमा गतिः

इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि वंशानुकीर्तनं नाम पञ्चषष्ट्यधिकशततमोऽध्यायः॥ १६५॥

१६६

जनमेजय उवाच।

शर्तल्पगते भीष्मे कौरवाणां घुरंघरे।
शयाने वीरशयने पांडवैः समुपिखते॥ १
शुधिष्ठिरो महाप्राक्षो मम पूर्विपतामहः।
धर्माणामागमं श्रुत्वा विदित्वा सर्वसंशयान्
दानानां च विधि श्रुत्वा चिछन्नधर्मार्थसंशयः
यदन्यदकरोद्विप्र तन्मे शंसित्तमहिसि॥ ३
वैशम्पायन उवाच।

अभूनमुद्दर्त स्तिमितं सर्वे तद्राजमण्डलम्।
तृष्णींभूते ततस्तिस्मिन्पटे चित्रमिवार्पितम् ४
मुद्दर्तिमिव च ध्यात्वा व्यासः सत्यवतीसुतः
नृपं शयानं गाङ्गयमिदमाह वचस्तदा॥ ५
राजन्प्रकृतिमापनः कुक्रराजो युधिष्ठिरः।
सहितो भ्रातृभिः सर्वेः पार्थिवैश्वानुयायिभिः
उपास्ते त्वां नरव्यात्र सह कृष्णेन धीमता।
तिममं पुरयानाय समनुक्षातुमहीस॥ ७
पवमुक्तो भगवता व्यासेन पृथिवीपितः।
युधिष्ठिरं सहामात्यमनुजन्ने नदीसुतः॥ ८

उवाच चैनं संघुरं नृपं शांतनवो नृपः। प्रविशस् पुरीं राजून्व्येतु ते मानसो ज्वरः॥६ यजस विविधेर्यक्षेत्रहाः स्वाप्तदक्षिणैः। ययातिरिव राजेन्द्र श्रद्धादमपुरःसरः॥ १० क्षत्रधर्मरतः पार्थ पितृन्देवांश्च तर्पय। श्रेयसा योक्यसे चैव व्येत ते मानसो ज्वरः रञ्जयस्व प्रजाः सर्वाः प्रकृतीः परिसांत्वय ॥ सुद्धदः फलसत्कारैरचयस यथाईतः॥ १२ अनु त्वां तात जीवंतु मित्राणि सुहद्स्तथा। चैत्यस्थाने स्थितं वृक्षं फलवन्तमिव द्विजाः आगन्तव्यं च भवता समये मम पार्थिव । विनिवृत्ते दिनकरे प्रवृत्ते चोत्तरायणे तथेत्युक्तवा च कौतयः सोभिवाद्य पितामहस् प्रययो सपरीवारो नगरं नागसाह्वयम्॥ १५ धृतराष्ट्रं पुरस्कृत्य गांधारीं च पतिवताम्। सह तैऋषिभिः सर्वेद्वात्भिः केशवेन च १६ पौरजानपदेश्चेव मित्रवृद्धेश्च पार्थिव। प्रविवेश कुरुश्रेष्ठः पुरं वारणसाह्यम् ॥ १७

इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि दानधर्मपर्वणि भीष्मानुशायां षट्षष्ट्याधिकशततमोऽध्यायः ॥ १६६॥

॥ समाप्तमानुशासनिकं पर्व ॥

- ARE-

इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वाण नैलकण्ठीये भारतभाव-दीपे पञ्चष्ट्रचिकशतत्मोऽध्यायः ॥ १६५॥

Washing The Contract of the Contraction

१६६

शारतल्पगत इति ॥ १॥ इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वाणे नेळकण्ठीये भारतभावदीपे षद्दषष्ट्यधिक-शततमोऽध्यायः ॥ १६६॥

#### भीष्मस्वगीरोहणपर्व २

#### ए३१

वैशम्पायन उवाच।

ततः कुंतीसुतो राजा पौरजानपदं जनम्। पूजायत्वा यथान्यायमनुजन्ने गृहान्प्रति ॥ सान्त्वयामास नारीश्च हतवीरा हतेश्वराः। विपुलैरर्थदानैः स तदा पाण्डुसुतो नृपः॥ २ सोभिषिको महाप्राञ्चः प्राप्य राज्यं युधिष्ठिरः अवस्थाप्य नरश्रेष्ठः सर्वाः खप्रकृतीस्तथा ॥ ३ द्विजेभ्यो गुणमुख्येभ्यो नैगमेभ्यश्च सर्वज्ञः। प्रतिगृह्याशिषो मुख्यास्तथा धर्मभृतां वरः॥४ उषित्वा शर्वरीः श्रीमान्पञ्चाश्वराशासमे । समयं कौरवाद्रयस्य सस्मार पुरुषषभः॥ ५ स निययौ गजपुराद्याजकैः परिवारितः। दृष्ट्वा निवृत्तमादित्यं प्रवृत्तं चोत्तरायणम्॥ ६ घृतं माल्यं च गन्धांश्च श्रीमाणि च युधिष्ठिरः चन्दनागुरुमुख्यानि तथा कालीयकान्यपि॥७ प्रस्थाप्य पूर्व कौन्तेयो भीष्मसंस्करणाय वै माल्यानि च वराहीणि रत्नानि विविधानि च धृतराष्ट्र पुरस्कृत्य गान्धारीं च यशस्तिनीम् मातरं च पृथां घीमान्मातृंश्च पुरुषर्भान्॥ ९ जनाद्नेनानुगतो विदुरेण च घीमता। युयुत्सना च कौरव्यो युयुधानेन वा विभो॥ महता राजभोगेन पारिवर्हण संवृतः। स्तूयमानी महातेजा भीष्मस्याशीन जुवजन् निश्चकाम पुरात्तस्माद्यथा देवपतिस्तथा॥ वाससाद कुरुक्षेत्रे ततः शान्तनवं नृपः ॥ १२ उपास्यमानं व्यासेन पाराश्येण धीमता। नारदेन च राजर्षे देवलेनासितन च। हतशिष्टेन्पेश्चान्यनीनादेशसमागतैः। रिक्षिमिश्च महात्मानं रक्ष्यमाणं समंततः ॥१४ शयानं वीरशयने ददर्श नुपतिस्ततः। ततो रथादवातीर्थ म्रामुभिः सह धर्मराट् १५ अमिवाद्याथ कौन्तेयः पितामहमरिन्द्म। द्वैपायनादीन्विप्रांश्च तैश्च प्रत्यभिनन्दितः ॥१६

ऋतिविग्भर्बह्यकल्पश्च म्रातृभिः सह धर्मजः।
आसाद्य शरतल्पश्चमृषिभिः परिवारितम्।।
अवविद्धरतश्रेष्ठं धर्मराजो युधिष्ठिरः।
म्रातृभिः सह कौरत्यः शयानं निम्नगासृतम्
युधिष्ठिरोऽहं नृपते नमस्ते जाह्ववीसृत।
ऋणोषि चेन्महाबाहो वृहि कि करवाणि ते
प्राप्तोऽस्मि समये राजन्नग्नीनादाय ते विभो।
आचार्यांन्ब्राह्मणांश्चेव ऋत्विजो म्रातरश्च मे
पुत्रश्च ते महातेजा धृतराष्ट्रो जनेश्वरः।
उपस्थितः सहामात्यो वासुदेवश्च वीर्यवान्॥
हतशिष्टाश्च राजानः सर्वे च कुरुजांगळाः।
तान्पश्य नरशार्दूळ समुन्मीळय ळोचने॥२२
यचेह किचित्कर्तव्यं तत्सर्वं प्रापितं मया।
यथोक्तं भवता काळे सर्वमेव च तत्कृतम् २३

वैशस्पायन उवाच।
पवमुक्तस्तु गाङ्गेयः कुन्तीपुत्रेण धीमता।
ददर्श भारतान्सर्वान्स्थितान्संपरिवार्य ह २४
ततश्च तं बली भीष्मः प्रगृह्य विपुलं भुजम।
उद्यन्मेघस्वरो वाग्मी काले वचनमन्नवीत॥

दिष्ट्या प्राप्तोऽसि कौन्तेय सहामात्यो युधिष्ठिर। परिवृत्तो हि भगवान् सहस्रांशुर्दिवाकरः॥

अष्टपञ्चाशतं राज्यः शयानस्याद्य मे गताः।
शरेषु निश्चिताग्रेषु यथा वर्षशतं तथा ॥ २७
माघोऽयं समनुप्राप्तो मासः सौम्यो युधिष्ठिरं
त्रिभागशेषः पक्षोऽयं शुक्को भवितुमहिति २८
पवमुक्तवा तु गाङ्गेयो धर्मपुत्रं युधिष्ठिरम्।
धृतराष्ट्रमथामन्त्र्य काले वचनमन्नवीत ॥ २९

२६

भीष्म उवाच। राजन्विदितधर्मोऽसि सुनिर्णातार्थसंशयः। बहुश्रुता हि ते विप्रा बहवः पर्युपासिताः ३०

१६७

तत इति ॥१॥ भीष्मस्यामीनिति तेन तस्यापि पत्नी आसीत् यद्वा संस्कारकानमीन् ॥११॥ माघीऽयमिति सौम्यश्वान्द्रः मासस्य चतुर्भागकरणे सार्धसप्तिभागत्वात् अष्टम्यर्धस्यानतीतस्वेन प्रथमभागस्य विद्यमानत्वात् त्रि-भागशेषो भवितुमईतीत्यर्थः । तेनाद्याष्टमीत्यर्थः ॥ २८ ॥ वेदशास्त्राणि सर्वाणि धर्माश्च मनुजेश्वर। वेदांश्च चतुरः सर्वान्निखिलेनानुबुद्ध्यसे॥ ३१ न शोचितव्यं कौरव्य भवितव्यं हि तत्तथा। श्चतं देवरहस्यं ते कृष्णद्वैपायनादिषे॥ ३२ यथा पाण्डोः सुता राजंस्तथैव तव धर्मतः। तान्पालय स्थितो धर्मे गुरुशुश्रूषणे रतान्॥३३ धर्मराजो हि शुद्धात्मा निदेशे स्थास्यते तव। आनुशंस्यपरं होनं जानामि गुरुवत्सलम् ३४ तव पुत्रा दुरात्मानः कोधलोभपरायणाः। ईष्यांभिभृता दुर्वृत्तास्तान्न शोचितुमहस्ति३५

वैशम्पायन उवाच । एतावदुक्त्वा वचनं धृतराष्ट्रं मनीषिणम् । वासुदेवं महाबाहुमभ्यभाषत कौरवः॥ ३६

भीष्म उवाच।

भगवन्देवदेवेश सुरासुरनमस्कृत ।
त्रिविक्रम नमस्तुभ्यं शङ्ख्यक्रगदाधर ॥ ३७
वासुदेवो हिरण्यात्मा पुरुषः सविता विराट्
जीवभूतोऽनुरूपस्त्वं परमात्मा सनातनः ३८
त्रायस्व पुण्डरीकाक्ष पुरुषोत्तम नित्यशः।
अनुजानीहि मां कृष्ण वैकुण्ठ पुरुषोत्तम ॥३९
रक्ष्याश्च ते पाण्डवेया भवान्येषां परायणम्।
उक्तवानस्मि दुर्बुद्धि मन्दं दुर्योधनं तदा ४०
'यतः कृष्णस्ततो धर्मो' यतो धर्मस्ततो जयः।
वासुदेवेन तीर्थेन पुत्र संशाम्य पाण्डवैः ॥४१
सन्धानस्य परः कालस्तवेति च पुनः पुनः।

न च में तद्वचों मूढः कृतवान्स सुमन्द्धाः। घातियत्वेह पृथिवीं ततः स निधनं गतः धर त्वां तु जानाम्यहं देवं पुराणमृषिसत्तमम्। नरेण सिहतं देव बदयीं सुचिरोषितम्॥ धरु तथा में नारदः प्राह व्यासश्च सुमहातपाः। नरनारायणावेतौ संभूतौ मनुजेष्विति॥ धरु स मां त्वमनुजानीहि कृष्ण मोक्ष्ये कलेवरम् त्वयाऽहं समनुक्षातो गच्छेयं परमां गतिम्॥ वासुदेव जवाच।

अनुजानामि भीषम त्वां वस्न्प्रामुहि पार्थिव न तेऽस्ति वृजिनं किञ्चिद्दिलोके महाद्युते पितृभक्तोऽसि राजर्षे मार्कण्डेय इवापरः। तेन मृत्युस्तव वशे स्थितो भृत्य इवानतः ४७ वैशम्पायन उवाच।

प्वमुक्तस्तु गाङ्गयः पाण्डवानिद्मन्नवीत्।
धृतराष्ट्रमुखांश्चापि सर्वाश्च सुदृद्स्तथा॥ ४८
प्राणानुत्स्रष्टुमिच्छामि तत्रानुज्ञातुम्हथ।
सत्येषु यतित्यं वः सत्यं हि परमं बलम्४९
आनुशंस्यपरेभीव्यं सदैव नियतात्मभिः।
ब्रह्मण्यैर्धर्मशिलेश्च तपोनित्येश्च भारताः॥५०
इत्युक्तवा सुदृदः सर्वान्संपरिष्वज्य चैव हः।
पुनरेवान्नवीद्धीमान्युधिष्ठिरमिदं वचः॥ ५१
ब्राह्मणाश्चेव ते नित्यं प्राज्ञाश्चेव विशेषतः।
आचार्या ऋत्विजश्चेव पूजनीया जनाधिप॥

इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वाण भीष्मस्वर्गारोहणपर्वणि दानधर्में सप्तषष्ट्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १६७॥



१६८

वैशस्पायन उवाच । पवमुक्तवा कुरून्सर्वान् भीष्मः शांतनवस्तदा तूष्णी बभूव कौरद्यः स मुहूर्तमरिद्म ॥ १

धारयामास चातमानं धारणासु यथाकमम् । तस्योध्वमगमन्त्राणाः सिक्किस्दा महात्मनः २

इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि नैलकण्ठीये भारतभाव-दीपे सप्तषष्टयधिकशततमोऽध्यायः ॥ १६७॥

प्वमुक्तवेति ॥१॥ धारणासु आधारादिषु स्थानेषु

यथाक्रमं मूलाधारात् स्वाधिष्ठानं ततो माणेपूरं ततोऽनाहतीः ततो विद्यार्द्धं तत आज्ञामेवं क्रमेण मनःसहितं वायुं निहं-धन्नुपर्युपर्यानीतवानित्यर्थः ॥ २ ॥

इद्माश्चर्यमासीच मध्ये तेषां महात्मनाम्। सिहितैर्ऋषिभिः सर्वेस्तदा ज्यासादिभिः प्रभो यद्यन्धुंचति गात्रं हि स शान्तनुसुतस्तदा । तत्ति द्विशल्यं भवति योगयुक्तस्य तस्य वै॥ ४ क्षणेन प्रेक्षतां तेषां विश्वत्यः सोऽभवत्तदा । त्इष्टा विस्मिताः सर्वे वासुदेवपुरोगमाः ॥ ५ सह तेमुनिभिः सर्वेस्तदा ज्यासादिभिर्नुप। सन्निषद्भस्तु तेनात्मा सर्वेष्वायतनेषु च ॥ ६ जगाम भित्त्वा मुर्धानं दिवमभ्युत्पपात ह। देवदुन्दुभिनाद्श्य पुष्पवर्षैः सहाभवत्॥ सिद्धा ब्रह्मर्षयश्चेव साधु साध्विति हर्षिताः। महोल्केव च भीष्मस्य मूर्धदेशाज्जनाधिप॥८ निःस्त्याकाशमाविश्य क्षणेनान्तरधीयत। पवं स राजशार्दूल नृपः शान्तनवस्तदा ॥ ९ समयुज्यत काळेन भरतानां कुलोद्वहः। तितस्त्वादाय दार्जणि गन्धांश्च विविधान्बहून् विता चकुमहात्मानः पाण्डवा विदुरस्तथा। युपुत्सुश्चापि की रव्यं प्रेक्षकास्त्वितरेऽभवन्॥ खुधिष्ठिरश्च गाङ्गेयं विदुरश्च महामतिः। छाद्यामासतुरुभौ श्रीमेर्माल्येश्च कौरवम्॥१२ धारयामास तस्याथ युयुतसुश्छत्रमुत्तमम्। चामरव्यजने शुम्रे भीमसेनार्जुनावुभी ॥ १३ उच्णीषे परिगृह्णीतां माद्रीपुत्रावुमौ तथा। श्चियः कौरवनाथस्य भीष्मं कुरुकुलोद्वहम्१४ तालवृत्तान्युपादाय पर्यवीजन्त सर्वशः। ततोऽस्य विधिवचकुः पितृमेधं महात्मनः १५ यजनं बहुराश्चारा जगुः सामानि सामगाः। ततश्चन्दनकाष्ठैश्च तथा कालीयकेरिप ॥ कालागुरुप्रभृतिभिर्गन्धेश्चोचावचैस्तथा। समवच्छाद्य गाङ्गेयं संप्रज्वाल्य हुताशनम्॥ अपसन्यमकुर्वन्त धृतराष्ट्रमुखाश्रिताम्। संस्कृत्य च कुरुश्रेष्ठं गाङ्गेयं कुरुसत्तमाः ॥१८ अग्सुमागीरथीं पुण्यामृषिजुष्टां कुरुद्वहाः। अनुगम्यमाना व्यासेन नारदेनासितेन च १९ किष्णेन मरतस्त्रीभियं च पौराः समागताः। कदकं चकिर चैव गाङ्गेयस्य महात्मनः॥ २०

विधिवतक्षत्रियश्रेष्ठाः स च सर्वो जनस्तदा । ततो भागीरथी देवी तनयस्योदके कृते॥ २१ उत्थाय सिललात्त्माद्वदती शोकविह्नला। परिदेवयती तत्र कौरवानभ्यभाषत ॥ निबोधत यथावृत्तमुच्यमानं मयाऽनघाः। राजवृत्तेन संपन्नः प्रज्ञयाऽभिजनेन च॥ २३ सत्कर्ता कुरुवृद्धानां पितृभक्तो महावतः। जामदृश्येन रामेण यः पुरा न पराजितः।।२४ दिव्यरस्त्रमहावीयः स हतोऽच शिखण्डिना अरुमसारमयं नूनं हृद्यं मम पार्थिवाः ॥ २५ अपश्यन्त्याः प्रियं पुत्रं यन्न दीर्घति मेऽद्य वै। समेतं पार्थिवं क्षत्रं काशिपुर्या स्वयंवरे॥ २६ विजित्यैकरथेनैव कन्याश्चायं जहार ह। यस्य नास्ति बले तुल्यः पृथिव्यामपि कश्चन हतं शिखण्डिना श्रुत्वा न विदीर्येत यन्मनः। जामदृरयः कुरुक्षेत्रे युधि येन महात्मना २८ पीडितो नातियत्नेन स हतोऽद्य शिखंडिना। पवंविधं बहु तदा विलपन्तीं महानदीम्॥ २९ आश्वासयामास तदा गङ्गां दामोदरो विभुः। समाध्वसिहि भद्रे त्वं मा श्रुवः श्रुभद्र्शने३० गतः स परमं लोकं तव पुत्रों न संश्यः। वसुरेष महातेजाः शापदोषेण शोभने ॥ ३१ मानुषत्वमनुप्राप्तो नैनं शोचितुमहसि। स एष क्षत्रधर्मेण अयुध्यत रणाजिरे॥ धनंजयेन निहतो नैष देवि शिखण्डिना। भीष्मं हि कुरुशार्दूळमुद्यतेषुं महारणे।। न शक्तः संयुगे हन्तुं साक्षाद्िप शतऋतुः। स्वच्छंदतस्तव सुतो गतः स्वगं शुभानने ॥ ३४ न शक्ता विनिहन्तुं हि रणे तं सर्वदेवताः। तस्मानमा त्वं सरिच्छ्रेष्ठे शोचस्व कुरुनंद्नम् वस्तेष गतो देवि पुत्रस्ते विजवरा भव ॥ ३५ वैशम्पायन उवाच । इत्युक्ता सा तु कृष्णेन व्यासेन तु सरिद्वरा त्यक्तवा शोकं महाराज खं वार्यवततार ह।

यद्याद्विति प्राणेन मुक्तं, गात्रं प्रशिथिलावयवसंयोगं सत् मग्रमिष शरं धार्यितुमक्षममभूत् अतस्तत्त्वः विशल्यम-मिन्दितार्थः ॥ ४॥ आतमा प्राणसंयुक्तं मनः ॥ ६॥ उष्णीवे किराटिवारिनेष्टे। उष्णीवं तु शिरोनेष्टे किरीटे क्षणान्तरं इति सदिनी ॥१४॥ मरणज बोकमपनयति-

अनुकातास्तया सर्वे न्यवर्तन्त जनाधियाः ३७ वसुरेष इति । देवस्य मानुषत्वं नरकतुल्यं अतोऽयं हीत-स्यानादुत्तमं लोकं गतो न शोच्य इत्यर्थः ॥ ३०॥ नीचहस्तेन मरणजातं शोकं दूरीकरोति-स एवं हति ॥ ३२ ॥ अर्जुनमपि शप्यतीति शंकया तस्य मृत्युभयमेव नास्तीत्याह-भीषमं हीति ॥ ३३ ॥

सत्कृत्य ते तां सरितं ततः कृष्णमुखा वृष्।

इति श्रीमहाभारते शतसाहरूयां संहितायां वैयासक्यां अनुशासनपर्वाणे भीष्मस्वर्गारोहण-पर्वाणे दानधमें भीष्मयुधिष्ठिरसंवादे भीष्ममुक्तिनीम अष्टषष्ट्यधिकशततमोऽध्यायः ॥१६८॥

॥ इति अनुशासनपर्व समाप्तम्॥

month of

गोपालं भूमि वेदे शिवमुपनिषदि ब्रह्मविल्लक्ष्मणार्थे तके धीरेशमिश्रान फणिपतिभणितौ पोलगङ्गाधरार्थम्। भाहे नारायणं यो गुरुमकृत ततं दक्षिणामृत्युपास्तौ श्रौते चिन्तामणि च व्यभजत स महा-भारते दानधर्मान् ॥ १॥

वति श्रीमत्पद्वाक्यप्रमाणमयीदाधुरंधरचतुर्धरवंशावतंसश्रीगोविन्दस्रिस्नोनींलकण्डस्य कृती भारतभावदीपे अनुशासनपर्वणि अष्टबष्टविषकशततमोऽध्यायः॥१६८॥ यतः परमाश्वमेधिकं पर्व भविष्यति । तस्यायमाद्यः श्लोकः । वैदाम्पायन उवाच ।

कुतोदकं तु राजानं धृतराष्ट्रं युधिष्ठिरः। पुरस्कृत्य महाबाहुकत्तताराकुलेन्द्रियः॥ १

अयग्यादिपर्वणि पर्वसंप्रहकथनावसरे ' एतत्त्रयोदशं पर्व धर्मनिश्चयकारकम् । अध्यायानां शतं त्वत्र षट्वत्वि-रिश्चदेव तु । क्षोकातां तु सहस्राणि प्रोक्तान्यष्टी प्रसंख्यया ' इत्युक्तम् । तथापि संप्रति पर्वण्यास्मिन् अध्यायाः १६८५ क्षोकाश्च ७५०१ एतावन्त एव प्रायो दश्यन्ते । एतत्सुधी।भिर्मृग्यम् ।

अयं ग्रन्थः श्रीकिञ्चबडेकर कुलकमलिद्वाकर सोमयाजिद्तात्रेयदीश्चितत जुज-पण्डितः सामजन्य शास्त्रिणा परियोधित छिपण्यादिना परिष्कृतश्च। भारती जयतु॥ शाकः १८५५॥

# Shriman MAHĀBHĀRATAM

Part VI

XIV Āshwamedhika parvan

WITH

Bharata Bhawadeepa By Nilkantha.

Edited by

Pandit Ramaehandrashastri Kinjawadekar.

PRINTED & PUBLISHED

BY

SHANKAR NARAHAR JOSHI

Chitrashala Press, 1026 Sadashiv Peth, Poona City.

First Edition.

r A. D. 1933.

All Rights Reserved.



# श्रीमन्महाभारतम्।

## षष्ठभागे-आश्वमेधिकपर्व।

# चतुर्धरवंशावतंसश्रीमन्नीलकण्ठविराचितभारतभावदीपाख्यटीकया समेतम्।

पण्डित रामचंद्रशास्त्री किंजवडेकर इत्येतेः पाठान्तर-टिपण्यादियोजनया समलङ्कृतम्।



तच

#### पुण्याख्यपत्तने

१०२६ सदाशिववीध्यां चित्रशालाख्ये मुद्रणालये 'शंकर नरहर जोशी' इत्येतैः संमुद्य प्रकाशितम् ।



प्रथमं संस्करणम्।

ि खिरताब्दाः १९३३

अस्य प्रन्थस्य सर्वेऽधिकाराः प्रकाशयित्रा स्वायसीकृताः।

## ॥ महाभारतम्॥

## आश्वमोधिकपर्व।

#### विषयानुक्रमणिका ।

पृष्ठम्

श्ली विषयः अ॰ विषय: पृष्ठम् श्लो॰ अ० मरुत्तकथां कथयेति युधिष्ठिरे-(१) अश्वमेघपर्व १-२० 26 8 णानुयुक्तो व्यासः मरुत्तोपाख्यानं भीष्मायोदकं दत्वोत्तीर्य शो-कथयन् मनुप्रभृतिवंशपरंपराया-केन पतितं कुष्णप्रेरितेन भीमना-मुत्पन्नं करंधमपुत्रमविक्षितं संव-श्वासितं युधिष्ठिरं प्रति धृतराष्ट्र-ण्यं तत्पुत्रेण मरुत्तेन मेरुशिखरे स्य विलापवाक्यम् ... कृतं यशं स्वर्णमयीं तत्सामग्री 'अतीव मनसा शोकः' (२) च कथयति सम ... इत्यादिनाऽऽभ्वासयन्तं श्रीकृष्णं 'कथंवीयः सममनत्' (१) इ-प्रति युधिष्ठिरे 'गोविन्द मार्थे या 4 त्यादिना राजवीर्यविषयकं यञ्च-प्रीतिः ' (१०) इत्याद्यक्तवा 'यदि विषयकं च प्रश्नं कुर्वाते युधिष्ठिरे मामनुजानीयात्' (१२)इत्यादिना तदुत्तरं वद्न्दयासः करंधमं त-वनं गन्तुमनुक्षां प्रार्थयति तं सा-त्पुत्रमविक्षितं च संवर्ण्यं तत्पुत्रं न्त्वयन्द्यासः 'अकृता ते मातिस्ता-मरुत्तं वर्षयस्तत्कर्माण्याचख्यौ। त' (१५) इत्याद्यवाच ... स्पर्धयेन्द्रेण 'मरुत्तं याज्यमपि 'युधिष्ठिर तव प्रज्ञा' (१) इत्या-त्यज' इति प्रेरितो बृहस्पातिस्त्य-23 दिना पुरुषस्येश्वराधीनत्वं प्रति-क्तुं प्रतिजन्ने। तेनेन्द्रो हृष्टः सन् पाद्य पापनिवृत्त्यर्थमश्वमेधेन यज-गुरुं प्रशस्य स्वभवनं ययौ ... ६ स्वेति व्यासेनोक्तं श्रुत्वा युधि-च्यासो बृहस्पतिमकत्तसंवाद-ष्टिरः कोशाद्यभावमूलकं खासा-३३ क्यमितिहासं व्याजहार। मक-मध्ये प्रकटयाति सम। युधिष्ठिरो-त्तेन यज्ञार्थ याचितो बृहरूपति-क्तं श्रुतवता व्यासेन 'मरुत्तयक्षे र्यदा तं प्रत्याचचक्षे तदा बीडि-ब्राह्मणैरुत्सृष्टं द्रव्यं हिमालये बहु तो गच्छन्स मध्येमार्ग संगतेन वर्तते तदानय तत्पर्याप्तं भवि-नारदेन पृष्टी बृहस्पतिवृत्तमुक्त्वा ध्यति' (२१) इति कथितं श्रुत्वा 'गुरुणा प्रत्या ख्यातो जीवितुं 'कथं यज्ञे महत्तस्य' (२२) इति नोत्सहें (१६) इत्युवाच। आंगि-युधिष्ठिरेण पृष्टः स तत्कथयितुं रसं संवर्त गच्छ स त्वां याज-प्रतिज्ञे

া০ স্ঠী০

२७

विषयः

पृष्ठम्

यिष्यति' (१८-१९) इति नारद उपदिदेश। तच्छ्रत्वा मरुत्तस्तस्य स्थिति पप्रच्छ। ततो वाराण-स्यामुनमत्त्वेषेण शिवद्शीनार्थे च-ङ्कमीति। त्वं वाराणसीद्वारि कु-णपं निधोहि तं दृष्टा यो निवर्तेत तं संवर्ते बुध्द्वा शरणं गच्छ, तेन तवाहं केनाख्यातः इति पृष्टस्त्वं नारद्रत्वामाख्यायाप्नि शेति ब्रहीत्याह् नारदः। महत्तो वाराणसीं गत्वा नारदोपदिष्टे-नोपायेन संवर्त ज्ञात्वा तत्पृष्ठतो गच्छंस्तेन कृतान् पांसुवर्षणादीन् प्रकारान्सहमानो यदा न निववृते तदा संवर्तः परावृत्य वटच्छाया-यां निविवेश

'कथमस्मि त्वया ज्ञातः' (१) इत्यादिके संवर्तप्रश्ने नारदोपदि-ष्टमुत्तरमभ्यधान्मरुत्तः। त्वा तेन ' बृहस्पत्य नुशामन्तरा नाहं त्वां याजायष्यामि तं गत्वाऽ-नुज्ञां प्रार्थय' (१२) इत्युक्तो मरुत्तः पूर्ववृत्तं निवेद्य नाहं तं गच्छामी-त्युवाच । 'मया याज्यमानं त्वां बृहस्पतिपुरंदरौ द्विष्यातां कथं मे बुद्धिस्थैर्यं भविष्यति' (२०) इति संवर्तेनाश्चिमो मरुत्तो त्तपेत्सहस्रांशुः' (२२) इत्यादिश-पथपूर्वकं सङ्गतत्यागाभावं प्रति-जज्ञे तेन सन्तुष्टः संवर्तो 'गम-यिष्यामि शकेण समताम्' (२७) इत्याद्युवाच ...

'गिरेहिंमवतः पृष्ठे' (१) इत्या-दिना तपस्यन्तं महादेवमाख्याय सुवर्णप्राप्तये तमाराधियतुं 'तस्मै भगवते कृत्वा' (१२) इत्यारभ्य 'तत्सुवर्णमवाप्स्यासि' (३३) इत्य-न्तं महादेवस्तोत्रसुपदिश्य सुव-णीनयनार्थे ते नरा गच्छन्तु इत्या-

अ० श्लो०

विषयः

पृष्ठम्

ह संवर्तो मरुत्तम् । मरुत्तसंवर्ती पिद्देष्टस्तोत्रपाठेनातुलं धनं सं-पाद्यातिमानुषं यञ्चसंविधि चक्रे। तां समृद्धि दृष्ट्या सन्तप्तं बृहरूपात प्रतीन्द्र आगत्योवाच ... ९

९ ३७

'इन्द्रबृहस्पत्योः संवद्तोर्बृहः ' सर्वोपायैर्भघवन्संनि-यच्छ संवर्ते वा पार्थिवं वा मर्ज त्तम्' (७) इत्युक्त इन्द्रो प्रति 'अय बृहस्पतिस्त्वां याज-यिष्यति तथाऽमरं च करिष्यति' (८) इत्यभिधातुमार्श्चे प्रषयति सम। इन्द्राज्ञयागतोऽग्निर्मरुत्तेन प्रत्या-इन्द्रमागत्य मरुत्तकथितं न्यवेदयत्। तच्छ्रतवतेन्द्रेण पुन-र्गच्छ मत्सन्देशं यदि स न करि-ष्यति तदा तं वज्रेण प्रहरिष्या-मि' (२४) इत्युक्तोग्निः 'गन्धर्व-राजो गच्छत्वहं राज्ञो विभेमि' (२५) इत्युक्तवा च्यवननिद्र्शनेन १२ ब्राह्मणतेजः प्रशशंस

१० ३७

'एवमेतद्रह्मबलं गरीयः' इत्युक्त्वेन्द्रेण प्रेषितो गन्धवीं धृतराष्ट्रो मरुत्तं प्रत्यागत्य 'बृह-स्पति याजकं त्वं वृणीष्व' (५) इत्यादिकमिन्द्रसन्देशं कथयनम रुत्तेन प्रत्याख्यातो 'घोरो नादः श्रूयतां वासवस्य' (८) इत्याद्यवा-च। नद्तो वासवस्य नादं श्रुत्वा मरुत्तेन प्रार्थितः संवर्तो भयं शकाद्येत ते राजसिंह' (१२) इ-त्यादिनाऽऽश्वास्यान्यं वरं वृणी-ष्वेत्युवाच। 'साक्षादिन्द्र आग-त्य मम यज्ञे हविर्गृह्णातुं (१८) इत्यादिकं वरं प्रार्थयति महत्ते संवर्तेनाहृत इन्द्रो महत्तेन स त्कृतः। संवर्ताशयन्द्रेण सभादि-निर्माणे आज्ञप्ता देवाः सर्वे चकुः। इन्द्राद्यः सर्वे देवाः सोमपानं विधाय राष्ट्राचुद्वाताः प्रत्ययुः।

श्लो॰ ঞ विषयः पृष्ठम् युधिष्ठिरः 'ततो राजा जातरूपस्य राशीन्' (३४) इत्यादिकं व्यास-वाक्यं श्रुत्वा हृष्टः संस्तेन वित्तेन यष्टुममात्यैर्मन्त्रयामास व्यासेन बोधितमपि हतज्ञाति-88 बांधवत्वाम्निर्विण्णं युधिष्ठिरं सान्त्वयन्वासुदेवः ' सर्वे जिह्यं मृत्युपद्म ' (४) इत्यादिना रार्गरस्थरात्रुजयसुपादेशात्रिनद्रवृ-त्रयोर्थु इं वृत्रप्रहणमोहितेन वास-ष्ठोपदेशेन निर्मोहेणेन्द्रेण कृतमद-इय वज्रेण वृत्रहननं च कथयाति स्म 'द्विविधो जायते व्याधिः' १६ ३२ (१) इत्यादिना शारीरमानसे दुःखे निरूप्यैतद्वाधि यज्जातं द्रो-णादिभिर्युद्धपर्यन्तं तत्सर्वे विस्मृ-त्य प्रसक्तं मनसा सह युद्धं कुर्वि-त्युपदिदेश वासुदेवः... ' न बाह्यं द्रव्यसुत्सुज्य '(१) रु३ .22 इत्यादिना मनोजयोपायं काम-त्यागमुपदिशंस्तद्विषये पुरावि-द्गीताः ' नाहं शक्योऽनुपायेन ' (१२) इत्याद्या गाथा अभिघाय निष्कामानश्वमेधादीन्यज्ञान् कु-र्वित्यादिदेश... वासुदेवोपदेशेनाश्वस्तो युधि-रुष्ठ १७ ष्टिरः शोकं परित्यज्य व्यासा-दीनात्मकर्त्व्यनिवेदनपूर्वकमनु-नयति सम। ते च युधिष्ठिरं कृष्ण-धनंजयी चानुकाप्यान्तर्द्धिरे । युधिष्ठिरश्च भीष्मादीनामौध्वदे-हिकं विधाय धृतराष्ट्रं पुरस्कृत्य हस्तिनापुरं जगाम... 'पाण्डवेयैजिते राष्ट्रे वासुदेव. धनञ्जयो कि चऋतः ' (१) इति जनमेजयप्रश्ले वासुदेवार्जुनयोः कार्यमभिद्धाति समवैद्यम्पायनः। वासुदेवोऽर्जुनं प्रति 'विजितेयं धरा कुत्सा ' (१२) इत्याद्यक्तवा

अ॰ श्लो॰ विषयः पृष्ठम् द्वारकां गन्तुमनुक्कामयाचत । अर्जुनस्तु दुःखादनुजक्को... ...२०

#### (२) अनुगीतापर्व-२०-१३०

सभायां वसतोः केशवार्जुनयोः १६ ' ४६ का कथाऽवर्तत इति जनमेजय-प्रश्ने वैशम्पायनस्योत्तरम्। सभां परयन्नर्जुनः कञ्चिद्रमणीयं सभी-देशमागल 'विदितं मे महाबाहो संग्रामे समुपश्चिते । माहात्म्यं देवकीमातस्तच ते रूपमैश्वरम् (५) इत्यादिना पूर्व युद्धारम्भे भवता यदुक्तं तत्सर्वे मे नष्टं कौतु-हलं तु तच्छ्रवणेऽस्ति इत्याद्यवाच। श्रीकृष्णस्तु तं प्राति 'न च शक्यं पुनर्वेकुम् ' (११) इत्याद्याख्याय ' काश्चेद्राह्मणो ब्रह्मलोकादागतो-ऽस्माभिः सत्कारपूर्वकं यदाह तत्कथयामि ' (१५) इत्या-द्याह स्म। अस्माभिः पृष्टो ब्राह्मणो ' मोक्षधर्ममाश्रित्यं यद्पृच्छस्त-त्कथयामि ' (१७) इति प्रतिक्षाय काश्यपसिद्धसंवाद् कपमितिहासं कथयन्काश्यपं प्रति सिद्धेन कथितं स्वसिद्धिप्राप्तौ साधना-दिकमाचष्ट ....

काश्यपः सिद्धस्य पादावुप-संगृह्य कथं शरीरं च्यवते इत्या-दीन्सप्त प्रश्नांश्चकार। क्रमेणोत्त-राणि वदन सिद्धः कथं शरीरं च्यवते' इत्यस्योत्तरम् आयुः कीर्तिकराणीह (६) इत्यादिनाभिधायान्ते उपपत्ति तु वश्यामि गर्भस्याहमतः परम् (४२) इत्यनेन कथं चैवोप-पद्यते'इति द्वितीयप्रश्नस्योत्तरमा-ख्यातुं प्रतिजन्ने .....२४

१८ ३५ 'शुभानामशुभानां च'(१) इत्यादिना पूर्वकृतशुभाशुभकर्भ-

- ४२

१७

व्यम् ঞ্চী • विषयः विषयः खो॰ पृष्ठम् अ० स॰ मम् ' (१) इत्यादिना सप्तहोतृणां परीतस्य गर्भप्रवेशादिकं प्रति-विधानकथनपूर्वकं ब्राह्मणी ब्रा-पाद्य ' शरीरत्रहणं चास्य केन ह्मण्याः 'सूक्ष्मेऽवकाशे सन्तस्ते' पूर्व प्रकारिपतम् (२४) इति संश-(४) इति प्रश्लोत्तरं कथयन् घ्राणा-यं ' शरीरमात्मनः कृत्वा ' (२५) दीनां सप्तानामितरेतरकार्यकारि-इत्यदिना निवर्तयामास ब्राह्मणः त्वाभावं प्रतिपाद्य घ्राणाद्गिनां मनोधीनत्वं मनसोऽप्यर्धप्रकाश-'यः स्यादेकायने लीनः' (१) १९ ६६ कत्वं ब्राणाद्यधीनमितीन्द्रियमनः-इत्यादिना संसारतरणोपायमुप-संवादेतिहासमुखेनाह स्म... ३४ः दिशन् 'अतः परं प्रवक्ष्यामि'(१५) इत्यादिना योगशास्त्रं, योगसाध-' अत्राप्युदाहरन्तीमम् ' (१) २३ २४ नानि, चोपादिशाति सम ब्राह्मणः। इत्यादिना पश्चहोतृणां विधान भुक्तं भुक्तमिदं कोष्ठे ' (३९) कथयन् 'स्वभावात्सप्त होतारः' इत्यादिषु शिष्यप्रश्लेषु 'यथा ख-(३) इति ब्राह्मण्याक्षिप्तो ब्राह्मणः काष्ठे प्रक्षिप्य' ( ४५ ) इत्यादिनो-स्वस्रश्लेष्ठ्यविषये विवद्तां प्राणा त्तरमभिधाय 'इदं सर्वरहस्यं ते' दीनां पञ्चानां ब्रह्मणा सह संवादं ( ५२ ) इत्यादिनोषसंहत्य शिष्यं कथयन्ब्रह्मोक्तं सर्वेषामन्योन्याश्र-विस्ज्य स्वयमप्यगच्छद्राह्मणः। यत्वेन समं प्राधान्यमाह सम ३६ श्रीवासुदेवोऽर्जुनं प्रत्येतद्भिधाय अत्र ब्राह्मणकथितो नारद्देव-किचदेतत्त्वया पार्थं श्रुतमे-१७ २४ मतसंवादः, तत्र 'सञ्जायमान काग्रचेतसा ' (५५) इत्याद्य-स्य जन्तोः प्राणादीनां पञ्चानां मध्ये कः पूर्व प्रवर्तते ' (२) इति वाच... देवमतप्रश्ले येनायं सुज्यते जन्तु ' भुक्तामेदं कोष्ठे ' इति प्रश्लो-२० २८ स्ततोऽन्यः पूर्वमेति तम् ' इत्या-त्तरं विवृण्वन् वासुदेवो द्रपत्योः द्युत्तरं वदन्नारदः 'केनायं सुज्य-संवाद्रूपमितिहासं व्याजहार। ते जन्तः' (४) इति देवमतेन पृष्टः 'कं जु लोकं गमिष्यामि '(३) 'सङ्करपाजायते हर्षः' (५) इत्या-इत्यादिके ब्राह्मणीप्रश्ने ' सुभगे नाभ्यसुयामि ' (५) इत्यादिनो-द्याह स्म ... ... त्तरमभ्यधाद्वाह्मणः ... ३१ पुनः 'अत्राप्युदाहरन्तीमम्' (१) २१ २६ पूर्वोक्तोत्तरविषये दशहोतु-१७ इत्यादिना चातुहींत्रविधानक्थनं २५ विधानं कथयन ब्राह्मणो मनसः प्रतिशाय 'करणं कर्म कर्ता च प्राग्वागुत्पत्तिमभ्यधात् । 'क-मोश्च इत्येव भाविनि' (३) इत्या-स्माद्वागभवत्पूर्वे कस्मात्पश्चानमः दिना तत्सर्वे कथितवाडन्ते यज्ञा नोऽभवत् ' (१०) इति ब्राह्मणीप्रश्ने ब्राह्मणो वास्त्रसीर्भृतात्मनश्च सं-नायेन्द्रियजयो यस्मिञ्ज्ञाते सा मानि गायन्ति तं नारायणं विद्धी वादं कथयन्नुत्तरमभ्यधात्। 'अनु-त्पन्नेषु वाक्येषु ' (२४) इत्यादिके त्याह ब्राह्मणः बाह्मणीप्रश्ने ब्राह्मणस्तदुत्तरं वदन् 'एकः शास्ता न द्वितीयोऽस्ति २६ १८ शास्ता'(१)इत्यादिना नारायणख वाञ्चनसयोग्धमयोग्पि विशिष्ट-रूपं तस्येव गुरुत्वेन शास्तृत्वं वा त्वमविशेषादाहः.. ... ख्याय गुरुकथितमेकमेवोपदेशमा पतिविषये वत्राप्युदाहरन्तीः

32

33

अ॰ श्लो॰ विषयः पृष्टम् त्मबुद्ध्या यथायथं गृह्णन्तीत्येताहि-षये पन्नगदेवार्षेत्रभृतीनां ब्रह्मोपदे-शाख्यानं कथयाति सम ब्राह्मणः ४० ब्रह्मणोऽसङ्गत्वं प्रतिप्राद्यितुं २७ २४ 'सङ्कलपदंशमशकम्' (१) इत्यादि-विशेषणविशिष्टं वनं प्रविष्टोऽ-स्मीति वद्न ब्राह्मणः 'क तद्वनं महाप्राञ्च' (३) इत्यादिना ब्राह्य-ण्या पृष्टो 'नैतद्स्ति पृथग्भावः' (४) इत्यादिनोत्तराण्यभिधाय 'प तदेवेदशं पुण्यम्' (२४) इत्यादि-नोपसञ्जहार ... 'गन्धान्न जिल्लामि रसान्न वोदी' (१) इत्यादिना विदुषः स्वस्य कर्तृत्वाभावात्कृतेनापि कमेणा बन्धो नास्तीति प्रतिपाद्य तद्विष. येऽध्वर्धुयतिसंवादं **ट्याजहार** ब्राह्मणः ... इन्द्रियजय एव महच्छौर्यमि-२९ २२ ति प्रतिपाद्यितुं कार्तवीर्यसमुद्र-संवाद्मब्रवीद्वाह्मणः। कदाचि-त्समुद्रतीरे विचरन्कार्तवीर्यः समु द्रं प्रति बाणान्ववर्षे। तदा समु-द्रेण भा मुख्य नाराचान्' (४) इति प्रार्थितः संग्रामे मत्सदशं वीरं कथयेत्युवाच। समुद्रेण कथितं जामदृश्यं राममागत्य प्रतिकूला-न्याचरतस्तस्य बाहुसहस्रच्छेद्-नपूर्वकं पराभवं चकार रामः। पवं श्रत्रियान्वारंवारं निघ्नन्तं रामं प्रत्येकविंशतितमे युद्धे ऋ-चीकमुखास्तित्पतर आगत्य नि-वार्यामासुः ... ... ३३ हिंसाया अकर्तव्यत्वे अलर्क-स्योतिहासं कथयामासुजीमदृश्य-पितरः। अलको महीं जित्वा सुक्षमं विचारं कुर्विन्नान्द्रयाणि जिगीषुर्मन।प्रभृतिषु बाणान् युअंस्तैः 'नेमे बाणास्तिरिष्यन्ति

विषय: अ० स्हो० मामलक कथञ्चन। तवैव मर्म भेत्स्यन्ति भिन्नममा मरिष्यसि' (७) इत्यादिना प्रत्याख्यातस्तप-अर्था कृत्वा योगाख्येन बाणेने-न्द्रियाणि जित्वा सिद्धिमवाप। एवं पितृभिवौधितो रामस्तपश्च-चार हृद्यबन्धहेतुभूतं गुणत्रयं मुमु-क्षुणा हेयामिति 'त्रयो वै रिपवः' (१) इत्यादिना प्रतिपाद्य 'अत्रः गाथाः कीर्तयन्ति (४) इत्यादि-नाऽम्बरीषकथिता 'मूयिष्ठं विजि-ता दोषाः' (७) इत्यादिका गाथा अभ्यभाषत ब्राह्मणः पूर्वोक्ताम्बरीषगीतायां लोमन निकृन्तनमुक्तं तद्विषये ब्राह्मण-जनकसंवाद्रपमितिहासं कथ-यति स्म ब्राह्मणो ब्राह्मणी प्रति। कर्सिमिश्चद्पराधे 'विषये मे न व-स्तव्यं' (२) इति जनकेनोक्तः क-श्चिद्धाह्मणस्तं प्रति 'आचश्व विषयं राजन्' (३) इत्युवाच। तच्छूत-वतो जनकस्य पितृपैतामहे रा-ज्ये वश्ये जनपदे सति। विषये नाधिगच्छामि विचिन्वन्पृथिवी-मह्म' (८) इत्याद्यक्ति तथा प्रश्न-मुखेन अन्तवन्त्य इहावस्याः ' (१५) इति वाक्यं च श्रुत्वा सन्तु-ष्टो ब्राह्मणः 'त्विज्ञिश्वासार्थमचेह विद्धि मां धर्ममागतम्' (२५) इत्याद्यवाच 👑 \cdots 'नाहं तथा भीरु चरामि लोके' (१) इत्यादिना खस्य सर्वा-त्मकत्वादिकमभिधाय 'तस्मात्ते सुभगे नास्ति' (८) इत्याद्यपदि-'नेद्मल्पात्मना शक्यं वेदितुं ना-३४ १२ कृतातमना' (१) इत्यादिनाऽऽक्षे-पपूर्वकं येनेषा मतिर्लभ्यते तसु-पायं वदेति ब्राह्मणीप्रश्ने 'अरणीं

पृष्ठम्

विषयः श्लो॰ विषयः पृष्ठम् अ० श्लो॰ त्यादिनाऽध्यायेन रजसो विवर-ब्राह्मणीं विद्धि' (३) इत्यादिना णमकरोद्रह्या... ... ज्ञानाग्न्युत्पत्तिसाधनं कथयति 'अतः परं प्रवक्ष्यामि' (१)इत्याः स्म ब्राह्मणः । 'यदिदं ब्रह्मणो ३८ दिनाऽध्यायेन सत्त्वगुणं विवृणुते लिङ्गम्' (४) इत्यादिके पुनर्बाह्मणी-स्म ब्रह्मा... ... प्रश्ने 'अलिङ्गो निर्गुणश्चैव' (५) इ-'नैव शक्या गुणा वक्तुम्' (१) ३९ त्यादिनोत्तरमाह ब्राह्मणः। 'तत-३५ गुणानामन्यी-इत्याद्यध्यायेन स्तु तस्या ब्राह्मण्याः' (१०) इत्या-न्याश्रयत्वमुद्रेकादितारतम्येन ग्-दिकां भगवदुक्ति श्रुत्वाऽर्जुनः 'क त्यादिकं तमः शुद्रे रजः क्षत्रे नु सा ब्राह्मणी' (११) इत्याद्य-ब्राह्मणे सत्त्वमुच्यते' (१२) इत्या-पृच्छत्। भगवांश्च 'मनो मे ब्राह्मणं दिना शुद्रादिषु तमआदि सत्वं विद्धि बुद्धि मे विद्धि ब्राह्मणीम्। स्थावरादिष्वपि तत्सत्वं तथा क्षेत्रज्ञ इति यश्चोक्तः सोऽहमेव दानादीनामपि गुणभेदेन त्रैविध्यं धनञ्जय' (१२) इत्यादिदेश प्रतिपाद्य 'यात्किञ्चिदिह लोकेऽ-'ब्रह्म यत्परमं ज्ञेयं तन्मे व्या-स्मिन्' (२१) इत्यादिना सर्वस्य ख्यातुमहिसि' (१) इत्यर्जुनप्रश्ने गुणत्रयव्याप्तत्वं कथयति श्रीकृष्णो गुरुशिष्यसंवादकथन-मुखेनोत्तरमाचचक्षे। 'कुतश्चाहं कु-'अव्यक्तात्पूर्वमुत्पन्नम्' (१) इ-तश्च त्वम्' (७) इत्यादिषु शिष्यप्र-80 .23. त्यादिनाऽध्यायेनाव्यक्तान्महत्त-श्रेषु गुरुः व्रह्मणोक्तामेदं सर्वमृषिप्र-त्वोत्पत्ति तत्स्वरूपं चाभ्यधाद्व वरसेवितम्' इत्यारभ्य 'जहा-ति मृत्युजनमनीं (२२) इत्यन्तेनो-'य उत्पन्नो महान्पूर्व' (१) 🕵 पदिश्य 'प्रवक्ष्येऽहम्' (२४) इत्या-88 त्यादिना महतोऽहङ्कारोत्पर्सि दिना प्रजापतिभरद्वाजाद्यैः 'कथं तत्स्वरूपादिकं चाह सम ब्रह्मा ६० कर्म कियात् साधु' (२९) इत्यादि-'अहङ्कारात्प्रस्तानि'(१) इत्य्रा पृष्टो ब्रह्मा यदुवाच तदाभिधास्ये धर दिनाऽध्यायेनाहङ्कारात्पश्चभूती इति प्रतिजन्ने। प्रजापत्यादिभिः त्पत्त्यादिकमेकाद्शेन्द्रियाणामुत्प पृष्टो ब्रह्मा 'सत्याद्भतानि जाता-ति चाख्याय तेषामध्यातमाधि नि' (३२) इत्यादिनाऽध्यायशेषेण भूताधिदैवतादीन्यभिघाय तज्ज सर्वप्रश्नानामुत्तराण्यभिधाय पञ्च येन ब्रह्मप्राप्ति प्राप्तब्रह्मभावस्य स विशातितत्त्वान्याभिद्धाति र्वस्तुत्यत्वं चाभ्यधाद्रह्मा.....६४ प्राप्तब्रह्ममावस्येश्वरत्वं समर्थं, 48 'तद्व्यक्तमनुद्रिक्तम्' (१) इत्या-थितुं 'मनुष्याणां तु राजन्यः दि उक्तान्येव तस्वानि विवृणव-(१) इत्यारभ्य 'ब्राह्मणा धर्मसेतवः' न्ब्रह्मा 'तमसो मिथुनं सत्त्वं स-(१७) इत्यन्तेन विभूतीराख्याय त्त्वस्य मिथुनं रजः'(६) इत्यादि-'अत ऊर्ध्व प्रवस्यामि' (२०) हूँ न्। गुणानां मिथुनान्याख्याय 'सं-त्यादिना नियतं धर्मलक्षणमुक्तवा मोहोऽज्ञानमत्यागः' (१२)इत्यादि-'गुणानां ग्रहणम्' (२८) इत्यादिना ना तमसो गुणादिक ज्यवृणोत ५६ भ्राणादीन्द्रियेर्गन्धादिगुणग्रहण

'रजोऽहं वः प्रवक्ष्यामि' (१) इ-

|             | -         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ভাঁ ০       | श्लो॰     | विषयः पृष्ठम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|             |           | माख्याय 'अलिगग्रहणः' (३६) इ-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| -           |           | त्यादिनेन्द्रियात्राह्यो नित्यः श्ले-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|             |           | त्रज्ञः इत्याद्यादिदेश ब्रह्मा६६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ४४          | <b>२२</b> | 'यदादिमध्यपर्यन्तं' (१) इत्या-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|             |           | दिना जन्मादियुक्तं ग्राह्यं कर्म-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|             |           | साध्यं च निरूप 'सर्वे श्रयान्ता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <u>.</u> ·  |           | निचयाः ' (९) इत्यादिना सर्व-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             | •         | स्यान्तवस्वं ज्ञानस्यानन्तत्वं च प्र-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>**</b> . |           | तिपाद्य ज्ञानेन सर्वपापमुक्तत्वम-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|             |           | भ्यधाद्भह्या ६७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 84          | द्ध       | 'बुद्धिसारं मनःस्तम्भम' (१)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|             |           | इत्यादिना कालचकं निरूप्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| _           |           | तिन्वृत्त्युपायमाख्यास्यन् गृह-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| •           |           | स्थादीश्चतुर आश्रमाननुकम्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|             |           | 'संस्कारैः संस्कृतः'(१५) इत्यादि-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| *           |           | ना गृहस्थिमानाचष्ट ब्रह्मा ६८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>४६</b>   | 46        | 'ग्रुवमेतेन मार्गेण' (१) इत्या-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             |           | दिना ब्रह्मचर्यधर्मान 'एवं युक्तो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| -           |           | ज्याद्वाम् (१७) इत्यादना वा-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |           | नप्रस्थधर्मान् 'गृहस्थो ब्रह्मचारी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| -           | •         | च' (१८) इत्यादिना संन्यासिध-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| •           |           | माश्चादिदेश ब्रह्मा७०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| थ७          | १७        | 'संन्यासं तप इत्याहुः' (१) इ-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 40.         |           | त्यादिना संन्यासिधर्माननूच 'अ-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| **          |           | व्यक्तयोनिप्रभवः' (१२) इत्यादि-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             |           | ना रूपकेण ब्रह्मवृक्षं प्रदस्य ज्ञाना-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|             |           | सिना तच्छेदनान्मुच्यते इत्याह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|             |           | ब्रह्मा ७१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 86          | १३        | 'कचिद्रह्मम्यं वृक्षम्' (१)इत्या-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|             |           | दिनोक्तमेवोपदेशं पुनरनुवद्ति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| •           |           | स्म ब्रह्मा ७२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ४९          | १७        | संशयमापन्नानामृषीणां को वा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| · .         |           | स्विद्ह धर्माणाम्' (१)इत्यादिना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 40.         | ५६        | THE THE STATE OF T |
|             |           | ० जन जनवाशिक्यव अध्यन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|             |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| .•          |           | THE TEST STATISTICAL VIVAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|             |           | चिग्रच्यं चाभिधाय अतः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|             | 1         | परं प्रवक्ष्यामिं (७) इत्यादिना स-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|             |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

विषयः पृष्ठम्

त्वक्षेत्रज्ञयोः संयोगिवयोगौ प्रतिपाद्य यथाध्वानमपाथेयः (१९)
इत्यादिना कर्मणां फलप्राप्तौ संदेहमुद्धाट्य यथाणवं महाघोरम् '
(२६) इत्यादिना संसारसमुद्रतरणसाधनत्वेन गुरुरूपनौकाश्रयणं प्रतिपाद्य यञ्जैव गिन्ध नो रस्यम् '(३२) इत्यादिना ज्ञेयस्वरूपं निरूपयन् महदाद्याकाशान्तानां स्वरूपगुणादिकं संवण्य पुरुषस्य सर्वेभ्यः परत्वादिकमभ्यधाइह्मा.......

લંદુ લંદ

श्लो॰

अ॰

'भूतानामथ पञ्चानाम्' (१) इ-त्यादिना क्षेत्रज्ञपर्यंतरूपत्वं मनसोऽ भिधाय मनो नियम्येन्द्रियाश्वादि युतं ब्रह्मरथं 'अव्यक्तादि विशेषा-न्तम् ' (७) इत्यादिना ब्रह्मवनं तत्र क्षेत्रविदः सञ्चारं चाख्याय ब्रह्म-ज्ञाने साति त्रसादीनां सर्वेषां लयं प्रदश्य 'प्रजापतिरिदं सर्वम्' (१४) इत्यादिनेन्द्रियमनसामैका-इयरूपेण तपसा देवादीनां प्रजा-पतिकर्त्वं सर्जनम् 'ध्यानयोगेन शुद्धेन' (२२)इत्यादिना प्रसन्नान्तः-करणस्य सुखोपचयप्राप्त्यादिकं च प्रतिपाद्य ' एतद्वः सर्वमाख्या-तम ' (४०) इत्यादिनोपसंहत्य गु-रुः 'इत्युक्तास्ते तु मुनयः' (४१) इ-त्यादिना ब्रह्मणोपदिष्टं कृतवतां मुनीनां लोकप्राप्तिमभिधाय स्व-शिष्यमपि 'त्वमप्येतदाचर' (४२) इत्युपादेशाति स्म । एतत्कथयन्तं वासुदेवं प्रति 'को न्वसौ ब्राह्मणः' (४५) इति पप्रच्छार्जुनः। वासुदेव-स्तु 'अहं गुरुर्महाबाहो !' (४६) इ-त्याद्यक्तवा 'यदि तव मयि श्रद्धा तर्हिं मदुक्तं सम्यगाचर मोक्षं प्राब्स्यसि' (४७-४८) इत्यभिधा-येदमेव गीतारूपेण मया प्रागुप-दिष्टमिति प्रतिपाद्य द्वारकां गन्तु-

अ॰ श्लो॰ विषयः पृष्ठम् मिच्छामि' (५०) इत्यक्ते अर्जुनस्तु हस्तिनापुरंगत्वा युधिष्ठिरानुइया गन्तुमहस्तीत्यव्रवीत्... ... ...७९

॥ इति अनुगीता समाप्ता ॥

स्वाज्ञया दारुकेण योजितं र-43 46 थमारु कृष्णार्जुनौ हस्तिनापुर-मागत्य धृतराष्ट्रादीनभिवाद्यार्जु-नगृहे निरुष्य प्रातर्युधिष्ठिरमाग-त्य प्रीयमाणेन तेनानुज्ञातौ निषे-द्तुः। ततोऽर्जुनप्रार्थितस्य युधि-ष्टिरस्याञ्चया द्वारकां गन्तुं प्रस्थि-तः श्रीकृष्णोऽनुयातान् विदुरा-दीन्निवर्त्य सुभद्रासहितो

...८१ ५३ २६ पथि गच्छन् श्रीकृष्णों मध्ये मीलितेनोत्तंकेन 'कचिच्छौरे त्व-या गत्वा कुरुपाण्डवसदा तत्। कृतं सौभ्रात्रमचलम्' (१०) इत्या-दि पृष्टः 'कृतो यत्नो मया पूर्वम् ' (१५) इत्याद्यवाच । तच्छुत्वा कोधेन शापं दातुं प्रवृत्तमुत्तङ्क प्रति 'श्रुणु मे विस्तरेणेद्म' (२३) इत्याद्याह सम श्रीकृष्णः... ...८२

23

५५ ३७

'ब्रहि केशव तत्त्वेन' त्वमध्या-त्ममनिन्दितम् । श्रुत्वा श्रेयोऽभि-धास्यामि शापं वा ते जनाद्न' (२) इत्युत्तङ्केनोक्तः श्रीकृष्णः 'त-मो रजश्च सत्त्वं च विद्धि भावा-नमदाश्रयान्' (२) इत्यादिनाऽ-ध्यात्मतत्त्वोपदेशमुपदिदेश...८३

'वामेजानामि जगतः कतारं त्वां जनाद्न (१) इत्याद्यको वि-श्वरूपद्श्वनार्थमुत्तङ्केन प्रार्थितो मगवांस्तद्शीयामासः। उत्तङ्कस्तु तट्दृष्टा भीतः सन् पूर्वरूपद्शनं प्राथयाति सम । ततः प्रसन्नेन भग-वता वरं याचस्वेत्युक्तेनोत्तङ्कोन महदेशे जले याचिते विश्वरूपमुप-संहत्य यदा तव जलेच्छा भवे-चवा मचिन्तनं कुर्वित्युक्तवा द्वा- ५७ २८

श्लो॰ अ०

> रकामगाच्छ्रीकृष्णः। मरुदेशे भ्र-मन्नुत्तङ्कस्तृषितः सन्नच्युतं सस्मार, तदा कश्चिन्मातङ्ग आगत्य मत्तो जलं गृहाणेति वदंस्तेन प्रत्याख्या-तोऽन्तर्दधे। तत उत्तङ्कः कृष्णे-नाहं वञ्चित इति यावद्विचार-यति तावदाविभूतो विष्णुमीत-क्रहस्तेनोद्कं दातुं तव न योग्य-मिति तेनोक्तमिन्द्रवृत्तान्तमभि-घाय यस्मित्रहनि तवेच्छा भवे-त्तिमन्नहीन जलपूर्णाः पयोधरा भविष्यन्ति ते चोत्तङ्कमेघा इति नामा ख्याता भविष्य्नतीत्यभ्य-धात्। तच्छूत्वोत्तङ्कस्तुतोष ...८४

विषयः

पृष्टम्

५६ ३५

'उत्तङ्कः केन तपसा'(१) इत्या-दिको जनमेजयेन पृष्टे वैशम्पायन उत्तङ्कस्य तप आदि कथयति सम। गौतमशिष्य उत्तङ्को बहून्यहानि गुरुगृहे वासं कुर्वन्कदाचिद्वना-त्काष्ठभारं शिरसा धृत्वा गृहमा-गत्य यावत्काष्ठभारं त्यजीत ता-वत्काष्ठलयां धवलां स्वजटां दृष्टा खस्य जरां ज्ञात्वा विलपन्गुरुणा गौतमेन गृहगमनार्थमनुज्ञातो 'गु-र्वर्थं कं प्रयच्छामि' (२०) इत्युवा-च्। तुष्टेन गुरुणा 'दक्षिणा गुरु-तोषों वै' (२१) इत्यनेन गुरुसंतो-षमेव दक्षिणात्वेनाङ्गीकृत्य 'यदि त्वं युवा भविष्यसि तदा मत्क-न्यां पत्नीत्वेन ददामि' (२२-२३) इत्युक्तो युवा भूत्वा तत्कन्यां प्र-तिगृह्य गुरुदक्षिणार्थं प्रार्थितया गुरुपत्न्याऽहल्यया 'सौदासप-त्न्या विधृते कुण्डले आनय'(२९) इत्युक्तस्ते आनेतुं सौदासं राश्चस-भावापन्नं प्रति जगामोत्तङ्कः। अ-हर्यातस्तद्वृत्तान्तं श्रुत्वा चिन्त यन्गीतमस्तया प्रार्थितस्तद्रक्षणं प्रतिजन्ने...

सौदासं प्रति गत उत्तक्कस्तेन

अ॰

६३

श्लो॰

38

१६

२३

२९

६४

६५

६६

श्लो॰ अ॰ विषयः पृष्ठम् सहोक्तिप्रत्युक्त्यनन्तरं तत्पत्नीं मद्यन्तीं प्रत्यागत्य मणिकुण्डले याचितवान्। सा च राक्षोऽभि-ज्ञानमान्यत्युवाच... ... मद्यन्तीवाक्यादुत्तङ्कः पुनरा-46 गृत्य सौदासात ' न चैविषा गतिः श्लेम्या' (२) इति श्लोकरूपमभिज्ञा-नमादाय तस्यै निवेदयाति सम। त-द्भिज्ञानं श्रुत्वा तया दत्ते कुण्ड-ले गृहीत्वा पुनः सौदासमागत्य तेन सहोक्तिप्रत्युक्त्यनन्तरं नि-र्गतो मध्येमार्ग केनचित्पन्नगेन कुण्डलहरणे विहिते नागलोकं गन्तुं दण्डेन वल्मीकविदारणे प्रव-वृते। ब्राह्मणरूपेणेन्द्रेण बोधितो यदान निववृते तदा तन्निश्चयं ज्ञात्वेन्द्रेण दण्डे वज्रास्त्रे योजिते झटिति सञ्जातेन मार्गेण नागलो-कं गतो यदा कुण्डलप्राप्ती निरा-शोऽभवत्तदा कश्चिद्श्वत्थस्तत्रा-गत्य 'धमस्वापानमेतन्मे' (४२) इत्युवाच् । अश्ववाक्यात्तदपानं धमाति तस्मिस्तद्रोमकूपेभ्यो निर्ग-तेन धूमेन ज्याकुलेनाँगैः सत्कार-पूर्वकमार्पिते कुण्डले गृहीत्वा गु-रुपतन्यै निवेदयति सम । .....८९ 'उत्तङ्कस्य वरं दत्वा'(१) इत्या-२१ 49 दिक जनमेजयप्रश्ले वैशम्पायनः श्रीकृष्णस्य द्वारकागमनादिकम-युद्धवृत्तान्तज्ञानार्थं वसुदेवेन पृष्टः श्रीकृष्णोऽभिमन्युवधवर्ज 38 60 ९१ सर्व कथयति सम अभिमन्युवधं कथयेत्युक्तवा मूर्चिछतायां सुभद्रायां दुःखितेन ४२ ६१ वसुदेवेन पृष्टः श्रीकृष्णोऽभिमन्यु-युद्धकथनपूर्वकं तमभिधाय कुन्ती-कृतं सुभद्राऽऽभ्वासनमुत्तराऽऽ-श्वासनादिकं चाकथयत ... ९३ वैशम्पायनो वसुदेवादिकृतम-२१ ६२

विषयः पृष्ठम् सिमन्युश्राद्धादिकमिभधाय व्या-सेन कृतं कुन्त्या उत्तराया अर्जुन-स्य चाश्वासनं धर्मराजं प्रत्यश्व-मधकरणाज्ञाकरणादिकं चाचष्ट ९३

'श्रुत्वैतद्वचनम्' (१) इत्यादिना व्यासवाक्यश्रवणोत्तरं युधिष्ठिरः किमकरोत, मरुत्तेन मह्यां निश्चितं धनं च कथमवापाति जनमेजय-प्रश्ने वैशम्पायन उत्तरमाचल्यौ 'श्रुतं वो वचनं वीराः' (४) इत्या-दिना युधिष्ठिरेण व्यासोपदिष्ट-मरुत्तनिहितधनानयनाद्यं कथं कर्तद्यमिति भातृषु पृष्टेषु सत्सु 'रोचते मे महाबाहो' (११) इत्या-दिकं सोत्साहं भीमवाक्यं श्रुत्वा हृष्टे युधिष्ठिरेऽर्जुनादिभिरपि तथै-वेत्युक्ते सर्वे पाण्डवाः सुमुहूर्ते स्वस्तिवाचनादिपुरःसरं ब्राह्मणा-द्वीन् प्रदक्षिणीकृत्य निर्येयुः ९४ ससैन्येषु पाण्डवेषु निगतेषु

तन्मध्ये विराजमानो युधिष्ठिरो द्रव्यदेशमागत्य समे युभे देशे सेनाया निवेशं चकार। ततः सर्वे पाण्डवा ब्राह्मणाञ्चया जल-मात्रं पीत्वा तां रात्रि कुशसंस्तरे-षूषुः ... ९५

'क्रियतामुपहारोऽद्य' (१) इ-त्यादिना ब्राह्मणैरुपदिष्टं रुद्रब-लिदानादिविधिं कृत्वा तद्धनं खानियत्वा नानाविधानि पात्रा-दीनि धनानि च गृहीत्वा हस्ति-नापुरमाजगाम युधिष्ठिरः ...९६

'अश्वमेधद्द्यनार्थश्रीकृष्णादिषु हस्तिनापुरमागतेषु सत्सु प्रसुताया उत्तरायाः सकाशादश्वत्थामशस्त्रपीडितः श्वभूतः परीक्षिज्ञक्षे। तत्र जनकोलाहलं श्रुत्वाऽन्तःपुरं प्रविष्टं श्रीकृष्णं प्राते
कुन्ती 'वासुदेव महाबाहो' (१५)

|          |                                                               | अ०      | श्लो॰ | 1707. ITSU                                                              |
|----------|---------------------------------------------------------------|---------|-------|-------------------------------------------------------------------------|
| अ॰ श्लो॰ |                                                               | ojo     | কো ০  | विषयः पृष्ठम्<br>प्रार्थितो वंयासः 'चै इयां पौर्णमा-                    |
|          | इत्यादिना भवता पूर्वप्रतिज्ञात-                               |         |       | स्यां तव दीक्षा भविष्यति यश-                                            |
| •        | मश्वत्थामहतस्यैतस्योज्जीवनं कु-                               |         |       | संभाराः सम्मियन्ताम्' (४) इ-                                            |
|          | वित्याद्याह सम। प्रवसुकत्वा भू                                |         |       |                                                                         |
| . 0      | मौ पतितां तां प्रति कृष्ण था-<br>श्वासयामास ९७                | ·       |       | त्याद्यवाच । ततो युधिष्ठिरो यज्ञ-<br>सम्भारानाहृत्याश्वरक्षणार्थमर्जुनं |
| ६७ १९    | श्रीकृष्णं दृष्ट्वा सुभद्रा दुःखाती                           |         |       | पुररक्षार्थं भीमं, नकुलं सहदेवं च                                       |
|          | सती 'पुण्डरीकाक्ष पश्य त्वम्'                                 |         |       | कुटुम्बतन्त्र न्ययोजयत् १०३                                             |
|          | (२) इत्यायुवाच ९८                                             | ७३      | २८    | दीक्षाकाले व्यासाद्यो युधि                                              |
| ६८ २४    | स्मद्रावाक्यमङ्गीकृत्य परि-                                   | 04      | 10    | ष्ठिरं दीक्षयित्वाऽभ्वं मुमुचुः। त                                      |
|          | क्षिज्ञन्मगृहप्रविष्टं द्रौपद्या प्रद-                        |         |       | रिक्षतुमर्जुनः पौरादिभिराशास्य                                          |
|          | र्शितं श्रीकृष्णं प्रति 'पुण्डरीकाक्ष                         | <br>  · |       | मानो विजयस्तत्पृष्ठतो निर्जगाम।                                         |
|          | पश्यावाम्' (१२) इत्याद्यवाची-                                 |         |       | अर्जुनस्य बहुभिजीतानां युद्धानां                                        |
|          | त्तरा ९९                                                      |         | •     | मध्ये महान्ति युद्धानि वश्यामी                                          |
| ९ २४     | पवं विलप्य भूमौ पतित्वा                                       |         |       | ति प्रतिज्ञक्षे वैशम्पायनः १०४                                          |
| · []<br> | पुनस्त्थाय स्वाङ्क पुत्रमारोप्य                               | હર      | રૂપ્ટ | अश्वोद्देशेनार्जुनस्य त्रिगत                                            |
| • • • •  | पुनर्विलपन्त्या उत्तराया विलाप-                               |         | ५७    | सूर्यवर्भणा, घृतवर्मणा च सह                                             |
| •        | वाक्यानि श्रुत्वा श्रीकृष्णोऽप उप-                            |         |       | जातं युद्धं वर्णयति स्म वैशम्पा                                         |
|          | स्पृश्य ब्रह्मास्त्रं प्रतिसंहत्य परि-                        |         |       | यनः १०६                                                                 |
|          | क्षिजीवनार्थे प्रतिजज्ञे। तत्प्रभा-                           | ७५      | 20    | प्राग्ज्योतिषपुरं गतेऽश्वे त                                            |
|          | वाद्वालकः शनैः शनैः प्रास्प-                                  |         |       | भगदत्तपुत्रेण वज्रदत्तेन सहार्जुन                                       |
| 20. 28   | न्द्त १००                                                     |         |       | स्य दारुणं युद्धमसूत १०६                                                |
| ० २१     |                                                               | उट्ट    | २६    |                                                                         |
|          | इत्यादिना परीक्षिजनमवृत्तान्त-                                |         | • •   | चतुर्थेऽहिन कुद्धो वज्रदत्तोऽर्जुन                                      |
|          | माख्याय मासजाते परिक्षिति                                     |         |       | मधिक्षिप्य गजारूढो युयुधे                                               |
|          | रत्नान्यादायागतान्पाण्डवानप्रति                               |         |       |                                                                         |
|          | यदूनां प्रत्युद्रमनादिकमभ्यधाद्वै-                            |         |       | अर्जुनश्च तदीयं गजं हत्वा                                               |
|          | शम्पायनः १०१                                                  |         |       | पराजित्य चैज्यामश्वमेधार्थं त्व<br>मागुज्ञेत्याज्ञापयाति सम १०५         |
| १ २६     |                                                               | 1010    | 22    | 111111111111111111111111111111111111111                                 |
| 1 . 14   | कृष्णेन प्रत्युद्गताः पाण्डवा                                 | ७७      | ३२    | सैन्धवैः सह युद्धं कुर्वन्नर्जुन                                        |
|          | हस्तिनापुरं प्रविश्य परिक्षिजाव-                              |         |       | स्तद्वाणवृष्ट्या मोहं प्राप्तो देव<br>र्ष्यादिमिविद्धिततेजाः पुनर्यु    |
| •        | नादिवृत्तान्तं श्रुत्वा श्रीकृष्णं पूज-                       |         | ا رہے |                                                                         |
|          | यामासुः। ततः केनचित्कालेना-                                   | 10.4    | • > > | युधे रू                                                                 |
|          | गतो द्यासो युधिष्ठिरेण 'भवत्र-                                | 20      | ४९    | सन्धवाजुनयायुक्ष नप्टराञ्च                                              |
|          | सादाद्भगवन्' (१३) इत्यादिना                                   | 1       |       | नो 'युद्धे राजानो न हन्तव्या                                            |
|          | प्रार्थितोऽश्वमेधं कर्तुमनुजन्न।                              |         |       | किन्तु केवलं जेतव्याः' (९) इत्य                                         |
| •        | व्यासवाक्याद्श्वमेधकरणे मति                                   |         |       | दि युधिष्ठिरवाक्यं स्मृत्वा चिन्त                                       |
|          | कृत्वा युधिष्ठिरेण 'देवकी सु-                                 |         |       | यन्नर्जुनः सैन्धवान्प्रति श्रेयो वद                                     |
|          | अजा देवा (१०) स्वासन्तिन                                      |         |       | मि युष्माकम्' (१०) इत्याद्यवाच                                          |
| A        | SIGNOUS SECTION STREET                                        | 1       |       | ते च तच्छूत्वा कुद्धाः सन्तः पुर                                        |
| 105 51   | शातः' (२५) इत्याद्यवाच १०२<br>युधिष्ठिरेण यज्ञदीक्षाग्रहणार्थ |         |       | युरोधरे। युद्धं निवारीयतु पा                                            |
|          | नसद्। साम्रहणाथ                                               | 1 -     |       | पुरस्कृत्यागताया दुःशलाया                                               |

अ०

८२ ३०

63

४२

24

श्लो॰ विषयः নাত पृष्ठम् क्तिप्रत्युक्त्यनन्तरमर्जुनेन विस-र्जिता सा योधानिवर्त्य स्वगृहं जगाम। अर्जुनोऽपि सैन्धवान् जित्वाऽश्वमनुययौ । अश्वश्चार्जुन-सहितो मणिपूरपतेर्देशं जगाम स्विपतरं प्रति विनयेनागतो . egg बस्रवाहनः 'प्रिक्रययं न ते युक्ता' (३) इत्यादिनाऽधिक्षिप्तो यदा चिन्तयति सम तदा तद्सहमान-या महीं भित्त्वाऽऽगतया नाग-कन्ययोत्रुप्या प्रतिबोधितो युद्धं कुर्वन्नर्जुनबाणपीडितस्तं भित्तवा निपात्य खयमपि पपात। तदा चित्राङ्गदा रणाजिरमागत्य निहतं पति ददर्श ... ... १११ चित्रांगदा बहु विलप्य मूर्चिछ-हर . **Lo** ता पुनः संज्ञां लब्ध्वा तत्रोत्रूपीं दृष्ट्वा तां प्रति 'उल्लूिं पश्य भर्ता-रम्' (३) इत्याद्यभिधाय भर्तारं प्रति 'उत्तिष्ठ कुरुमुख्यस्य' (९) इत्याद्यक्तवा पुनरुलूपीं प्रति 'उलू-पि साधु पश्यमम्' (१२) इत्याद्य-द्धि पतिचरणसमीपे प्रायोपवे-शनमकरोत्। लब्धसंज्ञो बभु-वाहनः पतिचरणानुशायिनीं मा-तरं दृष्ट्वा विल्पयोलूपीं प्रति 'पश्य नागोत्तमसुते' (३१) इत्यात्यभि-धाय प्रायोपवेशनं चकार । उलू-पी समरणमात्रेण संनिहितं सञ्जी-वनमणि गृहीत्वा बभुवाहनं प्रति 'उत्तिष्ठ मा ग्रुचः पुत्र' (४४) इत्या-द्यभिधाय तस्मै सञ्जीवनं मणि-मदात्। बभुवाहनानिहितेन मणि-ना हृदि स्पृष्टोऽर्जुनो लब्धसंज्ञो बभुवाहनमालिङ्गण 'किमिदं ल-क्यते सर्वम्' (५८) इति पप्रच्छ। पवं पृष्टः स उलूपी पृच्छचतामि-त्यब्रवीत ... ... ११३ ८१ ३२ 'किमागमनकृत्यं ते' (१) इत्य-११३

श्लों विषयः र्जुनेनानुयुक्तोलूपी 'न मे त्वमप-राद्धोऽसि' (५) इत्यादिना युद्धे-ऽधर्मेण भीष्महननात्कुद्धानां वसु-नां शापं स्विपतृप्रार्थिते यः स्ते-भ्यः शापमोचनप्रकारं चाभिधाय तद् जुरूपो मयायं यत्नो विहित इत्याद्याह सम। एतच्छ्रत्वाऽर्जुनः प्रीतः सन् 'सर्व में सुप्रियं देवि' (२२) इत्युलूपीं प्रत्युक्तवा 'चै-ज्यां पौर्णमास्यामश्वभेधं द्रष्टुं मा-तुभ्यां सहागच्छ' (२४) इति बस्रु-वाहनमादि्य भार्याभ्यामनुज्ञातः प्रययौ ... ... ... राजगृहपुरमागतेऽश्वे तदाधि-

राजगृहपुरमागतेऽश्वे तदाधि-पतिना सहदेवपुत्रेण मेघसंधिना सह युद्धं कुर्वन्नर्जुनस्तं पराजित्य यज्ञार्थमागमनमादिशति स्म

२० मागधेनाचितोर्जुऽनो दक्षिणां दिशं गत्वा तत्र शिशुपालसुतशरभप्रभृतीक्षित्वा सौराष्ट्रदेशमागतो द्वारवत्यामुत्रसेनादिभिः
सत्कृतो विचरनगन्धारानगच्छत् ... ११६

८४ २४ गान्धारदेशाधिपतिना शकु-निपुत्रेण युद्धं कुर्वन्नर्जुनस्तं परा-जित्य यज्ञार्थमागमनमादिशति स्म ... ११६

हस्तिनापुरमागन्तुं परावृत्तमश्वं चारमुखाच्छूत्वा युधिष्ठिरेणाइप्तो भीमो ब्राह्मणान् पुरस्कृत्य प्राङ्गेः शिहिपभिर्यञ्चवादं ब्राह्मत्य प्राङ्गेः शिहिपभिर्यञ्चवादं ब्राह्मणानां राञ्चां च निवासयोग्यानि
गृहाणि च निर्माय राञ्चामाकारणार्थं दूतान् प्रेषयामास्। आगतानां
राञ्चां सत्कारार्थमन्नपानादिप्रेषणार्थं दूतानादिश्य समागतान्मुनिगणान्सत्कर्तुं युधिष्ठिरः स्वयमेव
दम्भं परित्यज्य ययो। 'तस्मिन्यञ्चे

अ॰ श्लो॰ विषयः पृष्ठम्
प्रवृत्ते तु' (२७) इत्यादिना प्रवृत्ते
यक्षे सम्भागादिकं वर्णयित स्म वै-

यश्चे सम्भारादिकं वर्णयति सम वै-शम्पायनः .... ११८

८६ २१ समागतान्राक्षो दृष्ट्वा युधिष्ठि-

रेणाइसो भीमः सर्वान् पूजया-मास। अथ गोविन्दो वृष्णिभिः

सह बलदेवं पुरस्कृत्यागतो ध-मेण सत्कारपूर्वकं कृतप्रश्लो दूत-द्वारा श्रुतमर्जुनसन्देशं 'यथा चा-

त्ययिकं न स्यात' (१६)इत्यादिकं

कथयति स्म ... ११९

श्रीकृष्णवाक्यं श्रुतवता युधि-ष्ठिरेण 'अयमर्जुनः किनिमित्तम् सदा सुखवार्जितः' (३) इति पृष्टः श्रीकृष्णोऽर्जुनस्य सदा दुःख-भागित्वे सदाप्रवासित्वे हेतुभूतमनिष्टलक्षणं प्व परस्परभाषणा-दिके प्रचलिते तत्रागताहूताद्जु-नागमनं श्रुत्वोपयातैर्युधिष्ठिरादि-भिः सह कर्णमुखाः 'दिष्ट्यासि पार्थ कुशलीं (१९) इत्यादिका नराणां वाचः भ्रुण्वन्नर्जुनो यज्ञ-वाटं प्रविवेश। एतस्मिन्नेव काले मातृभ्यां सहितो बसुवाहन आग-त्य वृद्धाभिवादन पुरःसरं कुन्त्या

गृहे प्रविवेश ... १२० द्रौपद्यादिभिः सत्कृते उल्लूपी-चित्राङ्गदे कुन्तीगृह ऊषतुः वसु-वाहनश्चधृतराष्ट्रादीन्प्रत्युपतस्थे। ते च तं सम्मानयामासुः। तृतीये दिवसे व्यासेन 'दक्षिणात्रेगुण्यं कुरु, तेनाश्वमधन्नयं भाविष्यति' (१५) इत्युपदिष्टो यज्ञदीक्षां ज-प्राह युधिष्ठिरः। याजकाश्चोक्तं यज्ञक्रममस्खिलतं कुर्वन्तो यूपा-दिकं कल्पयांचकुः। यूपे च न्नि-

श्वतीं पश्नां बबन्धः ... १२१ अश्वमालभ्य तस्य वपा मन्या-न्यक्रानि चाग्नी हत्वा यक्षं समा-

अ॰ श्लो॰

विषयः

विष्

पयामासुः षोडशर्तिवजः। युधि-ष्टिरोऽपि ब्राह्मणेश्यो निष्काणि कोटिशो दत्वा व्यासादिभ्य ऋ त्विगभ्यो वसुन्धरां दक्षिणात्वेन ददौ। ततो इयासवाक्याच्छी-कृष्णवाक्याच्च वसुन्धरामूल्यं त्रि-गुणं हिरण्यं विततार। ब्राह्मणाश्च मुद्ताः सन्तः स्वान् स्वानाल-यान् जग्मुः। राजभ्योऽपि रत्ना-दीनि दद्युधिष्ठिरो वभुवाहनं विपुलेन वित्तेन सत्कृत्य प्रास्था-पयत्। दुःशलापीत्रं च स्वराज्ये-भ्यषेचयत्। कृष्णादीन्वृष्णिवी रानपि सत्कारपूर्वक विसजयति स्म। 'एवं बभूव यज्ञः सः' (३९) इत्यादिना यज्ञं प्रशशंस वैशस्पा-१२३ यनः

९० १२०

'पितामहस्य यज्ञे यत्किञ्चि-दाश्चर्यमभूत्तत्कथय' (१) जनमेजयप्रश्ले वैशस्पायनस्तदा-ख्यातुमुपचक्रमे। अश्वमेघे नि-वृत्ते तत्र कश्चित्रकुल आगत्य मनुष्यवाचा 'सक्तुप्रस्थेन वो ना-यम्' ('9) इत्यादिनाऽधिचिश्लेप। तदा ब्राह्मणैः कृतप्रश्नः स सकु-प्रस्थं विवरीतुमुञ्छवृत्तेराख्यायि कामाचल्यौ। कुरुक्षेत्रे निवसन्तु ञ्छवृत्तिभीयापुत्रस्तुषाभिः सहित उञ्छमप्यप्राप्नुवन्क्षुघापीडित प-कदा यवप्रस्थं सम्पाद्य तस्य सक्त् विधायाग्नौ हुत्वा यावद्य-भजत तावदेकः कश्चिद्तिथि-राजगाम। तं दृष्ट्वा हृष्टास्ते स्तका-रपूर्वकमेकं भागं तस्मै वितेरः। तेनासन्तुष्टं तमालक्ष्य क्रमशः सर्वे स्वस्वभागान्सन्तुष्टाः सन्तो ददुस्तदा सन्तुष्टनातिथिकपेण धर्मण अहो दानं घुष्यते ते स्वर्गे स्वर्गनिवासिाभः' (८३) इत्यादिः

देश धध

46

श्लो॰ न्यः

विषयः

अ० पृष्ठम्

विषय:

ना तत्प्रशंसापूर्वकं दानं प्रशस्य ' आरोहत यथाकामम् ' (१०६) इत्याद्युक्तो भार्यया पुत्रेण स्तुषया सह दिवं जगाम। तस्य सकु-गन्धेनोदकक्रेदेन दिव्यपुष्पविम-देंन च मम शरीरार्ध सुवर्णमय-मभूत्। अपरमपि शरीरार्धं तथा-विधं भूयादित्याशास्यात्रागतो नाहं तथाऽभूवमिति सकुप्रस्थेन वो नायमित्यब्रुवमित्युक्तवा नकु-लोऽन्तर्द्ध १२७

and & ₹.0

43

'यज्ञे सक्ता नृपतयः' (१) इत्या-दिना यज्ञकरणं फलप्रदर्शनेन स्तुत्वा स नकुलो युधिष्ठिरस्या-श्वमेधं कस्माद्रईयामासेति जन-मेजयेन पृष्टो वैद्यम्पायनः 'यज्ञस्य विधिमप्रयं वैं (७) इत्यादिना तदु-त्तरमाचछ। पुरा किलेन्द्रे यष्ट्रं प्रवृत्ते तत्रालभ्यमानेषु पशुषु दीना-न्पपशून् दृष्ट्वा द्याविष्टा महर्षय 'अपरिशानमेतत्ते' इन्द्रमागत्य (१३) इत्यादिना हिंसामाचिक्षिपुः। तदसहमाने शके विवादं निणेतुं तैरापृष्टो वसुः 'यथोपनीतैर्यष्ट-व्यम्' (२२) इत्यनेन हिस्राहिस्रय-ज्ञयोस्तुल्यत्वापादनरूपं वितथ-मुत्तरं द्दद्रसातलं जगाम। इत्या ख्याय वैशम्पायनः तस्मान्न वा-च्यं ह्येकेन' (२४) इत्यादिनाऽहि-साधंम प्रशंसन्दानक्षपं धर्ममेव १२८ प्रशशंस् 'धर्मागतेन त्यागेन' (१) इत्या-दिना सर्वयज्ञेषु परमो निश्चयः कथामिति जनमेजयेन पृष्टो वैश- प्रष्ठम् म्पायनोऽगस्त्येतिहासं कथयञ्ज-त्तरमाह स्म। द्वादशवार्षिकीं स-चदीक्षां प्रविष्टेऽगस्त्ये महान्तोऽ शिकल्पा ऋषयस्तं यज्ञसुपातिष्ठ-न्त। पवंविधे यज्ञे प्रवृत्ते यदेन्द्रो न ववर्ष तदा कर्मान्तरे 'अगस्त्यो यजमानोऽसौ' (१३) इत्यादिका-यां कथायां प्रवृत्तायां 'यदि द्वा-दशवर्षाणि' (१८) इत्यादिकाम-गस्त्योक्ति तद्जुरूपां स्थिति च दृष्ट्वा 'प्रीताः स्म' (३०) इत्याद्यक्त-वत्सु ऋषिषु पुरंदरो ववर्षांग-स्त्यं च प्रसादयामास। 'कोऽसौ नकुलकपेण' (३९) इत्यादिके ज-नमेजयप्रश्ने वैशम्पायन उत्तरमा-ह समा पुरा किल जमदाग्नेः श्रा-द्धं सङ्करय समीपागतान् होम-मधेनुं दुग्ध्वा तदुग्धं दहे भाण्डे स्थापयामास। तदा धर्मः क्रोध-रूपेण प्रविश्य दुग्धं पीतवान्। एवमप्यकुद्धं सुनि दक्षा कोघो ब्राह्मणरूपेणागत्य 'जितोऽस्मि' इत्याद्याभिधाय 'तपसो विभेमि, (४६) इत्युवाच । जमद्ग्निना तु न त्वया में किञ्चिद्पकृतं येषाम-र्थे पयः सङ्कारिपतं तान् पितृन्ग-च्छ' (४८) इत्युक्तः क्रोधः पितृणा-मभिषङ्गान्नकुलत्वं प्राप्तः । पितृन् प्रसाद्य तेभ्यः 'सक्तुप्रस्थनिद्शे-नेन धर्मपुत्रमाक्षिपतः तव शापा-न्तो भविष्यति' (५०) इति शापा-न्तं लेभे। वैशम्पायन एतदाख्या-य 'एवमेतत्तदा वृत्तम्'(५३) इत्या-दिनोपसञ्जहार ... ...

॥ इत्याश्वमोधकपर्वविषयानुक्रमणिका समाप्ता ॥





## ॥ महाभारतम्॥

—·}};}}}}%

### आश्वमेधिकपर्व।

-88-

अश्वमेघपर्व ।

नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् । देवीं सरस्वतीं चैव तती जयमुदीरयेत् ॥ १ ॥

वैशम्पायन उवाच ।
कृतोद्कं तु राजानं धृतराष्ट्रं युधिष्ठिरः।
पुरस्कृत्य महाबाहुकत्तताराकुलेन्द्रियः॥ २
उत्तीर्यं तु महाबाहुर्बाष्पव्याकुललोचनः।
पपात तीरे गंगाया व्याधिवद्ध इव द्विपः ३

तं सीदमानं जग्राह भीमः कृष्णेन चोदितः।
मैविमत्यब्रविचैनं कृष्णः परबलार्दनः॥ ४
तमार्ते पिततं भूमौ श्वसन्तं च पुनः पुनः।
दह्युः पार्थिवा राजन्धमपुत्रं युधिष्ठिरम् ।

#### श्रीगणेशाय तसः।

श्रीमद्रोपालमानम्य प्राचीनाचार्यवर्तमना । आश्व-मेधिकमावार्थः श्रीकृष्णेन प्रकाइयते ॥ १ ॥ अश्व-स्तुत्यूर्ध्वयायाताष्टावक्रीयेषु सूत्रितं । सानत्युजाते विवृतं गीतायां विपुलीकृतं ॥ २ ॥ मोक्षधमेषु च पुनर्नानाख्या-नोपचृंहणैः । अतीव व्याकृतं प्रत्यगात्मतत्त्वमनाकुलं ॥ ३ ॥ योजज्ञासोदयायेव जपदानादयः स्मृताः । आनुशासनिके सम्याविचत्तदोषविनाशकाः ॥ ४ ॥ यत्र प्रावण्यलामाय वैरा-ग्योदयसिद्धये । कुरुक्षयादिको लोकवृत्तांत उपवणितः ॥५॥ तदेव स्पष्टमत्रोपसंहारव्यपदेशतः । आत्मतत्त्वं विवृणुते मुनि-राख्यानकैश्विभिः ॥ ६ ॥ आख्यानत्रयं च संवर्त्तमरुतीयं कृष्णधर्मसंवादः कृष्णार्जनसंवादश्व। तत्राद्ये काश्यां मृतस्य मुक्तिं लिंगेनेव सूचित्वा ईश्वराराधनादिना धर्मणैव धनं लब्धाऽऽत्मगुद्धये यष्टव्यामित्युक्तं द्वितीये शास्त्रार्थसूत्रणम्। तृतीय तिद्ववरणं चेति तदूर्ष्यमुत्तक्कोंच्छकृत्याद्याख्यानैर्जानो-पयोगि गुरुशुश्रूषामाहात्म्यहिंसात्मकयज्ञनिंदादि च यथायथं तात्पर्यविषयतया ज्ञेयम् । तत्रायमाद्यः श्लोकः—नारायण-मिति। आपो नारा इति प्रोक्ता आपो वै नरस्नवः। अयनं तस्य ताः प्रोक्तं तेन नारायणः स्मृत दिति स्मृतेरापः पुरुष-वस इति श्रुतेश्चापः प्रधानं भूतपंचकं नरेणांतर्यामिणा सृष्टं नारं तत्स्रष्ट्वा तदेवानुप्राविश्वदिति श्रुतेः स्रष्टा प्रवेष्टा च नारा-यण ईश्वरः स एव प्रविश्योपाधिधर्मानिभमन्यमानो नरो जीवः ताभ्यामुत्तमो नरोत्तमः कार्यकारणोपाधिद्वयनिर्मुक्तः परमात्मा एतत्रयं तत्स्वरूपप्रकाशिकां सरस्वतीं देवीं च परमात्मा एतत्रयं तत्स्वरूपप्रकाशिकां सरस्वतीं देवीं च प्रणम्य जयं महाभारताख्यमितिहासं सर्वश्रुतिस्मृतिसारभूत-मुदीरयोदीते तस्यार्थः । एतेन तत्त्वमस्यादिवाक्यार्थो जीव-मह्माभेदो प्रथप्रतिपाद्यो दर्शितः। कृतोद्कं तु राजान-मिति उत्ततार गंगां त इति शेषः ॥ १॥ तं रष्ट्रा दीनमनसं गतसत्त्वं नरेश्वरम् ।
भूयः शोकसमाविष्टाः पांडवाः समुपाविशन्
राजा तु धृतराष्ट्रश्च पुत्रशोकाभिपीडितः ।
वाक्यमाह महाबुद्धिः प्रश्नाचक्षुनरेश्वरम् ॥ ७
उत्तिष्ठ कुरुशार्दृळ कुरु कार्यमनन्तरम् ।
अत्रधर्मेण कौन्तेय जितेयमवनी त्वया ॥ ८
भुंश्व भोगान्म्रात्ताभश्च सुदृद्धिश्च मनोनुगान्
शोचितव्यं न पश्यामि त्वया धर्मभृतां वर
शोचितव्यं मया चैव गान्धार्या च महीपते ।
ययोः पुत्रशतं नष्टं समलब्धं यथा धनम् १०
अश्वत्वा हितकामस्य विदुरस्य महात्मनः ।
वाक्यानि सुमहार्थानि परितप्यामि दुर्मतिः
उक्तवान्विदुरो यन्मां धर्मात्मा दिव्यदर्शनः
दुर्योधनापराधेन कुलं ते विनशिष्यति ॥ १२
स्वस्ति चेदिच्छसे राजन्कुलस्य कुरु मे वचः

वध्यतामेष दुष्टात्मा मन्दो राजा सुयोधनः॥
कर्णश्च शकुनिश्चेव नैनं पश्यतु कर्हिचित ।
स्तूतसंघातमण्येषामप्रमादेन वारय॥ १४
विभिष्ठेचय राजानं धर्मात्मानं युधिष्ठिरम् ।
स पालिथिष्यति वशी धर्मेण पृथिवीभिमाम् अय नेच्छिस राजानं कुन्तीपुत्रं युधिष्ठिरम् ।
मेदीभूतः स्वयं राज्यं प्रतिगृद्धीष्व पार्थिव १६
समं सर्वेषु भूतेषु वर्तमानं नराधिप ।
अगुजीवंतु सर्वे त्वां क्षातयो म्रातृभिः सह
पवं व्ववति कौन्तेय विदुरे दीर्घदर्शिनि ।
दुर्योधनमहं पापमन्ववर्ते वृथामितः ॥ १८
अश्वत्वा तस्य धीरस्य वाक्यानि मधुराण्यहम्
फलं प्राप्य महहुःखं निमग्नः शोकसागरे १९
वृद्धौ हि तेऽद्य पितरौ पश्य नौ दुःखितौ नृप
न शोचितव्यं भवता पश्यामीह जनाधिप२०

इति श्रीमहाभारते आश्वमेधिके पर्वणि अश्वमेधपर्वणि प्रथमोऽध्यायः ॥१॥



2

#### वैशम्पायन उवाच।

प्यमुक्तस्तु राज्ञा स धृतराष्ट्रेण धीमता।
तृष्णीं वभूव मेधावी तम्रवाचाय केशवः॥१
अतीव मनसा शोकः क्रियमाणो जनाधिप।
सन्तापयित चैतस्य पूर्वभेतान्पितामहान् २
यजस्त विविधेर्यक्षेर्वहुभिः स्वाप्तदक्षिणैः।
देवांस्तर्पय सोमेन स्वध्या च पितृनिप ॥ ३
अतिथीनस्रपानेन कामैरन्यैरिकञ्चनान्ः।
विदितं वेदित्वयं ते कर्तव्यमपि ते कृतम् ४
श्रुताश्च राजधर्मास्ते भीष्माद्धागीरथीसुतात्।
कृष्णद्वैपायनाचैव नारदाद्विदुरात्तथा॥ ५
नेमामईसि मुढानां वृत्ति त्वमजुवर्तितम्।
पितृपैतामहं वृत्तमास्थाय धुरमुद्वह ॥ ६
युक्तं हि यशसा क्षात्रं स्वर्गं प्राप्तुमसंशयम्।
न हि कश्चिद्धि शूराणां निहतोऽत्र पराङ्मुखः

त्यज शोकं महाराज भवितव्यं हि तत्तथा।
न शक्यास्ते पुनर्द्र ष्टुं त्वया येऽस्मिन् रणे हताः
पताव दुक्तवा गोविन्दो धर्मराजं युधिष्ठिरम्।
विरराम महातेजास्तमुवाच युधिष्ठिरः॥ ९

युधिष्ठिर उवाच ।
गोविन्द मिय या प्रीतिस्तव सा विदिता मम
सौद्देन तथा प्रेम्णा सदा मय्यनुकम्पसे १०
प्रियं तु में स्यात्सुमहत्कृतं चक्रगदाधर ।
श्रीमन्त्रीतेन मनसा सर्व यादवनन्दन ॥ ११
यदि मामनुजानीयाद्भवान्गन्तुं तपोवनम् ।
न हि शांति प्रपश्यामि पातियत्वा पितामहम्
कर्ण च पुरुषव्याद्यं संग्रामेष्वपलायिनम् ।
कर्मणा येन मुच्येयमस्मात्रक्र्रादिन्दम १३
कर्मणा तद्विधत्स्वेह येन द्युध्यति में मनः ।
तमेवंवादिनं पार्थं व्यासः प्रोवाच धर्मवित

स्याश्वमेधिके पर्वणि नैलकण्ठीये भारतमावदीपे प्रथमोऽ-भायः॥१॥ \* त्वद्विधस्य महाबुद्धे नैतद्योपपर्यते'इति पा०

एवं शोकाकांतो वैराग्यमिच्छतीति स्पष्टयति - एव मुक्ति - रित्वत्यध्यायेन ॥ १ ॥

सांत्वयनसुमहातेजाः शुभं व्चनमर्थवत्। अकृता ते मतिस्तात पुनर्बाब्येन मुह्यसे ॥ १५ किमाकारा वयं तात प्रलपामो मुहुर्मुहुः। विदिताः क्षत्रधर्मास्ते येषां युद्धेन जीविका तथा प्रवृत्तो नृपतिनीधिबन्धेन युज्यसे। मोक्षधर्माश्च निखिला याथातथ्येन ते श्रुताः असकृश्वापि सन्देहाश्चिष्ठास्ते कामजा मया

अश्रद्धानो दुर्मेधा लुप्तस्पृतिरसि ध्रुवम् १८ मैवं भव न ते युक्तमिद्मशानमीदशम्। प्रायश्चित्तानि सर्वाणि विदितानि च तेऽनघ राजधर्माश्च ते सर्वे दानधर्माश्च ते श्रुताः। स कथं सर्वधर्मन्नः सर्वागम्विशारदः। परिमुद्यसि भूयस्त्वमञ्चानादिव भारत ॥ २०

इति श्रीमहाभारते आश्वमेधिके पर्वाणे अश्वमेधपर्वणि द्वितीयोऽध्यायः॥ २॥



ट्यास उवाच।

युधिष्ठिर तव प्रज्ञा न सम्यगिति मे मतिः नहि कश्चित्खयं मत्यः खवशः कुरुते कियाम् ईश्वरेण च युक्तोऽयं साध्वसाधु च मानवः। करोति पुरुषः कर्म तत्र का परिदेवना॥ आत्मानं मन्यसे चाथ पापकर्माणमन्ततः। श्यु तत्र यथापापमपकुष्येत भारत॥ तपोभिः कतुभिश्चैव दानेन च युधिष्ठिर। त्तरन्ति नित्यं पुरुषा ये सम पापानि कुर्वते। यक्षेन तपसा चैव दानेन च नराधिप। प्यन्ते नरशार्द्वल नरा दुष्कृतकारिणः॥ असुराश्च सुराश्चेव पुण्यहेतोर्मखकियाम्। मयतन्ते महात्मानस्तस्माद्यक्षाः परायणम् ६ यक्षेरेव महात्मानो बभू बुरधिकाः सुराः। ततो देवाः क्रियावन्तो दानवानभ्यधर्षयन् ७ राजस्याश्वमधी च सर्वमधं च भारत। नरमेधं च नृपते त्वमाहर युधिष्ठिर ॥ यजस्व वाजिमेधेन विधिवद्क्षिणावता। बहुकामान्नवित्तेन रामो दाशर्थिर्यथा॥ ९ यथा च भरतो राजा दौष्यन्तिः पृथिवीपतिः शाकुन्तलो महावीर्यस्तव पूर्विवितामहः॥ १० विद्यते द्रविणं पार्थ गिरौ हिमवति स्थितम्॥

युधिष्ठिर उवाच।

असंशयं वाजिमेधः पावयेत्पृथिवीमपि। अभिप्रायस्तु मे कश्चित्तं त्वं श्रोतुमिहाहसि११ इमं शातिवेधं कृत्वा सुमहान्तं द्विजोत्तम। द्वानमर्वं न शक्तोमि दातुं वित्तं च नास्ति मे न तु बालानिमान्दीना नुत्सहे वसु याचितुष तथैवाईवणान् कुच्छ्रे वर्तमानाचृपात्मजान् १३ स्वयं विनाश्य पृथिवीं यक्षार्थं द्विजसत्तम । करमाहारयिष्यामि कथं शोकपरायणः॥ १५ दुर्योधनापराधेन वसुधा वसुधाधिपाः। प्रनष्टा योजिथित्वास्मानकीत्यां मुनिसत्तम १५ दुर्योधनेन पृथिवी श्रियता वित्तकारणात्। कोशश्चापि विशीणोंऽसौ धार्तराष्ट्रस्य दुर्मतेः पृथिवी दक्षिणा चात्र विधिः प्रथमकाल्पतः विद्वद्भिः परिदृष्टीयं शिष्टो विधिविपर्ययः १७ न च प्रतिनिधि कर्तुं चिकीषामि तपोधन। अत्र मे भगवन्सम्यक्साचिन्यं कर्तुमहिसि १८ पवसुक्तस्तु पार्थेन कृष्णद्वेपायनस्तदा।

इति श्रीमहाभारते आश्वमोधिके पर्वणि नैलकण्ठीये भारत-भावदीपे द्वितीयोऽध्यायः॥ २॥

3

मुद्रतमनुसिञ्चन्य धर्मराजानमब्रवीत॥ १९

कोशश्चापि विशाणीयं परिपूर्णी भविष्यति

मौज्यप्रयुक्ताद्वेराग्याच्छास्रीयकर्माचरणमेव श्रेयं इत्युक्तं-युधिष्ठिर तव प्रज्ञे० ॥१॥ प्रतिनिधिमनुकल्पम्॥१८॥ उत्सृष्टं ब्राह्मणैर्यक्षे मरुत्तस्य महातमनः। तदानयस्व कौन्तेय पर्याप्तं तद्भविष्यति २१ युधिष्ठिर उवाच।

कस्मिश्च काले स नृपो बभूव वद्तां वर २२ व्यास उवाच। यदि शुश्रूषसे पार्थ श्रुण कारन्धमं नृपम्। कथं यज्ञे मरुत्तस्य द्रविणं तत्समाचितम्। यस्मिन्काले महावीर्यः स राजासीनमहाधनः

इति श्रीमहाभारते आश्वमेधिके पर्वणि अश्वमेध पर्वणि संवर्तमङ्तीये तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥

學子拳子派

युधिष्ठिर उवाच। शुश्रूषे तस्य धर्मक राजर्षेः परिकीर्तनम्। द्वैपायन मरुत्तस्य कथां प्रब्लूहि मेऽनघ॥ त्यास उवाच।

आसीत्कृतयुगे तात मनुद्गिडधरः प्रभुः। तस्य पुत्रो महाबाहुः प्रसन्धिरिति विश्रुतः २ प्रसन्धेरभवत्पुत्रः क्षुप इत्यभिविश्रुतः। श्चपस्य पुत्र इस्वाकुर्महीपालोऽभवत्प्रभुः तस्य पुत्रशतं राजन्नासीत्परधार्मिकम्। तांस्त सर्वान्महीपालानिश्वाकुरकरोत्प्रभुः ४ तेषां ज्येष्ठस्त विशोऽभूत्प्रतिमानं धनुष्मताम् विशस्य पुत्रः कल्याणो विविद्यो नाम भारत विविशस्य सुता राजन्बभू बुईश पञ्च च। सुर्वे धनुषि विकान्ता ब्रह्मण्याः सत्यवादिनः दानधर्मरताः शान्ताः सततं प्रियवादिनः। तेषां ज्येष्टः खनीनेत्रः स तान्सर्वानपीडयत् ७ खनीनेत्रस्तु विकातो जित्वा राज्यमकण्टकम् नाशकद्रक्षितुं राज्यं नान्वरज्यन्त तं प्रजाः ८ तमपास्य च तद्राज्ये तस्य पुत्रं सुवर्चसम्। अभ्यषिञ्चन्त राजेन्द्र मुदिता ह्यभवंस्तदा ९ स पितुर्विकियां दृष्टा राज्याक्षिरसनं च तत् नियतो वर्तयामास प्रजाहितचिकीर्षया॥ १० ब्रह्मण्यः सत्यवादी च शुचिः शमदमान्वितः। प्रजास्तं चान्वर ज्यन्त धर्मनित्यं मनस्विनम् नागायुतसमप्राणः साक्षाद्विष्णुरिवापरः। तस्य धर्मप्रवृत्तस्य व्यशीर्थतंकोशवाहनम्।

तं श्रीणकोशं सामन्ताः समन्तात्पर्यपीडयन् स पीड्यमानो बहुभिः श्लीणकोशाश्ववाहनः। आतिमाच्छत्परां राजा सह भृत्यैः पुरेण च न चैनमभिहन्तुं ते शक्षुवन्ति बलक्षये। सम्यग्वृत्तो हि राजा स धर्मनित्यो युधिष्ठिर यदा तु परमामार्तिं गतोऽसौ सपुरो नृपः। ततः प्रद्ध्मो स करं प्रादुरासी ततो बलम् ॥ ततस्तानजयत्सर्वान्त्रातिसीमान्नराधिपान्। प्तृस्मात्कारणाद्राजन्विश्वतः स करन्धमः तस्य कारन्धमः पुत्रस्त्रेतायुगमुखेऽभवत्। इन्द्रादनवरः श्रीमान्देवैरपि सुदुर्जयः॥ १७ तस्य सर्वे महीपाला वर्तन्ते सम वशे तदा। स हि सम्राडभूत्तेषां घृत्तेन च बलेन च॥ १८ अविक्षिन्नाम धर्मातमा शौर्येणेन्द्रसमोऽभवतः यज्ञशीलो धर्मरतिधृतिमान्संयतेन्द्रयः १९ तेजसाऽऽदित्यसद्याः श्रमया पृथिवीसमः। यहस्पतिसमो बुद्ध्या हिमवानिव सुस्थिरः २० कर्मणा मनसा वाचा दमेन प्रशमेन च। मनांस्याराध्यामास प्रजानां स महीपतिः २१ य ईजे हयमेधानां शतेन विधिवत्प्रभुः। याजयामास् यं विद्वान्स्वयमेवाङ्गिराः प्रभुः। तस्य पुत्रोऽतिचकाम पितरं गुणवत्तया। मरुत्तो नाम धर्मज्ञश्चकवर्ती महायदााः॥ २३ स यश्यमाणो धर्मातमा शातकुम्भमयान्युत ॥

इति श्रीमहाभारते आश्वमोधिके पर्वणि नैलकण्ठीये भारत-भावदीवे तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥

8

शुश्रूषे इति ॥ १॥ मस्तयज्ञप्रशंसाप्रसंगातदंश्या-न्सौति आसीत्कृतयुग इत्यादिना अध्यायद्वयेन अत्यंते महान्तोऽपि कर्मैवानुतिष्ठंतीति कर्ममाहात्म्यख्यापनार्थम् २॥ कारयामास शुभाणि भाजनानि सहस्रशः।

मेरं पर्वतमासाद्य हिमवत्पार्थ्व उत्तरे॥ २५
कांचनः सुमहान्पादस्तत्र कर्म चकार सः।

ततः कुण्डानि पात्रीश्च पिठराण्यासनानि च

चकुः सुवर्णकर्तारो येषां संख्या न विद्यते। तस्येव च समीपे तु यज्ञवाटो चभूव ह २७ ईजे तत्र स धमीत्मा विधिवतपृथिवीपातेः। महत्तः सहितैः सर्वैः प्रजापालैर्नराधिपः॥२८

इति श्रीमहाभारते आश्वमेधिके पर्वणि अश्वमेधपर्वणि संवर्तमरुत्तीये चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४॥

and some

4

युधिष्ठिर उवाच।
कथेवीयः समभवत्स राजा वदतां वर।
कथं च जातरूपेण समयुज्यत स द्विज॥ १
क च तत्सांप्रतं द्रव्यं भगवन्नविष्ठते।
कथं च शक्यमस्माभिस्तद्वानं तपोधन॥ २
व्यास उवाच।

असुराश्चेव देवाश्च दक्षस्यासन्प्रजापतेः। अपत्यं बहुलं तात संस्पर्धत् परस्परम् ॥ तथैवांगिरसः पुत्री वततुल्यौ बभूवतुः। बृहस्पतिर्बृहत्तेजाः संवर्तश्च तपोधनः॥ तावतिस्पर्धिनौ राजनपृथगास्तां परस्परम्। बृहस्पतिः स संवर्ते बाधते सम पुनः पुनः ॥ ५ स बाध्यमानः सततं भात्रा ज्येष्ठेन भारत। अर्थानुःसुज्य दिग्वासा वनवासमरोचयत् ६ वासवोष्यसुरान्सर्वान्विजित्य च निपात्य च इंद्रत्वं प्राप्य लोकेषु ततो वने पुरोहितम्॥ ७ पुत्रमंगिरसो ज्येष्ठं विप्रज्येष्ठं बृहस्पतिम्। याज्यस्त्वंगिरसः पूर्वमासीद्राजा करंघमः वीर्येणाप्रतिमो लोके वृत्तेन च बलेन च। शतऋतुरिवौजस्वी धर्मात्मा संशितवतः॥ ९ वाहनं यस्य योधाश्च मित्राणि विविधानि च। शयनानि च मुख्यानि महाहाणि च सर्वशः॥ ध्यानादेवाभवद्राजनमुखवातेन सर्वशः। स गुणैः पार्थिवान्सर्वान्वशे चक्रे नराधिपः११ संजीव्य कालामिष्टं च सदारीरो दिवं गतः। बभूव तस्य पुत्रस्तु ययातिरिव धर्मवित्॥ १२

अविक्षिन्नाम रात्रुंजित्स वरो कृतवान्महीम्। विक्रमेण गुणैश्चेव पितेवासीत्स पार्थिवः॥ १३ तस्य वासवतुल्योऽभूनमरुत्तो नाम वीर्यवान्। पुत्रस्तमनुरकाऽभूत्पृथिवी सागराम्बरा ॥१४ स्पर्धते स सम सततं देवराजेन नित्यदा। वासवोपि मक्तेन स्पर्धते पाण्डुनन्दन ॥ १५ श्रुचिः स गुणवानासीन्मरुत्तः पृथिवीपतिः। यतमानोऽपि यं शको न विशेषयति सम ह॥ सोऽशक्तवन्विशेषाय समाह्य बृहस्पतिम्। उवाचेदं वचो देवैः सहितो हरिवाहनः॥ १७ बृहस्पते मरुत्तस्य मा सम कार्षीः कथंचन। दैवं कर्माथ पित्रयं वा कर्तासि मम चेत्प्रियम्॥ अहं हि त्रिषु लोकेषु सुराणां च बृहस्पते। इन्द्रत्वं प्राप्तवानेको मक्तस्तु महीपातिः॥१९ कथं ह्यमत्ये ब्रह्मंस्त्वं याजायत्वा सुराधिपम्। याजयेर्मृत्युसंयुक्तं मरुत्तमविशङ्कया ॥ मां वा वृणीष्व भद्रं ते मरुत्तं वा महिपतिम्। परित्यज्य महत्तं वा यथाजोषं भजस्व माम्॥ एवमुक्तः स कौरव्य देवराज्ञा बृहस्पतिः। मुहूर्तिभिव सञ्चिन्त्य देवराजानमञ्जवीत ॥ २२ त्वं भूतानामधिपातिस्त्वयि लोकाः प्रतिष्ठिताः नमुचेर्विश्वरूपस्य निहन्ता त्वं बलस्य च॥ २३ त्वमाजहर्थं देवानामेको वीराश्रियं पराम्। त्वं विभर्षि भुवं द्यां च सदैव बलस्द्न ॥ २४ पौरोहित्यं कथं कृत्वा तय देवगणेश्वर। याजयेयमहं मर्त्यं मरुत्तं पाकशासन ॥ २५

4

इति श्रीमहाभारते आश्वमोधिके पर्वाण नैलकण्ठीये भारत-सावदीपे चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥

कथामिति॥ १॥

समाश्वसिहि देवेन्द्र नाहं मर्त्यस्य कहिंचित। श्रहीष्यामि खुवं यह्ने श्रणु चेदं वचो मम॥ २६ हिरण्यरेता नोष्णः स्यात्परिवर्तत मेदिनी। मासं तु न रिवः कुर्यान तु सत्यं चलेन्मिय ॥

वेशस्पायन उवाच।

बृहरूपतिवचः श्रुत्वा शको विगतमत्सरः। प्रशस्यैनं विवेशाथ स्वमेव भवनं तदा ॥ २६

इति श्रीमहाभारते आश्वमेधिके पर्वणि अश्वमेधपर्वणि संवर्तमरुत्तीये पञ्चमोऽध्यायः ॥५॥

ह

व्यास उवाच।

बात्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्। बृहस्पतेश्च संवादं मरुत्तस्य च धीमतः॥ देवराजस्य समयं कृतमाङ्गिरसेन ह। श्रुत्वा मरुत्तो नृपतिर्यक्षमाहारयत्परम् ॥ २ संकल्य मनसा यशं करन्धमसुतात्मजः। बृहस्पतिमुपागम्य वाग्मी वचनमब्रवीत्॥ ३ मग्वन्यन्मया पूर्वमभिगम्य तपोधन। कृतोऽभिसन्धिर्यश्रस्य भवतो वचनाद्भुरो॥ ४ तमहं यष्ट्रमिच्छामि संभाराः संभृताश्च मे। याज्योस्मिभवतः साधो तत्प्राप्नुहि विधत्स्व च **षृहस्पतिस्वाच**।

न कामये याजियतुं त्वामहं पृथिवीपते। चुतोऽस्मि देवराजेन प्रतिक्षातं च तस्य मे ॥ ६ मक्त उवाच।

िपित्रयमस्मि तव क्षेत्रं बहु मन्ये च ते भृशम्। तवास्मि याज्यतां प्राप्तो भजमानं भजस्व मां बृहस्पतिकवाच ।

अमर्त्य याजियत्वाऽहं याजयिष्ये कथं नरम्। मसत्त गच्छ वा मा वा निवृत्तोऽस्क्यद्य याजनात्॥ व्यास उवाच।

पवमुक्तस्तु नृपातिर्मरुत्तो बीडितोऽभवतः। प्रत्यागच्छन्सुसंविद्यो दद्र्य पथि नारदं १० देवार्षणा समागम्य नारदेन स पार्थवः। विधिवत्प्रांजिलस्तस्यावथैनं नारदोऽब्रवीत्॥ राजर्षे नाति इष्टोऽसि कि चत्स्रेमं तवानघ। क् गतोऽसि कुतश्चेदमप्रीतिस्थानमागतम्॥१२ श्रोतव्यं चेन्मया राजन्बूहि मे पार्थिवर्षभ । व्यपनेष्यामि ते मन्यं सर्वयत्नैनराधिप ॥ १३ एवमुक्तो मरुत्तः स नारदेन महार्षेणा। विप्रलम्भमुपाध्यायात्सवमेव न्यवेद्यत्॥१५ मरुत्त उवाच।

गतोऽसम्यंगिरसः पुत्रं देवाचार्यं बृहस्पतिम् यक्षार्थमृत्विजं द्रष्टुं स च मां नाभ्यनन्दत् १५ प्रत्याख्यातश्च तेनाहं जीवितं नाद्य कामये। परित्यक्तश्च गुरुणा दूषितश्चास्मि नारद १६ व्यास उवाच।

एवमुक्तस्तु राज्ञा स नारदः प्रत्युवाच है। आविक्षितं महाराज वाचा संजीवयक्षिव १७

नारद उवाच। राजन्नंगिरसः पुत्रः संवर्तो नाम धार्मिकः। चंक्रमीति दिशः सर्वो दिग्वासा मोहयन्प्रज्ञाः न त्वां याजियताऽस्म्यद्य वृष्ण् यं त्विमहेच्छिस तं गच्छ यदि याज्यं त्वां न वांछिति बृहस्पितिः खपाध्यायं महाबाही यस्ते यक्षं करिष्यति ९ प्रसन्नस्त्वां महातेजाः संवतीं याज्यित्यति

इति श्रीमहाभारते आश्वमेधिके पर्वाणे नैलकण्ठीय भारत-भावदीपे पंचमोऽध्यायः॥ ५॥

संवर्तमरुत्तयोः संयोगं कथयन्नारदमुखेन वाराणसी-माहातम्यं सूचयति-व्यास उवाच अत्राप्युदाहर्यः तीममित्यादिना॥१॥

#### महत्त उवाच।

संजीवितोऽहं भवता वाक्येनानेन नारद।
पश्येयं क नु संवर्त शंस मे वदतां वर॥ २०
कथं च तस्मै वर्तेयं कथं मां न परित्यजेत।
प्रत्याख्यातश्च तेनापि नाहं जीवितुमुत्सहे २१

#### नारद उवाच।

उन्मस्तवेषं विम्नत्स चंक्रमीति यथासुखम्। वाराणस्यां महाराज दर्शनेष्सुभेहेश्वरम्॥२२ तस्या द्वारं समासाध न्यसेथाः कुणपं काचित् तं रष्ट्वा यो निवर्तेत संवर्तः स महीपते॥ २३ तं पृष्ठतोऽनुगच्छेथा यत्र गच्छेत्स वीर्यवान्। तमेकान्ते समासाध प्राञ्जालेः शरणं व्रजेः २४ पृच्छेत्वां यदि केनाहं तवाख्यात इति स्म ह यूयास्त्वं नारदेनिति संवर्तं कथितोऽिस मे॥ स चेत्वामनुयुंजीत ममानुगमनेष्सया। शंसेथा वन्हिमारूढं मामपि त्वमशंकया॥२६

#### व्यास उवाच।

स तथेति प्रतिश्चत्य पूजियत्वा च नारद्म्। अभ्यनुक्षाय राजिर्षिययौ वाराणसी पुरीम् ॥ तत्र गत्वा यथोक्तं स पुर्यो द्वारे महायशाः। कुणपं स्थापयामास नारदस्य वचः स्मरन् ॥ यौगपचेन विप्रश्च पुरीद्वारमथाविश्चत् । ततः स कुणपं दृष्ट्वा सहसा संन्यवर्ततः ॥ २९ स तं निवृत्तमालक्ष्य प्राञ्जलिः पृष्ठतोन्वगात् । आविश्वितो महीपालः संवर्तमुपिशाश्चितुम् ॥ स च तं विजने दृष्ट्वा पांसुभिः कर्दमेन च । श्लेष्मणा चैव राजानं ष्ठीवनैश्च समाकिरत् ३१ स तथा बाध्यमानो वै संवर्तेन महीपितः । अन्वगादेव तमृषि प्राञ्जलिः संप्रसादयन् ३२ ततो निवर्त्य संवर्त्तः परिश्रान्त उपाविशत् । श्रीतलच्छायमासाद्य न्यग्रोधं बहुशास्त्रिनम् ३३

इति श्रीमहाभारते आश्वमेधिके पर्वणि अश्वमेधपर्वणि संवर्तमकत्तीये षष्ठोऽध्यायः॥६॥



9

#### संवर्त उवाच।

कथमस्मि त्वया ज्ञातः केन वा कथितोऽस्मि ते एतदाचक्ष्व मे तत्त्वमिच्छसे चेन्मम प्रियम् सत्यं ते बुवतः सर्वे संपत्स्यन्ते मनोरथाः। मिथ्या च ब्रुवतो मूर्धा शतधा ते स्फुटिष्यति महत्त उवाच।

नारदेन भवान्महामाख्यातो हारता पथि। गुरुपुत्रो ममेति त्वं ततो मेः प्रीतिरुत्तमा॥ ३ संवर्त उवाच।

स्वत उपाय सत्यमेतद्भवानाह स मां जानाति सत्रिणम् कथयस्व तदेतन्मे क नु संप्रति नारदः॥ ४ मक्त उवाच।

भवन्तं कथायित्वा तु मम देवर्षिसत्तमः। ततो मामभ्यनुश्राय प्रविष्टो हब्यवाहनम् ॥५

व्यास उवाच।

श्रुत्वा तु पार्थिवस्यैतत्संवर्तः प्रमुदं गतः।
पतावद्हमप्येवं शक्रुयामिति सोऽब्रवीत्॥ ६
ततो मरुत्तमुन्मत्तो वाचा निर्भत्संयिषव।
रूश्रया ब्राह्मणो राजन्युनः पुनरथाब्रवीत्॥ ७
वातप्रधानेन मया स्वचित्तवश्वर्तिना।
पवं विकृतरूपेण कथं याजितुमिच्छिसि॥ ८

उन्मत्तवेषमिति। अत्र कुणपदर्शनेन महेश्वरदर्शनासिद्धिं दर्शयता कुणपस्य महेश्वरप्रतिमात्वं सूचितम्। तथा चाविमुक्तं प्रकृत्यः अत्र हिं जंतोः प्राणेषूत्कममाणेषु स्वरत्तारकं ब्रह्म व्याचष्टे येनासावमृती भूत्वा मोक्षी भव-तीति सिद्धः कुणपाभिमानिनो जीवस्य ब्रह्मभावोऽपूर्वी

ज्ञापितः । एवं चोपरिधारणाविधिवद्विधिरेवायमित्युपपादित-मुत्तरयायाते ॥ २२ ॥ इति श्रीमहाभारते आश्वमेधिके पर्वणि नैलकण्ठीये भारतभावदीपे षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥

कथमस्मीति ॥ १॥ सत्रिणं कपटवेषच्छनम् ॥४॥

म्राता मम समर्थश्च वासवेन च संगतः। वर्तते याजने चैव तेन कर्माणि कारय।। ९ गार्हस्थ्यं चैव याज्याश्च सर्वा गृह्याश्च देवताः पूर्वजेन ममाक्षिप्तं शरीरं वर्जितं त्विदम्॥१० नाहं तेनाननुक्षातस्त्वामाविक्षितं कर्हिचित। याजयेयं कथंचिद्वे स हि पूज्यतमो मम।११ स त्वं बृहस्पातं गच्छ तमनुक्षाप्य चावज। ततोऽहं याजयिष्ये त्वां यदि यष्टुमिहेच्छासि

मरुत्त उवाच।

बृहस्पति गतः पूर्वमहं संवर्त तच्छुणु।
न मां कामयते याज्यमसौ वासवकाम्यया॥
अमरं याज्यमासाद्य याजियक्ये न मानुषम्।
शक्रेण प्रतिषिद्धोहं मक्तं मा स्म याजयेः१४
स्पर्धते हि मया विप्र सदा हि स तु पार्थिवः
प्रवमस्त्वित चाष्युक्तो म्रात्रा ते बलसूदनः॥
स मामधिगतं प्रेम्णा याज्यत्वेन बुभूवित।
देवराजं समाश्रित्य तद्विद्धि मुनिपुंगव॥ १६
सोऽहमिच्छामि भवता सर्वस्नेनापि याजितुं
कामये समितिकान्तुं वासवं त्वत्कृतैर्गुणैः १७
न हि मे वर्तते बुद्धि-

न । ह स वतत बुद्ध-र्गन्तुं ब्रह्मन्बृहरूपतिम् । प्रत्याख्यातो हि तेनारिम तथाऽनपकृते सति ॥ संवर्त उवाच।

चिकीषिस यथाकामं सर्वमेतत्त्वयि ध्रुवम्। यदि सर्वानभिप्रायान्कर्ताऽसि मम पार्थिव याज्यमानं मया हि त्वां बृहस्पतिपुरन्द्री। द्विषेतां समभिकुद्धावेतदेकं समर्थयः॥ २०

स्थैयमत्र कथं मे स्या-त्सत्त्वं निःसंशयं कुरु। कुपितस्त्वां न हीदानीं भस्म कुर्यो सबान्धवम्॥

२१

मरुत्त उवाच।

यावत्तपेत्सहस्रांशुस्तिष्टेरंश्चापि पर्वताः। तावल्लोकान्न लभेयं त्यजेयं सङ्गतं यदि॥२२ मा चापि शुभनुद्धित्वं लभेयमिह कर्हिचित। विषयैः सङ्गतं चास्तु त्यजेयं सङ्गतं यदि २३

संवर्त उवाच ।

शाविक्षित शुभा बुद्धिर्वर्ततां तव कर्मसु।
याजनं हि ममाप्येव वर्तते हृदि पार्थिव २४
श्रीभधास्ये च ते राजन्नक्षयं द्रव्यमुत्तमम्।
येन देवान्सगंधर्वान् शक्तं चाभिभविष्यसि
न तु मे वर्तते बुद्धिर्धने याज्येषु वा पुनः।
विप्रियं तु करिष्यामि भ्रातुश्चेन्द्रस्य चोभयोः
गमियष्यामि शक्नेण समतामि ते ध्रुवम्।
प्रियं च ते करिष्यामि सत्यमेतद्भवीमि ते २७

इति श्रीमहाभारते आश्वमेधिके पर्वणि अश्वमेधपर्वणि संवर्तमरुत्तीये सप्तमोऽध्यायः॥७॥

संवर्त उवाच।
गिरेहिंमवतः पृष्ठे मुझवान्नाम पर्वतः।
तण्यते यत्र भगवांस्तपो नित्यमुमापितः॥ १
वनस्पतीनां मूलेषु श्रङ्गेषु विषमेषु च।
गुहासु शैलराजस्य यथाकामं यथासुखम् २

उमासहायो भगवान्यत्र नित्यं महेश्वरः । आस्ते शूळी महातेजा नानाभूतगणावृतः ॥३ तत्र रुद्राश्च साध्याश्च विश्वेऽथ वसवस्तथा । यमश्च वरुणश्चेव कुवेरश्च सहानुगः ॥

. इति श्रीमहाभारते आश्वमेधिके पर्वणि नैलकण्ठीये भारत-भावदीपे सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥

गिरेहिंमवत इत्यष्टमे तस्मै भगवते कृत्वा नम

इत्यादि तत्सुवर्णमवाप्स्यसीत्यन्तम् । सुवर्णकामस्य जप्यं स्तोत्रम् । तस्य संवर्त ऋषिः हिरण्यबाहु हम्रो देवता अनुष्टुपः छंदः अत्र शतं नामानि चतुर्थ्यन्तानि ॥ १ ॥ भूतानि च पिशाचाश्र नासत्यावपि चाश्विनौ। गन्धर्वाष्सरसश्चेव

यक्षा देवर्षयस्तथा॥ ५ विद्या मरुतश्चेव यातुधानाश्च सर्वशः। उपासन्ते महात्मानं बहुरूपमुमापितम्॥ ६ रमते भगवांस्त्रत्र कुवेरानुचरैः सह। विकृतिर्विकृताकारैः कीडिङ्गः पृथिवीपते ७ श्चिया ज्वलन् हर्यते वै बालादित्यसमद्यतिः न रूपं शक्यते तस्य संस्थानं वा कदाचन ८ निर्देष्टुं प्राणिभिः कैश्चित्प्राकृतिर्मासलोचनैः। नोष्णं न शिशिरं तत्र न वायुर्ने च भास्करः न जरा श्चुत्पिपासे वा न मृत्युर्ने भयं नृप। तस्य शैलस्य पार्श्वेषु सर्वेषु जयतां वर १० धातवो जातरूपस्य रश्चयः सवितुर्यथा। रक्ष्यन्ते ते कुवरस्य सहायैक्द्यतायुष्टः ११ चिकिषिद्धः प्रियं राजन्कुवरस्य महात्मनः। तस्मै भगवते कृत्वा नमः शर्वाय वेधसे१२

रुद्राय शितिकण्ठाय पुरुषाय सुवर्चसे। कपर्दिने करालाय हर्यक्षे वरदाय च॥ १३ ज्यक्षणे पूष्णो दन्तिभिदे वामनाय शिवाय च याम्यायाव्यक्तरूपाय सहृत्ते शङ्कराय च १४ श्रेम्याय हरिकेशाय स्थाणवे पुरुषाय च। हरिनेत्राय मुण्डाय कुद्धायोत्तरणाय च॥१५ भारकराय सुतीर्थाय देवदेवाय रहसे। उष्णीषिणे सुवक्राय सहस्राक्षाय मीदुषे १६ गिरिशाय प्रशान्ताय यतये चीरवाससे। बिल्वदण्डाय सिद्धाय सर्वदण्डधराय च १७ मृगव्याधाय महते धन्विनेऽथ भवाय च। वराय सोमवक्त्राय सिद्धमन्त्राय चक्षुषे ॥१८ हिरण्यबाहवे राजक्षुत्राय पतये दिशाम । लेलिहानाय गोष्ठाय सिद्धमन्त्राय वृष्णये १९ पश्नां पतये चैव भूतानां पतये नमः। वृषाय मातृभक्ताय सेनान्ये मध्यमाय च २० सुवहस्ताय पतये धन्विने भागवाय च।

अजाय कृष्णनेत्राय विरूपाक्षाय चैव ह ॥ २१ तीक्ष्णदंष्ट्राय तीक्ष्णाय वैश्वानरमुखाय च। +महाद्युतयेऽनङ्गाय सर्वाय पतये विशाम् २२ विलोहिताय दीप्ताय दीप्ताक्षाय महौजसे। वसुरेतःसुवपुषे पृथवे कृत्तिवाससे॥ कपालमालिने चैव सुवर्णसुकुटाय च । महादेवाय ऋष्णाय ज्यम्बकायानघाय च २४ क्रोधनायानृशंसाय मृद्वे बाहुशालिने। दण्डिने तप्ततपसे तथैवाऋरकभणे॥ २५ सहस्रशिरसे चैव सहस्रचरणाय च। नमः खधाखरूपाय बहुरूपाय दंष्ट्रिणे॥ पिनाकिनं महादेवं महायोगिनमध्ययम्। त्रिशूलहस्तं वरदं ज्यम्बकं भुवनेश्वरम् ॥ २७ त्रिपुरझं त्रिनयनं त्रिलोकेशं महौजसम्। प्रभवं सर्वभूतानां धारणं धरणीधरम्॥ २८ ईशानं शङ्करं सर्वे शिवं विश्वेश्वरं भवम्। उमापात पशुपात विश्वरूपं महेश्वरम्॥ २९ विक्तपाक्षं दशभुजं दिव्यगोवृषमध्वजम्। उग्नं स्वाणुं शिवं रौद्रं शर्वं गौरीशमीश्वरम् ३० शितिकण्ठमजं शुक्रं पृथुं पृथुहरं वरम्। विश्वक्षं विरूपाक्षं बहुरूपमुमापतिम्॥ 38 प्रणम्य शिरसा देवमनंगाङ्गहरं हरम्। शरण्यं शरणं याहि महादेवं चतुर्भुखम् एवं कृत्वा नमस्तस्मै महादेवाय रहसे। महात्मने क्षितिपते तत्सुवर्णमवाष्स्यास ३३ सुवर्णमाहरिष्यन्तस्तत्र गच्छन्तु ते नराः।

इत्युक्तः स वचस्तेन चक्रे कारन्धमात्मजः श ततोऽतिमानुषं सर्व चक्रे यश्चस्य संविधिम् । सौवर्णानि च भाण्डानि सञ्चकुस्तत्र शिल्पिनः बृहस्पतिस्तु तां श्रुत्वा मरुक्तस्य महीपतेः । समृद्धिमतिदेवेभ्यः सन्तापमकरोद्भृशम् ३६ स तप्यमानो वैवर्ण्यं कृशत्वं चागमत्परम् । भविष्यति हि मे शत्रुः संवर्ता वसुमानिति ॥ तं श्रुत्वा भृशसन्तप्तं देवराजो बृहस्पतिम् । अधिगम्यामरवृतः प्रोवाचेदं वचस्तदा ॥ ३८

इति श्रीमहाभारते आश्वमेधिके पर्वणि अश्वमेधपर्वणि संवर्तमरुत्तीये अष्टमोऽध्यायः॥८॥

- AND

इति श्रीमहाभारते आश्वमिधिके पर्वणि नैलकण्ठीये भारतभावदीपे अष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ + भहात्मने चानज्ञाथ ' इति पाठः । ॥ गज्ञाधरं नमस्कृत्य लब्धवान्धनमुसमम् । कुबेर इव-तत्प्राप्य महादेवप्रसादतः । इत्यधिक श्लोकः ।

इन्द्र उवाच। काचित्सुखं खापिषि त्वं वृहस्पते किंचनमनोक्षाः परिचारकास्ते। कञ्चिद्देवानां सुखकामोऽसिं विप्र किच्चदेवास्त्वां परिपालयन्ति॥ बृहस्पातिस्वाच । सुखं शये शयने देवराज तथा मनोक्षाः परिचारका म। तथा देवानां सुखकामोस्मि नित्यं देवाश्च मां सुभृशं पालयन्ति ॥ इन्द्र उवाच। कुतो दुःखं मानसं देहजं वा पाण्डुर्विवर्णश्च कुतस्त्वमद्य। आचक्ष्व मे ब्राह्मण यावदेता-न्निहिनम सर्वीस्तव दुःखकर्तृन्॥ बृहस्पातिस्वाच । मरुत्तमाहुर्मघवन् यश्यमाणं महायञ्जनोत्तमदक्षिणेन। संवर्ती याजयतीति मे श्रुतं तदिच्छामि न स तं याजयेत॥ इन्द्र उवाच। सर्वान्कामाननुयातोसि विप्र यस्त्वं देवानां मन्त्रवित्सुपुरोधाः ॥ उभी च ते जरामृत्यू व्यतीती कि संवर्तस्तव कर्ताऽद्य विप्र॥ 4 बृह्स्पतिस्वाच । देवैः सह त्वमसुरान्प्रणुद्य जिघांससे चाप्युत सानुबन्धान्। यं यं समृद्धं पर्यासि तत्र तत्र दुःखं सपतेषु समृद्धिभावः॥ अतोऽस्मि देवेन्द्र विवर्णरूपः सपलों में वर्धते तानिशस्य। सर्वोपायैमेघवन्संनियच्छ संवर्त वा पार्थिवं वा मरुत्तम्॥ इन्द्र उवाच । पहि गच्छ प्रहितो जातवेदो बृहस्पातं परिदातुं मरुत्ते।

अयं वै त्वां याजियता बृहस्पति-स्तथाऽमरं चैव करिष्यतीति॥ अग्निरुवाच । अहं गच्छामि मघवन्दूतोद्य+ बृहस्पार्ते परिदातुं मक्ते। वाचं सत्यां पुरुह्वतस्य कर्तुं बृहस्पतेश्चापचिति चिकीर्षुः॥ व्यास उवाच। ततः प्रायाद्धमकेतुर्महात्मा बलानि सर्वाणि× वीरुधश्राप्यमृत्नन कामाद्धिमान्ते परिवर्तमानः काष्ट्रातिगो मातरिश्वेव नर्दन्॥ १० मरुत्त रुवाच। आश्चर्यमद्य पर्यामि रूपिणं वहिमागतम्। आसनं सिलिलं पाद्यं गां चोपानय वै मुने ११ अग्निर्वाच । थासनं सिललं पाद्यं प्रतिनन्दामि तेऽनघ। इन्द्रेण तु समादिष्टं विद्धि मां दूतमागतम् १२ मरुत्त उवाच। कचिच्छीमान्देवराजः सुखी च् कचिचास्मान्त्रीयते धूमकेतो । कचिद्वा अस्य वशे यथाव-त्प्रवृहि त्वं सम कात्स्न्येन देव॥१३ अग्निरुवाच। राको भृशं सुसुखी पार्थिवेन्द्र भीतिं चेच्छत्यजरां वै त्वया सः। देवाश्च सर्वे वदागास्तस्य राज-88 न्संदेशं त्वं ऋणु मे देवराज्ञः॥ यद्थे मां प्राहिणोत्त्वत्सकार्वा बृहस्पति परिदातुं मरुते। अयं गुरुर्योजयतां नृप त्वां gu, मर्त्यं सन्तममरं त्वां करोतु॥ मस्त उवाच। संवर्तोऽयं याजयिता द्विजो मां बृहस्पतेरञ्जलिरेष तस्य। न चैवासी याजियत्वा महेन्द्रं मत्ये सन्तं याजयन्नद्य शोभेत्॥ १६

काचिदिति॥ १॥ % मन्त्रयसे पुरोधाः इति पा०

+ 'अहं गच्छामि तव शकाय दूतो' इति पा॰ × ' वन-स्पर्तान् वि॰ ' इति पा॰

अग्निष्वाच । ये वै लोका देवलोके महान्तः संप्राप्स्यसे तान्देवराजप्रसादात्। त्वां चेदसौ याजयेद्वै बृहस्पति-र्नूनं स्वर्गे त्वं जयेः कीर्तियुक्तः॥ १७ तथा लोका मानुषा ये च दिव्याः प्रजापतेश्चापि ये वे महान्तः। ते ते जिता देवराज्यं च कृत्सनं बृहस्पतियां जये चेन्नरेन्द्र ॥ १८ संवर्त उवाच। मा स्मैव त्वं पुनरागाः कथाञ्चत बृहस्पातं पारिदातुं महत्ते। मा त्वां घक्ष्ये चक्षुषा दारुणेन संऋद्धोऽहं पावक त्वं निषोध॥ १९ व्यास उवाच। ततो देवानगमद्भमकेत्-द्धिद्धीतो व्यथितोऽश्वत्थपणंवत्। तं वै द्या प्राह शको महात्मा बृहस्पतेः सन्निधौ ह्वयवाहम्॥ यस्तवं गतः प्रहितो जातवेदो बृहस्पतिं परिदातुं मक्ते। तरिक प्राह स नृपो यक्ष्यमाणः किखद्रचः प्रतिगृह्णाति तश्व॥ अग्निरुवाच । न ते वाचं रोचयते महत्तो बृहस्पतेरअलि प्राहिणोत्सः संवर्ती मां याजायितत्युवाच पुनः पुनः स मया याच्यमानः॥ २२ उवाचेदं मानुषा ये च दिटयाः प्रजापतेयें च लोका महान्तः।

ब्रह्मविदां माहात्म्यं तदनुप्रहेण देवा अपि दासा भवंतीति नवमदशमयोग्न्तम्। तत्र नवमेनाहं दौर्बल्याद्वृत्रेण जित इति नवमदशमयोग्न्तम्। तत्र नवमेनाहं दौर्बल्याद्वृत्रेण जित इति वक्तुं स्वसामर्थ्यामेंद्रो विन्हं प्रति वदित न गंडिकाकारयोगं करेणं नगं पर्वतं डीयते विहायसा गच्छतीति डीः पक्षी करेणं नगं पर्वतं डीयते विहायसा अकारेण योगोस्या-अल्पोडीर्डिका माक्षिका मशकादिस्तस्या आकारेण योगोस्या-स्तित्येवं रूपम् अणुं सूक्ष्मं करे वृत्वे कृष्ट्छांदसं भौवादि-स्तित्येवं रूपम् विविद्यां स्वातं पर्वतमिप मशकीकर्त्तुं समर्थोऽस्मीत्यर्थः कृत-स्तिहं वृत्रस्त्वां नाराधितवानित्यत आह—न चारिसोमं

तांश्रेह्मभेयं संविदं तेन कृत्वा तथापि नेच्छेयमिति प्रतीतः ॥ इन्द्र उवाच। पुनर्गत्वा पार्थिवं त्वं समेत्य वाक्यं मदीयं प्रापय स्वार्थयुक्तम्। पुनर्यद्यको न करिष्यते वच-स्त्वत्तो वज्रं संप्रहर्तास्मि तस्मै ॥२४ अग्निरुवाच । गन्धर्वराज्यात्वयं तत्र दूतो बिभेम्यहं वासव तत्र गन्तुम्। संरब्धो मामब्रवीत्तीक्ष्णरोषः संवर्ती वाक्यं चरितब्रह्मचर्यः॥ २५ यद्यागच्छेः पुनरेवं कथाञ्च-द्वहरूपाते परिदातुं मक्ते। दहेयं त्वां चक्षुषा दारुणेन संकुद्ध इत्येतदवैहि शक ॥ 36 शक उवाच। त्वमेवान्यान्दहसे जातवेदो न हि त्वदन्यो विद्यते भस्मकर्ता । त्वत्संस्पर्शात्सर्वलोको विभेति अश्रद्धेयं वद्से हव्यवाह॥ 30 अग्निस्वाच । दिवं देवेन्द्र पृथिवीं च सर्वी संवेष्टयेस्तवं स्वबलेनैव शका। एवंविधस्येह सतस्तवासी कथं वृत्रस्त्रिदिवं प्राग्जहार ॥ 36 इन्द्र उवाच। न गण्डिकाकारयोगं करेऽणुं न चारिसोमं प्रिवामि वहे। न श्रीणशक्तौ प्रहरामि वज्रं को मेऽसुखाय प्रहरेत मर्त्यः॥ 38

प्रिवामि वह अरिसोमं शत्रुदत्तम् सोमम् त्वयैव स कृतो न निर्जित इत्यत आह-न क्षीणशक्तौ प्रहरामि वज्रामित्या-दिना न शंडिकां जंगमो नो करेणुरिति पाठे तु करेणुईस्ती मम ऐरावतः शंडिका युद्धं द्रविडभाषाप्रसिद्धे तां प्रति जंगमो गतिशीलो न भवतीति नो अस्ति ऐरावतवाहनस्य मे शत्रुजय ईषत्कर इत्यर्थः। शंडिकाशञ्दस्तालव्यादिरिह ज्ञेयः इंद्रो हिति वृषमं शंडिकानामिति मंत्रवर्णात् दशमस्तूक्त-तास्पर्यः। शेषमितरोहितार्थम् ॥ २९ ॥

अवाजयेयं कालकेयान्पृथिव्या-मपाकर्षन्दानवानन्तरिक्षात्। दिवः प्रह्लादमवसानमानयं को मेऽसुखाय प्रहरेत मानवः॥ ३० अग्निस्वाच । यत्र शर्याति च्यवनो याजायिष्यन् सहाश्विभ्यां सोममगृह्वदेकः। तं त्वं कुद्धः प्रत्यवेधीः पुरस्ता-च्छर्यातियज्ञं स्मर तं महेन्द्र॥ ३र वज्रं गृहीत्वा च पुरन्द्र त्वं संप्राहाधीश्च्यवनस्यातिघोरम्। स ते विप्रः सह वज्रेण बाहु-मपागृह्णात्तपसा जातमन्युः॥ ३२ ततो रोषात्सर्वतो घोरकपं सपतं ते जनयामास भूयः। मदं नामासुरं विश्वरूपं यं त्वं दक्षा चक्षुषी संन्यमीलः ॥ ३३

हनुरेका जगतीस्था तथैका दिवं गता महतो दानवस्य। सहस्रं दन्तानां शतयोजनानां ३४ स्तीक्ष्णानां घोररूपं बभूव॥ वृत्ताः स्थूला रजतस्तंभवणी दंष्ट्राश्चतस्रो द्वे शते योजनानाम्। स त्वां द्रतान्विद्रान्नभ्यधाव-जिवांसया शूलमुद्यम्य घोरम्॥ ३५ अपक्यस्त्वं तं तदा घोररूपं सर्वे वै त्वां दहशुर्दर्शनीयम्। यस्माद्भीतः प्राञ्जलिस्तवं महर्षि-३६ मागच्छेथाः शरणं दानवघ्न ॥ क्षात्राद्वलाह्रह्मबलं गरीयो न ब्रह्मतः किञ्चिद्न्यद्गरीयः। सोऽहं जानन् ब्रह्मतेजो यथाव-30 न्न संवर्त जेतुमिच्छामि शक ॥

इति श्रीमहाभारते आश्वमेधिके पर्वणि अश्वमेधपर्वणि संवर्तमरुत्तीये नवमोऽध्यायः॥९॥

#### - AR

80

प्वमेतद्रहावलं गरीयो

न ब्राह्मणार्टिकचिद्द्रस्यद्वरीयः।

आविक्षितस्य त बलं न मृष्ये

बज्रमस्मै प्रहरिष्यामि घोरम्॥ १

धृतराष्ट्र प्राहितो गच्छ मरुत्तं

संवर्तेन संगतं तं वद्स्व।

ब्रह्मपति त्वमुपशिक्षस्य राजन्

बज्रं वा ते प्रहरिष्यामि घोरम्॥ २

व्यास उवाच।

ततो गत्वा धृतराष्ट्रो नरेन्द्रं

प्रोवाचेदं वचनं वासवस्य॥ ३

गन्धर्वे मां धृतराष्ट्रं निबोध

त्वामागतं वक्तुकामं नरेन्द्र।

पेद्रं वाक्यं श्रणु मे राजसिंह
यत्प्राह लोकाधिपतिर्महातमा॥

ग्रहस्पतिं याजकं त्वं वृणीष्व
वज्रं वा ते प्रहारिष्यामि घोरम।

वचश्रेदेतन्न करिष्यसे मे

प्राहतदेतावद्चिन्त्यकर्मा॥

मक्त उवाच।

त्वं चैवैतद्वेत्थ पुरंदरश्च
विश्वेदेवा वसवश्चाश्विनौ च।

मित्रद्रोहे निष्कृतिर्नास्ति लोके

महत्पापं ब्रह्महत्यासमं तत्॥

सति श्रीमहामारते आश्रमेधिक पर्वाणे नैलकण्ठीये भारत-मावसीचे नवमोऽध्यायः॥ ९॥

१०

बृहस्पतियाजयतां महेन्द्रं देवश्रेष्ठं वज्रभृतां वरिष्ठम्। संवर्ती मां याज्यिताऽद्य राज-न्न ते वाक्यं तस्य वा रोचयामि॥७ गन्धवं उवाच। घोरो नादः श्रूयतां वासवस्य नभस्तले गर्जतो राजसिंह। टयक्तं वर्ष्नं मोक्ष्यते ते महेन्द्रः श्रेमं राजंश्चिन्त्यतामेष कालः॥ व्यास उवाच। इत्येवमुक्तो धृतराष्ट्रेण राजन् श्रुत्वा नादं नद्तो वासवस्य। तपोनित्यं धर्मविदां वरिष्ठं संवर्ते तं ज्ञापयामास कार्यम्॥ मरुत्त उवाच। 🎉 इममात्मानं प्रवमानमारा दध्या दूरं तेन न दश्यतेऽ छ। प्रपद्येऽहं शर्म विप्रेन्द्र त्वत्तः प्रयच्छ तस्माद्भयं विश्मुख्य॥ १० अयमायाति वै वज्री दिशो विद्योतयन्द्श। अमानुषेण घोरेण सदस्यास्त्रासिता हि नः॥ संवर्त उवाच। भयं शकाद्येत ते राजासिंह प्रणोत्स्येऽहं भयमेतत्सुघोरम्। संस्तंभिन्या विद्यया क्षिप्रमेव मा भैस्त्वमस्याभिभवात्प्रतीतः॥१२ अहं संस्तंमथिष्यामि मा भैस्तवं शकतो नृप। सर्वेषामेव देवानां क्षयितान्यायुघानि मे ॥ १३ दिशो वज्रं वजतां वायुरेतु वर्षे भूत्वा वर्षतां काननेषु। आपः प्लवन्त्वन्तरिश्ले वृथा च सीदामनी दश्यते माऽपि भैस्त्वम्१४ वन्हिर्देवस्त्रातु वा सर्वतस्ते कामान्सर्वान्वर्षतु वासवो वा। वज्रं तथा स्थापयतां वधाय महाघोरं प्रवमानं जलौघैः॥ १५ मरुत्त उवाच। घोरः शब्दः श्रूयते वै महास्वनो वज्रस्येष संहितो मारुतेन।

आत्मा हि मे प्रत्यथते मुहुर्मुहु-र्न मे खास्थ्यं जायते चाद्य विप्र ॥१६ संवर्त उवाच। वज्रादुप्राद्येत भयं तवाद्य वातो भूत्वा हन्मि नरेंद्र वज्रम्। भयं त्यक्त्वा वरमन्यं वृणीष्व कं ते कामं मनसा साधयामि॥ १७ मरत उवाच। इंद्रः साक्षात्सहसाऽभ्येतु विप्र हविर्यन्ने प्रतिगृद्धातु चैव। स्वं स्वं धिष्ण्यं चैव जुबन्तु देवा हुतं सोमं प्रतिगृह्धन्तु चैव ॥ १८ संवर्त उवाच। अयमिद्रो हरिभिरायाति राजन् देवैः सर्वेस्त्वारितैः स्तूयमानः। मन्त्राहूतो यज्ञामिमं मयाऽच पश्यस्वेनं मन्त्रविस्नस्तकायम्॥ १९ ततो देवैः सहितो देवराजो रथे युंकत्वा तान्हरीन्वाजिमुख्यान् । आयाद्यज्ञमथ राज्ञः पिपासु-राविक्षितस्याप्रमेयस्य सोमम्॥ २० तमायान्तं सहितं देवसंघैः प्रत्युद्ययौ स पुरोधा मरुनः। चके पूजां देवराजाय चाम्यां यथाशास्त्रं विधिवत्रीयमाणः॥ २१ संवर्त उवाच। स्वागतं ते पुरुद्धतेह विद्वन् यक्षोप्ययं साम्निहिते त्वयीन्द्र । शोशुभ्यते बलवुत्रम् भूयः पिबस्व सोमं सुतमुद्यतं मया। मरुत्त उवाच। शिवेन मां पश्य नमश्च तेऽस्तु प्राप्तो यज्ञः सफलं जीवितं मे । अयं यज्ञं कुरुते मे सुरेन्द्र बृहस्पतेरवरजो विप्रमुख्यः॥ 33 इन्द्र उवाच। जानामि ते गुरुमेनं तपोधनं बृहस्पतेरनुजं तिग्मतेजसम्। यस्याह्वानादागतोऽहं नरेन्द्र प्रीतिमें ऽद्य त्वाय मन्युः प्रनष्टः ॥ २५

संवर्त उवाच। यदि प्रीतस्त्वमसि वै देवराज तस्मात्स्वयं शाधि यन्ने विधानम्। स्वयं सर्वान्कुरु भागान्सुरेन्द्र जानात्वयं सर्वलोकश्च देव ॥ २५ व्यास उवाच। यवयुक्तस्त्वांगिरसेन राजः समादिदेश खयमेव देवान्। सभाः क्रियन्तामावसथाश्च मुख्याः सहस्रशाश्चित्रभूताः समृद्धाः॥ क्लप्ताः स्थूणाः कुरुतारोहणानि गन्धर्वाणामप्सरसां च शीघ्रम्। यत्र नृत्येरम्रप्सरसः समस्ताः स्वगौपमः क्रियतां यज्ञवाटः॥ इत्युक्तास्ते चकुराञ्च प्रतीता दिवौकसः शक्रवाक्यान्नरेन्द्र। ततो वाक्यं प्राह राजानमिन्द्रः प्रीतो राजनपूज्यमानो मरुत्तम् ॥ २८ एष त्वयाऽहमिह राजन्समेत्य ये चाप्यन्ये तव पूर्वे नरेन्द्र। सर्वाञ्चान्या देवताः प्रीयमाणा हविस्तुभ्यं प्रतिगृह्धन्तु राजन्॥ आग्नेयं वै लोहितमालभन्तां वैश्वदेवं बहुक्पं हि राजन्। नीलं चोक्षाणं मेध्यमप्यालभन्तां चलच्छित्रं संप्रदिष्टं द्विजाम्याः॥ ३० ततो यक्षो ववृधे तस्य राजन् यत्र देवाः खयमन्नानि जहुः।

यस्मिञ्शको ब्राह्मणैः पुज्यमानः सदस्योऽभूद्धरिमान्देवराजः॥ ततः संवर्तश्चेत्यगतो महात्मा यथा वन्हिः प्रज्वालितो द्वितीयः। हवींष्यु श्रेराह्य न्देवसंघान् ३२ जुहावायौ मन्त्रवत्सुप्रतीतः॥ ततः पीत्वा बलभित्सोममध्यं ये चाप्यन्ये सोमपा देवसंघाः। सर्वेऽनुशाताः प्रययुः पार्थिवेन यथाजोषं तर्पिताः प्रीतिमन्तः ॥ ३३ ततो राजा जातरूपस्य राशीन् पदे पदे कारयामास हुएः। द्विजातिभ्यो विस्जन् भूरि वित्तं इ४ रराज वित्तेश इवारिहन्ता॥ ततो वित्तं विविधं सन्निधाय यथोत्साहं कारियत्वा च कोषम्। अनुज्ञातो गुरुणा संनिवृत्त्य शशास गामखिलां सागरान्ताम् ३५ पवंगुणः संबभूवेह राजा यस्य ऋतौ तत्सुवर्णे प्रभूतम्। तत्त्वं समादाय नरेन्द्र वित्तं यजस्व देवांस्तर्पयाना निवापैः ॥३६ वैशम्पायन उवाच । ततो राजा पाण्डवो हष्टरूपः श्रुत्वा वाक्यं सत्यवत्याः सुतस्य । मनश्चके तेन वित्तेन यष्टुं ततोऽमात्यैर्भत्रयामास भूयः॥

इति श्रीमहाभारते आश्वमेधिके पर्वाणे अश्वमेधपर्वाणे संवर्तमस्तीये दशमोऽध्यायः॥ १०॥

soo son

वैशस्पायन उवाच। इत्युक्ते नृपतौ तस्मिन्व्यासेना द्वतकर्मणा। बासुदेवो महातेजास्ततो वचनमाददे॥ १

तं नृपं दीनमनसं निहतश्चातिबान्धवम् । उपप्छतमिवादित्यं सधूममिव पावकभ् ॥ २

धति श्रीमहाभारते आश्वमेधिक पर्वणि नैलकण्ठीये भारत-सावदीप दशमोऽच्यायः ॥ १०॥

१ थन्न देवांस्तपनीयैर्विधानैः ' इति पाठः ।

११

इत्युक्ते रूपतौ तस्मिन्नित्यध्यायत्रयं कृष्णयुधिष्ठिरसंवादी ब्रह्मविद्यासूत्रम् ॥ १ ॥ उपपद्धतं राहुप्रस्तम् ॥ २ ॥ निर्विण्णमनसं पार्थं ज्ञात्वा वृष्णिकुलोग्रहः। बाश्वासयन्धर्मसुतं प्रवकुग्रपचक्रमे॥ ३ वासुदेव उवाच।

सर्वे जिह्नं अमृत्युपद्मार्जवं ब्रह्मणः पद्म । पतावान् ज्ञानविषयः कि प्रलापः करिष्यति नैव ते निधितं कर्म नैव ते रात्रवो जिताः । कथं राष्ट्रं रारीरस्थमात्मनो नावबुध्यसे ॥ ५

अत्र ते वर्तियिष्यामि यथाधर्मे यथाश्रुतम्।
इन्द्रस्य सह वृत्रेण यथा युद्धमवर्तत्॥ ६
वृत्रेण पृथिवी व्याप्ता पुरा किल नराधिप।
इश्ला स पृथिवी व्याप्तां गन्धस्य विषये इते।
धराहरणदुर्गन्धो विषयः समपद्यतः।
दातऋतुश्रुकोपाथ गन्धस्य विषये हते॥ ८
वृत्रस्य सततः कुद्धो घोरं वज्रमवास्जतः।
स वध्यमानो वज्रेण सुभृद्धां भूरितेजसा॥९
विवेश सहसा तोयं जन्नाह विषयं ततः।
अपसु वृत्रगृहीतासु रसे च विषये हते॥ १०
दातऋतुरितिकुद्धस्तत्र वज्रमवास्जतः।
स वध्यमानो वज्रेण तिसम्नमिततेजसा ११

विवेश सहसा ज्योतिर्जश्राह विषयं ततः। व्याप्ते ज्योतिषि वृत्रेण रूपेऽथ विषये हते १२ शतऋतुरतिकुद्धस्तत्र वज्रमवास्जत्। स वध्यमानो वज्रेण तस्मिन्नमिततेजसा १३ विवेश सहसा वायुं जम्राह विषयं ततः। ह्याप्ते वायौ तु वृत्रेण स्पर्शेऽथ विषये हते १४ शतकतुरतिकुद्धस्तत्र वज्रमवास्जत्। स वध्यमानो वज्रेण तस्मिन्नमिततेजसा १५ आकाशमभिदुद्राव जग्राह विषयं ततः। आकाशे वृत्रभूतेऽथ शब्दे च विषये हते॥१६ शतऋतुरभिकुद्धस्तत्र वज्रमवास्जत्। स वध्यमानो वज्रेण तस्मिम्नामिततेजसा ॥१७ विवेश सहसा शकं जन्नाह विषयं ततः। तस्य वृत्रगृहीतस्य मोहः समभवन्महान्॥ रथन्तरेण तं तात वासिष्ठः प्रत्यबोधयत्। ततो वृत्रं शरीरसं जघान भरतर्भ । शतऋतुरदृश्येन वज्रेणेतीह नः श्रुतम्॥ इदं धर्म्य रहस्यं वै राक्रेणोक्तं महर्षिषु। ऋषिभिश्च मम प्रोक्तं तन्निबोध जनाधिप २०

इति श्रीमहाभारते आश्वमेधिके पर्वणि अश्वमेधपर्वणि कृष्णधर्मसंवादे एकादशोऽध्यायः॥११॥



ष्रह्मज्ञानैकनार्यः शोकोः बृद्धोक्तिसहस्रेण वा ऋतुसहस्रेण वा न नश्यतीत्यभिसंद्धानो भगवान्वासुदेव उवाच-सर्व जिह्य-मिति जिह्यं कामादि मृत्युपदं संसारप्रापकं आर्जवं शमादि महाणः पदं मोक्षस्य प्रापकं ज्ञानविषयः हेयोपादेयतया ज्ञात-व्योऽर्थः ४ शत्रुं नाशयितारमात्माज्ञानरूपम्॥५॥ तदेवाह-अत्र ते इति । इन्द्रस्य चिदात्मनः वृत्रेण कामादिधर्मिणा चिद्चिद्रंथिरूपेणाहंकारेण॥६॥पृथिवी स्थूलं शरीरं यच्छरीरं सा पृथिवी'इति श्रुतेः व्याप्तं आत्मत्वेन गृहीतं गन्धस्य विषये प्रदेशे पिण्डे त्हते सति ॥ ७॥ तेन दुर्गन्ध अनात्मभूतं विषयो ब्रह्माण्डं जातं एकदेशस्यात्मत्वेन परिप्रहात् 'इदं सर्वे यदयमात्मा' इति श्रुतेश्चिनमात्रं सदप्येतत् एतस्य दृष्ट्याऽ-नित्यत्वाद्याघातमभूदित्यर्थः॥ ८॥ वज्रं विवेकं वक्ष्यमाणम् ॥ ९ ॥ तोयं कर्भसमवेतैः सोमाज्यपयःप्रमृतिभिवहुलै-र्देन्येश्वंद्रलोके भोगायारव्धं शरीरं 'आपः पुरुषवचसः' इति श्रुतेः मानुषाद्देहाव्युत्थापितो दिव्यं देहमात्मत्वेन गृहीतवानि-ंयर्थः । रसे दिञ्यलोंके त्हते ममतया गृहीते ।। १० ।। एवं स्थूलदेहद्वयाद्व्युत्थापितो ज्योतिस्तैजसप्रपञ्चं विवेश ततस्तत्र किञ्चिद्रूपं दश्यं आत्मत्वेन जग्राह किञ्चिन्ममतयाऽऽत्हतवान् ॥१२॥ वायुं समष्टिलिङ्गं 'वायुरेव व्यक्टिर्वायुः समष्टिः' इति श्रुते: । ततस्तत्र प्रवेशरूपया तदुपास्त्या ब्रह्मलोकेऽपि संकल्प-मात्रोत्थितेषु विषयेषु पूर्ववदात्मत्वेनात्मायत्तत्वेन च जग्रा\_ हेत्यर्थः । स्पर्शे मानसविषयसंगे ॥१४॥ द्विविधादपि सूक्ष्मा-द्व्युत्थापित आकाशं अन्याकृतं सुषुप्त्याख्यं जाड्यं तेन शब्दे शब्दादी विषये स्टते गिलिते सति ॥ १६॥ ततो ब्युत्थापितः शक्तं चिदात्मानमेव कृत्रो जग्राह चिदात्मे-श्वर्याभिमानवानभूदित्यर्थः ॥ १८ ॥ रथो मायारूपो विप्रहः तं तरत्यनेन तद्रथंतरं 'अहं ब्रह्मास्मि'इति वाक्यं तेन वसिष्ठे गुहस्तं प्रखबोधयत्। द्वैतदर्शननिषेधेन 'द्वितीयाद्वै भयं भव-ति'इति श्रुतेः। अत एवादश्येन दश्यश्रुत्येन। एवं द्विविधादपि कारणोपाधेर्व्युत्थापितः परानंदे प्रतिष्ठां प्रापदित्यर्थः ॥१९॥ इति श्रीमहाभारते आश्वमीधिके प्रविण नैलकण्ठीये भारत-भावदीपे एकादशोऽध्यायः ११ % मृत्युपदमाजिह्मम् 'इति पा॰

१२

वासुदेव उवाच। द्विविधो जायते स्याधिः शारीरो मानसस्तथा परस्परं तथोर्जनम निईंद्वं नोपपद्यते॥ शर्रारं जायते व्याधिः शारीरः स निगद्यते। मानसे जायते व्याधिमीनसस्तु निगद्यते॥ शीतोष्णे चैव वायुश्च गुणा राजन् शरीरजाः तेषां गुणानां साम्यं चेत्तदाहुः खरूळक्षणम् ३ उष्णेन बाध्यते शतिं शतिनोष्णं च बाध्यते सत्त्वं रजस्तमश्चेति त्रय आत्मगुणाः स्पृताः ४ तेषां गुणानां साम्यं चेत्तदाहुः खस्थलक्षणम् तेषामन्यतमोत्सेके विधानसुपदिश्यते॥ हर्षेण बाध्यते शोको हर्षः शोकेन बाध्यते। कश्चिद्वःख वर्तमानः सुखस्य स्मर्तुमिच्छति कश्चित्सुखे वर्तमानो दुःखस्य स्मर्तिमिच्छति ६ स त्वं न दुःखी दुःखस्य न सुखी सुसुखस्य च स्मर्तुमिच्छसि कौन्तेय किमन्यहुःखविभ्रमात् अथवा ते स्वभावोऽयं येन पार्थावकुष्यसे। दृष्ट्वा सभागतां कृष्णामेकवस्त्रां रजस्वलाम् ।

मिषतां पाण्डवेयानां न तस्य समर्तिमिच्छिसि ८ प्रवाजनं च नगराद्जिनैश्च विवासनम्। महारण्यनिवासश्च न तस्य स्मर्तिमिच्छिस ९ जटासुरात्परिक्केशश्चित्रसेनेन चाहवः। सैन्धवाच परिक्रेशो न तस्य स्मर्तिमच्छासि॥ पुनरज्ञातचर्यायां कीचकेन पदा वधः। याज्ञसेन्यास्तथा पार्थ न तस्य समर्तुमिच्छसि यश्च ते द्रोणभीष्माभ्यां युद्धमासीदरिन्दम। मनसकेन योद्धव्यं तत्ते युद्धमुपस्थितम् ॥ १२ तस्माद्भ्युपगन्तव्यं युद्धाय भरतर्षभ। परमध्यक्तरूपस्य पारं युक्त्या स्वकर्मिः १३ यत्र नैव शरैः कार्यं न भृत्यैर्न च बन्धुभिः। आत्मनेकन योद्धव्यं तत्ते युद्धमुपि श्वितम् १४ तिस्मिन्नानिर्जिते युद्धे कामवस्थां गमिष्यसि। पतज्ज्ञात्वा तु कौन्तेय कृतकृत्यो भविष्यासि पतां बुद्धि विनिश्चित्य भूतानामागाति गतिम पितृपैतामहे वृत्ते शाधि राज्यं यथोचितम् १६

इति श्रीमहाभारते आश्वमेधिके पर्वणि अश्वमेधपर्वणि कृष्णधर्मसंवादे द्वादशोऽध्यायः॥ १२॥

THE STATE OF THE S

१२

वज्रशब्दोक्तं विवेकं दर्शयति स्थूलस्क्ष्मदेहयोवेधम्यप्रदर्शनेन-द्विविध इत्यादिना । परस्परमिति सत्त्वादिगुणजं स्क्ष्मं लिङ्गं तद्रहितस्य न स्थूलं शरीरमिस्त न चैतद्विना
तेषां उपलम्भस्थानमस्तीत्यर्थः ॥ १॥ शीतोष्णे कफिपत्ते
वायुर्वातः तेषां साम्ये स्वास्थ्यं वैषम्ये व्याधिमवतीत्यर्थः
॥३॥ उद्योनित शीतोष्णयोरन्यतराधिक्यजं दोषमितरविकेनीषधादिनापनयदित्यर्थः। सत्त्वमिति आत्मगुणा लिङ्गधर्माः ॥४॥ साम्यं सुप्तिप्रलय्योः विधानं उपायः ॥५॥
हर्षशोक्योः सत्त्वरजःकार्ययोः परस्परबाधकत्वमुक्त्वा तमस्त्रयोबीधकं ताभ्यां बाध्यते चित्याह काश्चिदिति। दुःखकालेऽ
ध्यतीतं सुखं स्मृत्वाप्यतीव व्यामुद्याति न तु तदेव विवेकेन
तितिश्वते एवं सुखकालेप्यतीतं पुत्रमरणादिदुःखं स्मृत्वा
सिद्धमि सुखं नाश्यतीति भावः ॥ ६ ॥ स इति त्वं तु

उक्तविधद्विविधव्याधिहीनः न सुखं दुःखं वा स्मर्तुमिच्छिति नेच्छेरित्यर्थः। किन्तु दुःखविश्रमात् यत् अन्यत् अका-ममशोकं ब्रह्म तदेव स्मर्तुमनुसंधातुमिच्छिति इच्छेरित्यर्थः।।।।। अथविति। अयं दुःखित्वादिः तत्स्वभावस्यापि तव शोको न युक्तोतीतत्वादुःखस्येति भावः।। ८॥ मनसाहं-कारेण ।। १२॥ अभ्युपगन्तव्यं अभिमुखी भवितव्यं अव्यक्तिस्यः मायामात्रस्य मनसः परं पारं ब्रह्म युक्त्या योगेन कर्मभिश्च शोधिकः प्राप्नुहीति शेषः। मनोनशिन निःशोको भविष्यसीत्यर्थः॥ १३॥ आत्मना मनसा ॥१४॥ तास्मिन्मनिस कां दुःखबहुलामवस्थां एतन्मनसो मायान्मात्रत्वम् ।।१५॥ आगतिं उत्पत्तिं गतिं प्रलयं मायामात्रन्त्वेन शात्वा सुखं वर्तस्त्रेत्यर्थः॥ १६॥ इति श्रीमहाभारते आश्वमोधिके पर्वाणे नेलकण्ठीये भारतभावदीपे द्वादशोऽन्थ्यायः॥ १२॥

१३

वासुदेव उवाच। न बाह्यं द्रव्यमुतसुज्य सिद्धिर्भवति भारत शारीरं द्रव्यमुत्सुज्य सिद्धिर्भवति वा न वा बाह्यद्रव्यविमुक्तस्य शारीरेषु च गुद्ध्यतः। यो धर्मो यत्सुख चैव द्विषतामस्त तत्तथा॥२ द्यक्षरस्तु भवेन्मृत्युरुज्यक्षरं ब्रह्म शाश्वतम्। ममेति च भवेन्द्रत्युनं ममेति च शाश्वतम् ३ ब्रह्ममृत्यू ततो राजन्नात्मन्येव व्यवस्थितौ। अहर्यमानौ भूतानि योधयेतामसंशयम्॥ ४ अविनाशोस्य सत्त्वस्य नियतो यदि भारत। भित्त्वा शरीरं भूतानामहिंसां प्रतिपद्यते॥ ५

लब्ध्वा हि पृथिवीं कृतस्नां सहस्थावरजङ्गमाम्। ममत्वं यस्य नैव स्यात कि तया स करिष्यति॥ Ę अथवा वसतः पार्थं वने वन्येन जीवतः। ममता यस्य द्रव्येषु मृत्योरास्ये स वर्तते बाह्यान्तराणां रात्रूणां स्वभावं पश्य भारत। यन्न पश्यति तद्भूतं मुच्यते स महाभयात् ८

१३

कामात्मानं न प्रशंसन्ति लोके नेहाकामा काचिद्दित प्रवृत्तिः। सर्वे कामा मनसोङ्गप्रभूता यान्पण्डितः संहरते विचिन्त्य॥ ९ भूयो भूयो जन्मनोऽभ्यासयोगा-द्योगी योगं सारमार्गं विचिन्त्य। दानं च वेदाध्ययनं तपश्च काम्यानि कर्माणि च वैदिकानि १० वतं यज्ञानियमान् ध्यानयोगान् कामेन यो नारभते विदित्वा। यद्यचायं कामयते सं धर्मो न यो धर्मो नियमस्तस्य मूलम् अत्र गाथाः कामगीताः कीर्तयन्ति पुराविदः। श्रुणु सङ्कार्त्यमानास्ता अखिलेन युधिष्ठिर। नाहं शक्योऽनुपायेन हन्तुं भूतेन केनचित्। १२

ननु कामत्यागेनैव मनो जेतन्यमतो यत्पूर्व मया यदि मामनुजानीयाद्भवानांतुं तपोवनाभिति राज्यत्यागःप्रार्थितः स एव तर्हि युक्तस्तत्र कथं शाधि राज्यं यथोचितामिति वदसी-त्याशंक्याह-न बाह्यमिति । न बाह्यस्य राज्यादेरथस्य त्यागात्त्यागी भवति किन्तु शारीरं लिङ्गशरीरोत्थं कामा-दिकं त्यक्त्वैव सिद्धिमें क्षिः न वेति शुष्कवैराग्यवतो विवेक-श्रुत्यस्य सिद्धयभावं सूचयति ॥ १ ॥ बाह्यति गृद्धचतः सक्तस्य यो धर्मः सः अधम एव यत्सुखं तद्दुःखमेव मौढय-स्यानपायात् अतस्ताद्द्रिषतामेवास्तु तुच्छामैत्यर्थः ॥ २ ॥ द्यक्षर इति। ममत्वं संसारहेतुः तदभावो ब्रह्मप्राप्तिहेतुरित्यर्थः ॥३॥ ब्रह्ममृत्यू निःसंगत्वससंगत्वे आत्मानि चिते एकस्मि-न्वस्तुनि बहुनां ममत्वं चेते युद्धयंत एव॥४॥ एवं निर्ममोऽ-प्यसमाप्ताधिकारश्चित्तस्वाभाव्यादस्मदादिवद्युद्धथन्नपि नेतरव. क्षियत इत्याह-आवेनाश इति । अस्य जगतः सत्त्वस्य अविनाशोऽधिष्ठानसत्तानतिरिक्तंर्त्वाष्ट्राशाभावः नियतो निश्चितो यदि जगतो बाध्यत्वं जानन्स्वप्रकृतपापेनेव सर्वभूतशरीरोच्छेदं कुर्वन्निप अहिंसामहिंसकत्वमेव प्रति-पर्यते हत्वापि स इमान्लोकान्न हंति न निबद्धयत इत्यर्थः ।। ५॥ लब्धा हीति । स्वप्नोपलब्धधनोष्वव बुद्धस्य ममत्वा-

भावः स्वतः सिद्ध इत्यर्थः ॥६॥ बाह्यांतराणामिति । स्वभावं आत्ममायामात्रत्वलक्षणं तत्त्वं पश्य ध्यानेन साक्षात्कुरु ते ध्यानयोगानुगता अपश्यन्देवात्मशाक्तं स्वगुणैर्निगूढाामिति श्रुतेः एवं दृष्ट्वा च यत् यतः तत्तमपि स्वभावं भूतम-नादि न पर्यति मायाभिप बाधित्वा चिन्मात्रेण रूपेण योऽsवितिष्ठते स महाभयात्संसारान्मुच्यत इत्यर्थः ॥८॥ नन्वैश्व-र्यमेव वरम् किं सुषुप्रिसमेन मोक्षेणेत्यत आह-कामात्मा-निमिति । अथ यत्रान्यत्पस्यति तदल्पमिति श्रुतेरैश्वर्यमपि तुच्छमेवातो न प्रशंसंति संतः मनसः कामोदयस्ततः प्रवृत्ति-स्ततो दुःखमतो मन एव निरोद्धव्यामित्यर्थः ॥ ९ ॥ एत-चानेकजन्मसाध्यमित्याह-भूयो भूय इति । विच्छिय विच्छियोत्तरोत्तरभूमिलाभरूपं जन्म यस्य सः भूयोभूयोजन्मा तस्मादेवाभ्यासयोगात् शुद्धाचितः सन् सारमार्गं मोक्षमार्गं विचित्य कामान्संहरत इति पूर्वेणान्वयः कोऽसौ इत्याह-दानं चेति ॥ १० ॥ यो दानादिध्यानयोगांतान् कामेन काम-पूर्वकं नारभते यद्यचायं कामयते स धर्मां नेति विदि-त्वेति संबन्धः फलितमाह-यो धर्मो नियमस्तस्य मूलिमाति तस्य कामस्य यो नियमो निग्रहः स धर्मः स च मूलं मोक्ष-बीजम् ॥ ११॥ कामस्य दुरुच्छेयत्वं कामोक्तिभिरेवाह-अत्र गाथा इत्यादिना । अनुपायेन निर्ममत्वं योगा-भ्यासश्च कामजयोपाय उक्तस्तद्यातिरकेणेत्यर्थः ॥ १२ ॥

आश्व० २

यो मां प्रयतते हन्तुं ज्ञात्वा प्रहरणे बलम्।
तस्य तिस्मिन्प्रहरणे पुनः प्रादुर्भवाम्यहम् १३
यो मां प्रयतते हन्तुं यञ्जैविविधदक्षिणैः।
जङ्गमेष्विव धमात्मा पुनः प्रादुर्भवाम्यहम् ॥
यो मां प्रयतते नित्यं वेदैर्वेदान्तसाधनैः।
स्थावरेष्विव भूतात्मा तस्य प्रादुर्भवाम्यहम्
यो मां प्रयतते हन्तुं धृत्या सत्यपराक्रमः।
भावो भवामि तस्याहं स च मां नावबुध्यते १६
यो मां प्रयतते हन्तुं तपसा संशितवतः।
ततस्तपसि तस्याथ पुनः प्रादुर्भवाम्यहम् १७
यो मां प्रयतते हन्तुं मोक्षमास्थाय पण्डितः।
तस्य मोक्षरतिस्थस्य नृत्यामि च हसामि च

अवध्यः सर्वभूतानामहमेकः सनातनः ॥ १८
तस्मात्त्वमि तं कामं यज्ञैर्विविधदक्षिणेः ।
धर्मे कुरु महाराज तत्र ते स भविष्यति १९
यजस्व वाजिमेधेन विधिवदक्षिणावता ।
अन्येश्च विविधर्यज्ञैः समृद्धैराप्तदक्षिणेः ॥ २०
मा ते व्यथाऽस्तु निहतान्त्रन्धून्वीक्ष्य पुनः पुनः
न शक्यास्ते पुनर्द्रष्टुं ये हताऽस्मिन् रणाजिरे

स त्विमिष्टा महायक्षैः समृद्धैराप्तद्क्षिणैः। कीर्तिं लोके परां प्राप्य गतिमग्वां गमिष्यसि॥

22

इति श्रीमहाभारते आश्वमेधिके पर्वणि अश्वमेधपर्वणि कृष्णधर्मसंवादे त्रयोदशोऽध्यायः॥१३॥



88

वैशस्पायन उवाच।
एवं बहुविधैविक्यैर्मुनिभिस्तैस्तपोधनैः।
समाश्वस्यत राजर्षिर्हतबन्धुर्युधिष्ठिरः॥ १
सोऽनुनीतो भगवता विष्ट्रश्रवसा स्वयम्।
द्वैपायनेन कृष्णेन देवस्थानेन वा विभुः॥ २
नारदेनाथ भीमेन नकुलेन च पार्थिव।
कृष्णया सहदेवेन विजयेन च धीमता॥ ३

अन्येश्च पुरुषव्याव्रैर्वाह्मणैः शास्त्रहाष्ट्रिमिः।
व्यजहाच्छोकजं दुःखं सन्तापं चैव मानसम्
अर्चयामास देवांश्च ब्राह्मणांश्च युधिष्ठिरः।
कृत्वाऽथ प्रेतकार्याणि बन्धूनां स पुनर्नुपः।
अन्वशासच्च धर्मातमा पृथिवीं सागराम्बराम्
प्रशान्तचेताः कौरव्यः खराज्यं प्राप्य केवलम्
व्यासं च नारदं चैव तांश्चान्यानव्रवीष्टृपः॥ ६

यो मामिति प्रहरणे वागादीदियसाध्ये जपादिशास्त्रे प्रादुर्मवामि अहमेव सर्वे तिष्ठे जपादिकतें त्याभेमानरूपेणाविर्मवामि
तेन जपादिकं विफलं करोमीत्यर्थः । द्वितीये यो मामिति
क्षेति प्रहरणे मनिस रमशानवैराग्यन्यायेन जितो मया काम
इति निश्चित्य प्रयतते संन्यासादिकं करोति तस्य मनस्येव
पुनरहं प्रादुर्मवामि यदाहुरिमयुक्ताः—प्रमादिनो बहिश्चिताः
पिश्चनाः कलहोत्सुकाः । संन्यासिनोऽपि हश्यते देवसंदूषिताश्वास इति ॥ १३ ॥ यो यज्ञैः कामं जिघासति तस्य
वेतासि यथा धर्मात्मा जंगमेषु उत्तमयोनी उदाररूपेणाविर्मवित तद्वतस्य वेतिस अहं दंमादिरूपेणाविर्मवामि ॥१४॥
स्थावरेषु अनिमन्यकरूपेण भूतात्मा जीवः धर्मात्मेत्यत्रापि
पर्वति केवित यायज्ञकापेक्षया वेदवेदांतसाधनेष्वत्या कामासम्वित्रतं धर्यवलेनेव लोकद्वयं जेष्यामीत्यिभमानवन्तं
तं करोमीत्यर्थः । स च इसमेवामिमानं कामत्वेन बंधकत्वेन
तं करोमीत्यर्थः । स च इसमेवामिमानं कामत्वेन बंधकत्वेन

नाववुध्यते ॥ १६ ॥ तपसा योगवलेन तत्रापि योगीपसर्गरूपेण मधुमत्याद्यैश्वर्यभूमिषु स्पृहारूपेणाविर्भवामि॥ १०॥
मोक्षमास्थाय नित्यमुक्तमात्मानमज्ञात्वा मोक्षार्थं यस्तप्रअदि
करोति तमज्ञं प्राप्य नृत्यामि च हसामि चेत्यर्थः ॥ १८॥ तस्मादिति । यस्मान्निर्ममत्वपूर्वकयोगाभ्यासमंतरेण अन्यः
कामजयोपायो नास्ति निर्ममत्वं च यज्ञादिजन्यां चितः
शुद्धिं विना न संभवति तस्मात् निष्कामान् यज्ञादीननुतिः
शुद्धिं विना न संभवति तस्मात् निष्कामान् यज्ञादीननुतिः
श्रतस्ते तव श्रेयःसिद्धिरिति शेषः ॥ १९ ॥ इति श्रमहाः
भारते आश्वमेधिके पर्वणि नैलकण्ठीये भारतभावदीपे त्रयो
दशोऽध्यायः ॥ १३ ॥

१४
आख्यायिकामनुसरत्यध्यायद्वयेन-एवं बहुविधैर्वाक्यैरित्यादिना॥१ कृत्वाऽथेति पुनरिति मासिकादीनि
प्रेतकार्याणि पूर्वकृतानामेवानुवादो वा ॥ ५ ॥

आश्वासितोऽहं प्राग्वृद्धैर्भवद्भिर्धीनेपुङ्गवैः। न सूक्ष्ममिप में किञ्चिद्यलीकमिह विद्यते॥ ७ अर्थश्च सुमहान्त्राप्तो येन यक्ष्यामि देवताः। पुरस्कृत्याद्य भवतः समानेष्यामहे मखम्॥८ हिमवन्तं त्वया गुप्ता गमिष्यामः पितामह। बह्वाश्चर्यों हि देशः स श्रूयते द्विजसत्तम॥ ९ तथा भगवता चित्रं कल्याणं बहुभाषितम्। देवार्षिणा नारदेन देवस्थानेन चैव ह॥ नाभागधेयः पुरुषः कश्चिदेवंविधान् गुरून्। कंभंते व्यसनं प्राप्य सुहदः साधुसंमतान् ॥ पवमुक्तास्तु ते राज्ञा सर्व पव महर्षयः। अभ्यनुक्षाप्य राजानं तथोभौ कृष्णफाल्गुनौ

पश्यतामेव सर्वेषां तत्रेवादर्शनं ययुः। ततो धर्मसुतो राजा तत्रैवोपाविशत्प्रमुः १३ एवं नातिमहान्कालः स तेषां संन्यवर्तत । कुर्वतां शौचकार्याणि भीष्मस्य निधने तदा महादानानि विप्रेभ्यो द्दतामौध्वदेहिकम्। भीष्मकर्णपुरोगाणां कुरूणां कुरुसत्तम ॥ १५ सहितो धृतराष्ट्रेण स ददावौ ध्वदेहिकम्। ततो दत्वा बहुधनं विप्रेभ्यः पाण्डवर्षभः १६ धृतराष्ट्रं पुरस्कृत्य विवेश गजसाह्वयम्। स समाश्वास्य पितरं प्रज्ञाचश्चषमीश्वरम्। अन्वशाहै स धर्मात्मा पृथिवीं भ्रातृभिः सह१७

इति श्रीमहाभारते आश्वमेधिके पर्वणि अश्वमेधपवणि चतुर्दशोऽध्यायः ॥ १४॥



83

जनमेजय उवाच। विजिते पाण्डवेयस्तु प्रशान्ते च द्विजोत्तम। राष्ट्रे कि चकतुर्वीरी वासुदेवधनअयी ॥ वैशम्पायन उवाच।

विजिते पाण्डवै राजन्प्रशान्ते च विशामपते राष्ट्रे बभूवतुईधी वासुदेवधनुष्यो ॥ विज-हाते सुदा युक्ती दिवि देवेश्वराविव। तौ वनेषु विचित्रेषु पर्वतेषु ससानुषु॥ 3 तीर्थेषु चैव पुण्येषु पत्वलेषु नदीषु च। चंक्रम्यमाणौ संह्रष्टाविवनिव नन्द्ने॥ इन्द्रप्रस्थे महात्मानी रेमतुः कृष्णपाण्डवी। पविश्य तां सभां रम्यां विज=हाते च भारत तत्र युद्धकथाश्चित्राः परिक्लेशांश्च पार्थिव। कथायोगे कथायोगे कथयामासतुः सदा॥ ६ ऋषीणां देवतानां च वंशांस्तावाहतः सदा। भीयमाणौ महात्मानौ पुराणावृषिसत्तमौ ॥ ७ मधुरास्तुं कथाश्चित्राश्चित्रार्थपद्निश्चयाः। निश्चयज्ञः स पार्थाय कथयामास केशवः॥८ पुत्रशोकाभिसन्तप्तं ज्ञातीनां च सहस्रशः। कथाभिः शमयामास पार्थं शौरिर्जनार्दनः॥ ९ स तमाश्वास्य विधिवद्विज्ञानज्ञो महातपाः। अपहृत्यात्मनो भारं विश्वश्रामेव सात्वतः॥ ततः कथान्ते गोविन्दो गुडाकेशमुवाच ह। सान्त्वयन् ऋश्णया वाचा हेतुयुक्तमिदं वचः

### वासुदेव उवाच।

विजितेयं घरा कृत्स्ना सव्यसाचिनपरन्तप त्वद्वाहुबलमाश्रित्य राज्ञा धर्मसुतेन ह॥ १२ असपतां महीं भुंके धर्मराजो याधिष्ठिरः। भीमसेनानुभावेन यमयोश्च नरोत्तम ॥ धर्मेण राज्ञा धर्मज्ञ प्राप्तं राज्यमकण्टकम्। धर्मेण निहतः संख्ये स च राजा सुयोधनः१५ अधर्मरुचयो लुब्धाः सदा चाप्रियवादिनः। धार्तराष्ट्रा दुरात्मानः सानुबन्धा निपातिताः प्रशान्तामिखलां पार्थ पृथिवीं पृथिवीपातिः। भुंके धर्मसुतो राजा त्वया ग्रप्तः कुरूद्रह॥ १६

इति श्रीमहाभारते आश्वमेधिके पर्वाण नैलकणीये भारत-

रमे चाहं त्वया सार्धमरण्येष्वपि पाण्डव। किमु यंत्र जनोऽयं वै पृथा चामित्रकर्षण ॥१७ यत्र धर्मसुतो राजा यत्र भीमो महाबलः। यत्र माद्रवतीपुत्री रतिस्तत्र परा मम॥ तथैव स्वर्गकल्पेष ः नोदेशेषु कौरव। रमणीयेषु पुण्येषु सहितस्य त्वयाऽनघ ॥ १९ कालो महांस्त्वतीतो मे शूरस्नुमपश्यतः। बलदेवं च कौरव्य तथाऽन्यान् वृष्णिपुङ्गवान् सोहं गन्तुमभीष्सामि पुरीं द्वारावतीं प्रति। रोचतां गमनं महां तवापि पुरुषषम ॥ उक्तो बहुविघं राजा तत्र तत्र युधिष्ठिरः। सह भीष्मेण यद्यक्तमस्माभिः शोककारिते॥

शिष्टो युधिष्ठिरोऽस्माभिः शास्ता सन्नपि पाण्डवः। तेन तत्तु वचः सम्य-ग्गृहीतं सुमहात्मना॥ धर्मपुत्रे हि धमज्ञे कृतज्ञे सत्यवादिनि । सत्यं धर्मों मतिश्राग्या स्थितिश्च सततं स्थिरा

तत्र गत्वा महात्मानं यदि ते रोचतेऽर्जुन। अस्मद्रमनसंयुक्तं वचो ब्राहि जनाधिपम्॥२५ न हि तस्याप्रियं कुर्यो प्राणत्यागेष्युपास्थिते। कुतो गन्तुं महाबाहो पुरीं द्वारावतीं प्रति २६ सर्वं त्विद्महं पार्थं त्वत्प्रीतिहितकाम्यया।

ब्रवीमि सत्यं कौरव्य न मिथ्यैतत्कथञ्चन २७ प्रयोजनं च निर्वृत्तिमह वासे ममार्जुन । धार्तराष्ट्रो हतो राजा सबलः सपदानुगः २८ पृथिवी च वशे तात धर्मपुत्रस्य धीमतः। स्थिता समुद्रवलया सरीलवनकानना ॥ २९ चिता रत्नैबंहुविधैः कुरुराजस्य पाण्डव । धर्मेण राजा धर्मज्ञः पातु सर्वा वसुन्धराम् ॥ उपास्यमानो बहुभिः सिद्धेश्चापि महात्मभिः। स्तूयमानश्च सततं बन्दिभिर्भरतर्षभ ॥ तं मया सह गत्वाऽद्य राजानं कुरु वर्धनम्। आपृच्छ कुरुशार्दूल गमनं द्वारकां प्रति॥ ३२

इदं शरीरं वसु यच मे गृहे निवेदितं पार्थ सदा युधिष्ठिरे। प्रियश्च मान्यश्च हि मे युधिष्ठिरंः सदा कुरूणामाधिपो महामतिः॥ ३३ प्रयोजनं चापि निवासकारणे न विद्यते में त्वहते नृपात्मज । स्थिता हि पृथ्वी तव पार्थ शासने गुरोः सुवृत्तस्य युधिष्ठिरस्य च इक्ष इतीद्मुक्तः स तदा महात्मना जनार्दनेनामितविक्रमोऽर्जुनः। तथेति दुःखादिव वाक्यमैरय-ज्जनार्दनं सम्प्रतिपूज्य पार्थिव ॥

इति श्रीमहाभारते आश्वमेधिके पर्वणि अश्वमेधपर्वणि पञ्चद्शोऽध्यायः ॥ १५ ॥

२३

समाप्तं च अश्वमेघपर्व।



॥ अथानुगीतापवे

१६

जनमेजय उवाच। सभायां वसतोस्तत्र निहत्यारीन्महात्मनोः। केशवार्जुनयोः का नुकथा समभवद्विज ॥ १

वैशम्पायन उवाच । क्रण्णेनं सहितः पार्थः स्वं राज्यं प्राप्य केवर्ल तस्यां सभायां दिव्यायां विजहार मुदा युतः

इति श्रीमहामारते आश्वमोधिके पर्वाणे नैलकण्ठीये भारत-साबदीव पंचदशोऽध्यायः ॥ १५ ॥

१६

त्तत्र कञ्चित्सभोद्देशं स्वर्गोद्देशसमं नृप। यदच्छया तो मुदितो जग्मतुः स्वजनावृतो ३ ततः प्रतीतः कृष्णेन सहितः पाण्डवोऽर्जुनः। निरीक्य तां सभां रम्यामिदं वचनमब्रवीत ४ विदितं में महाबाहों संग्रामे समुपश्चिते। माहात्स्यं देवकीमातस्तच ते कपमेश्वरम्॥ ५ यत्तद्भगवता प्रोक्तं पुरा केशव सौहदात्। तत्सर्व पुरुषव्यात्र नष्टं मे भ्रष्टचेतसः॥ मम कौतूहलं त्वस्ति तेष्वर्धेषु पुनः पुनः। भवांस्तु द्वारकां गन्ता नचिरादिव माधव ७ वैशम्पायन उवाच।

पवमुक्तस्तु तं कृष्णः फाल्गुनं प्रत्यभाषत । परिष्वज्य महातेजा वचनं वद्तां वरः॥ ८ वासुदेव उवाच।

श्रावितस्त्वं मया गुह्यं श्रापितश्र सनातनम् धर्म स्वरूपिणं पार्थ सर्वलोकांश्च शाश्वतान् ९ अबुद्ध्या नाग्रहीर्यस्तवं तनमे सुमहद्प्रियम्। न च साऽद्य पुनभूयः स्मृतिमें संभविष्यति॥ नूनमश्रद्धानोऽसि दुर्मेघा द्यसि पाण्डव। न च राक्यं पुनर्वकुमरोषेण धनअय॥ स हि धर्मः सुपर्याप्तो ब्रह्मणः पद्वेदने। न शक्यं तन्मया भूयस्तथा वक्तमशेषतः परं हि ब्रह्म कथितं योगयुक्तेन तन्मया। इतिहासं तु वक्ष्यामि तस्मित्रर्थे पुरातनम् ॥ यथा तां बुद्धिमास्थाय गतिमप्रयां गमिष्यसि श्रुण धर्मभृतां श्रेष्ठ गदितं सर्वमेव मे॥ १४ आगच्छद्राह्मणः कश्चित्स्वर्गलोकाद्रिन्द्म। ब्रह्मलोकाच दुर्धर्षः सोस्माभिः पूजितोऽभवत अस्माभिः परिपृष्टश्च यदाहः भरतर्षभ । दिव्येन विधिना पार्थ तच्छृणुष्वाविचारयन् ब्राह्मण उवाच।

मोक्षधर्म समाभित्य कृष्ण यन्मामपृच्छथाः भूतानामनुकम्पार्थं यन्मोहच्छेदनं विभो १७ तत्तेऽहं संप्रवश्यामि यथावन्मधुसूदन। कश्चिद्रिप्रस्तपोयुक्तः काश्यपो धर्मावित्तमः। धननाश्च संप्राप्तो लब्ध्वा दुःखेन तद्धनम्॥ श्णुष्वावहितो भूत्वा गदतो मम् माधव १८

आससाद द्विजं कञ्चिद्धमाणामागतागमम्॥ गतागते सुबहुशो ज्ञानविज्ञानपारगम्। लोकतत्त्वार्थकुरालं ज्ञातार्थं सुखदुःखयोः २० जातीमरणतत्त्वज्ञं कोविदं पापपुण्ययोः। द्रष्टारमुचनीचानां कर्मभिर्देहिनां गतिम् २१ चरन्तं मुक्तवत्सिद्धं प्रशान्तं संयतेन्द्रियम्। दीप्यमानं श्रिया ब्राह्या क्रममाणं च सर्वशः अन्तर्धानगतिशं च श्रुत्वा तत्त्वेन काश्यपः। तथैवान्तर्हितैः सिद्धैयान्तं चक्रधरैः सह २३ संभाषमाणमेकान्ते समासीनं च तैः सह। यहच्छया च गच्छन्तमसक्तं पवनं यथा २४ तं समासाद्य मेधावी स तदा द्विजसत्तमः। चरणौ धर्मकामोऽस्य तपस्वी सुसमाहितः। प्रतिपेदे यथान्यायं दङ्घा तन्महद्द्भुतम् ॥ २५ विस्मितश्चाद्भतं दष्टा काश्यपस्ति द्वोत्तमम् परिचारेण महता गुरुं तं पर्यतोषयत्॥ उपपन्नं च तत्सर्वे श्रुतचारित्रसंयुतम्। भावेनातोषयचैनं गुरुवृत्त्या परंतपः ॥ तस्मै तुष्टः स शिष्याय प्रसन्नो वाक्यमब्रवीत् सिद्धि परामभित्रेश्य शृणु मत्तो जनार्दन २८

सिद्ध धवाच। विविधेः कर्मभिस्तात पुण्ययोगैश्च केवलैः। गच्छन्तीह गति मला देवलो के च संस्थितिम् न कचित्सुखमत्यन्तं नकचिच्छाश्वती स्थितिः स्थानाश्च महतो भ्रंशो दुःखलब्धात्पुनः पुनः अशुभा गतयः प्राप्ताः कष्टा मे पापसेवनात्। काममन्युपरीतेन तृष्णया मोहितेन च

पुनः पुनश्च मरणं जन्म चैव पुनः पुनः। आहारा विविधा भुक्ताः

पीता नानाविधाः स्तनाः॥ मातरो विविधा दृष्टाः पितरश्च पृथग्विधाः । सुखानि च विंचित्राणि दुःखानि च मयाऽनघ प्रियोर्विवासो बहुशः संवासश्चाप्रियैः सह।

षोडशे सभायामित्यादिना प्रस्तूयानुगीतामार्भते-मोध्य-धर्मिमत्यादिना भूतानामव न खस्य विभी परमात्मन् ॥ १७ ॥ आगतागमं प्राप्तशास्त्ररहस्यं ऊहापोहकुशल-'मित्यर्थ: ॥ १९॥ गतागते मरणसंसरणे विषये ज्ञानं शास्त्रानुमानजं विज्ञानं योगजप्रत्यक्षं अस्यैव व्याख्यानं

लोकतत्त्वेति सार्धेन ॥२०॥ जाती जन्म ॥ २१ ॥ मुक्तवत् नित्यमुक्तस्यापि मृषा बंधाभिप्रायं वत्करणम्॥ २२॥ अन्यत्र धर्मादन्यत्राधर्मादित्यात्मनो धर्माचतीतत्वाद्धर्माधर्मावेव फलतो निन्दति-वैराग्याय विविधौरित्यादिना ॥२९॥ श्रवमानाः सुकष्टाश्च राजतः खजनात्तथा।
शारीरा मानसा वाऽपि वेदना भृशदारुणाः
प्राप्ता विमाननाश्चोग्रा वधवन्धाश्च दारुणाः।
पतनं निरये चैव यातनाश्च यमश्चये॥ ३६
जरा रोगाश्च सततं व्यसनानि च भूरिशः।
लोकेऽस्मिन्ननुभूतानि द्वन्द्वजानि भृशं मया॥
ततः कदाचिन्निर्वेदान्निराकाराश्चितेन च।
लोकतन्त्रं परित्यक्तं दुःखार्तेन भृशं मया ३८
लोकऽस्मिन्ननुभूयाहमिमं मार्गमनुष्ठितः।
ततः सिद्धिरियं प्राप्ता प्रसादादात्मनो मया॥
नाहं पुनिरहागन्ता लोकानालोकयाम्यहम्।
आसिद्धेराप्रजासर्गादात्मनोऽपि गतीः शुभाः

उपलब्धा द्विजश्रेष्ठ तथेयं सिद्धिरुत्तमा।
इतः परं गिमिष्यामि ततः परतरं पुनः॥ ४१.
ब्रह्मणः पद्मव्यक्तं मा तेऽभूदत्र संशयः।
नाहं पुनिरहागन्ता मर्त्यलोकं परंतप॥ ४२.
प्रीतोऽस्मि ते महाप्राज्ञ ब्रहि किं करवाणि ते
यदीप्सुरुपपन्नस्त्वं तस्य कालोऽयमागतः ४३
अभिजाने च तदहं यदर्थे मामुपागतः।
अचिरान्तु गिमष्यामि तेनाहं त्वामच्चन्द्रम्
भृशं प्रीतोऽस्मि भवतश्चारित्रेण विचक्षण।
परिपृच्छस्व कुशलं भाषेयं यत्तवेष्सितम् ४५
बहुमन्ये च ते बुद्धि भृशं संपूजयामि च।
यनाहं भवता बुद्धो मेधावी ह्यसि काश्यप४६

इति श्रीमहाभारते आश्वमेधिके पर्वाण अनुगीतापूर्वणि षोडशोऽध्यायः॥ १६॥

a consideration

90

वासुदेव उवाच।
ततस्त्रस्योपसंगृद्धा पादौ प्रश्नान्सुदुर्वचान्।
पप्रच्छ तांश्च धर्मान्स प्राह धर्मभृतां वरः॥१
काइयप उवाच।
कथं शर्रारं च्यवते कथं चैवोपपद्यते।
कथं कष्टाश्च संसारात्संसरन्परिमुच्यते॥ २
आतमा च प्रकृतिं मुक्त्वा तच्छरीरं विमुंचित

शरीरतश्च निर्मुक्तः कथमन्यत्प्रपद्यते ॥ क्यं शुभाशुभे चायं कर्मणी स्वकृते नरः । उपभुंक्ते क वा कर्म विदेहस्यावतिष्ठते ॥ अ ब्राह्मण उवाच । एवं संचोदितः सिद्धः प्रश्नांस्तान्प्रत्यभाषत। आनुपूर्वण वाष्णय तन्मे निगदतः श्रृणु ॥ ५

ततः कदाचिदिति निर्वेदाख्यवैराग्यदौर्लभ्यमुंक निराकारा श्रितेन असंप्रज्ञातसमाधिसमधिगम्यब्रह्मभावाश्रितेन लोक्यत इति लोको हैतं तत्तन्त्रं तज्जं दुःखम् ॥३८॥ इमं मार्गं योगमार्गं अनुभूय ज्ञात्वा अनुष्ठितः अनुष्ठाऽनुष्ठानं अभ्यासः संजातोऽस्य सोऽनुष्ठितः ततोऽनुष्ठानात् इयं पूर्वोक्ता अन्तर्थानादिशाक्तिज्ञानविज्ञानादिख्या आत्मनः मनसः मनसो हि प्रसादेन हन्ति कर्म ग्रुभाग्रुभम् । प्रसन्नात्मिन् सास्थित्वा सुखमक्षय्यमश्रुते इति श्रुतेः ॥३९॥ विद्याफलं अपुनरावृत्तिः सर्वज्ञत्वं चाह-नाहिमत्यादिना। आसिद्धेः आमोक्षात् आप्रजासृष्टेः आत्मनः अपिश्वच्दालोकानां च गतीरालोकयामीत्यन्वयः ॥४०॥ इतःपरं सत्यलोकं पर-तरं केवत्यं यदि प्रयास्यनृपपारमेष्ठचिमिति योगिनामिच्छ्या स्था वा क्रमिकं वा केवत्यमस्तीति स्मरणात् ॥ ४९॥ बहु मृक्तं पूज्ये अहमन्तर्धानगतोऽपि यतस्त्वया ज्ञातः

भारतभावदीपे षोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥

१७

तत इति ॥ १ ॥ एवं नित्यानित्यविवेकवैराग्यादयः शिष्यगुणा ज्ञानविज्ञानादयो गुरुगुणाश्चोक्ताः ततः पुनः पुनश्च मरणं जन्म चैव पुनः पुनरित्युक्तं तयोः प्राप्तिप्रकारी पुन्छति कथिमित । नाहं पुनरिहागनतत्युक्तम् । तस्याः पि प्रकारं पुन्छति कथं कष्टाचोति ॥२॥ इतःपरं गिनिष्यामि ततः परतरम् पुनरित्युक्तम् । तत्रापि पुन्छति आत्मां चेति। आत्मा जीवः प्रकृतिं मूलाविद्यां तन्छरीरं तज्जं स्थूलं पिडम् मुक्त्वा कथं परं प्राप्नोतीत्यर्थः । शरीरात् परस्मात् कथं अन्यत् परतरं बह्म प्रपद्यत इति पंचमः प्रश्नः॥ ३ ॥ कथं अन्यत् परतरं बह्म प्रपद्यत इति पंचमः प्रश्नः॥ ३ ॥ कथं सुमाशुमे इति । एवंभूतस्य जीवतः कथं कर्मफलभोग इति षष्टः विदेहस्य संसारबीजभूतं कर्म क वा तिष्ठतीति सप्तमः॥ ४ ॥

२२

सिद्ध उवाच। आयुःकीर्तिकराणीह यानि कृत्यानि सेवते शरीरब्रहणे यर्सिम्तेषु क्षीणेषु सवेशः॥ ६ आयुःक्षयपरीतात्मा विपरीतानि सेवंते। बुद्धिद्यावर्तते चास्य विनाशे प्रत्युपस्थिते ७ सत्त्वं बलं च कालंच विदित्वा चात्मनस्तथा अतिवेलमुपाश्चाति स्वविरुद्धान्यनात्मवान् ८ यदायमतिकष्टानि सर्वाण्युपनिषेवते। अत्पर्धमपि वा भुंके न वा भुंके कदाचन॥९ दुष्टान्नामिषपानं च यदन्योन्यविरोधि च। गुरु चाप्यामितं भुंके नातिजीणेंऽपि वा पुनः व्यायाममतिमात्रं च व्यवायं चोपसेवते। सततं कर्मलोभाद्वा प्राप्तं वेगं विधारयेत्॥११ रसाभियुक्तमन्नं वा दिवा स्वप्नं च सेवते। अपकानागते काले स्वयं दोषान्प्रकोपयेत् १२ स्वदोषकोपनाद्रोगं लभते मरणान्तिकम्। अपि वोद्धन्धनादीनि परीतानि व्यवस्यति१३ तस्य तैः कारणैर्जतोः शरीरं च्यवते तदा। जीवितं प्रोच्यमानं तद्यथावदुपधारय॥ १४ ऊष्मा प्रकुपितः काये तीव्रवायुसमीरितः। शरीरमनुपर्येत्य सर्वान्प्राणान् रुणाद्धि वै १५ अत्यर्थं बलवानूष्मा शरीर पारिकोपितः। भिनात्त जीवस्थानानि मर्माणि विद्धि तत्त्वतः ततः सवेदनः सद्यो जीवः प्रच्यवते क्षरात्। शरीरं त्यजते जंतुिष्छद्यमानेषु मर्मसु॥ १७ वेदनाभिः परीतातमा तद्विद्धि द्विजसत्तम। जातीमरणसंविद्धाः सततं सर्वजन्तवः॥ १८ हर्यन्ते सन्त्यजन्तश्च शरीराणि द्विजर्षभ। गर्भसंक्रमणे चापि मर्मणामातिसपणे॥ ताहशीमेव लभते वेद्नां मानवः पुनः। भिन्नसंधिरथ क्रेदमद्भिः स लभते नरः ॥२० य्था पञ्चसु भूतेषु संभूतत्वं नियच्छति। रौत्यात्प्रकुपितः काये तीववायुसमीरितः २१

तत्र आद्यस्य प्रश्नस्याद्येनाध्यायेनोत्तरम् । ततो द्विती-यस्य द्वितीयेन दोषाणां तृतीयेन सिद्ध उवाच आयु:-कीर्तिकराणीहेल्यादिना ॥ ६ ॥ बेगं मलमूत्रादीनाम् ॥ ११ ॥ रसाभियुक्तं परिणामे बहुरसकरं रसबाहुल्यस्या-जीर्णहेतुत्वात् ॥ १२ ॥ अपि वा अथवा परीतानि विपरी-तानि ब्यवस्यति करोति तेन नीरुजोऽपि म्रियत इत्यर्थः १३॥ यः सं पश्चसु भूतेषु
प्राणापाने व्यवस्थितः ।
स गच्छत्यूर्ध्वगो वायुः
स गच्छत्यूर्ध्वगो वायुः
सुच्छान्सुक्त्वा शरीरिणः॥
शरीरं च जहात्येवं निरुच्छासश्च द्य हिन्द्रमा निरुच्छासश्च द्य हिन्द्रमा निरुच्छासश्च द्य हिणा संपरित्यक्तो सृत इत्युच्यते न शितोभियाविजानाति इंद्रियार्थान् द

शरीरं च जहात्येवं निरुच्छासश्च दश्यते। स निरूष्मा निरुच्यासो निःश्रीको हतचेतनः ब्रह्मणा संपरित्यक्तो मृत इत्युच्यते नरः। स्रोतोभियैविंजानाति इंद्रियार्थान् शरीरभृत् तैरेव न विजानाति प्राणानाहारसंभवान्। तत्रैव कुरुते काये यः स जीवः सनातनः २५ तथा यद्यद्भवेद्युक्तं साम्निपाते कचित् कचित्। तत्तनमर्भ विजानीहि शास्त्रदष्टं हि तत्तथा २६ तेषु मर्मसु भिन्नेषु ततः स समुदीरयन्। आविश्य हृद्यं जन्तोः सत्त्वं चाशु रुणद्धि वै ततः सचेतनो जंतुर्नाभिजानाति किञ्चन २७ तमसा संवृतज्ञानः संवृतेष्वेव मर्भसु। स जीवो निर्धिष्ठानश्चाल्यते मातरिश्वना २८ ततः स तं महोच्छासं भृशमुच्छस्य दारुणम् निष्क्रामन्कंपयत्याञ्च तच्छरीरमचेतनम् ॥२९ स जीवः प्रच्युतः कायात्कर्माभः स्वैः समावृतः अभितः स्वैः शुभैः पुण्यैः पापैर्वाऽप्युपपद्यते ॥ ब्राह्मणा ज्ञानसंपन्ना यथावच्छ्रतनिश्चयाः। इतरं कृतपुण्यं वा तं विजानन्ति लक्षणैः॥३१ यथाऽन्धकारे खद्योतं लीयमानं ततस्ततः। चक्षुष्मन्तः प्रपश्यन्ति तथा च श्रानचक्षुषः॥ पश्यन्त्येवंविधं सिद्धा जीवं दित्येन चक्षुषा च्यवन्तं जायमानं च योार्ने चानुप्रवेशितम्॥ तस्य स्थानानि दृष्टानि त्रिविधानीह शास्त्रतः कर्मभूमिरियं भूमियंत्र तिष्ठन्ति जन्तवः ॥ ३४ ततः ग्रुभाग्रुमं कृत्वा लभन्ते सर्वदोहिनः। इहैवोच्चावचान् भोगान् प्राप्नुवन्ति सकर्मभिः इहैवाशुभकर्माणः कर्मभिर्निरयं गताः। अवाग्गतिरियं कष्टा यत्र पच्यन्ति मानवाः । तस्मात्सुदुर्लभो मोक्षो रक्ष्यश्चातमा ततो भृशं

क्षरात् जडाच्छरीरात् ॥ १७ ॥ जाती जन्म ॥ १८ ॥ गर्भसंक्रमणे पारलीकिकदेहत्यागेनेहिकगर्भस्थदेहप्रवेशे ॥ १९॥ अद्भिः क्लेंदं जलेन वैक्लव्यम् १॥ २० ॥ संभूतत्वं संहतत्वम् नियच्छति नाशयति यथा भूतानि पृथग्भवन्तीत्यर्थः तीवेण वायुनान्येन समीरितः प्राणापानस्थाने व्यवास्थितो यो वायुरित्युत्तरेण संबंधः ॥ २१ ॥ स्रोतोभिरिद्रियैः ॥ २४ ॥

नातिजीणे दिवा पुनः इति पाठः ।

कर्ष्येतु जन्तवो गत्वा येषु स्थानेष्ववस्थिताः। कीर्त्यमानानि तानीह तत्त्वतः संनिबोध मे॥ तच्छूत्वा नैष्ठिकीं बुद्धि बुद्ध्येथाः कर्मानेश्चयम् तारा रूपाणि सर्वाणि यत्रैतचन्द्रमण्डलम् ३८ यत्रं विम्राजते लोके खभासा सूर्यमण्डलम्। स्थानान्येतानि जानीहि जनानां पुण्यकर्मणां

कर्मक्षयाच ते सर्वे च्यवन्ते वै पुनः पुनः। तत्रापि च विशेषोस्ति दिवि नीचोचमध्यमः न च तत्रापि सन्तोषो दृष्टा दीप्ततरां श्रियम्। इत्येता गतयः सर्वाः पृथक्ते समुदीरिताः ४१ उपपत्ति तु वश्यामि गर्भस्याहमतः परम्। तथा तन्मे निगद्तः श्रुण्वावहितो द्विज४२

इति श्रीमहाभारते आश्वमेधिके पर्वणि अनुगीतापर्वणि सप्तद्शोऽध्यायः ॥१७॥

36

ब्राह्मण उवाच । शुभानामशुभानां च नेह नाशोस्ति कर्मणाम् प्राप्य प्राप्यानुपच्यन्ते क्षेत्रं क्षेत्रं तथा तथा १ यथा प्रस्यमानस्तु फली दद्यात्फलं बहु। तथा स्याद्विपुलं पुण्यं शुद्धेन मनसा कृतम् २ पापं चापि तथैव स्यात्पापेन मनसा कृतम्। पुरोधाय मनो हीदं कर्मण्यात्मा प्रवर्तते॥ ३ यथा कर्मसमाविष्टः काममन्युसमावृतः। नरों गर्भ प्रविशाति तचापि शृणु चोत्तरम् ४ श्चकं शोणितसंसृष्टं स्त्रिया गर्भाशयं गतम्। क्षेत्रं कर्मजमाप्तीति शुभं वा यदि वाऽशुभम् सीक्ष्म्याद्व्यक्तभावाच न च कचन सज्जति संप्राप्य द्वाह्मणः कामं तस्मात्तद्वह्म शाश्वतम् तद्वीजं सर्वभूतानां तेन जीवन्ति जन्तवः।

स जीवः सर्वगात्राणि गर्भस्याविश्य भागशः द्धाति चेतसा सद्यः प्राणस्थानेष्ववस्थितः। ततः स्पन्दयतेऽङ्गानि स गर्भश्चेतनान्वितः ८

> यथा लोहस्य निःस्यन्दो निषिक्तो बिम्बविग्रहम्। उपैति तद्विजानीहि गर्भे जीवप्रवेशनम्॥ लोहापिण्डं यथा वहिः प्रविदय ह्यातितापयेत्। तथा त्वमपि जानीहि

१०

गर्भे जीवोपपादनम्॥ यथा च दीपः शरणे दीप्यमानः प्रकाशते। प्वमेव शरीराणि प्रकाशयति चेतना॥ ११

इति श्रीमहाभारते आश्वमोधिके पर्वाण नैलकण्ठीये भारत-भावदीपे सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७ ॥

१८

शुभानामिति। क्षेत्रं क्षेत्रं देहं देहं प्राप्य प्राप्या-साद्यासाद्य पच्यन्ते फलं प्रयच्छन्ति ॥ १ ॥ चित्तशुद्धचशु-द्धितारतम्येनाल्पादपि पुष्यात्पापाद्वा फलं बह्वस्तीत्याह सार्धन-यथेति। फली वृक्षः ॥२॥ पुरोधायेति । तस्मा-नमन एव प्रधानं न कमेंति भावः ॥३॥ यथा कमेति । मन्युरविद्या संकल्पो वा तचापि तत्रापि प्रश्ने ॥४॥ तदाह-शुक्रमिति ॥ ५॥ क्षेत्रं प्राप्तस्य नरस्य तात्त्वकं रूप-माह सौक्ष्म्यादिति । ब्राह्मणो ब्रह्मवित् तस्मात् तत् शाश्वतं वहा ज्ञात्वा कामम् ईप्सितं प्राप्यासंगो भवती-स्रार्थः ॥ ६॥ तद्वीजं बहीव कारणं तेनेति। ' एतस्यै-वानंदस्यान्यानि मृतानि मात्रामुपजीवन्ति' इति श्रुतेः। स

ब्रह्मैव सन् जीवः चेतसा उपाधिभूतेन प्राणस्थानेषु इंद्रिय-गोलकेषु दधाति धारयते अभिमानमित्यर्थ इत्युत्तरक्षींका-र्धेन सहान्वयः ॥ ७॥ ततो धारणात् ॥ ८॥ ननु कर्थ स्क्ष्मोपि देहं व्याप्रुयादव्यक्तो वा व्यक्ति असंगो वा संग्र मित्यारांक्य त्रिभिः परिहराति-यथा लोहस्येत्यादिभिः यथा स्वर्णद्रवः स्वल्पोऽपिः कृत्स्नां ताम्रप्रतिमां स्वर्णमयीमिव करोाति एवं गर्भे जीवप्रवेशनं शरीरे सूक्ष्मस्यापि न्यस्य व्याप्तिरित्याद्यस्य परिहारः यथैव बिंबं मृद्योप-लिप्तामित्यादिश्रुत्यनुसारी ॥ ९ ॥ यथा स्वयमन्यन्तोऽपि विहः काष्ठलोहासुपाधावेवाभिव्यज्यते एवं गर्भ जीवोप-पादनं देहे चैतन्यस्याभिष्यक्तिरिति द्वितीयस्य परिहारः अरणीषु चामिरित्यादिश्रुत्यनुसारी॥ १०॥ तृतीयस्य परि-हारमाह-यथा चेति। शरणे गृहे शरीराणि स्थूलसूक्ष्म-कारणानि ॥ ११ ॥

यद्यच कुरुते कर्म शुभं वा यदि वाऽशुभम्। पूर्वेदेहकृतं सर्वमवश्यमुपसुज्यते॥ ततस्तु क्षीयते चैव पुनश्चान्यत्प्रचीयते। यावत्तनमोक्षयोगस्यं धर्म नैवावबुध्यते॥ १३ तत्र कर्म प्रवश्यामि सुखी भवति येन वै। आवर्तमानो जातीषु यथाऽन्योन्यासु सत्तम॥ दानं व्रतं ब्रह्मचर्यं यथोक्तं ब्रह्मघारणम्। द्मः प्रशान्तता चैव भूतानां चानुकम्पनम्॥ संयमाश्चानृशंस्यं च परस्वादानवर्जनम् । टयलीकानामकरणं भूतानां मनसा भुवि १६ मातापित्रोश्च गृश्रूषा देवताऽतिथिपूजनम्। गुरुपूजा घृणा शौचं नित्यमिन्द्रियसंयमः १७ प्रवर्तनं शुभानां च तत्सतां वृत्तमुच्यते। ततो धर्मः प्रभवति यः प्रजाः पाति शाश्वतीः एवं सत्सु सदा पश्ये-त्तत्राप्येषा ध्रुवा स्थितिः। आचारो धर्ममाचष्टे यस्मिन् शान्ता व्यवस्थिताः॥ १९ तेषु तत्कर्म निश्चित्रं यः स धर्मः सनातनः। यस्तं समिपद्येत न स दुर्गतिमाप्रयात्॥ २० अतो नियम्यते लोकः प्रच्यवन्धम्वतम् सु।

यश्च योगी चे मुक्तश्च स पतेभ्यो विशिष्यते॥ वर्तमानस्य धर्मेण शुमं यत्र यथा तथा। संसारतारणं हास्य कालेन महता भवेत॥ २२ एवं पूर्वकृतं कर्म नित्यं जन्तुः प्रपद्यते। सर्वे तत्कारणं येन विकृतोऽयमिहागतः॥ २३ शरीरग्रहणं चास्य केन पूर्व प्रकारिपतम्। इत्येवं संशयो लोके तच वक्ष्याम्यतः परस्॥ शरीरमात्मनः कृत्वा सर्वलोकपितामहः। त्रैलोक्यमस्जद्भसा कृत्स्रं स्थावरजङ्गमम्॥२५ ततः प्रधानमस्जलप्रकृति स शरीरिणाम्। यया सर्वमिदं व्याप्तं यां लोके परमां विदुः इदं तत्क्षरिमत्युक्तं परं त्वमृत्मक्षरम्। त्रयाणां मिथुनं सर्वमेकैकस्य पृथक् पृथक् २७ असुजत्सर्वभूतानि पूर्वदृष्टः प्रजापितः। स्थावराणि च भूतानि इत्येषा पौर्विकी श्रुतिः तस्य कालपरीमाणमकरोत्स पितामहः। भूतेषु परिवृत्ति च पुनरावृत्तिमेव च ॥ यथाऽत्र कश्चिनमेधावी दष्टातमा पूर्वजनमनि। यत्प्रवश्यामि तत्सर्वे यथावदुपपद्यते॥ सुखदुःखे यथा सम्यगनित्ये यः प्रपश्यति। कायं चामेध्यसंघातं विनाशं कर्मसंहितम्॥

दीपवदसंगाया अपि चेतनायाः दुःखादिसंप्रतीतौ हेतु-अतदाकारोपि प्रकाशः माह-यद्यञ्चिति । यथा अंगुल्याद्युपाधिना ऋजुवकाद्याकार इव प्रतीयते एवं कमजदुः खप्रकाशिकायां चिति दुः खाकारतेव भाति वस्तु-तस्तु नास्ति । असंगो हायं पुरुष इति श्रुतेः अवस्थांतरगतस्य दुःखस्यावस्थांतरेऽनुवृत्यदर्शनाचेति भावः ततः उपभोगात् ॥ १३॥ कथं कष्टाच संसारान्मुच्यत इत्यस्योत्तरमाह—तत्र कर्मेत्यादिना । जातीषु योनिषु ॥ १४ ॥ संयमिश्चितिकाम्यम् ॥१६॥ यश्च योगीति । सर्पदंशो विषविद्याविदामिव कर्मसंगः प्रतीयमानोऽपि योगि-नं न बाधते योगी इतरेभ्यः श्रेष्ठ इत्यर्थः। यतो योगी अतो मुक्तः चम्त्वर्थे परो च शब्दो हेत्ववधारणार्थो । यस्तु योगी स हि योगबलान्मुक्त एवेत्यर्थः ॥ २१॥ कर्मिणां विलंबेन मुक्तिरित्याह-वर्तमा नस्येति ॥ २२ ॥ एव-मिति । अयं आत्माः ब्रह्म सन्विकृतः जीवत्वं प्राप्तः ॥२३॥ ननु स्वतंत्रा एव बहवश्चेतनाः न ब्रह्मविकारा इत्याशंक्य शरीरमात्मन इत्यादिना पौर्विकी श्रुतिरित्यंतैः श्लोकैः प्रत्या-चष्टे सर्वलोकः कार्यसमिष्टिः तस्याः पिता मायाशबलं ब्रह्म पितामहः शुद्धं तत आत्मनः शुद्धस्य शरीरम् । अव्याकृताका-

शम् आकाशशरीरं ब्रह्मेति श्रुतेः मायां कृत्वा उत्पाद्य तसाद्यक्तमुत्रवं त्रिगुणं द्विजसत्तभेति तदुत्पत्तिस्मृतेः नो व्योमापरो यदिति सृष्टेः प्राक्तदभावश्रुतेश्व कृत्सं सूत्रा-त्मकं त्रैलोक्यम् ॥ २५ ॥ ततः प्रधानं सर्वेषु कार्येषु प्रधी-यमानं तेजोबनात्मकं जीवानां प्रकृतिं अभिव्यक्तिस्थानं देहाचाकारं यया प्रकृत्या ॥ २६ ॥ क्षरं जडं अक्षरं तदव-च्छित्रं चैतन्यं जीवेशभावाकांतं त्रयाणां क्षराक्षरशुद्धान-मध्ये मिथुनं क्षराक्षरं सर्वे प्रतिपूरुषं पृथक् पृथगस्ति तत्त-न्मुकौ तत्तत्कल्पितं तद्रज्जुसर्पवद्वाध्यत इत्यर्थः ॥ २०॥ उक्तोऽर्थः श्रौत एवेत्याह— असृजदिति । पूर्वदृष्टः सृष्टेः प्राक् सदेव सोम्येदमय आसीदेकमेवाद्वितीयमिति श्रुतौ दृष्टः सर्वभूतानि वियदादीनि स्थावराणि चार्जंगमानि ऐतदात्म्य-मिति श्रुतेः प्रत्यगात्मैव सर्वदृश्यरूपेण भातीत्यर्थः ॥ २८ ॥ एवं श्रातिबलेन चेतनभेदं निरस्य ब्रह्मविकारस्य जीवस्य विकारत्वं नित्यं चेत्कृतं साधनैरित्याशंक्य तद्नित्यत्वमाह्-तस्य कालोति। तस्य शरीरप्रहणस्य कालेत्यनेनान्तवत्त्वं परिवृत्तिं सुरनरतियगादिदेहेषु भ्रमणम् ॥ २९ ॥ यथा-न्नेति । अत्र संसारस्यान्तवत्त्वे विषये वदेत्तद्वदहं जाति-सारो यत्प्रवक्ष्यामीत्यध्याहृत्य योज्यम् ॥ ३०॥

यच किञ्चित्सुखं तच दुःखं सर्वमिति स्मरन् संसारसागरं घोरं तरिष्यति सुदुस्तरम् ॥ ३२ जातीमरणरोगैश्च समाविष्टः प्रधानवित्।

निर्विद्यते ततः कृत्स्रं मार्गमाणः परं पदम्। तस्योपदेशं वश्यामि याथातथ्येन सत्तम ३४ शाश्वतस्यादययस्याथ यदस्य ज्ञानमुत्तमम्। चेतनावत्सु चैतन्यं समं भूतेषु पश्यति ॥ ३३ प्रोच्यमानं मया विप्र निबोधेद्मशेषतः ॥ ३%

> इति श्रीमहाभारते आश्वमोधिके पर्वाणे अनुगीतापर्वाण अष्टादशोऽध्यायः॥ १८॥

> > week loss

ब्राह्मण उवाच।

यः स्यादेकायने लीनस्तुष्णीं किञ्चिद्चिन्तयन् पूर्व पूर्व परित्यज्य स तीणों बन्धनाद्भवेत १ सर्वमित्रः सर्वसहः शमे रक्तो जितेन्द्रियः। व्यपेतभयमन्युश्च आत्मवान् मुच्यते नरः॥ २ आत्मवत्सर्वभूतेषु यश्चरेन्नियतः ग्रुचिः। अमानी निरमीमानः सर्वतो मुक्त एव सः ३ जीवितं मरणं चोमे सुखदुःखे तथैव च। लाभालाभे प्रियद्वेष्ये यः समः स च मुच्यते न कस्यचित् स्पृहयते नावजानाति किञ्चन। निर्द्वन्द्वो वीतरागात्मा सर्वथा मुक्त एव सः ५ अनिमत्रश्च निर्वेन्धुरनपत्यश्च यः कचित्। त्यक्तधर्मार्थकामश्च निराकांक्षी च मुच्यते ६ नैव धर्मी न चाधर्मी पूर्वीपचितहायकः। धातुक्षयप्रशान्तातमा निर्द्धन्द्वः स विमुच्यते७ अकर्मवान् विकांक्षश्च पर्येज्जगद्शाश्वतम्। अश्वत्थसंदशं नित्यं जनममृत्युजरायुतम्॥ ८

वैराग्यबुद्धिः सततमात्मदोषव्यपेक्षकः। आत्मबन्धविनिमीक्षं स करोत्यचिरादिव ९ अगन्धमरसस्पर्शमशब्दमपरिग्रहम्। अरूपमनभिन्नेयं दृष्ट्वाऽऽत्मानं विमुच्यते ॥ १० पञ्चभूतगुणैर्हीनममूर्तिमदहेतुकम् । अगुणं गुणभोक्तारं यः पद्यति स मुच्यते १६

> विहाय सर्वसंकल्पान् बुद्धा शारीरमानसान्। रानै निर्वाणमा प्रोति

23 निरिन्धन इवानलः॥ सर्वसंस्कारनिर्मुक्तो निर्द्वन्द्वो निष्परिग्रहः। तपसा इन्द्रियग्रामं यश्चरेन्मुक्त एव सः॥ १३ विमुक्तः सर्वसंस्कारैस्ततो ब्रह्म सनातनम्। परमामोति संशान्तमचलं नित्यमक्षरम्

अतः परं प्रवक्ष्यामि योगशास्त्रमनुत्तमम्। युक्षतः सिद्धमात्मानं यथा पश्यन्ति योगिनः

चेतनावत्सु देहेषु समं एकम्॥३३॥ऐकातम्यदृष्ट्या निर्विद्यत इत्यर्थः।स्पष्टार्थमन्यत्॥३४॥ इति श्रीमहाभारते आश्वमोधिके पर्वाण नैलकण्ठीये भारतभावदीपेऽष्टादशोऽध्यायः ॥ १८॥

शरीरस्य नाशोत्पत्तिप्रकारावुक्त्वा पूर्वीपकान्तं ततो मुक्तिप्रकारं प्रपञ्चयति — यः स्यादिति । तद्यथा सर्वा-सामपां समुद्र एकायनामित्यादिश्रुत्युक्तप्रकारेण सर्वलयाधि-ष्ठानं ब्रह्म एकायनं तस्मिन् लीनः स यथा सैंधवखिल्य उदके प्रास्त उदकमेवानुविलीयते इति श्रुत्युक्तरीत्या ऐक्यं प्राप्तः तूष्णीं अहमेवेदं सर्वो ऽस्मीत्यभिमानमप्यकुर्वन् किञ्चिद-चिन्तयित्रत्यनेनास्मीत्यपि वारयति पूर्वे पूर्वे स्थूलसूक्ष्मकारणेषु परित्यज्य उत्तरस्मिन् उत्तरस्मिन्प्राविलाप्य ॥ १॥ सर्वामित्रः भाषीही सर्वसहः क्षमी शमे चित्तानिग्रहे भयं योगासिद्धी कर्मब्रह्मासनः कर्मब्रह्मोमयश्रष्टताप्रयुक्तं मन्युरियतापि कालेन न योगः सिद्ध इति दैन्यं तत्र द्वेषो वा आत्मवान् जिताचितः ॥ २ ॥ अनिमत्रः शत्रुहीनः ॥ ६ ॥ ज्ञानफल माह—नैवेति । धर्माधर्मश्र्रस्यः पूर्वीपचितं प्रारब्धकर्म तस्य हायकः यापकः धातुक्षयेण शरीरारंभकभूतविनाशनैव प्रशांतः अत्यंतसमुच्छित्र आत्मा चित्तं यस्य सः अत एव निद्वेद्धः अद्वैतः यत्र त्वस्य सर्वमात्मैवाभूत्तत्केन कं पश्येदिति श्रुतेः ॥ ७ ॥ अकर्मवान् संन्यासी ॥ ८ ॥ अगंधं गन्धा-दिहीनं चिन्मात्रम् ॥ १० ॥ पञ्चभूतगुणहीनिमिति स्थूल निरासः अमूर्तिमदिति सूक्ष्मस्य अहेतुकमिति कारणस्य अतः एव अगुणं गुणभोक्तृपूर्वैन्निमी रूपैः गुणा विषयादयः॥११॥ एवं ध्यानजसंस्कारैर्वाह्यसंस्कारा नश्यंति तजाः संस्कारोऽ न्यसंस्कारप्रतिबन्धीति योगसूत्रादिलाह—सर्वसंस्का रेति ॥ १३ ॥ अतःपरं प्रवक्ष्यामीति संक्षेपोक्त्यनंतरं विस्तरेण वक्ष्यामि युक्ततः ध्यायतः सिद्धं आविद्यकभ्रान्ति निवृत्तौ स्ताःसिद्धं न तु कीटभ्रमरन्यायेन ध्यानसाध्यम् १५

तस्योपदेशं वश्यामि यथावत्तानिबोध मे। यद्वारेश्चारयिक्षत्यं पश्यत्यात्मानमात्मनि १६ इन्द्रियाणि तु संहत्य मन आत्मानि धारयेत्। तीवं तप्तवा तपः पूर्वं मोक्षयोगं समाचरेत् ॥ तपस्वी सततं युक्तो योगशास्त्रमथाचरेत । मनीषी मनसा विप्रः पश्यन्नात्मानमात्मानि॥ स चेच्छकोत्ययं साधुर्योकुमात्मानमात्माने। तत एकान्तशीलः स पश्यत्यातमानमात्मनि संयतः सततं युक्त आत्मवान्विजितेन्द्रयः। तथा य आत्मनात्मानं संप्रयुक्तः प्रपश्याति २० यथा हि पुरुषः खप्ने दृष्ट्वा पश्यत्यसाविति। तथा रूपमिवात्मानं साधुयुक्तः प्रपश्याति २१ इषीकां च यथा मुआत्कश्चित्रिष्कृष्य दर्शयेत योगी निष्कुष्य चात्मानं तथा पश्यति देहतः मुआं शरीरमित्याहुरिषीकामात्मनि श्रिताम् पतन्निद्र्शनं प्रोक्तं योगविद्गिर जुत्तमम्॥ २३

यदा हि युक्तमात्मानं
सम्यक् पश्यति देहभृतः
न तस्येहेश्वरः कश्चिः
तत्रेलोक्यस्यापि यः प्रभुः ॥ २४
अन्यान्याश्चेव तनवो यथेष्टं प्रतिपद्यते।
विनिवृत्य जरां मृत्युं न शोचित न दृष्यति॥

देवानामपि देवत्वं युक्तः कारयते वशी । ब्रह्म चाव्ययमामोति हित्वा देहमशाश्वतम् ॥ विनश्यत्सु च भूतेषु न भयं तस्य जायते। क्रिश्यमानेषु भूतेषु न स क्रिश्याति केनचित् दुःखशोकमयैघीरैः सङ्गस्नेहसमुद्भवैः। न विचाल्यति युक्तात्मा निस्पृहः शांतमानसः नैनं शस्त्राणि विध्यन्ते न मृत्युश्चास्य विद्यते नातः सुखतरं किञ्चिल्लोके कचन दश्यते २९ सम्यग्युक्तवा स आत्मानमात्मन्येव प्रतिष्ठते। विनिवृत्तजरादुःखः सुखं स्विपिति चापि सः देहान्यथेष्टमभ्येति हित्वेमां मानुषीं तनुम् । निर्वेदस्तु न कर्तव्यो भुआनेन कथञ्चन ॥ ३१ सम्यग्युक्तो यदातमानमात्मन्येव प्रपश्यति तदैव न स्पृहयते साक्षादिष शतकतोः॥ ३२ योगमेकान्तर्शालस्तु यथा विन्दति तच्छृणु। दृष्टपूर्वी दिशं चिन्त्य यस्मिन्संनिवसेत्पुरे ३३ पुरस्याभ्यनतरे तस्य मनः स्थाप्यं न बाह्यतः। पुरस्याभ्यन्तरे तिष्ठन् यस्मिन्नावसथे वसेत्। तस्मिन्नावसथे धार्य सबाह्याभ्यन्तरं मनः ३४ प्रचिन्त्यावसथे कृत्स्नं यस्मिन्काले स पश्यति तस्मिन्काले मनश्चास्य न च किञ्चन बाह्यतः

यद्वीरैः चित्तनिप्रहोपायैः आत्मानं चित्तं आत्मनि देहे आद्यन्तराज्यं वस्तु अन्तर्मुखं कुर्वन् नित्यं पश्यति तानि निबोधिति पूर्वणान्वयः ॥ १६॥ संहत्य स्वस्वविषयेभ्यः प्रत्यावर्त्य आत्मनि क्षेत्रज्ञे एतच्च तप आख्यस्वधर्मानुष्ठानेन शुद्धे चेतस्येव भवतीत्याह-तीव-मिति ॥ १७॥ एतदेवान्वयव्यतिरेकाभ्यां द्रढयति— तपस्वीत्यादिना ॥ १८॥ यथा हीति। यथा स्वप्ने स्थूलदेहासंगेन स्थितः सन्किचददृष्टचरं पुरुषं पश्यति उखेव अनिरुद्धं प्रबुद्धश्च पुनस्तं दृष्ट्वा सोयामिति प्रत्यभि-जानाति तथात्मानं विश्वरूपं समाधौ दृष्ट्वा व्युत्थानेऽपि विश्व-मात्मत्वेनैव पर्यतीत्यर्थः ॥२१॥तं स्वाच्छारीरात्प्रवृहेन्मुझा-दिवैषीकां धैर्येणिति देहासंगे श्रौतं दृष्टान्तमाह-इषीका मिति ॥२२॥दृष्टांतं दार्द्यान्तिके योजयति मुआमिति । आत्मान श्रितां मायां जगदाकारेण भासमानामिति शेषः ॥ २३ ॥ यतोऽयं सबाह्याभ्यंतरं प्रत्यगनन्यत्वेन वीक्षतेऽत एव चानन्याधिपतिरयमित्याह--यदा होति॥ २४॥ स एकधा भवति।त्रिधा भवतीत्यादि कायव्यूहकरणं। न तस्य रोगो न जरा न मृत्युः सर्वस्य वशी सर्वस्येशान इत्यादिश्रुति-प्रासिद्धं योगफलमाह--अन्यान्या इति । अन्यान्या देव-

गन्धर्वमनुष्याद्याः तनवस्तम्ः कामरूपी भवतीत्यर्थः ॥२५॥ विदेहकैवल्यावधिकमेवैश्वर्यमित्याह — ब्रह्म चेति ॥२६॥ विनक्यातिवति विदेहमुक्तस्य न क्रेशाः संतीत्युक्तं तत्कैमुति-कन्यायेन द्रढियतुं सदेहमुक्तस्यापि ते न सन्तीत्याह दुःख-शोंकेलादिना ॥ २८ ॥ अन्यान्याश्चेति पूर्वोक्तस्य विवरणं —देहानिति । भुष्णानेन योगैश्वर्यामिति शेषः । निर्वेदो योगाद्वैराग्यं न कर्तव्यामित्यर्थः ॥ ३१ ॥ वस्तुतस्तु न्योगज-संस्कारप्राबल्याद्योगिनो भोगेच्छैत न भवतीत्याह—सम्य-गिति। असम्यग्योगिविषयैव भोगेच्छोक्तिरिति ॥३२॥ एकान्तशीलः एकं ब्रह्म अम्यते प्राप्यतेऽनेनेतिः एकान्तो ध्यानं तच्छीलः। ततस्तु तं पश्यति निष्कलं ध्याय-मान इति श्रुतेः दृष्टपूर्वो दिशं दृष्टं श्रुतिः प्रामाण्यं प्रत्यन\_ पेक्षत्वात् वेदान्तश्रवणपूर्विकां दिशं उपदेशं चिन्त्य युक्त्यापि पर्यालोच्य श्रोतन्यो मन्तन्य इति श्रुतेः । यस्मिन्पुरे देहे ॥ ३३ ॥ आवसथे मूलाधाराद्यन्यतमस्मिन्श्वके ॥३४॥ तदेव कृत्स्न सर्वात्मकं यदा पश्यति तदास्य बाह्यतः प्रत्यु-ग्रूपादन्यन किञ्चन अस्ति यत्रास्य मनः सजेत् अतो ।नेवी सनत्वानमुच्यत इत्यर्थः ॥ ३५ ॥

सन्नियम्येन्द्रियग्रामं निर्घोषं निर्जने वने। कायमभ्यन्तरं कृत्स्रमेकाग्रः परिचिन्तयेत् ३६ दन्तांस्तालु च जिह्नां च गलं ग्रीवां तथैव च हृदयं चिन्तयेचापि तथा हृदयबन्धनम् ॥ ३७ इत्युक्तः स मया शिष्यो मेधावी मधुसूदन। पप्रच्छ पुनरेवेमं मोक्षधर्मे सुदुर्वचम् ॥ भुक्तं भुक्तमिदं कोष्ठे कथमन्नं विपच्यते। कथं रसत्वं वजित शोणितत्वं कथं पुनः॥ ३९ तथा मांसं च मेदश्च स्नाय्वस्थीनि च योषिति। कथमेतानि सर्वाणि शरीराणि शरीरिणाम्॥ वर्धते वर्धमानस्य वर्धते च कथं बलम्। निरोधानां निर्गमनं मलानां च पृथक् पृथक् कुतो वायं प्रश्वासिति उच्छुसित्यपि वा पुनः कं च देशमधिष्ठाय तिष्ठत्यातमाऽयमात्मनि जीवः कथं वहति च चेष्टमानः कलेवरम्। र्किवर्ण कीहरां चैव निवेशयति वै पुनः॥ ४३

याथातथ्येन भगवन् वक्तुमहिसि मेऽनघ। इति संपरिपृष्टोऽहं तेन विप्रेण माधव॥ ४४ प्रत्यब्रुवं महाबाहो यथाश्रुतमरिन्दम। यथा खकोष्ठे प्रक्षिप्य भागडं भागडमना भवेत तथा खकाये प्रक्षिप्य मनो द्वारैरानिश्रलैः। आत्मानं तत्र मार्गेत प्रमादं परिवर्जयेत्॥ ४६ एवं सततमुद्युक्तः प्रीतातमा न चिरादिव। आसाद्यति तद्रह्म यहृष्ट्वा स्यात्प्रधानवित् ॥ न त्वसौ चक्षुषा ग्राह्यों न च सर्वेरपीन्द्रयैः। मन्सैव प्रदीपेन महानातमा प्रदक्ष्यते॥ सर्वतः पाणिपादान्तः सर्वतोक्षिशिरोमुखः। सवंतः श्रातिमाँ हो के सर्वमावृत्य तिष्ठति ॥४९ जीवो निष्कान्तमात्मानं शरीरात्संप्रपश्यति स तमुत्सुज्य देहे स्वं धारयन्त्रह्म केवलम्॥ आत्मानमालोकयति मनसा प्रहसन्निव। तदेवमाश्रयं कृत्वा मोक्षं याति ततो मयि॥

उपसंहरति—सिन्नयम्येति । कायमिन देहस्यामितीः विहः अन्तरं मध्ये च कृत्स्नं परिपूर्णं ब्रह्मैव चिन्तयेदित्यर्थः ॥३६॥ अस्य योगस्य साधनान्याह—द्गतानित्यादि। दन्तान्दन्तरवखण्ड्यावर्थंड्य गृह्ममाणानाहारान् चिन्तयेत्। 'आहारशुद्धौ सत्त्वशुद्धैः सत्त्वशुद्धौ ध्रुवा स्मृतिः। स्मृतिलम्भे सर्वप्रन्थीनां विप्रमोक्षः' इति आहारशुद्धेमीक्षहेतुत्वश्रुतेः। तथा तालु आधारं जिह्वां तत्राधेयां यथोक्तमीक्षरप्रोक्ते—लंबिकोध्ने स्थिते गर्ते रसनां विपरीतगाम्। संयोजयेत्प्रयत्नेन मुद्धा सा खेचरी मता इति। द्वानेयः—

अन्तःकपालविवरं जिह्वां व्यावृत्य चार्पयेत् । श्रूमध्यदृष्टिरप्येषा मुद्रा भवति खंचरी इति ।

भुवोमध्ये प्राणमावस्य प्राणापानौ समी ऋत्वा नासाभ्यन्तरचारिणाविति चैतदेवोक्तं गलं-जिह्वामूलादधो-भागः। श्रीचा-तद्धः कण्ठनालं ताभ्यां कण्ठकूपस्ततोऽ-स्यधः-स्थितो लक्ष्यते तत्र धारणा सद्यःफला यत्नादभ्य-सनीया योगे विश्वासीत्पत्त्यर्थं तथा च सूत्रम्—

कण्डकूपे श्वतिपपासानिवृत्ति।

भाष्यमिष आसामेकस्याः फलं यावन्नानुभवति तावद्योगधर्मे न श्रद्धते इति। त्दद्यं त्दद्यायतनं ब्रह्म त्दद्यबन्धनं शतं
विका च त्दद्यस्य नाड्य इति श्रूयमाणं नाडीमार्गं तत्तल्लोकनात्युपयोगि ।।३०॥ मेधावी दन्तादिशब्दैः पारोक्ष्येणोक्तअर्थे कातवान् ॥ ३८ ॥ पद्यस्वर्थेषु आद्यं विवृत्य पृच्छिति
श्रिक्तं सुक्तं सुक्तमिति॥३९॥ द्वितीयमर्धेन-कुतो वेति।

तृतीयं योगानुपकारित्वादपृष्ट्वा चतुर्थमेव पृच्छति — कञ्चेति ॥ ४२ ॥ पत्रमं पृच्छति -- जीव इति । कथं जीवी नाडीमार्गैः सूक्ष्मं कलेवरं वहति किंवणी वा ते नाडीमार्गोः तैश्व कीहरां पुनर्वपुः प्राप्यमिति प्रश्लार्थः । एतिषां मध्ये इतरयोर्गुक्शिष्यसंवादः आद्यये।विवरणार्था ब्राह्मणगीता प्राधान्येन । अन्यतु तत्र तत्रोपसंजनत्वेन प्रतिपाद्यत इति विभागः ।। ४३ ।। कोष्ठे धान्यगृहे भाण्डं गृहोपस्करं निक्षिप्त यथा गृहं प्रविष्टो विविच्य जानाति ॥ ४५ ॥ एवं स्वकाये देहान्तर्मनः प्रक्षिप्य अनिश्वलैः अनिश्वरिद्धिः रेशिन्द्रयैः।सर्वन द्वाराणि संयम्य मनो त्हदि निरुद्धय चेति स्मृतेः त्वया यत्पृष्ट तद्वस्तुयोगबलेन ज्ञेयमित्यर्थः ॥ ४६ ॥ एतदेवोपपाद-यति-एवमिति । प्रधानवित् प्रकृतिवित्सर्वविकारविद्भविति ॥ ४७ ॥ चक्षुरा-विकाराणां प्रकृतेरनन्यत्वादिति चमाह्यस्यामूर्तस्य रूपं सर्वतः पाणिपादान्त इत्यादि लक्षणम् ॥ ४९ ॥ तदेव जीवस्य स्वात्मभूतदेहात् निष्कान्तं पृथग्भूतं मुजेबीकावत्पश्यति संप्रज्ञाते । तं सर्वत इत्युक्तलक्ष्मणं कारणं उत्सज्य प्रविलाप्य देहे स्वं स्वरूपं धारयन्मनी निगृह्णन् केवलं निर्शुणं ब्रह्म पश्यति । स एवं विद्वानस्माच्छ-रीरमेदादूर्ध्वमुत्कम्यामुध्मिन् स्वर्गे लोके सर्वान्कामाना प्लाऽ मृतः समभवदिति देहाभिमानकृतं भेदं त्यक्ला ऊर्ध्वं कारण-महाभावं प्राप्तं तत्रैव सर्वकामभुगभूत्वाऽमृताख्यं कवल्यमश्रुत इति श्रवणात् ॥ ५०॥ प्रहसानिव अहो वृथैव मरीचिकोदक-तुल्येन संसारेणाहं भ्रामित इति विस्मयेनेति भावः।तदेवं तत् बह्म एवं उक्तरीत्या ॥ ५१ ॥

इदं सर्वरहस्यं ते मया प्रोक्तं द्विजोत्तम । आपृच्छे साधयिष्यामि गच्छ विप्र यथासुखं इत्युक्तः स तदा कृष्ण मया शिष्यो महातपाः अगच्छत यथाकामं ब्राह्मणः संशितव्रतः ५३ वास्तदेव उवाच ।

इत्युक्तवा स तदा वाक्यं मां पार्थ द्विजसत्तमः मोश्रधमीश्रितः सम्यक् तत्रैवांतरधीयत ५४ कच्चिदेतत्त्वया पार्थ श्रुतमेकाग्रचेतसा। तदापि हि रथस्यस्त्वं श्रुतवानतदेव हि॥ ५५ नैतत्पार्थ सुविश्चेयं व्यामिश्रेणीति मे मातिः। नरेणाकृतसंश्चेन विशुद्धेनांतरात्मना॥ ५६ सुरहस्यमिदं प्रोक्तं देवानां भरतर्षभ। कच्चित्रदं श्रुतं पार्थ मनुष्येणेह कर्हिचित्॥५७ न ह्येतच्छ्रातुमहाँ ऽन्यो मनुष्यस्त्वामृतेऽनघ। नैतदद्य सुविश्चेयं व्यामिश्रेणान्तरात्मना॥५८ कियावद्विहीं कौन्तेय देवलोकः समावृतः। न चैतिद्धं देवानां मर्त्यस्पिनवर्तनम् ॥ ५९ परा हि सा गतिः पार्थ यत्तद्वस्य सनातनम् । यत्रामृतत्वं प्राप्नोति त्यक्त्वा देहं सदा सुस्ती इमं धम समास्याय येऽपि स्युः पापयोनयः । स्त्रियो वैश्यास्तथा श्र्द्वास्तेऽपियांति परां गार्ति कि पुनत्राक्षणाः पार्थ क्षत्रिया वा बहुश्रुताः । स्वधमरतयो नित्यं ब्रह्मलोकपरायणाः ॥ ६२ हेतुमच्चैतदुहिष्टमुपायाश्चास्य साधने । सिद्धि फलंच मोक्षश्च दुःखस्य च विनिर्णयः नातः परं सुखं त्वन्यत् किञ्चित्स्याद्भरतर्षभ । बुद्धिमान् श्रद्धानश्च पराक्रान्तश्च पाण्डव ॥ यः परित्यज्यते मत्यां लोकसारमसारवत् । पत्तेक्षपयेः स क्षिप्रं परां गतिमवामुते ॥ ६५ पतावदेव वक्तव्यं नातो भ्र्योऽस्ति किञ्चनः वण्मासान्नित्ययुक्तस्य योगः पार्थं प्रवर्तते ६६

इति श्रीमहाभारते आश्वमेधिके पर्वणि अनुगीतापर्वणि ऊनर्विशोऽध्यायः॥१९॥



20

वासुदेव उवाच।
अत्राप्यदाहरन्तीमीमितिहासं पुरातनम्।
दम्पत्योः पार्थं संवादो योऽभवद्भरतर्षभ॥ १
ब्राह्मणी ब्राह्मणं कश्चिज्ज्ञानविज्ञानपारगम्।
हृष्ट्या विविक्त आसीनं भार्या भर्तारमब्रवीत् २
हृष्ट्या विविक्त आसीनं भार्या भर्तारमब्रवीत् २
कं नु लोकं गमिष्यामि त्वामहं पतिमाश्चिताः
कं नु लोकं गमिष्यामि त्वामहं पतिमाश्चिताः
कं नु लोकं गमिष्यामि त्वामहं पतिमाश्चिताः
भार्याः पतिकृतां ह्रोकानामुवन्तीति नः श्चतम्

त्वामहं पातमासाद्य कां गमिष्यामि वै गातें प्रवमुक्तः स शान्तातमा तामुवाच हसिन्नव सुभगे नाभ्यस्यामि वाक्यस्यास्य तवानघे प्राह्यं हश्यं च सत्यं वा यदिदं कर्म विद्यते। प्रतदेव व्यवस्यन्ति कर्म कर्मेति कर्मिणः॥ ६ भोहमेव नियच्छन्ति कर्मणा ज्ञानवार्जिताः। नैष्कर्म्यं न च लोकेस्मिन्मुहूर्तमपि लभ्यते॥ ७

20

भुक्तं भुक्तामिदं काष्ठे इत्यादिना कृतस्य प्रश्नस्य उत्तरं 'अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः। प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्'इति गीतोक्तमेव विवृणोति—
अन्नापीत्यादिना । अन्न प्रश्ने विषये इतिहासमपीति
सम्बन्धः ॥ १ ॥ कर्म अभिहोत्रादिकं न्यस्तं येन तं कीनाशं कर्कशं मिय निरनुकोशं अविचक्षणं मम अनन्यगतिकत्वमजानन्तम्॥३॥प्राद्यं दीक्षात्रतादिकं अत एव दश्यं लोकैः स्थूलत्वाद्दश्रुं योग्यम्॥६॥ कर्मणा शरीरायासेन ॥०॥

व्यामिश्रेण व्यग्रेण अकृतसंज्ञेन अज्ञातिवद्यासंप्रदायेन ॥ ५६॥ इमं धर्मे आत्मदर्शनाख्यम् ॥ ६९॥ लोकसारं धनादि असारवत् तृणादिवत् यः परित्यज्यते विवेकादिना धनादि असारवत् तृणादिवत् यः परित्यज्यते विवेकादिना परित्यागवान् । क्रियते उपायैः शमादिभिः ॥ ६५॥ परित्यागवान् । क्रियते उपायैः शमादिभिः ॥ ६५॥ पणमासानिति । 'षड्भिमसिस्तु युक्तस्य नित्ययुक्तस्य पणमासानिति । 'षड्भिमसिस्तु युक्तस्य नित्ययुक्तस्य देहिनः। आनन्दः परमो गृह्यः सम्यग्योगः प्रवत्तते'इति मैत्रा-देहिनः। आनन्दः परमो गृह्यः सम्यग्योगः प्रवत्तते'इति मैत्रा-देहिनः। अस्ति अस्ति अश्वमधिके पर्वाणे नैलकण्ठीये भारत-इति श्रीमहाभारते आश्वमधिके पर्वाणे नैलकण्ठीये भारत-सावदीपे ऊनविंशोऽध्यायः ॥ १९॥

कर्मणा मनसा वाचा ग्रुमं वा यदि वाऽशुभम् जन्मादिमूर्तिभेदान्तं कर्म भूतेषु वर्तते ॥ रक्षोभिर्वध्यमानेषु दश्यद्रव्येषु वरमस्। आत्मस्यमात्मना तेभ्यो दृष्टमायतनं मया ॥९ यत्र तद्वह्य निर्द्धन्द्वं यत्र सोमः सहाग्निना। च्यवायं कुहते नित्यं धीरो भूतानि धारयन् यत्र ब्रह्मादयो युक्तास्तदश्चरमुपासते। विद्वांसः सुव्रता यत्र शान्तात्मानो जितेद्रियाः म्राणेन न तदाव्रेयं नास्वाद्यं चैव जिह्नया। स्पर्शनेन तद्स्पृद्यं मनसा त्ववगम्यते ॥ १२ चक्षुषामविषद्यं च यतिकचिच्छ्वणात्परम्। अगन्ध्रमरसस्पर्शमरूपाशब्दलक्षणम्॥ यतः प्रवर्तते तन्त्रं यत्र च प्रतितिष्ठति । आणो पानः समानश्च व्यानश्चोदान पव तत एव प्रवर्तन्ते तदेव प्रविशान्ति च। समानव्यानयोर्भध्ये प्राणापानौ विचेरतः १५ तस्मिन्छीने प्रलीयेत समानो व्यान एव च। अपानप्राणयोर्मध्ये उदानो ट्याप्य तिष्ठति। तस्माच्छयानं पुरुषं प्राणापानौ न मुञ्जतः १६ प्राणानामायतत्वेन तमुदानं प्रचक्षते।

तस्मात्तपो व्यवस्यन्ति मद्गतं ब्रह्मवादिनः १७ तेषामन्योन्यभक्षाणां सर्वेषां देहचारिणाम् । अग्निवैश्वानरो मध्ये सप्तधा दीव्यतेऽन्तरा॥ घाणं जिह्वा च चक्षुश्च त्वक्च श्रोत्रं च पञ्चमम् मनो बुद्धिश्च सप्तेता जिह्ना वैश्वानरार्चिषः १९ ब्रेयं हर्यं च पेयं च स्पृर्यं श्रव्यं तथैव च। मन्तव्यमथ बोद्धव्यं ताः सप्त समिश्रो मम ॥ घाता भक्षयिता द्रष्टा स्प्रष्टा श्रोता च पञ्चमः मन्ता बोद्धा च सप्तेते भवन्ति परमार्त्वजः॥ ब्रेये पेये च दश्ये च स्पृश्ये श्रव्ये तथैव च। मन्तव्येऽप्यथ बोन्द्रव्ये सुभगे पश्य सर्वदा ॥ हवीं व्यक्षिषु होतारः सप्तधा सप्त सप्तसु। सम्यक् प्रक्षिप्य विद्वांसी जनयन्ति खयोनिषु पृथिवी वायुराकाशमापो ज्योतिश्च पञ्चमम् मनो बुद्धिश्च सप्तेता योनिरित्येव राब्दिताः॥ हविभूता गुणाः सर्वे प्रविशन्त्याग्नेजं गुणम्। अन्तर्वासमुषित्वा च जायन्ते खासु योनिषु तत्रैव च निरुध्यन्ते प्रलये भूतभावने। ततः सञ्जायते गन्धस्ततः सञ्जायते रसः

जन्मादि जन्मस्थितिमङ्गम्। मूर्तिभेदो योनिनानात्वम् ॥८॥ स्त्यानि सोमाज्यादीनि द्रव्याणि येषु वर्त्मस कर्ममारीषु रक्षो-मिदुंजनैर्वध्यमानेषु नाश्यमानेषु सत्सु तेभ्यो विरक्तेन मयेति शेषः । आयतनं भ्रूघाणमध्यस्थमविमुक्ताख्यम् ॥९॥ सोमः इडा अग्निः पिन्नला वरणानासीसंज्ञे सोऽविमुक्ते प्रतिष्ठितः सीऽविमुक्तः कस्मिन्प्रतिष्ठित इति वरणायां च नास्यां मध्ये अतिष्ठित इत्यादि भुवोर्घाणस्य च यः सन्धिरिति जाबालश्रुति-असिद्धेः व्यवायं सञ्चारं धीरो बुद्धिप्रेरको भूतानि धारयन्वायुः ॥१०॥न तदाघ्रेयं तत् अक्षरम्॥१२॥तंत्रं सृष्ट्यादिव्यापारः एतदेवाह-प्राणोऽपान इत्यादिना ॥ १४ ॥ प्राणा-पान्योः प्रवृत्तिरेव सृष्टिः प्रवेश एव प्रलयश्वेति भावः। समा-नेति। नाभिमण्डलस्थः समानः कृत्सनदेहव्यापी व्यानः १५ तिस्मन् अपानसहिते प्राणे लीने भ्राप्राणमध्ये निरुद्धे सति षदानः सर्वसंधिस्थ इतिः वचनात् शंकुमिश्वमेव उदानेन आणापानावायती यस्मात्कृती तस्मात् अनुकांते उदाने शयानं पुरुषं प्राणापानी न मुझतः। विमुंचत इति पाठे षायानमित्यस्य मृतमित्यर्थः॥ १६॥ प्राणानामिति । सतः प्राणानामायतत्वम् उदानाधीनं अतस्तं उदानं उतक-जिंग आन्यति चेष्टयते प्राणानिति निर्वचनात्प्रचक्षते यस्मा-स्त्राणानां जीवोपाधीनां एकस्मिन् उदानेऽन्तर्भावः। तस्मात्

तपः प्राणजयाख्यं भ्रुवे। भध्ये प्राणमावेश्येत्थेवं रूपं आले।-चनं वा आत्मनस्तत्तदेहादिव्यतिरिक्तत्वस्य मद्रतं मायि मनश्वालके गतं निष्ठां प्राप्तं परात्मप्रापकं व्यव-स्यंति निश्चिन्वंतीत्यर्थः ॥ १७ ॥ मद्रतमित्यत्र मच्छन्दार्थे वैश्वानरं दर्शयति - तेषामिति । तेषां मध्ये समानस्थाने नामिमंडले अंतरा तस्यापि मध्ये ॥१८॥ घ्राणघ्रेयघात्रादयः सप्त सप्तकरणविवयकर्तृरूपाः ॥ १९ ॥ तेवां मध्ये अभिषु घ्राणाद्यमिमानिदेवतासु हवीं भि घ्रेयादीनि होतारे। विषया-णामान्हातारस्तत्कल्पका इत्यर्थः। अमुमावहामुमावहेत्यावाह-यति तदेव होतुहीतृत्वभिति श्रीतनिर्वचनात् प्राताऽहमित्या-दयोऽभिमानाः तान्सर्वानप्रक्षिप्य गुणा गुणेषु वर्तेत इति मत्वा ये न सज्जंते ते विद्वांसी ब्रह्मीभूताः जनयंति पृथि-व्यादीन्वक्ष्यमाणान् स्वयोनिषु स्त्रं ब्रह्म तदेव योनिर्येषां तेषु अमिषु ॥ २३ ॥ पृथिव्यादयोपि संघातापन्नाः योनिश्चेत-न्याभिव्यक्तिस्थानम्॥२४॥ हविर्भूतगुणाः घ्रेयादयो विषयाः आमेजं गुणं गंधादिज्ञानरूपां धीवृत्तिं प्रविशंति अंतवास-मिति णमुलंतं सा वृत्तिश्च संस्कारात्मना चेतास उषित्वा स्वासु योनिषु प्राणादिषु जायते दर्धं रूपादिकं सुषुप्त्यादी वासनारूपेण चित्ते स्थितं पुनर्जागरे उत्पद्यत इत्यर्थः ॥२५॥ एतदेवाह-तंत्रेव अंतरेव ततः अंतर एव ॥ २६ ॥

ततः सञ्जायते रूपं ततः स्पर्शोऽभिजायते। ततः सञ्जायते शब्दः संशयस्तत्र जायते।

अनेनैव प्रकारेण प्रगृहीतं पुरातनैः।

ततः सञ्जायते निष्ठा जन्मैतत्सप्तधा विदुः २७ पूर्णाहुतिभिरापूर्णास्त्रिभिः पूर्यन्ति तेजसा २८

इति श्रीमहाभारते आश्वमेधिके पर्वणि अनुगीतापर्वणि ब्रह्मगीतासु विशोऽध्यायः॥ २०॥

33

ब्राह्मण उवाच । अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्। निबोध दशहोतृणां विधानमथ यादशम्॥ १ श्रोत्रं त्वक् चक्षुषी जिह्ना

नासिका चरणो करौ। उपसं वायुरिति वा होतृणि दश भाभिनि॥ शब्दस्पशों रूपरसौ गन्धो वाक्यं क्रिया गतिः।

रेतोमूत्रपुरीषाणां त्यागों दश हवींषि च॥ दिशो वायू रविश्वनद्रः पृथ्वयत्री विष्णुरेव च इन्द्रः प्रजापतिर्मित्रमययो दश भामिनि॥ ४ दशेन्द्रियाणि होतृणि हवींषि दश भाषिनि। विषया नाम समिधो ह्यन्ते तु द्शाग्निषु ५ चित्तं ख्रवश्च वित्तं च पवित्रं ज्ञानमुत्तमम्। सुविभक्तमिदं सर्वे जगदासीदिति श्रुतम्॥६ सर्वमेवाथ विश्वेयं चित्तं शानमवेक्षते। रेतः शरीरभृतकाये विश्वाता तु शरीरभृत ७

संशयः संशयात्मकं मनः निष्ठा निश्चयात्मिका बुद्धिः॥२७॥ अनेनेति । अनेन प्रकारेण रूपादिग्रहतत्संस्कारपरंपरया त्रगृहीतं प्राणादीनां रूपं पुरातनै के विमा वेदादिति शेषः । त्रिभिर्मानमेयमातृभिः पूर्णं बह्य तस्य आहुतिराव्हानं,आहु-तयो वै नामैता यदाहुतय एताभिवै देवान्यजमानोऽऽह्वयतीति श्रुतेः तत् यस्तैः उपाधिभूतैर्दर्पणैखि ब्रह्मप्रज्ञापकैरिखर्थः आपूर्णाः सर्वे लोका इति शेषः । ते च त्रयः तेजसा स्वात्म-ज्योतिषा पूर्यिति तेनैव सत्तावंतो भवन्तीत्यर्थः। एवं दृष्टि-सृष्टिरनेन श्लोकेन सूचिता ॥ २८॥ इति श्रीमहाभारते आश्वमिधिके पर्वणि नैलकण्ठीये भारतभावदीपे विंशोऽ ध्यायः ॥ २० ॥

पूर्वत्र घ्राणागुपाधिर्भूतात्मा घ्राताऽहमित्याग्यभिमानवान् घेयादीन्प्रकल्प्य घ्राणादींस्तर्पयतीत्युक्तम् । इदानीं प्राणेभ्यो देवा देवेभ्यो लोका इति श्रुत्यनुसारादिद्रियाण्येव स्वकल्पि-तेषु देवेषु देवद्वारा स्वकल्पितान्लोकांस्तर्पर्यतीत्युक्त्या भूता-त्माने कल्पकत्वं नास्ति अपि तु जडस्यैव तदिति विविनित्त ्अत्रापीति । अत्र दृष्टिमुष्टिप्रकारे विवेचनीये ॥ १॥ **ओत्रमिति** । अथातो विभूतयोऽस्य पुरुषस्य तस्य वाचा

२१

सृष्टी पृथिवी चामिश्वत्यायैतरेयके श्रोत्रेण सृष्टा दिशश्व चन्द्रमा-श्चेति वचनात् श्रोत्रं सर्वैः शब्दैः सहाप्येतीति कौषीतकीवचनाच दिगाद्यात्मके सूत्रात्मानि सविषयाणि श्रोत्रादीनि प्रविलापये-दित्यर्थः ॥ २ ॥ चित्तमिति । एतत्प्रविलापनं सुव-स्थानीयेन चित्तेनेव कर्तव्यं न वायुनिरोधादिना हठेन। मनसैवेंद्रियग्रामं विनियम्येति गीताषष्ठों केः वित्तं संस्काराः पुण्यपापे वा यथा खुवेणाज्यमभौ हुत्वा खुवमभिदाक्षिणार्थ वित्तं च त्यजंति, एवं मनसा सविषयाणींद्रियाणि कारणे प्रविलाप्य मनःकारणं सुकृतदुष्कृते च त्यजेदिति रूपक-द्वारा प्रपंचितं एवं कृते यदवशिष्यते तदाह-पवित्रं शानमुत्तममिति । पावित्रं असंगं उत्तमं चरमं नातः परतरं किंचिदस्ति पुरुषान्नपरं किंचिदिति श्रुतेः सुविभक्तं ज्ञानात् पृथाभूतं इदं चितादिशन्दायन्तम्॥६॥सविमिति। अथिति पक्षांतरे । विशेयं सर्वे चित्तमेवेति संबंधः । ज्ञानं तु तत्प्रकाशकं अवेक्षत एव केवलं न सज्जत इत्यर्थः । नन्वेवं क्यं सुविभक्तानामपि ज्ञानज्ञेयानां अविभागप्रत्यय इत्याशंक्य तप्तायःपिंडवत्सानिध्यमात्रादिलाह-रेत इत्यादिना। रतोजन्ये शरिरिं भिमानवान् तस्य काये षाट्कौशिके विज्ञाता जीवः सूक्ष्मशरीरमृत् लिंगाभिमानी अस्ति ॥ ७॥

श्वरीरभृद्गार्हपत्यस्तस्माद्न्यः प्रणीयते । मनश्चाहवनीयस्तु तस्मिन्प्रक्षिप्यते हविः ८ ततो वाचस्पतिर्जञ्जे तं मनः पर्यवेक्षते । रूपं भवति वैवर्ण समनुद्रवते मनः॥ ९

ब्राह्मण्युवाच ।

"कस्माद्वागभवत्पूर्व वस्मात्पश्चान्मनोऽभवत् मनसा चिन्तितं वाक्यं यदा समभिपद्यते ॥ केन विज्ञानयोगेन मतिश्चित्तं समास्थिता। समुक्तीता नाध्यगच्छंत्को वै तां प्रतिबाधते

ब्राह्मण उवाच।

तामपानः पितर्भृत्वा तस्मात्प्रेषत्यपानताम्। तां गतिं मनसः प्राहुर्मनस्तस्मादपेश्चते ॥ १२ प्रश्नं तु वाद्धानसोमां यस्मात्त्वमनुपृच्छासि। तस्मात्ते वर्तयिष्यामि तयोरेव समाह्वयम् १३ उमे वाद्धानसी गत्वा भूतात्मानमपृच्छताम्। आवयोः श्रेष्ठमाचस्व चिछिन्धि नौ संश्यं विभी मन इत्येव भगवांस्तदा प्राह सरस्वती। अहं वै कामधुक् तुभ्यमिति तं प्राह वागथ॥ ब्राह्मण उवाच।

स्थावरं जंगमं चैव विद्युभे मनसी मम।
स्थावरं मत्सकाशे वै जंगमं विषये तव ११९६
यस्तु तं विषयं गच्छेन्मन्त्रो वर्णः स्वरोऽपि वा
तन्मनो जंगमो नाम तस्माद्सि गरीयसी ॥
यस्माद्पि समाधिस्ते स्वयमभ्येत्य शोभने।
तस्मादुच्छ्वासमासाद्य प्रवश्यामि 'सरस्वति प्राणापानान्तरे देवी वाग्वै नित्यं स्म तिष्ठति प्रयमाणा महाभागे विना प्राणमपानती।
प्रजापतिमुपाधावत्प्रसीद भगविद्याति ॥ १९

ततः प्राणः प्रादुरभू-द्वाचमाप्याययम्पुनः । तस्मादुच्छ्वासमासाद्य न वाग्वदति कर्हिचित् ॥

20

सोऽपि शरीरमृद्राहिपत्यः हृदयं हृद्यं गाह्रपत्य इति गृहपतेः क्षेत्रश्रस्यायं देश इति व्युत्पन्नगाह्रपत्यशब्देन हृदयशब्दस्य सामानाधिकरण्यश्रुतेः। तस्मात् हृदयादन्यो मनआख्यः। हृदयं निर्रामदात हृदयान्मनो मनसंश्रद्रमा इति श्रुतेः। आह्वनीयो मन आयतनं तच मुखमेव। आस्यमाहवनीय इति श्रुतेः हृविः तेजोबन्नात्मकमदनीयम् । अन्नमयं हि सोम्य मन आपो-मयः प्राणस्तेजोमयी वागिति श्रुतेहिविषस्तेजोंशो जाठरं तेजः प्राप्य सद्यो वायूपेण परिणमते ॥ ८॥ ततो वाचस्पतिः वदः प्रथमं जश्चे मनः पार्थिवं तदनंतरं जश्चे अतो मनोमयः स्त्रात्मा वाचमवेक्षते सिस्रक्षः सन्।

'यो ब्रह्माणं विद्धाति पूर्वं यो वे वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै। तं ह देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुश्चर्वे शरणमहं प्रपद्ये '।।

मनसा वाचं मिथुनं सममवदिति श्रुतेः। तत इत्यनुष-ज्यते मनोऽनंतरं रूपं भवति। रूप्यते स्पर्शेनैव प्रयते इति रूपं प्राणवायुद्रव्यं उत्पद्यते। अन्नापेक्षया अपां जाड्यप्राधान्येन विर्पाकित्वात् तच्च रूपं वैवर्णं वर्णो नीलपीतादिस्तद्रहितं खार्थे तद्धितः तद्र्पं कर्तृ मनः प्रति समनुद्रवति विपरीतं वा। रुद्धे चित्तेऽनिलो रुद्धो रुद्धं रुद्धेऽनिले मनः इत्युक्तेः॥९॥अत्र मन एव पूर्वरूपं वागुत्तररूपं मनसा वा इविता वाग्वदतीति श्रुति लौकिकमनुभवं चानुरुध्य शंकते-करमादिति॥१०॥ विज्ञानयोगेन प्रमाणेन मितः प्राणः समुन्नीता सुष्ठुप्ते उद्दिक्ता सेती विषयान्द्रतो नाध्यगच्छत् को वे तां प्रतिवाधते सुष्ठुप्ते को वा प्राणस्य ज्ञानशक्तिमपहरतीत्यर्थः ॥ ११॥ स्वत्य-त्वात्तेनत्यस्योत्तरमादावाह—तामपान इति । अपान-विज्ञानः प्राणो न सुष्ठुप्ती मनोलयाह्रीयते अपानं तु स्ववशे

कृत्वा समाधौ मनोलये सित लीयत एवेत्यर्थः । तस्मात्पति-भावाद्धेतोः प्रेषित नयति तां गतिमिति तां प्राणाख्यां गति मनसो गतिं बहिर्गमनसाधनं प्राहुः न हि वायुवलेनानुन्मी-लिते नयने मनोवृत्तिर्धुवमण्डलपर्यंतं गंतुं समर्था तां मति-मित्यपपाठः॥१२॥ कस्मादित्यस्योत्तरमाख्यायिकामुखेनाह-प्रश्नं त्वित्यादिना । समाह्यं सम्यक् सुखं आह्यन्ते विजिगीषवोऽस्मित्रिति समाह्वयः संवादस्तम्।। १३।। भूता-त्मानं जीवम् ॥१४॥ तन्मते मनःश्रेष्ठयमनुभवासिद्धं वाची मते दृष्टादृष्टे फलोपायो मयैव बोद्धं शक्य इति स्वस्यव श्रेष्ठचम् ॥ १५ ॥ द्वयोर्विषयविभागेन साम्यमापादयनमन-आख्यो बाह्मण उवाच स्थावरं बाह्मेन्द्रियप्राह्मं जन्नमं अती-न्द्रियं स्वर्गादि ॥ १६॥ यद्यपि स्वर्गादिकमपि मनसी विषयः तथापि वाचमेव द्वारीकृत्य तस्य तथात्वमास्त अती वागेव गरीयसीत्याह—यास्त्वति । मन्त्रादिप्रकाशितं विषयं गच्छन्मनोऽपि जज्ञमं भवतीत्यर्थः॥ १७॥ समाधिः कामधुगस्मीति स्वपक्षपुष्टिः तेनाहं मूर्छित इवास्मि यस्मा-त्तसादुच्छ्वासमासाचेति योजना ॥ १८॥ तथापि मना वृत्तिविशेषयोः प्राणापानयोरंतरेव वागस्ति । स्विपिति वा प्राणे तदा वाक् भवति प्राणस्तदा वाचं रेल्हीति श्रुतेरित्यार्ह —प्राणापानिति। रेल्हि लेढि अपानती प्राणिन अनाप्यायिता सती तारमंद्रत्वादिभावं व्युतसुज्यात्यंतं नीचै-स्तरा भवतीत्यर्थः ॥ १९ ॥ व्यतिरेकमुक्तवाऽन्वयमाह तत इति । तसादप्राणवनपानन्वाचमाभिव्याहरतीति श्रुतिः यस्मादेवं तस्मादुच्छ्वासं प्राणब्यापारमासाद्य न वाग्वदति ? घोषिणी जातानिघोषा नित्यमेव प्रवर्तते । तयोरिष च घोषिण्या निघोषेव गरीयसी २१ गौरिव प्रसवत्यर्थान् रसमुत्तमशालिनी । सततं स्यन्दते होषा शाश्वतं ब्रह्मवादिनी २२ दिख्यादित्यप्रभावेन भारती गौः शुचिस्मिते एतयोरन्तरं पद्मय सुक्ष्मयोः स्यन्दमानयोः ॥

ब्राह्मण्युवाच। अनुत्पन्नेषु वाक्येषु चोद्यमाना विवक्षया। किन्न पूर्वे तदा देवी व्याजहार सरस्वती २४ ब्राह्मण उवाच।
प्राणेन या संभवते शरीरे
प्राणादपानं प्रतिपद्यते च।
उदानभूता च विसुज्य देहं
व्यानेन सर्वे दिवमावृणोति॥
ततः समाने प्रतितिष्ठतीह
इत्येव पूर्वे प्रजजहप वाणी।
तस्मान्मनः स्थावरत्वाद्विशिष्टं
तथा देवी जंगमत्वाद्विशिष्टा॥ २६

इति श्रीमहाभारते आश्वमेधिके पर्वणि अनुगीतापर्वणि ब्राह्मणगीतासु एकविशोऽध्यायः॥२१॥



#### २२

#### ब्राह्मण उवाच।

# अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम् । सुभगे सप्तहोतॄणां विधानमिह यादशम् ॥ १

घोषिणी स्थूलघोषवती जातः निर्घोषो घोषाभावो यस्याः सा अघोषेति यावत्। तथे।घोषिणी प्राणाप्यायनमपेक्षते तद्विना विच्छियते निर्घोषा तु हंसमन्त्ररूपा सर्वास्वप्यवस्थासु प्रवर्तत इति गरीयसी ।। २१॥ घोषिण्यपि गुर्वीत्याह— गौरिवेति। वाचं धेनुमुपासीत तस्याश्रत्वारः स्तनाः स्वाहाकारः स्वधाकारो हंतकारो वषट्कार इति श्रुतेः। स्तनैस्तत्तत्कर्मफलरूपं रसं अर्थान् रसमिति समानाधिकरणे द्वितीये प्रस्वति ब्रह्मवादिनी उपनिषद्वाक् तु शाश्वतं मोक्षं स्यंदते प्रस्रवाति सततं नित्यसिद्धम्।।२२।। दिव्यं देवताद्या-कर्षणादि अदिव्यं व्यवहारादि सामर्थ्यं तदुभयरूपो यः ॰प्रभावस्तेन । एतयोः वाङ्मनसयोः ॥ २३ ॥ व्याजहार स्वस्य वृत्तिलाभार्थं किं नु तत्त्वं विशेषेण आजहार आहत-वती ॥२४॥ आत्मा बुद्धचा समेत्यार्थान्मनो युक्ते विवक्षया। मनः कायाभिमाहान्त स प्रेरयति मास्तमिति शिक्षोक्तर्मनः-प्रवर्तिताः प्राणाचा एव वाचं निर्वर्तयन्तित्याह — प्राण-नेति । श्रान्तो हि विवसुर्बाह्यं वायुमाचामति । स पुनर्ना-भिस्थाने प्राणापानप्रनथ्याधारे अपानेन सहैक्यं मनसा मनोभिहतकायामिप्रेरित कार्नमुत्लुख उरःकण्ठाशरः-ध्वानिमुत्पाद्या-स्थानेष्वभिघातं प्राप्य मन्द्रमध्यमनारभेदेन धस्तानमुखाबिलमेत्य ताल्वादिस्यानानुरोधी मन्द्रध्वनिधर्म-वती वर्णानाभिव्यज्य वेगवत्त्वस्वाभाव्याद्वहिः प्रस्थितः श्रोत्र-स्यानानि संस्कृत्य वर्णाननुभाव्य वेगक्षये पुनः समानस्थान मेव पूर्ववरप्रतिपद्यते सोयमर्थः श्रीभागवतेप्युक्तः-स एष

जीवो विवरप्रसूतिः प्राणेन घोषेण गुहां प्रविष्टः । मनोमयं सूक्ष्ममुपत्य रूपं मात्रा स्वरो वर्ण इति स्थाविष्ठः इति ॥२५॥ इत्येव इत्यमेव पूर्व वाणी स्वोत्पत्तिप्रकारं प्रजजल्प, वालः प्राणाधीनत्वमपि वाचःप्रभावादेव विदित्तिमत्यर्थः, यन्नः सोमः सहाभिनेत्युक्ती सामाभी इडा पिंगलाधिपती मनावाक् शब्दाभ्यामुपसंहरति-तस्मादिति। किमर्था वयमध्येष्या-महे किमर्था वयं यक्ष्यामहे वाचि हि प्राणं जुहुमः प्राणी वावयाहींव प्रभनः स एवाण्यय इति श्रुतेः । यथा स्यंडिलस्यो वहिर्वायुना स्थालीस्थो वायुश्च वहिना समिध्यते अन्यंतर-नाशे च द्वयोरिप नाशः एवं स्वर्गाद्यर्थवादैर्भनः संधुक्यते ततो वागादीन् व्यापारयति तत्र वाचः प्रवर्तकस्य वायोनिरोधे मनोरोधे वा वाार्ड्डिक्यते तावतैव ससारादर्शनरूपेष्टार्थसिद्धी किं यज्ञादिना । श्रुतौ तु वाक्शब्देन तत्कारणं मनी ज्ञेयम्। एवं च वाड्यनसयोः प्रत्येकं पुरुषार्थहेतुत्वाद्विशिष्टत्वमावे-शिष्टम् ॥ २६ ॥ इति अमहाभारते आश्वमिधिके पर्वणि नैलकण्ठीये भारतभावदीपे एकविंशोऽध्यायः ॥ २१ ॥

इदानीं पूर्वीक्तप्राणादिसप्तकस्य अन्वयव्यतिरेकाभ्यामि-तरेतरकार्यकारित्वं नास्तीत्युक्त्वा बुद्धिं मनस्यंतर्भाव्य इत-रेषां पंचानां मनोधीनत्वं मनसोपि व्यावहारिकार्थ-प्रकाशकत्वमितराधीनमितींद्रियमनः संवादेन तेषामन्योन्या-व्यतिरेकमुक्त्वा पूर्वीक्तमेवान्यतरजयेनोभयजयफलं सिध्य-तीति प्रतिपादनार्थोऽयं सप्तहोत्राध्याय आरभ्यते—अत्रा-पीति। अत्र वाद्धानसयोः समप्राधान्ये विवेचनीये ॥१॥

आश्व० ३

व्राणश्रक्षश्र जिह्वा च त्वक श्रोत्रं चैव पश्चमं सनो बुद्धिश्च सप्तेते होतारः पृथगाश्रिताः ॥२ सूक्ष्मेऽवकाशे तिष्ठन्तो न पश्यन्तीतरेतरम् । पतान्वै सप्तहोतृंस्त्वं स्वभावाद्विद्धिशोभने॥

ब्राह्मण्युवाच । स्रमेऽवकाशे सन्तरते कथं नान्योन्यद्शिनः कथंस्वभावा भगवन्नेतदाचश्व मे प्रभो ॥ ४ ब्राह्मण उवाच ।

् गुणाञ्चानमविद्यानं गुणञ्चानमभिञ्चता। परस्परं गुणानेते नाभिजानंति कहिंचित ५ जिह्ना चश्चस्तथा श्रोत्रं वाद्यानी बुद्धिरेव च न गंघानधिगच्छन्ति घ्राणस्तानधिगच्छति ६ व्राणं चक्षुस्तथा श्रोत्रं वाखानो बुद्धिरेव च। न रसानधिगच्छान्त जिह्वा तानधिगच्छति ब्राणं जिह्ना तथा श्रोत्रं वाखानो बुद्धिरेव च न रूपाण्यियगच्छन्ति चक्षुत्तान्यियगच्छति ब्राणं जिह्वा ततश्रक्षः श्रोत्रं बुद्धिर्मनस्तथा। न स्पर्शानधिगच्छन्ति त्वक्ष तानधिगच्छति ब्राणं जिह्ना च चक्षुश्च वास्त्रानो बुद्धिरेव च। न शब्दानधिगच्छन्ति श्रोत्रं तानधिगच्छति ब्राणं जिह्ना च चक्षुश्च त्वक् श्रोत्रं बुद्धिरेव च संशयं नाधिगच्छन्ति मनस्तमधिगच्छति॥ ष्राणं जिह्या च चक्षुश्च त्वक् श्रोत्रं मन एव च न निष्ठामधिगच्छन्ति बुद्धिस्तामधिगच्छति॥ वित्राप्युदाहर नतीमिमितिहासं पुरातनम्। इंद्रियाणां च संवादं मनसश्चैव भामिन १३

मन उवाच।
नाम्राति मामृते माणं रसं जिह्वा न वेत्ति च
क्रपं चक्षुर्न गृह्वाति त्वक् स्पर्शे नावबुध्यते ॥
न श्रोत्रं बुध्यते शब्दं मया हीनं कथंचन ।
प्रवरं सर्वभूतानामहमस्मि सनातनम् ॥ १५
अगाराणीव शून्यानि शांतार्चिष इवाग्नयः।

इंद्रियाणि न भासन्ते मया हीनानि नित्यशः काष्ठानीवार्द्रशुष्काणि यतमानैरपीन्द्रियः। गुणार्थान्नाधिगच्छन्ति मामृते सर्वजंतवः १७ इन्द्रियाण्यूचुः।

पवमेतद्भवेत्सत्यं यथैतनमन्यते भवान्। ऋतेस्मानस्मदर्थास्तवं भोगान् अंके भवान् यदि य्बस्मासु प्रकीनेषु तर्पणं प्राणधारणम्। भोगान् भुंके भवान् सत्यं यथैतन्मन्यते तथा अथवाऽसासु लीनेषु तिष्ठतसु विषयेषु च। यदि संकल्पमात्रेण मुंके भोगान् यथार्थवत् ॥ अथ चेन्मन्यसे लिखिमस्मद्धेषु नित्यदा। घ्राणेन रूपमाद्त्स्व रसमाद्त्स्व चक्षुवा ॥ २१ श्रोत्रेण गन्धानादत्स्व स्पर्शानादत्स्व जिह्नया त्वचा च शब्दमादत्स्व बुद्ध्या स्परीमथापि च बलवन्तो ह्यानियमा नियमा दुवलीयसाम्। मोगानपूर्वानादत्स्व नोच्छिष्टं भोकुमहिति॥ यथा हि शिष्यः शास्तारं श्रुत्यर्थमभिषावति । ततः श्रुतमुपादाय श्रुत्यर्थमुपितष्ठिति ॥ विषयानेवमस्माभिद्दितानभिमन्यसे। अनागतानतीतांश्च स्वप्ने जागरणे तथा ॥२५ वैमन्ह्यं गतानां च जन्तुनामल्पचेतसाम् । अस्मद्र्ये कृते कार्थे दृश्यते प्राणधारणम् ॥ २६ बहुनिप हि संकल्पान् मत्वा स्वप्नानुपास्य च बुभुक्षया पीड्यमानो विषयानेव धावति २७

अगारमद्वारमिव प्रविद्य संकल्पभोगान् विषये निबद्धान्। प्राणक्षये शान्तिमुपैति नित्यं दारुक्षयेऽश्विजवित्ति यथैव ॥ २८ कामं तु नः स्वेषु गुणेषु संगः कामं च नान्योन्यगुणोपलिधः। अस्मान्विना नास्ति त्पोपलिधः। स्तावदते त्वां न भजेत्प्रहर्षः॥ २९

इति श्रीमहाभारते आश्वमेधिके पर्वाणि अनुगीतापर्वणि ब्राह्मणगीतासु

दुवेलीयसामस्माकं नियमा बलवंतः श्रेष्ठाः अनियमा अपरा-बीनाः ॥२३॥ अगारं हादाकाशं सुषुप्ता मोक्षे च प्रविश्य। य एषीतत्द्वय आकाशस्त्रीसम् शेते त्रिपादस्यामृतं दिवृति श्रुतिम्याम्। अद्वारमिन बाह्येन्द्रियवजितामिव स्वप्रसंप्रज्ञातयो-रिव व्युत्यानिप इन्द्रियाणां वासमामाञ्चलविप आतिसिद्धं स्थील्यमपेक्ष्य इवश्लदः संकल्पजान् मोगान् विष्ये निव-

द्वान् विषयवासनानुविद्वान् भुक्तवा प्राणक्षये मनःप्रक्षये सुन्तिम् सावसंप्रज्ञाते वा शांतिमुनितं एवं दन्तानित्य।दिश्लोके स्नित्म् आहारशुद्धेः सत्त्वशुद्धिहेतुत्वं तत् आदितः एवं स्वस्याकरितं भावनयाऽन्नमश्रतः सिध्यति शुद्धिनतस्य त्वयमव बोधप्रकारं रिस्यति शुद्धिनतस्य त्वयमव बोधप्रकारं रिस्यति श्रीमहाभारते आश्रमधिक पर्वाविं निककाष्टीये मारतमावदीये द्वाविशोऽन्यायः ।। २२ ॥

23

#### ब्राह्मण उवाचा।

स्त्राप्युदाहरन्तीमिमितिहासं पुरातनम्।
स्त्रमगे पञ्चहोतृणां विधानिमह यादशम्॥ १
प्राणापानावुदानश्च समानो व्यान एव च।
पञ्चहोतृंस्तथैतान्वे परं भावं विदुर्बुधाः॥ २
प्राह्मण्युवाच।

स्वभावात्सप्तहोतार इति मे पूर्विका मितः। यथा वै पञ्चहोतारः परो भावस्तदुच्यताम् ३ ब्राह्मण उवाच।

प्राणेन सम्भृतो वायुरपानो जायते ततः। अपाने सम्भृतो वायुस्ततो व्यानः प्रवर्तते ॥ व्यानेन सम्भृतो वायुस्ततोदानः प्रवर्तते। उदाने सम्भृतो वायुः समानो नाम जायते ५ तेऽपृच्छन्त पुरा सन्तः पूर्वजातं पितामहम्। यो नः श्रेष्ठस्तमाचक्ष्व स नः श्रेष्ठो भाविष्यति

ब्रह्मोवाच।
यस्मिन्प्रलीने प्रलयं ब्रजनित
सर्वे प्राणाः प्राणभृतां शरीर।
यस्मिन्प्रचीणें च पुनश्चरन्ति
स वे श्रेष्ठो गुच्छत यत्र कामः॥ ७
प्राण उवाच।
सर्वे प्राणाः प्राणभृतां शरीर।

# माथ प्रचीर्णे च पुनश्चरन्ति श्रेष्ठो ह्यहं पश्यत मां प्रलीनम् ॥ ८

बाह्यण उवाच ।

प्राणः प्रालीयत ततः पुनश्च प्रचचार ह। समानश्चाप्य दानश्च वचोऽब्रूनां पुनः शुभे ॥ ९ न त्वं सर्विमिदं व्याप्य तिष्ठसीह यथा वयम्। न त्वं श्रेष्ठो हि नः प्राण अपाना हि वशे तव प्रचचार पुनः प्राणस्तमपानोऽस्य माषत ॥ १०

अपान उवाच।

साय प्रलीने प्रलयं वजानित

सर्वे प्राणाः प्राणभृतां शरीहै।

साय प्रवीणे च पुनश्चरन्ति

श्रेष्ठो हाहं पश्यत मां प्रलीनम्॥ ११

ब्राह्मण उवाच।

व्यानश्च तमुदानश्च भाषमाणमथो चतुः। अपान न त्वं श्रेष्ठोऽसि प्राणो हि वरागस्त व अपानः प्रचचाराथ व्यानस्तं पुनरव्रवति। श्रेष्ठोऽहमस्मि सर्वेषां श्र्यतां येन हेतुना १३

माय प्रलीने प्रलयं वजानित सर्वे प्राणा प्राणभृतां शरीरे। माथ प्रचीणें च पुनश्चरान्ति श्रेष्ठो ह्यहं पश्यत मां प्रलीनम्॥ १४

#### २३

आत्रापिति । अत्र प्राणक्षये वक्तव्ये तत्र छान्दोग्ये प्राणाअत्रापिति । अत्र प्राणक्षये वक्तव्ये तत्र छान्दोग्ये प्राणामिहोत्राविद्यायां प्राणापानव्यानोदानसमानाः क्रमेणाधिलोकं
द्युम् मिदिगाकाशविद्युद्भूपाः समाप्राताः तेषां प्राणापाने
अन्योन्याधीनो। पूरके रेचके वा क्रियमाणे अपानाक्रियानिरोअन्योन्याधीनो। पूरके रेचके वा क्रियमाणे अपानाक्रियानिरोयात् अपाने च विरेच्यमाने प्राणगितिनरे।धात् । पार्धिमायात् अपाने च विरेच्यमाने प्राणगितिनरे।धात् । पार्धिमायात् अपाने च विरेच्यमाने प्राणगितिनरे।धात् । पार्धिमायार्थिकिकृतयोक्ष्यां 'गतिर्मविति । तदेतत्प्राणापानयोद्यानाधीनत्वं प्रागेवोक्तं-अपानप्राणयोमध्ये उदानो
द्यानाधीनत्वं प्रागेवोक्तं-अपानप्राणयोमध्ये उदानो
द्यानाधीनत्वं प्रागेवोक्तं-अपानप्राणयोमध्ये उदानो
द्यानाधीनत्वं प्रागेवोक्तं-अपानप्राणयोमध्ये उदानो
स्याप्रितयोरिप आकाशाश्रितत्वं तथा नामिदेशमात्रवर्त्ता
समानः सर्वोगव्यापिनो व्यानस्य वशेऽस्ति व्यानोऽपि सर्वसंविव्यापिनयुदाने समुच्चत्वादुचलित तद्याप्यत्वात्समानोऽ
स्वर्वति एवं विद्युदिगाश्रिता दिक्क आकाशाश्रिता । इद्सेव

सर्वेषामुदानाधीनत्वं श्रुत्या तद्यया सहयपङ्कीशश्चेत्र-मस्वीदेः दिति हरान्तेनोपपादितम्। उदानोऽपि भ्रूष्टाणसन्धौ निरुधते यदा तदा तत्स्थो ब्रह्माण द्युभूम्यादिसहित आकाशो निरुधते एवं च तस्यामवस्थायां सर्वप्रपञ्चत्रविलयाद्योगीः कृतकृत्यो भवतीति प्रषक्षतात्पर्ये, तत्रैवं सति त्रेधा भावना प्रवर्तते प्राणाय स्वाहेत्यादिभिमंत्रैः प्राणाभिहीत्रं कृर्यत्रनेनावदानेन सर्वे द्युप्रमृति तृप्यतीति भावनया ग्रुद्धित्रत्ते भवत्यत्रदेषिश्च न लिप्यते इत्येकः प्रकारः । चपलं मनः पूर्वोक्तिस्वरीमुद्द्या हठयोगेन निरोद्धन्यभिति द्वितियः। अनुपदोक्तः कृत्सप्रपञ्चविक् लयस्तृतीयः। एतेषामाधिकारिनेदाद्यत्रस्था। एवं सर्वापि विद्याद्वीन्तिः। धेमूताध्यात्मभदेन त्रितिधाधिकारभदात् ज्ञेया ॥ १ ॥ अक्षरार्थः स्पष्ट एव पञ्चानामप्येषामेकस्यापि निरन्वयोच्छेदे सर्वेषामुच्छेदो भवतीति सर्वेषां प्रत्येकः मित्र प्रकीने प्रलयं वर्जतीत्युक्तिः संगच्छते ॥ ८ ॥

#### ब्राह्मण उवाच ।

प्राक्षीयत ततो दयानः पुनश्च प्रचचार ह।
प्राणापानावुदानश्च समानश्च तमव्रवन् ॥ १५
न त्वं श्रेष्टोऽसि नो द्यान समानस्तु वशे तव
प्रचचार पुनदर्यानः समानः पुनरव्रवीत ।
श्रेष्ठोऽहमस्मि सर्वेषां श्रूयतां येन हेतुना १६

मिय प्रलीने प्रलयं वजन्ति सर्वे प्राणाः प्राणभृतां शरीरे। मिय प्रचीर्णे च पुनश्चरन्ति श्रेष्ठो हाहं पश्यत मां प्रलीनम् ॥ १७

श्रष्ठा हाह पश्यत मा प्रलानन ॥ १७ समानः प्रचचाराथ उदानस्तमुवाच ह । श्रेष्ठोऽहमस्मि सर्वेषां श्रयतां येन हेतुना १८ मयि प्रलीने प्रलयं वजान्ते सर्वे प्राणाः प्राणभृतां शरीरे। मिय प्रचीणें च पुनश्चरान्ति
श्रेष्ठों ह्यहं पश्यत मां प्रलीनम् ॥ १९ ततः प्रालीयतोदानः पुनश्च प्रचचार ह। प्राणापानौ समानश्च ज्यानश्चेच तमब्रुवन् । उदान न त्वं श्रेष्ठोऽसि ज्यान पव वशे तव ह ब्राह्मण उवाच।

ततस्तानब्रवीद्वह्मा समवेतान्प्रजापितः।
सर्वे श्रेष्ठा न वा श्रेष्ठाः सर्वे चान्योन्यधर्मिणः।
सर्वे स्वविषये श्रेष्ठाः सर्वे चान्योन्यधर्मिणः।
इति तानब्रवीत्सर्वान्समवेतान्प्रजापितः २२
एकः स्थिरश्चास्थिरश्च विशेषात्पञ्च वायवः।
एक एव ममैवात्मा बहुधाऽप्युपचीयते॥ २३
परस्परस्य सुहृदो भावयन्तः परस्परम्।
स्वास्ति वजत भद्रं वो धारयध्वं परस्परम्

इति श्रीमहाभारते आश्वमेधिके पर्वणि अनुगीतापर्वणि ब्राह्मणगीतासु त्रयोविशोऽध्यायः ॥ २३॥



38

ब्राह्मण उवाच । अत्राप्युदाहर तीममितिहासं पुरातनम् । नारदस्य च संवादमुषदेवमतस्य च ॥ १ देवमत उवाच ।

ज्नोः सञ्जायमानस्य कि नु पूर्व प्रवर्तते। प्राणोऽपानः समानो वा ज्याना वोदान एव च नारद उवाच।

येनायं खज्यते जन्तुस्त्तोऽन्यः पूर्वमेति तम्

एवमेषां सत्यपि प्रत्येकं श्रेष्ठचे स्वातंत्र्यामावादश्रेष्ठचमप्य-स्तीत्याश्येनाह—सर्वे श्रेष्ठा न वा श्रेष्ठा इति ॥२१॥ वस्तुवृतं तु मनोमात्रत्वमेव प्राणानामित्याह—एक एव प्रमातमिति ॥ २३॥ आख्यायिकातात्पर्यं तु यथा एक एव प्राणोऽध्यात्ममुपाधिभेदात्पञ्चधाभृतान्योन्यस्माह्या-वर्तते एवं परमातमापि औपाधिकमनेकधाभावं प्राप्य मिथ्रो हर्षविषादभोक्तमोग्यभावं भजत इति तस्मादैका-त्म्यबुद्धचा सर्वेः सर्वत्रानुकंपा कार्यत्युपसंहरति—ध्यार-यध्वं पर स्पर्मिति ॥ ३४ ॥ इति श्रीमहाभारते व्यार्थमीधिके पर्वाणे नेलकण्ठीये भारतभावदीपे त्रयोविशोऽ-

प्राणद्वन्द्वं हि विश्वयं तिर्यगूर्ध्वमधश्च यत वे देवमत उवाच।
केनायं सुज्यते जन्तः कश्चान्यः पूर्वमिति तम् प्राणद्वन्द्वं च मे ब्रहि तिर्यगूर्ध्वमधश्च यत॥ अ नारद उवाच।
सङ्करणाजायते हर्षः शब्दादपि च जायते।
संस्तत्सञ्जायते चापि रूपादपि च जायते।

उक्तमैकात्म्यमध्यारोपापवादाभ्यां प्रपञ्चयति—अत्रोति

॥ १ ॥ जंतोः समष्टिव्यष्टिशरीरिणः ॥ २ ॥ येन निर्मिन

तेन कारणेन ततो निमित्ताद्द्रयोपि तं। तत्प्रति पूर्व प्राक्ट्रि

निमित्तत्वेन एति किं तद्वयं प्राणद्वंद्वं च किं तिर्यकानुष्यादि

निमित्तत्वेन एति किं तद्वयं प्राणद्वंद्वं च किं तिर्यकानुष्यादि

कर्ष्वं देवादि, अधः पश्चादि एतेषां रूपं च यत्तद्विज्ञेयं,

कर्ष्वं देवादि, अधः पश्चादि एतेषां रूपं च यत्तद्विज्ञेयं,

यद्वा तिर्यगित्यादिना विभुत्वमेवोच्यते ॥ ३ ॥ उत्तरं

यद्वा तिर्यगित्यादिना विभुत्वमेवोच्यते ॥ ३ ॥ उत्तरं

संकल्पाज्जायते हर्ष इति । हर्षः आनंदः स एव संकल्पात्रजायते हर्ष इति । हर्षः आनंदः स एव संकल्पात्रजायते हर्ष इति । हर्षः आनंदः स एव संकल्पात्रजायते कृतिरत्यनुकृष्यते जंतुरूपेणाविभवतित्यर्थः॥ आनंदान्याया विभावति जायते सीऽकामयतं बहु स्याप्त्रम्याः आनंदः

जायय १ इति 'सच त्यचामवत् हत्यादिश्वतिभ्यः आनंदः जायय १ इति 'सच त्यचामवत् इत्यादिश्वतिभ्यः आनंदः आनंदः सात्रावे बहु स्याप्ति सच्च स्थाप्ति क्रिकारत्वं प्राप्नोति।

मात्रं ब्रह्मेव मायया ईक्षणपूर्वकं ब्रह्माङ्गिकारत्वं प्राप्नोति।

शुकाच्छोणितसंस्थात्वे प्राणः प्रवतते।
प्राणेन विकृते शुके तताऽपानः प्रवर्तते॥ ६
शुकात्सक्षायते चापि रसादपि च जायते।
पतद्रपमुदानस्य हर्षो मिथुनमन्तरा॥ ७
कामात्सक्षायते शुकं शुकात्सक्षायते रजः।
समानव्यानजिते सामान्ये शुक्रशोणिते ८
प्राणापानाविदं द्रन्द्रमवाक् चोर्ध्वं च गच्छतः
व्यानः समानश्चवोभौ तिर्थग्द्रन्द्रत्वमुच्यते ९
अभिचे देवताः सर्वो इति देवस्य शासनम्।
सक्षायते ब्राह्मणस्य ज्ञानं बुद्धिसमन्वितम् १०
तस्य धूमस्तमो रूपं रजो भस्मस्र तेजसः।

सर्व सञ्जायते तस्य यत्र प्रक्षिप्यते हिवः ११
सत्त्वात्समानो व्यानश्च इति यज्ञ विदो विदुः
प्राणापानावाज्यभागौ तयोर्मध्ये हुताशनः १२
एतद्र्पभुदानस्य परमं ब्राह्मणा विदुः।
निर्द्रन्द्विमिति यत्त्वेतत्तन्मे निगदतः श्रणु १३
अहोरात्रिमदं द्वन्द्वं तयोर्मध्ये हुताशनः।
एतद्र्पभुदानस्य परमं ब्राह्मणा विदुः॥ १४
सञ्चासञ्चेव तद्दन्द्वं तयोर्मध्ये हुताशनः।
एतद्र्पभुदानस्य परमं ब्राह्मणा विदुः॥ १५
ऊर्ध्वं समानो व्यानश्च व्यस्यते कमं तेन तत्त्
तृतीयं तु समानेन पुनरेव व्यवस्यते॥ १६

रविरिव सूर्यकांतद्वारा विद्वप्रदीपाकारत्वाभिति शब्दादपि च जायते वैदिकशब्दपूर्विकापि प्रलयामिद्गध-भौतिकसृष्टिः प्रजापतिद्वारा जायते एत इति वै प्रजापति-देवानस्जतेत्यादिश्रुतेस्तक्षकदग्धो वट इव काश्यपमंत्रादि-त्यर्थः। रसात् रूपात् तत्तद्विषयवासनातः इदं च पर्जन्यवदी-श्वरस्य साधारणेऽपि कारणत्वे वीजवदसाधारणं श्रेयम् ॥५॥ शुक्र अहर्ष शोणितं रागादि वासनामिश्रमहरूमवरूम्य प्राणी 'लिंगात्मा प्रवर्तते छष्टुं तेन प्राणेन विकृते जनमाद्यपक्षया-न्तान्विकारान्त्रापिते शुक्रे सवासनकर्मजे देहे अपानो मृत्युश्च-रमभावविकारो नाशाख्यः प्रवर्तते ॥ ६॥ एवं सति पुन-स्तास्मन् जन्मन्युपचितात् शुक्रात् रसाच यथोक्ताजायते एतद्र्यं उदानस्य ब्रह्मणः आरोपितं रूपमित्यर्थः । किं तदत आह-हर्षे निथुनमंतरेति। भिथुनं उक्तरूपं कारणं कार्ये च 'अतरा तयोभेध्ये हर्षो व्याप्य तिष्ठतित्यर्थः । ते यदंतरा तद्त्र-ह्मिति श्रुतेः । ते नामरूपे ॥ ७ ॥ प्रवृतिमूलात्कामात् शुकं अदर्थ अदराच रजःप्रवृतिरिति कामकर्मणी अवाहेण वर्तते इत्यर्थः । एतयोर्भूलं समानन्यानौ ताभ्यां तदातमके विद्युत् श्रोत्रे लक्ष्यते ततश्च दृष्टानुश्रविकाविषयं विज्ञानं कामप्रवृत्त्यो-र्बीजामित्यर्थः । तथाचाहुः-जानातीच्छति प्रयतत इति ॥८॥ प्राणापानाविति। इदमेव कामप्रवृत्याख्यं द्वंद्वं प्राप्य प्राणापा-नावेव जीवोपाधिभूतौ ऊर्घ्याघोगति गच्छतो न तु जीवः घटो नीयत नाकाशं तद्वजीवो नभोपम इति श्रुतेः विभो श्चिद्रूपस्य जीवस्याकाशवद्गत्ययोगात् समानव्यानौ उक्तरीत्या इष्टं श्रुतं च। तावुभौ तियंक् अनुर्घं अब्रह्म अतत्प्रापकत्वात्। अत एवं दंद्रत्वं दंदं द्वैतं तद्भाव इति उच्यते वेदे ॥ ९ ॥ ननु सर्वे दृष्टं श्रुतं च तियग्दंदं नेत्याह—अग्निवी इति। अप्रिः परमात्मा तस्यैव देवस्य शासनं आज्ञा। निःश्वसितमे-तयद्यवेद इति श्रुतेः । श्रुतिस्मृती ममैवाज्ञे इति स्मृतेश्व तदाज्ञारूपो वेदः । इदं सर्वे यदयमात्मा सर्वे खाल्वदं ब्रह्मे-

त्यादिरैकात्म्यं प्रतिपादयतीत्यर्थः । तस्य च देवस्य ज्ञानं वुद्धिसमन्वितं च परमधीवृतियुक्तं तत एव वेदाज्यायत इत्यर्थः ॥ १० ॥ तदेवाह-तस्येति । यथा धूमभस्मनी अभिरूपवृहिर्भूते एवं तमोरजसी लयविक्षे रहेतुतया चिद्रू-पाद्वहिर्भूते इत्यर्थः। सर्वमिति । तस्य तस्मात् यत्र अमै मुख्ये मोक्तरि हविमीग्यं तस्मात्सर्वे संजायते इदं सर्विमित्या-बुदाहृत्रभुतेरित्यर्थः ॥ ११॥ सत्त्वादिति । यशो जीवत्रहाणोः संगतिकारणरूपो योगः समानव्यानाख्यं सर्वे दर्ध श्रुतं च बुद्धिसत्त्वादेव भवतीति योगिनामनुभविद्धः मित्यर्थः । अयं भावः-वेदे द्येनज्योतिष्टोमदहरोपासन।दीनि तमीरजःसत्त्वप्रधानपुरुषयोग्यानि वर्तन्ते तेषु तेषु यज्ञविदां सात्त्विकमेव साधनं बहुमतं नेतरदिति—प्राणापाना-विति । यथाऽमिराज्यभागाभ्यामुद्दीप्यते एवं पूर्वोपाधि-प्रविलापनरूपप्राणापानजयेन उदानाख्यं परं ब्रह्म भूमध्ये दृष्वा प्रकाशत इत्यर्थः। एवं च केनायं सुज्यत इत्यस्योत्तरं संकल्पादिति कश्चान्य इत्यस्य तन्मूलभूते काम्कर्मणी प्राण-द्वंदं च सात्त्विकं तत् द्वयं समानव्यानाख्यं तिविगित्यादेश-त्तरं हवीं मिथुन्मंतरेति च व्यक्तम् ॥१२॥ अहोरात्रं विद्या-विद्ये सुप्तिजागरी उत्पत्तिप्रलया वा ॥ १४ ॥ सत् कार्ये असत्कारणं हुताशनः हुते प्रविलापिते कार्यकारणे अश्नाति निरन्वयं निगिलति न तु राहुवत्पुनरुद्गिरतीति हुताशनः शुद्धं ब्रह्म । उदानस्य इत्कर्षेण आनयति चेश्यतीत्युदानः परम आनंदः । को होवान्यात्कः प्राण्यात् यदेष आकाश आनंदो न स्यादिति श्रुतेः ॥ १५ ॥ ऊध्वीमिति । तत ऊर्ष्वे ब्रह्म येन हेतुना संकल्पाख्येन समानी व्यानश्च भवति व्यानेन सर्वो दिवमावृणोति ततः समाने प्रतितिष्ठतीत्युक्तः कारणं कार्यं च भवति तेनैव हेतुना कर्म व्यस्यते विस्तायते तस्मात्सं कल्पो निरोद्धव्यः निः संकल्पस्तटस्थास्तिष्ठेदेव तन्मो-क्षलक्षणमिति श्रुतिरिति मावः । ननु सुषुप्ताविष निःसंकल्प-तां इस्तीत्यत आह-त्तीयभिति। तृतीयं ऊर्धे तुशब्दः शान्त्यर्थं व्यानमेकं च शान्तिर्वह्य सनातनम्। एतद्रूपमुदानस्य परमं ब्राह्मणा विदुः॥ १७ इति श्रीमहाभारते आश्वमेधिकं पर्वणि अनुगीतापर्वणि ब्राह्मणगीतासु चतुर्विशोऽध्यायः॥ २४॥

24

ब्राह्मण उवाच । बजाप्युदाहर तीममितिहासं पुरातनम् । चातुरीं अविधानस्य विधानमिह यादशम् १ तस्य सर्वस्य विधिवद्विधानमुपदिश्यते । श्रेणु मे गर्दतो मद्रे रहस्यमिदमञ्जूतम् ॥ २ करणं कर्म कर्ता च मोक्ष इत्येव भाविति । चत्वार पति होतारो येरिदं जगदावृतम् ॥ ३ हेतुनां साधनं चेव श्रेणु सवमशेषतः । व्राणं जिह्ना च चक्षुश्च त्वक्त श्रोतं च पश्चमम् मनो बुद्धिश्च सप्तेतं विश्वेया गुणहेतवः ॥ ४ गन्धो रसश्च कपं च शब्दः स्पर्शश्च पश्चमः । मन्तव्यमथ बोद्धव्यं सप्तेतं कमहेतवः ॥ ५ व्याता भक्षयिता द्रष्टा वक्ता श्रोता च पश्चमः मन्ता बोद्धा च सप्तेतं विश्वेयाः कर्तृहेतवः ६ खगुणं भक्षयन्त्येते गुणवन्तः श्रुभाशुमम् । अहं च निर्गुणोऽनन्तः सप्तेतं मोक्षहेतवः ॥ ७

समानतेलक्षण्यार्थः समानेन उपलक्षणेन व्यवस्यते निर्श्वीयते शाखयेन चंद्रः सौषुप्तात्कारणमानात्तिहलक्षणमित्यर्थः
तथा च श्रुतिः - द्वैतस्याग्रहणं तुल्यमुभयोः प्राज्ञतुर्ययोः वीजनिद्रायुतः प्राज्ञः सा तु तुर्ये न विद्यत इति ॥१६॥ निश्चयफलमाह - शान्ती ति । व्यानं चकारात्समानं सनातनं ब्रह्म
च एतत् त्रयं एकं शांतिशब्दाथः । कार्यकारणशुद्धानां सैन्धाः
वधनन्यायेनेक्यं मुक्तिनं त्वाद्ययोनिरोधमात्रं सांख्याभिमतमित्यर्थः ॥ १७ ॥ इति श्रीमहाभारते आश्वमिधके पर्वाणे
नैलकण्ठीये भारतमानदीपे चतुर्विशोऽध्यायः ॥ २४ ॥

36

एवमुपदेशप्राधान्येन ब्रह्माद्वैतमुक्त्वा उपपत्तिप्राधान्येन त्रिंसाधियतुमध्यायान्तरमारमते—अत्रापीति । अत्र उदानस्वरूपे विवेक्तव्ये। चातुहाँ त्राविधानं इतिहासनाम तस्य विधानं अपूर्वत्या ज्ञापनम् ॥ १ ॥ शब्दतो ज्ञातस्य पुनविधानं अनुष्ठानप्रकारम्॥२॥ भाविनि विग्रुद्धभाववति हे सुद्धै ॥३॥ हेत्नामिति । प्राणादयो यग्रपि दशसप्तहोत्रो- स्कास्त्यायेतेषां कः कस्य हेत्रिरित तत्र नोक्तं अत्र तु युक्ति- बलेन तत्साधनं अधिकमुच्यत इति विशेष इति मावः । तत्र वास्थायन्तेने प्रीत्यप्रीतिविषादाः सत्त्वरजस्त्रमोगुणकार्यमूता उत्पद्यन्ते ते यग्रात्मधर्माः स्युनं तिर्हे तत्स्वरूपोच्छेदं विना तस्य तिहयोग आत्यन्तिको युज्यते । घटस्येव रूपसामा- न्येन्। यदि प्रकृतस्तिहि सापि आत्मसमसत्त्वा चेत् विभुनो- द्याधियागायानात्यस्य वालुप्तस्य वालुप्तस्य प्रकृतिस्तत्कार्यं मागस्य प्रकृतिस्तिका एव । तस्माद्रज्जूरगतुस्या प्रकृतिस्तत्कार्यं च

सर्वे ताहरामेव दृष्टिसमसमयोत्पात्तिकामित्यारायेनाह-आण-मिति । गुणां अविद्या सैवं हेतुर्येषां ते गुणहेतवः । घ्राण।दिकं सप्तदशकस्य लिङ्गस्योपलक्षणम् ॥ ४॥ गन्धा-दयोऽपि गुणहेतुत्वमत्यजन्त एव कमहेतवः कर्मजा अपि भवन्ति । स्थूलं सर्वेकर्मण एव फलामित्यर्थः ॥५॥ कर्मकर्तैव तत्तरफलभोक्तूरूपेण घात्रादिरूपो भवतीति घात्रादयः कर्त्र-हेतवः । एतेनाकर्तुर्भोक्तृत्वं वाञ्छन्सांख्यो निरस्तः । भोकू-त्वस्यापि भोगकर्तृरूपत्वात् ॥ ६॥ एतेषामभदमाह—स्व-गुणामिति। एते घ्रात्रादयः गुणा औपाधिकं रूपं घ्राणादि तद्वन्तस्तत्साधनाः सन्तः खगुणं गन्धादिकं भक्षयन्ति मुजते। अयं भावः—यथा आकाशः कर्णशष्कुलीरूपमु पार्धि प्राप्य श्रीत्रभावं गतस्तेनैव स्वगुणं शब्दं प्रकाशयति एवं घ्रात्रादयोऽपि । अथ यो वेदेदं जिघ्राणीति सं आत्मा गन्धाय घ्राणामिति श्रुतेः । स्वोपादानकघ्राणादिमन्तः स्वी-पादानकमेव शब्दादिक भुजते। तथा च प्रयोगः मेयमा-तारी एकोपादानकी भास्यभासकत्वात् शब्दश्रोत्रविद्धी-त्माद्वैतसाधकः सूचितो भवति । किं तन्मेयमात्रोर्गुणहर्ष-योखादानं तन्नाह—अहं च निर्मुणोऽनन्त इति असम्दर्भ एव घ्राणादिगुणरहितो गन्धघातृत्वादिपरिच्छेदै-रहितम्तयोस्पादानामित्यर्थः । एवं पृथिवी होता, धीरष्वर्धः रहों अभीत् बृहस्पातिरुपवक्तेति च होतृमन्त्रो व्याख्यातः। तथाहि प्राथवीशब्दीकं प्राणादिकं अतीन्द्रियत्वसामान्यिति होत्प्रकार्यदेवतातुल्यं होतृशब्देनोक्तम् । सुखसाधनत्या धु-शब्दों गन्धादिकं दृष्टार्थस्वसामान्यादध्यर्युकतृकानिवीपाव- विदुषां बुध्यमानानां स्वं स्वं स्थानं यथा विधि 
गुणास्ते देवताभूताः सततं भुजते हावेः ॥ ८ 
अद्भन्नान्यथोऽविद्वान्ममत्वेनोपपद्यते । 
आत्मार्थे पाचयन्नमं ममत्वेनोपहन्यते ॥ ९ 
अमध्यमक्षणं चैव मद्यपानं च हन्ति तम् । 
स चान्नं हन्ति तं चान्नं स हत्वा हन्यते पुनः 
हन्ता ह्यन्नमिदं विद्वान्पुनर्जनयतीश्वरः । 
न चान्नाज्ञायते तस्मिन् स्थ्मो नाम व्यतिक्रमः 
मनसा गम्यते यन्न यन्न वान्चा निगद्यते । 
श्रोत्रेण श्रूयते यन्न चश्चषा यन्न दृश्यते ॥ १२ 
स्यशैन स्पृश्यते यश्च घ्राणेन प्रायते च यत् ।

मनःषद्दानि संयम्य हवीं ष्येतानि सर्वदाः १३
गुणवत्पावको मद्यं दीव्यतेऽतः द्दारीरगः।
योगयक्षः प्रवृत्तो मे क्षानविह्नप्रदोद्भवः।
प्राणस्तोत्रोऽपानशस्त्रः सर्वत्यागसुदक्षिणः १४
कर्ताऽनुमन्ता ब्रहात्मा होताऽध्वर्युः क्वतस्तुतिः
ऋतं प्रशास्ता तच्छस्त्रमपवगोऽस्य दक्षिणा॥
ऋच्याप्यत्र द्दांसन्ति नारायणविद्दो जनाः।
नारायणाय देवाय यद्विन्द्रन्पशूरपुरा॥ १६
तत्र सामानि गायन्ति तत्र चाहुनिद्द्शनम्।
देवं नारायणं भीरु सर्वोत्मानं निवोध तम्१७

इति श्रीमहाभारते आश्वमेधिके पर्वाण अनुगीतापर्वणि ब्राह्मणगीतासु पञ्जविद्योऽध्यायः॥ २५॥

घातादितुल्यं अध्वर्युशब्देनोक्तम् । लब्धेरलब्धेश्च गन्धादिभी रोध्यमानो रोद्यमानो वा रुद्रशब्दोक्तो प्रात्रादिः कामान्नी-न्धकत्वसामान्यादभीच्छब्देनोक्तः । कारणब्रह्मणोऽप्याधिष्ठा-नत्वेन पालकत्वाद्वृहस्पातिशब्दोक्तो निर्गुणः साक्षिमात्ररूप-त्वादुपवक्ता न मुख्यो वक्ता एतदुपद्रष्टृत्वादेरप्युपलक्षणम् । तेन सर्गादी ईक्षणस्याप्ययं कर्ता न भवति। एवं चितिः सुगित्यादयो दशहोत्रादिमन्त्रा अपि व्याख्येयाः । विस्तर-भयातु नेह व्याख्यायन्ते। ाचीति चितादिः सर्वोप्या-त्मन एव व्यूहो दशहीत्रादिशब्दानामात्ममात्रवाचकत्वस्य आत्मनात्मनित्यामन्त्रयत । तस्मै दशम शहूतः प्रत्यश्रणोत् स दशहूतोऽभवत् दशहूतो ह वै नामेषः। तं वा एतं दशहूतं सन्तं दशहोतेत्याचक्षते परेक्षिण इति श्रवणात् । आमन्त्रण-मनुसन्धानं प्रतिश्रवणमुपवन्तुः साक्षात्कार इति दिक्। कथं त्हिं निर्गुणस्यानंतस्य प्रतिपत्तिरिति तत्राह-सप्तैतं मोक्षहेतय इति । इन्द्रियाणां विषयाणां च प्रहाति-महसंज्ञकवन्धरूपत्वातिषां वियोगे शब्दशष्कुल्यभावे नमसः स्वतन्मात्रत्ववदात्मनो निरुपाधेभैदकाभावाचिन्मात्ररूपेणा-नस्थिता एते अव्यवहिता घ्रात्रादय एव मोक्षहेतवः स्युः घातृत्वाद्यभिमानत्यागो मोक्ष इत्यर्थः ॥ ७॥ तत्त्वविदां तु न भक्षणमस्तीत्याह—विदुषामिति । स्वं स्वं स्थानं आणादीनामधिष्ठानं अविद्यादि । गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सजात इत्युक्तेः । प्राणादय एव प्रेयादिषु वर्तन्ते न त्वात्मेति जानतां न घ्रातृत्वाद्याभमानकृतो बन्धोऽस्ती-स्थर्थः ॥ ८॥ अद्क्षिति । अविद्वानिति छेदः । अन्।नि मैयादीनि । अदन् भोक्तताभिमानं कुवन् । भोग्ये ममत्वे-म ममतयोपपद्यते युज्यते ततश्च नश्यतीत्यर्थः । अस के-वलांघो भवति केवलादीति श्रीतं दृष्टान्तमाह—आत्माथ से ते। एकाकी मिष्टभुक्तेवलपापरूप एव भवति यसादतः स चानं हन्ति नाशयति । तं चानं हन्ति मृत्युपरम्पर्या

स हत्वाऽनं हन्यतेऽनेन ॥ १० ॥ य इदं विद्वान् अनं हन्ता अन्ने भोक्ता अन्नोपलक्षितस्य कृत्स्रप्रपञ्चस्यात्माने प्र-विलापायितेत्यर्थः । स ईश्वर एव सन् पुनरन्नादेर्जनको भवति । यस्मानुवित्तः प्रतिबुद्ध आत्मा यस्मिन्सदेहे गहने प्रविष्टः । स विश्वकृत्स हि विश्वस्य कर्ता तस्य लोकः स उ लोक एवेति श्रुतेः। न चेति। न कर्मणा लिप्यते पापकेनिति श्रुतेः। सर्वभोगभुजोपि विदुषो न भोगकृतो लेपोऽस्तीत्यर्थः ॥११॥ अत्रशब्दार्थमाह-मनसेत्यादिना ॥१२॥ मन्तव्यादीनां होंमो मनआदिनिम्रहेणैवेत्यर्थः ॥१३॥ होमाधिष्ठानं गुणवत्पावकः कारणं बहा महां मम योगं यज्ञत्वेन स्तौति—योगिति। ज्ञानमेव विहः सर्वकर्मदाह-क वात्तरप्रद उद्भवो यस्य योगयज्ञस्य स तथा प्राणः स्तात्रे अपानः शक्षं अपानसत्र इत्यपपाठः । सर्वत्यागसुदाक्षणः सर्वत्यागेनैव सुतरां दक्षिणः फलजननसमर्थः ॥ १४॥ कर्ताऽहङ्कारः अनुमन्ता मनः आत्मा बुद्धिः एतत्रयं नहीन सत्क्रभेण हे।त्रध्वयूद्रातृरूपये। गिन इत्यर्थः । प्रशास्ता तच्छक्ष प्रशास्तुः शंसनं ऋतं सत्यवचनभेवेत्यर्थः। अपवर्गः कैवत्यम् ॥ १५॥ ऋचः तप आसीद्गृहगतिरित्याद्याः चकारात्तस्यैवं विदुषो यज्ञस्यात्मा यजमानः श्रद्धा पत्नी शरीरमिष्ममुगो वेदिरित्यादि ब्राह्मणं च। शंसन्ति योगयशे प्रमाणत्वेन कथयन्ति तैत्तिरीयादयः। नारायणविदः वेदविद आत्म-विदो वा । नारायणाय आत्मप्राप्त्यर्थे यत् यदा पश्चनिन्द्र-याणि अविन्दन् वक्यत्वेन प्राप्तवन्तः ॥ १६॥ तत्र तद् सामानि गायान्त आत्मलामेन हृष्टाः सन्तः तत्र चाहुनि-दर्शनं तैतिरीयाः । एतत्साम गायनास्ते हा ३ वुहा ३ वुहा ३ वु, अहमन्नमहमन्नमहमन्नमित्यादि यज्ज्ञानाय पशुजयो यासिन् ज्ञाते सामानि गायन्ति तं नारायणं देवं निबोध जानीहि॥ १७॥ इति श्रीमहाभारते आश्वमोधिके पर्वाणे नैलकणीये भारतभावदीपे पञ्चविशोऽध्यायः ॥ २५॥

88 1

द्ध

ब्राह्मण उवाच । पंकः शास्ता न द्वितीयोऽस्ति शास्ता यो हुच्छयस्तमहमनुब्रवीमि। तेनैव युक्तः प्रवणादिवोदकं । व्यानियुक्तोऽस्मितथा वहामि॥१ । एको गुरुनंस्ति ततो द्वितीयो ्यो हुच्छयस्तमहमनुब्रवीमि । तेना जुशिष्टा गुरुणा सदैव लोके द्विष्टाः पन्नगाः सर्व एव ॥ २ पको बन्धुनास्ति ततो द्वितीयो यो हुच्छयस्तमहमनुब्रवीमि। तेनानुशिष्टा बान्धवा बन्धुमन्तः सप्तर्वयः पार्थं दिवि प्रभानित ॥ ३ पकः श्रोता नास्ति ततो द्वितीयो यो हेच्छयस्तमहमनुब्रवीमि। तिसम्गुरा गुरुवासं निरुष्य शको गतः सर्वलोकामरत्वम् ॥ एको द्वेष्टा नास्ति ततो द्वितीयो यो हुच्छयस्तमहमनुब्रशीमि। तेना नुशिष्टा गुरुणा सदैव लोके द्विष्टाः पन्नगाः सर्व एव ॥ ५ अत्राप्यदाहरन्तीमामितिहासं पुरातनम्। प्रजापती पन्नगानां देवर्षीणां च संविद्म् देवर्षयश्च नागाश्चाप्यसुराश्च प्रजापतिम्।

पय रुच्छ घ्रपासीनाः श्रेयो नः प्रोच्यतामिति तेषां प्रोवाच भगवान् श्रेयः समनुष्ट्छताम्। अभित्येकाक्षरं ब्रह्म ते श्रुत्वा प्राद्रवन्दिशः ८ तेषां प्रद्रवमाणाना सुपदेशार्थमात्मनः। सर्पाणां दंशने भावः प्रवृत्तः पूर्वमेव तु॥ असुराणां प्रवृत्तस्तु दम्भभावः स्वभावजः। दानं देवा व्यवसिता द्ममेव महर्षयः॥ १० पकं शास्तारमासाद्य शब्देनैकेन संस्कृताः। नाना व्यवसिताः सर्वे सर्पदेवर्षिदानवाः ११ श्रणोत्ययं प्रोच्यमानं गृह्णाति च यथातथम्। पृच्छतस्तद्तो भूयो गुरुरन्यो न विद्यते॥ १२ तस्य चानुमते कर्म ततः पश्चात्प्रवर्तते। गुरुबोंद्धा च श्रोता च द्वेषा च हिंद निःस्तः पापेन विचरन् लोके पापचारी भवत्ययम्। शुभेन विचरहाँ के शुभचारी भवत्युत कामचारी तु कामेन य इन्द्रियसुखे रतः। ब्रह्मचारी सदैवैष य इन्द्रियजये रतः॥ 34 अपेतवतकमा तु केवलं ब्रह्मणि स्थितः। ब्रह्मभूतश्चरँ छोके ब्रह्मचारी भवत्ययम्॥ १६ ब्रह्मैव समिधस्तस्य ब्रह्माभिव्रह्मसम्भवः। आपो ब्रह्म गुरुर्ब्रह्म स ब्रह्मणि समाहितः एतदेवेदशं सूक्ष्मं ब्रह्मचर्यं विदुर्बुधाः। विदित्वा चान्वपद्यन्त क्षेत्रक्षेना नुद्धिताः १८

इति श्रीमहाभारते आश्वमेधिके पर्वणि अनुगीतापर्वणि ब्राह्मणगीतासु षड्विशोऽध्यायः । २६॥

नारायणस्वरूपमेव कथयति—एक इत्यादिना।
प्रवणादिव नीचादिव। प्रणवादित्यपपाठः ॥१॥ अन्तर्यामिह्रिण तस्य शास्तृत्वमुक्त्वा गुरुबन्धुरूपेणापि तदाह—
एको गुरुदिति द्वाभ्याम् । द्विष्टाः द्वेषवन्तः ॥ २ ॥
स एव शास्योऽपीत्याह—एकः श्रोतित द्वाभ्याम् ।
अत्र एकस्मिन्नपि शास्तिर शास्यता बुद्धिमेदेन ॥४॥ देवाश्च
न्द्रम्यश्चेति द्वन्दः ॥ ७ ॥ प्राद्रवन्त्रतिपेदिरे दिशो बहून्मागान् ॥ ८ ॥ आत्मनः स्वस्य उपदेश ओमित्येकाक्षरं
न्रह्मति वाक्यं तस्य अर्थम् । प्रद्रवमाणानां तात्पर्रीणानुंसरतां
विषां मध्ये सर्पाणां प्रणवोच्चारणे मुखस्य उन्मीलनानिमीलनसौरेष दृष्टि कृत्वा स्वीयस्वमावानुदूर्लं मुखोन्मीलनानिमीलनिसायं देशनभेव श्रेय इति मन्वानानाम् ॥ ९ ॥ एवमसुराणामोक्रचालनमान्ने दत्तदृष्टीनां दम्भे जपाद्यमिनयप्रदर्शन-

ह्में भावो निश्चयः प्रवृतः। देवास्तु लोके प्रार्थितं ओमित्यवि जानन्तीति बुद्धा दानं श्रेय इति निश्चिताः। महर्षयस्तु ओमित्यस्योचारणे ओष्ठप्रवृत्युपसंहारं दृष्ट्वा सर्वप्रवृत्युपसंहारह्मं दृम्मं श्रेयो मेनिरे ॥ १० ॥ तस्मात्स्वयमेव स्वस्य गुरुरित्याह—श्रुणोतीति । पृच्छतः शिष्यानप्रति तत् श्रुतं गृहीतं च भूगः श्रावयति ग्राह्यतीति च विपरिणामेनावि 
पृहीतं च भूगः श्रावयति ग्राह्यतीति च विपरिणामेनावि 
पञ्य योज्यं य एवांविधः अतोऽन्यो गुरुनं विद्यते इति 
सम्बन्धः ॥ १२ ॥ अयमेव स्वसंस्कारवशात्पापचर्यादिक्पो 
भवतीत्याह—गुरुरित्यादिना ॥ १३ ॥ तत्र मुख्यबह्मचारिण आश्रमधर्मलोपेऽपि न दोष इत्याह—ग्रह्मिव 
स्विमध्य इति ॥१०॥ क्षेत्रज्ञेन तत्त्वदार्शिना अनुदर्शिताः 
अनुदर्शनं कारिताः अनुशिष्टा इत्यर्थः ॥१८॥ इति श्रीमहाभारते आश्वमोधिके पर्वाण नैलकण्ठीये भारतभावदिणे 
पद्विशोऽध्यायः ॥ २६ ॥

E

20

ब्राह्मण उवाच । सङ्करपदंशमशकं शोकहर्षहिमातपम् । मोहान्धकारतिमिरं लोभव्याधिसरीस्रपम् १ विषयेकात्ययाध्वानं कामकोधिवरोधकम् । तद्तीत्य महादुर्गं प्रविष्टोऽस्मि महद्रनम् ॥ २ ब्राह्मण्युवाच ।

क तद्वनं महाप्राज्ञ के वृक्षाः सरितश्च काः। गिरयः पर्वताश्चेव कियत्यध्वाने तद्वनम् ॥ ३ ब्राह्मण उवाच ।

नैतद्क्ति पृथक् भावः किञ्चिद्ग्यत्ततः सुखम् नैतद्क्त्यपृथग्भावः किञ्चिद्गुःखतरं ततः ॥ ४ तस्मात्प्रस्वतरं नास्ति न ततोऽस्ति महत्तरम् । नास्ति तस्मातसूक्ष्मतरं

न ततोऽस्ति महत्तरम् । नास्ति तस्मात्सूक्ष्मतरं नास्त्यन्यत्तत्समं सुखम् ॥ न तत्राविश्य शोचन्ति न प्रहृष्यन्ति च द्विजाः। न च विभ्यति केषांचि-त्रेभ्यो विभ्यति कचन॥ तस्मिन्वने सप्त महाद्वमाश्च फलानि सप्तातिथयश्च सप्त। सप्ताश्रमाः सप्त समाध्यश्च दीक्षाश्च सप्तेतद्रण्यक्षपम्॥

पश्चवणीनि दिःयानि पुष्पाणि च फलानि च ।
स्जन्तः पादपास्तत्र व्याप्य तिष्ठन्ति तद्वनम्॥
स्वर्गाने द्विवणीनि पुष्पाणि च फलानि च ।
स्जन्तः पादपास्तत्र व्याप्य तिष्ठन्ति तद्वनम्॥
स्वन्नन्तः पादपास्तत्र व्याप्य तिष्ठन्ति च ।
विस्जन्तौ महावृक्षौ तद्वनं व्याप्य तिष्ठतः ॥

२७

ननु पापचर्यादिस्वभाव एवात्मा तिहै कि ब्रह्मचर्येणेत्या-शंक्यात्मनोऽसङ्गत्वं प्रतिपादियतुं वनाध्यायमारभते-संक-रुपेति । अध्वानं अतीत्य तन्महादुर्गे वनं प्रविशेष्ट्रमीत्य-न्वयः ॥ १ ॥ विषयो विशेषेण वन्धकः एकेनैवात्येतव्यो न पुत्रधनादिसहायवतेत्येवंरूपोऽच्या संसारमार्गस्तं विषयेऋात्य-याध्वानं वनं ब्रह्म किंस्विद्धनं क उ स वृक्ष आसेति श्रुतौ वनवृक्ष\_ शब्दयोर्बह्मदेहादिवाचित्वदर्शनात् ॥ २ ॥ वनोक्त्यैवाक्षिप्ता वृक्षादयोऽपि पृच्छयन्ते—के इति ॥ ३ ॥ षट्स प्रश्लेषु आद्यस्थोत्तरम्—नैतिदिति । ततः पृथक् भावोऽस्तीति ्यत् एतन्न तत्तोन्यत्किञ्चित्मुखमस्तीति यत् एतन्नेति योजना सत्ता सुखं च सर्वे ब्राह्ममेव कार्येषु दस्यते न तत्र तद्द्यं पृथगस्तीत्यर्थः । ननु ब्रह्मैव कार्याकारमभूत्रेत्याह—नैत-दिति। ततः अपृथक् अमेदेन भावः वियदादिपदार्थोऽस्तीति यत् एतना ब्रह्मजगताने मृद्धटवद्धेतुहेतुमद्भावोपि तु शुक्तिरज-तवदित्यतस्तयोभेंद एव निषिध्यते न त्वभेदों विधीयते न हि रजतं शुक्तेरतिरिक्तमस्ति । नापि तया समानसताकं यन तदिभनं स्यादिति भावः। तथा ततो वनादन्यत्खर्गादि दुः-खतरं दुःखतारकं कर्मास्तीति यत् एतत्र । आत्यन्तिकदुःख-निवृत्तिप्सुना श्रमेणापि संसारमार्गमतीत्य तद्वनं प्रवेष्टव्य-मिति भावः ॥ ४ ॥ केषाश्चित्पञ्चम्यर्थे षष्ठी ॥ ६ ॥ ब्रह्म

वनं ब्रह्म स वृक्ष आसीदिति वनवृक्षयोमुख्यामुख्यब्रह्म-भावद्रहेस्तयोरिधष्ठानाध्यस्तमात्रं विवक्षत्राह—तास्मन्वने इति। एतद्रण्यरूपमिति च। अत्र महदहङ्कार-पञ्चतन्मात्राणि सप्त हुमास्तैस्तत्सङ्घात्रू दहो लक्ष्यते । तस्य कारणं फलशब्दोदितं यागाद्यपूर्वम् । तस्यापि कारणं देवतारूपातिथिप्रीतिसाधनत्वादतिथिशब्दोक्ता यागाक्रिया। तस्याः कारणमाश्रमशब्दोदितः क्रियाश्रयः कर्ता । अस्यापि कारणं समाधयः सम्यगाधीयन्ते कर्मस्वानिविद्यन्ते जना यस्ते तथाभूताः रागादयः। तेषां मूळं धर्मान्तरपरित्रहळक्षणा दीक्षा देहादिधर्मस्वीकाररूपोऽध्यासः। एवं देहपूर्वकोऽध्यास-स्तत्पूर्वकाश्च रागादिदेहान्ता एवानिद् चक्रमानिशमावतमान-मात्मसत्तया स्कूर्जदिष नात्मा तद्वनैरनुरज्यते इत्यर्थः ॥ ॥ पञ्चवर्णानि शब्दादिभेदात्पंचलपाणि पुष्पाणि शब्दादानु-भवाः फलानि तजाः प्रीत्यादयः पादपा मनां से जीव भेदा-द्वतिभेदाद्वा बहुवचनम् ॥ ८॥ सुवणानि श्वेतपीतादि-श्रीमनवर्णवन्ति । द्विवर्णानि सुखदुःखोमयहेतुत्वाद्विह्याणि पादपाश्चक्षं वि इन्द्रियान्तरेष्वप्येततुल्यम् ॥ ९ ॥ सुरमीणि स्वर्गादीनि द्विवर्णत्वं तत्राप्यविशिष्टं पादपाः यज्ञादयः ॥ १० ॥ सुरभीण्येकवर्णानि सुर्खेकरूपाणि पाद्पा याना\_ दयः ॥ ११ ॥ बहूनि अतीतानागतवर्तमानानि । अञ्यक्त-वर्णानि वर्णः स्वरूपम्। मूढानां मनोरथमात्राणि योगिनां तु संकल्पात्प्रागव्यक्तवर्णानि । महावृक्षौ बुद्धिमनसी ॥ १२ ॥

पको वहिः सुमना ब्राह्मणोऽत्रं पञ्चेन्द्रियाणि समिधश्चात्रे सन्ति । तेभ्यो मोक्षाः सप्त फलन्ति दीक्षा गुणाः फेळान्यतिथयः फेळाचाः १३ आतिथ्यं प्रतिगृह्धन्ति तत्र तत्र महर्षयः। अर्चितेषु प्रलीनेषु तेष्वन्यद्रोचते वनम् ॥ १४ प्रशावृक्षं मोक्षफलं शान्तिच्छायासमन्वितम्। बानाश्रयं तृतितायमन्तःक्षेत्रक्षमास्करम् येऽधिगच्छन्ति तं सन्त-स्तेषां नास्ति भयं पुनः। कर्ष चाघश्च तिर्यक 🔻 💮 तस्य नान्तोऽधिगम्यते॥ 85 संस स्त्रियस्तंत्र वसन्ति सर्वः स्त्ववास्मुखा भानुमत्यो जनिज्यः। अर्घ्व रसानाददते प्रजाभ्यः सर्वोन् यथा सत्यमनित्यता च॥ १७ तत्रैव प्रतितिष्टन्ति पुनस्तत्रोपयन्ति च।
सप्त सप्तर्षयः सिद्धा वसिष्ठप्रमुखैः सह॥ १८
यशो वर्चो भगश्चैव विजयः सिद्धतेजसः।
एतमेवानुवतन्ते सप्त ज्योतीिष भास्करम् १९
गिरयः पर्वताश्चैव सन्ति तत्र समासतः।
नद्यश्च सरितो वारि वहन्त्यो ब्रह्मसम्भवम् ॥
नदीनां सङ्गमश्चैव
वैताने समुपह्नरे।
स्वात्मतृप्ता यतो यान्ति

साक्षादेव पितामहम् ॥ २१
कशाशाः सुवताशाश्च तपसा दग्धाकि विषाः
वात्मन्यात्मानमाविश्य ब्रह्माणं समुपासते ॥
शममप्यत्र शंसन्ति विद्यारण्यविदो जनाः ।
तदारण्यमभिषेत्य यथाधीरमजायत ॥ २३
पतदेवेदशं पुण्यमरण्य ब्राह्मणा विदुः ।
विदित्वा चानुतिष्ठन्ति क्षेत्रक्षेनानुदर्शिना २४

विहिरात्मा सुमना इत्यत्र मनःशब्देन बुद्धिमनसी सुक्-सुवस्थानीये इन्द्रियाणि सामिधक्ष होम्यम् । 'यदा पंचावातिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह ।

बुद्धिश्च न विचेष्टति तामाहुः परमां गतिम् 'इति श्रुतेः। सर्वेषां प्रविलापनं होमः तेभ्यो मनआदिभ्यो हुतेभ्यः ्सप्त मोक्षाः मुक्तिः अपादानबहुत्वस्य मोक्षेप्युपचारात् मोक्ष इति बहुत्वम् । ननु मुक्तस्य दीक्षाख्योऽध्यासोऽस्ति न वा । नित्यः । ज्ञानसमकालमेव देहपातापत्तेः। आद्ये अध्यासवत उक्तकमेण देहान्तरोत्पात्तरानिवार्येत्याशंक्याह-फलन्ति दीक्षा इति । मुक्तानां दीक्षाः फलंत्येव न तु देहान्तर-मारमन्ते कृत एतत् यतो गुणाः फलानि विदुषः सत्यपि देंहादिंप्रतिभासे कर्तृत्वाभिनिवेशाभावाद्दानादिनोत्पन्नमप्यपूर्व त देहान्तरारम्भकम् । अत एव गुणभूतान्येवापूर्वाणि कतिहैं त्रेषामुपयोगः अतिथयः फलाशाः आतिथयो देवता एव फला-वीं ईश्वरस्थेव तेषां परार्थेव किया न स्वार्थेत्यर्थः । तथा च श्रुतिः-सस्य पुत्रा दायमुपयन्ति सहदः साधुकृत्यां द्विषन्तः पाप-श्रुत्यामिति तदा विद्वान्पुण्यपापे विध्येखादिः ॥१३॥ महर्षय इन्द्रियाधिष्ठातारो देवाः । अन्यत्रेभ्यो विलक्षणं द्वैतदर्शनान मानात् रोजते दीप्यते ॥ १४ ॥ प्रज्ञा साक्षात्कारः ज्ञानं स्रागमानायीपदेशजम् ॥ १५॥ भयाभावे हेतुमाह-क रच सि ति । तस्य प्रज्ञावृक्षस्य सर्वस्य चिन्मोत्रेत्वं पञ्य-न्मेद्दर्शनामाचाज विमतीलर्थः । ब्रितीयद्धि मयं मवलीति हुते: ॥१६॥ जीवनमुत्तस्यैश्वर्यमाह- सप्त स्त्रियं इति ।

तत्र वृक्षाधिगन्तरि स्त्रियो प्राणादिवृत्तयः सद्यो जानित्र्य इत्यः यं कल्पासिद्धा इत्यर्थः। 'संकल्पादेवास्य पितरः सम्र-तिष्टन्ति' इति श्रुतेः । अवाङ्मुखाः पुरुषं वशीकर्तुमशक्तत्वेन लाजिताः । भानुमसिश्चिज्ज्योतिर्मयाः प्रजाभ्य ऊर्ध्वं उत्कृष्टं यथा स्यात्तथा । सर्वान् रसान् विषयजाल्हादान् आददते भुजते ऊर्घत्वमेवाह दृष्टान्तेन—यथा सत्यमनित्यता चेति । निल्यानिलयोयावदन्तरं तावद्वुद्धमूदमुखयोरिलयः ॥ १७ ॥ प्राणा वा ऋषय इति श्रुतेः सप्तर्धाणामिन्द्रियाणां लयोदयस्थानं विद्वानेवेत्याह—तत्रैवेति । तत्रोपयन्ति ततं उद्यन्ति यः कश्चिद्भतो भावी वर्तमानो वा वसिष्ठोऽति-शयेन वसुमान् ॥ १८ ॥ यशो यशस्वी वनों दीप्तिस्तद्वा-नित्यादि ते सर्वे एतं भास्करं क्षेत्रज्ञं भास्करं अनुवर्तन्त इत्यर्थः ॥ १९ ॥ यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्येवानुपश्यती-त्यस्याः श्रुतेरर्थं संक्षिपाति-गिश्य इत्यादिना ॥२०॥ वितानो योगयज्ञविस्तारस्तस्येदं स्थानं वैतानं हार्दाकाशः समुपह्नरे अत्यन्तगूढे ॥ २१॥ के यान्तित्यत आह— क्षशाशा इति ॥ २२ ॥ अरण्यं प्राप्यमभिप्रेत्य शर्म शंसन्तीति योजना शममपि शममेव विद्यारण्यावेदः विद्यैक-प्राप्यवद्याविदः यथा धीरं बुद्धिगतिमनतिक्रम्येत्यर्थः ॥२३॥ विदित्वा शास्त्रतो ज्ञात्वा अनुतिष्ठन्ति शमादिपरा भवन्ति तमें धीरी विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वात बाह्मणः । एवंवित् शान्ती दान्त उपरतास्तातिष्ठः समाहिती भूत्व।ऽत्मन्यवात्मान पस्यदित्यादिश्वतिभ्यो न शुष्कज्ञामात्कृतकृत्यतेल्यः॥२४॥

# इति श्रीमहाभारते आश्वमेधिके पर्वाण अनुगीतापर्वाण ब्राह्मणगीतासु सप्तिविद्यातितमोऽध्यायः॥ २७॥



36

ग्रह्मण उवाच।
गन्धान्न जिन्नामि रसान्न वेश्वि
क्रणं न पश्यामि न च स्प्रशामि।
अन चापि शब्दान्विविधान् श्रणोमि
न चापि संकल्पग्रुपोमे काञ्चत॥ १
अर्थानिष्टान्कामयते स्वभावः
सर्वान्द्रेष्यान्त्राद्रेषते स्वभावः।
कामग्रेषावुद्भवतः स्वभावात
प्राणापानौ जन्तुदेहान्त्रिवेश्य॥ २
तेभ्यश्चान्यांस्तेषु नित्यांश्च भावान्
भूतात्मानं लक्षयेरन् शरीरे।
तिस्मिस्तिष्ठनास्मि सक्तः कथञ्चित्कामकोधाभ्यां जर्या मृत्युना च ३
अकामयानस्य च सर्वकामानविद्विषाणस्य च सर्वदोषान्।

न मे स्वभावेषु भवन्ति लेपा-स्तोयस्य बिन्दोरिव पुष्करेषु॥ नित्यस्य चैतस्य मवान्त नित्या निरीक्ष्यमाणस्य बहुखभावः। न सन्जते कर्मसु भोगजालं दिवीव सूर्यस्य मयुखजालम् ॥ अत्राप्युदाहरन्तीमामितिहासं पुरातनम्। अध्वर्युयतिसंवादं तं निबोध यशास्विनि ॥ ६ प्रोक्ष्यमाणं पशुं दक्षा यज्ञकर्मण्यथाव्रवीत्। यतिर ध्वर्युमासानो हिसेयमिति कुत्सयन् ७ तमध्वर्युः प्रत्युवाच नायं छागो विनश्यति । श्रेयसा योक्ष्यते जन्तुयदि श्रुतिरियं तथा ॥ ८ यो हास्य पार्थिवो भागः पृथिवीं स गमिष्यति यदस्य वारिजं किञ्चिद्पस्तत्संप्रवेश्याते ॥ ९ सुर्यं चक्षुर्दिशः श्रोत्रं प्राणोऽस्य दिवमेव च। आगमे वर्तमानस्य न मे दोषोऽस्ति कश्चन १०

इति श्रीमहाभारते आश्वमोधिके पर्वाण नैलकण्ठीये भारत-भावदीपे सप्तविंशतितमोऽध्यायः ॥ २७॥

एको विहिरिति क्षोके विदुषां कर्तृत्वािममानामावात्क-तेनािप कर्मणा बन्धो नास्तीत्युक्तं तिद्वन्योति—गन्धा-तिना । निवृत्तक्षेत्रस्वाम्यस्य क्षोत्रिकस्य क्षेत्रवृद्धि-वित्यादिना । निवृत्तक्षेत्रस्वाम्यस्य क्षोत्रिकस्य क्षेत्रवृद्धि-वृत्ताम्या ह्यमानाभ्यामिप न हर्षविषादौ भवत एवं वृत्तास्मदर्शिनो गुणकृतैः कर्माभिनं संगोऽस्तीत्यर्थः ॥१॥ विकाति । स्वभावो बुद्ध्यादीनां तत्र दृष्टान्तः— कामोति । यथा कामद्वेषयोरुद्धवाभावेऽपि जन्तुनां देद्दा-न्प्राणापानौ प्रवेश्य प्रवेशयितर्यननुसंदधानेऽपि सुषुप्त्यादौ स्वभावादेव प्राणापानौ स्वकार्यं अन्नपाकादि कुरुतः एवं स्वभावादेव प्राणापानौ स्वकार्यं अन्नपाकादि कुरुतः एवं खुद्ध्यादिरपि जात्रत्वप्रयोः स्वभावादेव अर्थेषु कामादि-पान् भवति न त्वद्दिमत्यर्थः ॥ २ ॥ तेभ्यस्त्रिते । वार्षात्राणप्रयादिभयोन्यान्स्वाप्तान्वासनामयान् प्राणप्रयादीन् स्वरूपसाम्येप्येतेषामम्यत्वमेकत्रानुभूतस्य सुखादेग्न्यत्राप्त-संगात् श्रेयं तेषु स्वाप्तेषु नित्यानुगताम् अधिष्ठानगतान्

भावान् तं इमे सत्याः कामा इत्यादिश्रुतिप्रसिद्धान् तेभ्योऽ-न्यान् तेभ्योऽप्यन्यं भूतात्मानं शरीरे योगिनो लक्षयेरन् घ्रा-णादिदेवताभ्योऽप्यान्तरमात्मानं जानन्तः कथं बाह्यैर्घाणादि धर्मैर्छिप्यरित्रित्यर्थः। एतदेव स्पष्टयति-तस्मिन् भूतात्मिनि तिष्ठ-न्सक्तो नास्मि । असंगो ह्ययं पुरुष इति श्रुतेः ॥३॥ एतस्य प्रतीचों ज्ञातस्य सत्याः कामा इति शेषः। सत्यकामः सत्य-संकल्प इति श्रुतेः निरीक्ष्यमाणस्य दश्यरूपस्य भागजालं बहुनां घ्रात्रादिनां स्वभावभूतं सद्भिष्ठिषे न सज्जते संस् भवति कर्मसु कियमाणेष्वपि सत्खिति शेषः ॥ ५ ॥ अत्रा-त्मनोऽसंगत्वे ॥ ६॥ श्रुतिः पशुर्वे नीयमानः स मृत्युं प्राप-इयत्स देवानान्वकामयतैतुं तं दवा अबुवनेहि स्वर्गे वे त्वा लोंकं गमिष्याम इति स तथत्यत्रवीदित्यादिः ॥ ८॥ यो हीति। हिशब्देन सूर्ये ते चक्षः वातं प्राणः यां पृष्ठे अन्तरिक्षमात्मा अज्ञैयज्ञं पृथिवी एशरीरिरित श्रीती प्रासिद्ध द्योतयति ॥ ९ ॥ आगमे अमाषोमीयं पशुमालभेतेत्यादौ विधिस्पृष्टे निषेधानवकाशाच हिंस्यात्सर्वा भूतानीति शास्त्रं कामकृतिहेंसाःविषयामित्यर्थः॥१०॥ \* 'तथापि' इति पाठः॥ यतिस्वाच ।
प्राणवियोगे च्छागस्य यदि श्रेयः प्रपश्यसि
छागार्थे वर्तते यश्रो भवतः कि प्रयोजनम् ११
अत्र त्वां मन्यतां स्नाता िपता माता सखेति च
मन्त्रयस्वैनमुन्नीय परवन्तं विशेषतः ॥ १२
एवमेवानुमन्येरंस्तान् भवान्द्रष्टुमहाति ।
तेषामनुमतं श्रुत्वा शक्या कर्तु विचारणा १३
प्राणा अप्यस्य छागस्य प्रापितास्ते स्वयोनिषु
शारीरं केवलं शिष्टं निश्चेष्टिभिति मे मितः १४
इन्धनस्य तु तुल्येन शरीरेग विचेतसा ।

हिसानिवेषुकामानामिधनं पशुसंशितम् १५ अहिंसा सर्वयमाणामिति वृद्धानुशासनम् । यद्दिसं भवेत्कमे तत्कार्यामिति विद्याहे ॥ १६ अहिंसाति प्रतिक्षेयं यदि वश्यास्यतः परम् । श्राक्ष्यं बहुविधं कर्ते भवता कार्यदूषंणम् १७

आहंसा सर्वभूतानां नित्यमस्मासु रोचते। अत्यक्षतः साधयामों न परोक्षमुपास्महे १८

अध्वयुक्तवाच । भूमेर्गन्धगुणान् भुक्ष पिबस्यापोमयान् रसान् ज्योतिषां पर्यसे क्षं स्पृशस्यनिलजान्गुणान्

श्रणोध्याकाशजान् शब्दान् भनसा मन्यसे मतिम् । र अक्ष प्राण भावे सम सम सम सर्वाण्येतानि भूतानि
प्राणा इति च मन्यसे॥ २०
प्राणादाने निवृत्तोऽसि
हिंसायां वर्तते भवान्।
नास्ति चेष्टा विना हिंसां
कि वा त्वं मन्यसे द्विज ॥ २१
यतिरुवाच ।

अक्षरं च क्षरं चैव द्वैधीभावोऽयमात्मनः।
अक्षरं तत्र सद्भावः स्वभावः क्षर उच्यते २२
प्राणो जिह्ना मनः सत्त्वं सद्भावो रजसा सह
भावेरते वि उक्तस्य निर्देन्द्रस्य निराशिषः २३
समस्य सर्वभूतेषु निर्ममस्य जितात्मनः।
समन्तात्परि उक्तस्य न भयं विद्यते काचित्॥

अध्वयुष्ठवाच।
सिद्धरेवेह संवासः कार्यो मितमतां वर।
भवतो हि मतं श्रुत्वा प्रतिमाति मितमम २५
मगवन् भगवद्धस्या प्रतिपन्नो प्रवीम्यहम्।
वर्त मन्त्रकृतं कर्तुनीपराधोऽस्ति मे द्विज॥२६
व्राह्मण उवाच ।

उपपत्त्या यतिस्तृष्णीं वर्तमानस्ततः परम्। अध्वर्थुरिप निर्मोहः प्रचचार महामखे॥ २७ एवमेतादशं मोक्षं सुस्क्षमं ब्राह्मणा विदुः। विदित्वा चानुतिष्ठन्ति क्षेत्रज्ञेनार्थद्शिना २८

इति श्रीमहाभारते आश्वमेधिके पर्वणि अनुगीतापर्वणि ब्राह्मणगीतासु अष्टाविशोऽध्यायः॥ २८॥

# -->>

सन्तर्नं माताऽमन्यतामनुपिताऽनु श्रातासगभ्गें।ऽनु सखा सयूथ्य इति मन्त्रिलंगात्पश्चामात्राद्यनुमातिरपोक्षिता न च सा संभवति तदभावे च हिंसादोषः स्थादेवेत्यर्थः १३ ख्योनिषु सूर्यं चंद्युगमयताद्वातं प्राणमन्ववस्रजतादिति लिज्ञात् ॥१४॥ अहिंसाऽध्यशक्यप्रतिशा सूक्ष्महिंसाया अपरिहार्यत्वातथापि दृष्ट्यामत्सां हिंसां त्येजंदेवेत्याह द्वाभ्यां—आहिंसोता । ॥१६॥ उपपातकमभ्यस्तं महापातकतां व्रजेदिति स्मृतेः सहस्मापि हिंसाऽभ्यासाद्वहुलीभूयं वाधेतेवेत्याशयेनाच्ययुन्यासाद्वहुलीभूयं वाधेतेवेत्याशयेनाच्ययुन्यासाद्वहुलीभूयं वाधेतेवेत्याशयेनाच्ययुन्यस्ति । नानुपहत्य भूतानि भोगः सम्भवतीति न्यायास्त्रीवतीऽपरिहायेव हिंसेत्यर्थः ॥ १६ ॥ किं कथं

त्वं मन्यसेऽहिंसामिति शेषः ॥ २१॥ यतिरहिंसाप्रकारमसंगितामाह सद्भावः सदूपं स्वभावः सुतरामभावः कालत्रयेप्यसत्त्वम् ॥ २२॥ प्राणादिव्यवहारस्तु रजसां मायया
सह स्थितः सद्भाव एव । श्रांतिविशिष्टं सदेव व्यवहारस्यसित्यर्थः । एतैः प्राणादिभिर्मुक्तस्य अत एव निर्द्वन्द्वस्य
शानेन द्वैतकल्पकश्रांतिबाधात् ॥ २३॥ भयं प्रत्य खादंति
ते च तानिति शास्त्रोक्तम् ॥२४॥ त्वदुपदेशादहमपि मन्त्रकृतं कुर्वत्र दुत्याह सिद्धिरित्यादिना॥२५॥ इति
श्रीमहाभारते आश्रमधिके पर्वणि नैलकण्ठीये भारतमावदीपे अद्याविश्वतितमोऽध्यायः ॥ २८॥

29

#### ब्राह्मण उवाच।

अत्राप्यदाहरन्तीमिमितिहासं पुरातनम्।
कार्तवीर्यस्य संवादं समुद्रस्य च भाविनि १
कार्तवीर्यार्जुनो नाम राजा बाहुसहस्रवान्।
येन सागरपर्यन्ता धनुषा निर्जिता मही॥
स कदाचित्समुद्रान्ते विचरन्बलदिर्पतः।
अवाकिरन शरशतैः समुद्रमिति नः श्रुतम् ३
तं समुद्रो नमस्कृत्य कृताञ्जलिख्वाच ह।
मा मुञ्ज वीर नाराचान् ब्रहि किं करवाणि ते
मदाश्रयाणि भूतानि त्वद्विस्पृष्टैर्भहेषु।भिः।
वध्यन्ते राजशार्दूल तेभ्यो देह्यभयं विभो ५
अर्जुन उवाच।

मत्समो यदि संग्रामे शरासनधरः क्वित्। विद्यते तं समाचक्ष्वयः समासीत मां सुधे॥

#### समुद्र उवाच।

महर्षिर्जमद्भिस्ते यदि राजन्परिश्रुतः।
तस्य पुत्रस्तवातिथ्यं यथावत्कर्त्वमर्हति॥ ७
ततः स राजा प्रययो क्रोधेन महता वृतः।
स तमाश्रममागम्य राममेवान्वपद्यतः॥ ८
स रामप्रतिकूलानि चकार सह बन्धुभिः।
आयासं जनयामास रामस्य च महात्मनः ९
ततस्तेजः प्रजज्वाल रामस्यामिततेजसः।
प्रदहन् रिपुंसैन्यानि तदा कमललोचने॥ १०
ततः पर्शुमादाय स तं बाहुसहिष्णम्।

चिच्छेद सहसा रामो बहुशाखामेव दुमम् ॥ तं हतं पतितं दृष्टा समेताः सर्ववान्धवाः। असीनादाय शक्तीश्च भागवं पर्यधावयन् ॥ १२ गमोऽपि धनुरादाय रथमारुह्य सत्वरः। विस्जन शरवर्षाणि व्यधमत्पार्थिवं बलम् ॥ ततस्तु क्षात्रयाः केचिजामद्ग्यभयादिताः । विविशुर्गिरिदुर्गाणि मृगाः सिंहार्दिता इव तेषां स्वविांहतं कर्म तद्भयान्ना नुतिष्ठताम्। प्रजा वृषलतां प्राप्ता ब्राह्मणानामद्र्यात् 🎚 पवं ते द्रविडाऽऽभीराः पुंड्राश्च शबरैः सह । वृषलत्वं परिगता ट्युत्थानात् क्षत्रधर्मिणः१६ ततश्च हतवीरासु क्षत्रियासु पुनः पुनः। द्विजैरुत्पादितं क्षत्रं जामद्गन्यो न्यकुन्तत १७ एकविंशतिमेधान्ते रामं वागशरीरिणी। दिदया गोवाच मधुरा सर्वलोकपारिश्रुता। राम राम निवर्तस्व कं गुणं तात पश्यसि। क्षत्रबन्धूनिमान्प्राणविष्रयोज्य पुनः पुनः ॥१९ तथैव तं महात्मानसृचीकप्रमुखास्तदा। पितामहा महाभाग निवर्तस्वेत्यथाबुवन्॥२० पितुर्वधममुष्यंस्तु रामः प्रोवाच तानुषीन्। नाहतीह भवन्तो मां निवारियत्विसित्युत ॥२१ पितर ऊच्चः

नाहसे अत्रबन्धंस्त्वं निहन्तुं जयतां वर। नेह युक्तं त्वया हन्तुं ब्राह्मणेन सता नृपान्॥

इति श्रीमहाभारते आश्वमेधिके पर्वाण अनुगीतापर्वणि ब्राह्मणगीतासु पकोनात्रिशोऽध्यायः॥ २९॥



30

पितर ऊचुः। अत्रारयुदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्। श्रुत्वा च तत्तथा कार्य भवता द्विजसत्तम १

अलको नाम राजार्षरभवत्सु हातपाः। धर्मज्ञः सत्यवादी च महात्मा सुदृढवतः॥ २

इन्द्रियजय एव महच्छीर्यमित्युपोद्घातयत्यध्यायेन— अत्रापीति ॥ १ ॥ एकविंशतिमधान्ते मेधो युद्धयज्ञः । 'यज्ञो वै मेधः' इति श्रुतेः । यान्येव संग्रामनामानि तानि यज्ञनामानीति नैरुक्तवचनात् युद्धस्यैव नाम मेध इति ॥१८॥ इति श्रीमहाभारते आश्वमिधिक पर्वाणे नैलकण्ठीये भारतभावदीपे एकोनिर्त्रिशोऽध्यायः ॥ २९॥

30

अत्र हिंसाया अकार्यत्वे ॥ १ ॥

ससागरातां घनुषा विनिर्जित्य महीमिमाम् कृत्वा सुदुष्करं कर्म मनः स्क्ष्मे समाद्घे॥ ३ स्थितस्य वृक्षमुलेषु तस्य चिन्ता बभूव ह। उत्स्रुप्य सुमहत्कर्म स्क्ष्मं प्रति महामते॥ ४

मनसो में बलं जातं मनो जित्वा ध्रुवो जयः अन्यक्र वाणान्धास्यामि शत्रुभः परिवारितः बादेवं चापलात्क्रमें सर्वान्मर्त्याश्रिकीषेति। मनः प्रतिस्तिश्णाग्रानहं मोध्यामे सायकान

मन उवाच।
। नेमें बाणास्तिरिष्यन्ति मामलंके कथञ्चन।
तवेत्र मर्म भेत्स्यन्ति भिन्नमर्मा मरिष्यति ॥७
अन्यान् बाणान्समीक्षस्त येस्त्वं मां स्द्यिष्यसि
तच्छत्वाच्याविचिन्स्याथ ततो वचनमव्यति ॥
अलके उवाच

आज्ञाय सुबद्धन्गन्यां-स्तानेव प्रतिगृध्याति। तस्मात् घाणं प्रति शरान् प्रति मोस्यास्यहं शितान्॥

व्राण ज्वाच। नमें बाणास्तारेष्यंति मामलके कथञ्चन। त्रवैच मर्मे भेत्स्यन्ति भिन्नमर्मा मरिष्यासि१० अन्यान्बीणान्समीक्षस्व यैस्त्वं मां स्द्यिष्यंति चच्छुत्वा स विचित्याथ ततो वचनमञ्ज्वीत्११

अलके उवाच। इयं खादून रसान भुकत्वा तानेव प्रतिगृष्यति। तस्माजिह्वां प्रति शरान् प्रतिमोक्ष्याम्यहं शितान्॥

जिह्वोवाच। नेमे बाणास्तरिष्यान्त मामलक कथंवन। जवैव मर्भ भेत्स्यन्ति भिन्नमर्मा मारिष्यासि १३

१२

अन्यान्नाणान्समीक्षस्व यैस्त्वं मां सुद्धिष्यास्त । तच्छुत्वा स विचिन्त्याथ ततो वचनमञ्जवीत्॥ अलके उवाच ।
स्पृष्ट्वा त्विग्विश्वान् स्पर्शास्तानेव प्रतिगृध्यति ।
तस्मात्त्वचं पाटियण्ये
विविधैः कंकपत्रिभिः॥

१५

त्वगुवाच।

नेमे बाणास्तरिष्यन्ति गामूलके कथञ्चन । तवैच मर्म भेतस्यन्ति भिन्नममा मरिष्यसि १६

> अन्यान्बाणान्समीक्षस्व येस्त्वं मां सुद्यिष्यासे। तच्छुत्वा स विचिन्त्याथ

वतो वचनमञ्जवीत्॥

अलके उवाव। श्रुत्वा तु विविधान शब्दां-स्तानेव प्रतिगृध्यति। तस्माच्य्रेतं प्रति शरान् प्रतिग्रंचाम्यहं शितान्॥

१७

१८

श्रोत्रमुवाच।

नेम बाणास्तरिष्यन्ति मामलके कथञ्चन । त्वैव मर्म मेत्स्यन्ति ततो हास्यसि जीवितम् अन्यान्बाणान्समीक्षस्य वैस्तवं मां सुद्यिष्यसि तच्छुत्वा स विचिन्त्याथ ततो वचनमञ्जवीत

अलक उवाच।

दृष्ट्वा रूपाणि बहुशस्तान्येव प्रतिगृध्यति। तस्मा बक्षुद्दे निष्यामि निशितः सायकेरहम्२१

चक्षुरुवाच।

नेमे बाणास्तारिष्यन्ति मामलकं कथञ्चन । तवैव मर्म मेत्सान्ति भिन्नमर्मा मरिष्यसि ॥२२

अन्यान्वाणान्समीक्षस्व यैस्त्वं मां सूद्यिष्यासि । तच्छुत्वा स विचिन्त्याथ ततो वचनमज्ञवीत् ॥

23

अलर्क उवाच।

इयं निष्ठा बहुविधा प्रश्नया त्वध्यवस्यति । तस्माद्वार्द्धे प्रति शरान्प्राति मोक्ष्यास्यहं शितान्

सूक्ष्मे विचारे ॥ ३ ॥ कर्म शत्रुजयादि उत्सञ्य सूक्ष्मं ब्रह्म प्रतिपत्तुं चिन्ता वभूवेति सम्बन्धः ॥ ४ ॥ अन्यत्रं वाह्य-शत्रुम्य इति शेषः। शम्रुभिरिन्द्रियवैरिभिः॥ ५ ॥ जिकी-

र्षति विक्षेमुमिच्छतीत्यर्थः । मनः प्रति हठयोगेन वायुनि-रोधादिता जेष्यामीत्यर्थः ॥ ६ ॥ नेमे इति । हठयोगे मृत्युख्यर्थं सम्भवतीति सावः ॥ ७ ॥

### बुद्धिश्वाच।

नेमे बाणास्तारिष्यन्ति मामलर्क कथञ्चन। तवैव मर्म भेत्स्यन्ति भिन्नमर्मा मरिष्यसि । अस्यान्बाणान्समीश्रस्व यैस्तवं मां सुद्विष्यसि ब्राह्मण उवाच।

ततोऽल ६ स्तपो घोरं तत्रैवास्थाय दुष्करम् नाध्यगच्छः परं शक्त्या बाणमेतेषु सप्तसु २६ सुसमाहितचेतास्तु सततोऽचिन्तयत्प्रभुः। स विचिन्य चिरं कालमलकों द्विजसत्तम ॥ नाध्यगच्छत्परं श्रेयो योगानमतिमतां वरः। स एकाग्रं मनः कृत्वा निश्वले। योगमास्थितः

इन्द्रियाणि जघानाशु बाणेनैकेन वीधवान्। योगेनात्मानमाविश्य सिद्धि परमिकां गतः विस्मितश्चापि राजिषिरिमां गाथां जगाद ह अहो कष्टं यदस्माभिः सर्वे बाह्यमनुष्टितम् ॥ भोगतुष्णासमायुक्तैः पूर्वे राज्यसुपासितम् इति पश्चान्मया ज्ञातं योगान्नास्ति परं सुखम् इति त्वमनुजानीहि राम मा क्षत्रियान् जहि। तपो घोरमुपातिष्ठ ततः श्रेथोऽभिपत्स्यसे ३२ इत्युक्तः स तपो घोरं जामदग्न्यः पितामहैः। आसितः समहाभागो ययौ सिद्धि च दुर्गमां

इति श्रीमहाभारते आश्वमोधिके पर्वणि अनुगीतापर्वणि बाह्यणगीतासु ित्रशोऽध्यायः ॥ ३०॥



ब्राह्मण उवाच। त्रयो वै रिपवो लोके नवधा गुणतः स्मृताः प्रहर्षः प्रीतिरानन्दस्त्रयस्ते सात्त्विका गुणाः १ तृष्णा कोघोमिसंरंमो राजसास्ते गुणाः समृताः। श्रमस्तंद्रा च मोहश्र

त्रयस्ते तामसा गुणाः॥ पतानिकृत्य धृतिमान् बाणसंघैरतंद्रितः। जेतुं पराचुत्सहते प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः अत्र गाथाः कीर्तयन्ति पुराकल्पविदो जनाः अम्बर विण या गीता राज्ञा पूर्व प्रशास्थता ४ समुद्गिषेषु दोषेषु वाध्यमानेषु साधुषु। जश्रह तरसा राज्यमम्बरीषो महायशाः॥ ५ स निगृह्यात्मनी दीषान्साधून्सम। भेपूज्य च

जगाम महती सिद्धि गाथाश्रेमा जगाद ह ६ भूयिष्ठं विजिता दोषा निहताः सर्वशत्रवः। एको दोषो वरिष्ठश्च वध्यः सन हतो मया ७ यत्प्रयुक्तो जन्तुरयं वैतृष्ण्यं नाधिगच्छति। तृष्णातं इह निस्नानि धावमानो न बुध्यते ८ अकार्यमपि येनेह प्रयुक्तः सेवते नरः । तं लोभमसिभिस्ति श्णेनिकृतं तं निकृत्तत+९ लोभादि जायते तृष्णा तति अन्ता प्रवर्तते। स लिप्समानों लभते भूथिष्ठं राजसान्गुणान तद्वासी तु लभते भूथिष्ठं तामसान्गुणान् १०

स तैर्गुणैः संहतदेहबन्धनः पुनः पुनर्जायति कर्म चेहते। जन्मक्षये भिन्नविकीर्णदेहो मृत्युं पुनर्गच्छति जन्मनैव ॥

११

38

दन्तांस्तालु चेति क्षोकोक्तं हृदयाख्यं ब्रह्म प्रतिपाद्य हृद-यबन्धनाख्यं गुणत्रयं मुमुक्षूणां हेयमाह--न्नय इत्या-दिना। गुणा इति शेषः गुणतः वृत्तिभेदात् । इष्टप्राप्ति-निश्चये यन्सुखं तत्प्रहर्षः । इष्टप्राप्तौ यत्तत्प्रीतिः । इष्टभौगे यत्तत् आनन्दः ॥ १ ॥ अभिसंरम्भो द्वेषामिनिवेशः ॥ २ ॥ निकृत्य च्छित्वा बाणसंघैः शमादिभिः ॥ ३ ॥ दोषेषु रागादिषु साधुषु शमादिषु ॥५॥ निम्नानि नीचकर्माणि ॥८॥

+ ' निकृत्य सुखसेधते ' इति पाठः ।

पुर्व प्राणादीनां हठेन निप्रहे तत्तदिन्द्रियाविकले। ऽवसीदत्येव नतु कृतकृत्यो भवतीत्वर्थः ॥२५॥ तप आलोचनम् ॥२६॥ योगात् राजयोगात् चित्तमात्रनिप्रहरूपात् एकाप्रम् द्रष्टु-हक्योपरकं चित्तं सर्वार्थं तद्भावे स्वरूपमात्रनिष्ठं त्वेकाप्रम् ॥ २८ ॥ आत्मानं परंबद्धा ॥ २९ ॥ अनुजानीहि अस्म-द्वपदेशमनु साक्षात्क्वर योगबलेन ॥ ३२॥ इति श्रीसहा-भारते आश्वमेधिके पर्वणि नैलक्ष्कीये भारतभावदीपे ात्रिशोऽध्यायः ॥ ३० ॥

तस्मादेतं सम्यगवेश्य लोभं निगृह्य भृत्याऽऽत्मानि राज्यभिच्छेत् एतद्राज्यं नान्यदस्तीह राज्य-मात्मैव राजा विदितो यथावत् १२ इति राज्ञाऽम्बरीषेण गाथा गीता यदाखिना। अधिराज्यं पुरस्कृत्य लोभमेकं निकुन्तता॥

१इ

इति श्रीमहाभारते आश्वमधिके पर्वाण अनुगीतापवाण ब्राह्मणगीतासु एकत्रिशोऽध्यायः॥ ३१॥



३२

ब्राह्मण उवाच ।

अत्राप्युदाहरन्तीमिमितिहासं पुरातनम् ।

ब्राह्मणस्य च संवादं जनकस्य च भाविनि १

ब्राह्मणं जनको राजा सम्नं कार्समिश्चदागिस ।
विषये मे न वस्तव्यिमिति शिष्ट्यर्थमव्रवीत् २

इत्युक्तः प्रत्युवाचाय ब्राह्मणो राजसत्तमम् ।
आचश्व विषयं राजन यावांस्तव वशे स्थितः सोऽन्यस्य विषयं राजन यावांस्तव वशे स्थितः सोऽन्यस्य विषये राज्ञां वस्तुमिच्छाम्यहं विभो वचस्ते कर्तुमिच्छामि यथाशास्त्रं महीपते ॥ ४

इत्युक्तस्तु तदा राजा ब्राह्मणेन यशस्त्रिना ।
सुहुरुणं विनिःश्वस्य न किञ्चित्प्रत्यभाषत ५
तमासीनं ध्यायमानं राजानमितौजसम् ।
कश्मलं सहसाऽगच्छद्धानुमन्तिमेव ग्रहः ॥ ६
समाश्वास्य ततो राजा विगते कश्मले तदा ततो मुहुर्तादिव तं ब्राह्मणं वाक्यमञ्जवीत् ७
जनक उवाच ।

पितृपतामहे राज्ये वश्ये जनपदे सति।

विषयं नाधिगच्छामि विचिन्वन् पृथिवीमर्हं नाधिगच्छंयदा पृथ्व्यां मिथिला मार्गिता मया नाध्यगच्छं यदा तस्यां खप्रजा मार्गिता मया नाध्यगच्छंयदा तस्यां तदा मे करमलोऽभवत् ततो मे करमलस्यान्ते मितिः पुनरूपस्थिता ॥ तदा न विषयं मन्ये सर्वो वा विषयो मम। आत्माऽपि चायं न मम सर्वा वा पृथिवी मम यथा मम तथाऽन्येषाभिति मन्ये द्विजोत्तम। उष्यतां यावदुत्साहो भुज्यतां यावदुष्यते १२

ब्राह्मण उवाच । पितृपैतामहे राज्ये वश्ये जनपदे सति । ब्राह्म कां मितमास्थाय ममत्वं वर्जितं त्वया॥ कां वै बुाईं समाश्रित्य सर्वों वे विषयस्तव। नावैषि विषयं येन सर्वों वा विषयस्तव १४

जनक उवाच । अन्तवन्त इहावस्था विदिताः सर्वकंमसु। नाध्यगच्छमहं तस्मान्ममेदमिति यद्भवेत १५

राज्यं आप्नोति खाराज्यमिति श्रुतं खाराज्याख्यं परमानन्दम् ॥ १२ ॥ इति श्रीमहाभारते आश्वमेधिके पर्वणि नैलकण्ठीये भारतभावदीपे एकत्रिंशोऽध्यायः ॥३१॥

32

ममेति द्यक्षरो मृत्युरित्युक्तं तत्र ममताया विषय एव नास्तीति जनकब्राह्मणसंविद्याह—अत्रापीत्यादिना। अत्र लोमे निकुन्तनीये ॥ १॥ पित्रिति । विषयं विशेषण सिनोति बध्नाति तं बन्धकं ममतास्पदं नाधि-गच्छामि विचिन्चन् अन्वेषमाणोऽपि । अयं भावः। पृथिवी मिथिलांप्रजोपलाहितं राज्यं शरीरसुखादिकं सर्वे अवस्थान्तरेषु व्यक्तिस्वरकात्मसम्बन्धितामश्रुति । यथा नीलपीतलोहितोपा- विषु । सञ्चरन्स्पिटिको नीलादिवार्जतस्तद्वत् । तस्माद्विचारते। हर्यत्वादिना स्वप्नविन्मध्यात्वाद्वाभिचारित्वाच्च नात्मा तैः सम्बन्धत इति ॥ ८॥ आत्माऽपि देहोऽगीति प्राच्चः । वस्तुतस्तु अयमपि मम आत्मा न भवतीति सम्बन्धः । अयमिति सामासोऽहङ्कारः सर्वेषामात्मत्वेन प्रसिद्धे। मम आत्मा स्वरूपं न भवति मुकुरमुखवत् आभासत्वात् । सर्वा वा पृथिवी सर्वे हर्यं मम आत्मा मदनन्यत्वात् । सर्वा वा पृथिवी सर्वे हर्यं मम आत्मा मदनन्यत्वात् । सर्वा वा पृथिवी सर्वे हर्यं मम आत्मा मदनन्यत्वात् । सर्वा वा पृथिवी सर्वे हर्यं मम आत्मा मदनन्यत्वात् । सर्वेष्ठरमुखवदेव ॥ १९ ॥ अयमेव न्यायो ब्रह्मादिपुत्तिकान्ते- जित्याह—यथेति । मायामनइन्द्रियवद्पेणेषु हि प्रति- विम्वतो ह्यस्य आत्मा ईशस्त्रविराडात्मना हर्यो नात्मा च मविति न वस्तुत इत्यर्थः ॥ १२ ॥ आढ्यत्वदिहत्वा दयोऽवस्थाः ॥ १५ ॥

कस्येदिमिति कस्य स्वमिति वेदवचस्तथा।
नाध्यगच्छमहं बुद्ध्या ममेदिमाति यद्भवेत १६
पतां बुद्धि समाश्रित्य ममत्वं वार्जितं मया।
श्रणु बुद्धि च यां बात्वा सर्वत्र विषयो मम॥
नाहमात्मार्थमिच्छामि गन्धान् ब्राणगतानिष तस्मान्मे निर्जिता भमिवंशे तिष्ठति नित्यद्याः
नाहमात्मार्थमिच्छामि रसानास्येऽपि वर्ततः
आपो मे निर्जितास्तस्माद्धशे तिष्ठनि नित्यद्याः
नाहमात्मार्थमिच्छामि रूपं ज्योतिश्च चक्षुषः
तस्मान्मे निर्जितं ज्योतिवंशे तिष्ठति नित्यद्याः
नाहमात्मार्थमिच्छामि रूपं ज्योतिश्च चक्षुषः
तस्मान्मे निर्जितं ज्योतिवंशे तिष्ठति नित्यद्याः
नाहमात्मार्थमिच्छामि स्पर्शास्त्वाचिगताश्चये

तस्मानमे निर्जितो वायुर्वशे तिष्ठित नित्यदा॥
नाहमात्मार्थामच्छामि शब्दान् श्रोत्रगतानिय
तस्मानमे निर्जिताः शब्दा वशे तिष्ठिन्ति नित्यदा
नाहमात्मार्थामेच्छामि मनो नित्यं मनोन्तरे
मनो मे निर्जितं तस्माद्वशे तिष्ठिति नित्यदा॥
देवेभ्यश्च पितुभ्यश्च भूतेभ्योऽतिथिभिः सह ।
इत्यर्थे सर्व पवेति समारम्भा भवन्ति वै २४
ततः प्रहस्य जनकं ब्राह्मणः पुनरब्रवीत ।
त्विजित्रासार्थमद्येष्ठ विद्धि मां धर्ममागतम्॥
त्विमस्य ब्रह्म्लाभस्य दुर्वारस्यानिवर्तिनः।
सत्त्वनोमिनिसद्धस्य चन्नस्यैकः प्रवर्तकः॥ २६

इति श्रीमहाभारते आश्वमेधिके पर्वाण अनुगीतापर्वणि ब्राह्मणगीतासु



33

ब्राह्मण उवाच ।
नाहं तथा भीर चरामि लोके
यथा त्वं मां तर्जयसे स्वबुद्ध्या ।
विप्रोऽस्मि मुक्तोऽस्मि वनेचरोऽस्मि
गृहस्थधमा व्रतवांस्तथास्मि ॥ १
नाहमस्मि यथा मां त्वं पश्यसे च शुभाशुभे ।
मया व्याप्तमिदं सर्वं यत्वि श्चिज्जगतीगतम् २
ये केचिज्जन्तवो लोके जङ्गमाः स्थावराश्च ह ।
तेषां मामन्तकं विद्धि दारूणामिव पावकम् ६
राज्यं पृथिव्यां सर्वस्थामथवाऽपि त्रिविष्ट्पे।

तथा बुद्धिरियं वेश्चि बुद्धिरेव धनं मम ॥ ४ एकः पन्था ब्राह्मणानां येन गच्छन्ति ताद्विदः गृहेषु वनवासेषु गुरुवासेषु भिश्चषु ॥ ५ छिन्नैर्बह्मभरव्यभेशेका बुद्धिरुपास्यते। नानाछिङ्गाश्रमस्थानां येषां बुद्धिः शमात्मिका ते भावमेकमायान्ति सिग्तः सागरं यथा। बुद्धायं गम्यते मार्गः शरीरेण न गम्यते। आद्यन्तवन्ति कर्माणि शरीरं कर्मबन्धनम् ७ तस्माचे सुभगे नास्ति परछोककृतं भयम्। तद्भावभावनिरता ममैवात्मानमेष्यसि ॥ ८

कस्येदमिति । न कस्यचिदिस्यंः। अत्र'मा गृधः कस्य विद्वनम् '। (ईशो॰ म. १) इति श्रुति प्रमाणयति— कस्य स्विभिति ॥ १६ ॥ आव्यत्वादेरन्तवत्त्वाद्धना- दिषु ममता मया त्यक्तेत्याह—पतामिति । देवाद्यंभेव विश्रिगृहीतस्येत्र मम गन्धादीनामिन्छा नात्मभोगार्थं अतो भूम्यादय एव मम वशे तिष्ठन्ति न त्वहं तेषामित्याह — श्रुणु इत्यादिना ॥ १० ॥ त्वमस्येति । अस्य चक्रस्य आत्मापि चायं न मम सर्वा वा पृथिवी ममत्येवंष्ठपस्य धीसाधनकलापस्य ब्रह्मलाभस्य ब्रह्मलाभ- हेतोः । दुर्वास्त्य अनैकान्तिकस्य । आनिवर्तिनः आत्य- निकद्मस्य अनैकान्तिकस्य । आनिवर्तिनः आत्य- स्त्वनेमिना सत्त्वगुणक्ष्पेणावर्णेन चक्रधारा- स्थानीयेन निकद्मस्य प्रवर्तको मुख्यानुष्ठाता ॥ २६ ॥ इति श्रीमहाभारते आश्वमेधिके पर्वाण नैलक्ष्णीये भारतभावदीपे आश्व० ४

द्यात्रिंशोऽध्यायः ॥ ३२ ॥

३३

समाप्ता ब्रह्मविद्या ससाधना। अथ जीवन्मुक्खवस्थान्माह—नाहमित्यादिना। तथेति यथा देहात्मवादिनः ॥ १॥ पद्यसं कर्मव्यतिहारे तङ्। त्वद्रष्टारं मां त्वं स्ववृत्त्या यथा साज्ञनं पद्मसि तथा नाहमस्मीत्यर्थः। आत्मनः सर्वात्मत्वं सर्वस्य चात्ममात्रत्वं ज्ञानफलं प्रतिपाद-यति सर्वात्मत्वं सर्वस्य चात्ममात्रत्वं ज्ञानफलं प्रतिपाद-यति सार्थन—मयति ॥ २॥ अप्रोति स्वराज्यम्। व्रत्यादिश्रुत्यर्थं संगृह्णाति—राज्यभिति ॥४॥ एकः पन्याः ज्ञानहपो नान्यः ब्राह्मणानां ब्रह्मविद्याम् ॥५॥ सुभगे ईश्वरि शरीरबन्धनिर्मुक्तत्वात्। परलोकः अनात्मलोकः तद्भावो मदात्मभावः तस्य भावो भावना ॥ ८॥

## इति श्रीमहाभारते आश्वमेधिके पर्वणि अनुगीतापर्वणि ब्राह्मणगीतासु त्रयास्त्रिशोऽध्यायः॥ ३३॥



38

ब्राह्मण्युवाच। नेदमल्पातमना शक्यं वेदितुं नाकुतातमना। बहु चाल्पं च संक्षिप्तं विष्लुतं च मतं मम १ उपायं तं मम ब्रहि येनेषा लभ्यते मितः। तन्मन्ये कारणं त्वत्तो यत पषा प्रवर्तते॥ २

ब्राह्मण उवाच । अरणी ब्राह्मणी विद्धि गुरुरस्योत्तरारणिः। तपःश्चतेऽभिमश्चीतो श्वानाश्चिजीयते ततः॥ ३

ब्राह्मण्युवाच । ्यदिदं ब्राह्मणो लिङ्गं क्षेत्रह्म इति संद्यितम् । महीतुं येन यच्छक्यं लक्षणं तस्य तत्क नु ॥ ४ ब्राह्मण उवाव ।

अिक्को निर्धुणश्चेत्र कारणं नास्य लक्ष्यते।
उपायमेव वक्ष्यामि येन गृद्योत वा न वा॥ ५
सम्यगुपायो दृष्टश्च भ्रमरैरिव लक्ष्यते\*।
कर्मबुद्धिरबुद्धिरवाज्ञानिलङ्गिरिवाश्चितम्॥ ६
इदं कार्यमिदं नेति न मोक्षेषूपिद्दयते।
पर्यतः श्रुण्वतो बुद्धिरात्मनो येषु जायते ७
यावन्त इह शक्येरंस्तावताशान्प्रकल्पयेत्।
अव्यक्तान् व्यक्तरूपांश्च शतशोऽथ सहस्रशः ८

इति श्रीमहाभारते आश्वमोधिके पर्वाणे नैलकण्ठीये भारत-भावदीपे त्रयस्त्रिंशोऽध्यायः ॥ ३३॥

38

उक्तमर्थमाक्षिपति—नेदामिति ॥ १ ॥ मन्ये जानी-याम् ॥ २ ॥ त्राह्मणीं बुद्धिं तपः मनननिदिध्यासना-त्मकमालोचनम् । श्रुतं वेदान्तश्रवणं 'आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्य।सितव्यः ' इति आत्मदर्शनानुवादेन श्रवणादिविधानात् ॥ ३॥ आक्षेपपूर्वकं ज्ञेयस्वरूपमाह-यदिदमित्यादिना। यदि-दमपरोक्षं क्षेत्रज्ञ इति संज्ञितं जीवाख्यं ससज्ञं रूपं तत् ब्रह्मणोऽसङ्गस्य ालेङ्गं स्वरूपमिति यत्तत्क नु न कथंचन जीवस्य ब्रह्मभावः सम्भवतीत्यर्थः । अत्रीपपात्तिमाह— शहीतुमिति। यत् येन निप्रहीतुं शक्यं तत् निप्राह्यं तस्य निमहीतुर्लक्षणं स्वरूपं इति क नु दृष्टं न कापीत्यर्थः। आत्मा-नमन्तरो यमयति'() इति जीवेशयोर्नियम्य नियामकत्व-श्रवणात् मृत्यभत्रीरिव न तयोरभेदसम्भावनापीति भावः ॥ ४॥ उत्तरमाह—अलिङ्ग इति । योऽयं क्षेत्रज्ञ उत्तः स निक्षं एवं ह्य इति निर्देशयोग्यं स्वरूपं तद्रहितः । यतो निर्णः। अस्य सगुणत्वं सिलिङ्गत्वं च विनैव कारण श्रान्खैव भाति न सत्यं विद्यंत इत्यर्थः । श्रान्त्यपगमेन तद्विगमे उपायमेव वक्ष्यामि न वेति चित्तशुद्ध्यमावे॥५॥ सम्यगुपायो दृष्टश्च । पूर्वोक्ताः श्रवणादयस्तैश्रमरैरुपरि भ्रम-

द्भिरधःस्थमगृहीतमपि सुरिम द्रव्यं लक्ष्यते । एवं श्रवणा-दिभिरात्मा लक्षणाद्वरिण लक्ष्यत इत्यर्थः । कोऽसाबुपायः । कर्मबुद्धिः कर्मशोधिता बुद्धिः कर्मबुद्धिः । कर्मभिरशोधि-तायां बुद्धौ श्रवणाद्यभ्याससहत्रेणापि न गम्यत इति भावः। अबुद्धिलादुक्तविधवुद्धिराहित्यात्। मूढा असङ्गमपि क्षेत्रई ज्ञानिक त्रिक्वं प्यादिमिरात्रितं सिक्षनिव मन्यन्ते । तद्वस्त उपायेन श्रवणादिजन्यया बुद्धचा लक्ष्यत इति सम्बन्धः ॥ ६॥ नेदं ब्रह्मज्ञानं विधिनिषेधप्रधानम्। पादेयप्रत्यगातमाविषयत्वात् । तथात्वे वा स्वरूपनाशानित्यत्वे दुरपन्हवे स्याताम् । अपि तु रज्जुदर्शनदशमत्वश्रवणाभ्या सपोदशमत्वयोरिव बुद्धचा वाक्येन वाऽविद्याध्यारोपितकाये-कारणप्रपञ्चस्य निराकरणसापेक्षानिताह-इदं कार्यमिति। मोक्षेष्ट्रिति बहुवचनं मुक्त्यपादानभूतबुद्धचादितत्त्वभेदात् ॥ ७॥ ते च यावन्तः पञ्च सप्त एकादश त्रयोदश वा तिर्षा प्रत्येकं वृतिभेदात् शतशः सहस्रशे। वा कल्पनीया इत्याह यावन्त इति। अव्यक्तानमायाविद्यादिरूपान् व्यक्त रूपान् शब्दादीन् उपयप्रतिपत्त्यर्था उपाया अव्यवस्थिता इति न्यायेन शिष्यबोधार्थं मन्दमध्यमोत्तमाधिकारिमेदेन च्यार्रमात्रकल्पनया वा समिरिव्यार्रद्वयकल्पनया वा समिरि मात्रकल्पन्या वा तत्त्वाथयारभेदं प्रत्याययनात्र वस्तुसन्ते Sनात्मपदार्थाः सन्ति । येन मोक्षापादानानि तार्किकादि वत्संख्यया परि च्छियेरिनत्यर्थः ॥ ८ ॥

\* सम्यगप्युपदिष्टस्य ह्यमृतस्येव तृप्यते ' इति पाठः ।

सर्वाद्वानार्थयुक्तांश्च मर्वान्प्रत्यक्षहेतुकान्।
यतः परं न विद्येत ततोभ्यासे भावष्यति ९
श्रीभगवानुवाच।
तत्रस्तु तस्या ब्राह्मण्या मितः क्षेत्रद्वसंक्षये×
क्षेत्रद्वानेन परतः क्षेत्रद्वभ्यः प्रवर्तते॥ १०
अर्जुन उवाच।
क सु सा ब्राह्मणी कृष्ण क चासी ब्राह्मण्यभः

याभ्यां सिद्धिरियं प्राप्ता ताबुमी वद् मेऽच्युतः श्रीमगवानुवाच।

> मनो मे ब्राह्मणं विद्धि बुद्धि मे विद्धि ब्राह्मणीम्।

क्षेत्रज्ञ इति यश्चोक्तः सेऽहमेव धनक्षय ॥

98

इति श्रीमहाभारते आश्वमेधिके पर्वणि अनुगीतापर्वणि ब्राह्मणगीतासु चनुस्त्रिशोऽध्यायः॥ ३४॥

沙叶++

34

अर्जुन उवाच । अह्य यत्परमं क्षेयं तन्मे व्याख्यातुमहीसि । भवतो हि प्रसादेन सूक्ष्मे मे रमते मतिः ॥ १

वासुदेव उवाच ।

अत्राप्युदाहरन्तीमिमितिहासं पुरातनम् ।
संवादं मोक्षसंरुक्तं शिष्यस्य गुरुणा सह २
कश्चिद्राह्मणमासीनमाचार्यं संशितव्रतम् ।
शिष्यः पप्रच्छं मेधावी किस्विच्छ्रेयः परंतप भगवन्तं प्रपन्नोऽहं निःश्रेयसपरायणः । याचे त्वां शिष्सा विप्र यहूयां ब्लूहि तन्मम ४
तमेवंवादिनं पार्थ शिष्यं गुरुष्वाच ह ।
सर्वं तु ते प्रवक्ष्यामि यत्र वे संश्वां द्विज॥ ५ इत्युक्तः स कुरुश्रेष्ठ गुरुणा गुरुवत्सलः। प्राञ्जलिः पारेपप्रच्छ यत्तः श्रृणु महामते॥ ६ शिष्य उवाच ।

कुतश्चाहं कुतश्च त्वं तत्सत्यं ब्र्हि यत्परम्। कुतो जातानि भूतानि स्थावराणि चराणि च केन जीवन्ति भूतानि तेषामायुश्च कि परम्। कि सत्यं कि तपो विम के गुणाः सिंदिरीरिताः

के पन्थानः शिवाश्च स्युः कि सुखं किञ्च दुष्कृतम्। पतान्मे भगवन्प्रश्नान् याथातथ्येन सुवत ॥

सत इति । प्रथमार्थे तसिः यतः परं अन्यन्नास्ति तद्वस्तु भविष्यत्यधिकारी । अभ्यासे शमाद्यभ्यासे पुष्कले सति । अत्र कण्ठगतविस्मृतचामीकरवद्भ्या प्राप्तिभवनं नोत्पाद्यत्वे-नानित्यत्वापतेः। व्रह्मेव सन् ब्रह्माप्येति ' तत्त्वमसि ' इत्यादिवाक्येभ्यः सिद्धवद्भद्यभावश्रवणादित्यर्थः ॥ ९ ॥ क्षेत्रज्ञसंश्रये जीवस्य परमात्मनि प्रविलापने क्षेत्रज्ञानेनैव क्षेत्रज्ञात्परं ज्ञायत इत्याह—क्षेत्रोति । क्षेत्रज्ञ एवोपाधि-विलयाद्भद्मेवास्तीत्यर्थः ॥ १० ॥ मनो मे चित्प्रतिविवगर्भे मनो जीव इत्यर्थः । मनोमुक्तः क्षेत्रज्ञोहमेव ब्रह्मेवेत्यर्थः ॥ १२ ॥ इति श्रीमहाभारते आश्रमेधिक पर्वाणे नेलकण्ठीये भारतभावदीपे चतुर्श्विज्ञोऽध्यायः ३४ × क्षेत्रज्ञसंशये इति पा.

पूर्वाच्यायान्ते—

मनो मे ब्राह्मणं विद्धि बुद्धिं मे विद्धि ब्राह्मणीम् ।

क्षेत्रज्ञ इति यश्चोक्तः सोऽहमेव धनंजय ॥

ति मनोबुद्धयोर्ब्रह्मावित्त्वेन तदुपलक्षितसकलकरणप्रकार्यम-

र्थजातं ब्रह्मेत्युक्तं यश्च तयोः साक्षी स चिदातमाहिमिति च दार्शितम् । तत्र प्रपन्नः साक्षा चेत्युभयमपि परं ब्रह्म उत तयोरन्यतरद्यत्परं ब्रह्म तन्मे वदेत्यर्जुन उवाच ज्रह्म य-दिति। आद्ये पक्षे सप्रपन्नं ब्रह्म ज्ञेयं द्वितीये निष्प्रपञ्चिमिति तत्र सूक्ष्मे निष्प्रपञ्च एवं में मनो रमत इति स्वतुर्धि कथ-यति । तेन 'सतां हि सन्देहपदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्तः-कर् णस्य वृतयः ' इति न्यायेन निष्प्राचनेत्र शालार्थ इति ज्ञापयति ॥ १ ॥ मोक्षसंयुक्तं यस्मिन् श्रुते सद्यो मुक्तिरेव लभ्यत इत्यर्थः ॥ २ ॥ ब्रूयां पृच्छामि ॥ ४ ॥ अहं त्व-मिति शास्त्रशासनकत्रीर्जीवेश्वरयोः प्रश्नः। यच तास्यां परं अन्यत्सत्यमबाधितं वस्तु तदिप ब्रूहि । भूतानि विय-दादीनि स्थावरादीनि मौतिकानि ॥ ७॥ भूतानि उभय-विधानि किं परमवसानं यस्य तत् किं तेषां लयस्थानामे-त्यर्थः । किं सत्यं अवाधितफलं कर्म तपः कियाल्यं काथि-कादिभेदेन त्रिविधं गुणाः सत्त्वादयः किंस्वह्मा इत्यर्थः ॥ ८॥ मुखं मुख्यं प्रश्नान् वक्तमहंसीति सम्बन्धः ॥ ९ ॥ बकुमहांस विप्रषे यथावदिह तत्त्वतः। त्वदन्यः कश्चन प्रश्नानेतान्वकृमिहाईति॥१० सूहि धर्मविदां श्रेष्ठ परं कौतूहलं मम। साक्षधर्मार्थकुशलो मदाँ छोकेषु गीयते॥११ सर्वसंशयसंच्छेत्ता त्वदन्यो न च विद्यते। संसारभीरष्ट्रीव मोक्षकामास्तथा वयम् १२

वासुदेव उवाच।
तस्मै संप्रतिपन्नाय यथावत्परिपृच्छते।
शिष्याय गुणयुक्ताय शान्ताय प्रियवर्तिने॥
छायाभृताय दान्ताय यतते ब्रह्मचारिणे।
तान्प्रस्न नव्रवीत्पार्थ मेधावी स धृतव्रतः।
गुरुः कुरुकुरुश्रेष्ठ सम्यक्सवीनरिन्द्म॥ १४
गुरुरुवाच।

ब्रह्मणोक्तिमदं सर्वमृषिप्रवरसेवितम्। चेदविद्यां समाश्वित्य तत्त्वभृतार्थभावनम् १५ भानं त्वेव परं विद्याः संन्यासं तप उत्तमम् । यस्तु वेद निरावाधं भानतत्त्वं विनिश्चयात्। सर्वभृतस्थमात्मानं स सर्वगतिरिध्यते ॥ १६ यो विद्वान्सहसंवासं विवासं चेव पश्यति। तथेवैकत्वनानात्वे स दुःस्वात्परिमुच्यते १७ यो न कामयते किश्चिन्न किश्चिद्दिममन्यते। श्वहलोवस्थ एवेष ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥ १८ प्रधानगुणतत्त्वज्ञः सर्वभूतविधानवित्। निर्ममो निरहङ्कारो मुच्यते नात्र संशयः १९

अव्यक्तबीजप्रभवो बुद्धिस्कन्धमयो महान्। महाहङ्कारविटप इन्द्रियांकुरकोटरः॥ महाभृतविशेषश्च विशेषप्रतिशाखवान्। सदापर्णः सदापुष्पः सदा श्रुभफलोद्यः २१ आजीवः सर्वभूतानां ब्रह्मबीजः सनातनः। पत ज्ञात्वा च तत्त्वानि ज्ञानेन परमासिना। छिस्वा चामरतां प्राप्य जहाति मृत्युजनमनी भृतभव्यभाविष्यादि धर्मकामार्थनिश्चयम्। सिद्धसंघपरिक्षातं पुराकत्यं सनातनम् २३ प्रवक्ष्येऽहं महाप्राज्ञ पद्मुत्तममद्य ते। बुद्ध्वा यदिह संसिद्धा भवन्तीह मनीषिणः उपगम्यर्षयः पूर्व जिल्लासन्तः परस्परम्। प्रजापतिभरद्वाजौ गौतमो भागवस्तथा २५ वसिष्ठः कश्यपश्चैव विश्वामित्रोऽत्रिरेव च। मार्गान्सर्वान्परिक्रम्य परिश्रान्ताः स्वकर्माभिः ऋषिमाङ्गिरसं वृद्धं पुरस्कृत्य तु ते द्विजाः। दद्युईस्रभवने ब्रह्माणं वीतकलमबम्॥ तं प्रणस्य महात्मानं सुखासीनं महर्षयः। पप्रच्छुर्विनयोपेता नैःश्रेयसमिदं परम्॥ २८ कथं कर्म कियात्साधु कथं मुच्येत किल्बिषात्। के नो मार्गाः शिवाश्च स्युः किं सत्यं किं च दुष्कृतम्॥ २९

कथ कोपि ॥ १०॥ खत्राक्ये श्रद्धोत्पादनार्थमाख्या-विकामुक्षेनोत्तरयति - ब्रह्मणे ति । इदं त्वया पृष्टं वेदाविद्यां समाश्रित्य आश्रित्य नतु स्वकल्पनां तत्त्व-भूतस्य अवाधितस्यार्थस्य मावनं विचारो यस्मिन् तत् ॥ १५ ॥ ज्ञानं परंत्रह्मविषयं उत्तमं तथा तपः संन्यासाख्यं उत्तमं ज्ञानतत्त्वं ज्ञानस्य तत्त्वं याथाथ्यं घटादितत्त्वज्ञानव्यावृत्तये—निरावाधामिति । ानर्गतः आसमंतात् बाधो यस्मात्। तद्धि ब्रह्मज्ञानवाध्यं न तथैतदि-त्यर्थः। यश्च 'एतत्सर्वे सर्वभूतस्यं च आत्मानं संप्रज्ञातावस्था-यां वेद स सर्वगतिः सर्वकामभाक् भवति तेषां 'सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति ' इति श्रुतेः सार्घश्लोको वाक्यम् ॥ १६॥ सहसंवासं चिज्जडयोरेकलोलीभावं संप्रज्ञाते। विवासं तयोः प्रयक्तवं शुद्धत्वं पदार्थदर्शने । एकत्वं ईश्वरा-दमेदं तस्यैव नानात्वं तयोभिन्नत्वं व्यवहारे ॥ १७॥ न कामयत इति ममकाराभावः। नाभिमन्यत इत्यू-भिमानो ऽहकारस्तद्भावः तयोः सतोजीवजेव मुच्यत इत्यर्थः क्षे १८॥ प्रधानं माया। गुणाः सत्त्वादयः। तेषां तत्त्वं कल्पित-

त्वस्वरूपं याथात्म्यम् । सर्वभूतानां विधानं विधीयते उत्पा-यतेऽनेनेति कारणं तदुभयशो मुच्यते ॥ १९ ॥ अव्यक्तं अज्ञानं तदेव बीजप्रभवो मूलं अंकुरश्च यस्य बुद्धिमहतत्त्वं तदेव स्कंधा यस्य अहंकारो विटपाः पत्रवा यस्य । इन्द्रिया-ण्येव अंकुरा अनर्थवलीपूर्वरूपभूताः कोटरेषु छिद्रेषु यस्य ॥ २० ॥ महाभूतानि वियदादीनि विशेषास्तिलकः पुष्प-कोरकस्थानीयो यस्य । विशेषाः स्थूलकार्याणि तान्येव प्रतिशाखा उपशाखास्तद्वान् पणे उत्पद्यपतनशीलः संकल्पः पुष्पं कर्मफलं सुखादि ॥ २१ ॥ एतत् बीजभूतं ब्रह्म ज्ञात्वा तत्त्वानि अव्यक्तादीनि ज्ञानेन छित्वेति तेषामज्ञान-कार्यत्वं रज्जूरगवदुक्तं जहाति त्यजति सार्धक्षोकः। एतेन ऊध्वमूलार्थः सारितः ॥२२॥ भूतेति । भूरा-दय आदिपदार्थः तेषामर्थीतानां निश्चयः ख्रह्मावधारणं यिन् तं पुराकल्पं बहुकर्तृकमन्वाख्यानम् ॥ २३ ॥ पर्द पदनीयं अधिगन्तव्यं संसिद्धाः मुक्ताः ॥ २४ ॥ पुराकल्प-मेवाह—उपगम्योति ॥२५॥ मार्गानकर्मगतीः परिक्रम्य पुनः पुनर्भत्वा ॥२६॥ क्रियात्कुर्वीत के नोऽस्माकम् ॥२९॥ की चोभी कर्मणां मार्गो प्राप्त्रयुर्वक्षिणोत्तरी। अलयं चापवंगं च भूतानां प्रभवाष्ययौ ॥ ३० इत्युक्तः स मुनिश्रष्ठैर्यदाह प्रिपतामहः। सत्तेऽहं संप्रवश्यामि शृणु शिष्य यथागमम्॥ ब्रह्मोवाच ।

सत्याद्भूतानि जातानि
स्थावराणि चराणि च।
तपसा तानि जीवन्ति
इति तद्भित्त सुन्नताः।
स्वां यानि समितिकम्य
वर्तन्ते स्वेन कर्मणा॥

वर्तन्ते खेन कर्मणा॥ ३२
सत्यं हि गुणसंयुक्तं नियतं पञ्चलक्षणम् ३३
ब्रह्म सत्यं तपः सत्यं सत्यं चैव प्रजापितः।
सत्याद्भृतानि जातानि सत्यं भूतमयं जगत्
तस्मात्सत्यमया विप्रा नित्यं योगपरायणाः।
अतीतक्रोधसंतापा नियता धर्मसेविनः ३५
अन्योन्यनियतान्वैद्यान्धर्मसेतुप्रवर्तकान्।
तानहं संप्रवश्यामि शाश्वतान् लोकभावनान्
चातुर्विद्यं तथा वर्णाश्चातुराश्चमिकान् पृथक्
धर्ममेकं चतुष्पादं नित्यमाहुर्मनीषिणः ३७
पन्थानं वः प्रवश्यामि शिवं क्षेमकरं द्विजाः।
नियतं ब्रह्मभावाय गतं पूर्व मनीषिभिः॥ ३८
गद्दतस्तं मयाद्येह पन्थानं दुर्विदं परम्।

निबोधत महाभागा निश्विलेन पर पदम् ३९ ब्रह्मचारिकमेवा डुराश्चमं प्रथमं पदम्। गाहिंस्थ्यं तु द्वितीयं स्याद्वानप्रस्थमतः परम् । ततः परं तु विश्वयमध्यातमं परमं पर्म् ॥ ४० ज्योतिराकाशमादित्यो वायुरिन्द्रः प्रजापितः नोपैति यावद्ध्यातमं तावदेतान्न पश्यति ४१ तस्योपायं प्रवक्ष्यामि पुरस्तात्तं निबोधत । फलमूलानिल्भुजां मुनीनां वसतां वने ॥ ४२ वानप्रस्थं द्विजातीनां त्रयाणामुपदिश्यते। सर्वेषामेव वर्णानां गाईस्थ्यं तद्विवीयते ४३ श्रद्धालक्षणिमत्येवं धर्म धीराः प्रचक्षते। इत्येवं देवयाना वः पन्थानः परिकीर्तिताः सद्भिरध्यासिता धीरैः कर्मभिधर्मसेतवः ४४ पतेषां पृथगध्यास्ते यो धर्म संशितवतः। कालात्पश्यति भूतानां सदैव प्रभवाप्ययौ ४५ अतस्तत्वानि वश्यामि याथातध्येन हेतुना । विषयस्थानि सर्वाणि वर्तमानानि भागशः॥ महानात्मा तथाऽव्यक्तमहं कारस्तथैव च। इन्द्रियाणि दशैकं च महाभूतानि पश्च च ४७ विशेषाः पश्चभूतानामिति सर्गः सनातनः। चतुर्विशतिरेका च तत्त्वसंख्या प्रकीर्तिता ४८ तत्त्वानामथ यो वेद सर्वेषां प्रभवाष्ययौ। स धीरः सर्वभूतेषु न मोहमधिगच्छति ४९

प्रलयो दैनंदिनादिर्भूतलयः अपवर्गः आत्यन्तिको भूतोच्छेदो मोक्षाख्यः प्रभवाप्ययौ जन्तमृत्यू ॥३०॥ यथागमं वेदानुसारि ॥ ३१ ॥ सत्यात् त्रैकालिकबाधर-हितात् ब्रह्मणः । भूतानि अव्यक्तादीनि स्थावराणि विय-चराणि जरायुजादीनि । एतेन कुतश्वाहामिति दादीनि श्लोकोक्तप्रश्लानामुत्तरमुक्तम् । तपसा कर्मणा जीवन्ति इति हेते।द्विजाः स्वां योनिं ब्रह्म समतिक्रम्य ध्यानच्युताः विक्षे-पावस्थां प्राप्य स्वकर्मणा वर्तन्त इति सार्द्धः स्ठोकः ॥३२॥ कि सत्यमित्यस्योत्तरमाह—सत्यमिति । गुणसंयुक्त. मित्यनेन निर्गुणं सत्यं एकमेव तत्र भेदहेतोर्गुणस्यैवामावा-विति दिशितम् ॥ ३३ ॥ ब्रह्म ईश्वरः तपो धर्मः प्रजापति-र्जीवः भूतानि खादीनि जगत् जरायुजादि एतत् व्यावहा-रिकं गुणमयं सत्यपञ्चकम् ॥ ३४॥ यस्मात्तस्मात्सत्यमयाः सत्यप्रधानाः धर्मसेविनो भवन्ति ॥ ३५॥ अन्योन्यनि-यतान्परस्परमयेन धर्मातिक्रमश्चन्यान् वैद्यान्विद्यावतः तान्विप्रान्प्रतीति शेषः ॥ ३६ ॥ चतस्रो धर्मार्थकाममोक्ष-

प्रदा विद्याश्वतुर्विद्यास्ता एव चातुर्विद्यम् । तच प्रतिवर्षे प्रत्याश्रमं च पृथक् प्राक्ष्योंमीत्यनुषज्यते ॥ ३०॥ गदन्तः भी प्रवक्तारः मया वक्ष्यमाणं पंथानं निबोधत तेन च पश्चा परं पदं निबोधत ॥ ३९ ॥ आत्मानमधिक्रस प्रकृतमाश्रम-मध्यातमं संन्यासं परं पदमाहुरिति पूर्वेणान्वयः ॥ ४० ॥ ज्योतिरादिकं विश्वं तावत्पर्यति यावत् अध्यात्मं संन्यासपूर्वकमात्मदर्शनं नेतिति न लभते ॥ ४१ ॥ श्रद्धा आस्तिक्यबुद्धः सैव धर्मस्य मुख्यं लक्षणं ज्ञाप-कम् । श्रद्धाहीनं सर्वे व्यर्थामित्यर्थः । देवयानाः देवयान-मार्गप्राप्त्युपायाः ॥ ४४ ॥ एतेषामन्यतमं धर्मे यः पृथकः भिन्नं एकमेत्र अध्यास्ते दृढमाश्रयति सः कालात्कमेण चित्तशुद्धिपरिपाके सति भूतानां प्रभवाप्ययौ स्वनिष्ठाविति सदैव निमेषोन्मेषमात्रे कालेऽन्वरतं पश्यति । एतेन हिंबे-रेव स्टिशिरत्युक्तं भवति ॥ ४५ ॥ हेतुना युक्त्या विषयु-स्थानि बुद्धिगोंचराणि बुद्धिस्थानि ॥ ४६॥ विशेषाः शब्दादयो विशेषगुणाः । एका चेति पुरुषप्रहणम् ॥ ४८ ॥ तत्त्वानि यो वेदयते यथात्थं गुणांश्च सर्वानिस्तिलाश्च देवताः।

विधूतपाप्मा प्रविमुच्य बन्धनं स सर्वछोकानमलान्समश्रुते॥

40

शति श्रीमहाभारते आश्वमेधिके पर्वाणे अनुगीतापर्वणि गुरुशिष्यसंवादे पञ्चात्रिशोऽध्यायः ॥ ३५॥



3 &

अक्षोवाच ।

तदव्यक्तमनृद्धिकं सर्वेद्यापि ध्रुवं स्थिरम्।
नवद्वारं पुरं विद्यान्ति गुणं पञ्चधात्त्वम्॥ १
प्रवादशपि स्थेपं मनो व्यावरणात्मवम्।
स्वादशपि सेत्येतत्परमेकादशं भवेत्॥ २
श्रीणि स्रोतांसि यान्यस्मिश्राप्यायन्ते पुनः पुनः।
प्रनास्यास्तस्र पवैताः
प्रवर्तन्ते गुणात्मिकाः॥ ३

तमो रजस्तथा सत्त्वं गुणानेतान्त्रचक्षते। अन्योन्यमिथुनाः सर्वे तथान्योन्यानुजीविनः अन्योन्यापाश्रयाश्चापि तथान्योन्यानुवर्तिनः अन्योन्यव्यतिषक्ताश्च त्रिगुणाः पश्चधातवः ५ तमसो मिथुनं सत्त्वं सत्त्वस्य मिथुनं रजः। रजसञ्चापि सत्त्वं स्यात्सत्त्वस्य मिथुनं तमः नियम्यते तमो यत्र रजस्तत्र प्रवर्तते। नियम्यते रजो यत्र सत्त्वं तत्र प्रवर्तते॥ ७

सर्वलोकान्समश्रुते सार्वातम्यं लभते । 'य एवं वेदाहं मह्मास्मि 'इति 'स इदं सर्वे भवति 'इति श्रुतेः ॥ ५०॥ इति श्रीमहाभारते आश्वमोधिके पर्वाण नैलकण्ठीये भारतभावदीपे पश्चित्रशोऽध्यायः॥ ३५॥

३६

उक्तान्येव तत्त्वानि विवरीतुमुतरो प्रन्थ आरभ्यते-ति । तत् तत्र तेषु तत्त्रेषु व्याख्यातेषु मध्ये अनुदिक्तं त्रिगुणमञ्चक्तं विद्यात्साम्योपेतं गुणत्रयमव्यक्तपदार्थः । तम्ब सर्वकार्यव्यापि ध्रुवं आविनाशि । स्थिरं अचञ्चलं निरा-रम्भामिति यावत्। तदेवाव्यक्तमुद्रिक्तं सत्पञ्चधातुकं भूतपष्टकं नवद्वारं पुरं च विद्यात् तेषां तत्कार्यत्वात्। पश्च खादीनि । नव तु भोक्तारं प्रति विषयप्रवेशद्वाराणि । पम श्रोत्रादीनि मनोबुद्धिप्राणीभिमःनाख्योऽहंकारश्च। पुरं शरीरम् ॥ १ ॥ पारितः क्षिप्यते विषयभोगवासनया जीवात्मा यैस्ते परिक्षेपा इन्द्रियाणि। मनसैव व्याकरणं व्यक्तीमावी येषां ते सङ्कल्पयोनयो विषयाः तदात्मकं पुरं चुदिस्वामिकं च पुरम् । एतदेव पुरं परं ब्रह्म तत्राध्यस्त-स्वात्। एकाद्शं इन्द्रियं मनस्तनमात्रं च। न केवलं भौत्यमेव मनःकल्पितं छापितु भौक्ता भोग्यं भोगोपकरणं

च सर्वे मनोमात्रमित्यर्थः । 'तद्वा इदं मनस्येव परमं प्रतिष्ठितं यदिदं किञ्च ' इति श्रुतेः ॥ २ ॥ स्रोतांसि चित्तनद्याः प्रवाहाः त्रीणि । शुक्कं हिंसारात्यधर्मप्रावण्यम् । कुष्णं हिंसाप्रावण्यम् । शुक्ककृष्णं हिंसायुक्तप्रवृतिधर्मप्रावण्यं चेति। एतानि यास्मिन् चित्ते विद्यमानानि तिस्राभिः प्रनाडी-मिः संस्काररूपाभिन्निगुणात्मिकाभिराप्यायन्ते पूर्यन्ते ताश्च तथैव पुनः पुनर्वर्धन्ते ॥ ३ ॥ तत्र त्रीन् गुणान् अव्यक्ताः वयवभूतान्व्याख्याति—तम इत्यादि । अन्योन्यमिधु नत्वं दम्पतीवदेककार्योत्पादनम्। अन्योन्योपजी वित्वं बीजां-कुरवत्॥ ४॥ अन्योन्याश्रयत्वं त्रिदण्डाविष्टंभवत् । अन्योन्यानुवर्तित्वं प्रधानगुणभावेन गाजमृत्यवत् । अन्यो-न्यव्यतिषक्तत्वं तेजीबन्नवत् । त्रिगुणाः गुणत्रयमयाः पर्वः धातवः पञ्चमहाभूतानि भौतिकानि चेलर्थः॥ ५॥ मिथुन मधातीति योगादाभिभावकं तमस उद्रेके सत्त्वं नश्यति सत्त्व-स्योदेके तमः । एवं रजस उद्रेके सत्त्वं निवर्तते सत्त्वस्याद्रेके रज इति ज्ञेयं रजस्तमसोस्तु परस्परोद्दीपकत्वान्नान्योन्यम-मिभावकत्वं भवतीति तान्मशुनद्वयं नोक्तम् ॥६॥ नियम्य ते कर्मकर्तरि प्रयोगः । तिरोधीयते इत्यर्थः। रजसस्तिरोधाने तु तमी न प्रवर्ततेऽपि तु सत्त्वमेव अप्रवृत्तिहिं तमसः कार्ये न तु प्रवृत्तिनिरोध इत्यर्थः ॥ ७ ॥

नैशात्मकं तमो विद्याचिगुणं मोहसंद्वितम् । अधर्मलक्षणं चैव नियतं पापकर्मसु।। तामसं रूपमेतत्तु दश्यते चापि सङ्गतम्॥ प्रकृत्यात्मक्रमेवाह् रजः पर्यायकारकम्। प्रवृत्तं सर्वभूतेषु दृश्यमुत्पात्तलक्षणम् ॥ प्रकाशं सर्वभूतेषु लाघवं श्रद्धानता । सास्विकं रूपमेवं तु लाघवं साधुसंमितम् १० पतेषां गुणतत्वानि वध्यन्ते तत्त्वहेत्भिः। समायव्यासयुक्तानि तस्यतस्यानि बोधत॥ संमोहो क्षानमत्यागः कर्मणामविनिर्णयः। स्वप्नः स्तरमो भयं लोभः स्वतः सुकृतदृषणम् अस्मृतिश्चाविपाकश्च नास्तिक्यं भिन्नवृत्तिता निर्विशेषत्वमन्धत्वं जघन्यगुणवृत्तिता ॥ १३ अकृते कृतमानित्वम् ज्ञाने ज्ञानमानिता। अमैत्री विकृताभावो हाश्रद्धा मूढभावना १४ अनार्जवमसंइत्वं कर्म पापमचेतना। गुरुत्वं सन्नभावत्वमवशित्वमवाग्गतिः॥ १५ सर्व पते गुणा चुना-स्तामसाः संप्रकीर्तिताः। ये चान्ये विहिता भावा लोकेऽस्मिन्भावसंश्चिताः॥ १६ तत्र तत्र नियम्यन्ते सर्वे ते तामसा गुणाः। परिवादकथा नित्यं देवब्राह्मणवैदिकी॥ १७ अत्यागश्चाभिमानश्च मोहो मन्युस्तथाऽक्षमा। अतिवादोऽतितिक्षा च मात्सर्यमभिमानिता अश्रद्धानता चैव तामसं वृत्तमिष्यते ॥ २० एवंविधाश्च ये के चिल्लोके ऽस्मिन्पापकर्मिणः। मनुष्या भिन्नमयीदास्ते सर्वे तामसाः स्मृताः तेषां योनीः प्रवश्यामि नियताः पापकार्मिणां अवाङ्गिरयभावा ये तिर्थङ्गिरयगामिनः २२ श्यावराणि च भूतानि पशवो वाहनानि च। ऋत्यादा दंदशूकाश्च क्रमिकीटविहंगमाः ॥२३ अण्डजा जन्तवश्चेव सर्वे चापि चतुष्पदाः। उन्मत्ता बधिरा मुका ये चान्ये पापरोगिणः मग्नास्तमसि दुर्नुत्ताः स्वकर्म कृतलक्षणाः। अवाक्स्रोतस इत्येते मग्नास्तमसि तामसाः तेषागुत्कर्षमुद्रेकं वश्यास्यहमतः परम्। यथा ते सुकुताँ हो काँ हमन्ते पुण्यकार्मणः॥२६ अन्यथा प्रतिपन्नास्तु विदृद्धा ये च कर्मणः। स्वकर्मनिरतानां च ब्राह्मणानां शुभैषिणाम् संस्कारेणोध्वमायांति यतमानाः सलोकतां स्वर्गे गच्छन्ति देवानामित्येषा वैदिकी श्रुतिः अन्यथा प्रतिपन्नास्ते विबुद्धाः स्वेषु कर्मसु। पुनरावृत्तिधर्माणस्ते भवन्तीह मानुषाः॥ २९ पापयोनि समापन्नाश्चंडाला मूकचूचुकाः। वणीन्पर्यायश्रशापि प्राप्टवन्त्युत्तरोत्तरम् ३० श्रुद्रयोनिमतिकस्य य चान्ये तामसा गुणाः। स्रोतोमध्ये समागम्य वर्तन्ते तामसे गुणे ३१ अभिष्वङ्गस्तु कामेषु महामोह इति स्मृतः। ऋषयो मुनयो देवा मुद्यन्त्यत्र सुखेप्सवः॥३२

नैशिति । नैशात्मकं अन्धकारक्षम् । त्रिशुणिमिति । इत्रयोरिप विशेषणं त्रयाणामन्योन्यव्यतिषक्तत्वस्यो-क्तत्वात् ॥ ८ ॥ पर्यायो वैपरीत्यम् ॥ ९ ॥ लाघवं धर्मशानादिक्षं सीष्ठवम् ॥ १० ॥ गुणतत्त्वानि कार्य-धर्मशानादिक्षं सीष्ठवम् ॥ १० ॥ गुणतत्त्वानि कार्य-धर्मशाणि ॥ ११ ॥ खप्नो निद्रा स्तम्भो गर्वः ॥ १२ ॥ भिन्नवृत्तिता शीलभन्नः । निर्विशेषत्वं युक्तायुक्तपरीक्षाया अभावः । अन्धत्वं सर्वेषां करणानामयथावत्प्रतिपत्तिः जघन्यगुणश्चाण्डालादिधमी हिंस्रत्वाशुन्तित्वादिः । विकृतस्य विविधिक्रयाक्तपस्याभावः अप्रवृत्तिः ॥ १३ ॥ अचेतना अबोधः । गुरुत्वं आलस्यादिना गात्राणां जडत्वम् । सन्नभावत्वं नष्टभक्तित्वं देवादिषु । अविशत्वं आजिते-चित्रयत्वम् । अवाक्गितिनीचकमीनुरागः ॥ १५ ॥ नियम्यन्ते नियमेनोपतिष्ठन्ते देवबाह्मणवैदिकी देवादिविध-

सत्सरश्चेव भूतेषु तामसं वृत्तमिष्यते॥

वृथा भक्षणिमत्येतत्तामसं वृत्तमिष्यते॥

वृथारंभा हि ये केचिद्ध्या दानानि यानि च।

विणी। देवब्राह्मणनिन्दिका इति पाठे स्पष्टोऽर्थः॥ १७॥ अक्षमेति छेदः॥ १८॥ अवाक्ष्रोतसः अधोगमनार्हि अक्षमेति छेदः॥ १८॥ अवाक्ष्रोतसः अधोगमनार्हि अक्षमेति छेदः॥ १८॥ अव्यथा प्रतिपन्नाः तिर्य- छेद्रकं पुण्याविभावम् ॥ २६॥ अन्यथा प्रतिपन्नाः तिर्य- वस्थावरादियोनि प्राप्ताः ब्राह्मणानां ब्राह्मणेः कर्मणः अप्रिहोत्राद्यर्थे विवृद्धाः हिंसिताः सन्तो वैदिकेन संस्कारेण कर्ष्यमायान्ति ततश्च्युताश्च ब्राह्मणादिजातिं लब्धा यत- माना इत्यादि द्वयोः सम्बन्धः॥ २०॥ एतदेव स्पष्ट्यति— अन्यथोते ॥ २९॥ चूचुकाः स्खलद्वरः॥ ३०॥ शृद्धेति । वैश्यादियोनि प्राप्तौ क्रोधादयस्तामसगुणास्तमो- गुणहोतिस आयान्ति तेभ्य आत्मानं रक्षेदित्यर्थः॥ ३०॥ कामेषु स्त्र्याद्यर्थेषु अभिष्वङ्ग आसक्तिः॥३२॥

तमो मोहो महामोहस्तामिकः कोधसंकितः।
मरणं त्वन्धतामिक्रस्तामिकः कोध उच्यते ३३
वर्णतो गुणतश्चैव योनितश्चैव तत्त्वतः।
सर्वमेतत्तमो विप्राः कीर्तितं वो यथाविधि को न्वेतहुध्यते साधुको न्वेतत्साधु पश्यात व्यतस्वे तस्वद्शीं यस्तमसस्तस्वलक्षणम् ॥३५ तमोगुणा बहुविधाः प्रकीर्तिता यथावदुक्तं च तमः परावरम् । नरो हि यो वेद गुणानिमान्सदा स तामसैः सर्वगुणैः प्रमुच्यते ॥ ३६

इति श्रीमहाभारते आश्वमेधिके पर्वणि अनुगीतापर्वणि गुरुशिष्यसंवादे षट्त्रिंशोऽध्यायः॥ ३६॥



30

ब्रह्मावाच।
रजोऽहं वः प्रवक्ष्यामि याथातथ्येन सत्तमाः
निकोधत महाभागा गुणवृत्तं च राजसम् ॥ १
सन्तापा कपमायासः सुखदुः स्ने हिमातपी।
पेश्वर्य विश्रहः सन्धिहतुवादोऽरितः क्षमा २
बलं शौर्य मदो रोषो व्यायामकलहाविष।
ईप्येष्सा पिशुनं युद्धं ममत्वं परिपालनम् ॥ ३
वधवन्धपरिक्षेशाः क्रयो विक्रय पव च।
निक्नत छिधि भिधीति परवर्मावकर्तनम्॥ ४
उत्रं दारुणमाकोशः परिचल्लदानुशासनम्।
लोकचिन्तानुचिन्ता च मत्सरः परिपालनम् ५
सृषा वादो सृषा दानं विकल्पः परिमाषणम्
निन्दा स्तुतिः प्रशंसा च प्रतापः पारेधर्षणम्
परिचर्यानुशुश्रूषा सेवा तृष्णा व्यपाश्रयः।

व्यूहो नयः प्रमादश्च परिवादः परिग्रहः॥ ७ संस्कारा ये च लोकेषु प्रवर्तन्ते पृथकपृथक् नृषु नारीषु भूतेषु द्रव्येषु शरणेषु च॥ ८ सन्तापोऽप्रत्ययश्चैव व्रतानि नियमाश्च ये। आशीर्युक्तानि कर्माणि पौर्तानि विविधानि च स्वाहाकारो नमस्कारः स्वधाकारो नपर्किया। याजनाध्यापने चोभे

यजनाध्ययने अपि॥ १० दानं प्रतिग्रहश्चेच प्रायश्चित्तानि मङ्गलम्। इदं मे स्यादिदं मे स्यात्स्रोहो गुणसमुद्भवः॥ अभिद्रोहस्तथा माया निकृतिर्मान एव च। स्तैन्यं हिंसा जुगुप्सा च परितापः प्रजागरः॥

भविद्यास्मितारागद्वेषाभिनिवेशाः पश्च क्रेशा अत्र तम आदिशब्देग्निधीयन्ते। तेषु तगमिस्रश्चतुर्थः क्रोधसंज्ञितो न तु द्वेष
हर्स्यः । एवं अन्धतामिस्रोऽपि नामिनिवेशः किन्तु मरणमेव । 'तामिस्रः क्रोध उच्यंत ' इति पुनर्वचनं परपरिमाषितार्थनिराकरणार्थम् । तामिस्रान्धतामिस्रपदान्यां क्रोधमरणे एव प्राह्ये न तु राजसौ द्वेषाभिनिवेशावित्यर्थः
॥ ३३॥ तदेवाह—वर्णत इति । एतत्तमआदिशब्दितमाविद्यादिकं सर्वे तम एव ज्ञेयं न तु तत्र रजोशोस्ति ।
तत्र यथा अविद्या अतिस्मित्तद्वुद्धिक्पविपर्ययाख्यं तमः ।
एवं तत्प्रभवा अस्मितादयोऽपि तम एव तत्रापि अनात्मनि महत्तत्वेऽस्मीत्यात्मबुद्धेः सत्त्वात् । एवं रागोप्यप्रिये
प्रियत्वाध्यासः क्रोधः शान्ते प्रतीचि अभिज्वलनाध्यासः ।
एवं अम्ते नित्ये मरिष्यामीति बुद्धिरित्येते वर्णतः स्वक्ष्यतः

पाकत इति पाठे फलतः गुणतः विपययत्वतः योनितस्तामसत्त्वतश्च तम एव ॥ ३४ ॥ एतत् दुर्वे।धिमत्युक्तिपूर्वकं
सामान्यतस्तमसो लक्षणमाह—क इति ॥ ३५ ॥ तमीविकारा गुणास्तमागुणाः ॥ ३६ ॥ इति श्रीमहाभारते आश्वमेधिके पवाणे नैलकण्ठीये भारतभावदीपे षट्त्रिंशोऽध्यायः
॥ ३६ ॥

३७

रजोऽहमिति ॥ १ ॥ उग्रं निष्ठुरं दारुणं हिंस्रत्वम् ॥ ५ ॥ परिभाषणं धिक्कृत्य भाषणम् ॥६॥ ब्यूहः व्यवहार-रचनाकौशलम् ॥ ७ ॥ शरणेषु राक्षितृषु ॥ ८ ॥ अप्रत्ययः अविश्वासः ॥ ९ ॥ परितापः स्वजनवैकल्यानिर्मित्ती दाहः । पाठान्तरे परिवादः सर्वनिन्दा ॥ १२ ॥

दम्भो दर्पोऽथ रागश्च भाक्तः प्रीतिः प्रमोदनम् द्यतं च जनवादश्च सम्बन्धाः स्त्रीकृताश्च ये नृत्यवादित्रगीतानां प्रसंगा ये च केचन। सर्व एते गुणा विप्रा राजसाः संप्रकीरितताः

भूतभव्यभविष्याणां भावानां भुवि भावनाः। त्रिवर्गनिरता नित्यं धर्मोऽर्थः काम इत्यपि॥ १५ कामवृत्ताः प्रमोदन्ते सर्वकामसमृद्धिभिः। अवीक्स्रोतस इत्येने मनुष्या रजसा वृताः ॥
अस्निक्षोत्ते प्रमोदन्ते जायमानाः पुनः पुनः ।
प्रत्य भाविकमीहन्ते पहलीकिकमेव च ।
द्दति प्रतिगृह्धन्ति तर्पयन्त्यथ जुह्वति ॥ १७
रजोगुणा वो बहुधानुकीर्तिता
यथावदुक्तं गुणपृत्तमेव च ।
नरोऽपि यो वद गुणानिमान्सदा
स राजसैः सर्वगुणिर्विग्रुच्यते ॥ १८

इति श्रीमहाभारते आश्वमेधिके पर्वणि अनुगीतापर्वणि गुरुशिष्यसंवादे सप्तार्त्रशोऽध्यायः॥ २७॥



36

Ę

ब्रह्मोत्राच ।

अतः परं प्रवक्ष्यामि तृतीयं गुणसुत्तमम् ।
स्वभूतिहतं लोके सतां धर्ममानिन्दतम् ॥ १
आनन्दः प्रीतिरुद्रेकः प्राकाश्यं सुखमेव च ।
अकार्षण्यमसंरम्भः सन्तोषः अद्धानता ॥ २
आमा धृतिरिहसा च समता सत्यमार्जवम् ।
अकोधश्चानस्या च शौचं दाक्ष्यं पराक्रमः ३
सुधा ज्ञानं सुधा वृत्तं सुधा सेवा सुधा श्रमः ।
एवं यो युक्तधर्मः स्यात्सोऽसुत्रात्यन्तमश्चते ४
निर्ममो निरहङ्कारो निराशीः सर्वतः समः ।
अकामभूत इत्येच सतां धर्मः सनातनः॥ ५
विश्रम्मो द्शिस्तितिक्षा च
त्यागः शौचमतन्द्रता ।
आनृशंस्यमसम्मोहो

हर्षस्तु हिर्विस्मयश्च विनयः साधुवृत्तिता । शान्तिकमेणि शुद्धिश्च शुभा बुद्धिमाचनम् उपेक्षा ब्रह्मचर्य च परित्यागश्च सर्वशः । निर्ममत्वमनाशीष्ट्रमपरिक्षतधर्मता ॥ ८ सुधा दानं सुधा यश्चो सुधाऽधीतं सुधा बतम् सुधा प्रतिब्रहश्चेव सुधा धर्मो सुधा तपः ॥ ९ एत्रंवृत्तास्तु ये केचिछो केऽस्मिन्सत्त्वसंश्चयाः ब्राह्मणा ब्रह्मयोनिस्थास्ते धीराः साधुर्राशिनः ॥ हित्वा सर्वाणि पापानि

निःशोका द्यथ मानवाः। दिवं प्राप्य त ते धीराः कुर्वते चै ततस्तनूः॥ ११ ईशित्वं च वाशित्वं च लघुत्वं मनस्थ ते। विकुर्वते महात्मानो देवास्त्रिदिवगा इव ११

अर्वाक् स्वर्गादयः भूमेरुपरि ह्योतः प्रवाहो येषां ते तथा ।। १६ ॥ प्रेत्यभाविकं जन्मान्तरियं कुशलम् ॥ १७ ॥ इति श्रीमहाभारते आश्वमोधिके पर्वाणे नैलकण्ठीये भारतः भावदीपे सप्तित्रिंशोऽध्यायः ॥ ३७ ॥

दया भूतेष्वपैशुनम्॥

36

अत इति ॥१॥ उद्देक उन्नतिः असंरम्भो निर्भयत्वम् ॥ २ ॥ सुधेति । शास्त्रीयज्ञानादेवेयथ्ये ज्ञात्वा युक्तधर्मो योगिधर्मा यो भवति सोऽमुत्रात्मानि अत्यन्तं अविनााशी पदमश्रुते ॥ ४ ॥ हर्षः पुत्रजनमादिजं सुखं, तुष्टिः अलं-बुद्धिः शान्तिकमाणे मुक्त्युपाये शुद्धिः आर्जवेन प्रकृतिः ॥ ७ ॥ उपेक्षा औदासन्यम् ॥ ८ ॥ दानादीनां वैयध्ये जानन्तो ये ब्रह्मयोनिस्थाः वेदकारणे ब्रह्मणि निष्ठावन्तस्त एव साधुदर्शिनो नान्ये ॥१०॥ पापानि कर्माणि राजसतामसानि तम्ः शरीराणि कुर्वते योगबलेनानेकशरीरस्रष्टारो भवन्ति ॥११॥ ईशित्वादिकं अणिमादीनामप्युपलक्षणम् । मनसः मनः विकुर्वते अनेकाकारं कुर्वन्ति न तु निगृह्णन्तीत्पर्थः ॥१२ अर्थकोतस इत्येते देवा वैकारिकाः स्मृताः विद्ववन्तः प्रकृत्या वै दिवं प्राप्तास्ततस्ततः यद्यदिच्छन्ति तत्सर्वे भजन्ते विभजन्ति च। इत्येतत्सान्त्वकं वृत्तं कथितं वो द्विजर्षभाः। एतद्विष्ठाय लभते विधिवद्यद्यदिच्छति॥ १४ प्रकीर्तिताः सत्त्वगुणा विशेषतो यथावदुक्तं गुणवृत्तमेव च।

नरस्तु यो वेद गुणानिमान्सदा
गुणान्स भुक्ते न गुणैः स युज्यते १५

इति श्रीमहाभारते आश्वमेधिके पर्वाणे अनुगीतापर्वणि गुरुशिष्यसंत्रादे अष्टार्त्रेशोऽध्यायः॥ ३८॥



### 33

### ब्रह्मोवाच ।

नैव शक्या गुणा वक्तुं पृथक्तवेनैव सर्वशः।
अविच्छिन्नानि दश्यन्ते रजः सत्त्वं तमस्त्या
अन्योन्यमथ रज्यन्ते ह्यन्योन्यं चार्थजीविनः
अन्योन्यमथ्रयाः सर्वे तथान्योन्यानुवर्तिनः॥
यावत्सत्त्वं रजस्तावद्वर्तते नात्र संशयः।
यावत्सम्थ्र सत्त्वं च रजस्तावादेहोच्यते॥ ३
संहत्य कुर्वते यात्रां सहिताः संघचारिणः।
संघातवृत्त्यो ह्यते वर्तन्ते हेत्वहेतुभिः॥ ४
उद्रेक्टयतिरिक्तानां तेषामन्योन्यवर्तिनाम्।
वस्यते तद्यथाऽन्यूनं व्यतिरिक्तं च सर्वशः ५
व्यतिरिक्तं तमो यत्र तिर्यग्मावगतं भवेत्।
अल्पं तत्र रजो श्रेयं सत्त्वमल्पतरं तथा॥ ६
उद्रिक्तं च रजो यत्र मध्यस्रोतोगतं भवेत्।
अल्पं तत्र तमो श्रेयं सत्त्वमल्पतरं तथा॥ ७

खद्रिक्तं च यदा सत्त्वमूर्ध्वस्रोतोगतं भवेत । अरुपं तत्र तमा ह्रेयं रजश्चारुपतरं तथा ॥ ८ सत्त्वं वैकारिकी योनिन्द्रियाणां प्रकाशिका न हि सत्त्वात्परो धर्मः कश्चिद्नयो विधीयते

अर्ध्व गच्छन्ति सत्त्वस्था
मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः।
जघन्यगुणसंयुक्ता

यान्त्यधस्तामसा जनाः॥ १० तमः शूद्रे रजः क्षत्रे ब्राह्मणे सन्वयुत्तमम्। इत्येवं त्रिषु वर्णेषु

विवर्तन्ते गुणास्त्रयः॥ ११ दूरादिप हि दश्यन्ते सहिनाः संघचारिणः। तमः सन्त्रं रजश्चेव पृथक्त्वेनानुशुश्रुम॥ १२ दृष्ट्वा त्वादित्यमुद्यन्तं कुचराणां भयं भवेत्। अध्वगाः परितप्येयुरुष्णतो दुःखभागिनः १३

ऊर्ष्वहातस ऊर्ध्वगमनपराः प्रकृत्या भोगजसंस्कारेण पुनर्भोगार्थे चित्तं विकुर्वन्तः नानाकारेण परिणामयन्तः भजन्ते स्वयं प्राप्नुवन्ति विभजन्ति संकल्पितमन्यभ्योऽपि प्रयच्छन्ति सार्धः ॥ १३ ॥ इति श्रीमहाभारते आश्वमेधिके पवाणि नैलकण्ठीये भारतभावदीपे अष्टित्रशोऽ-ष्यायः ॥ ३८ ॥

३९

नैविति । अविच्छित्रानि अपृथाभूतानि इदं सात्त्विक-मिदं राजसामदं तामसं कार्यमिति व्यपदेशम्तु तत्तद्रुणप्राधा-न्यमात्रादित्यर्थः ॥ १ ॥ याविति । कियदाप वितृद्धं सत्त्वं तमसेव नियम्यतेऽतो नियम्यनियामकयोस्तयोः साम्यं भवतीत्यर्थः । एवं प्रवर्तनात्मकं रजो मोहप्रकाशात्मकाभ्यां तमःसत्त्वाभ्यामुद्रिक्तं सत्ते उमे मणद्धि ॥ ३ ॥ संहत्य भिश्रीभूय यात्रां व्यवहार कुर्वते यतः सङ्घ्वारिणः संहतस्व- भावाश्वरान्त । एवंविधा अपि हेत्वहेतुभिर्वर्तन्ते वैषम्यणिति शेषः ॥ ४ ॥ एतदेवाह—उद्वेकोति । उद्रेक उद्घोधक सामग्रीसत्त्वे यदाधिक्यं तदभावे अन्यूनं व्यतिरिक्तं अनि धिकं च सर्वशः सर्वेषां रूपं समानं भवतीत्यर्थः ॥ ५ ॥ व्यतिरिक्तं अधिकं यत्र श्वश्चकरादौ तिर्यग्भावं च आधिक्यं गतं प्राप्तम् ॥ ६ ॥ सत्त्वं इन्द्रियाणां योनिः सा च वकारिकी वैकारिकाहङ्कारसम्बन्धिनी प्रकाशिका इन्द्रियद्वारा शब्दादीनामिति शेषः । धर्मी धर्महेतुः । विधीयते शास्त्र प्रकाश्यते ॥९॥ दूरादिति । तामसे शुद्देऽपि रजःसत्त्व-योर्दर्शनाहुणाः सङ्घचारिण एव एवमन्यत्र ॥ १२ ॥ स्वतः-प्रकाशकस्याप्यादित्यादेस्तमोरजःकार्यभयसन्तापहेतुत्वात्त्रा-पि त्रिगुणोदीपकत्वं वर्तत इत्यर्थः कृतिसतं कर्म वरन्ति ते क्रवराक्षोराः ॥ १३ ॥

शादित्यः सत्त्वमुद्रिकं कुचरास्तु तथा तमः।
परितापोऽध्वगानां च रजसो गुण उच्यते॥
प्राकाश्यं सत्त्वमादित्यः सन्तापो रजसो गुणः
उपप्रवस्तु विश्वेयस्तामसस्तस्य पर्वसु॥ १५
पर्व ज्योतिष्तु सर्वेषु निवर्तन्ते गुणास्त्रयः।
पर्यायेण च वर्तन्ते तत्र तत्र तथा तथा॥ १६
स्थावरेषु तु भावेषु तिर्यग्भावगतं तमः।
राजसास्तु विवर्तन्ते स्नेहभावस्तु सात्त्विकः
अहस्त्रिधा तु विश्वेयं त्रिधा रात्रिविधीयते।
मासाधमासवर्षाणि ऋतवः सन्धयस्तथा१८

त्रिधा दानानि दीयन्ते त्रिधा यज्ञः प्रवर्तते। त्रिधा लोका स्त्रिधा देवा-स्त्रिधा विद्यास्त्रिया गतिः॥ १९ भूतं भव्यं सविष्यं च धर्मोऽर्थः काम एव च प्राणापानावुद्दानश्चाप्येत एव त्रयो गुणाः २०
पर्यायेण प्रवर्तन्ते तत्र तत्र तथा तथा ।
यितिश्चिदिह लोकेऽस्मिन्सर्वमेते त्रयो गुणाः
प्रयो गुणाः प्रवर्तन्ते ह्याच्यक्ता नित्यमेव ता ।
सत्त्वं रजस्तमश्चेव गुणसर्गः सनातनः ॥ २२
तमो व्यक्तं शिवं धाम रजो योनिः सनातनः
प्रकृतिर्विकारः प्रलयः प्रधानं प्रभवाष्ययौ २३
अनुद्रिक्तमनूनं वाष्यकम्पमचलं ध्रुवम्।
सदस्चैव तत्सर्वमव्यक्तं त्रिगुणं स्मृतम्।
क्षेयानि नामधेयानि नरैरध्यात्मचिन्तकैः २४

अध्यक्तनामानि गुणांश्च तत्त्वतो यो वेद सर्वाणि गतीश्च केवलाः। विमुक्तदेहः प्रविभागतत्त्ववित स गुच्यते सर्वगुणैनिरामयः॥ २५

इति श्रीमहाभारते आश्वमेधिके पर्वणि अनुगीतापर्वणि गुरुशिष्यसंवादे ऊनचत्वारिशोऽध्यायः॥ ३९॥

and some

80

ब्रह्मोवाच।
अध्यक्तात्पूर्वमुत्पन्नो महानातमा महामातिः
आदिर्गुणानां सर्वेषां प्रथमः सर्ग उच्यते ॥ १
महानात्मा मितिर्विष्णुजिष्णुः शम्भुश्च वीर्यवान्।
बुद्धिः प्रज्ञोपलिध्श्च
तथा ख्यातिर्धृतिः स्मृतिः॥ २
पर्यायवाचकैः शब्दैर्महानात्मा विभाव्यते।
तं जानन्ब्राह्मणो विद्यान्प्रमोहं नाधिगच्छति

सर्वतःपाणिपादश्च सर्वतोक्षिशिरामुखः।
सर्वतः श्रुतिमाँ होके सर्व ह्याप्य स तिष्ठति
महाप्रभावः पुरुषः सर्वस्य हृदि निश्चितः।
अणिमा लिघमाप्राप्तिरीशानो ज्योतिरव्ययः
तत्र बुद्धिविदो लोकाः
सद्भावनिरताश्च ये।
ध्यानिनो नित्ययोगाश्च
सत्यसन्धा जितेन्द्रियाः॥ ६

80

एवं चतुर्भिरध्यायैर्व्यस्तसमस्तगुणनिरूपणद्वारा तत्साम्या-वस्थारूपमव्यक्तं प्रपिव्रतम् । इदानीं महत्तत्वं निरूप-यति—अठयक्तादित्यध्यायेन । गुणानां गुणकार्या-णाम् ॥ १ ॥ सर्वत इति । गीतासु यज्ज्ञेयमुक्तं तन्म-द्वानात्मेवेति व्यनक्ति । मुख्यं तु ज्ञेयमव्यक्तात्परमेवेति ज्ञापयितुम् ॥ ४ ॥ अयमेव दहरादुपासकानामुपास्य इत्याह—तन्नेत्यादिना । तत्र महत्यात्मिन लोका अतीता अनागता वर्तमानाश्च सन्ति ' यच्चास्येहास्ति यच्च नास्ति सर्वे तदत्र गत्वा विन्दते ' इति श्रुतेः । सद्भावनिरताश्च ये ते महत्त्वमुपयान्तीति तृतीयेनान्वयः ६

तत्स्वरूपमि त्रिगुणात्मकमित्याह— प्राकाश्यमिति
॥१५॥ न तद्दित पृथिब्यां च दृत्यादिक्लोकस्यायं प्रपञ्चः
— प्वमित्यादि ॥ १६॥ स्थावराणामितमूढत्वात्तत्र
तमस्तिर्यगावं आधिक्यं गतं दृश्यते। राजसाः रमणीयत्वकर्वम्लत्वादयः विवर्तन्ते कालेन द्रव्यान्तरयोगेन पाकादिना
वा। सात्त्विकस्तु स्नेहः वह्न्यादेश्हीपकत्वेन प्रकाशकत्वात्
॥ १७॥ तमआदीनि द्वाविंशतिरव्यक्तस्य नामध्यानि
॥२४॥ इति श्रीमहाभारते आश्वमधिके पर्वणि नैलकण्ठीये
भारतभावदीपे ऊनचत्वारिशोऽध्यायः॥ ३९॥

मानवन्तक्ष ये केचिद्लुब्धा जितमन्यवः।
प्रसम्प्रमनसो धीरा निर्ममा निरहंकृताः॥ ७
विमुक्ताः सर्व एवेते महत्त्व मुपयान्त्युत ।
आत्मनो महतो वेद यः पुण्यां गतिमुत्तमाम् अहङ्कारात्प्रज्ञतानि महाभूतानि पञ्च वै।
पृथिवी वायुराकाशमापो ज्योतिश्च पञ्चमम्९
सेषु भूतानि युज्यन्ते महाभूतेषु पञ्चसु।
ते शब्दस्पर्शस्तेषषु रसगन्धिकयासु च १०

महाभू निवाशान्ते प्रलये प्रत्युपिस्ते। सर्वप्राणभृतां घीरा महदुत्पद्यते भयम् ॥ ११ स घीरः सर्वलोकेषु न मोहमधिगच्छति। विष्णुरेवादिसर्गेषु स्वयंभू भेवति प्रभुः॥ १२ एवं हि यो वद गुहाशयं प्रभुं । परं पुराणं पुरुषं विश्वरूपम्। हिरण्मयं बुद्धिमतां परां गर्ति स बुद्धिमान् बुद्धिमतीत्य तिष्ठति १३

इति श्रीमहाभारते आश्वमेधिके पर्वणि अनुगीतापर्वणि गुराशिष्यसंवादे चत्वारिशोऽध्यायः ॥ ४० ॥



88

श्रह्मोवाच।
य उत्पन्नो महान्पूर्वमहङ्कारः स उच्यते।
यहमित्येव सम्भूतो द्वितीयः सर्ग उच्यते १
यहङ्कारश्च भूतादिवकारिक इति स्मृतः।
तेजसञ्चेतना धातुः प्रजासर्गः प्रजापितः २
देवानां प्रभवो देवो मनस्श्च त्रिलोककृत।
यहमित्येव तत्सर्वमामिमन्ता स उच्यते॥ ३

अध्यात्मद्भानतृप्तानां मुनीनां भावितात्मनाम् व्याध्यायऋतुसिद्धानामेष लोकः सनातनः ४ अहङ्कारेणाहरतो गुणानिमान् भृतादिरेवं सृजते स भूतकृत्। वैकारिकः सर्वमिदं विचेष्टते

स्वतेजसा रखयतं जगत्तथा॥

इति श्रीमहाभारते आश्वमेधिके पर्वणि अनुगीतापर्वणि गुरुशिष्यसंवादे पकचत्वारिशोऽच्यायः॥ ४१॥



इति श्रीमहामारते आश्वमाधक पवणि नैलकण्ठीये भारत-भावदीपे चत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४०॥

38

कार्यस्य कारणादनन्यत्वं वदन्महान्तमेवाहंकारतामापत्रं विद्वणाति—य इति ॥ १ ॥ भूतादिरिति तस्यवाहङ्कारस्य तामसस्यान्वर्धा संज्ञा । वैकारिक इति विकारान्महतो जात इति व्युत्पत्तेस्तस्येव नाम । स च तेजसः प्रवृत्त्यात्मकस्य क्वसो विकारः । चेतना धीयतेऽस्मित्रिति चेतनाधातुश्चेतनः प्रक्ष इत्यर्थः । प्रजानां सर्गो यस्मात् अतः प्रजासर्गत्वा- स्प्रजापतिरप्ययमेव ॥ २ ॥ देवानां इन्द्रियाणां श्रोत्रादीनां

मनसश्च प्रभव उत्पतिस्थानं स्वयमपि देवो दिव्यन् कीडन् त्रिलेककृत्। अहिनिति योऽनिमन्यते सोऽहङ्कारः ॥ ३ ॥ एषः समिष्टिरूपोऽनिरुद्वाख्यः सर्वेषां सिद्धानां लेकः प्राप्यं स्थानम् ॥ ४ ॥ अहङ्कारेण त्रिगुणमयेन गुणान् शब्दादीन् आहरतो मोक्तिनिच्छतः पुरुषस्य भूतादिस्तामसोऽहङ्कारः स्वाते भूतानि ब्योमादीनि अत एव स भूतकृत्। वैकारिकः सर्वाणीनिद्याणि सृष्ट्वा तैर्दर्शनस्पर्शनादिकां कियां करोति । तैजसः कर्मेन्द्रियाणि पञ्चप्राणांश्च सृष्ट्वा तद्द्वारा सर्वे भोकृत् वर्गे रज्ञयतीति ॥ ५ ॥ इति श्रीमहाभारते आश्वमिधिके पर्वाणे नेलकण्ठीये भारतभावदीपे एकचत्वारिशोऽध्यायः ॥ ४१ ॥ 83

### ब्रह्मोवाच।

अहङ्कारात्प्रस्तानि महाभृतानि पञ्च वै। पृथिवी वायुराकाशमापो ज्योतिश्च पञ्चमम् तेषु भूतानि मुहानित महाभूतेषु पश्चसु। शब्दस्पर्शनक्षेपषु रसगन्धिकयासु च॥ 3 महाभूतविनाशान्ते प्रलये प्रत्युपिश्ते। सर्वप्राणभृतां धीरा महद्भयु चते भवम् ॥ यद्यस्माज्जायते भूतं तत्र तत्प्रविलीयते। लीयन्ते प्रतिलोमानि जायन्ते चोत्तरोत्तरम् ४ ततः प्रलीने सर्वस्मिन् भूते स्थावरजङ्गमे। स्मृतिमन्तस्तदा धीरा न लीयन्ते कदाचन५ शब्दः स्पर्शस्तथा रूपं रसो गन्धश्च पञ्चमः। कियाः करणानित्याः स्युरानित्या मोहसंक्षिताः लोभप्रजनसम्भूता निर्विशेषा हानिश्चनाः। मांसशोणितसंघाता अन्योन्यस्योपजीविनः बहिरात्मान इत्येते दीनाः कुपणजीविनः। प्राणापानावुदानश्च समानो व्यान एव च ८

अन्तरात्मिन चाप्येते नियताः पश्च वायवः। वाद्यनोबुद्धिभिः सार्द्धभिदमष्टात्मकं जगत् त्वक्ष्राणश्रोत्रचक्ष्मेषे रसना वाक संयताः। विशुद्धं च मनो यस्य बुद्धिश्चाव्यभिचारिणिः अष्टी यस्याग्नयो होते न दहन्ते मनः सदा। स तद्कह्म शुभं याति तस्माद्ध्यो न विद्यते ११ एकादश च यान्याहुरिन्द्रियाणि विशेषतः। अहङ्कारात्प्रस्तानि तानि वश्याम्यहं द्विजाः

श्रोत्रं त्वक्षश्रुषी जिह्ना
नासिका नैव पश्चमी।
पादी पायुरुपस्पश्च
हस्ती वाग्दरामी भवेत॥ १३
इन्द्रियग्राम इत्येष मन पकादरां भवेत।
पतं ग्रामं जयेत्पूव ततो ब्रह्म प्रकाराते॥ १४
बुद्धीन्द्रियाणि पञ्चाहुः पञ्चकमैन्द्रियाणि च ।
श्रोत्रादीन्यपि पञ्चाहुर्बुद्धियुक्तानि तस्वतः १५

#### ४२

अहंकारा तामसात् पृथिव्यादीनां पाठकमो न विव-क्षितः ।। १ ॥ एतेषु ये शब्दादयः सन्ति तेषु निमित्तभूतेषु भूतानि मानुषादीनि मुहान्ति ते प्रसिद्धाः योगिनोपि मुहां-तीत्यध्याहृत्य योज्यम् ॥ २ ॥ महाभूतानां देहाकाराणां विनाशो मरणं तदन्ते भयं नारकम् । तथा प्रलये च दैनं-दिनादौ प्रत्युपस्थिते दाहशोष।दिजं महत् प्राणभृतां प्राःणिनां भयम् ॥ ३ ॥ तत्र मरणस्य सर्वप्रत्यक्षत्वात्तदुपेक्ष्य प्रलय-माह—यदिति । उत्तरोत्तरं अनुलोमं आकाशवाय्वामि-सिलिलपृथिवीक्रमेण ॥ ४॥ तत इति । द्विविधानि भूतानि स्थूलानि सूक्ष्माणि च तत्र यैयोगवलेन सूक्ष्मेषु स्थूलानां प्रविलापनं कृतं ते तन्मात्रशरीराः सन्तो न स्थूलेषु भूतेषु नश्यत्सु विनश्यन्तीत्यर्थः ॥ ५ ॥ ननु कोश-नाशे कोशकार इव स्थूलनाशे सूक्ष्माणि कथं न नश्यन्ती-लाशंक्याह—शब्द इति। शब्दादयो विषयाः क्रियाश्व तद्भहणह्याः करणानित्याः करणात्मना मनोमात्रेण रूपेण नित्याः अविनाशिन्यः कारणानित्या इति पाठेऽपि कारणं दहराकाशाख्यं सोपाधिब्रह्म तद्र्पेण नित्याः मोहसंशिताः स्थूला अनित्या अनृतत्वात्। 'त इमे सत्याः कामा अनृ-तापिधानाः ' इतिश्रुतिर्हि सूक्ष्माणां सत्यत्वं तत्पिधाय-कानां स्थूलानामनृतत्वं चाह । तस्माद्युक्तमुक्तं—धीरान

लीयन्ते कदाचनेति ॥ ६ ॥ अनित्यानां लक्षणमाह सार्द्धन—लोभोति। लोभो लब्धुमिच्छा तस्य प्रजनं प्रजा फललोभपूर्वकं कर्भेखर्थः । तस्मात्संभूताः । संयुक्ता इति पाठे कर्मबद्धाः निर्विशेषाः सर्वेषां पाचभौतिकत्वा-विशेषात्। अकिंचनाः नास्ति किञ्चन वस्तु सत् यासु ताः रज्जूरगवनुच्छा इत्यर्थः । अन्योन्ये तु 'जीवो जीवस्य जीवनम् ' इलर्थानश्वराः ॥ ७ ॥ बहिरात्मानः स्थूलशरी-राणि दीनाः श्रुधाद्युपद्धताः कृपणजीविनः बाह्यसाधनजी-वनाः । नित्यानि यावन्मोक्षस्थायीनि भृतान्याह सार्धेन-प्राणेति ॥८॥ अन्तरात्मा चितिच्छायायुक्तोऽहंकागख्यो जीवः प्राणादिपञ्चकं वाब्धनोबुद्धित्रयं चेत्यष्टावुपाधित्वेन नियता नियमेन सम्बद्धाः एतदष्टकात्मकं जगत्। अयं भावः—' मनसा होव पश्यति मनसा श्रणोति ' इत्यादि-श्रुतेः चक्षुःश्रोत्रात्मकं मन एव सर्वकरणरूपं करणानां च प्राणेभ्यो देवा देवेभ्यो लोका इति चक्षुरादिभ्यः सूर्यादिनि तेभ्यो रूपादीनां चौत्पात्तिश्रवणेन सर्वहेतुतया सर्वात्मकत्वा-देतावन्मात्रं जगदिति युक्तमेवोक्तम् अष्टातमकं जग-दिति॥९॥ त्वगादय एतेयंन दहान्तिस विद्वान् ब्रह्मयाति यस्मादन्यत् भूयोधिकतरं नास्ति ॥ ११ ॥ एतदेव विस्त-रेण प्रपन्नयति—एकाद्दोत्यादिना ॥ १२ ॥

याविशेषाणि चान्यानि कर्मयुक्तानि यानि तु जभयत्र मनो क्षेयं बुद्धिस्तु द्वादशी भवेत १६ इत्युक्तानीन्द्रियाण्येतान्येकाद्दा यथाक्रमम्। मन्यन्ते क्रुतमित्येवं विदित्वा तानि पण्डिताः अतः परं प्रवक्ष्यामि सर्वे विविधानिन्द्रियम् आकाशं प्रथमं भूतं श्रोत्रमध्यात्ममुच्यते १८ अधिभृतंःतथा शब्दो दिशस्तत्राधिदैवतम्। द्वितीयं मारुतो भूतं त्वगध्यातमं च विश्वता॥ स्प्रष्टव्यमधिभृतं च विद्यसत्राधिदैवतम्। वृतीयं ज्योतिरित्याहुश्रश्चरध्यात्ममुच्यते २० अधिभूतं ततो रूपं सूर्यस्तत्राधिदैवतम्। चतुर्थमापो विद्येयं जिह्वा चाध्यात्ममुख्यते २१ यधिभृतं रसञ्चात्र सोमस्तत्राधिदेवतम्। पृथिवी पञ्चमं भूतं बाणश्चाध्यात्ममुच्यते २२ अधिभृतं तथा गन्धो वायुस्तत्राधिदैवतम्। पषु पञ्चसु भूतेषु त्रिषु यश्च विधिः स्मृतः २३ अतः परं प्रवस्यामि सर्वे विविधमिन्द्रियम् पादावध्यात्ममित्याहुब्रीह्मणास्तत्त्वदार्शेनः॥ अधिभूतं तु गन्तव्यं विष्णुस्तत्राधिदैवतम् । अवागातिरपान्श्च पायुरध्यातममुच्यते॥ २५ अधिभूतं विसर्गश्च मित्रस्तत्राधिदैवतम्। अजनः सर्वभूतानामुपस्थोऽध्यात्ममुच्यते॥२६ अधिभूतं तथा शुक्रं दैवतं च प्रजापतिः। हस्तावध्यात्ममित्याहुरध्यात्मविदुषो जनाः अधिभूतं च कर्माणि राक्रस्तन्नाधिदैवतम्। बैश्वदेवी ततः पूर्वा वागध्यात्मिमहोच्यते २८ वक्तत्यमिधभूतं च बह्रिस्तत्राधिदैवतम्। अध्यातमं मन इत्याहुः पञ्चभूतात्मचारकम् २९ आधिभूतं च सङ्कल्पश्चन्द्रमाश्चाधिदैवतम्। अहङ्कारस्तथाऽध्यात्मं सर्वसंसारकारकम्३० अभिमानोऽधिभूतं च रुद्रस्तत्राधिदैवतम्।

अधिभूतं तु मन्तव्यं ब्रह्मा तत्राधिदैवतम्। त्रीणि स्थानानि भूतानां चतुर्थे नोपपद्यते ३२ श्यलमापस्तथाऽऽकाशं जन्म चापि चतुर्विधम् अण्डजोद्भिज्ञसंस्वेदजरायुजमथापि च॥३३ चतुर्धा जन्म इत्येतद्भृतग्रामस्य लक्ष्यते। अपराण्यथ भूतानि खेचराणि तथैव च॥ ३४ अण्डजानि विजानीयात्सर्वाश्चेव सरीस्पान् खेदजाः कृमयः प्रोक्ता जन्तवश्च यथाकंमम्॥ जन्म द्वितीयमित्येतज्जघन्यतरमुच्यते। भित्त्वा तु पृथिवीं यानि जायन्ते कालपर्ययात् उद्भिजानि च तान्याहुर्भूतानि द्विजसत्तमाः। द्विपादबहुपादानि तिर्यग्गतिमतीनि च जरायुजानि भूनानि विकृतान्यपि सत्तमाः। द्विविधा खलु विश्वेया ब्रह्मयोनिः सनातनी॥ तपः कर्म च यत्पुण्याभित्येष विदुषां नयः। विविधं कर्म विश्वेयभिज्या दानं च तन्मखे॥ जातस्याध्ययनं पुण्यामिति वृद्धानुशासनम्। पतचो वेत्ति विधिवयुक्तः स स्याद्विजर्षमाः॥ विमुक्तः सर्वपापेभ्य इति चैव निवोधत्। आकाशं प्रथमं भूतं श्रोत्रमध्यात्ममुच्यते ४१ अधिभूतं तथा शब्दो दिशश्चात्राधिदैवतम्। द्वितीयं मारतं भूतं त्वगध्यातमं च विश्वतम् स्प्रष्टव्यमधिभूतं तु विद्युत्तत्राधिदैवतम्। तृतीयं ज्योतिरित्याहुश्रक्षुरध्यात्ममिष्यते ४३ अधिभूतं ततो कपं सूर्यस्तत्राधिदैवतम्। चतुर्थमापो विश्वेयं जिह्ना चाध्यात्मिष्यते॥ चन्द्रोऽधिभूतं विश्वेयमापस्तत्राधिद्वेवतम्। यथावद्ध्यात्मविधिरेष वः कीर्तितो मया श्चानमस्य हि धर्मश्चाः प्राप्तं श्चानवतामिह। इन्द्रियाणीन्द्रियार्थाश्च महाभूतानि पञ्च च। सर्वाण्येतानि सन्धाय मनसा संप्रधारयेत्॥ श्रीणे मनासि सर्वस्मिन् न जन्मसुखमिष्यते श्रानसम्पन्नसत्त्वानां तत्सुखं विदुषां मतम् ॥

सभयत्र उभयेष्वपि इन्द्रियेषु मनोनुगतमिति शेषः॥ १६॥ स्थानं ब्राह्मणजन्मेत्यर्थः ॥ ३८॥ तत्र कर्तव्यमाह सन्यन्ते कृतकृत्या भवन्तीत्यर्थः ॥ १७ ॥ सर्वे सर्वाणी-न्द्रियाणि प्रत्येकं विविधानि भूतं आकाशादि । इन्द्रिय-मध्यात्मम् । भूतगुणः शब्दादिराधिभूतं इन्द्रियानुप्राहिका देवता दिगादिराधिदैवं सर्वत्र ज्ञेयम् ॥ १८ ॥ त्रिषु अध्या-त्माधिभूताधिदैवेषु ॥ २३ ॥ सर्वे कर्मेन्द्रियम् ॥ २४ ॥ अपराणि अनुत्कृष्टानि ॥ ३४॥ ब्रह्मयोनिः ब्रह्मोपलन्धि-

अध्यातमं बुद्धिरित्याहुः षडिन्द्रियविचारिणी

तप इति ॥ ३९ ॥ वेति आपरोक्ष्येण ॥ ४० ॥ इन्द्रि याणीति । सन्धाय भूतादीनि इन्द्रियेभ्योतिरिक्तानि न सन्तित्यनुसन्धाय तानि सर्वाणि मनसा संप्रधारयेन्मनी। मात्रेणावतिष्ठेत् ॥ ४६ ॥ श्लीणे इति । यद्येतानि मनी-मात्राविलासितानि न स्युस्ति स्वप्तसंप्रज्ञातयोने प्रतीयेरन्-अतः क्षीणं मनः कृतं चेत् निर्विकल्पे सुखमनुभवतः पुंसी

अतः परं प्रवक्ष्यामि सुक्ष्मभावकरीं शिवाम निवृत्ति सर्वभृतेषु मृदुना दारणेन च॥ गुणागुणमनासङ्गमेकचर्यमनन्तरम्। पतद्गह्ममयं चृत्तमाहुरेकपदं सुखम्॥ ४९ विद्वान्क्रमे इवाङ्गानि कामान्संहत्य सर्वशः। विरजाः सर्वतो मुक्तो यो नरः स सुखी सदा कामानात्मनि संयम्य श्लीणतृष्णः समाहितः सवंभूतसुहानित्रो ब्रह्मभूयाय करूपते॥ इन्द्रियाणां निरोधेन सर्वेषां विषयेषिणाम्। मुने जनपद्त्यागाद्ध्यात्माग्निः सभिध्यते ५२ यथाऽग्निरिन्धनैरिद्धो महाज्योतिः प्रकाशते तथेन्द्रियनिरोधेन महानात्मा प्रकाशते ॥ ५३ यदा पश्यति भूतानि प्रसन्नात्मात्मनो हृदि। स्वयंज्योतिस्तदा सुक्ष्मात्स्क्मं प्रामोत्यनुत्तमम् अग्नी कपं पयः स्रोतो वायुः स्पर्शनमेव च। मही पङ्कधरं घोरमाकाशश्रवणं तथा॥ रोगशोकसमाविष्टं पश्चस्रोतः समावृतम्। पञ्चभूतसमायुक्तं नवद्वारं द्विदैवतम्॥ ५६ रजललमथादश्यं त्रिगुणं च त्रिधातुकम्। संसगीभिरतं मुढं शरीरमिति धारणा॥ ५७ दुश्चरं सर्वलोकेऽस्मिन्सत्त्वं प्रति समाश्चितम् पतदेव हि लोकेऽस्मिन्कालचकं प्रवर्तते॥५८ पतन्महार्ण वं घोरमगाधं मोहसंक्षितम्। विश्विपेरतंश्विपेश्चेव बोधयेत्सामरं जगत् ५९ कामं क्रोधं भयं लो भमाभिद्रोहमथा नृतम्। इन्द्रियाणां निरोधेन सतस्त्यजाते दुस्त्यजान् यस्यैते निर्जिता लोके त्रिगुणाः पञ्चधातवः। व्योभि तस्य परं स्थानमानन्त्यमथ लभ्यते६१ पञ्चेन्द्रियमहाकूलां मनोवेगमहोदकाम्। नदीं मोह-हदां तीत्वां कामकोधावुमी जयेत स सर्वदोषनिर्धकत्ततः पश्यति तत्परम्। मनो मनसि सन्धाय पश्यन्नातमानमातमनि६३ सर्ववित्सर्वभूतेषु विन्दत्यात्मानमात्मनि । प्कथा बहुधा चैव विकुर्वाणस्ततस्ततः ६४ भ्रवं पश्यति कपाणि दीपादीपशतं यथा। स वै विष्णुश्च मित्रश्च वरुणोऽग्निः प्रजापतिः

जन्मसुखं संसारसुखं पुत्रकलत्रपरिष्वक्षजं न इष्यते न इर्धं भवति। ज्ञानेनात्मानुभवेन संपन्नं संयुक्तं सत्त्वं बुद्धिर्थेषां तेषां ज्ञानसंपन्नसत्त्वानाम् ॥ ४७ ॥ अत इति । मनस इति शेषः। सूक्ष्मभावकरीं सूक्ष्मत्वकरीं निश्वति वक्ष्यानि। मृदुना छन्दतः दारुणेन दढयोगेन । सर्वभूतेषु ब्राह्मणादिषु कर्तुं योग्यामिति शेषः ॥ ४८ ॥ गुणाः शौर्यौदार्थविद्वत्त्व-तपस्वित्वादयो दर्पहेतुन्वादगुणा इव यस्मिन् वृत्ते तद्गुणा-गुणम् । अत एव अनासङ्गं अहं कर्ता मभेदमार्जितामित्याम-मानशून्यं एकचर्यं एकान्तवासः अनन्तरं निरस्तसमस्तमेदं अविच्छित्रं वा ब्रह्मभयं ब्राह्मणजातिप्रधानं एकपदं सर्व-सुखगर्भम् ॥ ४९ ॥ इन्द्रियनिरोधं कुर्वता कृत्सं ब्रह्माण्डं त्यक्तामित्यर्थः । अध्यात्मामिविज्ञानम् ॥५२॥ यथेति । अभिसाहर्याद्विज्ञानेऽप्यमिपदप्रयोगः प्रकाशकत्वसामान्या-दिति भावः ॥५३॥ प्रसन्नातमा निर्मलचित्तः आत्मनः खस्य स्वि यदा भूतानि पश्यति संप्रज्ञातावस्थायां नित्यं बहि-मुंखमनस इयभवान्तर्मुखत्वावस्थेत्याह—तदेति । यदैवं भवति तदायं स्वयंज्योतिर्भवति । अतीतानागतन्यवहि-तादिदर्शने सूर्यादिज्योतिषामभावात्। तदा सूक्ष्मात् हार्दात् बह्मणोऽपेक्षया सूक्ष्मं परं ज्योतिः प्राप्नोति ॥ ५४ ॥ यजि-यहानिप्रहाभ्यां मुक्तिसंसारी तित्रत्यं शरीरमुक्तम् । अथ तस्यापि नियामकं नित्यं शरीरमाह—अग्निरित । अत्र यत् रूपं कृष्णं गौरं वा तदामिः स्रोतः प्रवाहः तेन द्रवं

लोहितादिकं प्रात्यं तत्पयः जलं स्पर्शनं वातः यतु पङ्क-काष्ट्रादिस्थानीयघनमांसास्थ्यादिधरामिदं तत् मही घोर बीभत्सं आकाश एव श्रवणरूपेण यत्र तत्त्रया ॥ ५५ ॥ पञ्च स्रोतांसि इन्द्रियगोलकानि नवदारं द्वे कर्णयोर्दे चक्षुषोद्वे नासिकयोरेकं मुखमधों हे चेति हे जीवपरमेश्वरी दैवते यत्र ॥ ५६॥ अदर्यममजलत्वात्। त्रिगुणं परेषां दष्टमात्रं सत्सुखदुःखमोहोत्पादकम् । त्रिधातुकं वातिपत्तकफमय संसर्गामिरतं अन्नादिसंगेनैव अभिरमते नान्यथा संशयाभि-रुतिमातिपाठे संशयोद्धोषकं त्रिनाशबीजिमत्यर्थः। अचेतनं एवंविधं श्रीरमिति धारणानिश्चयः । अत्र शरीर शब्दादिनां दर्शनात्तदाश्रयाणामाकाशादिनां सत्त्व-मन्भेयमित्यर्थः ॥ ५७ ॥ दुश्चरं दुःसमाधेयं ब्याध्याद्या-क्रान्तं चेत्। सत्त्वं बुद्धिं एतदेव बाल्याद्यवस्थापन्नं कालः न तु कालो नाम षष्ठः पदार्थः कश्चिदास्ते ॥ ५८॥ महार्णवं महार्णवसमं घोरं एतदेव निनित्तमृतं सत्सृष्टिसंहार-बोधानां हेतुर्भवति ॥ ५९ ॥ इन्द्रियाणां निरोधेन इदं शरीरं त्यजन् सतः नित्यं विद्यमानान्पि कामादींम्त्यजति ॥६०॥ एते स्थूउदेहरूपाः प्रकाशप्रशृत्तिमोहनिमित्तत्त्वेन त्रिगुणाः योगवलेनःतिकामिताः परं ब्राह्मम् ॥ ६१॥ निर्जिताः आत्मिनि शरीरे ॥ ६३॥ मनिस ह्र स्यपुण्डरीके पक्धा त्वंपदार्थसाक्षात्कारेण बहुधा वैश्वरूप्येण ॥ ६४ ॥ रूपाणि स्वशरीराणि शतशः पश्यति दीपा-द्दीपशतं यथा सद्यः प्रवर्तते । एवं योगिसंकल्पमात्रादनेकानि स हि घाता विधाता च स प्रभुः सर्वतोमुखः। इदयं सर्वभूतानां महानातमा प्रकाशते॥

इइ

तं विष्रसंघाश्च सुरासुराश्च यक्षाः पिशाचाः पितरो वयांसि। रक्षोगणा भूतगणाश्च सर्वे महर्षयश्चेव सदा स्तुवान्त॥ ६७

इति श्रीमहामारते आश्वमेधिके पर्वाण अनुगीतापर्वणि गुरुशिष्यसंवादे द्विचत्वारिशोऽध्यायः॥ ४२॥

## 學子奉子奉

83

ब्रह्मोवाच ।

मनुष्याणां तुराजन्यः क्षत्रियो मध्यमो गुणः कुक्षरो वाहनानां च सिहश्रारण्यवासिनाम् अविः पशुनां सर्वेषामहिस्त बिलवासिनाम्। मवां मोजूबमञ्जेव स्त्रीणां पुरुष एव च ॥ न्यश्रोधो जम्बुवृक्षश्च पिष्पलः शालमलिस्तथा शिशपा मेषश्क्षय तथा वीचक्वेणवः॥ षते द्वमाणां राजानो लोकेऽस्मिकात्र संशयः हिमवान्पारियात्रश्च सद्यो विन्ध्यास्त्रकूटवान् भ्वेतो नीलश्च भासश्च नोष्ठवांश्चेव पर्वतः। गुरुक्क नधो महेन्द्रश्च माल्यवान्पर्वतस्तथा ५ पते पर्वतराजानो गणानां मकतस्तथा। सूर्यो ग्रहाणामधियो नक्षत्राणां च चन्द्रमाः ६ यमः पि णाम्धिपः सरितामथ सागरः। अस्मसां वरुणो राजा मरुतामि द्र उच्यते ७ अर्कोविपतिरुष्णानां ज्योतिषामिन्दुरुच्यते यश्चिर्भूनपातिनित्यं ब्राह्मणानां बृहस्पातिः॥ ८ आंषधीनां पतिः सोमो विष्णुर्बलवतां वरः। त्वष्टाधिराजो रूपाणां पश्चमामीश्वरः शिवः दीक्षितानां तथा यक्षो देवानां मघवा तथा। दिशामुदीची विप्राणां सोमो राजा प्रताववान्

कुवेरः सर्वरत्नानां देवतानां पुरन्टरः। एव भूताविपः सर्गः प्रजानां च प्रजापतिः ११ सर्वेषामेव भूतानामहं ब्रह्ममयो महान्। भूतं परतरं मत्तो विष्णोर्वाऽपि न विद्यते १२ राजाधिराजः सर्वेषां विष्णुर्वह्ममयो महान्। र्देश्वरत्वं विजानीध्वं कर्तारमकृतं हरिम् ॥१३ नरिकन्यक्षाणां गन्धर्वोरगरक्षसाम्। देवदानवनागानां सर्वेषामीश्वरो हि सः ॥१४ भगदेवानुयातानां सर्वासां वामलोचना। माहेश्वरी महादेवा प्रोच्यते पार्वती हि सा उमां देवीं विजानीध्वं नारीणामुत्तमां शुभाम् रतीनां वसुमत्यस्तु स्त्रीणामप्सरसस्तथा॥ १६ धर्मकामाश्च राजानो ब्राह्मणा धर्मसेतवः। तस्माद्राजा द्विजातीनां प्रयतेत स्म रक्षणे१७ राक्षां हि विषये येषामवसीदान्त साधवः। हीनास्ते खगुणैः सर्वैः प्रेत्य चोन्मार्गगामिनः राज्ञां हि विषये येषां साधवः परिरक्षिताः। तेऽस्मिलोके प्रमोदन्ते सुखं प्रत्य च मुअते॥ प्राप्नुवान्ति महात्मान इति विच द्विजर्षभाः। अत ऊध्वे प्रवस्यामि नियतं धर्मलक्षणम् २० अहिंसा परमो धर्मो हिंसा चाधमेलक्षणा। प्रकाशलक्षणा देवा मनुष्याः कर्मलक्षणाः २०

सरीराणि प्रवर्तन्ते। 'स एकधा भवति विधा भवति ' स्त्यादिश्रुतेः। 'प्रदीपवदावेशः' इति न्यायाच्च ॥६५॥ कथ॰ मेवं योगिनः सामर्थ्यमुदेतीत्याशंक्य तस्यैवेश्वरत्वाक्षेविमत्या-ह—स हीति। अत एव चानन्याधिपतिरिति न्याय-सात्रानुसन्धेयः॥ ६६॥ इति श्रीमहाभारते आश्वमेधिके पर्वणि नैलकण्डीये भारतभावदीपे द्विचत्वारिशे ऽध्यायः ४२

अस्यवानन्याधिपतेयोगिनः ईश्वरत्वसमर्थनार्थं विभूती-

राह—मनुष्याणामित्यादिना ब्राह्मणा धर्म-सेतव इत्यन्तेन । मध्यमो गुण रजोगुणप्रधानः ॥१॥ ईश्वरत्नं देश्वर्यं नरादीनां हरिरेत्रत्यर्थः ॥१३॥ भगदेवाः कामुकास्तरनुयातानामनुस्तानां स्त्रीणां सर्वासां मध्ये माहे-श्वरी वामलोचनेति सम्बन्धः ॥१५॥ रतीनां प्रीति गुखानां वसुमत्यः धनवत्यः धनलाभगिततं यत्प्रीतिमुखं तदेव मह-दित्यर्थः ॥१६॥ एवं विद्वान् विश्वश्वर्यं प्राप्नोतीत्युक्तम् । इदानीं विद्वस्वप्राप्तिसाधनान्याह—अहिसोते ॥२१॥

शब्दलक्षणमाकाशैं. वायुस्तु स्पर्शलक्षणः। ज्योतिषां लक्षणं रूपमापश्च रसलक्षणाः॥ २२ भारिणी सर्वभूतानां पृथिवी गन्धलक्षणा। खरव्यञ्जनसंस्कारा भारती शब्दलक्षणा २३ मनसो लक्षणं चिन्ता चिन्तोक्ता बुद्धिलक्षणा मनसा चिन्तितानधीन् बुद्ध्या चेह टयवस्यति बुद्धिहिं दयवसायेन लक्ष्यते नात्र संशयः। लक्षणं मनसो ध्यानमव्यक्तं साधु लक्षणम् २५ पवृत्तिलक्षणो योगो ज्ञानं संन्यासलक्षणम्। तस्माज्ज्ञानं पुरस्कृत्य संन्यसेदिह बुद्धिमान्॥ संन्यासी ज्ञानसंयुक्तः प्राप्नोति परमां गतिम्। ेशतीतो द्वन्द्रमभ्येति तमोमृत्युजरातिगः २७ धमेलक्षणसंयुक्तमुक्तं वो विधिवन्मया। गुणीनां प्रहणं सम्यग्वश्याम्यहमतः परम् २८ पार्थिवो यस्तु गन्धो वै घ्राणेन हि स गुह्यते। घ्राणस्थ तथा वायुर्गन्धज्ञाने विधीयते॥२९ अपां धातु रसो नित्यं जिह्नया स तु गृह्यते। जिह्नास्थश्च तथा सोमो रसज्ञाने विधीयते ३०

ज्योतिषश्च गुणो रूपं चक्षुषा तच गृह्यते। चक्षुः स्थादित्यो रूपज्ञाने विधीयते ३१ वायव्यस्तु सदा स्पर्शस्तवचा प्रज्ञायते च सः त्वक्षश्चेव सदा वायुः स्पर्शने स विधीयते॥ आकाशस्य गुणो होष श्रांत्रेण च स गृह्यते। श्रोत्रसाश्च दिशः सर्वाः शब्दज्ञाने प्रकीर्तिताः मनसश्च गुणश्चिन्ता प्रज्ञया स तु गृह्यते। हृदिस्थ श्चेतनो धातुर्मनोज्ञाने विधीयते॥ बुद्धिरध्यवसायेन ज्ञानेन च महांस्तथा। निश्चित्य प्रहणाद्यक्तमध्यक्तं नात्र संशयः॥ ३५ अलिङ्गग्रहणो नित्यः क्षेत्रज्ञो निर्गुणात्मकः। तस्मादिलङ्गः क्षेत्रज्ञः केवलं ज्ञानलक्षणः ३६ अव्यक्तं क्षेत्रमुद्धिं गुणानां प्रभवाष्ययम्। सदा पश्याम्यहं लीनो विजानामि श्रणोमि च प्रवस्तद्विजानीते तस्मात्क्षेत्रज्ञ उच्यते। गुणवृत्तं तथा वृत्तं क्षेत्रज्ञः परिपश्याते॥ आदिमध्यावसानान्तं सुज्यमानमचेतनम्। न गुणा विदुरात्मानं सुज्यमानाः पुनः पुनः॥

शब्दलक्षणमित्याद्यो दृष्टान्ताः ॥ २२ ॥ भारती परकीया विद्या स्वरव्यञ्जनसंस्कारवती शब्देनैव लक्ष्यते ॥ २३ ॥ विधेयमाह—मनस इति । इदं कर्तव्यं नवेत्यादिविचार-श्विन्ता तया मनोनामकं तत्त्वं लक्ष्यते । चिन्तापि बुद्धया परीक्ष्यते व्यवस्थित निश्चिनोति ॥ २४ ॥ एतदेवाह— चिद्धिति । व्यवसायेन इदामित्थमेवोतिनिश्चयेन मनस-श्वित्तस्य ध्यानं लोकतः शास्त्रतो वानुभूतस्य विषयस्य पुनः पुनरुद्धोधके सत्यसाति वा यतः पुरणं तिचतस्य लक्षणम्। एवं मनोबुद्धिचितानां व्यक्तानि लक्षणान्युक्तानि । साध्नो-तीति साधुः पुरुषस्तस्य लक्षणमव्यक्तं न केनचिदसौ व्य-ज्यतेऽपि तु स्वयंप्रकाश इत्यर्थः ॥ २५ ॥ एवं मनआदि-स्यो विवेचितस्य पुरुषस्याधिगमापायमाह कर्मनिन्दापूर्वकं प्रवृत्तीति योगः कर्माणि ॥ २६॥ द्वन्द्वं मानापमानादि अतीतोऽतिकान्तः॥२७॥ गुणानां भूतेन्द्रियादीनां धमेस्वरूपं लक्षणानि संयुक्तं संयोगाश्च तेषां समाहारो धर्मलक्षणसं-युक्तम् । धर्मः सुषिरत्वादिकम् । लक्षणं शब्दादिकम् । संयुक्तं अन्योन्यव्यातिषक्तत्वम् । इदानीं तेषां ग्रहणं कया दैवतयाऽनुगृहीतेन केन करणेन को वा गुणो गृह्यते इति वक्ष्यते ॥ २८ में पार्थिव इति 🖫 विधीयते अनुग्रहं कार्यते ॥ २९॥ धातुः सारः रसरूपः ॥ ३०॥ मनस इति । यथा तेजोगुणो रूपं साश्रयसहितं सूर्यानु-रहीतेन चक्षुषा गृहाते एवं मनोगुणाश्चिन्ता स्वाश्रयसहिता चेतना धातुना जीवेनानुगृहीतया प्रज्ञया, प्रकृष्टज्प्या धीवृति-आश्वमे० ५

विशेषण गृहाते । मनोज्ञाने इति गुणगुणिनोर्मनश्चित्तयो-रभेदाभिप्रायेणोक्तम् ॥ ३४ ॥ एवं बुद्धिरध्यवसायेन स्वरू-पेण गृहाते । एवं महान् ज्ञानेन शुद्धसत्त्वरूपेण स्वरूपे-णैव गृह्यते न तु करणान्तरेण इन्द्रियवत्। तत्र हेतुः-नि-श्चित्य ग्रहणादिति । यथा रूपदर्शनेन कार्येण चक्ष-रिन्द्रियमस्तीति ज्ञायते न तु गृह्यतेऽतीन्द्रियत्वात् । एवं बुद्धिमहान्तौ इदमित्थमेवेति। अस्मीति चैवं रूपेण निश्चयेन लिक्केनेव तयोः स्वरूपं ब्यक्तं वस्तुतस्त्वव्यक्तमेव इन्द्रियत्वव-दतीन्द्रियत्वात्॥३५॥ एवं बुद्धेश्वश्चर्वदतीन्द्रियत्वं सूर्यवत्त्व-प्रकाशत्वं चोक्तं यस्तु तां गृह्णाति तमाह—अलिङ्गेति। लिङ्गद्वारा ग्रहणं बुद्धयादेरुक्तं क्षेत्रज्ञस्य तु न तथा स्वयं ज्योतिष्ट्रादित्यर्थः । ज्ञानलक्षण उपलान्धमात्रस्वरूपः नतूपल-विधालिज्ञः अलिज्ञत्वात् ॥ ३६ ॥ क्षेत्रज्ञपदमपि क्षेत्रोपल. बिधमात्रवाचि नतु तदुपलब्धृवाचीत्याह-अःयक्ति। अन्यक्तं उद्दिष्टमुपकान्तं क्षेत्रं तथा गुणानां कार्यरूपाणां उत्पत्तिप्रलयं च । प्रभवाप्ययामिति समाहारः अहं साक्षी लिनः स्वाध्यस्तेन कत्रीच्छादितत्वात् अग्राह्यः क्षेत्रालिज्ञ-स्थामिति पाठे क्षेत्रालिङ्गे स्थूलस्क्ष्मशरीरे स्थितं गुणानां सत्त्वादीनां उत्पत्त्यादिना ज्ञेयं अव्यक्तं लीनमप्यहं पर्यामि ॥ ३७॥ गुणवृत्तं प्रकाशप्रवृत्तिमोहादि ॥ ३८॥ तदेव आदिमध्यावसानान्तं उत्पत्त्यादिना वद्धं अन्तशब्दो बद्धत्व-वाची। अति अदि वन्धने इत्यस्य रूपम्। सुज्यमानं च न सत्यं विन्दते कश्चितक्षेत्रक्षरत्वेव विन्दति। गुणानां गुणभूतानां यत्परं परमं महत्॥ ४० तस्मादुणांश्च सत्त्वं च परित्यज्येह धर्मवित। श्रीणदोषो गुणातीतः श्लेत्रझं प्रविश्वत्यथा। ४१ निर्द्वन्द्वो निर्नमस्कारो निःखाहाकार एव च अचलश्रानिकेतश्र क्षेत्रज्ञः स परो विभुः॥४२

इति श्रीमहाभारते आश्वमेधिके पर्वणि अनुगीतापर्वणि गुरुशिष्यसंवादे त्रिचत्वारिशोऽध्यायः॥ ४३॥



88

ब्रह्मोवाच ।

यदादिमध्यपर्यन्तं ग्रहणोपायमेव च। नामलक्षणसंयुक्तं सर्वे वश्यामि तत्त्वतः॥ १ अहः पूर्वे ततो रात्रिमीसाः शुक्कादयः स्मृताः श्रवणादीनि ऋक्षाणि ऋतवः शिशिरादयः भूमिरादिस्तु गन्धानां रसानामाप पव च। क्याणां ज्योतिरादित्यः स्पर्शानां वायुक्च्यते शब्दस्यादिस्तथाकाशमेष भूतकृतो गुणः। अतः परं प्रवस्यामि भूतानामादिमुत्तमम्॥४ आदित्यों ज्योतिषामादिरम्भिर्भृतादिश्चयते सावित्री सर्वविद्यानां देवतानां प्रजापतिः ५ ऑकारः सर्ववेदानां वचसां प्राण एव च। यदास्मिन्नियतं लोके सर्व सावित्रिक्चयते ६ गायत्री च्छन्दसामादिः प्रजानां सर्ग उच्यते गावश्चतुष्वदामादिर्मजुष्याणां द्विजातयः॥ ७ श्येनः पतित्रणामादियंज्ञानां हुतमुत्तमम्। सरीस्पाणां सर्वेषां ज्येष्ठः सर्पो द्विजोत्तमाः कृतमादियुगानां च सर्वेषां नात्र संशयः। हिरण्यं सर्वरत्नानामोषधीनां यवास्तथा ९ सर्वेषां भक्ष्यभोज्यानामन्नं परममुच्यते।

द्रवाणां चैत्र सर्वेषां पेयानामाप उत्तमाः १० स्थावराणां तु भूतानां सर्वेषामविशेषतः। ब्रह्मक्षेत्रं सदा पुण्यं प्रक्षः प्रधमतः स्मृतः ॥ ११ अहं प्रजापतीनां च सर्वेषां नात्र संशयः। मम विष्णुरचिन्त्यातमा खयंभूरिति स स्वृतः पर्वतानां महामेरः सर्वेषामग्रजः स्वृतः। दिशां च प्रदिशां चो धर्व दिकपूर्वा प्रथमा तथा तथा त्रिपयगा गङ्गा नदीनामग्रजा स्मृता। तथा सरोदपानानां सर्वेषां सागरोऽग्रजः १४ देवदानवभूतानां पिशाचोरगरक्षसाम्। नरिकत्रस्यक्षाणां सर्वेषामीश्वरः प्रमुः॥ १५ आदिविश्वस्य जगतो त्रिष्णुर्वसमयो महान्। भूतं परतरं यस्मात्रे होक्ये नेह विद्यते॥ १६ आश्रमाणां च सर्वेषां गाहस्थ्यं नात्र संशयः लोकानामादिरव्यकं सर्वस्यान्तस्तदेव च१७ अहान्यस्तमयान्तानि उदयान्ता च शर्वरी। सुबस्यान्तं सदा दुःखं दुःबस्यान्तं सदा सुखं सर्वे श्रयान्ता निचयाः पतनांताः समुच्छूयाः संयोगाश्च वियोगान्ता मरणान्तं च जीवितं

गुणकृतमेव — सुज्यमाना इति । परिणामिनः कूटस्थं न पश्यन्त्यपि तु कूटस्थ एव तान्प्रकाशयतीत्यर्थः ॥ ३९॥ सत्यं आत्मानं गुणभूतानां भोग्यानां पञ्चम्यर्थे षष्ठी तेभ्यो यत्परं सत्यमिति सम्बन्धः ॥ ४०॥ गुणान्दश्यान् सत्त्वं खुद्धं दर्शने करणभूतां परित्यज्य क्षेत्रश्चं परमात्मानं विशति ॥४९॥ इति श्रीमहाभारते आश्वमिधिक पर्वणि नैलकण्ठीये भारतभावदीपे त्रिचत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४३॥

88

क्षेत्रसप्रवेशल्पस्य मोक्षस्य नित्यत्वं स्वल्यमात्रत्वं च

वक्तुं यजनमादिमतदिनत्यं कर्म प्राप्यं चेति तत्सर्वमनुकामित—यद्दिति । आदिमध्यपर्यन्तं जनमादिमत्
प्रहणे उपायोस्यस्य तत् प्रहणोगायं कर्मसाध्यं तत्सर्वे
वक्ष्यामि ॥ १ ॥ अभिर्जाठरस्त्री भूतानां जरायुजाण्डजानां
ऊष्मस्पी प्रस्वेदवृष्टिहेतुत्या स्वेदजोद्धिजानाम् ॥ ५ ॥
सिंहावलोकनेन सावित्रीं व्याच्छे उपासनार्थं नियतं जप्यं
बाह्मणक्षत्रियादिम्लेच्छान्तानां तत्सर्वे सावित्रीपदवाच्यम्
॥ ६ ॥ सर्गः सष्ट्यादिकालः ॥ ७ ॥ हुतं अभौ ब्राह्मणे वा
देवतोद्देशेन दत्तं सर्पो वासुिकः ॥ ८ ॥ सरोदपानानां सरस्रा
कूपादीनां च सन्धिरार्षः ॥ १४ ॥ ईश्वरो हदः ॥ १५ ॥

सर्वे कृतं विनाशान्तं जातस्य मरणं भ्रुवम्। अशाश्वतं हि लोकेऽस्मिन्सदा स्थावरजङ्गमम् इष्टं दत्तं तपोऽधीतं व्रतानि नियमाश्च ये। सर्वमेतद्विनाशान्तं श्रानस्यान्तो न विद्यते ३१ तस्माज्ञानेन शुद्धेन प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः निर्ममो निरहङ्कारो मुच्यते सर्वपापमाभः २२

इति श्रीमहाभारते आश्वमधिके पर्वणि अनुगीतापर्वणि गुरुशिष्यसंवादे चतुश्चत्वारिशोऽध्यायः ॥ ४४॥

### ·: 40 0+: ·

### 83

### ब्रह्मोवाच ।

बुद्धिसारं मनस्तम्भिमिन्द्रियग्रामबन्धनम्।
सहाभूतपरिस्कन्धं निवेशपरिवेशनम्॥ १
जराशोकसमाविष्टं व्याधिव्यसनसम्भवम्
देशकालविचारीदं श्रमव्यायामिनःस्वनम् २
अहोरात्रपरिक्षेपं शीतोष्णपरिमण्डलम्।
सुखदुःखान्तसंश्लेषं श्लुत्पिपासावकीलकम् ३
छायातपविलेखं च निमेषोन्मेषविह्नलम्।
धोरमोहजलाकीणं वर्तमानमचेतनम्॥ ४
मासार्धमासगणितं विषमं लोकसञ्चरम्।

तमोनियमपङ्कं च रजोवेगप्रवर्तकम् ॥ ५
महाहङ्कारदीतं च गुणसञ्जातवर्तनम् ॥ ६
अरित्रहणानीकं शोकसंहारवर्तनम् ॥ ६
क्रियाकारणसंयुक्तं रागिवस्तारमायतम् ।
लोभेष्सापरिविक्षोभं विचित्राज्ञानसम्भवम्
भयमोहपरीवारं मृतसम्मोहकारकम् ॥ ८
महदादिविशेषान्तमसकं प्रभवाद्ययम् ॥ ८
महदादिविशेषान्तमसकं प्रभवाद्ययम् ॥ ६

इति श्रीमहाभारते आश्वमिधिके पर्वणि नैलकण्ठीये भारत-भावदीपे चतुश्चत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४४ ॥

#### 84

अध्यायद्वयेन ज्ञानोपायान् धर्मान्विवक्षुरज्ञानां काल-चकाधीनत्वं दर्शयति—बुद्धीत्यादिना । अत्र नूतन-त्वपुराणत्वादिवदतीतत्वानागतत्वादिरपि द्रव्यस्यैव इत्यतीतानागतादिव्यवहारहेतुईव्यमेव न तु काले। नाम षष्टः भदार्थस्तदर्थमेष्टब्य इति मन्वानी देहहपं द्रव्यमेव काल-चकलेन वर्णयति बुद्धिसारमित्यादिविशेषणयुक्तं कालचकं अवर्तत इति नवमेनान्वयः। बुद्धिरेव सार उपादेयांशो यस्मिन् भनस्तम्भं मनसा स्तंभेनेव घृतम् । महाभूतपारिस्कन्धं पञ्च-भूतसमूहात्मकम् । स्कन्धः स्यात्रृपतौ वंशे साम्परायसमूहयोः इति मेदिनी । निवेशपरिवेशनं स्त्रयेव यत्र नेमिवदावरण-भूता ॥ १ ॥ सम्भव उत्पत्तिस्थानं देशकालाभ्यां विचरति तथा श्रमः खेदः व्यायामस्तद्धेतुर्गमनादिः ॥ २ ॥ परिक्षेप-श्वालकः। परिमण्डलं परिवेषः। अन्तसंश्लेषः सन्धिः। अवकी-लकाः अन्तःप्रविष्टाः शङ्कवः ॥ ३ ॥ छायातपौ मेघस-न्तापा विलेखावुत्खातारी यत्र तत् च्छायातपविलेखं निमेष-सात्रेण उन्मेषमात्रेण च विह्नलं व्याकुलं घोरं वीभत्सं

मोहजलं अश्रु शोकन्याप्तामित्यर्थः। वर्तमानं सदागति अचेतनं जडम् ॥४॥ मासादिना कालेन परिमितम् । विषमं कदा-चिन्मनुष्याकारं कदाचित्पश्वाकारं कदाचिदन्याकारमिति । लेक्षि ऊर्घ्वमध्याधोगतेषु सञ्चरः सञ्चरणं यस्य। तमोनियम-पक्कं तमीगुणेन यो नियमः कर्मज्ञानयोर्निरोधः स एव पङ्कवन्मालिन्याख्यपापहेतुर्यस्मिन्। रजोवेगप्रवर्तकं तमःसत्त्व-संमिश्रस्य रजसो वेगः विहितानिषिद्धकर्मसु प्रवर्तको यत्र ॥५॥ अहङ्कारो दर्पः । सत्त्वाहङ्कारेति पाठे बुद्धचहङ्काराभ्यां चेति तमित्यर्थः। गुणैः सत्त्वादिभिः सङ्गतं वर्तनमवस्थानं यस्य। पाठान्तरे मण्डलं सङ्घातः अरतयः इष्टालाभजाः परि-तापाः तान्येव प्रहणानीकानि बन्धपष्टिका समूहो यत्र । शोकः संहारो मृत्युदुःखं ताभ्यामेव वर्तनं जीवनं यस्य ॥६॥ लोभः ईप्सा तृष्णा ते एव परिविक्षाभो निम्नोन्नतदेशस्थानी-यश्चकस्यास्फालनहेतुर्यत्र । विचित्रं त्रिगुणात्मकत्वातच तदज्ञानं माया ततः सम्भव उत्पत्तिर्यस्य ॥ ७ ॥ आनन्द-प्रीतिचारं बाह्यसुखासक्त्या चरतीति तथा ॥ ८ ॥ विशेषाः स्थलिप्डादयः असक्तं कचिदपि क्षणमानिरुद्धं प्रभवति संसरत्यनेन तत् प्रभवं तच तद्व्ययं चेति अव्ययं संसार्-कारणमिल्यर्थः ॥ ९ ॥

पतद्दन्द्रसमायुक्तं कालचकमचेतनम्। विख्जेत्संक्षिपचापि बोधयेत्सामरं जगत्१० कालचंकप्रवृत्ति च निवृत्ति चैव तत्त्वतः। यंस्तु वेद नरो नित्यं न स भूतेषु मुह्यति ११ वियुक्तः सर्वसंस्कारैः सर्वद्वन्द्वविवर्जितः। विमुक्तः सर्वपापेभ्यः प्राप्नोति परमां गतिम्॥

> गृहस्थो ब्रह्मचारी च वानप्रस्थोऽथ भिक्षुकः। चत्वार आश्रमाः प्रोक्ताः

सर्वे गार्हस्थ्यमुलकाः॥ यः कश्चिदिह लोकेऽस्मिन्नागमः परिकीर्तितः तस्यान्तगमनं श्रेयः कीतिरेषा सनातनी ॥१४ संस्कारैः संस्कृतः पूर्वे यथावचरितवतः। जाती गुणविशिष्टायां समावर्तेत तत्त्ववित खदारानिरतो नित्यं शिष्टाचारों जितेन्द्रियः पञ्चिमिश्र महायज्ञैः श्रद्धानो यजेदिह ॥ १६ द्वतातिथिशिष्टाशी निरतो वेद्कर्मसु। इज्याप्रदानयुक्तश्च यथाशक्ति यथासुखम् १७ न पाणिपादचपलो न नेत्रचपलो सुनिः। न च वागङ्गचपल इति शिष्टस्य गोचरः॥१८

नित्यं यञ्चोपवीती स्याच्छक्कवासाः शुचिवतः नियतो यमदानाभ्यां सदा शिष्टश्च संविशेत्॥ जितशिश्रोदरों मैत्रः शिष्टाचारसमन्वितः । वैणवीं धारयेद्या हैं सोदकं च कमण्डलुम् २० अधीत्याध्यापनं कुर्यात्तथा यजनयाजने। दानं प्रतिग्रहं वापि षड्गुणां वृत्तिमाचरत ॥

त्रीणि कर्माणि जानीत

ब्राह्मणानां तु जीविका। याजनाध्यापने चोभे

शुदाचापि प्रतिग्रहः॥ अथ शेषाणि चान्यानि

त्रीणि कर्माणि यानि तु। दानमध्ययनं यशो

धर्मयुक्तानि तानि तु॥

तेष्वप्रमादं कुर्वीत त्रिषु कर्मसु धर्मवित्। दान्तों मैत्रः क्षमायुक्तः

सर्वभूतसमो मुनिः॥

38 सर्वमेत चथाशक्ति वित्रो निर्वतयन् श्रुचिः।

२२

23

एवं युक्तो जयेत्स्वर्गं गृहस्थः संशितवतः॥ २५ इति श्रीमहाभारते आश्वमेधिके पर्वणि अनुगीतापर्वणि गुरुशिष्यसंवादे पञ्चचत्वारिंशोऽध्यायः॥ ४५॥



४६

ब्रह्मोवाच। प्वमेतेन मार्गेण पूर्वोक्तेन यथाविधि। अधीतवान् यथाशांक तथैव ब्रह्मचर्यवान् १ खधर्मनिरतो विद्वान् सर्वेन्द्रिययतो मुनिः। गुरोः प्रियहिते युक्तः सत्यधर्मपरः शुचिः॥ २ गुरुणा समनुज्ञातो भुजीतान्त्रमकुत्सयन् ।

हविष्यमैध्यमुक् चापि स्थानासनविहारवान्॥ द्विकालमार्श्ने जुह्वानः शुचिर्भूत्वा समाहितः। धारयीत सदा दण्डं बैठवं पालाशमेव वा ४ श्रीमं कार्पासिकं चापि सृगाजिनमथापि वा सर्वं काषायरकं वा वासो वापि द्विजस्य ह

द्वन्द्वानि मानापमानादीनि तन्मयं देहोन्द्रियादि सङ्घातचकं रजस्तमः सत्त्वप्रधानं सत्सृष्टिसंहारतत्त्वज्ञानानां हेतुर्भवति ॥ १०॥ प्रश्नतिं प्रवृतिहेतुं निवृत्तिं निवृत्तिहेतुं वेद विदित्वा हानोपादानकृत मुह्यति ॥ १९॥ आगमः विधिनिषेधशास्त्रं ॥ १४ ॥ गोचरः विषयो लक्षणमिति यात्रत् ॥ १८ ॥ संविद इति पाठे कुर्यादिति शेषः ॥ १९ ॥ पाठान्तरे

आस्वनं व्रतसमाप्तिस्नानं समावर्तनाख्यं वृत्तिं वर्तनम् ॥२१॥ इति श्रीमहाभारते नैलकण्ठीये भारतभावदीपे पञ्चचत्वा-रिंशोऽध्यायः ॥ ४५ ॥

४६ एवमेतेन मार्गेणेत्यादिरव्यायो निगद्व्याख्यातः॥ प

मेखला च भवेनमौक्षी जटी नित्योदकस्तथा। यश्रोपवीती स्वाध्यायी अलुब्धो नियतव्रतः पुताभिश्च तथैवाद्भिः सदा दैवततर्पणम्। भावेन नियतः कुर्वन्ब्रह्मचारी प्रशस्यते॥ ७ पवं युक्तो जयेह्वोकान्वानप्रस्थो जितेन्द्रियः। न संसरति जातीषु परमं स्थानमाश्रितः॥ ८ संस्कृतः सर्वसंस्कारैस्तथैव ब्रह्मचयैवान्। श्रामानिष्कस्य चारण्ये मुनिः प्रवजितो वसेत् चमेव ब्कलसंवासी सायं प्रातकपस्पृशेत्। अर्ण्यगोचरों नित्यं न ग्रामं प्रविशेत्पुनः १० अवयन्नतिथीनकाले द्याचापि प्रतिश्रयम्। फलपत्रावरैर्मू छैः इयामाकेन च वर्तयन् ॥ ११ अवृत्तमुद्कं वायुं सर्व वानेयमाश्रयेत्। प्राश्रीयादानुपूर्वेण यथादीक्षमतिन्द्रतः॥१२ समूलफलभिक्षाभिरचेंद्तिथिमागतम्। यद्भश्यं स्यात्ततो द्याद्भिक्षां नित्यमतन्द्रितः देवतातिथिपूर्वं च सदा प्राश्चीत वाग्यतः। अस्पर्धितमनाश्चेव लघ्वाशी देवताश्रयः॥ १४

दान्तो मैत्रः क्षमायुक्तः केशान् रमश्च च घारयन् । जुह्नन्खाध्यायशीलश्च सत्यधर्मपरायणः॥ १५

श्चिविदेहः सदा दश्रो वननित्यः समाहितः। धवं युक्तो जयेत्स्वर्गे वानप्रस्थो जितेन्द्रियः॥ गृहस्थो ब्रह्मचारी च वानप्रस्थोऽथ वा पुनः। य इच्छेन्मोक्षमास्थातुमुत्तमां वृत्तिमाश्रयेत्॥ अभयं सर्वभूतेभ्यो दत्वा नैष्कर्म्यमाचरेत। सर्वभूतसुखो मैत्रः सर्वेन्द्रिययतो मुनिः ॥१८ अयाचितमसंक्लप्तमुपपन्नं यदच्छया। कृत्वा प्राह्मे चरेद्भिक्ष्यं विधूमे भुक्तवज्जने॥१९ वृत्ते शरावसम्पाते भैक्ष्यं लिष्सेत मोक्षवित लाभेन च न हृष्येत नालामे विमना भवेत्। न चातिभिक्षां भिक्षेत केवलं प्राणयात्रिकः यात्रार्थी कालमाकांक्षंश्चरेद्धिश्यं समाहितः। लामं साधारणं नेच्छेन भुजीतामिपूजितः २१ अभिपूजितलाभादि विजुगुण्सेत भिक्षुकः। धकान्यनानि तिकानि कषायकदुकानि च नास्वादयीत भुञ्जानो रसांश्च मधुरांस्तथा। यात्रामात्रं च भुक्षीत केवलं प्राणधारणम् २३ असंरोधन भूतानां वृत्ति छिप्सेत मोक्षवित् न चान्यमन्नं लिप्सेत भिक्षमाणः कथञ्चन २४

न सन्निकाशयेद्धर्मे विविक्ते चारजाश्चरेत्। शून्यागारमरण्यं वा वृक्षमूलं नदीं तथा २५ प्रतिश्रयार्थं सेवेत पार्वती वा पुनर्गुहास्। ग्रामैकरात्रिको ग्रीष्मे वर्षासेकत्रवा वसेत् २६ अध्वा सूर्येण निर्दिष्टः कीटवच चरेन्महीम्। दयार्थ चैव भूतानां समीक्ष्य पृथिवीं चरेत्र७ सञ्चयांश्च न कुर्वीत स्नेहवासं च वर्जयेत्। षूताभिरद्भिर्नित्यं वै कार्यं कुर्वीत मोक्षवित्॥ उपस्रशेदुद्धताभिरद्भिश्च पुरुषः सदा। अहिंसा ब्रह्मचर्यं च सत्यमार्जवमेव च॥ २९ अक्रोधश्चानसूया च दमो नित्यमपैद्यनम्। अष्टखेतेषु युक्तः स्याद्वतेषु नियतेन्द्रियः॥ ३० अपापमशठं वृत्तमजिह्यं नित्यमाचरेत्। जोषयेत सदा भोज्यं त्रासमागतमस्पृहः ॥ ३१ यात्रामात्रं च भुञ्जीत केवलं प्राणयात्रिकम्। धर्मलब्धमथाश्रीयात्र काममनुवर्तयेत् ॥ ३२ ग्रासादाच्छादनादन्यन गृद्धीयात्कथञ्चन। यावदाहारयेत्तावत्प्रातगृह्णीत नाधिकम् ॥३३ परेभ्यो न प्रतियाहां न च देयं कदाचन। दैन्यभावाच भूतानां संविभज्य सदा बुधः॥ नाददीत परस्वानि न गृह्वीयादयाचितः। न किञ्चिद्विषयं भुक्त्वा स्पृहयेत्तस्य वै पुनः॥ मृद्मापस्तथान्नानि पत्रपुष्पफलानि च। असंवृतानि गृह्णीयात्प्रवृत्तानि च कार्यवान् ३६ न शिल्पजीविकां जीवेद्धिरण्यं नोत कामयेत् न द्वेष्टा नोपदेष्टा च भवेच निरुपस्कृतः॥ ३७ श्रद्धापूतानि भुक्षीत निमित्तानि च वर्जयेत्। सुधावृत्तिरसक्तश्च सर्वभूतैरसंविद्म ॥ आशीर्युक्तानि सर्वाणि हिंसायुक्तानि यानि च लोकसंग्रहधर्म च नैव कुर्यात्र कारयेत्॥ ३९ सर्वभावानातिऋम्य लघुमात्रः परिवजेत्। समः सर्वेषु भूतेषु स्थावरेषु चरेषु च ॥ परं नोद्वेजयेत्काञ्चन्न च कस्यचिदुद्विजेत्। विश्वास्यः सर्वभूतानामम्यो मोक्षविदुच्यते॥ अनागतं च न ध्यायेन्नातीतमनुचिन्तयेत्। वर्तमानसुपेक्षेत कालाकांक्षी समाहितः॥४२ न चक्षुषा न मनसा न वाचा दूषयेत्काचेत्। न प्रत्यक्षं परोक्षं वा किञ्चिद्दृष्टं सभाचरेत् ४३ इन्द्रियाण्युपसंहत्य कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः। क्षीणोन्द्रयमनोबुद्धिनिरीहः सर्वतत्त्ववित् ४४ निर्ममो निरहङ्कारो निर्धागक्षेम आत्मवान् ४५ निराशी निर्माण श्वान्तो निरासको निराश्रयः आत्मसङ्गी च तत्त्वको मुच्यते नात्र संशयः आत्मसङ्गी च तत्त्वको मुच्यते नात्र संशयः अपाद्गाणिपृष्ठं तद्शिरस्कमनूद्रम्। प्रहीणगुणकर्माणं केवलं विमलं स्थिरम्॥ ४७ अगन्धमरसस्पर्शमक्ष्माश्वव्यवे विमलं स्थिरम्॥ ४७ अगन्धमरसस्पर्शमक्ष्माश्वरमेव च। ४८ निश्चिन्तमञ्चयं दिश्यं गृहस्थमि सर्वदा। सर्वभूतस्थमात्मानं ये पश्चान्ति न ते मृताः॥ न तत्र क्रमते बुद्धिनैन्द्रियाणि न देवताः। वेद्रा यक्षाश्च लोकाश्च न तपो न व्रतानि च५० यत्र क्षानवतां प्राप्तिरिलङ्गग्रहणा स्मृता। तस्मादिलङ्गधमक्षो धर्मतत्त्वमुपाचरेत॥ ५१

गृहधमांश्रितो विद्वान्विद्वानचिरतं चरेत्।
अमुढो मूढरूपेण चरेद्धममदृषयन्॥ ५२
यथैनमवमन्येरन्परे सततमेव हि।
तथावृत्तश्चरेच्छान्तः सतां धर्मानकुत्सयन्॥
य पवं वृत्तसम्पन्नः स मुनिः श्रेष्ठ उच्यते।
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थाश्च महाभूतानि पश्च चः
मनो बुद्धिरहङ्कारमध्यक्तं पुरुषं तथा।
पतत्सर्वे प्रसंख्याय यथावत्तत्त्विश्चयात् ५५
ततः स्वर्गमवाप्तोति विमुक्तः सर्ववन्धनैः।
पतावद्नतवेलायां परिसंख्याय तत्त्वित ५६
ध्यायेदेकान्तमास्थाय मुच्यतेऽथ निराश्चयः
निर्मुक्तः सर्वसङ्गस्यो वायुराकाद्दागो यथा ५७
श्वीणकोद्द्रो निरातङ्कस्तथेदं प्राप्तयात्परम् ५८

इति श्रीमहाभारते आश्वमेधिके पर्वणि अनुगीतापर्वणि गुरुशिष्यसंवादे षद्चत्वारिशोऽध्यायः॥ ४६॥



80

## ब्रह्मीवाच।

संन्यासं तप इत्याहुर्वृद्धा निश्चितवादिनः।
ब्राह्मणा ब्रह्मयोनिस्था क्षानं ब्रह्म परं विदुः॥१
ब्राह्मणा ब्रह्मयोनिस्था क्षानं ब्रह्म परं विदुः॥१
ब्राह्मित्रं निर्मुणं नित्यमाचिन्त्यगुणमुत्तमम्॥ २
ब्रानंन तपसा चैव घीराः पश्चित तत्परम्।
निर्णिक्तमनसः प्ता द्युत्कान्तरजसोऽमलाः
तपसा क्षेममध्वानं गच्छन्ति परमेश्वरम्।
संन्यासनिरता नित्यं ये च ब्रह्मविदो जनाः
तपः प्रदीप इत्याहुराचारो धर्मसाधकः।
ब्रानं वै परमं विद्यात्संन्यासं तप उत्तमम्॥५
वस्तु वेद निराधारं क्षानं तत्त्वविनिश्चयात।
सर्वपृतस्यमात्मानं स सर्वगतिरिष्यते॥ ६
वी विद्वान्सहवासं च विवासं चैव पश्यति।
तथैवैकत्वनानात्वे स दुःखात्प्रतिमुच्यते॥ ७

इहलोकस्थ पवेष ब्रह्मम्याय कल्पते॥ ८ प्रधानगुणतत्त्वक्षः सर्वभूतप्रधानवित । निर्ममो निरहङ्कारो मुख्यते नात्र संशयः॥ ९ निर्द्धन्द्वो निर्नमस्कारो निःस्वधाकार एव च निर्मुणं नित्यमद्धन्द्वं प्रशमेनैव गच्छाति॥ १० हित्वा गुणमयं सर्वं कर्म जन्तुः शुभाशुभम् । उमे सत्यानृते हित्वा मुख्यते नात्र संशयः १६ अध्यक्तयोनिप्रभवो बुद्धिस्कन्धमयो महान् । महाहङ्कारविद्यप इन्द्रियाङ्कुरकोदरः॥ १२ महाभूतविशालश्च विशेषयित शास्त्रिनः। सदापत्रः सदापुष्पः शुभाशुभफलोदयः॥ १३ सदापत्रः सदापुष्पः शुभाशुभफलोदयः॥ १३

आजीव्यः सर्वभूतानां ब्रह्मवृक्षः सनातनः। एनं छित्त्वा च भित्त्वा च तत्त्वज्ञानासिना बुधः॥

१४

इति श्रीमहाभारते आश्वमीधिके पर्वाण नैलकणीये भारत-भाषदीपे षट्चत्वारिंशोऽच्यायः ॥ ४६ ॥

80

संन्यासिमत्यध्यायेऽपि मुच्यते नात्र संश्वाधः इत्यन्तो प्रयः पूर्वमेव गतार्थः ॥ १ ॥ हित्वा सङ्गमयान्पाशान्मृत्युजनमजरोदयान् । निर्ममो निरहङ्कारो मुच्यते नात्र संशयः १५ द्वाविमौ पक्षिणौ नित्यौ संक्षेपौ चाप्यचेतनौ षताभ्यां तु परो योऽन्यक्षेतनावान्स उच्यते अचेतनः सत्त्वसंख्याविद्यक्तः सत्त्वात्परं चेतयतेऽन्तरात्मा । स क्षेत्रवित्सर्वसंख्यातबुद्धि-र्गुणातिगो सुच्यते सर्वपापैः॥

१७

इति श्रीमहाभारते आश्वमेधिके पर्वणि अनुगीतापर्वणि गुरुशिष्यसंवादे सप्तचत्वारिशोऽध्यायः॥ ४७॥



85

ब्रह्मोवाच। केचिद्रह्ममयं वृक्षं केचिद्रह्मवनं महत्। केचित्तु ब्रह्म चाव्यक्तं केचित्परमनामयम्। मन्यन्ते सर्वमप्येतद्व्यक्तप्रभवाव्ययम्॥ १ उच्छ्वासमात्रमपि चेद्योन्तकाले समो भवेत्। आत्मानमुपसङ्गम्य सोऽमृतत्वाय कल्पते॥२ निमेषमात्रमपि चेत्संयम्यात्मानमात्मनि। गच्छत्यात्मप्रसादेन विदुषां प्राप्तिमव्ययाम् प्राणायामैरथ प्राणान्संयम्य स पुनः पुनः। दशद्वादशभिवापि चतुर्विशात्परं ततः॥ ४

द्वाविमाविति। पक्षिणी जीवेश्वरी संक्षिप्येते ययोस्तौ संक्षेपी तयोरुपाधी बुद्धिमाये तौ अचेतनी । सखायाविति पाठे तु अचेतनौ प्रतिबिंबत्वेन दस्यौ यस्तु ताभ्यां प्रति-विबल्पाभ्यामन्यः विबस्थानीयः स चेतनामात्रशरीरोपि चे-साक्ष्यसंसर्गात्साक्षीतिवत् ॥ १६ ॥ तनावानित्युच्यते अचेतन इति । अचेतन इवाहंधीगम्यो दश्यो जीव संत्वसंख्याविमुक्तः सत्त्वानि प्राणिनः इति यावत् । संख्यायन्ते पृथक्त्वेन गण्यंते यैस्ते देहायुपाधयस्तैर्विमुक्तः सन्सत्त्वात् बुद्धेः परं यद्वस्तु यच चेतयते बुद्धधादीन् अचेतनानपि चैतन्ययुक्तान्कुरुते । स एव क्षेत्रसंज्ञोऽः न्तरात्मा कोऽसी सर्वसंख्यातबुद्धिः सर्वाः सङ्ख्याताः बुद्धयो येन सर्वासां बुद्धीनां साक्षित्वेन संख्याता परिच्छेदक इत्यर्थः । स एव गुणगुंफितः सन्सर्वेदेषिर्युज्यते गुणातिगस्त तैर्मुच्यत इति ॥१७॥ इति श्रीमहाभारते आश्वमोधिके पर्वाण नैलकण्ठीये भारतभावदीपे सप्तचत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४०॥

28

एवं ससाधनां ब्रह्मविद्यां समाप्य शिष्यबुद्धिपरीक्षार्थं व्यामिश्रविवियस्तामेवानुवदित — के चिदित्यादिना । के चित्सप्रपन्नं ब्रह्मोति वदन्तो वृक्षं संसारं ब्रह्ममयं ब्रह्मणो विकारमाहुः 'ब्रह्मैव जगदाकारेण परिणमते ' इति तदात्मान एस्वयमकुरुत ' सन्च त्यन्नाभवत् '। आत्मकृतेः परिणामात् ' इत्यादिश्रुतयः स्मृतयश्च । के चित्यरं वस्तु अनामयं निर्विकारं तत्र जगत्स्वप्रवत्क-

ल्पितम् । स यदा स्विपिति तदैनं वाक्सवैनामाभिः सहाप्येति चक्षःसर्वे रूपैः सहाप्येति स यदा प्रतिबुद्धचेताथैतस्मादात्मनः सर्वे प्राणा यथायतनं विप्रतिष्ठन्ते प्राणेभ्यो देवा देवेभ्यो लोका इति सुप्तिप्रबोधयोनीमरूपात्मकस्यात्मन्येव लयोदयौ श्रुयेते। मायामात्रं तु कार्त्सनेन आत्मान चैवं विचित्राश्व हीति सम्बते च। एवं श्रीतं मतद्वयमुक्तवा सांख्यमतमाह-मन्यकत इति ॥१॥ तत्र प्रथमपक्षे उपासकानां आप्रायणादितिन्या-येन अन्त्यप्रत्ययस्यावस्यकत्वमाह उद्घासमात्रं तावन्मात्रकालं समो निर्विशेषः सर्वो वा समशब्दस्य सर्वपर्यायत्वात् स इदं सर्वे भवतीति श्रुतेश्व आत्मानं हार्दे ब्रह्म संगम्य उपास्य अमृतत्वाय कल्पते ब्रह्मलोकप्राप्तिद्वारेत्यर्थः ॥ २ ॥ द्वितीय-पक्षे अन्तकालादन्यत्रापि क्षाणिकनिर्विकल्पसाक्षात्कारान्स् च्यत इत्याह—निमेषेति । विदुषां प्राप्तिं प्राप्यं कैव-ल्यम् ॥ ३ ॥ तृतीयपक्षेऽपि मनोनिरोधेन मुच्यत इत्याह —प्राणायामैरिति द्वाभ्याम् । प्राणाः इन्द्रियाणि वृद्धिमनःसहितानि द्वादश ते आयमन्ते निगृह्यन्ते यैस्तैः प्राणायामैः यमनियमादिभिः । ते च यमानियमासनप्राणा-यामप्रत्याहारधारणाध्यानसमाधयस्तर्भवैराग्याभ्यां सह दश वा मैत्री करुणामुदितोपेक्षाभिः सह द्वादश वा। यमाः पञ्च नि-यमाः पत्रप्राणायामादयः षट् मैत्र्यादयश्चतस्तर्को वैराग्यं चेति द्वाविंशतिर्वा संयम्य निरोध्य पुनः पुनरिति यावजीव-भेवं कार्यं न तु सक्त्रयह्नेनात्र ।सिद्धिरस्तीति दर्शितम् । चतार्वशात् अव्यक्तात्परं अन्यं पञ्चावेशं पुरुषं लभते ॥४॥ पवं पूर्व प्रसन्नातमा लभते यद्यादिच्छति।
अध्यक्तात्सस्त्रमुद्रिक्तममृतत्वाय कल्पते॥ ५
सत्त्वात्परतरं नान्यत्प्रशंसन्तीह तद्विदः।
अनुमानाद्विजानीमः पुरुषं सत्त्वसंश्रयम्।
न शक्यमन्यथा गन्तुं पुरुषं द्विजसत्तमाः॥ ६
श्रमा धृतिरहिंसा च समता सत्यमाजेवम्।
श्रानं त्यागोऽथ संन्यासः सात्त्विकं वृत्तामिष्यते
पतेनैवानुमानेन मन्यन्ते वै मनीषिणः।
सत्त्वं च पुरुषश्चैव तत्र नास्ति विचारणा॥ ८
आहुरेके च विद्वांसो ये ज्ञानपरिनिष्ठिताः।

क्षेत्रज्ञसत्त्वयोरेक्यामत्यं तन्नोपपद्यते ॥ १०
पृथग्भृतं ततः सत्त्वमित्यं तद्विचारितन् ।
पृथग्भावश्च विज्ञेयः सहजञ्चापि तत्त्वतः १०
तथैवैकत्वनानात्वमिष्यते विदुषां नयः ।
मराको दुम्बरे चैक्यं पृथक्त्वमपि दृश्यते॥ ११
मत्स्यो यथान्यः स्याद्ष्मु संप्रयोगस्तथा तयोः
सम्बन्धस्तोयिकिन्दूनां पणं कोकनद्स्य च १२
गुरुष्ठवाच ।

इत्युक्तवन्तस्ते विप्रास्तदा लोकपितामहम्। पुनः संशयमापन्नाः पप्रच्छुर्मुनिसन्तमाः॥ १३

इति श्रीमहाभारते आश्वमेधिक पर्वणि अनुगीतापर्वणि गुरुशिष्यसंवादे अष्टचत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४८ ॥



यचादिच्छति तदपि लभते योगसामर्थ्यात् । प्रसन्नात्मा विशुद्धसत्त्वः यदा तु अव्यक्तात् अव्यक्तं प्राप्य सत्त्वं सत्त्वगुणः उद्रिक्तं उत्कृष्टतरं भवति पुरुषमात्राकारं भवति तदाऽमृतत्वाय कल्पते पूर्णे शतसहस्रं च तिष्ठंत्यव्यक्ताचि-न्तका इत्यव्यक्तमात्रानिष्ठानां स्वर्गकालावधिस्मरणात् । चतुर्विशादव्यक्तात्परामिति वा सम्बन्धः ॥ ५ ॥ धर्मज्ञान-वैराग्येश्वर्यादीनां आत्मप्राप्तिसाधनानां सत्त्वोत्कर्षलभ्यत्वा-त्सत्त्वमेव स्तौति सार्थेन—सत्त्वादिति—सत्त्वसंश्रयं तं पुरुषं अन्यथा सत्त्वासंश्रय इति गन्तुं न शक्यामिति योजना ॥ ६ ॥ वृतं परिपाकः ॥ ७ ॥ पुरुषवत्स्वच्छत्वात्पुरुषो-पकारित्वाच सत्त्वं पुरुषादिभिन्नामिति मन्यन्ते तार्किकाः अत एव ते आत्माने सत्त्वधर्मान्कर्तृत्वादीन्वास्तवानमन्यन्ते इत्याह-- एतेनेति द्वाभ्याम् । तत्रापि मन्यन्ते प्राती-ातिकं एकत्वं सांख्याद्यः। तार्किकास्तु तदेव वास्तव-मित्याहुरिति विवेकः ॥ ८॥ एतद्द्वयति—आहुरिति ।। ९ ॥ सांख्यं प्रत्याह--पृथािगति यदि सत्त्वं ततः पुरुषात्युथक् अन्यत् भूतं नित्यनिर्वृतं च स्यात्ति मुक्त-मप्यात्मानं न जह्यात् । भूतत्वे तस्य निरन्वयनाशायोगात् । तस्मादिनमीक्षप्रसक्तेः इदं मतमविचारितं एकत्वपक्षाऽपि प्रत्युक्त एव । कर्तृत्वादेवीस्तवत्वे धर्मिनाशमन्तरेणानिवृत्ते-

नैरात्म्यमानिर्मोक्षो वा प्रसज्येत इति भावः । सिद्धान्तमाह -पृथाभावश्च विज्ञेयः सहजश्चापि तत्त्वतः। सत्त्वपुरुषयोः समुद्रतरज्ञयोरिव शब्दतः प्रतीतितश्च पृथग्भावोऽस्ति। सत्त्वं च समुद्रे तरङ्ग इव पुरुषे सहजं, एवं च विलीनतरङ्गस्येव मुक्त-सत्त्वस्य पुनरुत्पत्त्ययोगान्नानिर्मोक्ष इति कल्पितभेदेन संसारयात्रानिर्वाहः अकल्पिता भेदेन मोक्षोपपात्तिरित्यर्थः ॥ १० ॥ एवमपि सत्त्वपुरुषथेरिकजात्यापत्तेजडाजडविभागा न स्यादित्याशंक्याह- तथैवेति नयः युक्तिः। तप इति पाठे आले।चनपूर्वको निश्चयः । यथा उदुम्बरफले।दरे बाह्य-स्यान्यस्य प्रवेशायोगात्तदवयव एव मशकदेहस्ततो विजातीयः सन्नाविभवति । एवं चिद्धिलास एव सत्त्वं ततः पृथाभूय जडत्वेनाविभेवतीत्यर्थः ॥ ११ ॥ सत्त्वपुरुषयोः सम्बन्धे दृष्टान्तः—पणे इति । असङ्गत्वात्पुरुषः सत्त्वधर्मेन लिप्यते तंत्र लेपप्रतीतिस्त्वाध्यासिकीति भावः ॥१२॥ उत्त विद्यते येषु ते उक्तवन्तः उक्तमर्थं सम्यगवद्यतवन्त इत्यर्थः । सहजस्यापि सत्त्वस्य पुरुषासंसिंगित्वं दुर्घटं ब्रह्मणश्च वचनं न मिथ्येति तर्कश्रद्धाभ्यामुभयतो निरुद्धत्व।त्संशयमापनाः ॥ १३ ॥ इति श्रीमहाभारते आश्वमोधिके पर्वाण नैल-कण्ठीये भारतभावदीपे अष्टचत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४८ ॥

88

ऋषय ऊचुः।

को वा स्विदिह धर्माणामनुष्टेयतमो मतः। व्याहतामिव पश्यामो धर्मस्य विविधां गतिम कथ्वं देहाद्वदन्तयेके नैतदस्तीति चापरे। केचित्संशयितं सर्वं निःसंशयमथापरे ॥ अनित्यं नित्यामित्येके नास्त्यस्तीत्यपि चापरे एक रूपं द्विधेत्येके व्यामिश्रमिति चापरे॥ ३ मन्यन्ते ब्राह्मणा एव ब्रह्मज्ञास्तत्त्वद्शिनः। एकमेके पृथकान्ये बहुत्वामिति चापरे॥ दंशकालावुभी केचिन्नैतद्स्तीति चापरे। जटाजिनघराश्चान्ये मुण्डाः केचिद्संवृताः ५ अस्नानं केचिदिच्छन्ति स्नानमप्यपरे जनाः। मन्यन्ते ब्राह्मणा देवा ब्रह्मज्ञास्तत्त्वदिशैनः ॥६ आहारं केचिदिच्छन्ति केचिचानशने रताः। कर्म के चित्रशंसन्ति प्रशानित चापरे जनाः ७

केचिनमोक्षं प्रशंसान्त केचिद्धोगान्पृथग्विधान्। धनानि केचिदिच्छन्ति निर्धनत्वमथापरे।

इति श्रीमहाभारते आश्वमेधिके पर्वणि अनुगीतापर्वणि गुरुशिष्यसंवादे एकोनपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ४९॥

THE STATE OF THE S

४९

एवं संदिहानाः प्रथमं वेदशास्त्रेषु मतभेदं दर्शयन्ति-को वेति । निवृत्तिधर्मी वा प्रवृत्तिधर्मी वाऽनुष्ठेयः-न कर्मणेति। 'कुर्वन्नेवेह कर्माणि' (ई, वा. म. १) इत्युभयविध्रभुतिदर्शनान्मुह्यामहे इति भावः ॥ १ ॥ ऊर्ध्व देहात् देहनाशादूर्ध्वमपि आत्मास्तीत्येके वदन्तीति सम्बन्धः-नैति दिति । लोकायताः सर्वं संश्वित्मिति स्याद्वादिनः निःसंशयामिति । प्रातिस्विकं सर्वे सप्तमंगीनयज्ञाः तैथिकाः ॥२॥ अनित्यं सर्वे स्टिप्रलययुक्तमिति तार्किकादयः नित्यं प्रवाहनित्यामिति मीमांसकाः नास्तीति शून्यवा-द्नः अस्ति परंतु क्षणिकामिति सौगताः एकरूपं विज्ञा-नमेव द्विधा इदमर्थाकारमहमर्थाकारमिति योगाचाराः व्यामिश्रं भिन्नमाभिन्नं चेत् इति उडुलोमाः॥ ३॥ एके वहाजाः शास्त्रज्ञाः तत्त्वदर्शिनोऽपरोक्षज्ञानवन्तः ब्राह्मणास्तु त्राह्मणास्तु महीवैकमस्तीति मन्यन्ते सगुणीपासकाः पृथक् असाधार-णानि कर्माण्येव कारणानीत्यन्ये मीमांसकाः बहुत्व-मपि कारणानां प्राहुः परमाणुवादिनः ॥ ४ ॥ देशकाला-

उपास्य साधनं त्वेको नैतद्स्तीति चापरे॥ अहिंसानिरताश्चान्ये केचिदिसापरायणाः पुण्येन यशसा चान्ये नैतद्स्तीति चापरे॥ ९ सद्भावनिरताश्चान्ये केचित्संशयिते स्थिताः दुः खाद्नये सुखाद्नये ध्यानमित्यपरे जनाः॥ यज्ञमित्यपरे विप्राः प्रदानभिति चापरे। तपस्त्वन्ये प्रशंसानित स्वाध्यायमपरे जनाः ११ ज्ञानं संन्यासमित्येके स्वभावं भूतचिन्तकाः सर्वमेक प्रशंसन्ति न सर्वमिति चापरे ॥ १२ एवं द्युत्थापिते धर्मे बहुधा विप्रबोधिते। निश्चयं नाधिगच्छामः संतूढाः सुरसत्तम १३ इदं श्रेय इदं श्रेय इत्येवं ट्युत्थितो जनः। यो हि यस्मिन् रतो धर्मे सतं पूजयते सदा॥ तेन नोऽविहिता प्रज्ञा मनश्चं बहुलीकृतम्। पतदाख्यातमिच्छामः श्रेयः किमिति सत्तम अतः परं तु यदुद्धं तद्भवान्वतुमहिति। सत्त्वक्षेत्रज्ञयोश्चापि सम्बन्धः केन हेतुना १६ प्वमुक्तः स तैर्विप्रैर्भगवाँ होकभावनः। तेभ्यः शशंस धर्मातमा याथातथ्येन बुद्धिमान्

विति ज्योतिर्विदः एतत् दश्यं सर्वे कालत्रयेऽपि नास्ति स्वप्रराज्यविद्धिलासमात्रामिति वृद्धाः॥ ५ ॥ अस्नानं निष्ठिण कब्रह्मचर्यं स्नानं गार्हस्थ्यम् ॥६॥ साधनं ध्यानादिकमुपास्य कृत्वाऽपि नैतरस्तीति पश्चात्सर्वमपवदन्ति तथा च श्रुतिः—

न निरोधो न चोत्पत्तिन बद्धो न च साधकः।

न मुमुक्षुर्न वै मुक्त इत्येषा परमार्थता इति ॥ ८ ॥ पुण्येन पुष्पार्थमेव यतेतेत्यन्ये । एतत्पुण्यं नास्त्येवेत्यन्ये लोकायताः ॥ ९ ॥ संशयिते कृतमास्त न वेति संदिग्धे पथि दुःखात् दुःखनिवृत्त्यर्थे मुखात्मुखप्राप्त्यर्थे ध्यानं कर्तव्यं निष्काममेवेत्यपरे ॥ १० ॥ ज्ञानं संन्यासं संन्यासिकप्राप्यं भूतचितकाः वस्तुतत्त्वविचारकाः स्वभावं साधनपौष्कल्यं साधनपै। कित्यसामान्यादेव ज्ञानमुत्यसते आश्रमान्तरेऽपि न संन्यासमात्रेणेत्याहुः ॥ १२ ॥ अविहिता अशिक्षिता आख्यातं त्वयेति शेषः ॥ १५ ॥ मुख्यं प्रष्टव्यमाह-अतः-परमिति॥१६॥इति श्रीम०आश्वमेधिक पर्वणि नैलकण्ठीये भारतभावदीपे एकोनपञ्चाशतमोऽध्यायः ॥ ४९॥

### 40

### ब्रह्मोवाच ।

इन्त वः संप्रवश्यामि यन्मां पृच्छथ सत्तमाः गुरुणा शिष्यमासाद्य यदुक्तं तिश्वबोधत ॥ १ समस्तमिह तच्छूत्वा सम्यगेवावधार्यताम्। अहिंसा सर्वभूतानामेतत्कृत्यतमं मतम् ॥ पतत्पद्मनुद्धिः वरिष्ठं धर्मलक्षणम्। शानं निःश्रेय इत्याहुर्नुद्धा निश्चितदर्शिनः॥३ तस्माज्ञानेन शुद्धेन मुच्यते सर्विकिल्बिषः। हिसापराश्च ये केचियं च नास्तिकवृत्तयः। लोभमोहसमायुक्तास्ते वै निरयगामिनः॥ ४ आशीर्युक्तानि कमीणि कुर्वते ये त्वतन्द्रिताः तेऽस्मिह्होके प्रमोदन्ते जायमानाः पुनः पुनः कुर्वते ये तु कर्माणि श्रद्धाना विपाश्चितः। अनाशीर्योगसंयुक्तास्ते धीराः साधुदार्शनः अतः परं प्रवस्यामि सत्त्वक्षेत्रज्ञयोर्यथा। संयोगो विप्रयोगश्च तन्निबोधत सत्तमाः॥ ७ विषयो विषायित्वं च सम्बन्धोऽयमिहोच्यते विषयी पुरुषो नित्यं सत्त्वं च विषयः स्मृतः व्याख्यातं पूर्वकल्पेन मशकोदुम्बरं यथा। भुज्यमानं न जानीते नित्यं सत्त्वमचेतनम्। यस्त्वेवं तं विजानति यो भुंके यश्च भुज्यते९

नित्यं द्वन्द्वसमायुक्तं सत्त्वमाहुर्मनीविणः। निर्द्वन्द्वो निष्कलो नित्यः श्रेत्रक्षो निर्गुणात्मकः

निर्गुणात्मकः॥ १०

समं संज्ञानुगश्चैत्र स सर्वत्र टयवस्थितः।
उपभुंक्ते सदा सत्त्वमपः पुष्करपण्वत्॥ ११
सर्वेरिप गुणैर्विद्वान् ट्यतिषक्तो न लिप्यते।
जलबिन्दुर्यथा लोलः पिद्यनीपत्रसंस्थितः॥
प्रवमेवाप्यसंयुक्तः पुरुषः स्यान्न संदायः।
द्रव्यमात्रमभूत्सत्त्वं पुरुषस्यति निश्चयः॥१३
यथा द्रव्यं च कर्ता च संयोगोप्यनयोस्तथा।
यथा प्रदीपमादाय कश्चित्तमिस गच्छाति।
तथा सत्त्वप्रदीपन गच्छान्ति परमेषिणः॥१४
यावद्रव्यं गुणस्तावत्प्रदीपः संप्रकादाते।
श्रीणे द्रद्ये गुणे ज्योतिरन्तर्थानाय गच्छिति

40

पृष्टेष्वेतेषु पक्षेषु यद्धेयमुपादेयं च तत्संक्षेपेणाह—हन्त व इति ॥ १ ॥ विषयविषयिभावो घटचक्षुणोरिव न केवलं प्रकाश्यप्रकाशकभावः अपि तु भोज्यभोक्तभावोप्यस्तीत्याह —व्याख्याताभिति सार्धेन । उदुंबरवत्सत्त्वं स्वात्मानं भोक्तारं च न वोत्ति भोक्ता तु मशकवदुभयं वेत्तीत्यर्थः । यो विजानीते स क्षेत्रज्ञ इत्युक्तरेणान्वयः ॥ ९ ॥ सत्त्वपुरुषयोः संबंधस्याध्यासिकत्वमाह—नित्याभिति । नित्यं सर्वदा सत्त्वं द्वंद्वैः सुखदुःखादिपारिणामैर्युक्तं गुणात्मकत्वात्सुखदुःख-भोहात्मकं संहतं च तिद्वपरीतत्वात् निर्देद्वः नित्यः निष्कलो निर्गुणश्च पुरुषः अतस्तयोर्विषमस्वभावत्वान्न जतुकाष्टादिवत् संबंधो युज्यते । यथोक्तं—

निःसंगस्य ससंगेन कूटस्थस्य विकारिणा । आत्मनोऽनात्मना योगो वास्तवो नोपपद्यते ॥ इति ॥ १० ॥ कथं तिहं तयोविषयविषयिभावसंबंध उक्त इत्याह-सममिति । यथा सर्वत्र स्वप्नमायद्रजाल-राज्यस्ति अध्यस्तं अधिष्ठानेन समं तुल्यं तदावरकमित्यर्थः आधिष्ठानं चाध्यस्तसंज्ञानुगतं तत्र स्वकीयसत्ता स्फूर्तिसमर्प-कत्या तदीयां संज्ञामनुसरत् दृश्यते तथा सत्त्वं पुरुषेण समं

सत्त्वसंज्ञानुगतः पुरुषः उपभुंके तत्र दृष्टांतः - अप इति । यथा पुष्करपर्णे अद्भिरसंसक्तमपि अपी भुंक्ते तामिस्तस्याप्याय-नात्। एवं सत्त्वेनावृतः पुरुषः सत्त्वसमानत्वं गतः सत्त्व-धर्मान् आत्मन्यभिमन्वानः सत्त्वं भुंते तथा चैवं कूटस्थ-विकारिणोरिप पुंत्रकृत्योराध्यासिकः संबंध उपपादितो भवति ॥ ११ ॥ प्रकारान्तरेण दृष्टान्तं विवृणोति—सर्वेरिति ॥ १२ ॥ समत्वमुपपादयति—एवमिति । सर्पेण रज्जु-रिव सत्त्वेन असंयुक्तोऽपि पुरुषः स इति निश्चितमेव। तथापि सत्त्वं पुरुषथ उभयं मिलित्वा द्रव्यमात्रं सत्त्वमात्रम-भूत्। यथा रज्जुभुजंगौ मिलित्वा भुजंगमात्रं भवति तहत् इति निश्वयः। इदमेव तत्त्वं कल्पनान्तरं तु भ्रान्तिमात्रमिति भावः ॥१३॥ इदमेव द्रयोः सत्त्वमात्रत्वमनुस्रत्य सत्त्वमे-वात्मेति मन्यमाना बौद्धाः पुरुषमपलपंति तत्प्राह-यथोते। सत्त्वं परुषश्चेत्युभयं यथा द्रव्यमात्रमभूत्तथा द्रव्यं इदमधः कत्तीहमर्थः तयोः संयोगो दर्शनं चेति कृत्स्ना त्रिनुख्यपि व्रव्यमभूदित्यर्थः । कुतस्तिहै द्रव्यात्पुरुषस्य पृथक्त्वमत आह—प्रदीपेति । यथा दीपेनैव दीपमन्यं च जानन्ति एवं सत्त्वस्य परिणामविशेषेण विद्याख्येन सत्त्वं पुरुषं च पृथक जानीयादित्यर्थः ॥१४॥ द्रव्यं तैलं गुणो वर्तिः १५

व्यक्तः सत्त्वगुणस्त्वेवं पुरुषो व्यक्त इष्यते। एतद्विप्रा विजानीत हन्त भूयो ब्रवीमि वः सहस्रेणापि दुर्मेधा न बुद्धिमधिगच्छति। चतुर्थेनाप्यथांशेन बुद्धिमान् सुखमेधते॥ १७ एवं धर्मस्य विश्वेयं संसाधनसुपायतः। उपायक्षो हि मेधावी सुखमत्यन्तमश्रुते॥ १८ यथाऽध्वानमपाथेयः प्रपन्नो मनुजः कचित्। क्केशेन याति महता विनश्येदन्तरापि च १९ तथा कर्मसु विश्वेयं फलं भवति वा न वा। पुरुषस्यात्मनिःश्रेयः शुभाशुभनिदर्शनम्॥ २० यथा च दीर्घमध्वानं पद्भामेव प्रपद्यते। अदृष्टपूर्वे सहसा तत्त्वदर्शनवार्जितः ॥ तमेव च यथाऽध्वानं रथेनेहाशुगामिना। गच्छत्यश्वप्रयुक्तेन तथा बुद्धिमतां गतिः॥ २२ अर्ध्व पर्वतमारुह्य नान्ववेक्षेत भूतलम् । रथेन रथिनं पश्य क्रिश्यमानमचेतनम् ॥ २३ यावद्रथपथस्तावद्रथेन स तु गच्छाते। श्रीणे रथपदे विद्वान् रथमुतसुज्य गच्छति ॥ एवं गच्छाति मेधावी तत्त्वयोगविधानवित्। परिकाय गुणक्षश्च उत्तरादुत्तरोत्तरम् ॥ यथार्णवं महाघोरमध्रवः संप्रगाहते।

बाह्यमेव संमोहाद्वधं वाञ्छत्यसंशयम्॥ नावा चापि यथा प्राञ्जो विभागज्ञः खरित्रया अश्रान्तः सिलिले गच्छेच्छीवं सन्तरते हृदम् तीणीं गरछेत्परं पारं नावमुतसुज्य निर्ममः। व्याख्यातं पूर्वकल्पेन यथा रथपदातिनोः २८ स्रोहात्संमोहमापन्नो नावि दाशो यथा तथा ममत्वेनाभिभूतः संस्तत्रैव परिवर्तते॥ नावं न शक्यमारु स्थले विपरिवर्तितुम्। तथैव रथमारुह्य नाप्सु चर्या विधीयते॥ ३० पवं कर्मकृतं चित्रं विषयस्थं पृथक् पृथक्। यथा कर्म कृतं लोके तथैता जुपपद्यते ॥ यन्नेव गन्धिनो रस्यं न रूपस्पर्शशब्दवत्। मन्यन्ते मुनयो बुद्ध्या तत्प्रधानं प्रचक्षते ३२ तत्र प्रधानमध्यक्तमध्यकस्य गुणो महान्। महत्प्रधानभूतस्य गुणोऽहङ्कार एव च॥ ३३ अहङ्कारातु संभूतो महाभूतकृतो गुणः। पृथक्तवेन हि भूतानां विषया वै गुणाः समृताः बीजधर्म तथा व्यक्ते प्रसवातमक्मेव च । बीजंधमा महानातमा प्रसबश्चेति नः श्रुतम् ॥ बीजधर्मस्त्वहङ्कारः प्रसवश्च पुनः पुनः। बीजप्रसवधर्माणि महाभूतानि पञ्च वै॥ ३६

दाष्ट्रीतिकमाह--व्यक्त इति । यथा तैलवर्तिभ्यामवष्टच्यो दीप आत्मानं भवनाकाशं च व्याप्रोति तदभावे तु स्वयमेवांतर्धायते न तु भवनाकाशः एवं कर्मावष्टव्यः सत्त्व-गुणश्चरमवृत्तिरूपोऽभिव्यक्तः सन् स्वं च पुरुषं च पृथग-वभासयति कर्मोपरमे तु.स्वयमेवान्तर्धीयते पुरुषम्तु अव्यक्तः समाधिसुषुप्तिसुखसाक्षी केवल इष्यते ॥ १६ ॥ कर्मसु ज्ञान-साधनेषु आत्मानि चित्ते श्रेयोविषये ग्रुभाग्रुभद्दष्टान्तः पूर्णे पुष्यपापे यः पूर्णे योगमाप्रोति अल्पपुष्यम्त्वंतरा म्रियते इति भावः ॥ २० ॥ यथा चेति । शास्त्ररथेनैव संसाराध्वाति-लंघनीय इति भावः ॥२१॥ ऊध्वीमिति । परं पदमारुह्य शास्त्रमपि त्याज्यमिति भावः ॥२३॥ यावदिति । चित्त-शुद्धिपंर्यंतं विधिशास्त्रकैंकर्यं ततस्तु योगतत्त्वं जानन् उत्तरोत्तरं हंसं परमहंसं वाऽऽश्रमं सम्यगवबुध्य गच्छोदित्यर्थः॥२४॥ आचार्यरूपां नावं श्रयेदित्याह त्रिभिः -- यथोति ॥ २६॥ स्वरित्रया शोभनानि अरित्राणि केनिपातनानि यस्यां तया ॥२७॥तीण इति । समावृतवत् निदिध्यासनार्थी गुरुमपि त्यजेदिति भावः । तावद्वरं सेवेत यावद्योगारूढो न भवति र्थामेव पर्वतारूढ इति पूर्वदृष्टान्तं स्मार्यति ट्याख्या-

तमिति । पदातिदृष्टान्तोऽपि गुर्वभावे मार्गप्राप्तिरेव न भवतीत्यत्र बोध्यः ॥ २८ ॥ स्नेहादिति । नात्यन्तं गुरावेव स्थेयं सति ध्यानयोग्यत्वे इति भावः ॥ २९ ॥ नावमिति । कर्माधिकारिणा योगो योगाधिकारिणा च कर्म नानुष्ठातुं युक्तं इति भावः ॥ ३०॥ कर्मकृतं कर्म-फलं चित्रं नानाविधं विषयस्थं पृथक् पृथक् एकमेव कर्म गृहस्थस्य श्वाध्यं परिव्राजकस्य पातित्यहेतुः एवं व्यतिरेकोऽपि ज्ञेयः विषय आश्रमस्तत्स्थं एतान्कतृन् ॥ ३१ ॥ एवं ज्ञानसाधनान्युक्त्वा ज्ञेयमाह-यदिति । गन्धि गन्धवत् रस्यं रसवत् ॥ ३२ ॥ गुणः कार्यं महदूपं यत्प्रधानभूतं प्रधानकार्यं तस्यापि गुणोऽहङ्कारः ॥ ३३ ॥ महाभूतकृतः वियदादिरूपत्वेन कल्पितः तेषां गुणास्तु विषयाः शब्दाद्य एव ।। ३४ ।। बीजधर्मत्वं कारणत्वं प्रसवात्मकत्वं कार्य-रूपत्वं, जीवेति पाठेपि जीवतो धान्यादेरेव धर्मी बीजत्वं न तु भजितधान्यादेरिति स एवार्थः । यद्यपि तेषां मते अव्य-क्तस्य बीजत्वमेवास्ति न तु कार्यत्वं तथापि अद्वैतश्रुतिविरो-धालदुपेक्ष्यामिति भागः ॥ ३५ ॥ पुनःपुनरिति हाष्ट्रसुष्ट्रि-रुक्ता ॥ ३६॥

चीज्धर्मिण इत्याहुः प्रसवं च प्रकुर्वते। विशेषाः पश्चभूतानां तेषां चित्तं विशेषणम् तत्रैकगुणमाकाशं द्विगुणो वायुरुच्यते। त्रिगुणं ज्योतिरित्याहुरापश्चापि चतुर्गुणाः॥ मुध्वी पञ्च गुणा श्रेया चरस्थावरसंकुला। सर्वभूतकरी देवी शुभाशुभनिद्धिनी॥ ३९ शब्दः स्पर्शस्तथा रूपं रस्रो गन्ध्रश्च पञ्चमः। षते पञ्च गुणा भूमेर्विश्चेया द्विजसत्तमाः॥ ४० पार्थिवश्च सदा गन्धो गन्धश्च बहुधा स्मृतः। तस्य गन्धस्य वक्ष्यामि विस्तरेण बहूनगुणान् इष्टशानिष्टगन्त्रश्च मधुरोऽम्लः कदुस्तथा। निहीरी संहतः स्निग्घो सक्षो विशद एव च॥ पवं दशविधो श्रेयः पार्थिवो गन्ध इत्युत । शब्दः स्पर्शस्तथा रूपं द्रवञ्चापां गुणाः स्वृताः रसकानं तु वश्यामि रसस्तु बहुधा स्मृतः। मधुरोऽम्लः कदुन्तिक्तः कषायो लवणस्तथा एवं षड्विधविस्तारी रसी वारिमयः स्मृतः। शब्दः स्पर्शस्तथा कपं त्रिगुणं ज्योतिरुच्यते॥ ज्योतिषश्च गुणो कपं कपं च बहुधा स्मृतम् शुक्तं कृष्णं तथा रक्तं नीलं पीतारुणं तथा ४६ इसं दीर्घ कुशं स्थूलं चतुरसं तु वृत्तवत्।

पवं द्वादशाविस्तारं तेजसो रूपमुच्यते ॥ ४७ विश्वेयं व्राह्मणैर्वृद्धैर्धभैश्चः सत्यवादिभिः। शब्द्द्रपशौं च विश्वेयौ द्विगुणो वायुरुच्यते ४८ वायोश्चापि गुणः स्पर्शः स्पर्शश्च बहुधा स्मृतः रूक्षः शीतस्तथैवोष्णः क्षिग्धो विशद एव च कठिनश्चिक्कणः श्वश्चः

पिच्छिलो दारुणो मृदुः। एवं द्वादशविस्तारो

वायव्यो गुण उच्यते॥ ५० विधिवद्राह्मणैः सिद्धेर्धर्मह्मैस्तत्त्वद्गिः । ११ तत्रैकगुणमाकाशं शब्द इत्येव च स्तृतः। तस्य शब्दस्य वश्यामि विस्तरेण बहुन्गुणान् षड्जर्षभः स गान्धारो मध्यमः पञ्चमस्तथा। अतः परं त विश्वयो निषादो धेवतस्तथा। इष्टश्चानिष्टशब्दश्च संहतः प्रविभागवान् ५३ एवं दश्चिधो श्वेयः शब्द आकाशसम्भवः। आकाशमुत्तमं भूतमहङ्कारस्ततः परः॥ ५४ अहङ्कारात्परा बुद्धिर्बुद्धरात्मा ततः परः॥ ५४ यह्मात्त परमव्यक्तमव्यक्तात्पुरुषः परः॥ ५५ परापरश्चो भूतानां विधिश्चः सर्वकर्मणाम्। सर्वभूतात्मभूतात्मा गच्छत्यात्मानमदययम् ५६

इति श्रीमहाभारते आश्वमेधिक पर्वणि अनुगीतापर्वणि गुरुशिष्यसंवादे पञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५०॥



48

# ब्रह्मोवाच । भूतानामथ पञ्चानां यथैषामीश्वरं मनः। नियमे च विसर्गे च भूतात्मा मन एव च १

अधिष्ठाता मनो नित्यं भूतानां महतां तथा। बुद्धिरैश्वर्यमाचष्टे क्षेत्रज्ञश्च स उच्यते॥ २

बीजधिभण इति तामेबोपपादयित । विशेषाः शब्दाद्यः प्रसवं प्रकुर्वते भोगकाले कार्यक्ष्पेण उपस्थिता अपि संस्कारक्ष्पेण कालान्तरे भोगं दातुं कारणात्मनाऽवितष्ठन्ते । अत एते कारणक्ष्पाश्च कार्यं सर्वदा कुर्वान्त पूर्वेषां मृद्धट-न्यायेन कार्यकारणभावः । विशेषाणां तु वीजाङ्करन्यायेन्निति भेदः । तेषां विशेषाणामपि विशेषणं व्यावर्तकं चित्त-भेव । चित्त एव विशेषाः सर्वं सन्ति न बिहिरित्यर्थः ॥३०॥ तत्रैकगुणमिन्यादिग्रन्थो न्याख्यातो मोञ्चधमेषु स्पष्टार्थश्च ॥३८॥ इति श्रीमहाभारते आश्वभिधिक पर्वणि नैलकन्ष्रिये मारतभावदीपे पंचाशतमोऽध्यायः ॥ ५०॥

### ५१

विशेषाः पद्मभूतानामित्यत्र स्तितां सकलशास्त्रस्यभूतां दृष्टिसृष्टिं प्रपंचयति—भूतानामित्यादिना ।
नियमे संहारे विसर्गे उत्पत्ती च भूतानां मन एव ईश्वरं
समर्थे यथा तथा वक्ष्यत इति शेषः। भूतात्मा स्थितिकालेऽपि
मन एव भूतानामात्मा स्वरूपं कनकमिव कुण्डलादेः ॥१॥
आधिष्ठाता निनित्तकारणमपि कुलालादिस्थानीयं मन एव
क्षेत्रशो जीवोऽपि मन एव एवं मनस ऐश्वर्य मित्यर्थः ॥ २॥
प्रज्ञैव आच्छे स्वप्रतीतिप्राद्यं मनस ऐश्वर्य मित्यर्थः ॥ २॥

इन्द्रियाणि मनो युंके सद्धानिव सार्थः। इन्द्रियाणि मनो बुद्धिः क्षेत्रक्षे युज्यते सदा ३ महदश्वसमायुक्तं बुद्धिसंयमनं रथम्। समारु स भूतात्मा समन्तात्परिधावति ४ इन्द्रियग्रामसंयुक्तो मनःसारिथरेव च। बुद्धिसंयमनो नित्यं महान्त्रह्ममयो रथः ॥ एवं यो वेत्ति विद्वान्वै सदा ब्रह्ममयं रथम्। स धीरः सर्वभूतेषु न मोहमधिगच्छाति॥ अव्यक्तादि विशेषान्तं सह स्थावरजङ्गमम्। सूर्यचन्द्रप्रभालोकं ग्रहनक्षत्रमण्डितम् ॥ नदीपर्वतजालैश्र सर्वतः परिभूषितम्। विविधाभिस्तथा चाद्भिः सततं समलंकृतम् आजीवं सर्वभूतानां सर्वप्राणभृतां गतिः। एतद्वह्यवनं नित्यं तस्मिश्चरति क्षेत्रवित्॥ ९ लोकेऽस्मिन्यानि सत्त्वानि त्रसानि स्थावराणि च। तान्येवाग्रे प्रलीयन्ते पश्चाद्भृतकृता गुणाः। गुणेभ्यः पञ्चभूतानि षष भूतसमुरुष्ट्रयः॥ देवां मनुष्या गन्धवाः

पिशाचासुरराश्चसाः।

सर्वे समावतः सृष्टा न क्रियाभ्यो न कारणात्॥ ११ एते विश्वसूजो विप्रा जायन्तीह पुनः पुनः। तेभ्यः प्रस्तास्तेष्वेव महाभूतेषु पञ्चसु। प्रलीयन्ते यथाकाल-मूर्मयः सागरे यथा॥ 85 विश्वसुग्भ्यस्तु भूतेभ्यो महाभूतास्तु सर्वशः। भूतेभ्यश्चापि पञ्चभ्यो मुक्तो गच्छेत्परां गतिम्॥ १३ प्रजापतिरिदं सर्वं मनसैवास्जत्प्रभुः। तथैव देवानुषयस्त पसा प्रतिपेदिरे॥ १४ तपसश्चानुपूर्वेण फलमूलाशिनस्तथा। त्रैलोक्यं तपसा सिद्धाः पश्यंतीह समाहिताः औषधाःयगदादीनि नानाविद्याश्च सर्वशः। तपसैव प्रसिद्यन्ति तपोमूलं हि साधनम्१६ यहरापं दुराम्नायं दुराधर्षं दुरन्वयम्। तत्सर्वं तपसा साध्यं 'तपो हि दुरतिक्रमम्'॥ सुरापो ब्रह्महा स्तेयी भूणहा गुरुतल्पगः। तपसैव सुतप्तेन मुच्यते किल्विषात्ततः॥ १८

मनस ऐश्वर्यं योगैकगम्यामिति तद्धिगमार्थं योगमाह— इन्द्रियाणीति । मनः कर्तृ युंत्ते प्रयुंत्ते । आत्मोन्द्रय-मनोयुक्तं भोक्तेति श्रुतिं व्याचष्टे—इन्द्रियाणीति। आत्मपरस्य प्रतिपदं बुद्धिपदं भोक्तित्यस्य प्रतिपदं क्षेत्रज्ञ इति ॥ ३ ॥ महान्तः इन्द्रियाश्वास्तैः समायुक्तं, बुद्धचा सा-रिथिभूतया संयमनं निग्रहो यस्य तं, रथं ब्रह्ममयं कारण-विकारभूतं शरीरस्थम् । भूतात्मा देहाभिमानी, सर्वतः सुख-लिप्सुर्धावति ॥ ४ ॥ अयमेव स्थ इन्द्रियप्रामेण वशीकृतेन संयुक्तः सम्यक् समाहितः । मनसा च सारथिना संयुक्तः बुद्धिसंयमनः बुद्धिप्रतोद्श्चेन्महान् भवति । बहिर्मुखानीन्द्रि-यशुद्धिमनांसि आत्मनो जीवत्वमापादयन्ति अन्तर्भुखानि त्वस्य ब्रह्ममयत्वं आविष्कुर्वन्तीत्यर्थः ॥ ५॥ एवं निम्रा-ह्यत्वेन यो वोत्ति वेद धीरो ध्यानशीलः ॥ ६ ॥ अव्यक्ता-चात्मके ब्रह्मवनेऽस्मिन् चेतनः संचरतीत्याह-अठयकेति त्रिभि: ॥७॥ अस्मिँहोंके आत्मलोंके अग्रे निमेषमात्रेण स्थावरादिकं बाह्यं सर्वे लीयते । नेत्रानिमीलनमात्रेण भूतानि मलीयन्ते दृष्टिसृष्ट्यधिकारादित्यर्थः । तद्नन्तरं भूतकृताः गुणाः शब्दादयो लीयन्ते नेत्रवत् श्रोत्रादीनामपि गुरूक्त- युक्त्या निमीलने कृते सतीत्यर्थः। गुणेभ्यः लीनेभ्योऽनन्तरं पश्चभूतानि स्क्ष्मदेहारंभकाणि प्रलीयन्ते स्थूलानां प्रत्या-हारेणैव संहतत्वात्। एष देहद्वयरूपो भूतसमुच्छ्य इति पश्चभूतानीत्यस्य व्याख्या भूतानां लये तु निर्विशेषाचिन्मा-त्रेणैव रूपेणावतिष्ठत इत्यर्थः। सार्धश्लोकः॥ १०॥ देवा-द्यः स्वाप्रदेवादिवत्स्वभावत एव उत्पन्नाः न यज्ञादिना नापि ब्रह्मादिनत्याह—देवा इति ॥ ११॥ विश्वस्रजो मरीच्यादयोपि भौतिकत्वाङ्क्तलये लीयन्त इत्याह—पत इति सार्धेन ॥ १२॥ विश्वस्रम्यः स्थूलभूतेभ्यः परे महाभूताः सूक्ष्मभूतानि तेभ्योऽपि परां गतिं मुक्तो गच्छेत्। पाठान्तरे भूतानां यो विश्वस्क् विराद् सः स्वोपादानभूतानि महाभूतानि प्रति गच्छतीति स एवार्थः॥ १३॥

मनसश्चेन्द्रियाणां च ऐकाय्यं परमं तपः । इत्युक्तलक्षणतपोबलेन सर्वे मनसैव सुज्यत इत्याह— प्रजापतिरित्यादिना ॥ १४ ॥ तपसः संकल्पस्य आनुपूर्व्येण क्रमेण समाहिताः समाधियुक्ताः ॥ १५ ॥ दुरापं इन्द्रपदादि दुराम्नायं वेदादि दुराधर्षे वह्न्यादि दुरन्वयं असमाध्यं महाप्रलयादि ॥ १७ ॥ मनुष्याः पितरो देवाः पश्चवो मृगपक्षिणः । यानि चान्यानि भूतानि

यान चान्यान भूतान त्रसानि स्थावराणि च ॥ १९ त्रपःपरायणा नित्यं सिद्ध्यन्ते तपसा सदा। तथैव तपसा देवा महामाया दिवं गताः २० आशीर्युक्तानि कर्माणि कुर्वते ये त्वतन्द्रिताः। अहङ्कारसमायुक्तास्ते सकाशे प्रजापतेः॥ २१ ध्यानयोगेन शुद्धेन निर्ममा निरहंकृताः। आभुवन्ति महात्मानो महान्तं लोकमुत्तमम् ध्यानयोगम्य प्रसन्नमतयः सदा। स्रुंखोपचयमव्यक्तं प्रविश्चन्त्यात्मवित्तमाः॥२३ ध्यानयोगादुपागम्य निर्ममा निरहङ्कृताः। अव्यक्तं प्रविश्वन्तीह महतां लोकमुत्तमम् २४

> अव्यक्तादेव सम्भूतः समसंद्रां गतः पुनः। तमोरजोभ्यां निर्मुक्तः

सत्त्वमाश्चाय केवलम् ॥ २५ ईनर्म्रक्तः सर्वपापेभ्यः सर्वे स्जाति निष्कलम् श्रेत्रश्च इति तं विद्याद्यस्तं वेद स वेद्वित २६ चित्तं चित्तादुपागम्य सुनिरासीत संयतः । याचित्तं तन्मयो वद्यं गुह्यमेतत्सनातनम्॥२७ अव्यक्तादिविद्योषान्तमविद्यालक्षणं स्मृतम् ।

सुखोपचयं लैकिकानां सुखानां उपचयी र्यस्मातं सुखोपचयं अखण्डमानन्दं एतस्यैवानंदस्या-न्यानि भूतानि मात्रामुपजीवन्तीति श्रुतिप्रसिद्धम् ॥ २३ ॥ उपागम्य परावृत्य पूर्णे ध्यानयोगमप्राप्य ये म्रियन्ते ते प्रकृतिलीना भवन्तीति ॥ २४ ॥ समसंज्ञां गतः स्वयम-व्यक्तत्वं प्राप्त इत्यर्थः ॥ २५ ॥ यः कारणत्वं प्राप्तः सर्वे सजति तमेव निष्कलं क्षेत्रशं ईश्वरमिति विद्यात् ॥ २६ ॥ चित्तं सम्यग्ज्ञानं चिती संज्ञान इत्यस्माद्भावे निष्ठा । चित्तानमनसा हेतुना उपागम्य प्राप्य संयतः सततं आसीत ततश्च यचित्तस्तन्मयो भवति कीटकर्मृगन्यायेन यद्भूपं भावयति तदेवायं भवतीत्यर्थः ( मन इति पाठे यिन्तं तदेव ईश्वरस्तद्भाव्यं दातुं समर्थ इत्यर्थः ) ॥२७॥ तत्र हानार्थमाह-अव्यक्तादीति । यत्किःचिन्मदीयत्वेन किल्पतं तत्सर्वमविद्या अतो निष्कलमात्मानमेव ध्यायेदि-त्यर्थः ॥२८॥ षोडकात्मकः पञ्चमहाभूतानि एकादशविका-नाश्च तदात्मकः तमेव षोडशात्मकं पुरुषं विद्या यसते तदेव

निबोधत तथा हीदं गुणैर्लक्षणिमत्युत ॥ २८ द्यक्षरस्तु भवेनमृत्युस्त्यक्षरं ब्रह्म शाश्वतम्। ममेति च भवेन्द्रत्युर्न ममेति च शाश्वतम् २९ कर्म केचित्प्रशंसन्ति मन्दबुद्धिरता नराः। ये तु बुद्धा महात्मानों न प्रशंसान्ति कर्म ते॥ कर्मणा जायते जन्तुर्मूर्तिमान्षोडशात्मकः। पुरुषं ग्रसते विद्या तद्राद्यममृताशिनाम् ॥ ३१ तस्मात्कमसु निःस्नेहा ये केचित्पारदर्शिनः । विद्यामयोऽयं पुरुषो न तु कर्ममयः स्मृतः॥३२ य पवमसृतं नित्यमग्राह्यं शश्वद्श्वरम्। वस्यातमानमसंश्चिष्टं यो वेद न भृतो भवेत ॥ अपूर्वमक्ततं नित्यं य पनमविचारिणम्। य एवं विन्देदातमानमग्राह्यमन्त्रतादानम्। अप्राह्योऽसृतो भवति स एमिः कारणैर्ध्ववः॥ आयोज्य सर्वसंस्कारान्संयम्यात्मानमात्मनि स तद्रह्म शुभं वेत्ति यस्माद्भयो न विद्यते ३५ प्रसादे चैव सत्त्वस्य प्रसादं समवाप्रयात्। लक्षणं हि प्रसादस्य यथा स्यात्स्वप्तदर्शनम् ॥ गतिरेषा तु मुक्तानां ये ज्ञानपरिनिष्ठिताः। प्रवृत्तयश्च याः सर्वाः पश्यान्त परिणामजाः एषा गतिर्विरक्तानामेष धर्मः सनातनः। एषा ज्ञानवतां प्राप्तिरेतदृत्तमिनिन्दतम् ॥ ३८

च प्राह्मं उपादेयं अमृतं देवतादिशेषं अश्नान्ति तेऽमृताशिनस्तेषां आशिताशितभिति पाठे तृप्तानामिप तृप्तिकरम्
॥ ३१ ॥ शश्चदक्षरं सर्वदा अपचयद्दीनं वर्यातमा जितचित्तः असंश्विष्टं असंगम् ॥३३॥ अपूर्वं मानान्तरानवगतं अकृतं अकृत्रिमं अविचारिणं कृत्रस्यं अपराजितिमिति
पाठान्तरे स्पष्टोऽर्थः । अमृताशनं ईश्वरप्रासस्तुरीय इति श्रुतेः
ईश्वरस्यापि संहर्तारं एभिवेक्ष्यमाणैः । सार्धः ॥ ३४ ॥
चेतसः संस्कारा मैत्र्यादयस्तान् आयोज्य दढान् कृत्वा
आत्मानं चितं आत्मिनि हृदयपुंडरीके संयम्य निरुष्य
॥ ३५ ॥ प्रसादे नैभित्ये प्रसादं शान्ति चित्तप्रसादस्य लक्षणं
तु यथा स्वप्ने देहासंगेनावस्थानमस्ति तथा यदा योगयुक्त्या
चित्तं बहिःसंज्ञाद्यस्तान्तः प्रवारि भवित तदेव प्रसादिविद्धम्
॥ ३६ ॥ एषा प्रसादहृत्यमन्तः प्रवारि भवित तदेव प्रसादिविद्धम्
॥ ३६ ॥ एषा प्रसादहृत्या गितिर्मार्गः प्रवर्तन्ते ताः प्रवर्त्यः
त्रैकालिकाः पदार्थास्तान्यरिणामजान् अतीताननागतांश्वात्र
पद्यन्ति योगिनः ॥ ३० ॥

समेन सर्वभृतेषु निःस्पृहेण निराशिषा। शक्या गतिरियं गन्तुं सर्वत्र समदर्शिना ३९ एतद्वः सर्वमाख्यातं मया विप्रिषेसत्तमाः। एवमाचरत क्षिप्रं ततः सिद्धिमवाप्स्यथ ४० गुरुरुवाच।

इत्युक्तास्ते तु मुनयो गुरुणा ब्रह्मणा तथा। कृतवन्तो महात्मानस्ततो लोकमवामुवन् ४१ त्वमप्येतन्महाभाग मयोक्तं ब्रह्मणो वचः। सम्यगाचर शुद्धात्मंस्ततः सिद्धिमवाप्स्यसि॥ वासुदेव उवाच।

इत्युक्तः स तदा शिष्यो गुरुणा धर्मसुत्तमम् चकार सर्व कौन्तेय ततो मोक्षमवासवान्॥ कृतकृत्यश्च स तदा शिष्यः कुरुकुलोद्वह। तत्पदं समनुप्राप्तो यत्र गत्वा न शोचिति॥४४ अर्जुन उवाच।

अजुन उपाचा को न्वसी ब्राह्मणः कृष्ण कश्च शिष्यो जनार्दन श्रोतव्यं चेन्मयैतद्वै तत्त्वमाचश्व मे विभो ४५ वासुँदेव उवाच।

अहं गुरुर्महावाहों मनः शिष्यं च वि। द्वि मे। त्वत्त्रीत्या गुह्यमेतच कथितं ते धनक्षय ॥ ४६ मिय चेद्स्ति ते प्रीतिनित्यं कुरुकुलोद्वह । अध्यात्ममेतच्छुत्वा त्वं सम्यगाचर सुव्रतथ७ ततस्त्वं सम्यगाचीणें धमें ऽस्मिन्नरिकर्षण । सर्वपापविनिर्मुक्तो मोक्षं प्राप्स्यसि केवलम्

पूर्वमप्येतदेवोक्तं युद्धकाल उपस्थिते।
मया तव महाबाहो तस्माद्त्र मनः कुरु ॥ ४९
मया तु भरतश्रेष्ठ चिरदृष्टः पिता प्रभुः।
तमहं द्रष्टुमिच्छामि संमते तव फाल्गुन ॥५०
वैद्याम्पायन उवाच ।

इत्युक्तवचनं कुष्णं प्रत्युवाच धनञ्जयः। गच्छावो नगरं कृष्ण गजसाह्वयमद्य वै॥ ५१ समेत्य तत्र राजानं धर्मात्मानं युधिष्ठिरम्। समनुज्ञाप्य राजानं स्वां पुरीं यातुमहीसे ५२

इति श्रीमहाभारते आश्वमेधिके पर्वणि अनुगीतापर्वणि गुरुशिष्यसंवादे एकपश्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५१॥

गुरुशिष्यसंवादः समाप्तः।



43

वैद्यस्पायन उवाच ।
ततोभ्यनोदयत्कृष्णो युज्यतामिति दारुकम्
सहतादिव चाचष्ट युक्तमित्येव दारुकः॥ १
तथेव चाचुयात्रादि चोदयामास पाण्डवः।
सज्जयध्वं प्रयास्थामो नगरं गजसाह्वयम् २
इत्युक्ताः सैनिकास्ते तु सज्जीभूता विद्याम्पते।
आचण्युः सज्जमित्येवं पार्थायामिततेजसे ३
ततस्तौ रथमास्थाय प्रयातौ कृष्णपाण्डवौ।
विकुर्वाणौ कथाश्चित्राः प्रीयमाणौ विद्याम्पते

रथसं तु महातेजा वासुदेवं घनञ्जयः।
पुनरेवाव्रवीद्वाक्र्यमिदं भरतसत्तम्॥ ५
त्वत्प्रसादाज्जयः प्राप्तो राज्ञा वृष्णिकुलोद्वहः।
नियताः शत्रवश्चापि प्राप्तं राज्यमकण्टकम् ६
नाधवन्तश्च भवता पाण्डवा मधुसूदनः।
भवन्तं प्रवमासाद्य तीर्णाः स्म कुरुसागरम्
विश्वकर्मन्नमस्तेऽस्तु विश्वात्मन्विश्वसत्तमः।
तथा त्वामभिजानामि यथा चाहं भवान्मतः ८

अहामिति । अहं क्षेत्रज्ञो गुरुः मनोमदीयं मया बोधनीयं एतेन आत्मनो गुरुरात्मैवेत्युक्तं भवति ॥ ४६ ॥ सम्यगाचर यमानियमादिनिष्ठो भव॥४७॥ केवलमिति क्रम-स्राक्तिव्याद्वात्तिः ॥ ४८ ॥ प्रागुक्तं स्मारयित अस्य च तस्य च एकवाक्यतां कारियतुम्—पूर्वमिति ॥ ४९ ॥ कथाम-सुर्वाक्यतां कारियतुम्—पूर्वमिति ॥ ४९ ॥ कथाम-सुर्वाक्यतां कारियतुम्—पूर्वमिति ॥ ५० ॥ इति श्रीमहा- भारत आश्वमेधिके पर्वाण नैलकण्ठीये भारतभावदीपे एकपञ्चाशत्तमोऽध्यायः॥५१॥

93

तत इति । स्य इति स्थामिति चार्धद्रयेपि शेषः ॥ १॥ विश्वकमित्रित्यादिना स्वबोधमाविष्करोति ॥ ८॥

रवत्तेजःसंग्भवो नित्यं भृतीतमा मधुसूदन। रतिः क्रीडामयी तुभ्यं मायाते रोदस्रिवमो रविय सर्वमिदं विश्वं यदिदं स्थाणु जङ्गमम्। त्वं हि सर्वे विकुरुषे भूतग्रामं चतुर्विधम १० पृथिवीं चान्तरिक्षं च द्यां चैव मधुस्रदन। हसितं तं ऽमला ज्योत्सा ऋतवश्चेन्द्रियाणि ते प्राणा वायुः सततगः क्रोधो मृत्युः सनातनः प्रसादे चापि पद्मा श्रीनित्यं त्विय महामते॥ रितरहिधृतिः क्षान्तिमंतिः कान्तिश्चराचरं ैत्वमेवेह युगान्तेषु निधनं प्रोच्यसेऽनघ ॥ १३ इदींघणिषि वालेन न ते शक्या गुणा मया। आत्मा च परमात्मा च नमस्ते नलिनेक्षण ॥ विदितों में सुदुर्धर्ष नारदादेवलात्तथा। कृष्णद्वैपायनांचव तथा कुरुपितामहात्॥ १५ स्विय सर्व समासक्तं त्वमेवैको जनेश्वरः। यचानुब्रहसंयुक्तमेतदुक्तं त्वयाऽनघ॥ 38 पतत्सर्वमहं सम्यगाचरिष्ये जनार्दन। इदं चाद्धतग्रत्यन्तं कृतमस्मित्रियेप्सया॥१७ यत्पापो निहतः संख्ये कौरत्यो धृतराष्ट्रजः। त्वया दग्धं हि तत्सैन्यं मया विजितमाहवे भवता तत्कृतं कर्म येनावाप्तो जयो मया। दुर्योधनस्य संग्रामे तव बुद्धिपराक्रमैः॥ १० कर्णस्य च वघोपायां यथावत्सम्प्रदर्शितः। सैन्धवस्य च पापस्य भूरिश्रवस एव च ६० अहं च प्रीयमाणेन त्वया देवाकिनन्दन। यदुक्तस्तत्करिष्यामि न हि मेऽत्र विचारणा॥ राजानं च समासाद्य धर्मात्मानं युधिष्ठिरम् चोदयिष्यामि धर्मज्ञ गमनार्थं तवानघ॥ २२ रुचितं हि ममैतत्ते द्वारकागमनं प्रभो। अचिरादेव द्रष्टा त्वं मातुलं मे जनार्दन ॥ २३ बलदेवं च दुर्घर्षं तथाऽन्यान्वृध्णिपुङ्गवान्। एवं सम्भाषमाणां तौ प्राप्तौ वारणसाह्वयम् तथा विविशत्श्रीभी सम्प्रहष्टनराकुलम्। तौ गत्वा धृतराष्ट्रस्य गृहं शक्रगृहोपमम्॥२५ दृहशाते महाराज धृतराष्ट्रं जनेश्वरम्। विदुरं च महाबुद्धि राजानं च युधिष्ठिरम्॥ भीमसेनं च दुर्धर्ष माद्रीपुत्रौ च पाण्डवौ। धृतराष्ट्रमुपासीनं युयुत्सं चापराजितम्॥ २७

गान्धारीं च महाप्रज्ञां पृथां कृष्णां च भामिनीं सुभद्राद्याश्च ताः सर्वा भरतानां स्त्रियस्तथा 🖟 दद्शाते स्त्रियः सर्वा गान्धारीपरिचारिकाः ततः समेत्य राजानं धृतराष्ट्रमरिन्दमौ ॥ २९ निवेद्य नामधेये स्वे तस्य पादावगृह्णताम्। गान्धार्याञ्च पृथायाञ्च धर्मराजस्य चैव हि ॥ भीमस्य च महात्मानौ तथा पादावगृह्वताम् क्षत्तारं चापि संगृह्य पृष्टा कुशलमन्ययम् ३१ तैः सार्धं नृपातं वृद्धं ततस्तौ पर्शुपासताम्। ततो निशि महाराजो धृतराष्ट्रः कुरूद्वहान् ३२ जनार्दनं च मेघावी दयसर्जयत वै गृहान्। तेऽ नुकाता नृपतिना ययुः स्वं स्वं निवेशनम् ॥ धनञ्जयगृहानेव ययौ कृष्णस्तु वीर्यवान्। तत्राचिंतो यथान्यायं सर्वकामैरुपस्थितः ३४ कृष्णः सुष्वाप मेधावी धनञ्जयसहायवान्। प्रभातायां तु श्वयीं कृत्वा पौर्वाह्निकीं कियाम् धर्मराजस्य भवनं जग्मतुः परमार्चितौ। यत्रास्ते स सहामात्यो धर्मराजो महाबलः३६ तौ प्रविश्य महात्मानौ तद्गृहं परमार्चितम्। धर्मराजं दहशतुर्देवराजिमवाश्विनौ॥ समासाद्य तु राजानं वार्ष्णयकुरुपुङ्गवी। निषदितुर जुज्ञाती प्रीयमाणेन तेन ती॥ त्तः स राजा मेधावी विवशू प्रेक्ष्य तावुभौ। प्रोवाच वदतां श्रेष्ठो वचनं राजसत्तमः॥ ३९ युधिष्ठिर उवाच।

विवश् हि युवां मन्ये वीरी यदुकुरुद्वही। बूत कर्तास्म सर्व वां न चिरान्मा विचार्यतां इत्युक्तः फाल्गुनस्तत्र धर्मराजानमञ्ज्ञीत । विनीतवदुपाग्म्य वाक्यं वाक्याविशारदः ४१ अयं चिराषितो राजन् वासुदेवः प्रतापवान्। भवन्तं समनुशाप्य पितरं द्रष्टुमिच्छति ॥ ४२ स गच्छेदभ्यनुशातो भवता यदि मन्यसे। अन्तिनगरी वीरस्तदनुशातुमहीस् ॥ ४३

युधिष्ठिर उवाच।

पुण्डरीकाक्ष भद्रं ते गच्छ त्वं मधुसूद्रन ।
पुरीं द्वारवतीमद्य द्रष्टुं शूरसुतं प्रभो ॥
रोचते मे महाबाहो गमनं तव केशव ।
मातुलश्चिरदृष्टों मे त्वया देवी च देवकी अप

रतिः रमणं क्रीडामयी सर्गस्थित्यन्तलीलारूपा तुभ्यं तव रोद्सी वावाप्टार्थिवी ते तव माया ॥ ९॥ अनुप्रहः एत-स्सम्यगाचेरत्याज्ञारूपः ॥ १६॥ दष्टोपकारमप्यमिनन्दति इदं चेति ॥ १७॥

समेत्य मातुलं गत्वा बलदेवं च मानद । ः पुजयेथाः महाप्राज्ञः महाक्येन यथाईतः॥ ४६ स्मरेथाश्चापि मां नित्यं भीमं च बिल्नां वरम फाल्युनं सहदेवं च नकुळं चैव मानद् ॥ ४७ आनतीनवलोंक्य त्वं पितरं च महाभुज। वृष्णीश्च पुनरागच्छेईयमेघे ममानघ॥ स गच्छ रतान्यादाय विविधानि वस्ति च। यचाप्यन्यनमनों ते तद्प्यादत्स्व सात्वत ॥ इयः च वसुधा कृत्सा प्रसादात्तव केशव । वस्मानुपगता वीर निहताश्चापि रात्रवः॥५० ्यवं ब्रुवति कौरव्ये धर्मराजे युधिष्ठिरे । वासुदेवो वरः पुंसामिदं वचनमञ्जवीत ॥ ५१ तवैव रतानि धनं च केवलं ाः धरातु कृत्का तु महामुजाद्य वै। यद्स्ति चान्यद्वविणं गृहे मंम त्वमेव तस्येश्वर नित्यमीश्वरः॥ ५२ तथेत्यथोक्तः प्रतिपूजितस्तदा 🕖 🥽 गदाग्रजी धर्मसुतेन वीर्यवान् । वितृष्वसारं त्ववद्यथाविधि संपूजितश्चाप्यगमत्त्रदक्षिणम् ॥ ५३

तया स सम्यक् प्रतिनन्दितस्ततः 😗 🦈 ा एक्तथैव सर्वैविद्धरादिभिस्तथा। ा विनिर्ययौ नागपुराद्गदाम्रजो रथेन दिव्येन चतुर्भुजः स्वयम्॥ ५४ स्थे सुभद्रामधिरोप्य भाविनी अ युधिष्ठिरस्यानुमते जनाद्नः। पितृष्त्रसुआपि तथा महाभुजो ् विनिर्ययौ पौरजनाभिसंवृतः॥ ५५ तमन्वयाद्वानरवर्यकेतनः स सात्यकिमाद्रवतीस्तावपि। अगाधबुद्धिविंदुरश्चः माधवं खयं च भीमो गजराजविकमः॥ ५६ निवर्तियत्वा कुरुराष्ट्रवर्धनां स्ततः स सर्वान्विदुरं च वीयवान्। जनादनो दारुकमाह सत्वरः प्रचोद्याभ्वानिति सात्यकि तथा ५७ ततो ययौ राष्ट्रगणप्रमद्नः शिनिप्रवीराचुगतो जनाद्नः। यथा निहत्यारिगणं शतकतु-दिवं तथाऽऽनर्तपुरी प्रतापवान् ॥ ५८

इति श्रीमहामारते आश्वमेधिके पर्वणि अनुगति।पर्वणि कृष्णप्रयाणे १८५ द्विपञ्चाद्यां मोऽध्यायः ॥ ५२॥

- JAR

५३

# वैशस्पायन उवाच।

तथा प्रयान्तं वाष्णेयं द्वारकां भरतर्षभाः।
परिष्वज्य न्यवर्तन्त सानुयात्राः परंतपाः॥ १
पनः पुनश्च वाष्णेयं पर्यष्वजत फाल्गुनः।
आ चक्षविषयाचैनं स दृद्धी पुनः पुनः॥ २
कच्छ्रणेव तु तां पार्थों गोविन्दे विनिवेशितां
सङ्गहार ततो दृष्टि कृष्णश्चाप्यपराजितः॥ ३
तस्य प्रयाणे यान्यासन्निमित्तानि महात्मनः
बहुन्य द्वतस्पाणि तानि मे गदतः शृणु॥ ४

वायुर्वेगन महता रथस्य पुरतो ववो ।
कुर्विनिश्चर्करं मार्ग विरजस्कमकण्टकम् ॥ ९
ववर्ष वास्त्रश्चेव तोयं श्चाचि सुगन्धि च ।
दिव्यानि चैव पुष्पाणि पुरतः शार्क्षधन्वनः
स प्रयातो महाबाहुः समेषु मरुधन्वसु ।
द्दर्शाथ सुनिश्चेष्ठसुत्तङ्कममितौजसम् ॥ ७
स तं सम्पूज्य तेजस्वी सुनि पृथुललोचनः ।
पूर्जितस्तेन च तदा पर्यपृच्छद्नामयम् ॥ ८

इति श्रीमहाभारते आश्वमधिके पर्वाणे नैलकणीये. भारत-भावदीपे द्विपञ्चाशतमोऽध्यायः ॥ ५२ ॥

तथा प्रयान्तं वार्णेयभित्यादिग्रन्थः पूर्वीका-आश्व० ६ सूपनिषत्सु विद्यापलं विश्वरूपदर्शनं विद्यासाधनं गुरोराराः धनं चेति द्वयमिहोक्तं विवरीतुं उत्तकोपाख्यानव्याजेन प्रवर्तते तत उपरिष्टादश्वमधव्याजेन कर्मणामप्यारातुपकारक त्वं विद्यायासुच्यत इति संगतिः ॥ १ ॥ स पृष्टः कुशलं तेन संपूज्य मधुस्दनम्।
उत्तङ्को ब्राह्मणश्रेष्ठस्ततः प्रज्ञ्छ माध्रवम् ॥९
कचिन्छौरे त्वया गत्वा कुरुपाण्डवसदा तत् कृतं सोम्रात्रमचलं तन्मे व्याख्यातुमहिसि १० अपि सन्धाय तान्वीराजुपावृत्तोऽसि केशव सम्बन्धिनः सद्यितान्सततं वृष्णिपुङ्गव ११ कचित्पाण्डुसुताः पञ्च धृतराष्ट्रस्य चात्मजाः लोकेषु विहर्षियन्ति त्वया सह प्रत्तप १२

खराष्ट्रे ते च राजानः कचित्राप्स्यान्ते वे सुखम्। कौरवेषु प्रशान्तेषु

्रें त्वया नाथेन केशव ॥ १३ या में सम्मावना तात त्विय निर्द्धमवर्तेत । अपि सा सफला ताते कृता वे भरतान्याते

श्रीमगवानुवाच ।
क्रिता यत्नी मया पूर्व सीशाम्ये कीरवान्त्रति
नाशक्यन्त यदा साम्ये ते स्थापियतुमञ्जला ॥
ततस्ते निधनं प्राप्ताः सर्वे ससुतवान्धवाः ।
न दिष्टमप्यतिक्रान्तुं शक्यं बुद्ध्या बलेन वा ॥
महर्षे विदितं भूयः सर्वमतत्त्वान्ध ।
तेऽत्यक्रामनमति मह्यं भीष्मस्य विदुरस्य च

ततो यमक्षयं जग्मः समासाद्येतरेतरम्।
पञ्चेव पाण्डवाः शिष्टा हतामित्रा हतात्मजाः
धार्तराष्ट्राश्च निहताः सर्वे ससुतवान्धवाः।
इत्युक्तवचने कृष्णे भृशं कोधसमन्वितः।
उत्तङ्क इत्युवाचैनं रोषादुत्फुळ्ळोचनः॥ १९
उत्तङ्क उवाच।

यस्मान्छक्तेन ते कृष्ण न त्राताः कुरुपुङ्गवाः सम्बन्धिनः प्रियास्तस्मान्छण्स्येहं त्वामसंशयं न च ते प्रसमं यस्मात्ते निगृद्य निवारिताः । तस्मान्मन्युपरीतस्त्वां शष्ट्यामि मधुसूद्रन ॥ त्वया शक्तेन हि सता मिध्याचारेण माधव ते परीताः कुरुश्रेष्ठा नश्यन्तः स्मह्यपेक्षिताः॥ वासुदेव उवाच ।

शृष्ण मे विस्तरेणेदं यद्वस्ये भृगुनन्दन ।
गृहाणानुनयं चापि तपस्ती द्यस्य भृगुनन्दन ॥२३
श्रुत्वा च मे तद्व्यात्मं मुश्रेथाः शापम्य व ।
न च मां तपसाऽल्पेन शक्तोऽभिभवितुं पुमान्
न च ते तपसो नाशमिन्छामि तपतां वर ।
तपस्ते सुमहद्दीमं गुरवश्चापि तोषिताः ॥ २५
कौमारं ब्रह्मचर्यं ते जानामि द्विजसत्तम ।
दुःखार्जितस्य तपसस्तस्मान्नेन्छामि ते न्ययम्

इति श्रीमहाभारते आश्वमेधिके पर्वणि अनुगीतापर्वणि उत्तङ्कोपाख्याने कृष्णोत्तङ्कसमागमे त्रिपञ्चाशत्तमोऽध्यायः॥ ५३॥

soot Boss

48

उत्तङ्क उवाच। बूहि केशव तत्त्वेन त्वमध्यात्ममनिन्दितम्। श्रुत्वा श्रेयोभिधास्यामि शापं वा ते जनार्दन वासुदेव उवाच।

तमो रजश्च सत्त्वं च विद्धि भावान्मदाश्रयान् तथा रुद्रान्वसुन्वापि विद्धि मत्प्रभवान् द्विज मिथे सर्वाणि भूतानि सर्वभूतेषु चाप्यहम् । स्थित इत्यभिजानीहि मा तेऽभूदत्र संशयः॥३

तथा दैत्यगणान्सर्वान्यक्षगन्धर्वराक्षसान्।
नागानप्सरसक्षेत्र विद्धि मत्प्रभवान्द्रित ॥ ४
सदसचैव यत्प्राहुर्व्यक्तं व्यक्तमेव च।
अक्षरं च क्षरं चैव सर्वमेतन्मदात्मकम्॥ प्
ये वाश्रमेषु वै धर्माश्चतुर्धा विदिता मुने।
वैदिकानि च सर्वाणि विद्धि सर्वमदात्मकम्
असच सदसचैव यद्विश्वं सदसत्परम्।
मत्तः परतरं नास्ति देवदेवात्सनातनात्॥ ७

सीशाम्ये सीरस्ये ॥ १५॥ मिथ्याचारेण कपटपूर्वकम-विरोधच्छलेन विरोधं द्रढयता परीताः परितः प्राप्ताः ॥ २२॥ अनुनयं शिक्षाम् ॥ २३॥ मे मत्तः॥ २४॥ इति श्रीमहामारते आश्वमोधिके प्रविण नैलकण्ठीये भारतः

भावदीपे त्रिपञ्चारातमोऽध्यायः ॥ ५३ ॥

48

ब्हाति ॥१॥ असत् शशश्रंगादि सदसत् घटादि सदस-त्परं अन्यक्तं एतत्त्रयमपि तत्त्वतः मतः परं नास्तीत्यर्थः ॥ अ

ओङ्कारप्रमुखान्वेदान्विद्धि मां त्वं भृगुद्वह। यूपं सोमं चर्र होमं त्रिदशाप्यायनं मखे॥ ८ होतारमपि हव्यं च विद्धि मां भृगुनन्दन। अध्वर्युः कल्पकश्चापि हावेः परमसंस्कृतम् ९ उद्गाता चापि मां स्तीति गीतघोषैर्महाध्वरे। प्रायश्चित्तेषु मां ब्रह्मन् शान्तिमङ्गलवाचकाः स्तुवन्ति विश्वकर्माणं सततं द्विजसत्तम। मम विद्धि सुतं धर्ममग्रजं द्विजसत्तम॥ ११ मानसं द्यितं विप्र सर्वभूतद्यात्मकम्। तत्राहं वर्तमानैश्च निवृत्तेश्चेव मानवैः॥ बह्धीः संसरमाणो वै योनीर्वर्तामि सत्तम। भ्रमसंरक्षणाथीय धर्मसंस्थापनाय च ॥ तैस्तैवेषेश्च कपेश्च त्रिषु लोकेषु भागव। अहं विष्णुरहं ब्रह्मा दाकोऽथ प्रभवाष्ययः १४ भूतग्रामस्य सर्वस्य स्रष्टा संहार एव च। अधर्मे वर्तमानानां सर्वेषामहमच्युतः॥ धर्मस्य सेतुं बञ्चामि चलिते चलिते युगे।

तास्ता योनीः प्रविदयाहं प्रजानां हितकास्यया ॥ १६ यदा त्वहं देवयोनी वर्तामि भृगुनन्दन। तदाऽहं देववत्सर्वमाचरामि न संशयः॥१७ यदा गन्धर्ययोगी वा वर्तामि भृगुनन्द्न। तदा गन्धर्ववत्सर्वमाचरामि न संशयः॥१८ नागयोनी यदा चैव तदा वर्तामि नागवत्। यक्षराक्षसयोन्योस्तु यथाविद्वचराम्यहम् १९ मानुष्ये वर्तमानं तु कुपणं याचिता मया। न च ते जातसंमोहा वचोऽगृह्वन्त मोहिताः॥ भयं च महदुद्दिश्य त्रासिताः कुरवो मया। ऋद्धेन भूत्वा तु पुनर्यथावदनुदर्शिताः॥ २१ तेऽधर्मेणेह संयुक्ताः परीताः कालधर्मणा । धर्मेण निहता युद्धे गताः खर्गे न संशयः २२ लोकेषु पाण्डवाश्चेव गताः ख्याति द्विजोत्तम। पतत्ते सर्वमाख्यातं यनमां त्वं परिपृच्छिस ॥ 3

इति श्रीमहाभारते आश्वमेधिके पर्वणि अनुगीतापर्वणि उत्तङ्कोपाख्याने कृष्णवाक्ये चतुष्पञ्चाद्यासमोऽध्यायः॥ ५४॥

and some

33

उत्तङ्क उवाच ।

अभिजानामि जगतः कर्तारं त्वां जनार्दन ।

नूनं भवत्प्रसादोऽयमिति मे नास्ति संशयः १
चित्तं च सुप्रसन्नं मे त्वद्भावगतमच्युत ।
विनिवृत्तं च मे शापादिति विद्धि परंतप ॥ २
यदि त्वनुत्रहं कंचित्त्वत्तोऽहीमि जनार्दन ।

द्रष्टुमिच्छामि ते रूपमैश्वरं तन्निदर्शय ॥ ३
वैशम्पायन उवाच ।

ततः स तस्मै प्रीतात्मा दर्शयामास तद्वपुः ।

शाश्वतं वैष्णवं धीमान्दहशे यद्धनक्षयः ॥ ४

स द्दर्श महात्मानं विश्वरूपं महाभुजम्।
सहस्रसूर्यप्रतिमं दीप्तिमत्पावकोपमम्॥ ५
सर्वमाकाशमावृत्य तिष्ठन्तं सर्वतोमुखम्।
तद्दष्ट्वा परमं रूपं विष्णोर्वेष्णवमद्भुतम्।
विस्मयं च ययौ विष्रस्तं द्वा परमेश्वरम्॥ ६

उत्तङ्क उवाच।
विश्वकर्मन्नमस्तेऽस्तु विश्वात्मन् विश्वसम्भव पद्भां ते पृथिवी व्याप्ता शिरसा चावृतं नभः द्यावापृथिव्योर्यन्मध्यं जठरेण तवावृतम्। भुजाभ्यामावृताश्चाशास्त्वमिदं सर्वमच्युत ८

अधर्मेणिति च्छेदः ॥ २२ ॥ इति श्रीमहाभारते आश्व-मैधिके पर्वणि नैलकणीये भारतभावदीपे चतुष्पञ्चा-शत्तमोऽध्यायः ॥ ५४ ॥

५५

यद्भगवता खस्य विश्वरूपत्वमुक्तं तदेव द्रष्टुमिच्छनुतङ्क उवाच-अभिजानामीत्यादिना ॥ १॥

३₹

30

संहरस्व पुनर्देवरूपमक्षय्यमुत्तमम्। पुनस्त्वां स्वेन रूपेण द्रष्टुमिच्छामि शाश्वतम्॥ वैशस्पायन उवाच ।

तमुवाच प्रसन्नात्मा गाविन्दा जनमेजय। वरं वृणाष्वेति तदा तसुत्तङ्कोऽब्रवीदिदम् १० पर्याप्त एष एवाच परस्त्वत्ती महाद्युते। यत्ते कपामदं क्रिष्ण पश्यामि पुरुषोत्तम ॥ ११ तमब्रवीत्पुनः कृष्णो मा त्वमत्र विचारय। अवश्यमेतत्कत्वयममोघं दर्शनं मम ॥ प्रशासन वि**उत्तङ्क उवाच**ी

अवस्यं करणीयं च यद्येतनमन्यसे विमो। तीयमिच्छामि यत्रेष्टं मरुष्वेतदि दुर्छमम् १३ ततः संहत्यः तत्तेजः प्रोवाचोत्तङ्कमीश्वरः । एष्टव्ये सति चिन्त्योहिमत्युक्तवा द्वारकां ययी ततः कदाचिद्भगवाज्यतङ्कस्तोयकांक्षया। तृषितः परिचक्राम् भरी सस्मार चाच्युतम्॥ ततो दिग्वाससं घीमानमातङ्गं मलपङ्किनम्। अपरयत मरौ तस्मिन श्वयूथपरिवारितम् १६ भीषणं बद्धनिस्त्रिशं बाणकार्भुकथारिणम्। तस्याधः स्नीतसोऽपश्यद्वारि भूरि द्विजोत्तमः स्मरन्नेव च तं प्राह मातङ्गः प्रहसन्निव। पह्यसङ्क प्रतीच्छस मत्तो वारि भृगुद्रह १८ कृपा हि मे सुमहती त्वां दृष्ट्वा तृर्समाश्चितम् इत्युक्तस्तेन स मुनिस्तत्तोयं नाभ्यनन्दत १९ चिश्लेप च सतं धीमान्वाग्भिरुग्राभिर्च्युतम्। पुनः पुनश्च मातङ्गः पिबस्वेति तमब्रवीत २० न चापिबत्स सक्रोधः श्वभितेनान्तरात्मना स तथा निश्चयात्तेन प्रत्याख्यातो महात्मना॥ श्वामिः सह महाराज तत्रैवान्तरधीयत। उत्तङ्कस्तं तथा दङ्घा ततो बीडितमानसः॥२२ मेने प्रलब्धमात्मानं कृष्णेनामित्रघातिना। अथ तेनैव मार्गेण शङ्खचकगदाधरः॥ आजगाम महाबुद्धिरुत्तङ्कश्चेनमब्रवीत्। न युक्तं तादशं दातुं त्वया पुरुषसत्तम ॥

सालेलं विप्रमुख्येभ्यो मातङ्गस्रोतसा विभा इत्युक्तवचनं तं तु महाबुद्धिजनार्दनः॥ उत्तङ्कं श्रहणया वाचा सांत्वयन्निदमव्रवीत याहरोनेह रूपेण योग्यं दातुं धृतेन वै॥ तादशं खलु ते दत्तं यच त्वं नावबुध्यथाः। मया त्वद्र्यमुक्तो वै वज्रपाणिः पुरन्द्रः॥२७ उत्तङ्कायामृतं देहि तोयकपमिति प्रभुः। स मामुवाच देवेन्द्रो न मत्यों उमत्येतां व्रजेत अन्यमस्मै वरं देहीत्यसकुद्भगुनन्दन। असृतं देशमित्येव मयोक्तः स शचीपतिः २९ स मां प्रसाद्य देवेन्द्रः पुनरेवेदमब्रवीत्। यदि देयमवश्यं वै मातङ्गोऽहं महामते॥ ३० भूत्वाऽसतं पदास्यामि भागवाय महात्मने । यचेवं प्रतिगृह्णाति भागवोऽमृतमच वै ॥ ३१ प्रदातुमेष गच्छामि भागवस्यासृतं विभी। प्रत्याख्यातस्त्वहं तेन दास्यामि न कथञ्चन

स तथा समयं कृत्वा तेन रूपेण वासवः। उपस्थितस्त्वया चापि प्रत्याख्यातोऽसृतं दद्त् ॥ चाण्डालरूपी भगवा-न्सुमहांस्ते व्यातिक्रमः। यत्तु शक्यं मया कर्तुं भूय एव तवेष्सितम्॥

तोयेप्सां तव दुर्धर्वां करिष्ये सफलामहम्। येष्वहःसु च ते ब्रह्मन्सिळिलेप्सा भविष्यति ॥ तदा मरौ भविष्यन्ति जलपूर्णाः पयोधराः रसवच प्रदास्यन्ति तोयं ते भृगुनन्दन ॥ ३६

उत्तङ्कमेघा इत्युक्ताः ख्याति यास्यन्ति चापि ते। इत्युक्तः प्रीतिमान्विप्रः कृष्णेन स बभूव ह। अद्याप्युत्तङ्क मेघाश्च मरौ वर्षन्ति भारत॥

इति श्रीमहाभारते आश्वमेधिके पर्वणि अनुगीतापर्वणि उत्तङ्कोपाख्याने पञ्चपञ्चाद्यासां अध्यायः ॥ ५५॥

एष्टव्ये जलेऽपेक्षिते सति॥१४॥मातंगं चांडालविशेषम् १६॥ अधः पाददेशे स्रोतसो हतेवारीति सम्बन्धः तस्य समीपे अधः श्रीतसो भोगवत्या इति वा ॥ १७ ॥ चिक्षेप निन्दितवान् भावदीप पञ्चपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५५ ॥

अच्युतं वरप्रदं कृष्णम् ॥ २० ॥ प्रलब्धं विश्वतम् ॥ २३ ॥ इति श्रीमहाभारते आश्वमोधिक पर्वणि नैलकण्ठीय भारत 38

जनमेजय उवाच । उत्तद्धः केन तपसा संयुक्ती वै महामनाः । यः शापं दातुकामोऽभूद्विष्णवे प्रभविष्णवे १ वैशस्पायन उवाच ।

उत्तङ्को महता युक्तस्तपसा जनमेजय। गुरुभक्तः स तेजस्वी नान्यत्किञ्चिदपूजयत् २ सर्वेषामृषिपुत्राणामेष आसीनमनोरथः। थौत्द्कीं गुरुवृत्ति वै प्राप्नुयामेति भारत। नातमस्य तु शिष्याणां बहुनां जनमेजय ॥ ३ उत्तङ्केऽभ्यधिका प्रीतिः स्नेहश्चेवाभवत्तदा । सःतस्य दमशौचाभ्यां विकान्तेन च कर्मणा न्सम्यक्षैवोपचारेण गौतमः प्रीतिमानभूत्। ञ्जथ शिष्यसहस्राणि समनुज्ञातवानुषिः॥ ५ उत्तङ्कं परया प्रीत्या नाभ्यनुकातुमैच्छत । तं क्रमेण जरा तात प्रतिपेदे महामुनिम्॥ ६ न चान्वबुध्यत तदा स मुनिग्रुरुवत्सलः। ततः कदाचिद्राजेन्द्र काष्ट्रान्यान्यितं ययौ ७ इत्द्रुः काष्ट्रभारं च महान्तं समुपानयत्। स तद्भाराभिभृतातमा काष्ठभारमरिन्दम॥ ८ वैनेचिक्षेप क्षितौ राजनपरिश्रान्तो बुभुक्षितः। तस्य काष्ठे विलग्नाऽभूजटारूप्यसमप्रभा॥९ ततः काष्ठैः सह तदा पपात धरणीतले। ततः स भारनिष्पष्टः श्चुधाविष्टश्च भारत॥ इष्ट्रा तां वयसोवसां ररोदार्तसरस्तदा। ततो गुरुसता तस्य पद्मपत्रनिभानना ॥ जियाहाश्र्णि सुश्रोणी करेण पृथुलोचना। पितानियोगाद्धभंजा शिरसाऽवनता तदा १२ तस्या निपेततुद्ग्धौ करौ तैरश्रुबिन्दुभिः। न हि तानश्रुपातांस्त शक्ता धारियतुं मही१३ गौतमस्वज्ञवीद्विप्रमुत्तङ्कं प्रीतमानसः। करमात्तात तवाद्येह शोकोत्तरामिदं मनः॥१४ स स्वैरं दूहि विप्रषे श्रोतिमिच्छामि तत्त्वतः।

उत्तङ्क उवाच। भवद्गतेन मनसा भवित्रयचिकिषया। भवद्गिकगतेनेह भवद्भावानुगेन च॥ १ जरेयं नावबुद्धा में नाभिक्षातं सुखं च में। शतवर्षोषितं मां हि न त्वमभ्य सुजानिथाः १३ भवता त्वभ्य सुज्ञाताः शिष्याः प्रत्यवरा मम। उपपन्ना द्विजश्रेष्ठ शतशोऽथ सहस्रशः॥ १७ गौतम जवाच ।

. र तथा व विश्वास स्थान ने का विश्व

त्वरप्रतियुक्तेन मया गुरुशुश्रवया तव । व्यतिक्रामन्महाकालो नावबुद्धो द्विजर्षम १८ कि त्वद्य यदि ते श्रद्धा गमनं प्रति भागव । अनुक्षां प्रतिगृह्य त्वं स्वगृहानगच्छ मा चिरम्

उत्तङ्क उवाच। गुर्वर्थं कं प्रयच्छामि बृहि त्वं द्विजसत्तम। तमुपाहत्य गच्छेयमनुक्षातस्त्वया विभो॥२० गौतम उवाच।

दक्षिणा परिताषा वे गुरूणां सद्भिरुवते।
तव द्यांचरता ब्रह्मस्तुष्टोऽहं वे न संशयः॥२१
दत्यं च परितुष्टं मां विजानीहि भृगुद्धहः।
युवा षोडशवर्षों हि यद्यद्य भविता भवान २२
ददानि पत्नीं कन्यां च स्वां ते दुहितरं द्विज
पतामृतेऽङ्गा नान्या त्वत्तेजोऽहित सोवितुम्
ततस्तां प्रतिजग्राह युवा भृत्वा यशस्वनीम्
गुरुणा चाभ्यनुज्ञातो गुरुपलीमथाव्रवीत्॥ २४
क भवत्य प्रयच्छामि गुर्वथं विनियुंश्व माम्।
प्रियं हितं च कांक्षामि प्राणेरपि धनैरपि २५
यहर्लमं हि लोकेऽस्मिन् रत्नमत्यद्भुतं महत्।
तदानययं तपसा न हि मेऽत्रास्ति संशयः

अहल्योवाच। परितृष्टास्मि ते विप्र नित्यं भक्त्या तवानघ पर्याप्तमेतद्भद्रं ते गच्छ तात यथेप्सितम्॥ २७

वैशम्पायन उवाच । उत्तङ्कस्तु महाराज पुनरेवाब्रवीद्धचः । आज्ञापयस्व मां मातः कर्तव्यं च तव प्रियम् अहल्योवाच ।

सौदासपत्न्या विधृते दिव्ये ये मणिकुण्डले-

उत्तक्क इति ॥ १ ॥ निचिक्षेपेत्यत्रं निष्पिपेषेति भोठऽपि स एवार्थः ॥ ९ ॥ निष्पिष्टः चूर्णीभूतं इव ॥१०॥ अभ्यनुजानीथाः अभ्यनुजानिथाः अभ्यनुज्ञातवानासे अङ

भावो ऋखत्वं चाषम् ॥ १६॥

स तथेति प्रतिश्रुत्य जगाम जनमेजय। ग्रुष्पनीप्रियार्थे वे ते समानिथतुं तदा ॥ ३० स जगाम ततः शौत्रमुत्तङ्को ब्राह्मणर्षभः। सौदास पुरुषादं वै भिक्षितुं मणिकुण्डले ३१ गौतमस्त्वव्रवीत्पत्नी सुत्तङ्का नाद्य दश्यते । इति पृष्टा तमाचष्ट कुण्डलार्थे गतं च सा ॥३२ ततः प्रोवाच पर्ली स न ते सम्यगिदं कृतम्। शप्तः स पार्थिवो नूनं ब्राह्मणं तं वधिष्यति । अहल्योवाच ।

अजानन्त्या नियुक्तः स भगवन्त्राह्मणो मया भवत्प्रसादान्न भयं किञ्चित्तस्य भविष्याति। इत्युक्तः प्राह तां पत्नीमेवमास्त्वात गौतमः 🕨 उत्तङ्कोऽपि वने शून्ये राजानं तं ददश ह ३५

🤝 इति श्रीमहाभारते आश्वमेधिक पर्वणि अनुगीतापर्वणि उत्तङ्कोपाख्याने कुण्डलाहरणे 🕾 म्हिल्ला अस्त कृति । पद्पञ्चाशत्तमाँ प्रध्यायः ॥ ५६ ॥



LATER THE RESERVE OF THE SECTION OF

०५% हे हिल्ला है जिल्ला ह

THE STATE OF THE PARTY.

स्र तं दृष्टा तथाभूतं राजानं घोरदर्शनम्। दीर्घरमञ्जूषरं नृणां शोणितेन समुक्षितम् १ चकार न दयथां विप्रो राजा त्वेनमथा ब्रवीत्। अत्याय महातेजा भयकता यमोपमः ॥ २

दिष्ट्या त्वमसि कल्याण षष्ठे काले ममान्तिकम्। मध्यं मुगयमाणस्य

संप्राप्ती द्विजसत्तम ॥ ४- ग्राम्के मार्चितङ्क उवाचाम् ॥

राजन्मुर्वर्धिनं विद्धि चरन्तं मामिहार्गतम्। न च गुर्वथमुद्युक्त हिस्यमाहुर्मनीषिणः ॥ ४ । विकास विकास स्थानिक विकास

षष्ठे काले ममाहारो विहितो द्विजसत्तम। न शक्यस्त्वं समुत्स्रष्टुं क्षुधितेन मयाद्य वै ५ उत्तङ्क उवाच।

पवमस्तु महागाज समयः क्रियतां तु मे। गुर्वर्थमभिनिर्वत्यं पुनरेष्यामि ते वशम्॥ संश्रुतश्च मया योऽथीं गुरवे राजसत्तम। त्वद्धीनः स राजेन्द्र तं त्वां भिक्षे नरेश्वर७ द्दासि विप्रमुख्येभ्यस्त्वं हि रत्नानि नित्यदा दाता च त्वं नरव्याच्र पात्रभूतः क्षिताविह। पात्रं प्रतिगृहे चापि विद्धि मां नृपसत्तम ॥ ८ उपाद्धत्य गुरोर्थं त्वदायत्तमरिन्दम।

समयेनेह राजेन्द्र पुनरेष्यामि ते वशम्॥ ५ सत्यं ते प्रतिजानामि नात्र मिथ्या कथञ्चन। अनुतं नोक्तपूर्वे मे स्वैरेष्वपि कुतोऽन्यया॥१७ सौदास उवाच।

Richard Filmstanders mind po

merchine of the court

यदि मत्ततवायत्तो गुर्वर्थः कृत एव सः। यदि चास्मि प्रतियाद्याः सांप्रतं तद्वद्स्व मे ११:

उनङ्क उवाच।

प्रतियाह्यों मतो में त्वं सदैव पुरुषर्थम । सोहं त्वामनुसंप्राप्तों भिक्षितं मणिकुण्डले १२

सौदास उवाच।

पत्न्यास्ते मम विश्वें उचिते मणिकुण्डले वरयार्थं त्वमन्यं वै तं ते दास्यामि सुवत॥१३

उत्तङ्क उवाच। अलं ते व्यपदेशन प्रमाणा यदि ते वयम्। प्रयच्छ कुण्डले महां सत्यवाग्भव पार्थिव १४ वैशम्पायन उवाच।

इत्युक्तस्त्वववीद्राजा तमुत्तक्कं पुनर्वचः गच्छ मद्रचनादेवीं बूहि देहीति सत्तम॥ १५६ सैवमुक्ता त्वया नूनं मद्वाक्येन श्रुचित्रता। प्रदास्यति द्विजश्रेष्ठ कुण्डले ते न संशयः॥१६ उत्तङ्क उवाच।

क पत्नी भवतः शक्या मया द्रष्ट्रं नरेश्वर । खयं वाऽपि भवान्पत्नीं किमर्थं नोपसपिति ॥

इति श्रीमहामारते आश्वमेधिक पर्वणि नैलकण्ठीये भारत-मावदीपे षटपद्याशत्तमोऽध्यायः ॥ ५६ ॥

स तमिति ॥ १॥

सोदास उवाची विकास ं तां द्रश्यति भवानद्य करिमश्रिद्धननिर्श्वरे। षष्ठे काले न हि मया सा शक्या द्रष्ट्रमद्य वै।। ः वैशस्पायन उवाच ।

उत्तक्कस्तुःतथोक्तः स जगामः भरतर्षभः। भद्यन्तीं च हृष्ट्वा स इपियत्स्वप्रयोजनम् १९ सौदासवचनं श्रुत्वा ततः सा पृथुलाचना। प्रत्युवाच महाबुद्धिमुत्तक्के जनमेज्य ॥ २० पवमेतद्वद् ब्रह्मन्नानृतं वद्सेऽनघ। 🦠 🤫 अभिज्ञानं तु कि ञ्चित्रवं समानयितमहीस २१

इसे हि दिव्ये माणिकुण्डले मे द्वाश्च यक्षाश्च महर्षयश्च। तैस्तेरुपायैरपहर्शकामा-

श्छिद्रेषु नित्यं परितर्केयन्ति ॥ २२

निश्चित्रमेतद्भवि पन्नगास्तु भारत ए **इति समासाद्य प्रामृशेयुश** छोड़ १७७१। यश्चास्तथो निछष्टधृतं सुराश्चा विकास

निद्रावशाद्वा परिधर्षयेयुः॥ छिद्रेष्वेतेष्विमे नित्यं हियेते द्विजसत्तम । देवराक्षसनागानामप्रमत्तेन घार्यते॥ 🦈 २४ स्यन्देते हि दिवा रुक्मं रात्रौ च द्विजसत्तम नक्तं नक्षत्रताराणां प्रभामाक्षिप्य वर्ततः २५ पते ह्यामुच्य भगवन् सुतिपपासाभयं कुतः। विषामिश्वापदेभ्यश्च भयं जातु न विद्यते २६ हस्वे न चैते आमुक्ते भवतो हस्वके तदा। अनुरूपेण चामुक्ते जायते तत्प्रमाणके ॥ ३५७ प्यविधे ममेते वै कुण्डले प्रमार्चिते। त्रिषु लोकेषु विद्याते तदाभिद्यानमानय ॥ २८

इति श्रीमहाभारत आश्वमेधिक पर्वणि अनुगीतापर्वणि उत्तङ्कोपाख्याने सप्तपञ्चाशत्तमोऽध्यायः॥५७॥

or had been a second or and the

े वैशस्पायन उवाचे विश्वास

rose en fin francisco de la compansión d

स मित्रसहमासाच अभिवानमयाचत । तस्मै ददावभिक्षानं स चेश्वाकुवरस्तदा १

सौदास उवाचे। न चैवेषा गतिः क्षेम्यान चान्या विद्यते गतिः प्तनमे मतमाज्ञाय प्रयच्छ मणिकुण्डले ॥ २ हत्युक्तस्तामुत्तङ्कस्तु भर्तुविक्यमथाववीत्। श्रुत्वा च सा तदा प्रादात्ततस्ते मणिकुण्डले अवार्य कुण्डले ते तु राजानं पुनरव्यीत्। किमेतद्गृह्य वचनं श्रोतुमिच्छामि पार्थिव ४

सौदास उवाच मजा निसर्गाद्विप्रान्वै क्षत्रियाः पूजयन्ति ह प्रश्नं च कञ्चित्प्रष्टुं त्वां निवृत्तोऽस्मि परन्तप ॥

विप्रभ्यश्चापि बहवो दोषाः प्रादुर्भवन्ति वै ५ सोऽहं द्विजेभ्यः प्रणतो विप्राद्दोषमवाप्तवान्। गतिमन्यां न पश्यामि मदयन्तीसहायवान् ६ न चान्यामापि पश्यामि गाति गतिमतां वर्। स्वर्गद्वारस्य गमने स्थाने चेह द्विजोत्तम ॥ ७ न हि राज्ञा विशेषेण विरुद्धन द्विजाति। सेः। शक्यं हि लोके खातुं वै प्रेत्य वा सुखमेधितुम् तिर्षे ते मया दत्ते पते स्वे माणकुण्डले। यः कृतस्तेऽद्य समयः सफलं तं कुरुष्व मे ९ उत्तङ्क उवाच।

राजंस्तथेह कर्तास्मि पुनरेष्यामि ते वशम्।

छिद्रेष्वेतो विमे इति पूर्वान्वाय नागानां नागैः हियेत इति सम्बन्धः ॥ २४ ॥ इति श्रीमहाभारते आश्व-मोधिके पर्वणि नैलकर्णीय भारतभावदीपे सप्तपञ्चाशत्तमोऽ-ध्यायः ॥ ५७॥

46

स मित्रेति । मित्रसहः सौदासः अभिज्ञानं श्लोकस्वरं ज्ञापकम् ॥ १ ॥ तदेवाह—न चेति । एषा रक्षोयोनि-ह्या अन्या इतो मुक्तिरूपा अतो मम इतोगतेर्मुक्त्यर्थे प्रयच्छ देहि मणिमये कुण्डले ॥ २ ॥

सौदास जवाच

ब्रूहि विप्र यथाकामं प्रतिवक्तास्मि त वचः। छत्ताऽस्मि संशयं तेऽच न मेत्रास्ति विचारणा £ 8

्रा :हुः उत्तक्क उवाच ।हास

प्राहुर्वाक संयतं विष्रं धर्मनैपुणवृशिनः अनेत्रेषु यश्च विषमः स्तेन इत्येव तं विदुः १२ जिभवादिमवतामद्य संप्राप्तो मम पार्थिव। म बुद्धि प्रयच्छल संमतां पुरुषर्वम् ॥ १३ ववासार्थोऽहमदोह मवांश्च पुरुषादकः। अवत्सकोशमागन्तुं क्षमं समन्ते वाति वै १४

। ७ 🦠 सौदास उवासा 🗺 🧸 🦠 ८९ समं चेदिह वक्तव्यं तव द्विजवरोत्तंम । मत्समीप द्विजश्रेष्ठ नागुनतृत्यं कथञ्चन ॥ १५ अयं तब प्रप्रयामि श्रेयो भूगुकुलोईहा। यागच्छतो हि ते विप्र भवेनमृत्युने संशयः१६ वैशाम्पायन उवाचे।

इत्युक्तः स तदा राक्षा क्षमं बुद्धिमती हितम् अनुकाप्य स राजानमहत्यां प्रतिजिमिवान् गृहीत्वा कुण्डले दिव्ये गुरुपत्न्याः प्रियङ्करः जवेन महता प्रायाद्गीतमस्याश्रमं प्रति॥ १८ यथा तयो रक्षणं च मद्यन्त्याभिमाषितम्। तथा ते कुण्डले बद्ध्वा तदा कृष्णाजिनेऽनयत्

स् क्रिंमश्चित्सुधाविष्टः

<sup>१) के जिल्</sup>फलभारसमन्वितम् । क्षित्र विक्रिक्टिं । अस्ति ।

राक्रोह च ते ततः ॥ २०॥ शासामास्त्य तस्यव कृष्णाजिनमरिन्द्म षात्यामास बिल्वानि तदा स द्विजपुङ्गवः २१ अथ पातयमानस्य बिल्वापहतचक्षुषः। म्यपतंस्तानि बिल्वानि तस्मिन्नेवाजिने विभो यस्मिस्ते कुण्डले बद्धे तदा द्विजवरेण वै। विख्वप्रहारैस्तस्याथ व्यशीर्यद्वन्धनं ततः २३ सकुण्डलं तद्जिनं पपात सहसा तरोः। विशीणवन्धने तस्मिन्गते कृष्णाजिने महीम् अपश्यद्भुजगः कश्चित्ते तत्र माणकुण्डले। ऐरावतकुलोद्भतः शोद्यो भूत्वा तदा हि सः॥ विदश्यास्येन वल्मीकं विवेशाथ स कुण्डले विहयमाणे तु दृष्ट्वा स कुण्डले भुजगेन ह २६

पपात वृक्षात्सोद्वेगो दुःखात्परमकोपनः। सद्ग्डकाष्ट्रमाद्य वलमीकमखनत्त्रा २७ अहानि त्रिशर्व्ययः पञ्च चान्यानि भारत कोधामषामिसंतप्तस्तदा ब्राह्मणसत्तमः तस्य वेगमसद्यं तमसहन्ती वसुन्धरा । दण्डकाष्ट्रामिनुबाङ्गी चचाल भृशमाकुला ॥ ततः खनत एवाय चित्रवैधरणीतलम् । नागलोकस्य पन्यानं क देनामस्य निश्चयात् ॥ रथेन हरियुक्तेन ते देशमुप्रजारमवान्। वज्रपाणिमहातेजास्तं दद्शीक्षेजोत्तमम् ३०

वैशम्पायन उवाच।

सतु तं ब्राह्मणा भूत्वा तस्य दुः खेन दुः खितः उत्तक्क मनवीद्वाक्यं नैतच्छक्यं त्वयति वै ३१ इतो हि नागलोको वै योजनानि सहस्रशः। न दण्डकाष्ट्रसाध्यं च मन्ये कार्यमिदं तव॥

্টি লিছিদ্যত उत्तक उवाच। नागलोके यदि ब्रह्मन शक्ये कुण्डले मया। प्राप्तं प्राणान्विमोक्ष्यामि पश्यतस्ते द्विजोत्तम वैशम्पायन उवाच ।

यदा स नाशकत्तस्य निश्चयं कर्तुमन्यथा। वज्रपाणिस्तदा दण्डं वज्रास्त्रेण युयोज ह ३४ ततो वज्रवहारैस्तैद्धिमाणा वसुन्धरा। नागलोकस्य पत्थानमकरोजनमेजय ॥ स तेन मार्गेण तदा नागलोक विवेश ह। ददशं नागलाकं च योजनानि सहस्रशः ३६ प्राकारनिचयैदिं इयैमेणिसुक्ताखलंकृतैः। उपपन्नं महामाग शातकुरभमयैस्तथा ॥ ३७ वापीः स्फटिकसोपाना नदीश्च विमलोदकाः द्दरो वृक्षांश्च बहुनानाद्विजगणायुतान् ॥ ३८ तस्य लोकस्य च द्वारं स ददश भृगुद्वहः। पञ्चयोजनविस्तारमायतं शतयोजनम् ॥ ३९ नागलोकमुत्तंकस्तु प्रेक्ष्य दीनोऽभवत्तदा। निराद्यश्वाभवत्तत्रं कुण्डलाहरणे पुनः ॥ ४० तत्र प्रोवाच तुरगस्तं कृष्णश्वेतवालिधः। ताम्रास्यनेत्रः कौरव्यः प्रज्वलिव तेजसा ॥ धमखापानमेतनमे ततस्तवं विप्र लप्स्यसे। परावतस्तेनह तवानीते हि कुण्डले॥

मा जुगुष्सां कृथाः पुत्रत्वमत्रार्थे कथञ्चन । त्वयतिद्ध समाचीणं गौतमस्याश्रमे तदा ४३ उत्तङ्क उवाच ।

कथं भवन्तं जानीयामुपाध्यायाश्रमं प्रति। यन्मया चीर्णपूर्वे हि श्रोतामेञ्छामि तद्भ्यहम् अश्व उवाच

गुरोर्गुरं मां जानीहि ज्वलनं जातवेदसम्। त्वया हाहं सदा वित्र गुरोर्थेऽभिपूजितः ४५ विधिवत्सततं विप्र ग्रुचिना भृगुनन्दन । तस्माछ्रेयोः विधास्यामे तवैवं कुरु मा विरम् इत्युक्तस्तु तथाऽकाषीं दुन्तङ्काश्चित्रमानुना । ञ्चताचिः प्रीतिमांश्चापिप्रजज्वाल दिघस्या ततोऽस्य रोमकूपेश्यो धम्यतस्तत्रःभारतः। घनः प्रादुरभूद्भो नागलोकभयावहः॥ ४८ तेन धूमेन महता वर्धमानेन भारतः। हारा नागलोके महाराज न प्राज्ञायत किञ्चन ४९ हाहाकृतमभूत्सर्वभैरावतनिवेशनम्। वासुकिप्रमुखानां च नागानां जनमेजय ५० न प्राकाशन्त वेश्मानि धूमरुद्धानि भारत।

नीहारसंबुनानीव बनानि गिरयस्तया ॥ ५१ ते धूमरकत्यना वहितेजोऽभितापिताः। आजग्रुनिश्चयं बातुं भागेवस्य महातमनः ५३ श्रुत्वा च निश्चयं तस्य महर्षेरतितेजसः। सम्रान्तनयनाः सर्वे पूजां चकुर्यथाविधि ५३ सर्वे प्राञ्जलयो नामा बृद्धवालपुरोगमाः 🗀 शिरोभिः प्राणेष्टयोचुः प्रसोद भगवन्निति ॥ प्रसाद्य बाह्मणं ते तु पाद्यमध्ये निवेद्य च । प्रायच्छन्कुण्डले दिव्ये पन्नगाः प्रमाचिते ५% ततः स पाजेतो नागैस्तदोत्तङ्कः प्रतापवान्। अभि प्रदक्षिणं कृत्वा जगाम गुरुसवा तत् ५६ स गत्वा त्वरिता राजन गौतमस्य निवशनम् प्रायच्छत् कुण्डल दिन्ये गुरुपत्न्यास्तद्।ऽनघ वासुकिप्रमुखानां च नागानां जनमेजय । सर्वे शरांस गुरवे यथाविह जसत्तमः॥ ५८ प्रवं महात्मना तेन श्रीलोकान जनमेज्य । परिकारवाहते दिव्ये ततस्ते माणेक्षण्डले ५९ एवंप्रभावः सं मुनिरुत्तङ्को भरतर्षम । पुरेण तपसा युक्तो यन्मां त्वं परिपृच्छिसि६०

इति श्रीमहाभारते आश्वमेधिक पर्वणि अनुगीतापर्वणि उत्तङ्कोपाख्याने अष्टपञ्चारात्तमोऽध्यायः ॥ ५८॥

The state of the s ्रम्बरूक पहुंच्या र क्रिकेट के विकास करू<mark>ट</mark> Property of the state of the st

जनमेजय उवाच । उत्तङ्कस्य वरं दत्वा गोविन्दी द्विजसत्तम अत अध्व महाबाहुः कि चकार महायशाः १ । दिल्ला वैश्वाम्पायन अवाच्या विश्वति वित्राय वरं दत्वा प्रायात्सात्याकेना सह। द्यारकामेव गोविन्दः शीववेगेमहाहवैः॥ २ सुरांसि सरितश्चेत्र वनानि च गिरींस्तथा। भातेकस्याससादाथ रम्यां द्वारवर्ती पुरीम् ३

वर्तमाने महाराज महे रैवतकस्य च। उपायात्पुण्डरीकाक्षाे युयुधानानुग्स्तदा ४ अलंकतस्तु स गिरिनानाकपार्विचित्रितः। बभी रतमयैः काशैः संवृतः पुरुषर्भ॥ ५ काञ्चनस्राभारस्याभिः सुमनोभिस्तयैव च। वासोभिश्च महारौतः करणवृक्षस्तथैत च ६ दीपवृक्षेश्च सौवर्णेरमीक्षणपुपशोभितः। गुहानिई रदेशेषु दिवाभूतो बभूव ह ॥ 0

A STATE OF THE STA

tomation will seem to be

वस्यतो धम्यमानस्य ॥ ४८ ॥ एवमिति गुरुभक्तेषु देवा अप्यनुप्रहं कुवन्तीति भावः ॥ ६०॥ इति श्रीमहामारते आंश्वमाधिके पर्वाण नैलक्ष्ठीय भारतमावदीप अष्टपञ्चा-ःशत्तमोऽध्यायः ॥ ५८॥

45

उत्तङ्कस्येति ॥ १ ॥ महे उत्सवे ॥ ४ ॥ दिवाभूतः दिवसनत्प्रकाशबहुलः दिवाकरतुल्य इति यावत् ॥ ७ ॥ पताकाभिविचित्राभिः सघण्टाभिः समंततः
पुत्तिः स्रीभिश्च संघुष्टः प्रगीत इव चाभवत्
अतीव प्रेक्षणीयोऽभून्मेरुर्मुनिगणिरिव।
मत्तानां दृष्ट्रकृपाणां स्त्रीणां पुंसां च भारत १
गायतां पर्वतेन्द्रस्य दिवस्पृतिव निःस्वनः।
प्रमत्तमत्तसंमत्तक्ष्वेद्वितोत्कृष्ट्रसंकुलः॥ १०
तया किल किलाशान्द्रभूधरोऽभून्मनोहरः।
विपणापणवान् रम्यो भह्यभोज्यविहारवान्
चस्त्रमाल्योत्करयुतो वीणावेणुमृदङ्गवान्।
स्रामेरेयमिश्रेण मह्यभोज्येन चैव ह॥ १२
दीनान्धकृपणादिभ्यो दीयमानेन चानिशम्
चमी परमकल्याणो महस्तस्य महागिरः १३
पुण्यावस्थवान्वीर पुण्यकृद्धिनिषेवितः।
विहारो वृष्णिवीताणां मह रैवतकस्य ह १४
स नगो वद्मसंकीणो देवलोक इवावभी।

तदा च कृष्णसानिध्यमासाद्य भरतर्षभ १९
शक्स प्राप्ततीकाशो बभूव स हि शेलराद्।
ततः संपुज्यमानः स विवेश भवनं शुभम्॥
गोविन्दः सात्याकिश्चैव जगाम भवनं स्वकम्
विवेश च प्रदृष्टातमा चिरकालप्रवासतः १७
कृत्वा नसुकरं कर्म दानविष्वव वासवः।
उपायान्तं तु वाष्णयं भोजवृष्ण्यन्धकारतया
अभ्यगच्छन्महात्मानं देवा इव शतक्रतुम्।
स तानभ्यच्यं मधावी पृष्टा च कुशलं तदा।
अभ्यवाद्यतं प्रीतः पितरं मातरं तदा १९
ताभ्यां स संपरिष्वक्तः सांत्वितश्च महाभुजः उपोपविष्टः सर्वेस्तर्वृष्णिभः परिवारितः २०
स विश्रान्तो महातेजाः कृतपादावनेजनः।
कथयामास तत्सव पृष्टः पित्रा महाहवम् २१

इति श्रीमहामारते आश्वमधिक पर्वणि अनुगीतापर्वणि कृष्णस्य द्वारकाप्रवेश ऊनषष्टितमोऽध्यायः ॥ ५९॥



60

वसुदेव उवाच।

श्रुतवानिसम वार्णिय संग्रामं परमाद्भुतम्।
नराणां वदतां तत्र कथं वा तेषु नित्यशः॥ १
त्वं तु प्रत्यक्षदर्भे च रूपक्षश्च महाभुजः।
तस्मात्प्रबूहि संग्रामं याथातथ्येन मेऽनघ॥ २
यथा तद्भवद्युद्धं पाण्डवानां महात्मनाम्।
भीष्म-कर्ण-कृप-द्रोण-श्रुत्यादिभिरहुत्तमम्
अन्येषां श्रुत्रियाणां च कृतास्त्राणामनेकशः।
नानावेषाकृतिमतां नानादेशानिवासिनाम् ४

वैशम्पायन उवाच। इत्युक्तः पुण्डरीकाक्षः पित्रा मातुस्तदान्तिके शशंस कुरुवीराणां संग्रामे निधनं यथा॥ ५

#### ्वासुदेव उवाच।

अत्यद्धतानि कर्माणि श्रित्रयाणां महात्मनाम् बहुलत्वान्न संख्यातुं श्वयान्यव्दश्तिरिप ॥ ६ प्राधान्यतस्तु गदतः समासनैव मे श्रणु । कर्माणि पृथिवीशानां यथावदमरद्युते ॥ ७ भीष्मः सेनापतिरभूदेकादशचमुपतिः । कौरव्यः कौरवेन्द्राणां देवानामिव वासवः ८ शिखण्डी पाण्डुपुत्राणां नेता सप्तचमुपतिः । बभूव रिश्ततो धीमान् श्रीमता सहयसाचिना तेषां तदभवद्यद्धं दशाहानि महात्मनाम् । कुरूणां पाण्डवानां च सुमहल्लोमहर्षणम् १०

प्रमत्ताः कीडाद्यासक्त्यानवहिताः मत्ताः मद्यादिना संमत्ता त्दृष्टाः क्ष्वेडितं कूर्दनं उत्कृष्टं अन्योन्यमाव र्षणं तैः संकुलः तच्छब्दैराकुलो निःस्वनः अभूदिति क्षेषः ॥ १०॥ द्यति श्रीमहाभारते आश्वमेधिके पर्वाण नैलकण्ठीये भारत-भावदीये कनषष्टितमोऽध्यायः ॥ ५९॥

03

श्रुतवानिस्म वार्षणियति ॥ १॥ पित्रा मार्ड-रातिके इत्युक्तः पुंडरीकाक्षः संग्रामे तत्सुरुवीराणां निधने यथा यथावच्छकांसत्यन्वयः ॥ ५॥ ततः शिखण्डी गाङ्गेयं युध्यमानं महाहवे। जघान बहुभिबीणैः सह गाण्डीवधन्वना ११ अकरोत्स ततः काळं शरतल्पगतो सुनिः। अयनं दक्षिणं हित्वा संप्राप्ते चोत्तरायणे॥ १२

ततः सेनापतिरभूद्रोणोऽस्रविदुषां वरः।
प्रवीरः कीरवेन्द्रस्य कान्यो दैत्यपतिरिव १३
अस्रोहिणोभिः शिष्टाभिनेवभिद्धिजसत्तमः।
संवृतः समरस्राघी ग्रुप्तः कृपवृषादिभिः १४
धृष्ट्युस्त्रस्वभून्नेता पाण्डवानां महास्रवित।
ग्रुप्तो भीमेन मधावी मित्रेण वरुणो यथा १५
सः च सेनापरिवृतो द्रोणप्रेष्सुर्महामनाः।
पितुर्निकारान्संस्मृत्य रणे कर्माकरोन्महत्॥
तिस्मस्ते पृथिवीपाला द्रोणपार्षतसङ्गरे।
नानादिगागता वीराः प्रायशो निधनं गताः॥
दिनानि पञ्च तद्युद्धमभूत्परमदारुणम्।
ततो द्रोणः परिश्रान्तो धृष्ट्युस्नवशं गतः १८

ततः सेनापतिरभूत्कणों दौर्योधने बले।
अश्लोहिणीभिः शिष्टाभिर्वृतः पञ्चभिराहवे॥
तिस्रस्तु पाण्डुपुत्राणां चम्वो बीभत्सुपालिताः
हतप्रवीरभूयिष्ठा बभूवुः समवस्थिताः॥ २०
ततः पार्थं समासाद्य पतङ्ग इव पावकम्।
पञ्चत्वमगमत्सौतिर्द्वितीयेऽहाने दारुणः॥२१

हते कर्णे तु कौरव्या निरुत्साहा हतौजसः। अश्लोहिणीभिस्तिस्मिर्मद्रेशं पर्यवारयन्॥२२ हतवाहनभूयिष्ठाः पाण्डवापि युधिष्ठिरम्। अश्लोहिण्या निरुत्साहाः शिष्ट्या पर्यवारयन् अवश्लीनमद्रराजानं कुरुराजो युधिष्ठिरः।

तिस्तदार्धदिवसे कृत्वा कर्म सुदुष्करम् २८ हते शल्ये तु शकुनि सहदेवो महामनाः। आहर्तारं कलेस्तस्य जघानामितविक्रमः॥२५ निहते शकुनी राजा धार्तराष्ट्रः सुदुर्भनाः ॥

अपात्रामद्भवागि हित्रभायेष्ठसैनिकः ॥ २६ तमन्वधावत्संकुद्धो भीमसेनः प्रतापवान् । न्हदे हैपायने चापि सिललसं द्दर्शतम् २७ हतिशिष्टेन सैन्येन समन्तात्पर्यवाय तम् । अथोपविविशुर्हेष्ठा हद्सं पश्च पाण्डवाः ॥२६ विगाह्य सिललं त्वाशु वाग्वाणेर्भृशविक्षतः॥ उत्थाय स गदापाणिर्युद्धाय समुपस्थितः २९

ततः स निहतो राजा धार्तराष्ट्रो महारणे 🖂

भीमसेनेन विकर्ण पश्यतां पृथिवीक्षिताम् ॥
ततस्तत्पाण्डवं सैन्यं प्रसुतं शिविरे निारी
निहतं द्रोणपुत्रेण पितुर्वधममृष्यता ॥ ३१
हतपुत्रा हतवला हतिमत्रा मया सह ।
युग्रधानसहायन पश्च शिष्टास्तु पाण्डवाः ३२ सहैव कृपभोजाभ्यां द्रौणिर्युद्धादमुच्यत ।
युग्रसुश्चापि कीरव्यो मुक्तः पाण्डवसंश्रयात् ।
विदुरः सञ्जयश्चेव धर्मराजमुपिक्षतौ ॥ ३४ एवं तद्भवद्युद्धमहान्यष्टाद्श प्रभो।

यत्र तद्मवधुद्धमहान्यष्टाद्श ममा। यत्र ते पृथिवीपाला निहताः खर्गमावसन् ॥ वैशस्पायन उवाच।

श्रुणवतां तु महाराज कथां तां लोमहर्षणाम् दुःखशोकपरिक्रेशा वृष्णीनामभवस्तदा ३६

इति श्रीमहाभारते आश्वमेधिके पर्वणि अनुगीतापर्वणि वासुदेववाक्ये षष्टितमोऽध्यायः॥६०॥

## 學子華子派

६१

वैशम्पायन उवाच । कथयन्नेव तु तदा वासुदेवः प्रतापवान् । महाभारतयुद्धं तत्कथान्ते पितुरप्रतः ॥ अभिमन्योवधं वीरः सोऽत्यकामन्महामतिः । अप्रियं वसुदेवस्य माभूदिति महामतिः ॥ २ मा दौहित्रवधं श्रुत्वा वसुदेवो महात्ययम् ॥३

इति श्रीमहाभारते आश्वमोधिके पर्वाण नैलकणीये भारत-भावदीपे षष्टितमोऽध्यायः ॥ ६०॥

दुः बशोकामिसन्तर्धा भवेदिति महामतिः। स्वमद्रा तु तसुत्कानतमात्म जस्य वधं रणे ४ ्यात्वश्व कृष्ण सौभद्रवधमित्यपतद्भावे ।.. तिमप्रवृयानियातितां वसुदेवः क्षितौ तदा ॥ ५ स्ट्वैव च पपातोव्यों सोऽपि दुःखेन मूर्चिछतः न्ततः स दौहित्रवधंदुः खशोकसमाहतः ॥ ६ लखदेवो महाराज कुणां वाक्यमथाववीत्। नजु त्वं पुण्डरीकाक्षःसत्यवाग्भुवि विश्वतः ७ अद्योहित्रवधं मेऽद्य न ख्यापयसि शत्रुहन्। बद्धागिनेयुनिधनं तत्त्वेनाचक्व मे प्रभा॥ ८ सहसाक्ष्मत्व कथं शत्रिमितिहतो रणे। १८५५ दुर्मरं बतः वाष्ण्यं कालेऽप्राप्ते सुनिः सह ९ सम्भे हे इसे दुःखाच्छतधा न विद्यित। क्रिमववीत्वा संयामे समझा मातरं प्रति १० मां चापि पुण्डें काश्र चपलाक्ष्य वियो मम आहवं पृष्ठतः कृत्वा कचित्र निहतः परे १११ कि बिन्मुखें ने जो बिन्द तेना जो विकृतं कृतम् स हि कुण्ण महातेजाः स्टायनिव ममायतः बालभावेन विनयमात्मनोऽकथयत्त्रभुः। कचित्र निकृतो बालो द्रोण-कण-कुपादिभिः धरण्यां निहतः शेते तन्ममाचक्व केशव। स हि द्रोणं च भीष्मं च कर्णं च बलिनां वरम् र्पर्धते सम रणे नित्यं दुहितुः पुत्रको मम। श्वंविधं बहु तदा विलयन्तं सुदुः बितम् १५ गितरं दुःखितत्रो गोविन्दो वाक्यमञ्जात न तेन विकृत वक्त्रं कृतं संग्राममूर्धनि॥१६ न पृष्ठतः कृतश्चापि संग्रामस्तेन दुस्तरः।

न पृष्ठतः कृतश्चापि संग्रामस्तेन दुस्तरः।
रिनहत्य पृथिवीपालान्सहस्रशतसंघशः॥ १७
स्वेदितो द्रोणकणिभ्यां दौःशासानवशं गतः
पको ह्येकेन सततं युध्यमाने यदि प्रभो १८
न स शक्येत संग्रामे निहन्तुमि विज्ञणा।
समाहते च संग्रामात्पार्थे संशप्तकेस्तदा १९
पर्यवार्यत संक्रुहैः स द्रोणादिभिराहवे।
ततः शत्रुवधं कृत्वा सुमहान्तं रणे पितः २०
दीहित्रस्तव वार्ष्णय दौःशासनिवशं गतः।
न्तृनं च स गतः स्वर्ग जिह शोकं महामते २१
न हि द्यसनमासाद्य सीदन्ति कृतबुद्धयः।
द्रोण-कर्णप्रभृतयो येन प्रतिसमासिताः॥२२
न्रोण महेन्द्रप्रतिमाः स कथं नामुयादिवम्।

स शोकं जहि दुर्धर्ष मा च मन्युवशं गमः२३ श्रीख्रपूर्ता हि स गति गतः परपुरंजयः। तर्सिम्त निहते वीरे सुमद्रेयं खसा मम २४ दुःखाताऽथा सुतं प्राप्य कुररीव ननाद ह। द्रीपदीं च समासाद्य पर्यपृच्छत दुः बिता २५ आर्ये क दारकाः सर्वे द्रष्टुामच्छामि तानहम अस्यास्त वर्चन श्रुत्वा सर्वास्ताः कुरुयोषितः भुजाभ्यां परिगृह्येनां चुकुशुः परमातंवत २७ उत्तरां चाबवीद्धद्रे भर्ता सक चुते गतः। क्षिप्रमागमनं महां तस्य त्वं वेदयस्य ह ः २८ नतु नामाच वैराटि श्रुत्वा मूम गिरं सदा भवनानिष्पतत्याशु करमान्नाभ्याते ते पतिः॥ अभिमन्यो कुशालनो मातुलास्ने महारथाः। कुशलं चांड्रवन्सर्वे त्वां युयुत्स्मिहागतम् ३० बाचहव में इस संवाम यथा पूर्वमारेन्द्रमें। करमादेव विलपती नाहोह प्रतिभाष से ३१ प्रवमादि तु वाष्णेय्यास्तस्यास्तत्परिदेवितम् श्रुत्वा पृथा सुदुःखातां शनैर्वाक्यमयाव्रवीत सुभद्रे वासुदेवेन तथा सात्याकेना रणे। पित्रा च लालितो बालः स हतः काल्ध्रम्णा ईहशो मर्लघमाँऽयं मा शुचो यदुनन्दिनि। पुत्रो हि तव दुर्धर्षः संप्राप्तः परमां गतिम्॥ कुले महति जातासि क्षत्रियाणां महात्मनाम मा शुवश्चपलाक्षं त्वं पद्मपत्रानेभेक्षणे॥ ३५ उत्तरां त्वमवेक्षल गुर्विणीं मा शुचः शुभे। पुत्रमेषा हि तस्याशु जनियष्यति साविनी ३६ पवमाश्वासयित्वैनां कुन्ती यदुकुलोद्वह । विहाय शोकं दुर्धर्भे श्राद्धमस्य हाकल्पयत्३७ समनुज्ञाप्य धर्मज्ञं राजानं भीममेव च। यमौ यमोपमौ चैव ददौ दानान्यनेकशः ३८ ततः प्रदाय बह्वीर्गा ब्राह्मणाय यद्द्रह । समाहृष्य तु वाष्णेयी वैराटीमब्रवीदिदम् ३९ वैराटि नेह संतापस्तवया कार्यो ह्यानान्दते। भर्तारं प्रति सुश्रोणि गर्भसं रक्ष वै शिशुम् ४० एवसुकत्वा ततः कुन्ती विरराम महायते। तामनुक्षाप्य चैवमां सुभद्रां समुपानयम् ४१ पवं स निधनं प्राप्तो दौहित्रस्तव मानद ।

सन्तापं त्यज दुर्घष मा च शोक मनः कृथाः

# इति श्रीमहाभारते आश्वमेधिक पर्वणि अनुगीतापर्वणि वसुदेवसांत्वने एकषष्टितमोऽध्यायः ॥ ६१॥



६३

्रात् वैशस्पायन उवार्चा ।

医皮肤性 化二甲基甲基甲基甲基甲基甲基

्र प्तच्छूत्वा हु पुत्रस्य वचः श्रूरात्मजस्तदा । विहाय शोकं धर्मात्मा ददी आदमनुत्तमम् तथैव बासुदेवश्च ससीयस्य महात्मनःग द्यितस्य पितार्नित्यमकरोदौर्ध्वदेहिकम्॥ २ षष्टि शतसहस्राणि जासणानां महौजसाम्। विधिवद्गोजयामासः भोज्यं सर्वगुणान्वितम् आच्छाद्य च महाबाहुर्धनतृष्णामपानुद्त् । ब्राह्मणानां तदा कृष्णस्तद्भू होमहर्षणम्॥ ४ सुवर्ण चैव गाश्चेव शयनाच्छाद्नानि च। दीयमानं तदा विप्रा वर्धतामिति चाब्रुवन् ५ वासुद्वोऽथ दाशाहीं बलद्वः ससात्यिकः। अभिमन्ये स्तदा श्राद्धमकुर्वन्सत्यकस्तदा अतीव दुःखसंतमा न शमं चीपलेमिरे। तथैव पाण्डवा वीरा नगरे नागसाह्ये॥ ७ नोपागच्छन्त वै शान्तिमभिमन्युविनाकृताः खबहाने च राजेन्द्र दिवसानि विराटना द नाभुक्ष पतिदुःखाती तद्भूत्करण महत्। किक्षिस्य एव तस्याथ गर्भों वे संप्रलीयत ॥ ९ काजगाम ततो व्यासो बात्वा दिव्येन चक्षुषा समागम्याबबी दीमान् पृथां पृथुललोचनाम् उत्तरां च महातेजाः शोकः संत्यज्यतामयम्

भविष्यति महातेजाः पुत्रस्तव यशस्तिन १९ प्रभावाद्वासुदेवस्य मम व्याहरणाद्वि । पाण्डवानामयं चान्ते पालियिष्यति मेदिनीम् धनअयं च संप्रेक्ष्य धर्मराजस्य श्रण्वतः । व्यासो वाक्यमुवाचेदं हर्षयन्निव भारत १३ पौत्रस्तव महाभागो जनिष्यति महामनाः। पृथ्वी सागरपर्यन्तां पालियष्यति धर्मतः १६ तस्माच्छोकं कुरुश्रेष्ठ जिह त्वमरिकर्शन । विचार्यमत्र न हि ते सत्यमेतद्भविष्यति १५ यचापि वृष्णिचीरण कृष्णेन कुरुनन्दन । पुरोक्तं तत्तथा भावि मा तेऽत्रास्त विचारणा विद्यानां गतो लोका-

era 🕫 tanan 🛴 bili jiri sebigi ji Tanaya ya

विबुधाना गता लोका-नक्षयानात्मानिर्जितान्। न स शोच्यस्त्वया वीरो न चान्यैः कुरुमिस्तथा॥

एवं पितामहेनोक्ती धर्मात्मा स धनक्षयः । त्यक्त्वा शोकं महाराज हृष्ट्रसपोऽभवत्तदा ॥ पितापि तव धर्मज्ञ गर्भे तस्मिन्महामते । अवर्धत यथाकामं शुक्कपक्षे यथा शशी ॥ १९ ततः सञ्चोदयामास व्यासो धर्मात्मजं नृपम् अश्वमेधं प्रति तदा ततः सोऽन्तर्हितोऽभवत् धर्मराजोपि मेधावी श्रुत्वा व्यासस्य तद्वचः वित्तस्यानयने तात चकार गमने मतिम् २१

इति श्रीमहाभारते आश्वमेधिक पर्वणि अनुगीतापर्वणि वासुदेवसान्त्वने द्विषष्टितमोऽध्यायः॥ ६२॥



इति श्रीमहाभारते आश्वमोधिक पर्वणि नैलकणीये भारत-मावदीपे एकषष्टितमोऽध्यायः ॥ ६१ ॥

६३

एतच्छूत्वेति ॥ १ ॥ इति श्रीमहामारते आश्वमे-धिके पर्वाण नैलकण्ठीये भारतभावदीपे द्विषष्टितमोऽ-ध्यायः ॥ ६२ ॥ ६३

जनमेजय उवाच ।
श्रुत्वैतद्वचनं ब्रह्मन् ज्यासेनोक्तं महात्मना ।
अश्वमेधं प्रति तदा कि भूयः प्रचकार ह ॥ १
रतं च यन्मक्तेन निहितं वसुधातले ।
तदवाप कथञ्चीत तन्मे ब्रोह द्विजोत्तम ॥ २

🚉 🧢 वैशम्पायन उवाच ।

श्रुत्वा द्वैपायनवचो धर्मराजो युधिष्ठिरः। आतृन्सर्वान्समानाय्य काले वचनमव्रवीत् ३ अर्जुनं भीमसेनं च माद्रीपुत्री यमाविष । श्चर्त वो वचनं वीराः सौहदाचनमहात्मना ४ कुरुणां हितकामेन प्रोक्तं कुर्णेन धीमता। त्रपोवृद्धेन महता सहदां भूतिमिच्छता॥ ५ गुरुणा धर्मशीलेन व्यासेना द्वतंकर्मणा । भीष्मेण च महाप्राञ्च गोविन्देन च घीमता ६ संस्मृत्य तदहं सम्यक्षतिमच्छामि पाण्डवाः आयत्यां च तदात्वे च सर्वेषां तद्धि नो हितम् अनुबन्धे च कल्याणं यद्वचो ब्रह्मवादिनः। इयं हि वसुधा सर्वा श्लीणरत्ना कुरूद्रहाः॥८ तचाचष्ट तदा व्यासो महत्तस्य धनं नृपाः। यद्येतद्वो बहुमतं मन्यध्वं वा क्षमं यदि॥ तथा यथाऽऽह धर्मेण कथं वा भीम मन्यसे। इत्युक्तवाक्ये नृपतौ तदा कुरुकुलोद्वह ॥ १० भीमसेना नृपश्रेष्ठं प्राञ्जलिवीक्यमब्बीत्। रोचते मे महाबाहो यदिदं भाषितं त्वया ११ ठयासाख्यातस्य वित्तस्य समुपानयनं प्रति यदि तत्प्राप्तयामेह धनमाविक्षितं प्रभो ॥ १२ क्कतमेव महाराज भवेदिति मातिमम।

ते वयं प्रणिपांतेन गिरीशस्य महात्मनः ॥१३
तदानयाम भद्रं ते समभ्यच्यं कपार्देनम् ।
तद्वितं देवदेवेशं तस्यैवानुचरांश्च तान् ॥ १४
प्रसाद्यार्थमवाप्स्यामां नूनं वाग्बुद्धिकमाभिः ।
रक्षन्ते ये च तद्वव्यं किन्ना रौद्रदर्शनाः ॥१५
ते च वश्या भविष्यन्ति प्रसन्ने वृषभध्वजे ।
श्चत्वैवं वदतस्तस्य वाक्यं भीमस्य भारत १६
प्रीतो धर्मात्मजो राजा बभूवातीव भारत ।
अर्त्वेवं वदतस्तस्य वाक्यं भीमस्य भारत १६
प्रीतो धर्मात्मजो राजा बभूवातीव भारत ।
अर्जनप्रसुकाश्चापि तथेत्येवाबुवन्वचः ॥ १९७
कृत्वा त पाण्डवाः सर्वे रत्नाहरणानिश्चयम् ।
सनामाञ्चापयामासुनंश्चनेऽहाने च श्चवे ॥१८

ततो ययुः पाण्डुस्ता ब्राह्मणान्स्वास्त वाच्य च । अर्चियत्वा सुरश्रेष्ठं पूर्वमेव महेश्वरम् ॥ १९ मोदकैः पायसेनाथ मांसापूर्यस्तथेव च । आशास्य च महात्मानं

प्रयसुमुदिता भृशम्॥ २०
तेषां प्रयास्यतां तत्र मङ्गलानि शुभान्यथ ।
प्राद्धः प्रहष्टमनसो द्विजाण्या नागराश्च ते॥ २१
ततः प्रदक्षिणीकृत्य शिरोभिः प्रणिपत्य च ।
ब्राह्मणानामसाहितानप्रययुः पाण्डुनन्दनाः २२
समनुज्ञाप्य राजानं पुत्रशोकसमाहृतम् ।
धृतराष्ट्रं सभार्यं च पृथां च पृथुलोचनाम् २३
मुले निश्चित्य कौरव्यं युयुतसुं धृतराष्ट्रजम् ।
संपूज्यमानाः पौरश्च ब्राह्मणैश्च मनोषिभिः२४

इति श्रीमहाभारते आश्वमेधिके पर्वणि अनुगीतापर्वणि द्रव्यानयनोपक्रमे त्रिषाष्ट्रितमोऽध्यायः॥ ६३॥

soo son

63

प्रासंगिकीं कथां समाप्य परमप्रकृतमश्वमेधमनुवर्तयाति जनमेजयप्रश्नमुखेन श्रुत्वेतद्वचनं ब्रह्मान्नस्यादिना ॥ १॥ आविक्षितं अविक्षितः पुत्र आविक्षितो मरुतस्त- स्थेदमाविक्षितम् ॥ १२ ॥ ध्रुवे नक्षत्रे रोहिष्णामृतरात्रये

च अहिन वारे ध्रुत्रे रिववारे उत्तरार्केऽमृतसिद्धयोगे इत्यर्थः ॥ १८ ॥ मूले वंशस्याद्ये कुंतिवृत्तराष्ट्रसमीपे इत्यर्थः ॥२४॥ इति श्रीमहाभारते आश्वमिधिके पर्वणि नैलकण्ठीये भारते भावदीपे त्रिषष्टितमोऽध्यायः ॥ ६३ ॥

83

THE WATER OF STA

वैशस्पायन उवाच। ततस्ते प्रययुर्हेष्टाः प्रहष्टनरवाहनाः। रथघोषेण महता पूरयन्तो वसुन्धराम्॥ १ संस्तुयमानाः स्तुतिभिः स्तमाग बबन्दिभिः। खेन सैन्येन संवीता यथादिलाः ख्राहिमिः पाण्डुरेणातपत्रेण चियमाणेन मूर्घाने। षभौ युधिष्ठिरस्तत्र पौर्णमास्यामिवोडुराट् ३ जयाशिषः प्रहृष्टानां नराणां पथि पाण्डवः। प्रत्यगृह्णाद्यथान्यायं यथावत्पुरुषषेभः॥ तथैव सैनिका राजन राजानमनुयान्ति ये। तेषां हलहलाशब्दो दिवं स्तब्ध्वा व्यतिष्ठत ५ सरांसि सरितश्चैव वनान्युपवनानि च। अत्यक्रामन्महाराजो गिरि चाप्यन्वपद्यत॥ ६ तस्मिन्देशे च राजेन्द्र यत्र तद्रव्यमुत्तमम्। चके निवेशनं राजा पाण्डवः सह सैनिकैः। शिवे देशे समे चैव तदा भरतसत्तम॥ अग्रतो ब्राह्मणान्कृत्वा तपोविद्यादमान्वितान्। पुरोहितं च कौरव्यः वेदवेदाङ्गपारगम्। आग्निवेश्यं च राजानो ब्राह्मणाः संपुरोधसः ॥ कित्वा शान्ति यथान्यायं सर्वशः पर्यवारयन्।

क्तत्वा तु मध्ये राजानममात्यांश्च यथाविधि ९ षद्पदं नवसंख्यानं निवेशं चिकरे द्विजाः। मत्तानां वारणेन्द्राणां निवेश च ययाविधि॥ कारियत्वा स राजेन्द्रो ब्राइणानिद्मब्रवीत् अस्मिन्कार्ये द्विजश्रेष्ठा नश्रश्रे दिवसे श्रुमे १ यथा भवन्तो मन्यन्ते कर्नमहीनेत तत्तथा। न नः कालात्ययो वै स्यादिहैव परिलम्बताम् इति निश्चित्य विप्रेन्द्राः कियतां यदनन्तरम्। श्रुत्वेतद्वचनं राक्षो ब्राह्मणाः सपुरोधसः। इदमुचुर्वचो हृष्टा धर्मराजिप्रयेप्सवः॥ अधैव नक्षत्रमहश्च पुण्यं यतामहे श्रेष्ठतमित्रयासु । अंभोभिरद्येह वसाम राज-व्रपोष्यतां चापि भवद्भिरद्य॥ श्रुत्वा तु तेषां द्विजसत्तमानां

श्रुत्वा तु तेषां द्विजसत्तमानां कृतोपवासा रजनीं नरेन्द्राः। ऊषुः प्रतीताः कुशसंस्तरेषु यथाऽध्वरे प्रज्विता हुताशाः ॥१५ ततो निशा सा व्यगमन्महात्मनां संश्रुण्वतां विश्वसमीरिता गिरः। ततः प्रभाते विमले द्विजर्षमा वचोऽद्ववन्धमसुतं नराधिपम्॥ १६

इति श्रीमहाभारते आश्वमेधिके पर्वाण अनुगीतापर्वणि द्रव्यानयनोपक्रमे चतुःषष्टितमोऽध्यायः ॥ ६४ ॥



६५

ब्राह्मणा ऊचुः कियतासुपहारोऽद्य ज्यम्बकस्य महात्मनः वैत्वोपहारं नृपते ततः स्वार्थं यतामहे॥ १

श्रुत्वा तु वचनं तेषां ब्राह्मणानां युधिष्ठिरः। गिरीशस्य यथान्यायमुपहार मुपाहरत्॥ २

देश ततस्ते इति ॥१॥ अः भिवेश्य धौम्यम् ॥८॥ षट्पदं षद् पदानि पदनीयानि राजमार्गाः यत्र एको दक्षिणोत्तरस्त-स्थोमयतो द्वौ तादृशावेव एवं पूर्वपश्चिम एकः तस्यो-भयतोऽपि द्वावेवेति षट् राजमार्गाः । संख्यानानि संस्था-

नानि नवखंडानीति यावत् ।षद्भयं नवसंस्थानमिति प्राचीन-पाठः स्पर्धार्थः॥१०॥ इति श्रीमहाभारते आश्वमे।धिके पर्वणि नैलक्ष्ठीये भारतभावदीपे चतुःषष्टितमोऽध्यायः ॥६४॥

कियतामिति॥१॥

याज्येन तर्पयित्वाऽार्त्रे विधिवत्संस्कृतेन च मन्त्रसिद्धं चर्च कृत्वा पुरोधाः स ययौ तदा स गृहीत्वा सुमनसी मन्त्रपूता जनाधिपं। मोद्कैः पायसेनाथ मांसैश्चोपाहरद्वालिम् ॥ ४ सुमनोभिश्च चित्राभिक्रीजैरुचावचैरपि। स्वे स्विष्टतमं कृत्वा विधिवद्वेदपारगः॥ ५ किकराणां ततः पश्चाचकार बिछमुत्तमम्। यक्षेन्द्राय कुवेराय मणिभद्राय चैव ह ॥ ६ त्यान्येषां च यक्षाणां भूतानां पत्यश्च ये। क्सरेण च मांसेन निवापैस्तिलसंयुतिः॥ ७ अदिन कुरमदाः कृत्वा पुरोधाः समुपाहरत्। ब्राह्मणेभ्यः सहस्राणि ग्वां द्त्वा तु भूमिपः नैकिचराणी भूतानी व्यादिदेश बालि तदा। घूपगन्धनिरुद्धं तत्सुमनोभिश्च संवृतम् ॥ शुशुभे स्थानमत्यर्थे देवदेवस्य पार्थित। कृत्वा पूजां तु सद्रस्य गणानां चैव सर्वशः॥ ययी व्यास पुरस्कृत्य नृपो रहानिधि प्रति। पुजियत्वा घनाध्यक्ष प्रणिपत्याभिवाद्य च ॥ समनोभिविचित्राभिरपूर्यः कुसरेण च। शंखादीं अ निधीन्सवीकि धिपालां अ सर्वशः अर्चियित्वा द्विजार्यान्स स्वास्त बाच्य च वीर्यवान्।

तेषां पुण्याहघोषेण तेजसा समवास्थतः॥ १३ प्रीतिमान्स कुरुश्रेष्ठः खानयामास तद्धनम्। ततः पात्रीः सकरका बहुरूपा मनोरमाः १४ भृंगाराणि कटाहानि कलशान्वधमानकान्। बहुनि च विचित्राणि भाजनानि सहस्रशः॥ उद्धारयामासं तदा धर्मराजो युधिष्ठिरः। तेषां रक्षणमप्यासीनमहान्करपुरस्तथा॥ १६ नेंद्धे च भाजनं राजस्तुलाधमभवश्रुप। वाहनं पाण्डुपुत्रस्य तत्रासी त्विशांपते ॥१७ षष्टिषष्ट्रसहस्ताणि शतानि द्विग्रणा हयाः। वारणाश्च महाराज सहस्रशतसंसिताः॥ १८ शकटानि रथाश्चेव तावदेव करेणवः खराणां पुरुषाणां च परिसंख्या न विद्यत १९ पति द्वित्तं तद्भवद्यदुद्धे युधिष्ठिरः। षोडशाष्ट्री चतुर्विशत्सहस्र भारलक्षणम् ॥ २० षते विद्याय ते द्वार्य पुनरभ्य च्या पाण्डवः। महादेवं प्रति ययौ पुरं नागाह्नयं प्राति॥ २१ द्वैपायनाभ्य नुज्ञातः पुरस्कृत्य पुरोहितम्। गोयुते गोयुते चैव न्यवसत्पुरुषषमः॥ सा पुराभिधुखा राजदुवाह महती चमुः। कुछाद्रविणभाराती हर्षयन्ती कुरुद्वहान् ॥२३

इति श्रीमहामारते आश्वमेधिके पर्वाणे अनुगीतापर्वाणे द्रव्यानयने पञ्चषष्टितमोऽध्यायः॥ ६५॥



वैशम्पायन उवाच। पतस्मिन्नेव काले तु वासुदेवोऽपि वीर्यवान् समयं वाजिमधस्य विदित्वा पुरुषर्वमः।

उपायाद्वृष्णिभिः सार्धे पुरं वारणसाह्वयम्॥१ यथोक्तो धर्मपुत्रेण प्रवजन्खपुरीं प्रति॥

पात्रीः महान्ति ओदनोद्धरणपात्राणि करका अल्पघटाः ॥ १४ ॥ भृगाराणि गडुकान् वर्धमानकान् शरावाणि ॥ १५ ॥ करपुटः करसंपुटाकारं द्विदलभाजनं उष्ट्रादि-वाह्यं संदूख इति प्रसिद्धं ॥ १६॥ नद्धं उष्ट्रादीनामुपरि बद्ध तुलाधी यत्र पुरुषस्यार्घ माति उमयतो मिलित्वा तुलामार्ज भारः वाहनं भारस्यति शेषः ॥ १७ ॥ षोडशाष्टाविति यथायोग्यं उष्ट्रस्य मारोऽधौ सहस्रं सुवणीः शेकटस्य षोडश गजस्य चतुर्विशातिरित्येव मारलक्षण एवं

ह्यखरमनुष्याणां यथासंभवं योज्यम् ॥ २०॥ गोर्ह्युती गोयुते भाराकांतवाहनत्वात् गव्यूतौ गव्यूतौ प्रत्यहं की शद्यप्रमाणमित्यर्थः ॥ २२ ॥ इति श्रीमहाभारते आर्श्व में। धके पर्वाण नैलकण्ठीये भारतभावदीपे पंचषाष्टितमोऽ ध्यायः ॥ ६५ ॥

पतिसमित्रिति ॥ १॥

रौकिमणेयंन सहितो युयुधानेन चैव ह। चारुदेण्णेन साम्बेन गदेन कृतवर्मणा॥ सारणेन च वीरेण निश्वेनोल्मुकेन च। बलदेवं पुरस्कृत्य सुभद्रासहितस्तदा॥ द्रौपदीमुत्तरां चैव पृथां चाप्यवलोककः। समाश्वासियतुं चापि क्षत्रिया निहतेश्वराः ५ तानागतान्सभीक्ष्यैव भृतराष्ट्री महीपतिः। प्रत्यगृह्णाच्यान्यायं विदुरश्च महामनाः॥ ६ तत्रैव न्यवसत्कुष्णः खितः पुरुषोत्तमः। विदुरेण महातेजास्त्यैव च युयुत्सुना॥ वसत्सु वृष्णिवीरेषु तत्राथ जनमेजय। जन्ने तव पिता राजन्परिक्षित्परवीरहा॥ ८ स तु राजा महाराज ब्रह्मास्त्रेणावपीडितः। शवो बभूव निश्चेष्टो हर्षशोकविवर्धनः॥ हृष्टानां सिंहनादेन जनानां तत्र निःखनः। प्रविश्य प्रदिशः सर्वाः पुनरेव व्युपारमत् १० ततः सोतित्वरः कृष्णो विवेशान्तःपुरं तदा युधानद्वितीयो वै व्यथितेन्द्रियमानसः ११ ततस्त्वरितमायान्तीं ददर्श स्वां पितृष्वसाम् कोशन्तीमभिधावाति वासुदेवं पुनः पुनः १२ पृष्ठतो द्रौपदीं चैव सुभद्रां च यशस्विनीम्। सविकोशं सकरणं बान्धवानां स्त्रियो नृप ॥ त्तः कृष्णं समासाद्य कुन्ती भोजसुता तदा। भोवाच राजशार्दूल बाष्पगद्गद्या गिरा १४ वासुदेव महाबाहो सुप्रजा देवकी त्वया। त्वं नो गातेः प्रतिष्ठा च त्वदायत्तमिदं कुलम् यदुमवीर योऽयं ते स्वस्नीयस्यात्मजः प्रभो।

अश्वत्थामा हतो जातस्तमुजीवय केराव १६ त्वया ह्येतत्प्रतिकातमैषीके यदुनन्दन। अहं सञ्जीवियण्यामि मृतं जातमिति प्रभो १७ सोऽयं जातो मृतस्तात पश्यनं पुरुषर्भ। उत्तरां च सुभद्रां च द्रौपदीं मां च माधव १८ धर्मपुत्रं च भीमं च फाल्गुनं नकुलं तथा। सहदेवं च दुर्धवं सर्वानस्त्रातुमहीस ॥ १९ अस्मिन्प्राणाः समायत्ताः पाण्डवानां ममेव च पांडोश्च पिण्डो दाशाह तथैव श्वशुरस्य मे२० अभिमन्योश्च भद्रं ते प्रियुस्य सहशस्य च। प्रियमुत्पादयाद्य त्वं प्रेतस्यापि जनार्दन २१ उत्तराहि पुरोक्तं वै कथयत्यस्यिद्न। अभिमन्योवचः कृष्ण प्रियत्वात्तन्न संदायः २२ अब्रवीतिकल दाशाई वैराटीमार्जुनिस्तदा । मातुलस्य कुलं भद्रे तव पुत्रो गमिष्यति २३ गत्वा वृष्यन्धककुलं धनुवैदं ग्रहीष्यति। अस्त्राणि च विचित्राणि नीतिशास्त्रं च केवलम् इत्येतत्प्रणयात्तात सौभद्रः परवीरहा। कथयामास दुर्घर्षस्तथा चैतन्न संशयः॥ २५ तास्त्वां वयं प्रणम्येह याचामा मधुसूद्न। कुलस्यास्य हितार्थं तं कुरु कल्याणमुत्तमम् एवमुक्तवा तु वार्णीयं पृथा पृथुललोचना । उच्छित्य बाह्र दुःखातां ताश्चान्याः प्रापतन्भुवि अव्वश्च महाराज सर्वाः सास्राविलेशणाः। खस्त्रीयो वासुदेवस्य मृतो जात इति प्रभो॥ एवमुक्ते ततः कुन्तीं पर्यगृह्णाज्ञनार्दनः। भूमी निपतितां चैनां सान्त्वयामास भारत२९

इति श्रीमहाभारते आश्वमेधिक पर्वणि अनुगीतापर्वणि परिक्षिज्ञन्मकथने षद्षष्टितमोऽध्यायः॥६६॥



03

वैशस्पायन उवाचे। उत्थितायां पृथायां तु सुभद्रा स्नातरं तदा ह्या चुकोश दुःखार्ता वचनं चेद्मव्यीत्॥ १

पुण्डरीकाक्ष पश्य त्वं पौत्रं पार्थस्य श्रीमतः परिक्षीणेषु कुरुषु परिक्षीणं गतायुषम्॥ २

क्षित्रयाः क्षियः ॥ ५ ॥ मातुलस्य अभिमन्युमातुलस्य कृष्णस्य तत्तुल्यपराक्रमस्तद्धनिश्चत्यर्थः ॥ २३ ॥ इति श्रीमहाभारते आश्वमोधिके पर्वाणे नैलकण्ठीये भारतभाव-

दीपे षट्षष्टितमोऽध्यायः ॥ ६६ ॥

६७

उत्थितायामिति ॥ १ ॥

इषीका द्रोणपुत्रेण भीमसेनार्थमुद्यता। सोत्तरायां निपतिता विजये मिय चैव ह ३ सेयं विदीणें हृदये मिय तिष्ठति केशव। यन पर्यामि दुर्घर्ष सहपुत्रं तु तं प्रमो॥ कि न वस्यति धर्मात्मा धर्मराजो युधिष्ठिरः भीमसेनार्जुनौ चापिमाद्रवत्याः सुतौ चती ५ श्चत्वाभिमन्योस्तनयं जातं च मृतमेव च। सुषिता इव वार्णिय द्रोणपुत्रेण पाण्डवाः ६ अभिमन्युः प्रियः कृष्ण द्वातृणां नात्र संशयः ते श्रुत्वा कि नु वश्यन्ति द्रोणपुत्रास्त्रीनार्जिताः सविताऽतः परं दुःखं कि तद्वाजनादन। अभिमन्योः सुतात्कृष्ण मृताजातादरिन्दम ८ साह प्रसाद्ये कृष्ण त्वामच शिरसा नता। पृथेयं द्रौपदी चैव ताः पश्य पुरुषोत्तम ॥ ९ यदा द्रोणसुती गर्मीन्पाण्डूनां हन्ति माधव तदा किल त्वया द्रीणिः कुद्धनीकोरिसद्नर्ध अकामं त्वां करिष्यामि ब्रह्मबन्धो नराधम । अहं संजीवयिष्यामि किरीटितनयात्मजम्

इत्येतद्वचनं श्रुत्वा जानानाऽहं बलं तव ।
प्रसादये त्वां दुर्घर्ष जीवनामिमन्यु जः १२
यद्येतत्वं प्रतिश्रुत्य न करोषि वचः श्रुप्तम् ।
सकलं वृष्णिशार्दूल मृतां मामवधारय १३
अभिमन्योः सुतो वीर न सञ्जीवति यद्ययम् ।
जीवति त्विथ दुर्घर्ष कि करिष्याम्यहं त्वया
सञ्जीवयेनं दुर्घष मृतं त्वमिमन्युजम् ।
सहशाक्षसुतं वीर सस्यं वर्षान्व वां सुदः ॥ १५
त्वं हि केशव धर्मात्मा सत्यवानसत्यविक्रमः
स तां वाचमृतां कर्तुमहिति त्वमारिन्दम् ॥ १६

इच्छन्निप हि लोकांस्त्रीन् जीवयेथा मृतानिमान्। कि पुनदीयतं जातं

स्वस्नीयस्यातमजं मृतम्॥ १७ मभावशास्यि ते कृष्ण तस्मात्वां याच्याम्यहम् कुरुष्व पाण्डुपुत्राणामिमं परमनुष्रहम्॥ १८ स्वस्नीतं वा महाबाहो हतपुत्रेति वा पुतः। प्रपन्ना मामियं चोते द्यां कर्तुमिहाहीते॥ १९

इति श्रीमहाभारते आश्वमेधिके पर्वणि अनुगीतापर्वणि सुभद्रावाक्ये सप्तषष्टितमोऽध्यायः॥ ६७॥



६८

वैशम्पायन उवाच ।

पवमुक्तस्तु राजेन्द्र केशिहा दुःखमूर्डिछतः तथेति व्याजहारोचेह्हीद्यन्निव तं जनम् ॥ १ बाक्येनेतेन हि तदा तं जनं पुरुषर्भः। ह्याद्यामास स विभुधर्मार्ते सिललेरिव ॥ २ ततः स प्राविशक्तं जन्मवेश्म पितुस्तव। अर्वितं पुरुषव्याद्य सितमाल्येर्यथाविधि ॥ ३ अपां कुम्भेः सुपूर्णेश्च विन्यस्तैः सर्वतोदिशम् चृतेन तिन्दुकालातैः सर्षपेश्च महाभुज ॥ ४ अस्त्रेश्च विमहिन्यस्तैः पावकेश्च समन्ततः। बुद्धाभिश्चापि रामाभिः परिचारार्थमावृतम् दक्षेश्च परितो घीर भिषिभः कुरालैस्तथा।
ददर्श च स तेजस्वी रक्षोझान्यिप सर्वराः ६
द्रव्याणि स्थापितानि स्म विधिवत कुरालैजिनैः
तथायुक्तं च तरृष्ट्वा जन्मवेश्म पितुस्तव॥ ७
हृष्टोऽभवदृषीकेशः साधुसाध्विति चाब्रविति
तथा ब्रवित वार्ष्णेये प्रहृष्टवद्ने तदा॥ ८
द्रौपदी त्वरिता गत्वा वैराटी वाक्यमब्रविति
अयमायाति ते भद्रे श्वशुरो मधुसूदनः॥ ९
पुराणिषरिचिन्त्यात्मा समीपमपराजितः।
साऽपि बाष्पकलां वाचं निगृह्याश्रूणि चैव ह

इति श्रीमहाभारते आश्वमिधिके पर्वाण नैलकण्ठीये भारत-मान्दीपे सप्तषष्टितमोऽष्यायः ॥ ६०॥

86

एवसुक इति ॥ १॥ इतेन सिकैरिति शेषः॥ ४

स्तंवीताऽभवद्देवी देववत्कृष्णमीयुषी।
सा तथा द्यमानेन हृद्येन तपिस्तनी॥ ११
दृष्ट्वा गोविन्दमायान्त कृपणं पर्यदेवयव।
पुण्डरीकाक्ष पश्यावां बालेन हि विनाकृती।
अभिमन्युं च मां चैव हतौ तुल्यं जनादेन १२
वाष्ण्य मधुहन्वीर शिरसा त्वां प्रसादये।
द्रोणपुत्रास्त्रनिदंग्धं जीवयैनं ममात्मजम्॥१३
यदि स्म धर्मराज्ञा वा भीमसेनेन वा पुनः।
त्वया वा पुण्डरीकाक्ष वाक्यमुक्तमिदं भवेत
अजानतीमिषीकेयं जनित्री हन्तिविन प्रमो।
सहमेव विनष्टा स्यां +नैतदेवगते भवेत॥१५
गर्भस्त्रस्यास्य वालस्य ब्रह्मास्त्रेण निपातनम्।
कृत्वा नृशंसं दुर्वेद्धिद्वीणिः कि फलमक्षृते॥
स्वा त्वां प्रसाद्य शिरसा याचे शत्रुनिबहणम्
प्राणांस्त्यक्ष्यामि गोविन्द नायं सञ्जीवते यदि

व्यक्तिन्द बहवः साधो ये ममासन्मनोरथाः
ते द्रोणपुत्रेण हताः । क ज जीवामि कराव ॥
आसीन्मम मितः कृष्ण पुत्रोत्सङ्गा जनाईन ।
आभवाद्यिष्ये हृष्टेति तादेदं वितथीकृतम् ॥
चपलाक्षस्य दायादे मृतेऽस्मिन्पुरुष्पेम ।
विफला म कृताः कृष्ण हृदि सर्वे मनोरथाः
चपलाक्षः किलातीव प्रियस्ते मधुसूदन ।
सुतं पश्य त्वमस्येनं ब्रह्मास्त्रेण निपातितम् ॥
कृतद्योऽयं नृशंसोऽयं यथाऽस्य जनकस्तया
यः पाण्डवीं श्रियं त्यकत्वा गतोद्य यमसाद्वं
मया चैतत्प्रतिज्ञातं रणपूषाने केशव ।
अभिमन्यो हते वीर त्वामेष्याम्याचरादिते
तच्च नाकरवं कृष्ण नृशंसा जीवित्रिया ।
इदानीं मां गतां तत्र कि ज वश्याते फाल्गुनिः

इति श्रीमहाभारते आश्वमधिके पर्वणि अनुगीतापर्वणि उत्तरावाक्ये अष्टषष्टितमोऽध्यायः ॥ ६८॥



हर्

वैशागायन उवाच ।
सैवं विल्प्य करुणं सोन्मादेव तपिस्ति।
उत्तरा न्यपतद्भमो कृपणा पुत्रगृद्धिनी ॥ १
तां तु दृष्ट्वा निपतितां हतपुत्रपरिच्छदाम ।
उत्तरा कुन्ती दुःखार्ता सर्वाश्च भरतिस्त्रयः
केर्द्वतिभिव राजेन्द्र पाण्डवानां निवेशनम ।
अभेक्षणीयमभवदार्तस्वनिवनादितम ॥ ३
सा सुद्धतं च राजेन्द्र पुत्रशोकाभिपीडिता ।
कश्मलाभिहता वीर वैराटी त्वभवत्तदा ॥४
मितलभ्य तु सा संज्ञामुत्तरा भरतर्षम ।
अङ्गाराप्य तं पुत्रमिदं वचनमद्भवीत ॥ ५
धर्मज्ञस्य सुतः स त्वमधर्म नावबुध्यसे ।
यस्त्वं वृद्धिपप्रवीरस्य कुरुषे नाभिवादनम् ६
पुत्र गत्वा मम वची द्यूयास्त्वं पितरं त्विदम्
दुर्मरं प्राणिनां वीर काले प्राप्ते कथञ्चन ॥ ७

याहं त्वया विनाद्येह पत्या पुत्रेण चैव ह।
मतंद्ये सित जीवामि हतस्विन्दिनिक्ष्ण्या ८
अथवा धर्मगङ्गाऽहमनुङ्गाता महाभुज।
भक्षयिष्ये विषं घोरं प्रवेश्ये वा हुताशनम् ९
अथवा दुमरं तात यदिदं मे सहस्रधा।
पतिपुत्रविहीनाया हृद्यं न विद्वियते॥ १०
द्यात्र पुत्र पश्येमां दुःखितां प्रिपतामहीम्।
आत्र पुत्र पश्येमां दिनां निमग्नां शोकसागरे १९

आर्यो च पश्य पाञ्चालीं सात्वतीं च तपस्विनीम्। मां च पश्य सुदुःखार्ती व्याधिवद्धां मृगीमिव॥ १२ उत्तिष्ठ पश्य वदनं लोकनाथस्य धीमतः। पुण्डरीकपलाशाक्षं पुरेव चपलेक्षणम्॥ १३

कति श्रीमहाभारते आश्वमोधिक पर्वाण नैलकण्ठीय भारत-भावदीप अञ्चषष्टितमोऽध्यायः ॥ ६८ ॥ + नायमेवं गतो भवेत् इति पाठः ।

६९

सैविमिति ॥ १॥ पुरा यथा चपलेक्षणमिमन्युम्हं प्रयामि तथा पुंडरीकपलाशाक्षं कृष्णं पर्यति संबंधः १३

एवं विञ्रलपन्तीं तु दृष्ट्वा निपतितां पुनः । उत्तरां तां स्त्रियः सर्वाः पुनरुत्थापयंस्ततः १४ उत्याय च पुनर्धेयात्तदा मत्स्यपतेः सुता । प्राञ्जलिः पुण्डरीकाक्षं भूमावेवाभ्यवाद्यत् ॥ श्रुत्वा स तस्या विपुलं विलापं पुरुषर्धभः। उपस्पृद्य ततः कृष्णो ब्रह्मास्त्रं प्रत्यसंहरत् १६ प्रतिज्ञक्षे च दाशाहस्तस्य जीवितमच्युतः। अबबीच विशुद्धातमा सर्वे विश्रावयन् जगत् न ब्रवीम्युत्तरे मिथ्या सत्यमेतद्भविष्यति । पष सञ्जीवयाम्येनं पश्यतां सर्वदेहिनाम् १८ नोक्तपूर्व मया मिथ्या स्वेरेष्वपि कदाचन।

न च युद्धात्परावृत्तस्तथा सञ्जीवतामयम् १६ यथा मे द्यितो धर्मो ब्राह्मणश्च विशेषतः। अभिमन्योः सुतो जातो मृतो जीवत्वयं तथा यथाहं नाभिजानामि विजये तु कदाचन। विरोधं तेन सत्येन मृतो जीवत्वय शिशुः॥ यथा सत्यं च धर्मश्च माय नित्यं प्रतिष्ठिती । तथा मृतः शिशुरयं जीवतादिभमन्युजः ॥२६ यथा कंस्थ केशी च धर्मण निहतौ मया। तेन सत्येन बालोऽयं पुनः सञ्जीवतामयम् 🏚 इत्युक्तो वासुदेवन स बालो भरतप्र । श्नैः शनैभेहाराज प्रास्पन्दत सचेतनः॥ २४

का कि दिति श्रीमहाभारते आश्वमधिके पर्वणि अनुगीतापर्वणि परिक्षित्सञ्जीवने कनसप्ततितमोऽध्यायः॥ ६९॥

क्षेत्र तर अस्तर प्राचित्र के प्राचित्र कारण के लिए हम । इति विकास के लिए कार इन्हों से हिंदी लगाना संघ अन



90

# वैशम्पायन उवाच।

ब्रह्मास्त्रं तु यदा राजन् कृष्णेन प्रतिसंहतम् तदा तद्वेशम त्वतिषत्रा तेजसाऽभिविद्यिपतम् तती रक्षांसि सर्वाणि नेशुस्त्यक्त्वा गृहं तुतत् अन्तरिक्षे च वागासीत्साधु केशव साध्विति तदस्रं ज्वलितं चापि पितामहमगात्तद्।। ततः प्राणान्युनर्लेभे पिता तव नरेश्वर ॥ ३ व्यचेष्टत च बालोऽसौ यथोत्साहं यथाबलम् वस्वुर्मुदिता राजंस्ततस्ता भरतास्त्रयः॥ ब्राह्मणा वाचयामासुर्गोविन्दस्यैव शासनात्। ततस्ता मुदिताः सर्वाः प्रशशंसुर्जनार्दनम् ५ स्त्रियो भरतासिहानां नावं लब्धवेव पारगाः। कुन्ती द्वपद्पुत्री च सुभद्रा चोत्तरा तथा॥६ स्त्रियश्चान्या नृसिंहानां वभृवुईष्टमानसाः। तत्र मला नटाश्चेव प्रनिथकाः सौख्यशायिकाः

स्तमागधसंघाश्चाप्यस्तुवंस्तं जनाद्नम्। कुरुवंशस्तवाख्याभिराशीर्भिर्भरतर्षभ ॥ उत्थाय तु यथाकालमुत्तरा यदुनन्द्नम्। अभ्यवाद्यत प्रीता सह पुत्रेण भारत॥ तस्य कृष्णो ददौ हृष्टो बहुरतं विशेषतः। तथान्ये वृष्णिशार्वूला नाम चास्याकरोत्प्रभुन पितुस्तव महाराज सत्यसंधी जनाद्नः। परिक्षीणे कुले यस्माजातोऽयमभिमन्युजः११ परिक्षिदिति नामास्य भवत्वित्यव्रवीत्तदा । सोऽवर्धत यथाकाळं पिता तंव जनाधिप १२ मनःप्रहादनश्चासीत्सर्वलोकस्य भारत। मासजातस्तु ते वीर पिता भवति भारत १३ अथाजग्मुः सुबहुलं रत्नमादाय पाण्डवाः। तान्समीपगतान् श्रुत्वा निर्ययुर्वृष्णिपुंगवाः १४

इति श्रीमहाभारते आश्वमधिके पर्वाण नैलकण्ठीये भारत-मानदीपे जनसप्ततितमोऽध्यायः ॥ ६९ ॥

The configuration of the confi श्रह्मास्त्रमिति॥१॥ वाचयामासुः स्वस्तीति शेषः॥५॥

प्रंथिकाः दैवज्ञाः 'प्रंथिकस्तु करीरे स्याद्देवज्ञे गुग्गुलुदुमें इति विश्वलोचनः। सुखावहं सौख्यं शयनं इति पृच्छिति ते सौख्यशायानिकाः प्रच्छती सुन्नातादिभ्य इति ठक् अनुहालि कादिः ॥ ७॥ कुरुवंशस्य स्तवं आचक्षते तामिः कुरुवंश-

यलं चकुश्च माल्यो हैः पुरुषा नागसाह्यम्। पताकाभिर्विचित्राभिष्वं जैश्च विविधेरिप ॥ वेश्मानि समलं चकुः पौराश्चापि जनेश्वर्। देवतायतनानां च पूजाः स्विविधास्तथा १६ सन्दिदेशाथ विदुरः पाण्डुपुत्रप्रियेष्सया। राजमार्गाश्च तत्रासन्समनाभिरलं कृताः ॥१७ शुशुभे तत्पुरं चापि समुद्रौधनिभस्वनम्। मतंकश्चापि नृत्यद्भिर्गायकानां च निःस्वनैः॥

आसीद्वेश्रवणस्येव निवासस्तत्पुरं तदा। बन्दिभिश्च नरे राजन् स्त्रीसहायेश्व सर्वदाः १९ तत्र तत्र विविक्तेषु समन्तादुपशोभितम्। पताका धूयमानाश्च समन्तान्मातिश्विना २० अदशयन्तिव तदा कुरून्वे दक्षिणोत्तरान्। अघोषयंस्तदा चापि पुरुषा राजधूर्गताः। सर्वराष्ट्रविहारोऽद्य रत्नाभरणस्त्रणः॥ २१

इति श्रीमहाभारते आश्वमेधिके पर्वणि अनुगीतापर्वणि पाण्डवागमने सप्ततितमोऽध्यायः॥ ७०॥



90

वैशम्पायन उवाच। तान्समीपगतान् श्रुत्वा पाण्डवान् रात्रुकरोनः वासुदेवः सहामात्यः प्रययौ ससुहद्गणः॥ १ ते समेत्य यथान्यायं प्रत्युद्याता दिदक्षया। ते समेत्य यथाधर्मे पांडवा वृष्णिभिः सह॥ २ विविद्याः सहिता राजन्पुरं वारणसाह्वयम्। महतस्तस्य सैन्यस्य खुरनेमिस्वनेन ह ॥ दे ्धावापृथिव्योः खं चैव सर्वमासीत्समावृतम्। तं कोशातग्रतः कृत्वा विविद्युः स्वपुरं तदाध पाण्डवाः प्रीतमनसः सामात्याः ससुद्धद्रणाः। ते समेत्य यथान्यायं धृतराष्ट्रं जनाधिपम्॥ ५ कीतयन्तः स्वनामानि तस्य पादौ ववंदिरे। धतराष्ट्रादनु च ते गान्धारीं सुबलात्मजाम्६ कुर्तीं च राजशादूळ तदा भरतसत्तम। विदुरं पूजियत्वा च वैश्यापुत्रं समेत्य च ॥७ पुज्यमानाः सम ते वीरा व्यरोचन्त विशाम्पते ततस्तत्परमाश्चर्यं विचित्रं महदद्भुतम्॥ श्रुश्रुक्ते तदा वीराः पितुस्ते जनम भारत। तदुपश्चत्य तत्कर्म वासुदेवस्य धीमतः॥ पुजाही पूजयामासुः कृष्णं देविकनन्द्रनम्। ततः कतिपयाहस्य व्यासः सत्यवतीसुतः १० आजगाम महातेजा नगरं नागसाह्यम्।

तस्य सर्वे यथान्यायं पूजाञ्चकुः कुरुद्वहाः ११
सह वृष्ण्यन्धकव्याव्रैरुपासाञ्चिकरं तदा।
तत्र नानाविधाकाराः कथाः समभिकोत्ये वै
युधिष्ठिरो धर्मसुतो व्यासं वचनमञ्जवीत्।
भवत्त्रसादाद्वगवन् यदिदं रत्नमाहृतम् ॥१३
उपयोक्तं तदिच्छामि वाजिमेधे महाकतौ।
तमनुकातामच्छामि भवता मुनिसत्तम।
त्वद्धीना वयं सर्वे कृष्णस्य च महात्मनः१४
व्यास उवाच।

अनुजानामि राजंस्त्वां क्रियतां यदनन्तरम् यजस्व वाजिमेधेन विधिवहक्षिणावता ॥ १५ अश्वमेधो हि राजेन्द्र पावनः सर्वपाप्मनाम्। तेनेष्टा त्वं विपाप्मा वै भविता नात्र संशयः॥

वैशम्पायन उवाच।

इत्युक्तः स तु धर्मातमा कुरुराजो युधिष्ठिरः अश्वमधस्य कौरव्य चकाराहरणं मितम् ॥१७ समनुक्षाप्य तत्सर्वे कृष्णद्वैपायनं नृपः । वासुदेवमथाभ्येत्य वाग्मी वचनमञ्जवीत ॥१८ देवकी सुप्रजा देवी त्वया पुरुषसत्तम । यद्भ्यां त्वां महाबाहो तत्कृथास्त्विमहाच्युत त्वत्प्रभावार्जितान्भोगानश्लोम यदुनन्दन । पराक्रमेण बुद्ध्या च त्वयेयं निर्जिता मही २०

वि श्रीमहाभारते आश्वमिधिके पर्वाण नैलकण्ठीये भारत-आवदीपे सप्तातितमोऽध्यायः ॥ ५० ॥

तान्समीपगतानिति ॥ १ ॥ द्यावाप्टाथिव्योः संबंधि खं आकाशं अवकाशमिति यावत् ॥ ४ ॥ वैश्यापुत्रं युयुत्सुम् ॥ ७ ॥ पावनः नाशकः ॥१६॥

दीक्षयस्व त्वमात्मानं त्वं हि नः परमो गुरुः त्वयीष्ट्यति दाशाह विपाप्मा भविता ह्यहम् त्वं हि यश्चोक्षरः संवस्त्व धर्मस्त्वं प्रजापितः त्वं गतिः सर्वभृतानामिति मे निश्चिता मितः

त्वस्वैतन्महाबाहो वक्तुमईस्यरिन्दम। त्वं गतिः सर्वभूतानामिति मे निश्चिता मतिः त्वं चाद्य कुरुवीराणां धर्मण हि विराजसे।
गुणीभूताः सम ते राजंस्त्वं ना राजा गुरुमेतः
यजस्व मद्गुज्ञातः प्राप्य एष ऋतुस्त्वया।
युनु नो भवान्कार्ये यत्र वांछासि भारत २५
सत्यं ते प्रतिजानामि सर्वे कर्तास्मि तेऽन्य।
भीमसेनार्जुनौ चैव तथा माद्रवतीह्यतौ।
इष्टवन्तो भविष्यन्ति त्वयीष्ट्वति पार्थिवे २६

इति श्रीमहाभारते आश्वमेधिक पर्वणि अनुगीतापर्वणि कृष्णव्यासानुहायां एकसप्ततितमोऽध्यायः॥ ७१ ॥



पन्य करते कृष्णेन धर्मपुत्रो युधिष्ठिरः। एनस्करते कृष्णेन धर्मपुत्रो युधिष्ठिरः। इयाससामन्त्र्य मेधावी ततो वचनमञ्जवीत॥१ यदा कालं भवान्वीत्ते हयसेधस्य तत्त्वतः। दीक्षयस्य तदा मां त्वं त्यय्यायत्तो हि मे कतुः

इस्य सह यथान्याम् एवाज्ञाः कृष्ण्याः १

व्यास उवाच।
अहं पैलोऽथ कौन्तेय याञ्चवल्क्यस्तथैव च
विधानं यद्यथाकालं तत्कर्तारो न संदायः ३
चैत्र्यां हि पौणमास्यां तु तव दीक्षा भविष्यति
संभाराः संभ्रियन्तां च यज्ञार्थ पुरुषर्थभ ॥ ४
अश्वविद्याविदश्चेव स्ता विप्राश्च तद्विदः।
मेध्यमश्वं परीक्षन्तां तव यज्ञार्थसिद्धये॥ ५
तस्त्रस्ज यथाशास्त्रं पृथिवीं सागराम्बराम्।
स पर्यतु यशो दीतं तव पार्थिव दर्शयन्॥ ६

वैशागायन उवाच।
इत्युक्तः स तथेत्युक्त्वा पाण्डवः पृथिवीपतिः
चकार सर्व राजेन्द्र यथोक्तं ब्रह्मवादिना॥ ७
संभाराश्चेव राजेन्द्र सर्वे संक्रिपताऽभवन।
स संभारात्समाहृत्य नृपो धर्मसुतस्तदा ॥ ८
न्यवेदयदमयात्मा कृष्णद्वैपायनाय वै।
ततोऽब्रवीन्महातेजा त्यासो धर्मात्मजं नृपम्

यथाकाल यथायोगं सुजाः सम तम दीक्षणे।
स्पयश्च क्रुचेश्च सीवणी यचान्यदिष कीरव ॥
तत्रयोग्यं भवेतिकश्चिद्रीत्रमं तत क्रियतामिति
अश्वश्चाः सुज्यतामद्य पृथ्टयामथ यथाक्रमम्।
सुगुप्तं चरतां चापि यथाशास्त्रं यथाविधि ११
युधिष्ठिर उवाच

THE PROPERTY OF

अयमश्वो यथा ब्रह्मष्टुत्सृष्टः पृथिवीमिमाम्। चरिष्यति यथाकामं तत्र वै संविधीयताम्१२ पृथिवीं पर्यटन्तं हि तुरगं कामचारिणम्। कः पालयदिति मुने तद्भवान्वक्तुमहिति॥१३

वैशम्पायन उवाच।

इत्युक्तः स तु राजेन्द्र कृष्णद्वेपायनोऽव्रवित्वि भीमसेनादवरजः श्रेष्टः सर्वधनुष्मताम् ॥ १४ जिष्णुः सहिष्णुर्धृष्णुश्च स पनं पालथिष्यति शक्तः स हि महीं जेतुं निवातकवचान्तकः ॥ तिस्मन् ह्यस्त्राणि दिव्यानि दिव्यं संहननं तथा दिव्यं धनुश्चेषुधी च स पनमनुयास्यति १६ स हि धर्मार्थकुशलः सर्वविद्याविशारदः । यथाशास्त्रं नृपश्चेष्ठ चारयिष्यति ते हयम् १९ राजपुत्रो महाबाहुः श्यामो राजीवलोचनः । अभिमन्याः पिता वीरः स पनं पालयिष्यति

इति श्रीमहाभारते आश्वमधिक पर्वणि नैलकणीये भारत-भावदीपे एकसप्ततितमोऽध्यायः ।। ७१ ॥

७२

पवमुक्त इति ॥ १ ॥ स्पयः काष्ट्रखङ्गः स<sup>्वार्त्र</sup> सौवर्णः कूर्च आसनार्थं कुशमुष्टिः सोप्यत्र सौवर्णः ॥१०॥ सुगुप्तं सुरक्षितं यथा स्यात्तथा ॥ ११॥ भीमसेनोऽपि तेजस्वी कौन्तेयोऽमितविक्रमः।
समर्थो रिक्षतुं राष्ट्रं नकुलश्च विशाम्पते ॥ १९
सहदेवस्तु कौरव्य समाधास्यति बुद्धिमान्
कुदुम्बतन्त्रं विधिवत्सर्वमेव महायशाः ॥ २०
तत्तु सर्व यथान्यायमुक्तः कुरुकुलोद्धहः।
चकार फाल्गुनं चापि सन्दिदेश हयं प्रति ॥
युधिष्ठिर उवाच।

पहार्जुन त्वया वीर हयोऽयं परिपाल्यताम्। त्वमहो रक्षितुं होनं नान्यः कश्चन मानवः २२ ये चापि त्वां महाबाहो प्रत्युद्यान्ति नराधिपाः तै।वींग्रहो यथा न स्यात्तथा कार्ये त्वयानघ आख्यातव्यश्च भवता यज्ञोऽयं मम सर्वशः। पार्थिवेभ्यो महाबाहो समये गम्यतामि।ति२४ वैशम्पायन उवाच।

पवमुक्तवा सं धर्मात्मा म्नातरं सव्यसाचिनं भीमं च नकुळं चैव पुरगुप्तौ समाद्धत्॥ २५ कुटुम्बतन्त्रे च तदा सहदेवं युधां पतिम्। अनुमान्य महीपाळं धृतराष्ट्रं युधिष्ठिरः॥ २६

इति श्रीमहाभारते आश्वमोधिक पर्वणि अनुगीतापर्वणि यज्ञसामग्रीसंपादने द्विसप्ततितमोऽध्यायः॥ ७२॥



७३

वैशस्पायन उवाच। दीक्षाकाले तु संप्राप्त ततस्ते सुमहर्तिवजः। विधिवदीक्षयामासुरश्वमेघाय पार्थिवम्॥ १ कृत्वा स पद्भवन्धांश्च दीक्षितः पाण्डुनन्द्नः धर्मराजो महातेजाः सहित्विग्मिट्यरोचत २ हयश्च हयमेघार्थं खयं स ब्रह्मवादिना। उत्सृष्टः शास्त्रविधिना व्यासेनामिततेजसा३ स राजा धर्मराड्राजन्दीक्षितो विबभी तदा। हममाली रुक्मकण्ठः प्रदीप्त इव पावकः॥ ४ कृष्णाजिनी द्णडपाणिः श्रीमवासाः स धमेजः विवभी द्यातमान्भूयः प्रजापतिरिवाध्वरे॥ ५ तथैवास्यर्तिवजः सर्वे तुल्यवेषा विशाम्पते। ब्भू बुरर्जुनश्चापि प्रदीप्त इव पावकः॥ श्वेताश्वः कृष्णसारं तं ससाराश्वं धनअयः। विधिवत पृथिवीपाल धर्मराजस्य शासनात विक्षिपन् गाण्डिवं राजन्बद्धगोधांगुलित्रवान् तमश्वं पृथिवीपाल मुदा युक्तः ससार च॥८ साकुमारं तदा राजन्नागमत्तत्पुरं विभो। द्रष्टुकामं कुरुश्रेष्ठं प्रयास्यन्तं धनञ्जयम्॥ 9 तेषामन्यान्यसंमदीदृष्मेव समजायत।

दिहसूणां हयं तं च तं चैव हयसारिणम्॥१० ततः शब्दो महाराज दिशः खं प्रति पूरयन्। बभूव प्रेक्षतां वृणां कुन्तीपुत्रं धनक्षयम्॥ ११ एव गच्छति कौन्तेय तुरगश्चेव दीतिमान्। यमन्वेति महाबाहुः संस्पृशन्ध नुरुत्तमम्।। १२ एवं शुश्राव वद्तां गिरो जिष्णुरुदारघीः। स्वस्ति तेऽस्तु वजारिष्टं पुनश्चेहीति भारत १३ अथापरे मनुष्येन्द्र पुरुषा वाक्यमञ्जवन् । नैनं पश्याम संमर्दे घनुरेतत्प्रदश्यते॥ १४ एति भीमनिहींदं विश्वतं गाण्डिवं घतुः। स्वस्ति गच्छत्वरिधो वै पन्थानमकुतोभयम् निवृत्तमेनं द्रक्ष्यामः पुनरेष्यति च ध्रुवम्। एवमाद्या मनुष्याणां स्त्रीणां च भरतर्षभ॥१६ शुश्राव मधुरा वाचः पुनः पुनरुदारधीः। याज्ञवल्क्यस्य शिष्यश्च कुशलो यज्ञकर्माणे। प्रायात्पार्थेन सहितः शान्त्यर्थे वेदपारगः॥ ब्राह्मणाश्च महीपाल बहवो वेदपारगाः॥ १८ अनुजग्मुर्महात्मानं क्षत्रियाश्च विशाम्पते। विधिवत्पृथिवीपाल धर्मराजस्य शासनात्॥

इति श्रीमहाभारते आश्वमोधिके पर्वाण नैलकणीये भारत-भावदीपे द्विसप्ततितमोऽध्यायः॥ ७२ ॥ 60

दीक्षति ॥ १ ॥ पशुबंधान् अश्वमेधस्यारंभणीय-रूपान् ॥ २ ॥ शिष्यः सोमश्रवाः ॥ १७ ॥ पाण्डवैः पृथिवीमश्वो निर्जितामस्रतेजसा ।
चचार स महाराज यथादेशं च सत्तम ॥ २०
तत्र युद्धानि वृत्तानि
यान्यासन्पाण्डवस्य ह ।
तानि वक्ष्यामि ते वीर
विचित्राणि महान्ति च ॥ २१
स हयः पृथिवीं राजन्प्रदक्षिणमवर्तत ।
ससारोत्तरतः पूर्व तान्निवीध महीपते॥ २२
अवस्रुद्दन्स राष्ट्राणि पार्थिवानां ह्योत्तमः
श्रानेस्तदा परिययौ श्र्वेताश्वश्च महारथः॥ २३

तत्र संगणना नास्ति राक्षामयुतशस्तदा।
येऽयुध्यन्त महाराज क्षत्रिया हतबान्धवाः॥
किराता यवना राजन्बहवोऽसिधनुर्धराः।
म्लेच्छाश्चान्ये बहुविधाः पूर्वे ये निकृता रणे॥
आर्याश्च पृथिवीपालाः प्रहृष्ट्रमरवाहनाः।
समीयुः पाण्डुपुत्रेण बहवो युद्धदुर्मदाः॥ २६
एवं वृत्तानि युद्धानि तत्र तत्र महीपते।
अर्जुनस्य महीपालनीनादेशसमागतैः॥ २७
यानि त्भयतो राजन्प्रतप्तानि महान्ति च।
तानि युद्धानि वक्ष्यामि कौन्तेयस्य तवाऽनध

इति श्रीमहाभारते आश्र्वमेधिके पर्वाणे अनुगीतापर्वणि अश्वानुसरणे त्रिसप्ततितमोऽध्यायः॥ ७३॥



68

# वैशम्पायन उवाच ।

कर भारत में उपना मार्च के स्वार्थ के राज्य

त्रिगतरमवद्यद्धं कृतवैरैः किरीदिनः। महारयसमाक्षातेहतानां पुत्रनमृभिः॥ ते समाज्ञाय संप्राप्तं यित्रयं तुरगोत्तमम्। विषयान्तं ततो वीरा दंशिताः पर्यवारयन् २ रिथनो बद्धतूणीराः सद्भैः समलंकृतैः। परिवार्थं हयं राजन् ग्रहीतुं संप्रचक्रमुः॥ ततः किरीटी सञ्चिन्त्य तेषां तत्र चिकीर्षितम् वारयामास तान्वीरान्सान्त्वपूर्वमरिन्द्मः ४ तदनाहत्य ते सर्वे शरैरभ्यहनस्तदा। तमोरजोभ्यां संछन्नांस्तानिकरीटी न्यवारयत् तानव्रवीत्ततो जिष्णुः प्रहसान्नेव भारत। निवर्तध्वमधर्मज्ञाः श्रेयो जीवितमेव च ॥ ६ स हि वीरः प्रयास्यन्वै धर्मराजेन वारितः। हतबान्धवा न ते पार्थ हन्तव्याः पार्थिवा इति स तदा तद्वचः श्रुत्वा धर्मराजस्य धीमतः। तान्निवर्तध्वामित्याह न न्यवर्तनत चापि ते ततास्त्रगर्तराजानं सूर्यवर्माणमाहव। विचित्य शरजालेन प्रजहास धनक्षयः॥

THE STREET ST ततस्ते रथघोषेण रथनेभिखनेन च। पूरयन्तो दिशः सर्वा धनञ्जयमुपाद्रवन् ॥ १० सूर्यवमा ततः पार्थे शराणां नतपर्वणाम्। शतान्यमुञ्जदाजेन्द्र लब्बस्नमभिद्र्ययन् ॥११ तथैवान्ये महेष्वासा ये च तस्यानुयायिनः। मुमुचुः शरवर्षाणि धनञ्जयवधैषिणः॥ १२ सतान् ज्यामुखनिर्मुक्ते बहुभिः सुबहून् शरान् चिच्छेद पाण्डवो राजंस्ते भूमौ न्यपतंस्तदा केतुवर्मा तु तेजस्वी तस्यैवावरजो युवा। युयुधे भ्रातुरर्थाय पाण्डवेन यशस्विना॥१४ तमापतन्तं संप्रेक्ष्य केतुवर्माणमाहवे। अभ्यम्निशितैर्बाणैर्बीमत्सः परवीरहा॥१५ केत्वमण्यभिहते धृतवमा महारथः। रथेनाशु समुत्पत्य शरैजिष्णुमवाकिरत्॥ १६ तस्य तां शीव्रतामीक्ष्य तुतोषातीव वीर्यवान गुडाकेशो महातजा वालस्य घृतवर्मणः॥ १७ न संद्धानं द्दशे नाद्दानं च तं तदा। किरन्तमेव स शरान्द्दशे पाकशासनिः॥ १८

यानि तूमयत इति क्षुद्राणि तु उपेक्षितानीत्यर्थः ॥२८॥ इति श्रीमहाभारते आश्वमेधिके पर्वणि नैलकण्डीये भारतमावदीपे त्रिसप्तितमोऽध्यायः ॥ ७३ ॥ \* अवन् मद्रन् इति पाठः।

ઉષ્ટ

त्रिगतेरित महारथत्वेन सम्यगाज्ञातैः पांडवीयैर्ह तानां पुत्रनपृभिक्षिगतैः ॥ १॥

स तु तं पूजयामास धृतवमाणमाहवे। मनसा तु मुहूर्त वै रणे समभिहर्षयन्॥ १९ तं पन्नगमिव कुद्धं कुरुवीरः समयन्तिव। श्रीतिपुर्वे महाबाहुः प्राणैर्ने व्यवरोपयत् ॥२० स तथा रक्ष्यमाणो वै पार्थेनामिततेजसा। भृतवर्मा शरं दीसं मुमोच विजये तदा॥ २१ स तेन विजयस्तूर्णमासीद्विद्धः करे भृशम्॥ सुमोच गाण्डिवं मोहात्तत्वपाताथ भूतले २२ धनुषः पततस्तस्य सव्यसाचिकराद्विभो। बभूव सदशं रूपं शक्रचापस्य भारत॥ २३ तस्मिनिपतिते दिव्ये महाधनुषि पार्थिवः। जहास सस्वनं हासं धृतवर्मा महाहवे॥ २४ ततो रोषार्दितो जिष्णुः प्रमुज्य रुधिरं करात् धनुराद्त्त तिद्दयं शरवर्वेववर्षं च॥ ततो हलहलाशब्दो दिवस्पृगभवत्तदा। नाताविधानां भूतानां तत्कर्माणि प्रशंसताम्

ततः संप्रेक्ष्य संकुद्धं कालान्तकयमीपमम्। जिष्णुं त्रेगर्तका योधाः परीताः पर्यवारयन्॥ अभिस्त्य परीष्सार्थं ततस्ते धृतवर्मणः। परिवतुर्गुडाकेशं तत्राकुद्व्यद्धनञ्जयः॥ ततो योधान जघानाशु तेषां स दशचाष्ट च महेन्द्रवज्रप्रतिमैरायसैर्बहुभिः शरैः॥ तान्संप्रभग्नान्संप्रेक्य त्वरमाणो धनञ्जयः। शरेराशीविषाकारैर्जधान स्वनवद्धसन्॥ ३० ते मग्रमनुसः सर्वे त्रैगर्तकमहारथाः। दिशोऽभिदुद्ववू राजन् धनञ्जयशरादिंताः॥ तमुचुः पुरुषव्यावं संशप्तकनिषूद्नम्। तवास्म किकराः सर्वे सर्वे वै वशगास्तव ३२ आज्ञापयस्व नः पार्थं प्रह्वान्प्रेष्यानवस्थितान्। करिष्यामः प्रियं सर्वे तव कौरवनन्द्न ॥ ३३ एतदाज्ञाय वचनं सर्वोस्तानब्रवीत्तदा। जीवितं रक्षत नृपाः शासनं प्रतिगृह्यताम् ३४

इति श्रीमहाभारते आश्वमेधिके पर्वाण अनुगीतापर्वणि त्रिगर्तपराभवे चतुःसप्तातितमोऽध्यायः ॥ ७४ ॥



94

वैशस्पायन उवाच । पाग्ज्योतिषमधाभ्येत्य व्यचरत्स हयोत्तमः

भगदत्तात्वमथाभ्यत्य व्यचरत्स ह्यात्तमः भगदत्तात्मजस्तत्र निर्धयौ रणकर्कशः॥ १ स ह्यं पाण्डुपुत्रस्य विषयान्तमुपागतम् । युगुधं भरतश्रेष्ठ वज्रदत्तो महीपतिः॥ २ सोऽभिनिर्याय नगराद्भगदत्तस्रतो नृपः। अश्वमायान्तमुन्मध्य नगराभिमुखो ययौ ॥३ तमालक्ष्य महाबाहुः कुरूणामुषभस्तदा । गाण्डीवं विक्षिपंस्तूर्णं सहसा समुपाद्रवत् ४ ततो गाण्डीवनिर्मुक्तैरिषुभिमोहितो नृपः। ह्यमुत्स्च्य तं वीरस्ततः पार्थमुपाद्रवत्॥ ५ पुनः प्रविद्य नगरं दंशितः स नृपोत्तमः। आरुह्य नगरं दंशितः स नृपोत्तमः। आरुह्य नगर्यदं निर्ययौ रणकर्कशः॥ ६ पाण्डुरेणातपत्रेण भ्रियमाणेन मूर्धनि।

दोध्यता चामरेण श्वेतेन च महारथः ॥ ७
ततः पार्थं समासाद्य पाण्डवानां महारथम् ।
आह्वयामास बीभत्सुं बाल्यान्मोहाच्च संयुगे
स वारणं नगप्रख्यं प्रभिन्नकरटामुखम् ।
प्रेषयामास संकुद्धः श्वेताश्वं प्रति पार्थिवः ९
विश्वरन्तं महामेघं परवारणवारणम् ।
शास्त्रवत्कल्पितं संख्ये विवशं युद्धदुर्मद्म् १०
प्रचोद्यमानः स गजस्तेन राज्ञा महाबलः ।
तदांकुशेन विबभावुत्पतिष्यान्निवाम्बरम् ११
तमापतन्तं संप्रेश्य कुद्धो राजन्धनञ्जयः ।
भूभिष्ठो वारणगतं योधयामास भारत ॥ १२
वज्रदत्तस्ततः कुद्धो मुमोचाग्रु धनञ्जये ।
तोमरानग्निसङ्काशान् शलभानिव वेगितान्

इति श्रीमहाभारते आश्वमधिके पवाणि नैलकण्ठीये भारत-भावदीपे चतुःसप्तातितमोऽध्यायः॥ ७४॥

194

प्राग्ज्योतिषेतिस्पष्टार्थोऽध्यायः ॥ १ ॥

अर्जुनस्तानसंप्राप्तान् गाण्डीवप्रभवेः शरेः।
द्विधा त्रिधा च चिच्छंद ख एव खगरेरतदा
स तान दृष्ट्वा तथा छिन्नांस्तोमरान्भगदत्तजः।
दृष्ट्वनसक्तांस्त्वरितः प्राहिणोरपाण्डवं प्रति१५
ततोऽर्जुनस्तूर्णतरं स्वमपुङ्खानाजिह्यगान्।
प्रेष्यामास संकुद्धो भगदत्तात्मजं प्राति॥ १६
स तैर्निद्धो महातेजा वज्रदत्तो महादृधे।
स्त्राहतः प्रातोद्यो न त्वेनमजहात्स्दृतिः

ततः स पुनहत्स्ज्य वारणप्रवरं रणे।
अध्यग्नः प्रेषयामास जयार्थी विजयं प्रति १८ः
तस्मै बाणांस्ततो जिष्णुनिर्मुक्ताशीविषोपमान्।
प्रेषयामास संद्रुद्धो
जविद्धो महानागो विस्रवन् रुधिरं बभौ।
गैरिकाक्तिभवांभोद्रिबंहुप्रस्रवणं तदा॥ २००

ारणाच्या स्वत्वनुष्याकृति स्वयस्य**स्वत्वस्य** 

Table to the control of the expectation of

इति श्रीमहाभारते आश्वमेधिके पर्वणि अनुगीतापर्वणि वज्रद्त्तयुद्धे पञ्चसप्ततितमोऽध्यायः॥ ७५॥

ESTREMENTAL PROPERTY OF THE PR

म्हाना स्थान स्थान कार्यन मन्त्रिकाल इह

पवं त्रिरात्रमभवत्तद्युद्धं भरत्वम । अर्जुनस्य नरेन्द्रेण वृद्रेणेव शतकतोः॥ ततऋ हुथें दिवसे वज्रदत्तो महाबलः। जहास सखनं हासं वाक्यं चेद्मथा बबीत् २ यर्नार्जन तिष्ठस्व न मे जीवन्विमोध्यसे। त्वां निहत्य करिष्यामि पितुस्तोयं यथाविधि त्दया दृद्धो मम पिता भगदत्तः पितुः सखा हतो इद्धो मम पिता विद्युं मामद्य योधय ४ इत्येवसुक्त्वा संबुद्धो वज्रदत्तो नराधिपः। प्रेषयामास कौरव्य वारणं पाण्डवं प्रति॥ ५ संप्रेप्यमाणी नागेन्द्रो वज्रदत्तेन धीमता। उत्पतिष्यित्रिवाकाशमभिदुद्राव पाण्डवम् ६ अग्रहस्तसुमुक्तेन सीकरेण स नागराट्। समौक्षत गुडाकेशं शैलं नीलिमवाम्बुद्ः सं तेन प्रेषितो राज्ञा मेघवाद्विनदन्मुहुः। मुखाडम्बरसंहादैरभ्यद्रवत फाल्गुनम्॥ स नृत्यन्तिव नागेन्द्रो वज्रदत्तप्रचोदितः। बाससाद द्वतं राजन्कौरवाणां महारथम् ९ तमायान्तमथालक्ष्य वज्रदत्तस्य वार्णम्। गाण्डीवमाश्चित्य बली न ट्यकम्पत शत्रुहा॥ चुक्रोध बलवचापि पाण्डवस्तस्य भूपतेः।

कार्यविद्यमनुस्मृत्य पूर्ववैरं च भारत॥ ततस्त वारणं कुद्धः शरजालेन पाण्डवः। निवारयामास तदा वेलेव मकरालयम्॥१२ स नागप्रवरः श्रीमानर्जुनेन निवारितः। तस्यौ शरैविं नुन्नाङ्गः भ्वाविच्छललितो यथा निवारितं गजं दष्टा भगदत्तसुतो नृपः। उत्ससर्ज शितान्बाणानर्जुनः क्रोधमूर्चिछतः अर्जुनश्तु महाबाद्धः शरेरिशिनघातिभिः। वारयामास तान्वाणांस्तद्द्धतिमवाभवत्॥ ततः पुनरभिकुद्धो राजा प्राग्ज्योतिषाधिपः। प्रेषयामास नागेन्द्रं बलव्हपर्वतोपमम्॥ तमापतन्तं संप्रेक्ष्य बलवत्पाकशासानिः। नाराचमग्निसंकाशं प्राहिणोद्वारणं प्राति १७ स तेन वारणो राजन्मभस्वभिहतो भृशम्। पपात सहसा भूमी वज्रहाण इवाचलः॥ १८ स पतन् शुशुभे नागो धनञ्जयशराहतः। विशानिव महाशैलो महीं वज्रप्रपीडितः १९ तास्मिन्निपातिते नागे वज्रदत्तस्य पाण्डवः तं न भेतव्यमित्याह ततो भूमिनतं नृपम् २० अबवीद्धि महातेजाः प्रस्थितं मां युधिष्ठिरः राजानस्ते न हन्तच्या धनञ्जय कथञ्चन॥ २१

इति श्रीमहाभारते आश्वमिधिके पर्वाण नैलकण्ठीये भारत-भावदीपे पंचसप्तातितमोऽध्यायः ॥ ७५॥

७द

प्वमिति ॥१॥ शललितः शलाकाप्रोतः ॥१३॥

सर्वमतन्त्ररच्याच्च भवत्यतावता कृतम्। योधाश्चापि न हन्तत्या धन अय रणे त्वया॥ वक्तत्याश्चापि राजानः सर्वे सहसृहज्जनेः। युधिष्ठिरस्याश्वमेघो भवद्भिरनुभूयताम् २३ इति म्रातृवचः श्रुत्वा न हन्मि त्वां नराधिप।

उत्तिष्ठ न भयं तेऽस्ति खस्तिमान्गच्छ पार्थिव यांगच्छेथा महाराज परां चैत्रीमुपस्थिताम्। यदाऽश्वमेघोल्मावेता धर्मराजस्य धीमतः२५ एवमुक्तः स राजा तुःभगद्त्तात्मजस्तदा। तथेत्येवाबवीद्वाक्यं पाण्डवेनामिनिर्जितः २६

त्र महिनेद्राण प्रतिकालित है। इस वार्थ के एक विकास कर कर है।

Programme and the company of the control

इति श्रीमहाभारते आश्वमेधिके पर्वणि अनुगीतापर्वणि वज्रदत्तपराजये विष्युस्तितितमीऽध्यायः॥७६॥। १००० । १००० । १००० । १००० । इत्यो प्रतिकारण १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० ।

FOR THE LIGHT TO PERSONAL PROPERTY. o di provincia di la la compania di AND AND ADDRESS OF THE PARTY OF

खा । । जो विकास स्वाप्त क्षेत्र क्षेत्र

en lenge **im k**erak ke dar lenggan malan kenang promper dan dari an engagi ya merepanyan s

वैशम्पायनं उवाच ।

A Charles of Market Property and Control of the

सैन्धवैरभवद्युद्धं ततस्तस्य किरीटिनः। हतशेषेमेहाराज हतानां च सुतैरापि॥ तेऽवतीर्णमुपश्चत्य विषयं श्वेतवाहनम्। प्रत्युद्ययुरमृष्यन्तो राजानः पाण्डवर्षभम् २ अश्वं च तं परासृश्य विषयान्ते विषोपमाः। न भयं चिकिरे पार्थाद्भीमसेनाद्नन्तरात्॥ ३ तेऽविदूराद्धनुष्पाणि यशियस्य हयस्य च। वीभत्सं प्रत्यपद्यन्त पदातिनमवस्थितम् ॥ ४ ततस्ते तं महावीर्या राजानः पर्यवारयन्। जिगीषन्तो नरस्याघ्रं पूर्वे विनिकृता युधि ५ ते नामान्यपि गोत्राणि कर्माणि विविधानि च।

कीत्यन्तस्तदा पार्थ ्रारवर्षेरवाकिरन्॥ ते किरन्तः शरवातान्वारणप्रतिवारणान्। रणे जयमभी प्सन्तः की नतेयं पर्यवारयन ७ ते समीक्ष्य च तं कृष्णमुत्रकर्माणमाहवे। सर्वे युयाधिरे बीरा रथस्थास्तं पदातिनम् ॥८ ते तमाजिधिरे वीरं निवातक वचानतकम्।

ततो रथसहस्रेण हयानामयुतेन च। कोष्ठकीकृत्य बीभत्सुं प्रहष्टमनसोऽभवन् १० तं स्मरन्तो वधं वीराः सिन्धुराजस्य चाहवे जयद्ररथस्य कौरव्य समरे सव्यसाचिना ११ ततः पर्जन्यवत्सर्वे शरवृष्टीरवासुजन्। तैः कीणः शुशुभे पार्थों राविमेघान्तरे यथा 🖟 स शरैः समवच्छन्नश्चकाशे पाण्डवर्षभः। पञ्जरान्तरसंचारी शकुन्त इव भारत॥ १३ ततो हाहाकृतं सर्वे कौन्तेये रारपीडिते। त्रेलोक्यमभवद्राजन् रविराक्षीच निष्प्रभः १४ ततो ववी महाराज मारुतो लोमहर्षणः। राहुरग्रसदादित्यं युगपत्सोममेव च॥ १५ उल्काश्च जिमरे सूर्य विकीयन्त्यः समन्ततः वेपशुश्चामवद्राजन्कैलासस्य महागिरेः॥ १६ मुमुचुः श्वासमत्युष्णं दुःखशोकसमन्विताः 🗈 सप्तर्थयो जातभयास्तथा देवर्षयोऽपि च ॥१७ शशं चाशु विनिभिंद्य मण्डलं शशिनोऽपतत् विपरीता दिशश्चापि सर्वा धूमाकुलास्तथा॥ रासभारणसङ्काशा धनुष्मन्तः सविद्यतः। संशासक निहन्तारं हन्तारं सैन्धवस्य च॥ ९ आवृत्य गगनं मेघा मुमुचुर्मासशोणितम् १९

इति श्रीमहाभारते आश्वमिधिक पर्वणि नैलकण्ठीये भारत-मावदीपे षट्सप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७६ ॥

सैन्धवैरिति ॥१॥ विकर्यनत्य उत्काः सूर्यं जिल्लरे ताभिश्व विकीर्यमाणाभिः कैलासादीनां वेपशुः सप्तर्घादीनां

श्वासश्चामवत् ता एव शशं चंद्रस्थं विनिर्भिय शशिनो मंडलं प्रति परितः अपतानिति त्रयाणां संवंधः ॥ १६॥ ततः खातु इति पाठे चंद्रमंडलादूर्घदेशान्पतिता उल्का तत् भित्वाऽधोपतादित्यर्थः ॥ १८ ॥ रासभवर्णश्चारुणश्च तयो-र्मिश्रीभावो रासभारणो वर्णविशेषः ॥ १९ ॥

प्यवमासीत्तदा वीरे शरवर्षेण संवृते।
काल्युने भरतश्रेष्ठ तदद्भुतिमवाभवत ॥ २०
तस्य तेनावकीर्णस्य शरजालेन सर्वतः।
मोहात्पपात गाण्डीवमावापश्च करादिप ॥ २१
तिस्मन्मोहमनुप्राप्ते शरजालं महत्तदा।
सैन्धवा मुमुचुस्तूर्णं गतसत्त्वे महारथे ॥ २२
ततो मोहसमापन्नं श्चात्वा पार्थे दिवीकसः।
सर्वे वित्रस्तमनसस्तस्य शान्तिकृतोऽभवन्॥
ततो देवर्षयः सर्वे तथा सप्तर्षयोऽपि च।
ब्रह्मष्यश्च विजयं जेपुः पार्थस्य धीमतः॥ २४
ततः प्रदीपिते देवैः पार्थतेजसि पार्थिव।
तस्थावचलवद्धीमानसंत्रामे परमास्त्रवित २५
विचकर्ष धनुर्दित्यं ततः कौरवनन्दनः।

यन्त्रस्येवेह राब्दोऽभून्महांस्तस्य पुनः पुनः ॥
ततः स रारवर्षाणि प्रत्यामेत्रान्प्रति प्रभुः ।
ववर्ष धनुषा पार्थो वर्षाणीव पुरन्दरः ॥ २७
ततस्ते सैन्धवा योधाः सर्व पव सराजकाः
नाहरयन्त रारैः कीर्णाः रालमैरिव पादपाः ॥
तस्य राब्देन वित्रेसुर्भयातीश्च विदुद्भुदः ।
मुमुचुश्चाशु शोकार्ताः शुशुचुश्चापि सैन्धवाः
तांस्तु सर्वान्नरत्याद्यः सैन्धवान् व्यचरत् बली
अलातचक्रवद्राजन् रारजालैः समाप्यत् ॥
तदिन्द्रजालप्रतिमं बाणजालममित्रहा ।
विस्त्रय दिश्च सर्वासु महेन्द्र इव वज्रभृत ३१
मेघजालिमं सैन्यं विदार्य रारवृष्टिभिः ।
विवसी कौरवश्रेष्टः शरदीव दिवाकरः ॥ ३२

इति श्रीमहाभारते आश्वमेधिके पर्वणि अनुगीतापर्वणि सैन्धवयुद्धे सप्तसप्तितमोऽध्यायः ॥ ७७ ॥

tion recognized and the growing of the five property of

20

3

वैशम्पायन उवाच ।
ततो गाण्डीवभृच्छ्रो युद्धाय समुपिखतः।
वैवेबभी युधि दुर्धर्षो हिमवानचलो यथा॥१
ततस्ते सैन्धवा योधाः पुनरेव व्यवस्थिताः ।
व्यमुश्चन्त सुसंरब्धाः शरवर्षाणि भारतः॥२

तान्त्रहस्य महाबाहुः
पुनरेव व्यवस्थितान्।
ततः प्रोवाच कौन्तेयो
समुर्षून् रलक्ष्णया गिरा।
युध्यध्वं परया शक्त्या
यतध्वं विजये मम॥
कुरुध्वं सर्वकार्याणि
महद्वो भयमागतम्।
एष योत्स्यामि सर्वोस्तु
निवार्य शरवाग्रुराम्॥

तिष्ठध्वं युद्धमनसे। दर्पं शमयिता ऽस्मि वः।
पतावदुक्त्वा कौरव्यो रोषाद्गाण्डीवभृत्तदाप्
ततोऽथ वचनं स्मृत्वा म्नातु ज्येष्ठस्य भारतः।
न हंतद्या रणे तात क्षत्रिया विजिगीषवः ६
जेतव्याश्चेति यत्प्रोक्तं धर्मराज्ञा महात्मना।
चिन्तयामास स तदा फाल्गुनः पुरुषर्वभः॥७
इत्युक्तोहं नरेन्द्रेण न हन्तव्या नृपा इति।
कथं तन्न मृषदं स्याद्धर्मराजवचः शुभम्॥
न हन्येरश्च राजानो राज्ञश्चाज्ञा कृता भवेतः।
इति सञ्चिन्त्य स तदा फाल्गुनः पुरुषर्वभः २
प्रोवाच वाक्यं धर्मज्ञः सैन्धवान युद्धदुर्मद्वि।
श्रेयो वदामि युष्माकं न हिसेयमवस्थितान्॥
यश्च वक्ष्यति संग्रामे तवास्माति पराजितः।
पतच्छुत्वा वचो महां कुरुध्वं हितमात्मनः॥

खावापो हस्तावापः ॥ २१ ॥ इति श्रीमहाभारते आश्वमे-ाचिके पर्वणि नैलकण्ठीये भारतभावदीपे सप्तसप्ततितमोऽ-

्७८ ततो गाण्डीवसृद्धित ॥ १ ॥ ततोऽन्यथा कृच्छ्गता भविष्यथ मयादिताः। एवमुक्तवा तु तान्वीरान् युयुधे कुरुपुङ्गवः॥ यर्जुनोऽतीव संकुद्धः संकुद्धैर्विजिगीषुभिः। शतं शतसहस्राणि शराणां नतपर्वणाम् १३ मुमुद्धः सैन्धवा राजंस्तदा गाण्डीवधन्वनि शरानापततः कूरानाशीविषविषोपमान् १४

चिच्छेद निशितवाँण-रन्तरा स धनञ्जयः। छित्त्वा त तानाशु चैव

कङ्कपत्रान् शिलाशितान् ॥ १५ पक्रैकमेषां समरे विभेद निशितः शरैः । ततः प्रासांश्च शक्तीश्च पुनरेव धनञ्जयम् ॥१६ जयद्रथं हतं स्मृत्वा चिक्षपुः सैन्धवा नृपाः । तेषां किरीटी संकर्णं मोधं चक्रे महाबलः ॥

सर्वीस्तानन्तरा चिछत्त्वा तदा चुक्रोश पाण्डवः। तथैवापततां तेषां

योधानां जयगृद्धिनाम्॥ १८ शिरांसि पातयामास भहैः सन्नतपर्वभिः। तेषां प्रद्रवतां चापि पुनरेवाभिधावताम ॥१९ निवर्ततां च शब्दोऽभूत्पूर्णस्यव महोद्धेः। तं वध्यमानास्तु तदा पार्थेनामितंतेजसा ॥ यथाप्राणं यथोत्साहं योधयामासुरर्जुनम्। ततस्ते फाल्गुनेनाजौ शरैः सन्नतपर्वभिः २१ क्रता विसंज्ञा भूयिष्ठाः क्रान्तवाहनसैनिकाः तास्तु सर्वान्परिग्लानान्विदित्वा धृतराष्ट्रजा दुःशला बालमादाय नप्तारं प्रययी तदा। सरथस्य सुतं वीरं रथेनाथागमत्तदा ॥ शान्त्यर्थे सर्वयोधानामभ्यगच्छत पाण्डवम्। साधनं जयमासाद्य करोदार्तस्वरं तदा॥ २४ धनअयोऽपि तां दृष्ट्वा धनुविसस्जे प्रभुः। समुत्सुज्य धनुः पार्थो विधिवद्गागिनीं तदा माह कि करवाणीति सा च तं प्रत्युवाच ह पष ते भरतश्रेष्ठ स्वस्नीयस्यात्मजः शिशुः २६ अभिवादयते पार्थ तं पश्य पुरुष्धम । हत्युक्तस्तस्य पितरं स पप्रच्छार्जुनस्तथा २७ कासाविति ततो राजन्दुःशला वाक्यमब्रवीत पितृशोकाभिसंतप्तो विषादातीऽस्य वै पिता पञ्चत्वमगमद्वीरो यथा तनमे निशामय। स पूर्व पितरं श्रुत्वा हतं युद्धे त्वयाऽनघ २९ त्वामागतं च संश्रुत्य युद्धाय हयसारिणम्।

पितुश्र मृत्युद्धः खार्तोऽजहात्प्राणान्धनं जय ॥ प्राप्तो बीभत्सुरित्येव नामश्रुत्वेव तेऽनघ। विषादार्तः पपातोद्यों ममार च ममात्मजः ॥ तं दृष्टा पतितं तत्र ततस्तस्यात्मजं प्रभो। गृहीत्वा समनुप्राप्ता त्वामच शरणैषिणी 🌬 इत्युक्त्वाऽऽर्तस्वरं सा तु मुमोच धृतराष्ट्रजा। दीना दीनं स्थितं पार्थमञ्जवीचाप्यधोमुखम्॥ खसारं समवेक्षस्व स्वस्रीयात्मजमेव च। कर्तुमहीसे धर्मन दयां कुरुकुलोद्वह ॥ विस्मृत्य कुरुराजानं तं च मन्दं जयद्रथम्। अभिमन्योर्थथा जातः परिक्षित्परवीरहा ३५ तथाऽयं सुरथाजातो मम पौत्रो महाभुजः। तमादाय नरव्याघ्र संप्राप्ताऽस्मि तवान्तिकम् शमार्थं सर्वयोधानां ऋणु चेदं वचो मम। आगतोयं महाबाहो तस्य मन्द्र्य पुत्रकः ३७ प्रसादमस्य बालस्य तस्मात्वं कर्तुमहिसि। एष प्रसाद्य शिरसा प्रश्नमार्थमरिद्म ॥ ३८ याचते त्वां महाबाहो शमं गच्छ धनञ्जय। बालस्य हतवन्धोश्च पार्थ किञ्चिद्जानतः ३९ प्रसाद कुरु धर्मन्न मा मन्युवरामन्वगाः। तमनार्थं नृशंसं च विस्मृत्यास्य पितामहम् ॥ आगस्कारिणमत्यर्थे प्रसादं कर्तुमहीसि । एवं ब्रवत्यां करणं दुःशलायां धनञ्जयः॥४१ संस्मृत्य देवीं गान्धारीं धृतराष्ट्रं च पार्थिवम् उवाच दुःखशोकार्तः क्षत्रधर्मे व्यगह्यत् ४२ यत्कृते बान्धवाः सर्वे मया नीता यमश्रयम्। इत्युक्तवा बहु सान्त्वादिप्रसादमकरोज्जयः॥ परिष्वज्य च तां प्रीतो विससर्ज गृहान्प्रति

दुःशला चापि तान् योधान् निवार्थं महतो रणात्। संपूज्य पार्थं प्रययौ गृहानेव शुभानना॥

एवं निर्जित्य तान्वीरान्सेन्धवान्स धनञ्जयः।
अन्वधावत धावन्तं हयं कामविचारिणम्॥
ततो मृगमिवाकाशे यथा देवः पिनाकधृक्त।
ससार तं तथा वीरो विधिवद्यक्षियं हयम्॥
स च वाजी यथेष्टेन तांस्तान्देशान् यथाक्रमं
विचचार यथाकामं कम पार्थस्य वर्धयन् ४८
क्रमेण स हयस्त्वेवं विचरन्पुरुषर्थम।
मणिपूरपतेदेशमुपायात्सहपाण्डवः॥ ४९

84

इति श्रीमहाभारते आश्वमधिके पर्वाण अनुगीतापर्वाण सैन्धवपराजये अष्टसप्ततितमोऽध्यायः॥ ७८॥

### ·: 45 0+: ·

99

वैशस्पायन उवाच ।

I PARE TO THE AREA IN

श्चरवा तु नृपतिः प्राप्तं पितरं बमुवाहनः। निययो विनयेनाथ ब्रोह्मणार्थपुरःसरः॥ मणिपूरेश्वरं त्वेवसुपयातं धनस्यः। नाभ्यनन्द्रत्सं मेघावी क्षत्रधर्ममनुस्मरन् ॥ २ उवाच च स घमितमा समन्युः फाल्युनस्तदा प्रक्रियेये न ते युक्ता बहिस्तवं क्षत्रधर्मतः ॥ ३ संग्रुयमाणं तुर्गं यौष्ट्रिष्मुपागतम् यशिय विषयान्ते मी नायोत्सी कि नु पुत्रका। धिक त्वामस्त सदुर्बुद्धि क्षत्रधमेवाहिष्कृतम्। यो मा युद्धाय संप्राप्त साम्नव प्रत्यगृह्वथाः ५ न त्वया पुरुषाथौं हि कश्चिद्रस्तीह जीवता। यस्त्वं स्त्रीवद्ययात्राप्तं मां साम्ना प्रत्यगृह्णयाः ६ यद्यहं न्यस्तशस्त्रमागच्छेयं सुदुर्मते। प्रक्रियेयं भवेद्युका तावत्तव नगध्यम्॥ न्तमेवसुकं भन्नी तु विविद्देश पन्नगात्मजा। अतृष्यमाणा भिन्वोवीं सुलूपी समुपागमत् ८ खा ददशे ततः पुत्रं विमृशन्तपधो पुलम्। स्संतर्यमानमसङ्गतिपत्रा युद्धार्थना प्रभो ९ ततः सा चारसर्वागी स गुपत्योखातमजा। जिल्पी प्राह वचनं धर्म्य धर्मविशारदम्॥१० उल्पीं मां निबोध त्वं मातरं पन्नगातम । कुरुष्व वचनं पुत्र धर्मस्ते भविता परः॥ ११ युध्यस्वैनं कुरुश्रेष्ठं पितरं युद्धदुर्भदम्। प्यमेष हि ते प्रीतो भावेष्याते न संशयः १२ ण्वं दुमंबितो राजा स मात्रा ब नुवाहनः। मनश्रके महातेजा युद्धाय भरतर्षम ॥ १३ सम्बद्ध काञ्चनं वर्म शिरस्त्राणं च भानुमत्। तुणीरशतसम्बाधमारुगेह रथोत्तमम्॥ १४

सर्वोपकरणोपेतं युक्तमध्वैमेनोजवैः। स चकोपस्करं श्रीमान्हेमभाण्डपरिष्कृतम्॥ परमाचित्रमुच्छित्य ध्वजं सिहं हिरण्मयम्॥ प्रययौ पार्यमुद्दिश्य स राजा बपुवाहनः ॥१६ तताऽभ्येत्य ह्यं वीरा याञ्चयं पार्थरिक्षतम् । त्राह्यामास् पुरुषह्याद्राक्षाविद्यारदेः॥ १७ गृहातं वाजिनं हवा प्रोतात्मा स धनञ्जयः। पुत्रं ग्थर्पं भामेष्ठः संन्यतार्यद्वाहिते॥ स तत्र गर्जा ने वौरं श्रांसिश्रेरने क्रांश अद्यामास निर्शेतराशी विषाविषाप्रमेः ॥ १९ तयाः सम्भवगृद्धं पितः पुत्रम्य चात्लम्। देवासररणप्रख्यमुभयोः प्रीयमाणयोः॥ किगीरेन प्रावित्याध शरणान्तपर्वणा। जत्रहरा नरवयाद्यं प्रह्मनव प्रवाहनः।। साऽभ्यगात्सह पुखन बल्मोकामेत्र पन्नगः 🕼 विनामें च कोन्त्यं प्रावेवका महोतलम् ॥ स गाढवरनो घोषानालम्बय धनुहत्तमम् दित्यं तेजः समाविद्य प्रमीत इव साऽभवत स सन्नामुपलभ्याथ प्रशस्य पुरुग्वभः। पुत्रं राकात्मंजो वाक्यामेदमात महाग्रातिः २५ साधु साधु महाबाही वत्म चित्राङ्शतम्ब सदश कर्म ने दृष्टा प्रीतिमानास्म पुत्रक॥ २५ विमुञ्जाम्येष ने बाणान्युत्र युद्ध स्थिरो भव। इत्येवमुक्तवा नाराचैरभ्यवर्षद्मित्रहा तानम गाण्डीवनिर्जुकान्त्रज्ञाशानमम्प्रमान नाराचानाच्छाद्राजा भल्ले सर्वास्त्रिया द्विधी तस्य पार्थः शरीर्देश्येध्वज हेमपरिष्कृतम्। सुवर्णतालप्रतिमं श्वरेणापाहरद्रथात् ॥

इति श्रीमहाभारते आश्वमोधिके पर्वणि नैलकण्ठीये भारत-भावदीप अष्टसप्ततितमोऽध्यायः ॥, ७८॥

A 17.

श्वति ॥ १ ॥ प्रमीत इव मृत इव दिन्यं तेजी ही दिन्यं तेजी दिन्यं ते

ह्यांश्चास्य महाकायान्महावेगानरिन्द्म।
चकार राजिन्निजीवान्महसिन्नित्र पाण्डवः २९
स रथादवतीयीथ राजा परमकोपनः।
पदातिः पितरं कुद्धो योधयामास पाण्डवम्
संप्रीयमाणः पार्थानामृषभः पुत्रविक्रमात्।
नात्यर्थं पीड्यामास पुत्रं वज्रधरात्मजः ३१
स मन्यमानो विगुखं पितरं बनुवाहनः।
श्रोराशीविषाकारः पुनरेवाद्यद्वली॥ ३२
ततः स बाल्यात्पितरं विद्याध हादे पत्रिणा
निश्चितेन सुपुञ्चेन बलवद्वप्रवाहनः॥ ३३
विवेश पाण्डवं राजन्मम् भित्त्वाऽतिदुःखकृत

स तेनानिभृशं विद्धः पुत्रेण कुरुनन्दनः ३८ महीं जगाम मोहार्नस्ततो राजन् धन्जयः। तास्मित्रिपतिते वीरे कौरवाणां धुरन्धरे ३५ सोऽपि मोहं जगामाथ ततिश्चत्राङ्गदासुतः। व्यायम्य संयुगे राजा दृष्ट्वा च पितरं हतम्॥ पूर्वमेव स बाणौधैर्गाढिविद्धोऽर्जुनेन ह। पपात सोऽपि धरणीमार्किग्य रणमूर्धाने ३७ भतीरं निहतं दृष्ट्वा पुत्रं च पतितं भुति। चित्राङ्गदा परित्रस्ता प्रविवेश रणाजिरे ३८ शोकसन्तमहत्र्या रुद्दी वेपती भृशम्। मणपूरपतेमीता दृद्दी निहतं पतिम्॥ ३९

इति श्रीमहाभारते आश्वमोधेक पर्वणि अनुगीतापर्वणि अर्जुनबमुवाहनयुद्धे जनाशीतितमोऽध्यायः ॥ ७९॥



वैशस्पायन उवाच। ततो बहुतरं भीकर्विलप्य कमलेक्षणा। समोह दुः बसंतप्ता पपात च महीतले ॥ १ भतिलभ्य च सा संज्ञां देवी दिव्यवपुर्धरा उल्हुभी पन्नगस्तां द्वेदं वाक्यमव्रवात्॥ जल्रीप पश्य भर्तारं शयानं निहतं रणे। त्वत्कते मम पुत्रेण बाणेन समिति अयम्॥ ३ ने उत्वमार्यधर्महा ननु चासि पतिवता। यत्वत्कृतेऽयं पतितः पतिस्ते निहतो रणे ४ किन्छ सर्वापराघोऽयं यदि तेऽद्य धनक्षयः। क्षेमख याच्यमाना वै जीवयस्व धनअयम्॥५ ने जु त्वमार्ये धर्मज्ञा जैलोक्यविदिता शुमे। यद्धार्नायत्वा पुत्रेण भर्तारं नानुशोचासि॥ ६ नाहं शोचामि तनयं हतं पन्नगनिदानि। पतिमेव तु शाचामि यस्यातिध्यमिदं कृतम् ७ इत्युक्तवा सा तदा देवी मुळूपीं पन्नगातमजाम भेतीरमभिगम्यदामत्युवाच यशस्त्रिनी॥ उत्तिष्ठ कुरुमुख्यस्य प्रियमुख्य मम प्रिय ।

अयमध्वो महाबाहो मया ते परिमोक्षितः ९ नतु त्त्रया नाम विभो धर्मराजस्य गिक्षयः। अयमश्वीनु पर्तज्यः स रोषे कि महीतले १० त्विय प्राणा मयायत्ताः \* कुरूणां कुहनन्द्न । स कस्मात्प्राणदोऽत्येषां प्राणात्संत्यकवानासि उद्भावि साधु परयेमं पार्ति निरानिनं मुवि। पुत्रं चमं समुत्साद्य घानायत्वा न शांचास ॥ कामं खापेर बालाऽयं भूरी मृत्युवशं गतः। लोहिनाश्रो गुडाकेशो विजयः साधु जीवतु नापराधोऽस्ति सुभगे नराणां बहुभायेता। प्रमदानां भवत्येष मा तेऽभूराद्धरी इशी ॥१४ सख्यं चैनत्कृतं धात्रा राखर्त्ययमेव तु। सख्यं समामेजानीहि सत्यं मङ्गतमस्य ते १५ पुत्रेण घातयित्वैनं पातें यदि न मेऽ च वै। जी बन्तं दशास्यच परित्यक्ष्यामि जीवितम् साऽहं दुः खाानेत्रना दाव पति रुत्रविनाकृता इहैत प्रायमाशिष्ये प्रेश्नन्त्यास्ते न संश्वायः १७

The Control of the Co

पतिं अर्जुनम् ॥ ३९॥ इति श्रीमहाभारते आश्वमेधिके पर्वणि नैलक्ळीये भारतभावदीपे जनाशीतितमोऽध्यायः ७९

10

तत इति ॥ १ ॥ \* ममायता इति पाठः ।

इत्युक्तवा पन्नगसुतां सपत्नी चैत्रवाहनी। ततः प्रायसुपासीना तृष्णीमासीज्ञनाधिप १८ वैशम्पायन उवाच।

ततो विरुप्य विरता भर्तः पादौ प्रगृह्य सा उपविष्टाऽभवदीना सोल्वासं पुत्रमीक्षती १९ ततः संज्ञां पुनरुष्टवा स राजा बम्नुवाहनः। मातर तामथालोक्य रणभूमावथांब्रवीत २० इतो दुःखतरं कि नु यन्मे माता सुखैधिता। भूमी निपतितं वीरमजुशते मृतं पतिम्॥ २१ निहन्तारं रणेऽरीणां सर्वशस्त्रभृतां वरम्। मया विनिहतं संख्ये प्रेक्षते दुर्मरं बत ॥ २२ अहोऽस्या हृद्यं देव्या इढं यन विदर्शिते। ट्यूढोरस्कं महाबाहुं प्रेक्षंत्या निहतं पतिम दुर्मरं पुरुषेणेह मन्ये हाध्वन्यनागते। यत्र नाहं न मे माता विप्रयुज्येत जीवितात् हाहा धिइरवीरस्य सन्नाहं काञ्चनं भुवि। अपविद्धं हतस्येह मया पुत्रेण पश्यत॥ २५ भो भो पश्यत मे वीरं पितरं ब्राह्मणा भुवि। श्वायानं वीरशयने मया पुत्रेण पातितम् ॥ २६ ब्राह्मणाः कुरुमुख्यस्य ये मुक्ता हयसारिणः। कुर्वन्ति शान्ति कामस्य रणे योऽयं मया हतः व्यादिशंत च कि विप्राः प्रायश्चित्तमिहाद्य मे अनुशंसस्य पापस्य पितृहन्तु रणाजिरे २८ दुश्चरा द्वादशसमा हत्वा पितरमद्य वै। ममेह सुनृशंसस्य संवीतस्यास्य चर्मणा २९ शिरःकपाले चास्यैव युञ्जतः पितुरद्य मे। प्रायश्चित्तं हि नास्त्यन्यद्धत्वाऽद्य पितरं मम ॥ पश्य नागोत्तमसुते भर्तारं निहतं मया। कृतं प्रियं मया तेऽच निहत्य समरेऽर्जुनम्॥ सोऽहमद्य गमिष्यामि गाति पितृनिषेविताम् न शक्तोम्यात्मनात्मानमहं धारियतुं शुभे ३२ सा त्वं माये मृतं मातस्त्या गाण्डीवधन्वनि भव श्रीतिमती देवि सत्येनात्मानमालभे ३३ इत्युक्त्वा स ततो राजा दुःखशोकसमाहतः उपस्पृश्य महाराज दुःखाद्वनमव्यीत॥३४ स्थावनते सर्वभूतानि स्थावराणि चराणि च। त्वं च मात्र्यथा सत्यं ब्रवीमि भुजगोत्तमे ३५ त्यादि नोत्तिष्ठति जयः पिता मे नरसत्तमः। अस्मिन्नेव रणोद्देशे शोषयिष्ये कलेवरम् ॥३६ न हि मे पितरं हत्वा निष्ठातिविद्यते कचित्। नरकं प्रतिपत्स्यामि धुवं गुरुवधार्वितः ॥३७

वीरं हि क्षत्रियं हत्वा गोशतेन प्रमुच्यते।
पितरं तु निहत्येवं दुर्छमा निष्कृतिर्मम ॥ ३८
पष पको महातेजाः पाण्डुपुत्रो धनञ्जयः।
पिता च मम धर्मातमा तस्य मे निष्कृतिः कुतः
इत्येवमुक्त्वा चृपते धनञ्जयस्तो नृपः।
उपस्पृश्याभवनूष्णीं प्रायोपेतो महामितः ४०
वेशम्पायन उवाच।

प्रायोपविष्टे नुपतौ मणिपूरेश्वरे तदा। पितृशोकसमाविधे सह मात्रा परंतपा। ४१ उल्पी चिन्तयामास तदा सञ्जीवनं मणिम्। स चोपातिष्ठत तदा पन्नगानां परायणम्॥ ४२ तं गृहीत्वा तु कौरव्य नागराजपतेः सुता। मनःप्रहादनीं वाचं सैनिकानामथाववीत् ४३ उत्तिष्ठ मा श्रुचः पुत्र नैव जिष्णुस्त्वया जितः अजेयः पुरुषेरेष तथा देवैः सवासवैः ॥ मया तु मोहनी नाम मायैषा संप्रदर्शिता। प्रियार्थे पुरुषेन्द्रस्य पितुस्तेऽद्य यशस्विनः ४५ जिश्वासुर्ह्येष पुत्रस्य बलस्य तव कौरव। संग्रामे युद्ध्यतो राजन्नागतः परवीरहा ॥ ४६ तस्माद्सि मया पुत्र युद्धाय परिचोद्तिः। मा पापमात्मनः पुत्र शङ्केथा ह्यण्वपि प्रभोधक ऋषिरेष महानात्मा पुराणः शाध्वतोऽक्षरः। नैनं शक्तो हि संग्रामे जेतुं शक्तोऽपि पुत्रक्ष्ट अयं तु मे मणिर्दिव्यः समानीतो विशास्पते मृतान्मृतान्पन्नगेन्द्रान् यो जीवयति निखदा पनमस्योरासि त्वं च स्थापयस्व पितुः प्रभा संजीवितं तदा पार्थं सत्वं द्रष्टाऽसि पाण्डवम् इत्युक्तः स्थापयामास तस्योरसि मणि तदी पार्थस्यामिततेजाः स पितः स्नेहादपापकृत्। तस्मिष्टयस्ते मणौ वीरो जिष्णुरुजीवितः प्रभु चिरसप्त इवोत्तस्यो मृष्टलोहितलोचनः॥ ५२ तमुत्थितं महात्मानं लब्धसंशं मनस्वनम्। समीक्ष्य पितरं स्वस्यं ववन्दे बम्रवाहनः उत्थिते पुरुषव्याचे पुनर्हस्मीवति प्रभी दिव्याः सुमनसः पुण्या ववृषे पाकशासनः अनाहता दुन्दुभयो विनेदुर्मेधनिःस्वनाः साधु साध्विति चाकाशे बभूव सुमहान्स्वतः उत्थाय च महाबाहुः पर्याश्वस्तो धनं अर्थः बसुवाहनमालिग्य समाजिद्यत मूर्धनि॥ वदरी चापि दूरेऽस्य मात्रं शोककर्शिता उल्या सह तिष्ठन्तीं ततोऽपृच्छद्धनं अय

१५

किमिदं लक्ष्यते सर्वे शोकविस्मयहर्षवत्। रणाजिरमामित्रघ्न यदि जानासि शंस मे ५८ जननी च किमर्थ ते रणभूमिसुपागता।

जानाम्यहमिदं युद्धं त्वया मद्भचनात्कृतम्। स्त्रीणामागमने हेतुमहामिच्छामि वेदितुम् ६० तमुवाच तथा पृष्टो मणिपूरपतिस्तदा । नागेन्द्रदुहिता चेयमुलूपी किमिहागता ५९ प्रसाध शिरसा विद्वानुलूपी पृच्छधतामियम्

इति श्रीमहाभारते आश्वमेधिके पर्वणि अनुगीतापर्वणि अश्वानुसरणे अर्जुनप्रत्युज्जीवने अशीतितमोऽध्यायः ॥ ८०॥



53

अर्जुन उवाच ।

किमागमनकृत्यं ते कौरव्यकुलनंदिनि। मणिपूरपतेमीतुस्तथैव च रणाजिरे॥ कचित्कुशलकामासि राज्ञोऽस्य भुजगात्मजे मम वा चपलापाङ्गि कचित्त्वं ग्रुभमिच्छिस कचित्ते पृथुलश्रोणि नाप्रियं प्रियद्र्याने। अकार्षमहमज्ञानाद्यं वा बम्रुवाहनः॥ कि चिन्न राजपुत्री ते सपत्नी चैत्रवाहनी। चित्राङ्गदा वरारोहा नापराध्यति किञ्चन॥४ तस्वाचोरगपतेर्दुहिता प्रहसानिव। न में त्वमपराद्धों ऽसि न हि में बम्रुवाहनः॥५ न जनित्री तथास्येयं मम या प्रेष्यवत् स्थिता। श्र्यतां यद्यथा चेदं मया सर्वे विचेष्टितम् ॥ ६ न मे कोपस्त्वया कार्यः शिरसा त्वां प्रसाद्ये त्वित्रियार्थं हि कौरव्य कृतमेतन्मया विभो७ यत्तच्छ्रुण महाबाहो निखिलेन धनञ्जय। महाभारतयुद्धे यत्त्वया शान्तनवो नृपः॥ ८ अधर्मेण हतः पार्थं तस्यैषा निष्कृतिः कृता। न हि भीष्मस्त्वया वीर युद्धमानो हि पातितः शिखाण्डिना तु संयुक्तस्तमाश्रित्य हतस्त्वया। तस्य शान्तिमकुत्वा त्वं त्यजेथा यदि जीवितं कर्मणा तेन पापन पतेथा निरये ध्रुवम्। प्षा त विहिता शान्तिः पुत्राद्यां प्राप्तवानिस वस्तिवसुधापाल गङ्गया च महामते॥ ११ पुरा हि श्रुतमेतत्ते वसुभिः कथितं मया। गङ्गायास्तीरमाश्रित्य हते शान्तनवे नृप॥१२

आष्ठत्य देवा वसवः समेत्य च महानदीम्। इदमू चुर्वचो घोरं भागीरथ्या मते तदा ॥ १३ एष शान्तनवो भीष्मो निहतः सव्यसाचिना अयुद्धमानः संत्रामे संसक्तोऽन्येन भाविनि। तद्नेनानुषङ्गेण वयमद्य धनञ्जयम्॥ १४

> शापन योजयामीत तथाऽस्त्वित च साऽब्रवीत्। तदहं पितुरावेद्य प्रविश्य व्यथितोन्द्रया॥ अभवं स च तच्छ्रत्वा विषादमगमत्परम्। पिता तु मे वसून् गत्वा त्वद्धें समयाचत॥

पुनः पुनः प्रसाद्येतांस्त एनमिद्मब्रुवन्। पुत्रस्तस्य महाभाग मणिपूरेश्वरो युवा॥१७ स पनं रणमध्यस्थः शरैः पातियता भुवि। एवं कृते स नागेन्द्र मुक्तशापो भविष्यति १८

> गच्छेति वसुभिश्चोको मम चेदं शशंस सः। तच्छ्रत्वा त्वं मया तस्मा-

च्छापादासे विमोक्षितः॥ १९ न हि त्वां देवराजोऽपि समरेषु पराजयेत्। आत्मा पुत्रः स्मृतस्तस्मात्तेनेहासि पराजितः न हि दोषों मम मतः कथं वा मन्यसे विभो इत्येवमुक्ती विजयः प्रसन्नातमाऽन्नवीदिदम्

इति श्रीमहाभारते आश्वमोधिके पर्वाण नैलकण्ठीये भारत-भावदीपे अशीतितमोऽध्यायः ॥ ८० ॥ आश्वमे० ८

28

किमागमनेति स्पष्टार्थः ॥ १॥

सर्व मे सुियं देवि यदेतत्कृतवत्यसि ।

इत्युक्तवा सोऽब्रवीत्पुत्रं मणिपूरपितं जयः
चित्रांगदायाः श्रण्वत्याः कौरव्यदुहितुस्तदा
युधिष्ठिरस्याश्वमेधः परिचैत्रीं भविष्यति २३
तत्रागच्छेः सहामात्यो मातुभ्यां सहितो नृप

इत्येवमुक्तः पार्थेन स राजा बभुत्राहनः ।
 उवाच पितरं धीमानिदमस्नाविछेश्रणः २५
 उपयास्यामि धर्मक्र भवतः शासनादहम् ।
 अश्वमेधे महायक्षे द्विजातिपरिवेषकः ॥ २६
 मम त्वनुग्रहार्थाय प्रविशस्त्र पुरं स्वकम् ।
 भार्याभ्यां सहधर्मक्ष मा भूत्तेऽत्र विचारणा॥

उिवत्वेह निशामेकां सुखं खभवने प्रभो।
पुनरश्वानुगमनं कर्ताति जयतां वर॥ २८
इत्युक्तः स तु पुत्रेण तदा वानरकेतनः।
समयन्प्रोवाच कौन्तेयस्तदा चित्रांगदासुतम्॥
विदितं ते महाबाहो यथा दीक्षां चराम्यहम्
न स तावत्प्रवेश्यामि पुरं ते पृथुलोचन ३०
यथाकामं वजत्येष यज्ञियाश्वो नर्षभ।
स्वित तेस् ग्रामिष्यामि न स्थानं विद्यते मम
स तत्र विधिवत्तेन पूजितः पाकशासनिः।
भाषीभ्यामभ्यनुज्ञातः प्रायाद्भरतसत्तमः ३२

इति श्रीमहाभारते आश्वनेत्रिके पर्नणि अनु शितापर्वणि अश्वानुसरणे एकाशीतितमोऽध्यायः ॥ ८१॥



62

वैशम्पायन उवाच। स तु वाजी समुद्रान्तां पर्येत्य वसुधामिमाम् निवृत्तोभिमुखो राजन् येन वारणसाह्वयम् १ अनुगच्छंश्च तुरगं निवृत्तोऽथ किरीटभृत । यहच्छया समापेदे पुरं राजगृहं तदा॥ तमभ्याशगतं दृष्टा सहदेवात्मजः प्रभो। क्षत्रधर्मे स्थितो वीरः समरायाजुहाव ह ॥ ३ ततः पुरात्स निष्क्रस्य रथी धन्वी दारी तली मेघसंधिः पदातिस्तं धनञ्जयमुपाद्रवत्॥ यासाच च महातेजा मेघसन्धिर्धनञ्जयम्। बालभावानमहाराज प्रोवाचेदं न कौशलात् किमयं चार्यते वाजी स्त्रीमध्य इव भारत। हयमेनं हरिष्यामि प्रयतस्व विमोक्षणे॥ अदत्तानुनयो युद्धे यदि त्वं पितृभिर्मम। करिष्यामि तवातिथ्यं प्रहर प्रहरामि च ७ ष्ट्युक्तः प्रत्युवाचैनं प्रहसन्निव पाण्डवः। विझकर्ता मया वार्य इति मे वतमाहितम् ८ मात्रा ज्येष्ठेन नृपते तवापि विदितं ध्रुवम्। महरस्व यथाशक्ति न मन्युर्विद्यते मम ॥

इत्युक्तः प्राहरत्पूर्व पाण्डवं मगध्येवरः। किरन् शरसहस्राणि वर्षाणीव सहस्रहक् १० ततो गाण्डीवभृद्यूरो गाण्डीवप्रहितैः शरैः। चकार मोघांत्तान्बाणान्सय लानभरतर्षभ ॥ स मोघं तस्य बाणीघं कृत्वा वानरकेतनः शरान्मुमोच ज्वलितान्दीप्तास्यानिव पन्नगान् ध्वजी पताकादण्डेषु रथे यंत्र हयेषु च। अन्येषु च रथाङ्गेषु न शरीरे न सारथी १३ संरक्ष्यमाणः पार्थेन शरीरे सहयसाचिना। मन्यमानः स्ववीर्यं तन्मागधः प्राहिणोच्छरात् तत्रो गाण्डीवधन्वा तु मागधेन भृशाहतः। वभौ वसन्तसमये पलाशः पुष्पितो यथा १५ अवध्यमानः सोऽभ्यझन्मागधः पाण्डवर्षभम् तेन तस्या स कौरव्य लोकवीरस्य दर्शने १६ सव्यसाची तु संकुद्धो विकृष्य बलवद्धतुः। हयांश्वकार निर्जीवान्सारथेश्च शिरोऽहरत्॥ धनुश्चास्य महिचित्रं क्षुरेण प्रचकर्त ह। हस्तावापं पताकां च ध्वजं चास्य न्यपात्यत

इति श्रीमहामारते आश्वमेधिके पर्वणि नैलकण्ठीये भारत-भावदीपे एकाशीतितमे। ऽध्यायः ॥ ८१॥

स त्विति ॥१॥ अदत्तानुनयः आशिक्षितः ॥ ॥

स खजा व्यथितो व्यथ्वो विधनुईतसारथिः
गदामादाय कौन्तेयमभिदुद्राव वेगवान् १९
तस्यापतत पवाशु गदां हमपरिष्कृताम्।
शरेश्वकर्तं बहुधा बहुमिर्गध्रवाजितेः॥ २०
सा गदा शकलीभूता विशीर्णमणिबन्धना।
व्याली विग्रव्यमानेव पपात धरणीतले २१
विरथं विधनुष्कं च गद्या परिवर्जितम्।
सान्त्वपूर्वमिदं वाक्यमब्रवीत्किपिकतनः २२
पर्याप्तः क्षत्रधर्मोऽयं दार्शितः पुत्र गम्यताम्।
बह्वतत्समरे कर्म तव बालस्य पार्थिव॥ २३
युधिष्ठिरस्य संदेशो न हन्तव्या नृपा इति।
तेन जीवसि राजंस्त्वमपराद्धोऽपि मे रणे॥

इति मत्वा तदात्मानं प्रत्यादिष्टं स्म मागधः।
तथ्यभित्यभिगम्येनं प्राञ्जािलः प्रत्यपूज्यत २५
पराजितोऽस्मि भद्रं ते नाहं योद्गामहोत्सहे॥
यद्यत्कृत्यं मया तेऽद्य तद्गहि कृतमेव तु॥ २६
तमर्जुनः समाश्वास्य पुनरेवेदमद्रवीत ।
वागंतव्यं परां वैत्रीमश्वमेधे नृपस्य नः २७
इत्युक्तः स तथत्युक्त्वा पूज्यामास तं हयम्
पाल्युनं च युधि श्रेष्ठं विधिवत्सहदेवजः २८
ततो यथेष्टमगमत्पुनरेव स केसरी ॥
ततः समुद्रतीरेण वङ्गान्पुं ह्रान्सकोसलान् ॥
तत्र तत्र च भूरीणि म्लेच्छसैन्यान्यनेकशः।
विजिग्ये धनुषा राजन्गाण्डीवेन धनञ्जयः३०

इति श्रीमहाभारते आश्वमोधिके पर्वणि अनुगीतापर्वणि अश्वानुसरणे मागधपराजये द्यशीतितमोऽध्यायः ॥ ८२॥



C3

#### मागधेनार्चितो राजन्पाण्डवः श्वेतवाहनः दक्षिणां दिशमास्थाय चारयामास तं हयम्१ ततः स पुनरावत्यं हयः कामचरो बली। आससाद पुरीं रम्यां चेदीनां शुक्तिसाह्वयाम् शरभेणार्चितस्तत्र शिशुपालस्तेन सः। यसपूर्वं तदा तेन पुजया च महाबलः॥ ३

वैशम्पायन उवाच ।

आससाद पुरीं रम्यां चेदीनां शुक्तिसाह्वयाम् शरमेणाचितस्तत्र शिशुपालसुतेन सः। युद्धपूर्वं तदा तेन पूजया च महाबलः॥ ३ ततोऽचितो ययौ राजंस्तदा स तुरगोत्तमः। काशीनंगान्कोसलांश्च किरातानथ तंगणान् पूजां तत्र यथान्यायं प्रतिगृह्य धनक्षयः। पुनरावृत्य कौन्तेयो दशाणीनगमत्तदा॥ ५ तत्र चित्रांगदो नाम बलवानरिमर्दनः। तेन युद्धमभूत्तस्य विजयस्यातिभैरवम्॥ ६ तं चापि वशमानीय किरीटी पुरुषर्षभः। भिषादराञ्चो विषयमेकल्ट्यस्य जिमवान् ७ पक्तल्ट्यसुत्तश्चेनं युद्धेन जगृहे तदा। ततस्तमपि कौन्तेयः समरेष्वपराजितः। जिगाय युधि दुर्धर्षो यज्ञविद्यार्थमागतम्॥९ स तं जित्वा महाराज नैषादि पाकशासनिः अर्चितः प्रययौ भूयो दक्षिणं सालिलाणंवम्॥ तत्रापि दविडैरान्ध्रै रौद्रमीहिषकैरपि। तथा कोल्लगिरेयेश युद्धमासीतिकरीटिनः ११ तांश्चापि विजयो जित्वा नातितीवेण कर्मणा तुरङ्गमवशेनाथ सुराष्ट्रानभितो ययौ॥ १२ गोकर्णमथ चासाद्य प्रभासमपि जिम्बान्। ततो द्वारवतीं रम्यां वृष्णिवीराभिपालिताम् आससाद हयः श्रीमान्कुरुराजस्य यक्षियः। तमुन्मध्य हयधेष्ठं यादवानां कुमारकाः॥ १४ प्रययुस्तांस्तदा राजन्यसेनो न्यवारयत्। ततः पुराक्षिनिष्कस्य वृष्णयन्धकपतिस्तदा ॥ सहितो वासुदेवेन मातुलेन किरीदिनः। तौ समेत्य कुरुश्रेष्ठं विधिवत्प्रीतिपूर्वकम् १६

राध्याजितैः राध्रपक्षयुतैः ॥ २०॥ इति श्रीमहाभारते आश्व-मिधिके पर्वाण नैलकण्ठीये भारतभावदीपे द्वाशीतितमोऽ-च्यायः ॥ ८२॥ \* स कौरव इति पाठः ।

तत्र चके निषादैः स संग्रामं लोमहर्षणम्॥८

63

परया भारतश्रेष्ठं पूजया समवस्थितो । ततस्ताभ्यामनुक्षातो ययो येन हयो गतः १७ ततः स पश्चिमं देशं समुद्रस्य तदा हयः । क्रमेण व्यचरत्स्फीतं ततः पञ्चनदं ययो ॥ १८ तस्मादिष स कौरव्य गन्धारिवषयं हयः। विचचार यथाकामं कौन्तेयानुगतस्तदा १९ ततो गान्धारराजेन युद्धमासीतिकरीटिनः। घोरं शकुनिपुत्रेण पूर्ववैरानुसारिणा॥ २०

इति श्रीमहाभारते आश्वमधिके पर्वणि अनुगीतापर्वणि अश्वानुसरणे ज्यशीतितमोऽध्यायः ॥ ८३॥

68

वैशस्पायन उवाच। शकुनेस्तनयो वीरो गान्धाराणां महारथः। प्रत्युचयी गुडाकेशं सैन्येन महता वृतः॥ १ हस्त्यश्वरथयुक्तेन पताकाध्वजमालिना। अमृष्यमाणास्ते योधा नृपस्य शकुनेर्वधम् २ अभ्ययुः सहिताः पार्थे प्रगृहीतशरासनाः। स तानुवाच धर्मात्मा बीभत्सुरपराजितः॥३ युधिष्ठिरस्य वचनं न च ते जगृहु।हिंतम्। वार्यमाणाऽपि पार्थेन सान्त्वपूर्वममर्षिताः॥४ परिवायं हयं जग्मुस्ततङ्कोध पाण्डवः। ततः शिरांसि दीप्ताग्रैस्तेषां चिच्छेद पाण्डवः क्षुरैगाण्डीवनिर्भुक्तैर्नातियत्नादिवार्जुनः। ते वध्यमानाः पार्थेन हयमुतसुज्य संभ्रमात ६ न्यवर्तन्त महाराज शरवर्षार्दिता भृशम्। निरुध्यमानस्तैश्चापि गान्धारैः पाण्डुनन्दनः आदिश्यादिश्य तेजस्वी शिरांस्येषां न्यपातयत् वध्यमानेषु तेष्वाजी गान्धारेषु समंततः ॥ ८ सः राजा शकुनेः पुत्रः पाण्डवं प्रत्यवारयत्। तं युध्यमानं राजानं क्षत्रधर्मे व्यवस्थितम् ९ पार्थोऽब्रवीन्नमे वध्या राजानो राजशासनात अलं युद्धेन ते वीर न तेऽस्त्वद्य पराजयः १० इत्युक्तस्तदनाहत्य वाक्यमज्ञानमोहितः। स शकसमकर्माणं समवाकिरदाशुगैः॥ ११ तस्य पार्थः शिरस्त्राणमध्यनद्रेण पत्रिणा । अपाहरदमेयातमा जयद्रथाशेरो यथा॥

तं दृष्टा विस्मयं जग्मुगीन्धाराः सर्व एव ते । इच्छता तेन न हतो राजेत्यसि च तं विदुः गान्धारराजपुत्रस्तु पलायनकृतक्षणः। ययो तैरेव सहितस्रस्तैः श्रुद्रमृगैरिव ॥ १४ तेषां तु तरसा पार्थस्तत्रैव परिधावताम्। प्रजहारोत्तमाङ्गानि भह्नैः सम्नतपर्वभिः ॥ १५ उच्छितांस्तु भुजान्केचिन्नाबुध्यन्त शरैहितान् शरेगीण्डीवनिर्मुक्तैः पृथुभिः पार्थचोदितैः १६ संभ्रान्तनरनागाश्वमपतद्विद्वतं बलम् । हतविध्वस्तभूयिष्ठमावर्तत मुहुर्मुहुः॥ नाभ्यदश्यन्त वीरस्य केचिदश्रेऽग्रयकर्मणः । रिपवः पात्यमाना वै ये सहेयुर्धनञ्जयम् ॥ १८ ततो गान्धारराजस्य मन्त्रिवृद्धपुरःसरा। जननी निर्ययौ भीता पुरस्कृत्यार्धमुत्तमम्१९ सा न्यवारयद्व्ययं तं पुत्रं युद्धदुर्भेदम्। प्रसादयामास च तं जिष्णुमक्किष्टकारिणम्। तां पूजियत्वा बीभत्सुः प्रसादमकरोत्प्रभुः शकुनेश्चापि तनयं सान्त्वयन्निदमव्रवीत ॥२० न मे प्रियं महाबाहो यत्ते बुद्धिरियं कृता। प्रतियोद्धममित्रघ्न भ्रातैव त्वं ममानघ॥ गान्धारी मातरं स्मृत्वा धृतराष्ट्रकृतेन च। तेन जीवसि राजंस्त्वं निहतास्त्वनुगास्तव॥ मैवं भूः शाम्यतां वैरं मा ते भूदृद्धिरीहशी गच्छेथास्त्वं परां चैत्रीमश्वमेधे नृपस्य नः २४

इति श्रीमहाभारते आश्वमेधिके पर्वाण नैलकण्ठीये भारत\_ सावदीपे त्र्यशोतितमोऽध्यायः ॥ ८३ ॥ इति श्रीमहाभारते आश्वमेधिके पर्वणि अनुगीतापर्वणि अश्वानुसरणे राकुनिपुत्रपराजये चतुरशीतितमोऽध्यायः ॥८४॥



64

वैशम्पायन उवाच। इत्युक्तवानुययौ पार्थो हयं कामविहारिणम् **च्यवर्तत ततो वाजी येन नागाह्ययं पुरम् ॥१** तं निवृत्तं तु श्रुश्राव चारेणैव युधिष्ठिरः। श्रुत्वाऽर्जुनं कुशिलनं स च हृष्टमनाऽभवत् २ विजयस्य च तत्कर्म गान्धाराविषये तदा। श्रुत्वा चान्येषु देशेषु स सुप्रीतोऽभवत्तदा ३ पतास्मनेव काले तु द्वादशी माधमासिकीम् इष्टं गृहीत्वा नक्षत्रं धर्मराजो युधिष्ठिरः॥ ४ समानीय महातेजाः सर्वान् भ्रातृन्महीपतिः। भीमं च नकुलं चैव सहदेवं च कौरव॥ श्रोवाचेदं वचः काले तदा धर्मभृतां वरः। खामन्त्रय वदतां श्रेष्ठो भीमं प्रहरतां वरम् ६ आयाति भीमसेनासी सहाश्वेन तवानुजः। यथा मे पुरुषाः प्राहुर्ये धनञ्जयसारिणः ॥ ७ जपस्थितश्च कालोऽयमभितो वर्तते ह्यः। माघी च पौर्णमासीयं मासः शेषो वृकोदर८ तत्प्रस्थाप्यं तु विद्वांसो ब्राह्मणा वेदपारगाः। वाजिमेघार्थसिद्धर्थं देशं पश्यन्तु यित्रयम् ९ इत्युक्तः स तु तचके भीमो नृपातिशासनम्। इष्टः श्रत्वा गुडाकेशमायान्तं पुरुषर्वभम् १० ततो ययौ भीमसेनः प्राक्षैः स्थपतिभिः सह। बाह्मणानयतः कृत्वा कुशलान् यज्ञकर्मणि ११ तं स शालचयं श्रीमत्सप्रतोलीसुघाद्दितम्। मापयामास कौरव्यो यह्मवाटं यथाविधि १२ प्रासाद्शतसंबाधं मणिप्रवरकुट्टिमम्। कार्यामास विधिवद्धेमरलविभूषितम्॥ १३ स्तंभान्कनकचित्रांश्च तोरणानि बृहन्ति च। यक्षायतनदेशेषु दत्वा शुद्धं च काननम्॥१४ अन्तःपुराणां राक्षां च नानादेशसमीयुषाम्।

कारयामास धर्मात्मा तत्र तत्र यथाविधि १५ ब्राह्मणानां च वेश्मानि नानादेशसमीयुषाम्। कारयामास कौन्तेयो विधिवत्तान्यनेकशः१६ तथा संप्रेषयामास दूतात्रृपतिशासनात्। भीमसेनो महाबाहो राज्ञामक्रिष्टकर्मणाम् १७ ते प्रियार्थं कुरुपतेराययुर्नुपसत्तमः। रत्नान्यनेकान्यादाय स्त्रियोऽश्वानायुधानि च तेषां निर्विशतां तेषु शिविरेषु महात्मनाम्। नर्दतः सागरस्येव दिवस्पृगभवत्स्वनः॥१९ तेषामभ्यागतानां च स राजा कुरुवर्धनः। ह्यादिदेशान्नपानानि श्रव्याश्वाप्यतिमानुषाः

वाहनानां च विविधाः शालाः शालीक्षुगोरसैः। उपेता भरतश्रेष्ठो

व्यादिदेश स धर्मराह्॥ २१
तथा तस्मिन् महायक्षे धर्मराजस्य धीमतः।
समाजग्मुर्मुनिगणा बहवो ब्रह्मवादिनः॥२२
ये च द्विजातिप्रवरास्तत्रासन्धियोपते।
समाजग्मुः सिश्चांस्तान्प्रतिजग्नाह कौरवः
सर्वीश्च ताननुययौ यावदावसथान्प्रति।
स्वयमेव महातेजा दंभं त्यक्त्वा युधिष्ठिरः॥
ततः कृत्वा स्थपतयः शिल्पिनोऽन्ये च ये तदा
कृत्स्रं यक्षविधि राक्षो धर्मक्षाय न्यवेदयन्॥
तच्छुत्वा धर्मराजस्तु कृतं सर्वमतन्द्रितः।
हष्टक्षोऽभवद्राजा सह म्रातुभिराहतः॥ २६

वैशस्पायन उवाचा तास्मन्यक्षे प्रवृत्ते तु वाग्मिनो हेतुवादिनः। हेतुवादान्बहूनाहुः परस्परिजगीषवः॥ २७ दृहशुस्तं नृपतयो यक्षस्य विधिमुत्तमम्॥ देवेन्द्रस्यव विहितं भीमसेनेन भारत॥ २८

इति श्रीमहाभारते आश्वमोधिके पर्वाण नैलकण्ठीये भारत-भावदीपे चतुरशीतितमोऽध्यायः ॥ ८४॥.

24

इत्युक्तविति ॥१॥ इष्टं नक्षत्रं पुष्यम् ॥४॥ प्रस्था-प्यन्तु प्रस्थापयन्तु स्वार्थे णिच् प्रतिष्टन्त्वित्यर्थः ॥ ९ ॥ दह्णुस्तोरणान्यत्र शातकुस्ममयाान त।
शय्यासनविद्वारांश्च सुबहून रत्नसञ्चयान् २९
घटान्पात्रीः कटाहानि कलशान्वर्धमानकान्
न हि किञ्चिदसावर्णमपश्यन्वसुधाधिपाः३०
यूपांश्च शास्त्रपठितान्दारवान्हेमभूषितान्।
उपह मान् यथाकालं विधिवद्भरिवर्चसः॥३१
सर्थलंजा जलजा ये च पशवः केचन प्रभो।
सर्वानेव समानीतानपश्यंस्तत्र ते नृपाः ३२
गाश्चेव महिषीश्चैव तथा वृद्धस्त्रियोऽपि च।
वादकानि च सत्त्वानि श्वापदानि वयांसि च
जरायुजाण्डजातानि स्वेदजान्युद्धिदानि च
पर्वतानुपजातानि भूतानि दहशुश्च ते॥ ३४
पर्व प्रसुद्धितं सर्व पशुगोधनधान्यतः।
यश्चवाटं नृपा दृष्ट्वा पर्व विस्मयमागताः॥३५
ब्राह्मणानां विश्वां चैव बहुमृष्टान्नमृद्धिमत्।

पूर्णे शतसहस्रे तु विप्राणां तत्र भुअताम दे दुन्दुभिर्मे घनिघोषो मुहुर्मुहुरताङ्यत । विननादासकृचापि दिवसे दिवसे गते ३७ एवं स ववृते यश्रो धर्मराजस्य धीमतः । अन्नस्य सुबहुन् राजन्नुत्सर्गान्पर्वतोपमान् ३८ दिधकुल्याश्च दृह्युः सर्पिषश्च न्हदान् जनाः जम्बूद्वीपो हि सकलो नानाजनपदायुतः ॥ राजन्नदृश्यते कस्थो राज्ञस्तस्य महामखे । तत्र जातिसहस्राणि पुरुषाणां ततस्ततः ४० गृहीत्वा भाजनान् जग्मुर्बद्वाने भरतष्म । स्निष्वणश्चापि ते सर्वे सुमृष्टमणिकुण्डलाः ४१ पर्यवेषन् द्विजातींस्तान् शतशोऽथ सहस्रद्याः विविधान्यन्नपानानि पुरुषा येऽनुयानिनः । ते वै नृपोपभोज्यानि ब्राह्मणानां दृदुश्च ह ४२

दाति श्रीमहाभारते आश्वमेधिक पर्वाणि अनुगीतापर्वणि अश्वमेधारम्भे पञ्चाद्यातितमोऽध्यायः॥ ८५॥

and some

68

वैद्याग्यन उवाच।
समागतान्वेद्यविदो राज्ञश्च पृथिवीश्वरान।
द्या युधिष्ठिरो राजा भीमसेनमभाषत ॥ १
उपयाता नरव्याद्याय एते पृथिवीश्वराः।
एतेषां कियतां पूजा पूजाहां हि नराधिपाः॥
इत्युक्तः स तथा चक्रे नरेन्द्रेण यश्चास्वना।
भीमसेनो महातेजा यमाभ्यां सह पाण्डवः ३
अथाभ्यगच्छद्गोविन्दो वृष्णिभिः सह धर्मजम्
बलदेवं पुरस्कृत्य सर्वप्राणभृतां वरः॥ ४
युधानेन साहितः प्रदुक्तेन गदेन च।
निश्चिताय साम्बेन तथेव कृतवर्मणा॥ ५
तेषामिष परां पूजां चक्रे भीमो महारथः।
विविद्युस्ते च वेद्मानि रत्नवन्ति च सर्वद्यः॥६
युधिष्ठिरसमीप तु कथान्ते मधुसूदनः।

अर्जुनं कथयामास बहुसंग्रामकर्षितम् ॥ अस्त प्रच्छ कौन्तेयः पुनः पुनररिन्दमम् ॥ धर्मजः शक्रजं जिष्णुं समाचष्ट जगत्पतिः ४ आगमद्वारकावासी ममाप्तः पुरुषो नृप । योऽद्राक्षीत्पाण्डवश्रेष्ठं बहुसंग्रामकर्षितम् भर्मापे च महाबाहुमाचष्ट च मम प्रभो । कुरु कार्याणि कौन्तेय हयमेधार्थसिद्धये॥ १० कुरु कार्याणि कौन्तेय हयमेधार्थसिद्धये॥ १० इत्युक्तः प्रत्युवाचैनं धर्मराजो युधिष्ठिरः । दिष्ट्या स कुश्चली जिष्णुरुपायाति च माध्यस्य विष्ट्या स कुश्चली जिष्णुरुपायाति च माध्यस्य पाण्डवानां बलाग्रणीः । तदा ज्ञातमिहेच्छामि

इति श्रीमहामारते आश्वमेधिके पवणि नैलकण्ठीये भारत-नाष्ट्रीपे पर्वाशीतितमोऽध्यायः ॥ ८५ ॥

८६

भवता यदुनन्दन ॥

इत्युक्तो धर्मराजेन वृष्णयन्धकपतिस्तदा । प्रोवाचेदं वचो वाग्मी धर्मात्मानं युधिष्ठरम् ॥

१३

इदमाह महाराज पार्थवाक्यं समरक्ररः। वाच्यो युधिष्ठिरः कृष्ण काले वाक्यमिदं ममं आगमिष्यन्ति राजानः सर्वे वै कौरवर्षभ । प्राप्तानां महतां पूजा कार्या होतत्क्षमं हि नः इत्येतद्वचनाद्राजा विशाप्यो मम मानद्। यथा चात्ययिकं न स्याद्यद्योहरणेऽभवत् १६

कतुमहाति तद्राजा भवांश्चाप्यनुमन्यताम्। राजद्वेषाम्न नश्येयुरिमा राजन्युनः प्रजाः १७ इदमन्यच कौन्तेय वचः स पुरुषोऽब्रवीत्। धन अयस्य नृपते तनमे निगद्तः शृणु॥ उपायास्यति यशं नो माणिपूरपतिर्नृपः। पुत्रो मम महातेजा दियतो बभुवाहनः॥ १९ तं भवानमद्पेक्षार्थं विधिवत्प्रतिपूजयेत्। स तु भक्तोऽनुरक्तश्च मम नित्यमिति प्रभो२० इत्येतद्वचनं श्रुत्वा धर्मराजो युधिष्ठिरः। अभिनन्दास्य तद्वाक्यमिदं वचनमब्रवीत् २१

आष्ट मेधिके पर्वणि अनुगीतापर्वणि अश्वमेधारसमे इति श्रीमहाभारते षडशीतितमोऽध्यायः॥८६॥



30

युधिष्ठिर उवाच। श्रुतं प्रियामिदं कृष्ण यत्त्वमर्हास भाषितुम्। तन्मेऽसृतरसं पुण्यं मनो ह्वादयति प्रभो॥ १ बहाने किल युद्धानि विजयस्य नराधिपैः। पुनरासन् हुपीकेश तत्र तत्र च मे श्रुतम्॥ २ किनिमित्तं स नित्यं हि पार्थः सुखविवार्जितः अतीव विजयो धीमित्रिति मे दूयते मनः सिञ्चन्तयामि कौन्तेयं रहो जिष्णुं जनादेन अतीव दुःखभागी स सततं पाण्डुनन्दनः ४ कि ज तस्य शरीरेऽस्ति सर्वलक्षणपूजिते। अनिष्टं लक्षणं कृष्ण येन दुःखान्युपाश्रुते ॥ ५ अतीवासुखभोगी स सततं कुन्तिनन्दनः। न हि पश्यामि बीभत्सोर्निन्द्यं गात्रेषु कि अन श्रोतव्यं चन्मयैतद्वे तन्मे व्याख्यातुमहेसि ६ इत्युक्तः स हषीकेशो ध्यात्वा स्महदुत्तरम्। राजानं भोजराजन्यवर्धनो विष्णुरब्रवीत ७ न हास्य नृपते किञ्चित्सं श्लिष्टमुपलक्षये। ऋते पुरुषसिहस्य पिण्डिकेऽस्याधिके यतः ततो रेणुः समुद्भूतो विबभौ तस्य वाजिनः॥

स ताभ्यां पुरुष त्याद्यो नित्यमध्वसु वर्तते। न चान्यदनुष्रयामि येनासौ दुःखभाजनम् ९ इत्युक्तः पुरुषश्रेष्ठस्तदा कृष्णेन धीमता। प्रोवाच वृष्णिशार्दूलमेवमेतदिति प्रभो १० कृष्णा तु द्रौपदी कृष्णं तिर्यक् सास्यमैक्षत । प्रतिजमाह तस्यास्तं प्रणयं चापि केशिहा॥ सख्युः सखा हषीकेशः साक्षादिव धनञ्जयः तत्र भीमाद्यस्तं तु कुरवो याजकाश्च ये १२ रेमुः श्रुत्वा विचित्रां तां धन अयकथां शुभाम् तेषां कथयतामेव पुरुषोऽर्जुनसंकथाः॥ उपायाद्वचनाहूतो विजयस्य महात्मनः। सोभिगम्य कुरुश्रेष्ठं नमस्कृत्य च बुद्धिमान्॥ उपायातं नरःयाद्यं फाल्गुनं प्रत्यवेद्यत्। तच्छ्रत्वा नृपतिस्तस्य हर्षबाष्पाकुलेक्षणः १५ प्रियाख्यानमिमित्तं वै ददौ बहुधनं तदा। ततो द्वितीये दिवसे महान् शब्दो व्यवर्धत आगच्छति नरत्याघ्रे कौरवाणां धुरन्धरे।

इति श्रीमहाभारते आश्वमोधिके पर्वणि नैलकण्ठीये भारत-भावदीपे षडशीतितमोऽध्यायः॥ ८६॥

20

अतामिति ॥ १॥ भोजराजन्यानां वर्धनः॥ ७॥

संकिष्टं अविविक्तं संहष्टामिति पाटेऽपि अतिपुष्टत्वादितर-लोपाद्विविक्तत्वं भवति तद्रहितं पिंडिके जानुनोरधस्थः पश्चाद्भागीयो मांसलः प्रदेशः पिंडिका ते उमे अस्याधिके स्वदेशादधोभागपर्यन्तं बहुलं आलम्बमाने पाठान्तरे कायतः शरीरात् अति अतिप्रमाणे ॥ ८॥

अभितो वर्तमानस्य यथोचैःश्रवसस्तथा। तत्र हर्षकरी वाचो नराणां शुश्रुवेऽर्जुनः १८ दिष्ट्यासि पार्थ कुशली धन्यो राजा युधिष्ठिरः। कोऽन्यो हि पृथिवी कृत्स्रां जित्वा हि युधि पार्थिवान्॥ चारियत्वा हयश्रेष्टसुपागच्छेदतेऽर्जुनात्। ये व्यतीता महात्मानो राजानः सगरादयः॥ तेषामपीदशं कर्म न कदाचन घुश्रुम। नैतद्न्ये कारेष्यन्ति भविष्या वसुधाधिपाः॥ यत्वं कुरुकुलश्रेष्ठ दुष्करं कृतवानिस । इत्येवं वदतां तेषां पुंसां कर्णसुखा गिरः ॥२२ श्ण्वन्विवेश धर्मातमा फाल्गुनो यज्ञसंस्तरम् ततो राजा सहामात्यः कृष्णश्च यदुन्द्नः धृतराष्ट्रं पुरस्कृत्य तं प्रत्युद्ययतुस्तदा । सोऽभिवाद्य पितुः पादौ धर्मराजस्य धीमतः भीमादीश्वापि संपूज्य पर्यष्वजत केशवम्। तैः समेत्याचितस्तांश्च प्रत्यच्यांथ यथाविधि विश्राम महाबाहुस्तीरं लब्धवेव पारगः। पतिसम्नेव काले तु स राजा बमुवाहनः २६ मात्भ्यां सहितो धीमान्कु दनेव जगाम है। तत्र वृद्धान्यथा वत्स कुरूनन्यांश्च पार्थिवान अभिवाद्य महाबाहुस्तैश्चापि प्रतिनन्दितः। प्रविवेश पितामह्याः कुन्त्या भवनमुत्तमम् २८

इति श्रीमहाभारते आश्वमेधिक पर्वाण अनुगीतापर्वणि अर्जुनप्रत्यागमने सप्ताशीतितमोऽध्यायः ॥ ८७॥



वैशम्पायन उवाच। स प्रविश्य महाबाहुः पाण्डवानां निवेशनम् पितामहीमभ्यवंदत्साम्ना परमवल्गुना॥ ततिश्चित्रांगदा देवी कौरव्यस्यात्मजापि च। पृथां कृष्णां च सहित विनयेनापजग्मतुः सुमद्रां च यथान्यायं याश्चान्याः कुरुयोषितः द्रौ कुन्तीततस्ताभ्यां रत्नानि विविधानि च द्रीपदी च सुभद्रा च याश्चाप्यन्याऽद्दुः ।स्रियः कषतुस्तत्र ते देवयौ महाहेशयनासने॥ सुपूजिते खयं कुन्त्या पार्थस्य हितकाम्यया स च राजा महातेजाः पुजितो बभुवाहनः ५ भृतराष्ट्रं महीपालमुपतस्ये यथाविधि। युधिष्ठिरं च राजानं भीमादीश्चापि पाण्डवान् उपागस्य महातेजा विनयेनाभ्यवाद्यत्। स तैः प्रम्णा परिष्वक्तः पूजितश्च यथाविधि धनं चास्मै ददुर्भूरि प्रीयमाणा महारथाः। तथैव च महीपालः कृष्णं चक्रगदाधरम्॥ ८ प्रद्युम्न इव गोविन्दं विनयेनोपतस्थिवान्।

तस्मै कुष्णो ददी राज्ञे महाईमतिपूजितम् ९ रथं हेमपरिष्कारं दिव्याश्वयुज्ञमुत्तमम्। धर्मराजश्र भीमश्र फाल्गुनश्च यमौ तथा १० पृथक् पृथक् च ते चैनं मानाथि भ्यामयोजयन् ततस्तृतीये दिवसे सत्यवत्यात्मजो मुनिः ११ युधिष्ठिरं समभ्येत्य वाग्मी वचनमब्रवीत्। अद्यप्रभृति कौन्तेय यजस्य समयो हि ते। मुहूर्ती यज्ञियः प्राप्तश्चोदयन्तीह याजकाः १२ अहीनो नाम राजेन्द्र ऋतुस्तेऽयं च कल्पताम् बहुत्वात्काञ्चनाख्यस्य ख्यातो बहुसुवर्णकः १३ प्वमत्र महाराज दक्षिणां त्रिगुणां कुरु। त्रित्वं वजतु ते राजन्ब्राह्मणा ह्यत्र कारणम् १४ त्रीनश्वमेधानत्र त्वं संप्राप्य बहुदक्षिणान्। ज्ञातिवध्याकृतं पापं प्रहास्यसि नराधिप पवित्रं परमं चैतत्पावनं चैतदुत्तमम्। यद्श्वमेधावभृधं प्राप्स्यसे कुरुनन्द्न ॥ इत्युक्तः स तु तेजस्वी व्यासेनामितबुद्धिना दीक्षां विवेश धर्मातमा वाजिमेधासये ततः

इति श्रीमहाभारते आश्वमिधिके पर्वणि नैलकण्ठीये भारत-भावदीपे सप्ताशीतितमोऽध्यायः ॥ ८७ ॥

स प्रविश्येति ॥ १॥ अहीनः अहां सीमयागातां बहुनां समुहोऽहीनः न हीनः द्रव्यादिना इति वा ॥१३॥ त्त्ये युशं महाबाहुवीजिमेधं महाकतुम्। बहुन्नदाक्षणं राजा सर्वकामगुणान्वितम् १८ तत्र वेद्विदो राजंश्रकः कर्माणि याजकाः। परिक्रमन्तः सर्वज्ञा विधिवत्साधुशिक्षितम् न तेषां स्खालितं किचिदासीचाप्यकृतं तथा। कममुक्तं च युक्तं च चकुस्तत्र द्विजर्षभाः २० कुत्वा प्रवर्धे धर्माख्यं यथावद्विजसत्तमाः। चक्रस्ते विधिवद्राजंस्तथैवाभिषवं द्विजाः २१ अभिषुय ततो राजन्सोमं सोमपसत्तमाः। सवनान्यानुपूर्व्येण चकुः शास्त्रानुसारिणः न तत्र कृपणः कश्चिन्न दारिद्रो बभूव ह। श्चिधितों दुः खितों वापि प्राक्ततों वापि मानवः मोजनं भोजनार्थिभ्यो दापयामास रात्रहा। भीमसेनो महातेजाः सततं राजशासनात् २४ संस्तरे कुशलाश्चापि सर्वकार्याणि याजकाः दिवसे दिवसे चक्रुर्यथाशास्त्रानुदर्शनात २५ नाषडङ्गविदत्रासीत्सदस्यस्तस्य धीमतः। नावतो नानुपाध्यायो न च वादाविचक्षणः ततो यूपोछ्ये प्राप्ते षड्बैल्वान्भरतर्षभ । स्वादिरान् बिल्वसमितांस्तावतः सर्ववर्णिनः देवदारुमयी द्वौ तु यूपौ कुरुपतेमखे। श्हेष्मातकमयं चैकं याजकाः समकल्पयन्॥ शोभार्थं चापरान्यूपान्काञ्चनान्भरतर्षभ। स भीमः कार्यामास धर्मराजस्य शासनात

ते व्यराजन्त राजर्षेवासोभिरुपशोभिताः। महेन्द्रानुगता देवा यथा सप्तार्षिभिदिंवि ३० इष्टकाः काञ्चनीश्चात्र चयनार्थे कृताऽभवन्। शुशुभे चयनं तच दश्रस्येव प्रजापतेः॥ चतुश्चित्यश्च तस्यासीद्षाद्शकरात्मकः। स रुक्मपक्षो निचितस्त्रिकोणो गरुडाकृतिः ततो नियुक्ताः परावो यथाशास्त्रं मनीविभिः तं तं देवं समुद्दिश्य पक्षिणः पशवश्च य ३३ ऋषभाः शास्त्रपठितास्तथा जलचराश्च ये। सवीस्तानभ्ययुंजंस्ते तत्राशिचयकर्मणि ॥३४ यूपेषु नियता चासीत्पशूनां त्रिशती तथा। अश्वरतोत्तरा यश्चे कौ त्वेयस्य महात्मनः ३५ स यज्ञः शुशुभे तस्य साक्षादेवर्षिसंकुलः। गन्धवंगणसंगीतः प्रमृत्तोप्सरसां गणैः स किपुरुषसंकीणीः किनरैश्चोपशोभितः। सिद्धविप्रनिवासैश्च समंताद्भिसंवृतः॥ ३७ तस्मिन्सदास नित्यास्तु व्यासिशाष्या द्विजर्वभाः।

सर्वशास्त्रप्रणेतारः

कुशला यज्ञसंस्तरे॥ 35 नारदश्च बभूवात्र तुम्बुरुश्च महाद्यतिः। विश्वावसुश्चित्रसेनस्तथाऽन्ये गीतकोविदाः गन्धवां गीतकुराला चृत्येषु च विशारदाः । रमयन्ति सम तान्विप्रान् यञ्चकर्मान्तरेषु वैध०

इति श्रीमहाभारते आश्वमेधिके पर्वणि अनुगीतापर्वणि अश्वमेधारम्भे अष्टाशीतितमोऽध्यायः॥ ८८॥

वैशम्पायन उवाच। अपयित्वा पशूनन्यान्विधिवद्विजसत्तमाः त तुर्ङ्गं यथाशास्त्रमालभनत द्विजातयः

ततः संश्रप्य तुरगं विधिवद्याजकास्तदा। १ उपसंवेशयन् राजंस्ततस्तां द्रुपदात्मजाम् ॥२

अभिषवं सोमवल्ल्याः कंडनम्॥ २१ ॥ सोमं सोमवल्लीरसं सवनानि प्रातःसवनादीनि ॥ २२॥ संस्तरे इष्टकानां चयनाख्ये स्थांडिलरचने॥ २५॥ वर्णिनः पलाशकाष्ठमयाः शा २७ ॥ इति श्रीमहाभारते आश्वमोधिके पर्वाण नैलकण्ठीये भारतभावदीपे अष्टाशीतितमोऽध्यायः ॥ ८८ ॥

69

श्रपयित्वेति ॥ १ ॥ संज्ञप्येति पाठे हिंसित्वा त्ररगं तस्य समीपे तिस्राभिः कलाभिः कलनाभिः मंत्रद्रव्यश्रद्धा-ख्याभिरुपेतां द्रौपदीं उपसंवेशयन् । सार्धः श्लोकः ॥ २ ॥

कलाभिस्तिसभी राजन् यथाविषधि मनस्विनीम्। उद्भृत्य तु वपां तस्य यथाशास्त्रं द्विजातयः॥ ,3 श्रपयामासुरव्यत्रा विधिवद्भरतर्षम । तं वपाधूमगन्धं तु धर्मराजः सहानुजैः॥ उपाजिघ्रद्यथाशास्त्रं सर्वपापापहं तदा। शिष्टान्यङ्गानि यान्यासंस्तस्याश्वस्य नराधिप तान्यय्गे जुहुवुर्धीराः समस्ताः षोडशर्तिजः संस्थाप्यैवं तस्य राज्ञस्तं यक्षं शकतेजसः ॥६ व्यासः सिशाष्यो भगवान्वर्धयामास तं नृपम्। ततो युधिष्ठिरः प्रादाद्वाह्मणेभ्यो यथाविधि कोटीः सहस्रं निष्काणां त्यासाय तु वसुंधराम् प्रतिगृह्य धरां राजन् द्यासः सत्यवतीसुतः अबवीद्धरतश्रेष्ठं धर्मराजं युधिष्ठिरम्। वसुधा भवतस्त्वेषा संत्यस्ता राजसत्तम ९ निष्क्रयो दीयतां महां ब्राह्मणा हि धनार्थिनः युधिष्टिरस्तु तान्विप्रान्प्रत्युवाच महामनाः १०

म्रातृभिः सहितो धीमान् मध्ये राज्ञां महात्मनाम्। अश्वमेधे महायक्षे

पृथिवी दक्षिणा स्मृता। अर्जुनेन जिता चेयमृत्विगम्यः प्रापिता मया वनं प्रवेक्ष्ये विप्राप्रया विभजध्वं महीमिमाम् चतुर्घा पृथिवीं कृत्वा चातुर्होत्रप्रमाणतः। नाहमादातुमिच्छामि ब्रह्मस्वं द्विजसत्तमाः॥ इदं नित्यं मनो विप्रा भ्रातृणां चैव मे सदा। इत्युक्तवाति तर्सिमस्तु मातरो द्रौपदी च सा पवमेतादिति प्राहुस्तदभूक्षोमहर्षणम्। ततोन्तरिश्ने वागासीत्साधु साध्विति भारत तथैव द्विजसंघानां शंसतां विवभी खनः। द्वैपायनस्तथा कृष्णः पुनरेव युधिष्ठिरम् ॥ १६ प्रोवाच मध्ये विप्राणामिदं संपूजयन्मुनिः। द्त्रैषा भवता महां तां ते प्रतिद्दाम्यहम् १७ हिरण्यं दीयतामेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो धराऽस्तु ते ततोऽब्रवीद्वासुदेवो धर्मराजं युधिष्ठिरम् ॥१८ यथाऽऽह भगवान्व्यासस्तथा त्वं कर्तुमहीस इत्युक्तः स कुरुश्रेष्ठः प्रोतातमा स्राताभिः सह

कोटिकोटिकृतां प्रादादक्षिणां त्रिगुणां ऋतीः न करिष्यति तल्लोके कश्चिद्वयो नराधिपः 🏗 यत्कृतं कुरुराजेन मरुत्तस्यानुकुर्वता। प्रातेगृह्य तु तद्रतं कृष्णद्वैपायनो सुनिः॥ २१ ऋत्विग्भ्यः प्रद्दौ विद्वांश्चतुर्घा व्यभजंश्च ते। धरण्या निष्क्रयं दत्वा तद्धिरण्यं युधिष्ठिरः॥ धूतपापो जितस्वगों मुमुदे भ्रातृभिः सह 🕼 ऋतिवजस्तमपर्यन्तं सुवर्णनिचयं तथा ॥ २३ व्यभजनत द्विजातिभ्यो यथोत्साहं यथासुखम् यश्ववादे च यात्किचिद्धिरण्यं सविभूषणम् २४ तोरणानि च यूपांश्च घटान्पात्रीस्तथे हकाः। युधिष्ठिराभ्यनुक्षाताः सर्वं तद्यभजन् द्विजाः थनंतरं द्विजातिभ्यः क्षत्रिया जिन्हरे वसु। तथा विट्शूद्रसंघाश्च तथान्ये म्लेच्छजातयः तत्रस्ते ब्राह्मणाः सर्वे मुद्ता जग्मुरालयान् तर्पिता वसुना तेन धर्मराजेन धीमता॥ २७ स्वमंशं भगवान्ट्यासः कुत्ये साक्षाद्धि मानतः प्रद्रौ तस्य महतो हिरण्यस्य महाद्युतिः २८ श्वशुरात्त्रीतिदायं तं प्राप्य सा प्रीतमानसा। चकार पुण्यकं तेन सुमहत्संघशः पृथा॥ २९ गत्वा त्ववभृथं राजा विपाप्मा म्रातृभिः सह सभाज्यमानः शुशुभे महेन्द्रस्त्रिदशौरिव ३० पाण्डवाश्च महीपालैः समेतैरभिसंवृताः। अशोमन्त महाराज ग्रहास्तारागणैरिव॥३१ राजभ्योऽपि ततः प्रादाद्र लानि विविधानि व गजानश्वानलङ्कारान् स्त्रियो वासां सि काञ्चन तद्धनौघमपर्यन्तं पार्थः पार्थिवमण्डले । विसृजन् शुशुभे राजन् यथा वैश्रवणस्तथा आनीय च तथा वीरं राजानं बम्रुवाहनम्। प्रदाय विपुलं वित्तं गृहान्प्रास्थापयत्तदा ३४ दुःशलायाश्च तं पौत्रं

दुःशलायाश्च त पात्र बालकं भरतर्षभ । स्वराज्येऽथ पितुर्धीमान् स्वसुः प्रीत्या न्यवेशयत्॥ न्पतींश्चेव तान्सर्वान्सुविभक्तान्सुपूजितान्। प्रस्थापयामास वशी कुरुराजो युधिष्ठिरः ३६ प्रस्थापयामास वशी कुरुराजो युधिष्ठिरः ३६ गोविन्दं च महात्मानं बलदेवं महाबलम्। तथान्यान्वृष्णिवीरांश्च प्रशुम्नाद्यान्सहस्रशः॥

अज्ञानि हृद्यंजिह्वावक्षवादांनि ॥५॥ संस्थाप्य समाप्य ॥६॥ तुराब्दश्वार्थो ऋत्विगंतरं समुचिनोति तेन सर्वभ्यो वसंघर्यं ददावित्यर्थः ॥ ८॥ अनंतरं हिनातिभ्यः वित्रेषु गृहीत्वा निवृतेषु शिष्टात् क्षत्रियादयो गृहीत्वंत इत्यर्थः ॥ २६॥ पुजियत्वा महाराज यथाविधि महाद्युतिः।

म्रातृभिः सहितो राजा प्रास्थापयदिन्दमः

पवंत्रभूव यक्षः स धर्मराजस्य धीमतः।

बह्वन्नधनरत्नोधः सुरामैरेयसागरः॥ ३९

सिर्णः पङ्का न्हदा यत्र बभूवुश्चान्नपर्वताः।

रसालाकदमा नद्यो बभूवुर्भरत्वभ ॥ ४०

मक्ष्यसाण्डवरागाणां क्रियतां भुज्यतां तथा

पश्नां वश्यतां चैव नान्तं ददारीरे जनाः ४१

मत्तप्रमत्तमुदितं सुप्रीतयुवतीजनम् ।

सृदङ्गशङ्खनादेश्च मनोरममभूत्तदा॥ ४२
दीयतां भुज्यतां चेष्टं दिवारात्रमवारितम् ।

तं महोत्सवसङ्काशं हृष्टपुष्टजनाकुलम् ॥ ४३
कथयान्त स्म पुरुषा नानादेशानिवासिनः ।
वार्षेत्वा धनधाराभिः कामै रत्ने रसैस्तथाः ।
विपाप्मा भरतश्रेष्ठः कृतार्थः प्राविशत्पुरम् ४४

इति श्रीमहाभारते आश्वमेधिके पर्वणि अनुगीतापर्वणि अश्वमेधसमाप्तौ ऊननवातितमोऽध्यायः॥८९॥



90

जनमेजय उवाच।
पितामहस्य मे यज्ञे धर्मराजस्य धीमतः।
यदाश्चर्यमभूरिकचित्तद्भवान्वक्तुमहिति॥ १
वैशस्पायन उवाच।

श्र्यतां राजशार्दूल महदाश्रयं मुत्तमम्। अश्वमेधे महायशे निवृत्ते यदभूत्यभो ॥ 2 तिपितेषु द्विजाम्येषु ज्ञातिसम्बन्धिबन्धुषु। दीनान्धकूपणे वापि तदा भरतसत्तम॥ 3 धुष्यमाणे महादाने दिश्च सर्वासु भारत। पतत्सु पुष्पवर्षेषु धर्मराजस्य मूर्धनि॥ नीलाक्षस्तत्र नकुलो रुक्मपार्श्वस्तदाऽनघ। वजाशनिसमं नाद्ममुंचद्वसुधाधिप॥ सक्चदुत्सुज्य तमादं त्रासयानो सृगद्विजान्। मानुषं वचनं प्राह धृष्टो बिलश्यो महान् ॥६ सक्तुप्रस्थेन वो नायं यज्ञस्तुल्यो नराधिपाः उज्छवृत्तेर्वदान्यस्य कुरुक्षेत्रनिवासिनः॥ ७ तस्य तद्वचनं श्रुत्वा नकुलस्य विशाम्पते। विस्मयं परमं जग्मुः सर्वे ते ब्राह्मणर्षभाः॥८ ततः समत्य नकुलं पर्यपृच्छन्त ते द्विजाः। कतरत्वं समनुप्राप्तो यश्चं साधुसमागमम्॥ ९ कि वलं परमं तुभ्यं कि श्रुतं कि परायणम्। कथं भवन्तं विद्याम यो नो यज्ञं विगर्हसे १० अविलुप्यागमं कुत्सं विविधैयेशियैः कृतम्। यथागमं यथान्यायं कर्तव्यं च तथा कृतम् ११ पुजाहाः पूजिताश्चात्र विधिवच्छास्त्रदर्शनात् मन्त्राहुतिहुतश्चाग्निद्तं देयममत्सरम्॥ तुष्टा द्विजातयश्चात्र दानै इंद्विविधैरिप । श्रात्रियाश्च सुयुद्धेन श्राद्धेश्चापि वितामहाः १३ पालनेन विशस्तुष्टाः कामैस्तुष्टा वरास्त्रियः। अनुकोशैस्तथा शुद्रा दानशेषैः पृथक् जनाः ज्ञातिसम्बन्धिनस्तुष्टाः शौचेन च नृपस्य नः देवा हविार्भः पुण्येश्च रक्षणैः शरणागताः १५ यदत्र तथ्यं तद्घाहे सत्यं सत्यं द्विजाातेषु। यथाश्रुतं यथादष्टं पृष्टो ब्राह्मणकाम्यया॥ १६ श्रद्धेयवाक्यः प्राज्ञस्तवं दिव्यं रूपं विभिषे च समागनश्च विप्रस्तवं तद्भवान्वकुमहीते॥ १७ इति पृष्टो द्विजैस्तैः स प्रहसन्नकुलोऽब्रवीत्। नैषा मृषा मया वाणी प्रोक्ता द्रेंण वा द्विजाः यनमयोक्तिमिदं वाक्यं युष्माभिश्चाप्युपश्चतम्। सक्तप्रस्थेन वो नायं यज्ञस्तुल्यो द्विजर्षभाः १९

मेरेयं वृक्षजं मद्यम् ॥ ३९ ॥ खांडवरागः पिप्पलीशुंठीयुक्ती सुद्गयूषः खांडवः स एव शर्करायुक्ती रागः खांडवः ॥४१॥ इति श्रीमहाभारते आश्वमीर्धके पर्वाणे नैलकण्ठीये भारत-भावदीपे एकीननवित्तिमोऽध्यायः ॥ ८९ ॥

९०

पितागहरूये त्यादि यंथतात्पर्य क्षेशार्जितं न्यायतः श्रद्धया सत्पात्रेऽपितं अश्वमेधादप्यधिकामिति कोधजयश्च सर्वथा कर्तव्य इति ॥ १॥

इत्यवश्यं मयैतद्वो वक्तव्यं द्विजसत्तमाः।
श्रिणुताव्यग्रमनसः शंसतो मे यथातथम् २०
अनुभूतं च दृष्टं च यन्मयाऽद्भुतमुत्तमम्।
उञ्छवृत्तेर्वदान्यस्य कुरुक्षेत्रनिवासिनः २१
स्वर्गं येन द्विजाः प्राप्तः सभार्यः ससुतस्नुषः
यथा चार्षे शरीरस्य ममेदं काञ्चनीकृतम् २२
नकुल उवाच।

हिन्त वो वर्षायिष्यामि दानस्य फलमुत्तमम् न्यायलब्धस्य सूक्ष्मस्य विप्रदत्तस्य यद्विजाः धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे धर्मक्षैर्वहुमिर्वृते। उञ्छवृत्तिर्द्धिजः कश्चित्कापोतिरभवत्तदा २४ सभार्यः सह पुत्रेण सस्जुषस्तपसि स्थितः। बमूव शुक्रवृत्तः स धर्मात्मा नियतेन्द्रियः २५ षष्ठे काले सदा वित्रो भुंके तैः सह सुवतः। षष्ठे काले कदाचित्तु तस्याहारों न विद्यते॥ अंकेन्यस्मिनकदाचित्स षष्टे काले द्विजोत्तमः कदाचिद्धार्मणस्तस्य दुर्भिक्षे सति दारुणे २७ नाविद्यत तदा विप्राः सञ्चयस्तन्निशेधत । श्रीणौषधिसमावेशे द्रव्यहीनोऽभवत्तदा २८ काले कालेऽस्य संप्राप्ते नैव विद्येत भोजनम् खुधापरिगताः सर्वे प्रातिष्ठन्त तदा तु ते २९ उञ्छं तदा शुक्कपक्षे मध्यं तपति भारकरे। डणार्तश्च क्षुधार्तश्च विप्रस्तपासे संस्थितः ३० उञ्छमप्राप्तवानेव ब्राह्मणः क्षुच्छ्रमान्वितः। स तथैव क्षुधाविष्टः सार्ध परिजनेन ह श्रपयामास तं कालं कुच्छ्रप्राणो द्विजोत्तमः। अथ षष्ठे गते काले यवप्रसमुपार्जयन्॥ यवप्रसंतु तं सक्त्वकुर्वन्त तपस्विनः। कृतजप्याहिकास्ते तु हुत्वा चान्नि यथाविधि कुडवं कुडवं सर्वे व्यभजनत तपास्वनः। अथागच्छिद्विजः कश्चिद्तिथिर्भुञ्जतां तदा ३४ ते तं इङ्घाऽतिथि प्राप्तं प्रहष्टमनसोऽभवन्। तेऽभिवाद्य सुखप्रश्नं पृष्ट्वा तमतिथि तदा ॥ ३५ विशुद्धमनसो दान्ताः श्रद्धाद्मसमन्विताः। \*अनस्यवो विक्रोघाः साधवो वीतमत्सराः त्यक्तमानमद्त्रीधा धर्मज्ञा द्विजसत्तमाः। सब्रह्मचर्य गोत्रं ते तस्य ख्यात्वा परस्परम् ॥ कुर्टी प्रवेशयामासुः क्षुधार्तमतिथि तदा।

इदमध्ये च पाद्यं च बृसी चेयं तवानघ॥ ३८
शुचयः सक्तवश्चेमे नियमोपाजिताः प्रभो।
प्रतिगृद्धोष्व भद्रं ते मया दत्ता द्विजर्षभ ३९
इत्युक्तः प्रतिगृद्धाथ सकूनां कुडवं द्विजः।
मक्षयामास राजेन्द्र न च तुष्टिं जगाम सः॥
स उञ्छवृत्तिस्तं प्रकृय शुधापरिगतं द्विजम्
आहारं चिन्तयामास कथं तुष्टो भवेदिति॥
तस्य भार्याऽब्रवीद्वाक्यं मद्भागो दीयतामिति
गच्छत्वेष यथाकामं परितुष्टो द्विजोत्तमः ४२
इति ब्रुवन्तीं तां साध्वीं भार्यो स द्विजसत्तमः
शुधापरिगतां क्षात्वा तानसकून्नाभ्यनन्दत॥

आत्मानुमानतो विद्वान् स तु विप्रवेमस्तदा। जानन् वृद्धां क्षुधार्तां च

जानन वृद्धां क्षुधातों च श्रान्तां ग्लानां तपस्विनीम् ॥ त्वगस्थिभूतां वेपन्तीं ततो भार्यामुवाच ह। अपि कीटपतङ्गानां सुगाणां चैव शोभने ४५ स्त्रियो रक्ष्याश्च पोष्याश्च न त्वेवं वक्तमहिलि अनुकम्प्यो नरः पत्न्या पुष्टो रक्षितं एव च प्रपतेचशसो दीप्तात्स च छोकान चाप्नुयात धर्मकामार्थकार्याण शुश्रूषा कुलसन्ततिः ४७ दारेष्वधीनो धर्मश्च पितृणामात्मनस्तथा। न वेत्ति कर्मतो भार्यारक्षणे योऽक्षमः पुमान् अयशो महदाप्तीति नरकांश्चेव गच्छति । इत्युक्ता सा ततः प्राह धर्माथौँ नौ समौ द्विज सक्तप्रस्थचतुर्भागं गृहाणेमं प्रसीद् मे । सत्यं रतिश्च धर्मश्च खर्गश्च गुणनिर्जितः स्त्रीणां पतिसमाधीनं कांक्षितं च द्विजर्षभ ऋतुमातुः पितुर्वीजं दैवतं परमं पतिः॥ भतुः प्रसादान्नारीणां रतिपुत्रफलं तथा। पालनादि पतिस्तवं में भर्तासि भरणाद्ध में ॥ पुत्रप्रदानाद्वरदस्तस्मात्सक्तुन्प्रयच्छ मे। जरापरिगतो वृद्धः क्षुधातौं दुवेलो भृशम् ॥ उपवासपरिश्रान्तो यदा त्वमपि कर्शितः। इत्युक्तः स तया सकून्प्रगृह्येदं वचोऽब्रवीत द्विज सक्तिमान्भूयः प्रतिगृह्णीव्य सत्तम स तान्प्रगृह्य भुक्तवा च न तुष्टिमगमि तमुङ्खवृत्तिरालक्ष्य तताश्चिन्तापरोऽभवत ५५

ममेदं यत्रेति शेषः ॥ २२ ॥ कापोतिः कपोतवदेकैकं कणं आदत्ते स कापोतिः ॥२४ ॥ उञ्छं कणश आदानं कर्तुमिति श्रेषः शुक्रस्य ज्येष्टस्य पक्षे ॥ ३० ॥ \* अनस्या गतकोघाः इति पाठः ।

#### पुत्र उवाच ।

सक्तिमान्प्रगृह्य त्वं देहि विप्राय सत्तमः। इत्येव सुकृतं मन्ये तस्मादेतत्करोम्यहम्॥ ५६ भवान्हि परिपाल्यो मे सर्वदैव प्रयत्नतः। साधूनां कांक्षितं यस्मात्पितुर्वृद्धस्य पालनम् पुत्रार्थो विहितो ह्येष वार्धके परिपालनम्। श्रुतिरेषा हि विप्रर्षे त्रिषु लोकेषु शाश्वती ५८ प्राणधारणमात्रेण शक्यं कर्तुं तपस्त्वया। प्राणो हि परमो धर्मः स्थितो देहेषु देहिनाम् पितोवाच।

अपि वर्षसहस्री त्वं बाल एव मतो मम । उत्पाद्य पुत्रं हि पिता कृतकृत्यो भवेत्सुतात् बालानां श्रुद्धलवती जानाम्येतदहं प्रभो । वृद्धोऽहं धारयिष्यामि त्वं बली भव पुत्रक ॥ जीर्णेन वयसा पुत्र न मां श्रुद्धाधतेऽपि च । दीर्घकालं तपस्तप्तं न मे मरणतो भयम् ॥६२ पुत्र उवाच ।

अपत्यमिस ते पुंस-स्त्राणात्पुत्र इति स्मृतः। आत्मा पुत्रः स्मृतस्तस्मा-

त्राह्यात्मानमिहात्मना ॥ पितोवाच ।

रूपेण सहशस्त्वं मे शिलेन च दमेन च। परीक्षितश्च बहुधा सक्तूनादिश ते सुत ॥ ६४

इत्युक्तवाऽऽदाय तान्सक्त् प्रोतात्मा द्विजसत्तमः। प्रहसन्निव विप्राय स तस्मै प्रददौ तदा॥

भुक्तवा तानिष सक्त्स नैव तुष्टो बभूव ह।

उङ्ख्वात्तस्तु धर्मात्मा

त्रीडामनुजगाम ह ॥ तं वै वधूः स्थिता साध्वी

ब्राह्मणप्रियकाम्यया।

सक्तादाय संहष्टा ्श्वगुरं वाक्यमब्रवीत्॥ ६७ सन्तानात्तव सन्तानं मम विप्र भविष्यति।

सन्तानात्तव सन्तानं मम विप्र भाविष्यति। सक्तिनमानितथये गृहीत्वा संप्रयच्छ मे ६८

तव प्रसादानिर्वृत्ता मम लोकाः किलाक्षयाः पुत्रेण तानवामोति यत्र गत्वा न शोचित ६९ धर्माद्या हि यथा त्रेता विह्नेता तथैव च। तथैव पुत्रपौत्राणां स्वर्गस्रेता किलाक्षयः ७० पितृन ऋणात्तारयति पुत्र इत्यनुशुश्रुम। पुत्रपौत्रेश्च नियतं साधुलोकानुपाश्रुते॥ ७१ श्वशुर उवाच।

वातातपविशीणीं क्षीं त्वां विवर्णी निरीक्ष्य वै कर्षितां सुव्रताचारे क्षुधाविह्वलचेतसम् ॥७२ कथं सक्तून् प्रहीष्यामि भृत्वा धर्मोपघातकः कल्याणवृत्ते कल्याणि नैवं त्वं वकुमहिसि ७३ षष्ठे काले व्रतवर्ती शौचशीलतपोन्विताम् । कृष्वृत्ति निराहारां द्रक्ष्यामि त्वां कथं शुभे बाला क्षुधार्ता नारी च रक्ष्या त्वं सततं मया उपवासपरिश्रान्ता त्वं हि वान्धवनन्दिनी ॥ स्रूषोवाच ।

गुरोर्मम गुरुस्तं वै यतो दैवतदैवतम्। देवातिदेवस्तस्मास्वं सक्त्नादत्स्व मे प्रभो ७६ देहः प्राणश्च धर्मश्च शुश्रूषार्धामदं गुरोः। तव विप्र प्रसादेन लोकान्प्राप्स्यामहे शुभान् अवेक्ष्या इति कृत्वाहं दृढभक्तेति वा द्विज । चिन्त्या ममेयमिति वा सक्त्नादातुमईसि ७८

श्वशुर उवाच।

अनेन नित्यं साध्वी त्वं शीलचुत्तेन शोभसे या त्वं धर्मव्रतोपेता गुरुवृत्तिमवेश्वसे ॥ ७९ तस्मात्सन्त्न ग्रहीष्यामि वधु नार्हास वञ्चनाम् गणयित्वा महाभागे त्वां हि धर्मभृतां वरे ॥ इत्युक्त्वा तानुपादाय सक्त्-प्रादाहिजातये। ततस्तुष्टोऽभवद्विप्रस्तस्य साधोमहात्मनः ८१ प्रीतात्मा स तु तं वाक्यमिद्माह द्विजर्षभम्। वाग्मी तदा द्विजश्रेष्ठो धर्मः पुरुषविग्रहः ८२ श्रुद्धेन तव दानेन न्यायोपात्तेन धर्मतः। यथाशक्ति विस्षृष्टेन प्रीतोऽस्मि द्विजसत्तम्। अहो दानं घुष्यते ते स्वर्गे स्वर्गनिवासिाभिः गगनात्पुष्पवर्षं च पश्येदं पतितं भिवि। सुरर्षिदेवगन्धवां ये च देवपुरःसराः॥ ८४ स्तुवन्तो देवदूताश्च स्थिता दानेन विस्मिताः व्रह्मर्षयो विमानस्था ब्रह्मलोकचराश्च ये॥ ८५

६३

६५

६६

कांक्षन्ते दर्शनं तुभ्यं दिवं वज द्विजर्षम । पितृलोकगताः सर्वे तारिताः पितरस्त्वया ॥ अनागताश्च बहवः सुबहूनि युगान्युत । ब्रह्मचर्येण दानेन यञ्चेन तपसा तथा ॥ 20 असङ्करेण धर्मेण तस्माद्रच्छ दिवं द्विज। श्रद्धया परया यस्त्वं तपश्चरसि सुव्रत॥ तस्मादेवाश्च दानेन श्रीता ब्राह्मणसत्तम। सर्वमेताद्ध यस्मात्ते दत्तं शुद्धेन चेतसा॥ ८९ कुच्छ्काले ततः स्वर्गो विजितः कर्मणा त्वया क्षुधा निर्णुद्ति प्रज्ञां धर्मबुद्धि व्यपोहति ९० श्चिधापिगतज्ञानो धृति त्यज्ञति चैव ह। बुभुक्षां जयते यस्तु स स्वर्गं जयते ध्रुवम् ९१ यदा दानरुचिः स्याद्वे तदा धर्मी न सीद्ति। अनवेक्ष्य सुतस्रोहं कलत्रस्नेहमेव च॥ धर्ममेव गुरुं बात्वा तृष्णा न गणिता त्वया। द्रव्यागमा नृणां स्क्ष्मः पात्रे दानं ततः परम्॥ कालः परतरो दानात् श्रद्धा चैव ततः परा। स्वर्धद्वारं सुस्क्षमं हि नरैमीहान दश्यते ॥ ९४ स्वगागर्छं छोभवीज

तं तु पश्यन्ति पुरुषा
जितकोधा जितन्द्रियाः ॥ ९५
ब्राह्मणास्तपसा युक्ता यथाशक्ति प्रदायिनः ।
सहस्रशक्तिश्च शतं शतशक्तिर्दशापि च ॥९६
द्याद्पश्च यः शक्त्या सर्वे तुल्यफलाः स्मृताः
रितदेवो हि नृपतिरपः प्रादादिकञ्चनः ९७
- शुद्धेन मनसा विप्र नाकपृष्ठं ततो गतः ।
न धर्मः प्रीयते तात दानैर्द्त्तैर्महाफलैः ॥ ९८
न्यायलब्धैर्यथा स्क्ष्मैः श्रद्धापुतः स तुष्यति ।
गोधदानसहस्राणि द्विजेभ्योऽदान्नृगो नृपः ९९
एकां दत्वा स पार्क्यां नरकं समपद्यत ।
आत्ममांसप्रदानेन शि।बिरोशिनरो नृपः १००

रागगुप्तं दुरासदम् ।

प्राप्य पुण्यकृताँ हो का-न्मोदते दिवि सुव्रतः। विभवो न नृणां पुण्यं

स्वशक्या स्वजितं सताम्॥ १०१ नयशैर्विविधेर्विप्र यथान्यायेन सञ्जितेः। कोधादानफलं हन्ति लोभात्स्वर्गे न गच्छति न्यायवृत्तिर्हि तपसा दानवित्स्वर्गमञ्जूते। न राजस्यैर्वह्यमिरिष्टा विपुलदक्षिणैः॥ न चाश्वमेधेर्बहुभिः फलं समामिदं तव।
सक्तुप्रस्थेन विजितो ब्रह्मलोकस्त्वयाऽक्षयः ४
विरजो ब्रह्मसद्नं गच्छ विप्र यथासुखम्।
सर्वेषां वो द्विजश्रेष्ठ दिव्यं यानसुपस्थितम् ५
व्यारोहत यथाकामं
धर्मोऽस्मि द्विज पश्य माम्।
तारितो हि त्वया देहो

लोक कीर्तिः स्थिरा च ते॥
लोक कीर्तिः स्थिरा च ते॥
सभार्यः सहपुत्रश्च सञ्जूषश्च दिवं वज।
इत्युक्तवाक्ये धर्मे तु यानमारुह्य स द्विजः ७
सदारः ससुतश्चेव सञ्जूषश्च दिवं गतः।

तिस्मिन्विमे गते स्वर्ग ससुते सक्षुषे तदा ॥८ भार्याचतुर्थे धर्महो ततोऽहं निःस्तो बिलात ततस्तु सकुगन्धेन क्षेदेन सलिलस्य च ॥९

दिव्यपुष्पविमदीच साधोदीनलवैश्च तैः। विप्रस्य तपसा तस्य

शिरों में काञ्चनीकृतम् ॥ ११०
तस्य सत्याभिसन्धस्य सकुदानेन चैव ह।
शरीरार्धे च में विप्राः शातकुम्भमयं कृतम्११
पर्यतेमं सुविपुलं तपसा तस्य धीमतः।
कथमेवंविधं स्याद्वे पार्ध्वमन्यिदाते द्विजाः ॥
तपोवनानि यज्ञांश्च हृष्टोऽभ्योमि पुनः पुनः।
यज्ञं त्वहमिमं श्रुत्वा कुरुराजस्य धीमतः १३
आश्चाया परया प्राप्तो न चाहं काञ्चनीकृतः।
ततो मयोक्तं तद्वाक्यं प्रहस्य ब्राह्मणर्षभाः १४
सकुप्रस्थेन यज्ञोयं सम्मितो नेति सर्वथा।
सक्तुप्रस्थेन यज्ञोयं सम्मितो नेति सर्वथा।
सक्तुप्रस्थेन यज्ञोयं सम्मितो नेति सर्वथा।
सक्तुप्रस्थलवैस्ताहि तदाहं काञ्चनीकृतः॥ १५
न हि यज्ञो महानेष सहश्वस्तिमितो ममः।
इत्युक्त्वा नकुलः सर्वान्यक्षे द्विजवरांस्तदा
जगामाद्शेनं तेषां विप्रास्ते च ययुर्गुहान् १७
जगामाद्शेनं तेषां विप्रास्ते च ययुर्गुहान् १७

वैशम्पायन उवाच ।

एतत्ते सर्वमाख्यातं मया परपुरञ्जय ।

यदाश्चर्यमभूत्तत्र वाजिमेधे महाक्रतौ ॥

न विस्मयस्ते नृपते यज्ञे कार्यः कथञ्चन ।

ऋषिकोटिसहस्राणि तपोभिषै दिवं गताः १८

अद्रोहः सर्वभूतेषु सन्तोषः शीलमार्जवम् । तपो दमश्र सत्यं च प्रदानं चेति साम्मितम् ॥

820

### इति श्रीमहाभारते आश्वमेधिके पर्वाण अनुगीतापर्वणि नकुलाख्याने नवतितमोऽध्यायः॥ ९०॥



98

जनमेजय उवाच।

यश्चे सक्ता नृपतयस्तपःसक्ता महर्षयः।
शान्तिन्यविद्यता विप्राः शमे दम इति प्रभा
तस्माद्यञ्च फलैस्तुल्यं न किञ्चिदिह दृश्यते।
शित मे वर्तते बुद्धिस्तथा चैतदसंशयम्॥ २
यश्चे दिष्ठा तु बहवो राजानो द्विजसक्तमाः।
शह कीर्ति परा प्राप्य प्रत्य स्वर्णमवामुयुः॥ ३
देवराजः सहस्राक्षः ऋतुभिर्भूरिदक्षिणैः।
देवराज्यं महातेजाः प्राप्तवानिखलं विभुः ४
यदा युधिष्ठिरो राजा भीमार्जुनपुरःसरः।
सहशो देवराजेन समृद्ध्या विक्रमेण च॥ ५
स्थ कस्मात्स नकुलो गर्ह्यामास तं कतुम्।
अश्वमेधं महायश्चं राश्चस्तस्य महात्मनः॥ ६
वैश्चरपयन उवाच।

यश्रस्य विधिमग्रयं वै फलं चापि नराधिप
गद्तः श्रणु मे राजन्यथाविद्द भारत ॥ ७
पुरा शक्रस्य यजतः सर्व ऊचुमहर्षयः।
ऋतिवश्च कर्मन्यश्रेषु वितते यश्चकर्मणि॥ ८
ऋयमाने तथा चहाँ होत्रे गुणसमन्विते।
देवेष्वाहूयमानेषु स्थितेषु परमर्षिषु ॥ ९
सुप्रतीतस्तथा विप्रेः स्वागमैः सुस्वरेन्ट्रेप।
अश्चान्तेश्चापि लघुमिरध्वर्धवृषमैस्तथा १०
आलंभसमये तस्मिन् गृहीतेषु पद्मुष्वय।
महर्षयो महाराज बभृवुः कृपयान्विताः॥ ११
ततो दीनान्पशृत्दष्टा ऋषयस्ते तपोधनाः।
ऊचुः शक्रं समागम्य नायं यश्चविधिः शुभः
अपारिश्चानमेतत्ते महान्तं धर्ममिन्छतः।
न हि यश्चे पशुगणा विधिद्दष्टाः पुरन्द्र १३
धर्मोपघातकस्त्वेष समारंभस्तव प्रमा।

नायं धर्मकृतो यशो न हिंसा धर्म उच्यते १४ आगमेनैव ते यशं कुर्वेत यादे चेच्छासि १५ विधिद्देन यज्ञेन धर्मस्ते सुमहान्भवेत । यज बीजैः सहस्राक्ष त्रिवर्षपरमोषितैः॥ १६ एष धर्मों महान् शक महागुणफलोदयः। शतऋतुस्त तद्वाक्यश्रीषाभिस्तत्त्वद्शिभिः॥ उक्तं न प्रतिजग्राह मानानमोहवशं गतः। तेषां विवादः सुमहान् शक्तयज्ञे तपस्विनाम् जङ्गमैः स्थावरैवाऽपि यष्टव्यमिति भारत। ते तु खिन्ना विवादेन ऋषयस्तत्त्वदारीनः १९ तदा सन्धाय शक्रण पप्रच्छुर्नुपात वसुम्। धर्मसंशयमापनान्सत्यं बूहि महामते॥ महाभाग कथं यज्ञेष्वागमी नृपसत्तम। यष्टव्यं पशुभिर्मुख्यैरथो बीजै रसौरिति॥ २१ तच्छ्रत्वा तु वसुस्तेषामविचार्यं बलाबलम्। यथोपनीतैर्यष्टव्यमिति प्रोवाच पार्थिवः॥ २२ एवमुक्तवा स नृपतिः प्रविवेशः रसातसम्। उक्तवाऽथ वितथं प्रश्नंचेदीनामीश्वरः प्रभुः॥ तस्मान्न वाच्यं होकेन बहुज्ञेनापि संशये। प्रजापतिमपाहाय खयंभुवन्दते प्रभुम्॥ २४ तेन दत्तानि दानानि पापेनाशुद्धबुद्धिना। तानि सर्वाण्यनादत्य नश्यन्ति विपुलान्यपि तस्याधर्मप्रवृत्तस्य हिंसकस्य दुरात्मनः। दानेन कीर्तिभवति न प्रत्येह च दुर्भतेः ॥२६ अन्यायोपगतं द्रव्यमभीक्षणं यो ह्यपण्डितः। धर्माभिशंकी यजते न स धर्भफलं लमेत् २७ धर्मवैतंसिको यस्तु पापात्मा पुरुषाधमः। द्दाति दानं विप्रेभ्यो लोकविश्वासकारणम्

इति श्रीमहाभारते आश्वमधिके पर्वाण नैलकण्ठीये भारत-भावदीये नवतितमोऽध्यायः ॥९०॥

यक्षे सक्ता नृपतय इत्यधायो हिंसामिश्र-

स्वधर्मस्य निंदार्थम् ॥१॥ त्रिवर्षपरमोषितैः पुराणैः ॥१६॥ रसैः पयोष्टतादिभिः ॥ २१ ॥ वितथं हिंस्राहिंस्रयोः ऋत्वो\_ स्तुल्यत्वापादनादनृतम् ॥ २३ ॥

पापेन कर्मणा वित्रो धनं प्राप्य निरंकुराः। रागमोहान्वितः सोऽन्ते कलुषां गतिमश्रुते ॥ अपि सञ्चयबुद्धिहिं लोभमोहवरांगतः। अव्योजयाति भूतानि पापेनाशुद्धबुद्धिना ॥ पवं लब्ध्वा धनं मोहाद्यो हि दद्याद्यजेत वा न तस्य स फलं प्रेत्य भुंक्ते पापधनागमाव ॥३१ उञ्छं मूलं फलं शाकमुद्पात्रं तपोधनाः। दानं विभवतो द्त्वा नराः स्वयंन्ति धार्मिकाः एष धर्मी महायोगो दानं भूतद्या तथा।

ब्रह्मचर्ये तथा सत्यमनुकोशो धृतिः क्षमा ३३ सनातनस्य धर्मस्य मूलमेतत्सनातनम्। श्रूयन्ते हि पुरा वृत्ता विश्वामित्रादयो नृपाः॥ विश्वामित्रोऽसितश्चेव जनकश्च महीपतिः। कक्षसेनाष्टिंसेनौ च सिन्धुद्रीपश्च पार्थिवः। पते चान्ये च बहवः सिद्धि परामिकां गताः। नृपाः सत्येश्च दानेश्च न्यायलब्धेस्तपोधनाः॥ ब्राह्मणाः श्रित्रया वैश्याः शूद्रा ये चाश्रितास्तपः दानधर्माग्निना शुद्धास्ते खर्ग यान्ति भारत३७

इति श्रीमहाभारते आश्वमेधिके पर्वणि अनुगीतापर्वणि हिंसामिश्रधर्मनिन्दायां पकनवतितमोऽध्यायः ॥ ९१॥



जनमेजय उवाच।

धर्मागतेन त्यागेन भगवन्खर्गमस्ति चेत्। पतन्मे सर्वमाचक्ष्व कुरालो हासि भाषितुम् १ तस्योञ्छवृत्तेर्थद्वृत्तं सक्तदाने फलं महत्। कथितं तु मम ब्रह्मंस्तश्यमेतदसंशयम्॥ कथं हि सर्वयक्षेषु निश्चयः परमोऽभवत्। पतदहासि में वक्तं निस्तिलेन द्विजर्षभ ॥ 3 वैशस्पायन उवाच ।

अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्। अगस्त्यस्य महायशे पुरावृत्तमरिन्दम ॥ पुराऽगस्त्यो महातेजा दीश्रां द्वादशवार्षिकीम् पविवेश महाराज सर्वभूतहिते रतः॥ तत्राक्षिकल्पा होतार आसन्सत्रे महात्मनः। मूलाहाराः फलाहाराः सादमकुट्टा मरीचिपाः परिवृष्टिका वैघसिकाः प्रसंख्यानास्तथैव च यतयो भिक्षवश्चात्र बभुवुः पर्यवस्थिताः॥ सर्वे प्रत्यक्षधर्माणो जितकोधा जितेन्द्रयाः। दमे स्थिताश्च सर्वे ते हिसादस्मविवर्जिताः वृत्ते शुद्धे स्थिता नित्यमिन्द्रियेश्चाप्यकाधिताः उपातिष्ठन्त तं यज्ञं यजन्तस्ते महर्षयः ॥ ९

यथाशकत्या भगवता तद्रनं समुपार्जितम्। तस्मिन्सत्रे तु यद्वृत्तं 88 यद्योग्यं च तदाऽभवत्॥ तथा ह्यनेकैर्मुनिभिर्महान्तः ऋतवः कृताः। पवंविधे त्वगस्त्यस्य वर्तमाने तथाऽध्वरे। न ववर्ष सहस्राक्षस्तदा भरतसत्तम॥ ततः कर्मान्तरे राजनगरत्यस्य महातमनः कथेयमभिनिवृत्ता मुनीनां भावितात्मनाम् १२ अगस्त्यो यजमानोऽसौ ददात्यन्नं विमत्सरः। न च वर्षति पर्जन्यः कथमन्नं भविष्यति सत्रं चेदं महद्रिपा मुनेद्वादशवार्षिकम्। न वर्षिष्यति देवश्च वर्षाण्येतानि द्वादश ॥ १५ एतद्भवन्तः सञ्चिन्त्य महर्षेरस्य धीमतः। अगस्त्यस्यातितपसः कर्तुमर्हन्त्यनुग्रहम् १५ इत्येवमुक्ते वचने ततोऽगस्त्यः प्रतापवान १६ प्रोवाच वाक्यं स तदा प्रसाद्य शिरसा मुनीन्। यदि द्वादशवर्षाण

इति श्रीमहाभारते आश्वमेधिक पर्वणि नैलकण्ठीये भारत-भावदीपे एकनवतितमोऽध्यायः ॥ ९१॥

धर्मा गतेनेत्यध्यायः सर्वसायनहीना अपि महान्ती

यर्ग निर्वतयन्त्येवेति वक्तुमारभ्यते ॥१॥ मरीन्विपाश्चन्द्रम् रीचिपानमात्रतृप्ताः ॥६ ॥ परिपृष्टं चेदेव गृह्णन्ति नान्यथा परिपृष्टिकाः पाठान्तरे परिपृच्छिका अपि त एव प्रसंख्या नास्तत्काल्यानाः नास्तत्कालमात्रसंत्रहाः । अप्रक्षाला इति पाठे शेषहीनाः॥

न वर्षिष्यति वासवः॥

819

र्गचन्तायशं करिष्यामि विधिरेष सनातनः। यदि द्वादशवर्षाणि न वर्षिष्यति वासवः १८ स्पर्शयश्चं करिष्यामि विधिरेष सनातनः। यादे द्वादशवर्षाणि न वर्षिष्यति वासवः १९ क्षेयातमना हरिष्यामि यज्ञानेतान्यतत्रतः। चीजयक्षो मयाऽयं वै बहुवर्षसमाचितः॥ २० बीजैहितं करिष्यामि नात्र विद्यो भविष्यति नेदं राक्यं वृथा कर्तुं मम सत्रं कथंचन ॥ २१ वर्षिष्यतीह वा देवो न वा वर्ष भविष्यति। अयवाभ्यर्थनामिन्द्रो न करिष्यति कामतः॥ स्यामिन्द्रो भविष्यामि जीवयिष्यामि च प्रजाः यो यदाहारजातश्च स तथैव भविष्यति २३ विशेषं चैव कर्तास्मि पुनः पुनरतीव हि। अद्येह स्वर्णमभ्येत यचान्यद्वसु किञ्चन ॥२४ त्रिषु लोकेषु यचासित तदिहागायतां खयम्। दिव्याश्चाप्सरसां संघा गन्धर्वाश्च सिकन्नराः विश्वावसुश्च येचान्ये तेष्युपासन्तु मे मखम्। उत्तरेभ्यः कुरुभ्यश्च यरिकचिद्वसु विद्यते २६ सर्वे तदिह यज्ञेषु खयमेवोपातिष्ठतु । र्नाः स्वर्गसद्श्वेव धर्मश्च खयमेव तु ॥ २७ इत्युक्ते सर्वमेवैतद्भवत्तपसा मुनैः। तस्यः दीप्ताश्चिमहस्रस्त्वगरत्यस्यातितेजसः॥ ततस्ते मुनयो हृष्टा दह्युस्तपसो बलम्। विस्मिता वचनं प्राहुरिदं सर्वे महार्थवत् ॥२९ ऋषय ऊचुः।

श्रीताः स्म तव वाक्येन न त्विच्छामस्तपोद्ययं तैरेव यश्रेस्तुष्टाः स्म न्यायेनेच्छामहे वयम् ॥ यश्रं दीक्षां तथा होमान्यचान्यन्मुगयामहे। न्यायेनोपार्जिताहाराः स्वकर्माभिरता वयम् वेदांश्च ब्रह्मचर्येण न्यायतः प्रार्थयामहे। न्यायेनोत्तरकालं च ग्रहेभ्यो निःस्ताः वयम् धर्मद्यविधिद्वारेस्तपस्तप्स्यामहे वयम्। भवतः सम्यगिष्टा तु बुद्धिसाविवर्जिता॥ पतामहिसां यश्रेषु ब्रुयास्त्वं सततं प्रभो। प्रीतास्त्रतो भविष्यामो वयं त द्विज्ञस्त्तम् ॥
विसर्जिताः समाप्ती च सत्राद्धमाहेजामहे ।
तथा कथयतां तेषां देवराजः पुरन्द्धः ॥ ३५
ववर्ष समहातेजा दश्चा तस्य तपोक्छक् ।
आसमाप्तेश्च यशस्य तस्यामितपराक्रमः॥३६
विकामवर्षी पर्जन्यो वभूव जनमेजय ।
प्रसादयामास च तमगस्त्यं त्रिद्शेश्वरः ।
स्वयमभ्येत्य राजर्षे पुरस्कृत्य बृहस्पतिम् ॥३७
ततो यश्चसमाप्तौ तान्विससर्ज महामुनीन् ।
अगस्त्यः परम्प्रीतः पूज्यित्वा यथाविधि ॥
जनमेजय उवाच ।

कोऽसौ नकुलक्षेण शिरसा काञ्चनेन वै। प्राह मानुषवद्वाचमेतत्पृष्टी वद्स्य मे॥ ३९ वैशम्पायन उवाच।

एतत्पूर्वं न पृष्टोऽहं न चास्माभिः प्रभाषितम् श्रूयतां नकुलो योऽसौ यथा वाक् तस्य मानुषी श्राद्धं संकल्पयामास जमदाग्नः पुरा किल । होमघेनुस्तमागाच स्वयमेव दुदोह ताम् ॥४१ तत्पयः स्थापयामास नवे भाण्डे दढे शुवौ। तच कोधस्वरूपेण पिठरं धर्म आविशत ॥ ४२ जिज्ञासुस्तमृषिश्रेष्ठं कि कुर्याद्विप्रिये कृते। इति संचिन्त्य धर्मः स धर्षयामास तत्पयः॥ तमाज्ञाय मुनिः कोधं नैवास्य स चुकोप ह। स तु कोधस्ततो राजन्ब्राह्मणीं सूर्तिमास्थितः जिते तस्मिन् भृगुश्रेष्ठमभ्यभाषद्मर्षणः ॥ ४४ जितोस्मीति भृषुश्रेष्ठ भृगवो ह्यतिरोषणाः। लोके मिथ्या प्रवादोयं यत्त्वयास्मि विनिर्जितः वशे स्थितोऽहं त्वय्यद्य क्षमावति महात्माने । विभेभि तपसः साधो प्रसादं कुरु मे प्रभो॥ जमदक्षिरुवाच।

साक्षाद्दष्टोसि मे कोध गच्छ त्वं विगतज्वरः न त्वयापकृतं मेऽद्य न च मे मन्युरास्त वै ४७ यान्समुद्दिश्य संकल्पः पयसोऽस्य कृतो मया पितरस्ते महाभागास्तेभ्यो बुद्ध्यस्व गम्यताम्

चिंतायशं मानसं यशं संकल्पमात्रेणैव देवानृषीश्च तर्पयिष्यामित्यर्थः ॥ १८ ॥ स्पर्शयशं उपात्हतद्रव्यस्य व्यय-मक्तला तत्स्पर्शेनैव तांस्तर्पपिष्यामि एवं दृष्टियशोपि श्चेयः ॥ १९॥ सिद्धद्रव्याभावे व्यानमात्रेण द्रव्याण्याहरिष्यामी-त्याह-ध्येयोते । पाठान्तरं व्यायामेन शरीरक्षेशेन ॥२०॥

ध्येयात्मनेत्यस्य प्रपंचोऽथवेत्यादिः ॥२२॥ कोसावित्यादि । शेषकथा कोधजस्योत्कर्षवर्णनार्था ॥ ३९ ॥ **गेपठरं** पात्रं धर्म आविशत्तत्पयः पीतवानित्यर्थः ॥ ४२ ॥ रोषणत्व-मेव मिथ्यारोषस्य जितत्वात्त्रया ॥ ४५ ॥ इति श्रीमहा- इत्युक्तो जातसंत्रासस्तत्रैवान्तरधीयत। पितृणामभिषंगाच्च नकुलत्वमुपागतः॥ ४९ स तान्त्रसादयामास शापस्यान्तो भवेदिति तैश्राप्युक्तः क्षिपन्धर्मे शापस्यान्तमवाप्स्यासि वैश्रोक्तो यश्चियान्देशान्धर्मारण्यं तथैव च। जुगुष्समानो धावन्स तं यश्चं समुपासदत ५६ धर्मपुत्रमथाक्षिप्य सक्तुप्रस्थेन तेन सः।
मुक्तः शापात्ततः कोधो धर्मो ह्यासीद्युधिष्ठिरः
पवमतत्तदा वृत्ते यश्चे तस्य महात्मनः।
पश्यतां चापि नस्तत्र नकुलोन्तर्हितस्तदा ५३

इति श्रीमहाभारते आश्वमधिके पर्वणि अनुगीतापर्वणि नकुलोपाख्याने द्विनवतितमोऽध्यायः॥ ९२॥

### समाप्तमनुगीतापर्वाश्वमेधिकं च।

इति श्रीमत्पदवाक्यप्रमाणमयीदाधुरंधरचतुर्धरवंशावतंसश्रीगोविन्दसूरिसूनोनीलकण्ठस्य कृतौ भारतभावदीपे आश्वमेधिके द्विनवतितमोऽध्यायः॥ ९२॥



अतः परमाश्रमवासिकं पर्व भविष्यति तस्यायमाद्यः श्लोकः। प्राप्य राज्यं नरद्याद्राः पाण्डवा से पितामहाः। कथमासन्महाभागा धृतराष्ट्रे महात्मानि ॥ १



<sup>\*</sup> यद्यप्यादिपर्वाण पर्वसंग्रहकथनावसरे 'इत्याश्वमधिकं पर्व प्रोक्तमेतन्महाद्भुतम् । अध्यायानां शतं चैव त्रयोऽध्यायानं प्रकीतिताः ॥ त्रीणि श्लोकसहस्राणि तावन्त्येव शतानि च । विशातिश्व तथा श्लोकाः संख्यातास्तत्त्वदार्शना , इत्याख्यातम् तथापि संप्रत्यस्मिन्पर्वाणे प्रायः अध्यायाः ९२ श्लोकाश्च २८४५ एतावन्त एव दश्यन्ते । एतत्सुधीभिर्मृग्यमित्यलम् ।

अयं श्रन्थः श्रीकिञ्जवडेकरकुलकमलिद्वाकरसोमयाजिद्तात्रेयदिश्वतन्त । एतत्सुधाममृग्यानत्य । रामचन्द्रशास्त्रिणा परिशोधितष्टिपण्यादिना परिष्कृतश्च । भारती जयतु ॥ शाकः

# Shriman MAHABHARATAM

Part VI XV Ashramvasikparvan

WITH

Bharata Bhawadeepa By Nilkantha.

Edited by

Pandit Ramehandrashastri Kinjwadekar.

PRINTED & PUBLISHED

BY

### SHANKAR NARHAR JOSHI

Chitrashala Press, 1026 Sadashiv Peth, Poona City.

Shake 1855. 1

First Edition.

[ A. D. 1933.

(All rights reserved by the publisher.)



# श्रीमन्महाभारतम्।

# षष्ठभागे-आश्रमवासिकपर्व।

## चतुर्घरवंशावतंसश्रीमन्नीलकण्ठविरचित-भारतभावदीपारूयटीकया समेतम्।

पण्डित रामचंद्रशास्त्री किंजवडेकर इत्येतैः पाठान्तर-टिपण्यादियोजनया समलङ्कृतम्।

तच

### पुण्याख्यपत्तने

१०२६ सदाशिववीध्यां चित्रशालाख्ये मुद्रणालये 'शंकर नरहर जोशी' इत्येतैः संमुद्य प्रकाशितम् ।



शाकिवाइनशकाब्दाः १८५५] प्रथमं संस्करणम्।

[ ख्रिस्ताब्दाः १९३३

[ अस्य ग्रन्थस्य सर्वेऽधिकाराः प्रकाशियत्रा स्वायसीकृताः ]

## ॥ महाभारतम्॥

### आश्रमवासिकपर्व।

-94

### विषयानुक्रमणिका ।

विषयः श्लो॰ पृष्ठम् (१) आश्रमवासपवं (१-३२) 'प्राप्य राज्यं महात्मानः पाण्ड-वा में पितामहाः । कथमासन्म-हाराधि धृतराष्ट्रे महात्मनि॥" (१) इत्यादिके जनमेजयप्रश्ले तदुत्तरं वदन्वैशम्पायनः पाण्ड-वानां पृथ्वीपालनादिकं धृतरा-ष्ट्राय राजभोग्यद्रव्यदानादिकं कुन्त्यादिकर्तृकं गान्धारीपयुपा-सनं च कथयात सम। ' एवं संपूजितो राजा ' (१) ३० इत्यादिना युधिष्ठिरादिकर्तृकं धृतराष्ट्रपर्श्रेपासनं,तेन तत्सन्तोषं, पाण्डवानां तद्जुकूलवृत्या वर्तनं चाभ्यधाद्वेशम्पायनः ८७ - सुद्दनमध्ये भीमस्य बाहुशब्दं परुषाणि वचनानि च श्रुत्वा निर्विण्णो धृतराष्ट्रः सहदः समा-नीय तान्प्रति " विदितं भवता-मेतत्" (१६) इत्याद्यभिधाय युधिष्ठिरं प्रति " भद्रं ते याद्वी-मातः " (३०) इत्याद्याख्याय चनगमनमयाचत। "न मां प्री-

अ॰ श्लो॰

णयते राजन् "(४१) इत्यादिकं युधिष्ठिराजुनयं श्रुत्वा पुनः "तापस्ये मे मनस्तात "(५६) इति तम्रक्त्वा सञ्जयादीन् प्रति च ' म्लायते मे मनो हीद्म्' (६०) इत्यभिधाय मोहं जगाम। तं च युधिष्ठिरः पाणिना परूपद्यी। युधिष्ठिरेण "यस्य नागसहस्रेण" (६३) इत्यादिनाऽजुनयपूर्वकं भोजनार्थं प्रेरितो धृतराष्ट्रो याव-दङ्गीकरोति तावद्यास आगत्य तमवोचत ... ६

विषयः

पृष्ठम्

४ २२ ' युधिष्ठिर महाबाहो '' (१) इत्यादिना ज्यासकथितं धृतराष्ट्रस्य वनगमनमङ्गीकृत्याहारं कृत्वाऽऽश्रमं गच्छेत्युवाच युधिष्ठिरो धृतराष्ट्रं प्रति ... ... ७

५ ४३ युधिष्ठिराभ्यनुक्षातो धृतराष्ट्री
गृहं गत्वाऽऽहारं कृत्वा विदुरादिषु सर्वेषु शृण्वतसु युधिष्ठिरं
पृष्ठे पाणिना संस्पृश्य "अप्रमा
दस्त्वया कार्यः " (८) इत्यादिना राजनीतिसुपदिदेश ...

|                  |                  |                                                                    | 1    |               |                                                                 |
|------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------|------|---------------|-----------------------------------------------------------------|
| ञ•               | श्ली             |                                                                    |      | <b>স্টা</b> • | विषयः पृष्ठम्                                                   |
| E                | २०               | धृतराष्ट्रेण युधिष्ठिरं प्रति राज-<br>नीतिकथनम् १०                 |      |               | तस्य विदुरस्य वाक्यमनुमोद्<br>माने युधिष्ठिरे फुद्धो भीमो       |
| 9                | २३               | धृतराष्ट्रेण युधिष्ठिरं प्रति राज-                                 |      | ·             | वयं भीष्मस्य दास्यामः '(१६)                                     |
|                  | 212              | नीतिकथनम् ११                                                       |      |               | इत्यादिकं वाक्यमुवाच १५                                         |
| 6                | २४               | " एवमेतत्कारिष्यामि " (१)                                          | १२   | १३            | " भीम ज्येष्ठी गुरुमें त्वम् "                                  |
|                  |                  | इत्यादिना युधिष्ठिरेणाङ्गीकृते                                     |      |               | (१) इत्यादिकां भीमं प्रत्यर्जुन-                                |
|                  |                  | गान्धार्या गृहं प्रविश्य तया पृष्टों व्यासाद्यनुकातो गृन्तास्मि '  |      |               | स्योक्ति श्रुत्वा युधिष्ठिरो विदुर्                             |
|                  |                  | इत्युक्तवा सर्वासां प्रकृतीनां                                     | 1: * |               | माति 'यावादिच्छिसि दातुं तावदहैं                                |
|                  |                  | सान्निध्यमिच्छामि तथा पुत्राणां                                    |      |               | द्दामि मत्कोशादिति बहु परि-                                     |
|                  |                  | प्रेतभावानुगं वसु च दातुमिच्छा-                                    |      |               | क्रिष्टो भीमो यन्मात्सर्यं करोति                                |
|                  |                  | मीति निश्चित्य युधिष्ठिरमाञ्चाप-                                   |      |               | तन्मनिस नानेयं ममार्जनस्य च<br>यहे यद्वित्तं तस्य सर्वस्य किंब- |
|                  |                  | यति स्म। युधिष्ठिरेणानीते सर्व-                                    |      |               | हुना मच्छरीरस्य च स्वामी भवा                                    |
|                  |                  | स्मिन, ब्राह्मणादिषु सर्वेषु सन्नि-                                |      |               | निति च मद्धचनाद्भृतराष्ट्रं ब्रूहि '                            |
|                  |                  | हितेषु प्रार्थनापूर्वकं " अर्ण्य-                                  |      |               | (१३) इत्युवाच १६                                                |
| _                |                  | गमने बुद्धिगीनधारीसहितस्य                                          | १३   | १५            | युधिष्ठिरसंदेशं विदुरेण क                                       |
|                  | s are a constant | में " (१७) इत्याद्यवाच धतराष्ट्रः                                  |      |               | थितं श्रुत्वा धृतराष्ट्रस्तमभिनन्ध                              |
|                  | • •              | तच्छूत्वा शोकाकान्तेषु सर्वेषु                                     |      |               | कार्तिक्यां दानानि चक्रे १६                                     |
|                  | •                | पुनरवाचे सः १२                                                     | -१४  | १८            | प्रीतो धृतराष्ट्रो भीष्मा सुदेशेन                               |
| Q.               | 25               | " शान्तज्ञः पालयामास "                                             |      |               | दानानि विधाय पुत्रपौत्राणामा                                    |
| •                |                  | (१) इत्यादिना पुनर्याचिताः                                         |      |               | त्मनो गान्धायाश्चीध्वदेहिकं दस्वा                               |
|                  |                  | प्रकृतयो बाष्पव्याकुलाः परस्परं                                    |      |               | दानानि ददद्यदा परिश्रान्ती                                      |
|                  |                  | वीक्षां चक्रे १२                                                   |      |               | बभूव तदा युधिष्ठिरो दानयश                                       |
|                  | 43               | भारतमायमानमान स्टेन                                                |      |               | निवर्तयति स्म १७                                                |
|                  |                  | धृतराष्ट्रवाक्यश्रवणेन मोहि-<br>तांस्तूष्णींभूतान सर्वान्प्रति वन- | १५   | १३            | कार्तिक्यामिष्टिं कृत्वाऽग्निहोत्रं                             |
| •                |                  | गमनार्थमनुकां याचित धृतराष्ट्रे                                    | • •  | 74            | पुरस्कृत्य गान्धार्या सहितो वधून                                |
|                  |                  | सर्वेश्तरं दातुं यो बहुचः साम्बो                                   |      | • • •         | जनैः परिवृतो धृतराष्ट्रो वनं गन्तुं                             |
|                  | •                | नाम जानाके ५ - ८                                                   |      |               | भवनान्निज्ञाम, तदा कौरवस्त्री                                   |
|                  |                  | नाम ब्राह्मणो " यथा वदसि                                           | . •  |               | णामातनादो बभूव, युधिष्ट्रिरा-                                   |
| , <del>.</del> . |                  | राजेन्द्र " (१४) इत्यादिना                                         |      |               | दराशाच्यामः                                                     |
| •                |                  | धर्मराजपर्यन्तानां प्रजापालनशै-                                    | 96   | 22            | नगराद्वधमानद्वारेण निगती                                        |
|                  |                  | लीमविगुणामुपपाद्य युद्धादिना                                       | १६   | 32            | नगराद्वधमानद्वारक                                               |
|                  | . 1              | जातस्य क्षयस्य दैवकृतत्वं प्रति-                                   |      |               | धृतराष्ट्रो जनौधान, कृपं, युयुत्रं                              |
|                  |                  | पाद्य तमनुकाप्य पाण्डवान्प्रशस्य                                   |      |               | च निवर्त्य विदुरेण संअर्थना                                     |
| •                |                  | मानसं दुःखमपनीय कार्याणि                                           |      | •             | च सह जगाम । धृतराष्ट्राइयाः निवनो यधिष्ठरः कन्तीं प्रति         |
| <b>V</b>         |                  | कुरुष्व 'इत्याह । तद्वचनं श्रुत्वा                                 |      | /             | ानवृत्ता युाधाष्ठरः कुन्ता 🔼                                    |
|                  |                  | विस्तराहारामपूज्य सर्वाः प्रकृती-                                  |      |               | ' अहं राजानमन्विष्ये ' (अ)                                      |
|                  | 34               | सनोक्षेत्र १४                                                      |      |               | इत्याद्यवाच । तच्छूत्वा 'सहदेवें                                |
| • • •            | NOTES            | 40                                                                 |      |               | महाराज (१०) इत्याद्यक्तवर्ती                                    |
|                  |                  | मध्ययाचनार्थ घृतराष्ट्रेण प्रेषि-                                  |      |               | नहाराज (१०) इत्याष्ट्रा ते तां प्रति युधिष्ठिरः 'किमिदं ते      |

| अ०       | ঞ্চী৽ | , विषयः पृष्ठम्                        | अ॰  | श्लो॰ | विषयः पृष्ठम्                        |
|----------|-------|----------------------------------------|-----|-------|--------------------------------------|
| •        |       | व्यवासितम् ' (१९) इत्यादिना            |     |       | ंकथं न राजा वृद्धः सः ' (३)          |
| •        |       | विदुलापुत्रसंवादाख्यायिकाकथ-           |     |       | इत्यादि तर्कपूर्वकं शोचत्सु सत्सु    |
|          |       | नपूर्वकमस्मान्प्रोत्साह्यतावत्कार-     | :   |       | हतान् वीरान् संस्मृत्य नाति-         |
| •        |       | यित्वेदानीं कथं गच्छसीत्या-            |     |       | प्रमनसोऽपि पाण्डवाः परीक्षित         |
| •        |       | द्युवाच। 'यदा राज्यमिद्म '             |     |       | दृष्ट्वा प्राणान् घारयन्ति स्मेत्याह |
| •        |       | (२५) इत्यायुक्तवन्तं भीमं सुभ-         | •   | •     | वशस्याराजः                           |
|          |       | द्रया सहानुगच्छन्तीं द्रौपदीं          | २२  | २६    | कुन्त्यादिसमरणपूर्वकं शोच-           |
| ••       |       | रुद्तः पुत्रांश्च केवलमीक्षमाणा        |     |       | न्युधिष्ठिरः सहदेवेन द्रौपद्या       |
|          |       | कुन्ती वनवासकृतनिश्चया जगा-            |     |       | चानुकातो धृतराष्ट्रादिदिदश्चया       |
| : .      |       | मैव। एवमप्यनुयातान्पुत्रान्प्रत्य-     |     |       | वनं गन्तुमुद्यतः सेनापत्यादीना-      |
|          | •     | ब्रवीत १९                              |     |       | दिश्य नगरान्तिः                      |
| २७       | 28    | ' प्वमेतन्महाबाहो ' (१)                |     |       | दिश्य नगराद्वहिः पश्च दिनानि न्यवसत् |
|          |       | इत्यादिना विदुलापुत्रसंवादकथ-          | २३  | 28    | नवा जिल्ला - २५                      |
|          |       | नादिना कृतस्य प्रोत्साहनस्य            |     | •     | ततो निगतो युधिष्ठिरो नगर-            |
|          |       | कारणं प्रदश्य नाहं राज्यफलं            |     | •     | रक्षणार्थं युयुत्सं धीम्यसहितं       |
| •        |       | पुत्राः '(१९) इत्यादिना खस्य           |     |       | ं गण्य यसनाम्बद्धाः ।                |
|          |       | पुत्राः (१९) इत्यादिना स्वस्य          | 200 | 2.    | ्राजन अवास २६                        |
| <u>.</u> |       | वैराग्यं प्रदर्शयति सम कुन्ती २०       | રક  | 20.   | तत्र धृतराष्ट्रादीनपश्यन्तो          |
| १८       | २५    | कुन्तीवाक्यं श्रुत्वा पाण्डवेषु        |     |       |                                      |
|          |       | निवृत्तेषु धृतराष्ट्रानुक्षातया गा.    |     |       | ं जा अस्ता पाल का                    |
| -        | -     | न्धार्या बोधितायामप्यनिवृत्तायां       |     |       |                                      |
| •        |       | कुन्त्यां पाण्ड्वेषु पुरं प्राविष्टेषु |     |       | उर्देश वास्त्रादन्तिक के क           |
|          | ,     | गच्छन्धृतराष्ट्रो भागीरथीतीरे          |     | •     | 24/1344124E;                         |
|          |       | प्रथमं निवासमकरोत् २१                  | २५  | १९    | पाण्डवैः सन् भारत्ये                 |
| १९       | १८    | द्वितीयेऽहिन सर्वमाहिकं नि-            |     |       | " SALING SHIMLESTIFF"                |
|          |       | वेत्यं भागीरथीतीरान्निर्गत्य कुरु-     |     |       | तमो युधिष्ठिरः कतमौ भीमा-            |
|          |       | क्षेत्रे व्यासाश्रममागत्य व्यासान-     |     |       | र्जुनौ 'इत्यादि पृष्टः सञ्जयो 'य     |
|          |       | मत्या केकयराजेन शतयूपेनार-             |     |       | एव जाम्बूनदशुद्धगारः (५)             |
|          |       | ण्यकं विधि प्रत्युपदिष्टो गान्धा-      | ,   | •     | इत्यादिना तत्तत्सक्षणकथन-            |
|          |       | र्या सहितो धृतराष्ट्रस्तपश्चचार २२     |     |       | पूर्वकं सर्वाताच्या ।                |
| २०       | ३८    | धृतराष्ट्रं प्रति नारदपर्वतदेव-        |     |       | पूर्वकं सर्वानाचल्यौ । तान्बुद्धा    |
|          | ~~    | लादिष्वृषिष्वागतेषुनारदः सहस्र-        |     | •     | गतेषु तापसेषु धृतराष्ट्रः सर्वाः     |
|          |       | चित्यप्रभृतीनां राज्ञां तपश्चयया       | 28  | 2.4   | - 1 3 4 4 W 42 Dec                   |
|          |       |                                        | २६  | ३८    | अभित्रिय महातालो ।                   |
|          |       | खर्गगमनं तत्प्रसङ्गेन धृतराष्ट्रा-     |     |       |                                      |
|          |       | दीनां सामान्यतो गातं कथयन्             | ,   |       |                                      |
|          |       | शतयूपप्रश्नानुरोधेन वर्षत्रयाव्धि-     |     |       |                                      |
|          |       | कथनपूर्वकं धृतराष्ट्रस्य कुवेर-        |     |       | कुरालं पृच्छन् क चासी विदुर          |
|          |       | लोकगमरूपां विशेषतो गाते कथ-            |     |       | ्रवाचा वस्थालह सम्मा ।               |
| 88       |       | यति रम् २३                             |     |       | इति पप्रच्छ। धृतराष्ट्र विदुर्दर     |
| 12       | १६    | धृतराष्ट्रे वनं गते पाण्डवेल           |     |       | स्थित कथायाचे उन्हर                  |
|          |       | पौरजनेषु च शोचत्सु ब्राह्मणेषु च       |     |       | TOTAL MANIA A CONTOR                 |
|          |       | ज ज नालगां से                          | l   |       | युतं तमालक्ष्य तत्पृष्ठतो गच्छन्य    |

**ন**় স্ঠা৹

विषयः

पृष्ठम्

धिष्ठिर एकान्ते वृक्षमुलमाश्रित्य युधिष्ठिरोऽहमस्मि ' तस्याग्रे (२४) इत्युक्त्वा तस्यौ।ततः युधिष्ठिरं **खाग्रवर्तिनं** दृष्ट्वा योगधारणया तच्छरीरं प्रविद्य स्थूलं शरीरं तत्याज विदुरः। युधिष्ठिरोऽपि तत्प्रवेशे-नात्मानं बलवन्तं बुद्ध्वा मृतं तच्छरीरं संस्कर्तुमुचतोऽशरीरि-ण्या वाण्या निवारितो शृतराष्ट्र-मागत्य तस्मै तद्भुतं कथयति स्म। ततस्तेन दत्तं फलमुलादि भुक्तवा तत्रैव सर्वे पाण्डवा न्यवसन् ३०

विंचित्रा धर्मार्थलक्षणाः कथाः कथयन्तः पाण्डवाः कुन्तीमिभ तस्तस्यां राज्यां सुषुपुः। उत्थितो युधिष्ठिरः प्रातराहिकं विधाया-श्रमं पश्यन् ब्राह्मणेभ्यो धनं वितीर्थं कुताह्निकं धृतराष्ट्रं मात्रा-दींश्च दृष्ट्वा तद् नुज्ञात उपविवेश। पवं भीमादयोऽप्युपविविद्युः । एवं सर्वेषूपविष्ठेषु शतयूपप्रभृतयो महर्षयः सशिष्यो व्यासश्च समा-जग्मुः ३१

व्यासाश्या पाण्डवेषु समुप-विष्टेषु सत्यवतीपुत्रो व्यासो धृतराष्ट्र महाबाहो " (२) इत्याद्यभिधाय विदुरस्य युधि-ष्ठिरशरीरप्रवेशादिकं चाख्याय त्वां चापि श्रेयसा योक्ष्ये ' (२३) इत्याद्यक्त्वा 'न कृतं यैः पुरा कै-श्चित्' (२४) इत्याद्यवाच ... ३२

(२) युत्रदर्शनपर्व ३२-४२ ३९ ५५

'वनवासंगते विप्र'(१) इत्यादिना व्यासेन प्रतिक्षात-माश्चर्यप्रदर्शनं कथय, तथा युधि-ष्टिरस्य कति दिनानि वने निवा-सः इत्यादिक जनमेजयप्रश्ने वैदा-म्पायनः 'तेऽनुशातास्तदा राजन्'

*স্ন*ী ০ अ०

विषयः

पृष्ठम्

कथयात इत्यादिनोत्तरं सम । नारदपर्वतप्रभृतिष्वागतेषु पाण्डवसहिते धृतराष्ट्रे गान्धारीप्रभृतिषुच स्त्रीषु स्थितासु धार्मिकं विषयं पुरस्कृत्य प्रवृ-कथासु तदन्ते व्यासौ 'विदितं मम राजेन्द्र' (१६) इत्याद्यभिधाय संशयच्छेदनार्थ-मागतोऽस्मि, देवगन्धवीद्यो म-त्तपसो वीर्यं पदयन्तु, क ते कामं प्रदर्शाम, ब्राहि इत्युवाच् । व्यास-वाक्यं श्रुत्वा धृतराष्ट्रो 'ब्रह्मः कल्पैर्भवद्भिर्यत् ' (२५ ) इत्या-दिना मम परलोकभयं नास्ती-त्युक्तवा दुर्योधनापनयनेन हतान् सर्वाननुस्मृत्य न शान्तिमधि-गच्छामि ' (३३) इत्याद्यवाच । प्तच्छूवणेनोद्धद्धशोका गान्धाय-पि 'षोडशेमानि वर्षाणि' (३८) इत्यादिना धृतराष्ट्रस्थिति प्रदश्य त्पसा सर्वान् लोकान् स्रष्टुं स-मर्थस्य तव लोकान्तरगतान् पु त्रादीन् राक्षो दर्शियतुं कि दुःश-कम् ? ' (४०) इत्याद्यवाच । तर्न्छू-त्वा प्रचछन्नजातं पुत्रं कर्णे स्मर्-न्ती कुन्ती व्यासेनानुज्ञाता प्रवकु-सुपचक्रमे

30 38

भगवन्ध्वशुरो मेऽसि (१) इ-त्यादिना दुवासावरदानप्रभृति कणिविसर्जनान्तं कन्यावस्थासंबं धि वृत्तमनूद्य कर्णद्दीनं प्रार्थयति स्म कुन्ती। व्यासः साधु सर्वमिदं भाव्यम् ' (२०) इत्यादिना तां समाश्वासयात सम ...

38 24

भद्रे द्रक्ष्यासे गान्धारि ! पुत्रात्रे भातृन्सखींस्तथा। वधूश्च पतिभिः सार्ध निशि सुप्तीत्थिता इव। कर्ण द्रक्ष्यति कुन्ती च सौभद्रं चार्वि याद्वी। द्रीपदी पश्च पुत्रांश्च(१ - २)

२८

३६

श्लो॰ अ० विषयः पृष्ठम् ' अवतेरुस्ततः इत्याद्यभिधाय सर्वे ' (५) इत्यादिनांशाव-तरणमभिधाय सर्वे भवन्तो भा-गीरथीं गच्छन्तिवति व्यासेना-क्षप्ताः सर्वे गङ्गातीरं सायंकालपर्यन्तं तत्र ततो निशायां प्राप्तायां ' (१) पाण्डवैः सहितो धृतराष्ट्रः सर्व-स्त्रीसहिता गान्धारी,इतर पौरजा-नपदाश्च व्याससानाधमाजग्मः। व्यासश्च गङ्गाजलमवगाह्य सर्वा-नाह्वयति स्म। व्यासेनाहृता भी-ष्मद्रोणपुरोगमा विराटपुत्रादयः कर्णंदुर्यीधनादयोऽन्ये च राजा-नो राजपुत्राश्च स्वस्ववेषादिसहि-ता निर्वेराः सन्तः सम्रत्तस्थुः। व्यासदत्तदिव्यद्दष्टिर्धृत-राष्ट्री गान्धारी चान्य जनाश्च तान् दृष्ट्वाऽऽश्चर्यवन्तो मुमुद्दिरे ... ३६ निर्गतास्ते परस्परं सङ्गस्य 33 38 मुदिताः सन्तो रात्रौ यथेच्छं वि हृत्यान्योन्यमामन्त्र्य व्यासेन वि-सर्जिताः स्वस्वलोकं जग्मुः। ज-लिशतस्य व्यासस्याभया मृत-पतिकाः स्त्रियो जान्हवीजलमव-गाह्य पतिलोकं जग्धः पतच्छूत्वा दृष्टेन जनमेजयेन इप्त 'कथं जु त्यक्तदेहानां पुनस्तद्रूपः द्शनम् ' (२) इति पृष्टो वैशम्पा-यनः ' अविप्रणादाः सर्वेषाम् ' (४) इत्यादिनाऽध्यायशेषेण तदु-त्तरं कथयति सम ... ... ३९ 'अद्यातुनृपः पुत्रान्' (१) इत्यादिना विदुरस्तपोबलात्सि-द्धि प्राप्तो धृतराष्ट्रश्च व्यासप्रसा-दादिति वैशम्पायनेनोक्ते जनमेज-यो 'व्यासो यदि मम पितरं दर्श-येत्ताहिंतव वचनं श्रद्धेयं जानी-याम् ' इत्युवाच । इत्युक्तवाञ्जन-

अ॰ श्लो॰ विषयः पृष्ठम्

मेजयो व्यासेन प्रदार्शतं परिक्षितं

दृष्टाऽवभृथक्तानं विधाय 'ऋषिदूर्पायनो यत्र' (१२) इत्यास्तीकवाक्यं श्रुत्वा वैश्वम्पायनं
संपूज्य वनवासकथावशेषं पप्रच्छ ... ४०

'पुत्रान्पौत्रान्दष्टा धृतराष्ट्रः कि-मकरोत युधिष्ठिरश्च किमकरोत्' इति जनमेजयप्रश्ने वैशम्पायनस्त-दुत्तरमाचल्यौ । आश्रममागतो भृतराष्ट्रो युधिष्ठिरविसर्जनार्थ व्यासेन प्रेरितो युधिष्ठिरं प्रति 'अजातशत्रो भद्रं तें' (१४) इत्या-द्यव्रवीत्। युधिष्ठिरश्च 'न मामई-सि धर्मन्न परित्यक्तम् (२३) इ-त्याद्यवाच। गान्धार्या च गम्य-तामित्युक्तः कुन्तीं प्रति 'विसर्ज-याति मां राजा ' (२८) इत्याद्य-वादीत्। सहदेवेन युधिष्ठिरं प्रति 'नोत्सहेऽहं परित्यकुं मातरं भर-तर्षभ ' (३७) इत्याद्युक्तं श्रुतवत्या कुन्त्या 'गम्यतां पुत्र मैवं त्वं' (४०) इत्यादिना बोधिते तस्मिन्गनतुमु-द्यतेन युधिष्ठिरेणाभिवादनपुरःस-रमनुक्षां याचितो धृतराष्ट्रः सर्वा-लिङ्गनपूर्वकं सान्त्वयन्न जुजे । तथैव गान्धारीकुन्तीभ्यामनुद्धा-तो युधिष्ठिरो मात्राभिद्रौपदीप्रभृ-तिभियोषिद्धिश्च सह हास्तिनपुरं जगाम

### (३) नारदागमनपर्व ४२-४६

३७ ४५ निवृत्तेषु पाण्डवेषु वर्षद्वयान-न्तरमागतो नारदो युधिष्ठिरेण सत्कारपूर्वकं धृतराष्ट्रवृत्तान्तं पृष्टः 'स्थिरीभूय महाराज श्र्णु वृत्तं यथातथम्' (९) इत्यभिधाय तं कथयति स्म। भवत्सु निवृत्तेषु गङ्गाद्वारं गतो धृतराष्ट्रो गान्धा-रीकुन्तीसक्षयैः सहितस्तपस्यन् अ० क्षो॰

विषयः

पृष्ठम्

कदाचिद्रङ्गायामाप्लुत्य निवृत्तोऽश्रे दावाशिना दह्यमाने वने निराहारतया ततो निर्गन्तुमसमर्थः
सञ्जयं प्रति 'दावाशिरहितं प्रदेशं गच्छ' इत्यनुक्षाप्य सञ्जयोपदेदेशेनेन्द्रियग्रामं निरुद्ध्य च काष्ठोपमः स्थितो दावाशिना दग्धोऽभूत्। तमनु गान्धारी कुन्ती च
दग्धे चभूवतुः। सञ्जयश्च ततो
निर्गतो हिमालयं जगाम। पतद्वृत्तं श्चत्वा युधिष्ठिरादिष्वाक्रोशपूर्वकं रुदत्सु महान् स्वन आसीत्। तस्मिन्मुह्तान्निवृत्ते सित
धर्मराजो नारदमन्नवीत ... ४४

'तथा महात्मनस्तस्य'(१)

अ० श्लो०

ाविषयः

पृष्ठम्

इत्यादिकं युधिष्ठिरस्य विलाप-वाक्यम् ... ४४

३९ २७

'नासौ वृथाग्निना दग्धः' (१)
इत्यादिना वनं गच्छता धृतराष्ट्रेणोत्सर्गेष्टि कार्ययत्वोत्सृष्टा अग्नयो याजकैर्वने पारित्यक्तास्त
एव दावरूपेण वनं दहन्तस्तं देडुरित्याद्यभिधाय नारदेनोदकदानादि कर्तु प्रेरितो युधिष्ठिरो गङ्गाद्वारे नरान् संप्रेष्य द्वादशेऽहाने
गङ्गातीरे श्राद्धादीनि विधाय
नगरं प्रविवेश । नारदश्च युधिष्ठिरमाश्वास्य यथेप्सितं देशं जगाम

॥ इत्याश्रमवासपर्वविषयानुक्रमणिका समाप्ता ॥





## ॥ महाभारतम्॥

### आश्रमवासिकपर्व

-84-

आश्रमवास पर्व १ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्॥ देवीं सरस्वतीं चैव ततो जयमुदीरयेत्॥

जनमेजय उवाच ।

प्राप्य राज्यं महात्मानः
पाण्डवा मे पितामहाः।
कथमासन्महाराज्ञि
धृतराष्ट्रे महात्मान ॥ १
सतु राजा हतामात्यो हतपुत्रो निराश्रयः।
कथमासीद्धतेश्वयों गान्धारी च यशस्तिनी॥
कियन्तं चैव कालं ते
मम पूर्वपितामहाः।
स्थिता राज्ये महात्मानस्तन्मे व्याख्यातुमहासि॥
३

वैशम्पायन उत्राच ।
प्राप्य राज्यं महात्मानः
पाण्डवा हतशत्रवः ।
धृतराष्ट्रं पुरस्कृत्य
पृथिवीं पर्यपालयन् ॥
धृतराष्ट्रमुपातिष्ठद्विदुरः सञ्जयस्तथा।
वैश्यापुत्रश्च मेधावी युयुत्सुः कुरुसत्तम ॥ ५
पाण्डवाः सर्वकार्याणि
संपृच्छन्ति स्म तं नृपम् ।
चक्रुस्तेनाभ्य जुज्ञाता
वर्षाणि दश पश्च च ॥

#### श्रीगणेशाय नमः।

श्रीनारायणलक्ष्मणौ ततपदं धीरेशगङ्गाधरौ गोपालं च निधाय चेतास शित्रं चिन्तामणि चाददत्। प्रविस्ताश्रमवासिकादिषु चतुर्ध्वारभ्यते भारते पूर्वाचार्यमतानुगेन विदुषा भावप्रदीपोऽद्भुतः॥ १॥ पूर्वत्र अङ्गोपाङ्गसहिता ब्रह्मविद्या समापिता,तत्र सर्वभोग-त्यागपूर्वकं शमाद्युपसम्पात्तर्वनवासिनामेव भवतीति धृतराष्ट्रा-द्याचारप्रदर्शनेन सूचयंस्ततोऽधिगन्तव्यं जगजीवेश्वरतत्त्वं चाश्चर्यप्रदर्शनव्याजेन प्रतिपादयिष्यकुत्तरप्रथमारभते—प्राप्य राज्यं महात्मान इति ॥ १॥ उपातिष्ठत् आराधि-तवान् ॥ ५॥

200

सदा हि गत्वा ते वीराः पर्युपासन्त तं नृपम्। पादाभिवादनं कृत्वा

धर्मराजमते स्थिताः ॥ ते मुर्भि समुपाघाताः सर्वकार्याणि चकिरे। कुन्तिभोजसुता चैव गान्धारीमन्ववर्तत॥८

द्रौपदी च सुभद्रा च

याश्चान्याः पाण्डवस्त्रियः।

समां वृत्तिमवर्तन्त

तयोः श्वश्वोर्यथाविधि ॥ शयनानि महाहीणि वासांस्याभरणानि च। राजाहीं णि च सर्वाणि भक्ष्यभोज्यान्यनेकशः युधिष्ठिरो महाराज धृतराष्ट्रेऽभ्युपाहरत्। तथैव कुन्ती गान्धायाँ गुरुवृत्तिमवर्तत॥११ विदुरः सञ्जयश्चेव युयुत्सुश्चेव कौरव। उपासते स्म तं वृद्धं हतपुत्रं जनाधिपम्॥१२

स्यालो द्रोणस्य यश्चासी-द्यितो ब्राह्मणो महान्। स च तस्मिन्महेष्वासः

समभवत्तदा ॥ कृपः व्यासश्च भगवान्नित्यमासांचके नृपेण ह। कथाः कुर्वन्पुराणिंदेंवर्षिपितृरक्षसाम्॥ १४ धर्मयुक्तानि कार्याणि व्यवहारान्वितानि च धृतराष्ट्राभ्यनुज्ञातो विदुरस्तान्यकारयत् १५ सामन्तेभ्यः प्रियाण्यस्य कार्याणि सुबहून्यपि प्राप्यन्तेऽधैः सुलघुभिः सुनयाद्विदुरस्य वै ॥ अकरोद्धन्धमोक्षं च वध्यानां मोक्षणं तथा।

न च धर्मसुतो राजा कदाचित्किञ्चिद्ववीव विहारयात्रासु पुनः कुरुराजो युधिष्टिरः। सर्वान्कामान्महातेजाः प्रद्दावस्विकास्ति 🗗

आरालिकाः सूपकारा रागखाण्डविकास्तथा । उपातिष्टन्त राजानं धृतराष्ट्रं यथा पुरा ॥ वासांसि च महाहाणि माल्यानि विविधानि च 🕼 उपाज=हुर्यथान्यार्यं धृतराष्ट्रस्य वाण्डवाः ॥

मैरेयमत्स्यमांसानि पानकानि मधूनि च। चित्रान्भक्ष्यविकारांश्च चक्रस्तस्य यथा पुरा ये चापि पृथिवीपालाः समाजग्मुस्ततस्ततः उपातिष्ठनत ते सर्वे कौरवेन्द्रं यथा पुरा॥ २२ कुन्ती च द्रौपदी चैव सात्वती च यशासिनी उलूपी नागकन्या च देवी चित्राङ्गद्रा तथा 降 धृष्टकेतोश्च भागेनी जरासन्धसुता तथा। एताश्चान्याश्च बह्नचो वै योषितः पुरुषर्धम २४ किकराः पर्युपातिष्ठन्सर्वाः सुबलजां तथा। यथा पुत्रवियुक्तोऽयं न किञ्चिद्वःखमामुयाव इति तानन्वशाद्भावृज्ञित्यमेव युधिष्ठिरः। पवं ते धर्मराजस्य श्रुत्वा वचनमर्थवत ॥ २६ सविशेषमवर्तन्त भीममेकं तदा विना । न हि तत्तस्य वीरस्य हृद्याद्पसर्पति। भृतराष्ट्रस्य दुर्बुद्धा यद्वृत्तं धूतकारितम् ॥ २७

इति श्रीमहाभारते आश्रमवासिके पर्वणि आश्रमवासपर्वणि प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥



पवं संपूजितो राजा पाण्डवैरम्बिकासुतः । विजहार यथापूर्वमृषिभिः पर्युपासितः

तस्मिन्दृतराष्ट्रे समभवतात्रिकटे अभवत् ॥१३॥ आरा-िकाः अरया शस्त्रविशेषेण छनं छित्रं शाकादि आराछ तत्संस्कुर्वन्ति ते आरालिकाः शाकिशियकर्तारः। राग-वाण्डवम् पिप्पलीशुण्ठीशर्करोपेतो मुद्रयूषस्तत्कर्तारो राग खाण्डविकाः॥१९॥ अन्वशात् अनुशिक्षितवान्॥२६॥

इति श्रीमहाभारते आश्रमवासिके पर्वाण नैलकण्ठीय भाषी भावतीय प्राप्त भावदीवे प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥

2

पविमाति॥१॥

ब्रह्मदेयात्रहारांश्च प्रददी स कुरूद्रहः। तश्च कुन्तीसुतो राजा सर्वमेवान्वपद्यत×॥२ आनुशंस्यपरो राजा प्रीयमाणो युधिष्ठिरः। उवाच स तदा मादूनमात्यांश्च महीपतिः ३ मया चैव भवदिश्च मान्य एष नराधियः। निदेशे धृतराष्ट्रस्य यास्तिष्ठाते स में सुद्धत्॥ ४ विपरीतश्च में शत्रुनियम्यश्च भवेत्ररः। पितृवृत्तेषु चाहःसु पुत्राणां आद्यकर्मणि॥ ५ सुद्धदां चैव सर्वेषां यावदस्य चिकीर्षितम्। ततः स राजा कौरद्यो धृतराष्ट्रो महामनाः ब्राह्मणेभ्यो यथार्हेभ्यो ददौ वित्तान्यनेकदाः। धर्मराजश्च भीमश्च सदयसाची यमावापे॥ ७ तत्सर्वमन्ववर्तनत तस्य प्रियचिकीर्षया। कथं नु राजा वृद्धः स पुत्रपौत्रवधार्दितः॥८ शोकमस्मत्कृतं प्राप्य न मियेतेति चिन्त्यते यावाद्धे कुरुवीरस्य जीवत्पत्रस्य वै सुखम् ९ बभूव तद्वामोति भोगांश्रोति द्यवस्थिताः। ततस्ते सहिताः पञ्च म्रातरः पाण्डुनन्दनाः॥ तथाशीलाः समातस्थुर्धृतराष्ट्रस्य शासने। भृतराष्ट्रश्च तान् सर्वान्विनीता कियमे स्थितान् शिष्यवृत्ति समापन्नान्गुरुवत्प्रत्यपद्यत । गान्धारी चैव पुत्राणां विविधैः श्राद्धकर्मभिः आनुष्यमगमत्कामान्विप्रेभ्यः प्रतिपाद्य सा एवं धर्मभृतां श्रेष्ठी धर्मराजो युधिष्ठिरः॥ १३ मात्भिः सहितो शीमान् पुजयामास तं नृपम वैश्वम्पायन उवाच ।

स राजा सुमहातेजा वृद्धः कुरुकुलोद्धहः न द्दर्श तदा किश्चिद्मियं पाण्डुनन्द्ने। वर्तमानेषु सद्वृत्ति पाण्डवेषु महात्मसु॥ १५ प्रीतिमानभवद्राजा धृतराष्ट्रोऽम्बिकासुतः।

सौबलेयी च गान्धारी पुत्रशोकमपास्य तम् सदैव प्रीतिमत्यासीत्तनयेषु निजेष्विव । प्रियाण्येव तु कौरव्यो नाप्रियाणि कुरुद्वहः वैचित्रवीर्थे नृपती समाचरत वीर्यवान्। यद्यह्ते च किञ्चित्स धृतराष्ट्रो जनाधिपः १८ गुरु वा लघु वा कार्य गान्धारी च तपस्विनी तं स राजा महाराज पाण्डवानां घुरन्धरः पुजयित्वा वचस्तत्तदकार्शीत्परवीरहा। तेन तस्याभवत्र्यातो वृत्तेन स नराधिपः २० अन्वतप्यत संस्मृत्य पुत्रं तं मन्द्चेतसम्। सदा च प्रातकत्थाय कृतजप्यः शुचिर्नृपः २१ आशास्ते पाण्डुपुत्राणां समरेष्वपराजयम्। ब्राह्मणान्स्वस्ति वाच्याथ हुत्वा चैव हुताशनम् आयूंषि पाण्डुपुत्राणामाशंसत नराधिपः। न तां प्रातिं परामाप पुत्रेश्यः स कुरुद्धः २३ यां प्रातिं पाण्डुपुत्रेभ्यः सदाऽवाप नराधिपः ब्राह्मणानां यथावृत्तः क्षत्रियाणां यथाविधः॥ तथा विट्शूद्रसंघानामभवत्स प्रियस्तदा। यच किञ्चित्तदा पापं घृतराष्ट्रसुतैः कृतम् २२ अकृत्वा हृदि तत्पापं तं नृपं सोऽन्ववर्तत्। यश्च कश्चित्ररः किञ्चिद्प्रियं वाम्बिकास्ते ॥ कुरते द्वेष्यतामेति स कौन्तेयस्य धीमतः। न राक्षो धृतराष्ट्रस्य न च दुर्योधनस्य वै २७ उवाच दुष्कृतं कश्चिद्युधिष्ठिरभयान्नरः। धृत्या तृष्टो नरेद्रः स गान्धारी विदुरस्तथा शौचेन चाजातशत्रोने तु भीमस्य शत्रुहन्। अन्ववर्तत भीमोऽपि निश्चितो धर्मजं नृपम् 🌡 धृतराष्ट्रं च संप्रेक्ष्य सदा भवाते दुर्भनाः। राजानमनुवर्तन्तं धर्मपुत्रमामित्रहा। अन्ववर्तत कौरट्यो \* हद्येन पराङ्मुखः ३०

इति श्रीमहाभारते आश्रमवासिकेपर्वणि आश्रमवासपर्वाणे द्वितीयोऽध्यायः ॥२॥

secol dos

पितृवृत्तेषु पिता वृत्तः प्रमीतो येषु तेषु क्षयाद्देषु ॥ ५॥ इति श्रीमहाभारते आश्रमवासिके पर्वाणे नैलकण्ठीये भारत-

× 'सर्वमेवान्वमोद्त ' इति पाठः

भावदीपे द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥

\* ' सन्कृद्धः ' इति पाठः

वैशस्पायन उपाच।

युधिष्ठिरस्य नृपतेर्दुर्योधनिपतुस्तदा। नान्तरं दहशू राज्ये पुरुषाः प्रणयं प्रति ॥ यदा तु कौरवो राजा पुत्रं सस्मार दुर्मितम्। तदा भीमं हदा राजन्नपच्याति स पार्थिवः॥ तथैव भीमसेनोऽपि धृतराष्ट्रं जनाधिपम्। नामर्पयत राजेन्द्र सदैव दुष्टवदृदा ॥ अप्रकाशान्यित्रयाणि चकारास्य वृकोदरः। आज्ञां प्रत्यहर्चापि कृतज्ञेः पुरुषेः सदा॥ स्मरन्दुर्मन्त्रतं तस्य वृत्तान्यप्यस्य कानिचित अथ भीमः सुद्दनमध्ये बाहुशब्दं तथाऽकरोत् संश्रवे घृतराष्ट्रस्य गान्धार्याश्चाप्यमर्षणः। स्मृत्वा दुर्योधनं शत्रुं कर्णदुःशासनाविष ६ प्रोवाचेदं सुसंरब्धो भीमः स पर्षं वचः।

अन्धस्य नृपतेः पुत्रा मया परिघवाहुना ७ नीता लोकमसुं सर्वे नानाशस्त्रास्त्रयोधिनः। इमी ती परिघप्रख्यी भुजी मम दुरासदी ययोरन्तरमासाद्य धार्तराष्ट्राः क्षयं गताः। ताविमौ चन्दनेनाकौ चन्दनाहौँ च मे भुजौ याभ्यां दुर्योधनो नीतः क्षयं ससुतवान्धवः। पताश्चान्याश्च विविधाः श्राल्यभूता नराधिपः वृकोद्रस्य ता वाचः श्रुत्वा निर्वेदमागमत्॥ सा च बुद्धिमती देवी कालपर्यायवेदिनी ११ गान्धारी सर्वधर्मज्ञा तान्यलीकानि ग्रुश्रुवे। ततः पञ्चदशे वर्षे समतीते नराधिपः॥ राजा निर्वेदमापेदे भीमवाग्बाणपीडितः। नान्वबुध्यत तद्राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः ॥ श्वेताश्वो वाऽथ कुन्ती वा

द्रौपदी वा यशस्त्रिनी। माद्रीपुत्रौ च धर्मज्ञौ चित्तं तस्यान्ववर्तताम्॥ १४ राइस्तु चित्तं रक्षन्तौ नोचतुः किञ्चिद्प्रियम् ततः स मानयामास धृतराष्ट्रः सुद्दज्जनम् १५ बाष्पसन्दिग्धमत्यर्थमिदमाह च तान्भृशम्॥ धृतराष्ट्र उवाच।

विदितं भवतामतयथा वृत्तः कुरुक्षयः॥१६

ममापराधात्तत्सर्वमनुक्षातं च कीरवैः। योऽहं दुष्टमति मन्दो ज्ञातीनां भयवर्धनम्॥ दुर्योधनं कौरवाणामाधिपत्येऽभ्यषेचयम्। यचाहं वासुदेवस्य नाश्रीषं वाक्यमधैवत् १८ वध्यतां साध्वयं पापः सामात्य इति दुमेतिः पुत्रक्षेहाभिभूतस्त हितमुक्तो मनीषिभिः विदुरेणाथ भीष्मेण द्रोणेन च कृपेण च। पदे पदे भगवता व्यासेन च महात्मना सञ्जयेनाथ गान्धार्या तिद्दं तप्यते च माम्। यचाहं पाण्डुपुत्रेषु गुणवत्सु महात्मसु॥ २१ न दत्तवान् श्रियं दीप्तां पितृपैतामहीमिमास विना्शं पश्यमानो हि सर्वराक्षां गदाग्रजः॥ एतच्छ्रेयस्तु परमममन्यत जनार्द्नः। सोऽहमेतान्यलीकानि निवृत्तान्यात्मनस्तद्रा हृद्ये शल्यभूतानि धारयामि सहस्रशः । विशेषतस्तु पश्यामि वर्षे पश्चदशेऽद्य वै २४ अस्य पापस्य शुद्धवर्थं नियतोऽस्मि सुदुर्भतिः चतुर्थे नियते काले कदाचिद्पि चाष्टमे २५ तृष्णाविनयनं भुक्षे गान्धारी वेद तन्मम । करोत्याहारमिति मां सर्वः परिजनः सदा ॥ युधिष्ठिरभयादेति भृशं तप्यति पाण्डवः। भूमौ शये जप्यपरो दर्भेष्वजिनसंवृतः॥ २७ नियमव्यपदेशेन गान्धारी च यशस्विनी। हतं शतं तु पुत्राणां ययोर्युद्धेऽपलायिनाम् ॥ नानुतप्यामि तचाहं श्रत्रधंमे हि ते विदुः। इत्युक्तवा धर्मराजानमभ्यभाषत कीरवः २९ भद्रं ते यादवीमातवच्छोदं निबोध मे। सुखमस्म्युषितः पुत्र त्वया सुपरिपालितः ३० महादानानि दत्तानि श्राद्धानि च पुनः पुनः। प्रकृष्टं च यया पुत्र पुण्यं चीर्ण यथाबलम् ३१ गान्धारी हतपुत्रेयं धैयेंणोदीक्षते च माम् द्रौपद्या ह्यपकर्तारस्तव चैश्वर्यहारिणः॥ समतीता नृशंसास्ते स्वधमेण हता युधि। न तेषु प्रतिकर्त्वयं पश्यामि कुरुनन्द्न ॥ २३ सर्वे शस्त्रभृतां लोकान् गतास्तेऽभिमुखं हतीं आत्मनस्तु हितं पुण्यं प्रतिकर्तव्यमद्य वै॥३४ गान्धार्याश्चेव राजेन्द्र तदनुकातुमहिसि।
त्वं तु शस्त्रभृतां श्रेष्ठः सततं धमवत्सलः ३५
राजा गुरुः प्राणभृतां तस्मादेतद्ववीम्यहम्।
अनुकातस्त्वया वीर संश्रयेयं वनान्यहम् ३६
चौरवल्कलभृद्राजन् गान्धार्या सहितोऽनया
तवाशिषः प्रयुक्षानो भविष्यामि वनेचरः ३७
उचितं नः कुले तात सर्वेषां भरतर्षम।
पुत्रेष्वेश्वर्यमाधाय वयसोऽन्ते वनं नृप॥ ३८
तत्राहं वायुभक्षो वा निराहारोऽपि वा वसन्
पत्न्या सहानया वीर चरिष्यामि तपः परम्
त्वं चापि फलभाक्तात तपसः पार्थिवो ह्यसि
फलभाजो हि राजानः कल्याणस्येतरस्य वा

युधिष्ठिर उवाच। न मां प्रीणयते राज्यं त्वय्येवं दुःखिते नृप धिड्यामस्तु सुदुर्बुद्धि राज्यसक्तं प्रमादिनम् योऽहं भवन्तं दुःखार्तम्पवासकृशं भृशम्। जिताहारं क्षितिशयं न विन्दे आत्रिभः सह अहोऽस्मि वश्चितो मुढो भवता गुढबुद्धिना विश्वासयित्वा पूर्वे मां यदिदं दुःखमश्रूथाः॥ कि मे राज्येन भोगैवा कि यशैः। के सुखेन वा यस्य मे त्वं महीपाल दुःखान्येतान्यवाप्तवान् पांडितं चापि जानामि राज्यमात्मानमेव च अनेन वचसा तुभ्यं दुःखितस्य जनेश्वर ४५ भवान्पिता भवान्माता भवानः परमो गुरुः भवता विप्रहीणा वै क जु तिष्ठामहे वयम् ४६ औरसो भवतः पुत्रो युयुत्सुर्नृपसत्तम । अस्तु राजा महाराज यमन्यं मन्यते भवान् अहं वनं गमिष्यामि भवान राज्यं प्रशासतु न मामयशसा दग्धं भूयस्त्वं दग्धुमहेसि। नाहं राजा भवान् राजा भवतः परवानहम् कथं गुरुं त्वां धर्मज्ञमनुज्ञातुमिहोत्सहे॥ ४९ न मन्युईदि नः कश्चित्सुयोधनकृतेऽनघ। भवितव्यं तथा ति इ वयं चान्ये च मोहिताः वयं पुत्रा हि भवतो यथा दुर्योधनाद्यः। गान्धारी चैव कुन्ती च निर्विशेषे मते मम ॥ स मां त्वं यदि राजेन्द्र परित्यज्य गमिष्यसि पृष्ठतस्य नुयास्यामि सत्यमात्मानमास्य ५२ इयं हि वसुसंपूर्णा मही सागरमेखला। भवता विप्रहीणस्य न मे प्रीतिकरी भवेत् ५३ भवदीयामेदं सर्वं शिरसा त्वां प्रसाद्ये। त्वद धीनाः सम राजेन्द्र व्येत ते मानसो ज्वरः

भवितव्यमनुष्राप्तो मन्ये त्वं वसुधाधिप । दिष्ट्या शुश्रूषमाणस्त्वां मोक्षिष्ये मनसो ज्वरं धृतराष्ट्र उवाच।

तापस्ये में मनस्तात वर्तते कुरुनन्दन । जितं च कुलेऽस्माकमरण्यगमनं प्रभो ॥ ५६ चिरमस्म्युर्षितः पुत्र चिरं शुश्रुषितस्त्वया । वृद्धं मामप्यज्ञातमहिसि त्वं नराधिप ॥ ५७ वैशम्पायन जवाच ।

इत्युक्त्वा धर्मराजानं वेपमानं कृताञ्जलिम् उवाच वचनं राजा धृतराष्ट्रोऽन्विकासुतः॥ सञ्जयं च महात्मानं कृपं चापि महारथम्। अनुनेतामहेच्छामि भवद्भिर्वस्थाधिपम् ५९ म्लायते मे मनो हीदं मुखं च परिशुष्यति। वयसा च प्रकृष्टेन वाग्व्यायामेन चैव ह ६० इत्युक्त्वास तु धर्मात्मा वृद्धो राजा कुरुद्धहः गान्धारीशिश्रियेधीमान् सहसैव गतासुवत् तं तु दृष्ट्वा समासीनं विसंज्ञामेव कौरवम्। आति राजाऽगमत्तीवां कौन्तेयः परवीरहा॥ युधिष्ठिर उवाच।

यस्य नागसहस्रोण शतसंख्येन वै बलम्।
सोऽयं नारीं व्यपाश्रित्य शेते राजा गतासुवत्व आयसी प्रतिमा येन भीमसेनस्य सा पुरा। चूर्णाकृता बलवता सौबलामाश्रितः स्त्रियम् धिगस्त मामधर्मन्नं धिग्बुर्द्धि धिक् च मे श्रुतं यत्कृते पृथिवीपालः शेतेऽयमतथोचितः ६५ अहमप्युपवत्स्यामि यथैवायं गुरुमम। यदि राजा न भुंक्तेऽयं गान्धारी च यशस्तिनी वैशम्पायन उवाच।

ततोऽस्य पाणिना राजन्जल्झीतेन पाण्डवः उरो मुखं च शनकैः पर्यमार्जत धर्मवित् ॥६७ तेन रत्नौषधिमता पुण्येन च सुगन्धिना। पाणिस्पर्शेन राज्ञः सराजा संज्ञामवाप ह ६८

धृतराष्ट्र उवाच।
स्पृश मां पाणिना भूयः परिष्वज च पाण्डव
जीवामीवातिसंस्पर्शात्तव राजीवलोचन ६९
मूर्धानं च तवाघातुमिच्छामि मनुजाधिप।
पाणिभ्यां हि परिस्प्रष्टुं प्रीणनं हि महन्मम॥
अष्टमो ह्य कालोयमाहारस्य कृतस्य मे।
येनाहं कुरुशार्दूल शक्तोमि न विचेष्टितुम् ७१
व्यायामश्रायमत्यर्थे कृतस्त्वामभियाचता।
ततो ग्लानमनास्तात नष्टसंक्ष इवाभवम् ७२

\*तवामृतरसप्रख्यं हस्तस्पर्शमिमं प्रभो। खन्ध्वा संजीवितोऽस्मीति मन्ये कुरुकुलोद्वह वैशम्पायन उवाच।

पवमुक्तस्तु कौन्तेयः पित्रा ज्येष्ठेन भारत।
परपर्श सर्वगात्रेषु सौहार्यात्तं रानैस्तदा ७४
ढपलम्य ततः प्राणान् धृतराष्ट्रो महीपितः।
बाहुभ्यां संपरिष्वज्य मूर्ध्न्यांजिव्रत पाण्डवं
विदुराद्यश्च ते सर्वे रुरुदुःखिता भृराम्।
वातिदुःखान्त राजानं नोचुः किञ्चन पाण्डवं
गान्धारी त्वेव धर्मक्षा मनसोद्वहती भृराम्।
ढुःखान्यधारयद्राजन्मैविमत्येव चाव्रवीत्॥
इतरास्तु ख्रियः सर्वाः कुन्त्या सह सुदुःखिताः
नेत्रेरागतिवक्रेदैः परिवार्थ खिताऽभवन् ७८
अधाव्रवीत्पुनवाक्यं धृतराष्ट्रो युधिष्ठिरम्।
अनुजानीहि मां राजंस्तापस्ये भरतर्षम ७९
उलायते मे मनस्तात भूयो भृयः प्रजलपतः।
न मामतः परं पुत्र परिक्रेष्टुमिहाईसि॥ ८०

तिस्मस्त कौरवेन्द्रे तं तथा ज्ञवित पाण्डवम् सर्वेषाभेव योधानामार्तनादो महानभूत ८१ दृष्टा कृशं विवर्ण च राजानमतथोचितम्। उपवासपरिश्रान्तं त्वगिष्टिपरिवारणम्॥ ८२ धर्मपुत्रः खिपतरं परिष्वज्य महाप्रभुम्। शोकजं बाष्णमृतसृज्य पुनर्वचनमञ्जवित ८३ न कामये नरश्रेष्ठ जीवितं पृथिवी तथा।

न कामये नरश्रेष्ठ जीवितं पृथिवीं तथा।
यथा तव प्रियं राजंश्चिकीषीम परंतप ८४
यदि चाहमनुत्राह्यो भवतो द्यितोऽपि वा।
कियतां तावदाहारस्ततो वेतस्याम्यहं परम्॥
ततोऽव्रवीन्महातेजा धृतराष्ट्रो युधिष्ठिरम्।
अनुज्ञातस्त्वया पुत्र भुक्षीयामिति कामये ८६

इति ब्रवति राजेन्द्रे धृतराष्ट्रे युधिष्ठिरम् । ऋषिः सत्यवतीपुत्रो व्यासोऽभ्येत्य वचोऽब्रवीत् ॥

इति श्रीमहाभारते आश्रमवासिके पर्वणि आश्रमवासेपर्वणि घृतराष्ट्रनिर्वेदे वृतीयोऽध्यायः ॥ ३॥



8

### ं व्यास उवाच।

युधिष्ठिर महाबाहो यथाह कुठनन्दनः।

श्वतराष्ट्रो महातेजास्तत्कुठ्डवाविचारयन् १

अयं हि वृद्धो नृपतिर्हतपुत्रो विशेषतः।

नेदं कुच्छं चिरतरं सहिदिति मितर्मम ॥ २

गान्धारी च महाभागा प्राज्ञा कठणवेदिनी।

पुत्रशोकं महाराज धैर्येणोद्धहते भृशम् ॥ ३

अहमप्येतदेव त्वां ब्रवीमि कुठ मे वचः।

अनुक्षां लभतां राजा मा वृथेह मिर्द्यात ४

राजवीणो पुराणानामनुयातु गति नृपः।

राजवीणो हि सर्वेषामन्ते वनमुपाश्रयः॥ ५

वैशम्पायन उवाच ।

इत्युक्तः स तदा राजा व्यासेनाद्भुतकर्मणा प्रत्युवाच महातेजा धर्मराजो महामुनिम् ६ भगवानेव नो मान्यो भगवानेव नो गुरुः। भगवानस्य राज्यस्य कुलस्य च परायणम् ७ अहं तु पुत्रो भगवन् पिता राजा गुरुश्च मे। विदेशवर्ती च पितः पुत्रो भवति धर्मतः॥ ८

वैशम्पायन उवाच । इत्युक्तः स तु तं प्राह व्यासो वेदविदां वरः युधिष्ठिरं महातेजाः पुनरेत्र सह्यक्षिः॥ पवमेतन्महाबाहो यथा वदसि भारत । राजाऽयं वृद्धतां प्राप्तः प्रमाणे परमे स्थितः?

क्ति श्रीमहाभारते आश्रमत्रासिके पर्वणि नैलकण्ठीये भारतभावदीपे तृतीयोऽच्यायः ॥ ३ ॥ । । अ ।। अ ।। अ ।।

अधिष्ठिरोत ॥१॥ अहामिति पौत्रांऽपि । 'आत्मा क्र पत्रनामासि'इति पत्रामित्रत्वात्पत्र एवाहं ते तत्र राजा है। मम पिता गुरुश्व ॥८॥ परमे प्रमाण उपनिषन्मते ॥१०॥ सोऽयं मयाऽभ्यनुज्ञात-स्त्वया च पृथिवीपतिः। करोतु स्वमभित्रायं

करोतु स्वमभित्रायं

माऽस्य विद्यकरो भव॥ ११

स्व एव परो धर्मो राजर्षीणां युधिष्ठिर।
समरे वा भवेन्मृत्युर्वने वा विधिपूर्वकम् १२
पित्रा तु तव राजेन्द्र पाण्डुना पृथिवीक्षिता विद्यावृत्तेन राजायं गुरुवत्पर्युपासितः॥ १३
ऋतुभिद्क्षिणावद्गी रत्नपर्वतशोभितैः।
ऋतुभिद्वासमा भुक्तं दत्तं च विविधं वसु १५
इत्यया चायं नरव्यात्र गुरुशुश्र्षयाऽनघ।
ऋतुराधितः सभृत्येन गान्धारी च यशस्तिनी

अनुजानीहि पितरं समयोऽस्य तपोविधौ। न मन्युर्विद्यते चास्य सुसूक्ष्मोऽपि युधिष्ठिर

वैशम्पायन उवाच।

पतावदुक्तवा वचनमनुमान्य च पार्थिवम्।
तथाऽस्त्विति च तेनोक्तः कौन्तेयेन ययौ वनम्
गते भगवित द्यासे राजा पाण्डुस्रुतस्तदा।
प्रोवाच पितरं वृद्धं मन्दं मन्दिमवानतः॥ १९
यदाह भगवान्द्यासो यश्वापि भवतो मतम्।
यथाऽऽह च महेष्वासः कृपो विदुर एव च
युयुत्सः सञ्जयश्चेव तत्कर्तास्म्यहमञ्जसा।
सर्व एव हि मान्या मे कुलस्य हि हितेषिणः
इदं तु याचे नृपते त्वामहं शिरसा नतः।
कियतां तावदाहारस्ततो गच्छाश्चमं प्रति २२

इति श्रीमहाभारते आश्रमवासिके पर्वणि आश्रमवासपर्वणि व्यासानुज्ञायां चतुर्थोऽध्यायः॥ ४॥



वैशस्पायन उवाच।

सतो राजाऽभ्यनुज्ञातो धृतराष्ट्रः प्रतापवान्।
स्यो स्वभवनं राजा गान्धार्याऽनुगतस्तदा १
सन्द्रशणगितधामान् क्रुच्छादिव समुद्रहन् ।
पदातिः स महीपालो जीणो गजपितयथा २
तमन्वगच्छद्विदुरो विद्वान् स्तश्च सञ्जयः ।
स चापि परमेष्वासः कृपः शारद्वनस्तथा ३
स प्रविश्य गृहं राजन्कृतपूर्वाह्निकित्रयः ।
पर्यायत्वा द्विजश्रेष्ठानाहारमकरोत्तदा ॥ ४
गान्धारी चैव धर्मज्ञा कुन्त्या सह मनस्विनी
वध्नभिष्यचारेण पूजिताऽभुंक्त भारत ॥ ५
कृताहारं कृताहाराः सर्वे ते विदुरादयः ।
पाण्डवाश्च कुरुश्रेष्ठमुपातिष्ठन्त तं नृपम् ॥ ६
तत्योऽज्ञवीन्महाराज कुन्तीपुत्रमुपह्नरे ।
निषण्णं पाणिना पृष्ठे संस्पृशन्नाम्बकासुतः ७
सप्रमाद्द्रवया कार्यः सर्वथा कुरुनन्दन ।

अष्टाङ्गे राजशार्दूल राज्ये धर्मपुरस्कृते ॥ ८ तत्तु शक्यं महाराज रक्षितुं पाण्डुनन्दन । राज्यं धर्मण कौन्तेय विद्वानुसि निबोध तत्।। ९

विद्यावृद्धान् सदैव त्वसुपासीथा युधिष्ठिर।
श्रणुयास्ते च यद्भ्यः कुर्याश्चेवाविचारयन् १०
प्रातकत्थाय तान् राजन्

पूजियत्वा यथाविधि। कृत्यकाले समुत्पन्ने

पृच्छेथाः कार्यमात्मनः ॥ ११ ते त संमानिता राजंस्त्वया कार्यहितार्थिना प्रवक्ष्यन्ति हितं तात सर्वथा तव भारत १२ इन्द्रियाणि च सर्वाणि वाजिवत्परिपालय। हितायैव भविष्यन्ति रक्षितं द्रविणं यथा १३

लोपोविधी तपःकरणे ॥ १७॥ इति श्रीमहामारते आश्रम-जासिकपर्वणि नेलकण्ठीये भारतभावदीपे चतुर्थोऽध्यायः ४

9

तत इति ॥ १ ॥ अभुंक्त भुक्तवती ॥ ५ ॥ अष्टांने खाम्यमात्यादियुते ॥ ८ ॥

अमात्यानुपधा \*तीतान् पित्पैतामहान् शुचीन्। दान्तान् कर्मसु पुण्यांश्च पुण्यान् सर्वेषु योजयेः॥ १४ चारयेथाश्च सततं चारैरविदितः परैः। परीक्षितैर्बहुविधैः खराष्ट्रप्रतिवासिभिः ॥ १५ पुरं च ते सुगुप्तं स्याद्द्वप्राकारतोरणम्। अहाहालकसम्बाधं पर्पदं सर्वतोदिशम् १६ तस्य द्वाराणि सर्वाणि पर्याप्तानि बृहन्ति च सर्वतः सुविभक्तानि यन्त्रैराराक्षितानि च ॥ पुरुषेरलमर्थस्ते विदितैः कुलशीलतः। आत्मा च रक्ष्यः सततं भोजनादिषु भारत॥ विहाराहारकालेषु माल्यशय्यासनेषु च। स्त्रियश्च ते सुगुप्ताः स्युर्वे द्वैराप्तरिधिष्ठिताः १९ शीलवाद्भः कुलीनेश्च विद्वद्भिश्च युधिष्ठिर। मित्रणश्चेव कुर्वीथा द्विजान्विद्याविशारदान् विनीतांश्च कुलीनांश्च धर्मार्थकुरालानुजून्। तैः सार्धे मन्त्रयेथास्त्वं नात्यर्थे बहुःभिः सह॥ समसौरपि च व्यस्तैव्धपदेशेन केनचित्। सुसंवृतं मन्त्रगृहं स्थलं चारुह्य मन्त्रयेः ॥ २२ अरण्ये निःशलाके वा न च रात्री कथञ्चन। वानराः पक्षिणश्चैव ये मनुष्यानुसारिणः २३ सर्वे मन्त्रगृहे वर्ज्या ये चापि जडपङ्गवः। मन्त्रभेदे हि ये दोषा भवन्ति पृथिवीक्षिताम् न ते शक्याः समाधातुं कथांचादीत मे मातः दोषांश्च मन्त्रभेदस्य ब्रूयास्तवं मन्त्रिमण्डले ॥ अभेदे च गुणा राजन पुनः पुनररिन्दम। पीरजानपदानां च शौचाशौचे युधिष्ठिर ॥ यथा स्याद्विदितं राजंस्तथा कार्ये कुरुद्वह । व्यवहाराश्च ते राजान्नित्यमात्तरिधिष्ठितः ॥२७ योज्यस्तुष्टेहिंतै राजान्नित्यं चारैरनुष्टितः।

परिमाणं विदित्वा च दण्डं दण्डयेषु भारत 🧗 प्रणयेयुर्यथास्यायं पुरुषास्ते युधिष्ठिर। आदानरुचयश्चेव परदाराभिमार्शनः॥ उग्रदण्डप्रधाना श्रीमध्या द्याहारिणस्तथा। आक्रोष्टारश्च लुब्धाश्च हर्तारः साहसाप्रयाः॥ सभाविहारभेतारो वर्णानां च प्रदूषकाः। हिरण्यदण्ड्या वध्याश्च कर्तट्या देशकालतः प्रातरेव हि पश्येथा ये कुर्युत्र्ययकर्म ते। अलङ्कारमधो भोज्यमत ऊर्ध्व समाचरः॥३२ः

पश्येथाश्च ततो योधान् सदा तवं प्रातिहर्षयन्। दूतानां च चराणां च प्रदोषस्ते सदा भवेत ॥ सदा चापररात्रान्ते भवेत्कार्यार्थनिर्णयः । मध्यरात्रे विहारस्ते

मध्याहे च सदा भवेत । सर्वे त्वौपयिकाः कालाः कार्याणां भरतर्षम तथैवालंकुतः काले तिष्ठेथा भूरिदक्षिण॥३५ चक्रवत्तात कार्याणां पर्यायों दश्यते सदा। कोशस्य निचये यतं कुर्वीया न्यायतः सद् विविधस्य महाराज विपरीतं विवर्जयेः। चारैविंदित्वा शत्रूंश्च ये राज्ञामन्तरैषिणः ३७ तानाप्तः पुरुषेदूराद्वातयेथा नराधिप। कर्म द्वाऽथ भृत्यांस्त्वं वरयेथाः कुरुद्वह ३८ कारयेथाश्च कर्माणि युक्तायुक्तैरधिष्ठितैः। सेनाप्रणेता च भवेत्तव तात दढवतः। शूरः क्रेशसहश्चेव हितो भक्तश्च पूरुषः। सर्वे जनपदाश्चेव तव कर्माणि पाण्डव ॥ गोवद्रासभवचैव कुर्युर्ये व्यवहारिणः। स्वरन्ध्रं पररन्ध्रं च स्वेषु चैव परेषु च॥

इत्युत्तरेणान्वयः ॥ १४ ॥ अट्टाः दुर्गोपरिभागे सञ्चार-स्थानानि, षट्पदं षड्भिः पदैः पदनीयैः स्थानैर्युक्तं तेन सप्तप्राकारमिति गम्यते । तत्र सप्तमस्यान्तःपुरत्वात् षडेवा-न्येषां पदनीयानि स्थानानि ॥१६॥ निःशलाके अतृणे सतृणे स्यासन्नः परचारो ज्ञातुमशक्य इति २३ परिमाणं दण्ड्यधनस्या-पराष्ट्रस्य च ॥२८॥ आदानरुचयः उत्कोचोपजीविनश्चौरा मा।। २९।। हिरण्यदण्ड्या वध्याः पूर्वोक्ताः सर्वे देशकाला-

कमंसु पुण्यान् जन्मना च पुण्यान् अमात्यांश्वारयेथा नुरोधेन दण्ड्या वा वध्या वेति ज्ञेयम् ॥३१॥ प्रदोषो रजनी मुखं, दूतादीनां दर्शनकालः ॥३३॥ तेभ्यः श्रुतानामर्थाना निर्णये अपररात्रः ॥ ३४ ॥ गवादिवत् आहारमात्रवेतनाः विष्टिगृहीतानामप्याहारमात्रं देयामित्यर्थः । काराशिल्पप्रमृतयः ॥ ४१ ॥

<sup>\*</sup> भिया धर्माथकामैश्व परीक्षा या तु सौपधा ' इत्म भिधानचिन्तामणिः।

उपलक्षयितव्यं ते नित्यमेव युधिष्ठिर। देशजाश्चेव पुरुषा विकान्ताः खेषु कर्मसु ४२ यात्राभिरनुरुपाभिरनुत्राह्या हितास्त्वया। गुणार्थिनां गुणः कार्यो विदुषा वै जनाधिप व्यवचार्याश्च ते ते स्युरचला इव नित्यशः ४३

इति श्रीमहाभारते आश्रमवासिके पर्वणि आश्रमवासपर्वणि धृतराष्ट्रोपदेशे पश्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥

學中華中華

### धृतराष्ट्र उवाच।

मण्डलानि च बुध्येथाः परेषामात्मनस्तथा उदासीनगणानां च मध्यस्थानां च भारत १ चतुर्णो शत्रजातानां सर्वेषामाततायिनाम्। मित्रं चामित्रमित्रं च बोद्धव्यं तेऽरिकर्शन २॥ तथाऽमात्या जनपदा दुर्गाणि विविधानि च बलानि च कुरुश्रेष्ठ भवत्येषां यथेच्छकम् ३ ते च द्वादश कौन्तेय राज्ञां वे विषयात्मकाः मन्त्रिप्रधानाश्च गुणाः पष्टिद्वीदश च प्रभो ४ प्तन्मण्डलमित्याहुराचार्या नीतिकोविदाः। अत्र षाइगुण्यमायत्तं युधिष्ठिर निबोध तत् वृद्धिक्षयो च विशेयो स्थानं च कुरुसत्तम। द्विसप्तत्यां महाबाही ततः षाड्गुण्यजा गुणाः यदा सपक्षा बलवान परपक्षस्तथाऽबलः। विगृह्य शहूनकीन्तेय जेयः क्षितिपातिस्तदा ७ -यदा परे च बलिनः -स्वपक्षश्चेव दुर्बलः। सार्ध विद्वांस्तदा श्रीणः

द्रव्याणां सञ्चयश्चेव कर्त्रत्यः सुमहांस्तथा।
यदा समर्थो यानाय न चिरणेव भारत॥ १०
तदा सर्व विधेयं स्यात्र्यानेन स विचारयेत।
भूमिरल्पफला देया विपरीतस्य भारत॥१०
हिरण्यं कुष्यभूयिष्ठं मित्रं क्षीणमथो वलम्।
विपरीतान्निगृक्षीयात्स्वं हि सन्धिविशारदः
सन्ध्यर्थं राजपुत्रं वा लिप्सेथा भरतर्षभ।
विपरीतं न तच्छ्रेयः पुत्र कस्यांचिद्।पाद् १२
तस्याः प्रमोक्षे यत्तं च
कुर्याः सोपायमन्त्रवित्।
प्रकृतीनां च राजेन्द्र
राजा दीनान्विभावयेत॥
१३
फ्रमेण युगपत्सर्वं व्यवसायं महाबलः।
पाडनं स्तंभनं चैव कोशभंगस्तथैव च॥ १४

प्रमण युगपत्सर्व व्यवसायं महाबलः। पिडनं स्तंभनं चैव कोशभंगस्तथैव च॥ १४ कार्य यहोन शत्रूणां खराज्यं रक्षता स्वयम् ॥ न च हिस्योऽभ्युपगतः सामन्तो वृद्धिमिच्छता कौन्तेय तं न हिसेत्स यो महीं विजिगीषते गणानां भेदने योगमीष्सेथाः सह मन्त्रिभिः साधुसंग्रहणाचैव पापनिग्रहणात्तथा। दुर्बलाश्चैव सततं नान्वेष्ट्या बलीयसा १७

: इति श्रीमहांभारते आश्रमवासिकपर्वाणे नैलकण्ठीये भारत-भावदीपे पद्ममोऽध्यायः ॥ ५ ॥

परैः सन्धि समाश्रयेत्॥

ह

मण्डलानीति । अरिमित्रामित्यादीनि। उदासीनादन्यो मण्यमो द्वयोरिप इष्टाकांक्षी ॥१॥ चतुर्णो शत्रुपक्षे जातानां शत्रुः शत्रुमित्रं उभयोर्जयार्थी पराजयार्थी चेति॥२॥यथेच्छकं परेर्भेद्यत्मभेद्यत्वं च भवति तस्मादविद्यास्तिष्ठेत् । यथा भेदो न भवेदिति ॥ ३ ॥ द्वादश चत्वारः शत्रुजाताः षट् भाततायिनः, मित्रं आमित्रामित्रं चेति षष्टिर्गुणाः । कृष्या-

दीन्यष्टी सन्धानकर्माण बालादयो विंशतिरसन्धेयाः।
नास्तिक्यादयश्चतुर्दश दोषाः मन्त्रादीन्यष्टादश तिर्थानिति
एतेषु केचित् हानार्थं शातव्याः केचिदुपादानार्थम् ॥ ४ ॥
षाङ्गुण्यादयः प्रागेव व्याख्याताः ॥ ५ ॥ सन्ध्यर्थमितिः
सार्थः । यः सन्धि करोति तस्य पुत्रं खनिकटे स्थापयेदित्यर्थः । तदकरणे महत्यापदायाति कदाचित्तस्यामप्यागतायाममोक्षे तत्परिहारे यलोऽपि कर्तव्यः ॥ १२ ॥
दीनान् अन्धबाधरादीन् विभावयेत्पूजयेत् ॥ १३ ॥ युगपद्वेति कुर्यादिति च शेषः ॥ १४ ॥ तेन हिंसेत्स जिगीषुरिति शेषः ॥ १६ ॥ नान्वेष्टव्याः नोच्छेदनीयाः ॥ १७ ॥

विष्ठेया राजशार्द्रल वैतसीं वृत्तिमास्थितः। यद्यनमभियायाच बलवान दुर्बलं नृपः॥ १८ सामादिभिरुपायस्तं क्रमेण विनिवर्तयः। अशक्षुवंश्र युद्धाय निष्पतेत्सह मन्त्रिभिः १९

कोशेन पौरेद्ण्डेन ये चास्य प्रियकारिणः। असंभवे तु सर्वस्य यथा मुख्येन निष्पतेत्। क्रमेणानेन मुक्तिः स्याच्छरीरामिति केवलम्

इति श्रीमहाभारते आश्रमवासिके पर्वणि आश्रमवास पर्वणि धृतराष्ट्रोपदेशे षष्टोऽध्यायः ॥ ६॥



19

धृतराष्ट्र उवाच।
सिन्धाविश्रहमण्यत्र पश्येथा राजसत्तम।
द्वियोनि विविधोपायं बहुकरुपं युधिष्ठिर॥१
कौरव्य पर्युपासीथाः स्थित्वा द्वैविध्यमातमनः
सुष्टपुष्टबलः शत्रुरातमवानिति च समरेत्॥२

पर्युपासनकाले तु विपरीतं विधीयते।
आमर्दकाले राजेन्द्र व्यपसर्पेत्ततः परम्॥ ३
व्यसनं भेदनं चैव राज्रणां कारयेत्ततः।
कर्षणं भीषणं चैव युद्धे चैव बलक्षयम्॥ ४
प्रयास्यमानो नृपतिस्त्रिविधां परिचिन्तयेत।
आत्मनश्चैव राजोश्च राक्ति शास्त्रविशारदः ५
उत्साहप्रभुशिकभ्यां मन्त्रशक्त्या च भारत
उपपन्नो नृपो यायाद्विपरीतं च वर्जयेत्॥ ६
आददीत बलं राजा मौलं मित्रबलं तथा।
अदवीबलं भृतं चैव तथा श्रेणीबलं प्रभो॥ ७

तत्र मित्रबलं राजन्मौलं चैव विशिष्यते।

त्तथाऽऽचारवलं चैव परस्परसमं नृप।

श्रेणीबलं भृतं चैव तुल्ये एवेति मे मतिः॥८

विक्षेयं बहुकालेषु राज्ञा काल उपस्थिते॥ ९

आपद्श्वापि बोद्धव्या बहुरूपा नराधिप।

भवन्ति राज्ञा कौरव्य यास्ताः पृथगतः श्र्णुं विकल्पा बहुधा राजन्नापदां पाण्डुनन्दन सामादिभिरूपन्यस्य गणयेत्तान्नुपः सदा ॥११ यात्रां गच्छेद्वलैर्युक्तो राजा साद्धः परतप । युक्तश्च देशकालाभ्यां बलैरात्मगुणैस्तथा ॥१२ हृष्टपुष्ट्वलो गच्छेद्राजा वृद्धयुद्दये रतः । अकुशश्चाप्यथो यायादनृतावि पाण्डव १३

तूणाश्मानं वाजिरथप्रवाहां
ध्वजद्भमेः संवृतक्करोधसम्।
पदातिनागैर्बहुकर्दमां नदीं
सपलनाशे नृपातः प्रयोजयेत्॥ १४

अथोपपत्या शकटं पद्मवज्रं च भारत।
उशना वेद यच्छास्रं तत्रैतद्विहितं विभो १५
चारियत्वा परबलं कृत्वा स्ववलदर्शनम्।
स्वभूमौ योजयेद्यद्वं परभूमौ तथैव च ॥ १६
बलं प्रसादयेद्राजा निक्षिपद्विलेनो नरान।
क्षात्वा स्वविषयं तत्र सामादिभिरुपक्रमेत १७
सर्वथैव महाराज शरीरं धारयेदिह।
प्रत्य चेह च कर्तव्यमात्मिनःश्रेयसं परम् १८

वैतसीं वृत्तिं प्रबलेष्विति शेषः। एनं त्वाम् ॥१८॥ असंभवे उपायान्तरस्य मुख्येन शरीरेणैव युद्धाय निष्पतेत् एवं शरीर-सोक्षणे मुक्तिः शूरस्य स्यादित्यर्थः ॥ २०॥ इति श्रीमहा-भारते आश्रमवासिके पर्वाणे नैलकण्ठीय भारतभावदीपे षष्ठोऽ-च्यायः ॥ ६॥

संधीति । प्रवलप्रतियोगिकौ दुर्वलप्रतियोगिकौ चेति दियोनी सन्धिवप्रहै। ॥ १ ॥ स्थित्वा स्थिरो भूत्वा द्वैवि- ध्यं बलाबलं ज्ञाला शत्रुं पर्युपास्त्रोति भावः। स्मरेज्जयोपार्यं विचारयेन त्वकस्मात्प्रयायात्॥ २॥ विपरीतं अतुष्रपुष्टवर्लं प्रयायादित्यर्थः॥ ३॥ स्मरेदित्युक्तं विस्पष्टयति - हरास्त निमिति॥ ४॥ त्रिविधां शक्तिम्॥ ५॥ तामेवाह उत्साहिति॥ ६॥ मौल धनवलम् ॥ ७॥ विकल्पा ईतिप्रमृतयः तान् उपन्यस्य गणयेत् न तु गोपयित्वाऽवहें लयेत्॥ १९॥ अनृतौ अकालेऽपि शिशिरादौ॥ १३॥ शकतादयो व्यूहविशेषाः॥ १५॥

यवमेतनमहाराज राजा सम्यक् समाचरन्। भेत्य स्वर्गमवाप्नोति प्रजा धर्मेण पालयन् १९ यवं त्वया कुरुश्रेष्ठ वर्तित्वयं प्रजाहितम्। उभयोलीकयोस्तात प्राप्तये नित्यमेव हि २० भीष्मेण सर्वमुक्तोऽसि कृष्णेन विदुरेण च।

मयाऽप्यवश्यं वक्तव्यं प्रीत्या ते नृपसत्तम २१ एतत्सर्वे यथान्यायं कुर्वीथा भूरिदक्षिण । प्रियस्तथा प्रजानां त्वं खर्गे सुखमवाप्स्यसि॥ अश्वमेधसहस्रेण यो यजेत्पृथिवीपतिः। पालयेद्वापि धर्मेण प्रजास्तुल्यं फलं लभेत् २३

इति श्रीमहाभारते आश्रमवासिके पर्वणि आश्रमवासपर्वणि धृतराष्ट्रोपसंवादे सप्तमोऽध्यायः॥ ७॥



युधिष्ठिर उवाच।

प्वमेतत्करिष्यामि यथाऽऽत्थ पृथिवीपते।
भूयश्चैत्रानुशास्योऽहं भवता पार्थिवर्षम ॥ १
भीष्मे खर्गमनुशासे गते च मधुसुद्देन ।
विदुरे संजये चैव कोऽन्यो मां वकुमहिति २
यत्त मामनुशास्तीह भवानद्य हिते स्थितः।
कर्ताऽस्मि तन्महीपाल निर्वृतो भव पार्थिव
वैशम्पायन उवाच।

पवमुक्तः स राजर्षिर्धमराजेन धीमता।
कौन्तेयं समनुक्षातुमियेष भरतर्षम ॥ ४
पुत्र संशाम्यतां तावन्ममापि बलवान् श्रमः।
इत्युक्तवा प्राविशद्राजा गान्धार्या भवनं तदा
तमासनगतं देवी गान्धारी धर्मचारिणी।
उवाच काले कालका प्रजापतिसमं पतिम् ६
अनुक्षातः स्वयं तेन ज्यासेन त्वं महर्षिणा।
गुधिष्ठिरस्यानुमते कदाऽऽरण्यं गमिष्यसि ७
धृतराष्ट्र उवाच।

गान्धार्यहमनुक्कातः स्वयं पित्रा महात्मना।
युधिष्ठिरस्यानुमते गन्ताऽस्मि न चिराद्वनम्
अहं हि तावत्सर्वेषां तेषां दुर्धतदेविनाम्।
पुत्राणां दातुमिच्छानि प्रेतभावानुगं वसु॥ ९
सर्वप्रकृतिसान्निध्यं कार्यादवा स्ववेदमानि।

वैदाम्पायन उवाच। इत्युक्तवा धर्मराजाय प्रेषयामास वै तदा॥

स च तद्वचनात्सर्वे समानिन्ये महीपतिः। ततः प्रतीतमनसो ब्राह्मणाः कुषजाङ्गलाः ११ क्षत्रियाश्चेव वैश्याश्च शुद्राश्चेव समाययुः। ततो निष्कम्य नृपतिस्तस्माद्नतःपुरात्तदा १२ दहशे तं जनं सर्वे सर्वाश्च प्रकृतीस्तथा। समवेतांश्च तान्सर्वान्पौरान् जानपदांस्तथा॥ तानागतानिभेष्रेश्य समस्तं च सुद्दजनम्। ब्राह्मणांश्च महीपाल नानादेशसमागतान् १४ उवाच मतिमान् राजा धृतराष्ट्रोऽस्विकासुतः भवन्तः कुरवश्चेव चिरकालं सहोषिताः १५ परस्परस्य सुद्धदः परस्परहिते रताः। यदिदानीमहं ब्रुयामस्मिनकाल उपस्थित १६ तथा भविद्धः कर्तव्यमविचार्य वचा मम। अरण्यगमने बुद्धिर्गान्धारीसहितस्य मे ॥ १७ व्यासस्यानुमते राज्ञस्तथा कुन्तीसुतस्य म। भवन्तोऽप्यनुजानन्तु मा च वोऽभूद्विचारणा अस्माकं भवतां चैव येयं प्रीतिाहें शाश्वती। न च साऽन्येषु देशेषु राज्ञामिति मतिमम १९ शान्तोऽस्मि वयसाऽनेन तथा पुत्रविनाकृतः उपवासकुराश्चास्मि गान्धारीसहितोऽनधाः युधिष्ठिरगते राज्ये प्राप्तश्चास्मि सुखं महत्। मन्ये दुर्योधनेश्वर्याद्विशिष्टमिति सत्तमाः २१ मम चान्धस्य वृद्धस्य हतपुत्रस्य का गतिः। ऋते वनं महाभागास्तन्माऽ जुज्ञातुमर्ह्थ ॥ २२

इति श्रीमहाभारते आश्रमवासिके पर्वाणे नैलकण्ठीये भारत-भावदीपे सप्तमोऽध्यायः ॥ ७॥ तस्य तद्वचनं श्रुत्वा सर्वे ते कुरुजाङ्गलाः। बाष्पसंदिग्धया वाचा रुरुदुर्भरतर्षभ ॥ २३

तानविज्ञवतः किञ्चित्सर्वान् शोकपरायणान् पुनरेव महातेजा धृतराष्ट्रोऽब्रवीदिद्म ॥ २४

इति श्रीमहाभारते आश्रमवासिके पर्वाणे आश्रमवासपर्वाणे धृतराष्ट्रकृतवनगमनप्रार्थके अष्टमोऽध्यायः ॥ ८॥



#### धृतराष्ट्र उवाच।

शान्तनुः पालयामास यथावद्वसुधामिमाम्। तथा विचित्रवर्थिश्च भीष्मेण परिपालितः पाल्यामास नस्तातो विदितार्थो न संशयः। यथा च पाण्डुर्भाता मे दायेतो भवतामभूत २ स चापि पालयामास यथावत्तच वेत्थ ह। मया च भवतां सम्यक् शुश्रूषा या कृतांऽन्याः असम्यग्वा महाभागास्तत्क्षन्तव्यमतन्द्रितैः। यदा दुर्योधनेनेदं भुक्तं राज्यमकण्टकम्॥ ४ अपि तत्र नवो मन्दो दुर्बुद्धिरपराद्धवान्। तस्यापराधादुर्बुद्धेरभिमानानमहीक्षिताम्॥ ५ विमर्दः सुमहानासीदनयात्वकृताद्य। तन्मया साधु वाऽपदिं यदिवा साधुवैकृतम् तद्वो हिद न कर्तव्यं मया बद्धोऽयमक्षिलः। बुद्धोऽयं हतपुत्रोऽयं दुःखितोऽयं नराधिपः ७ पूर्वराक्षां च पुत्रोऽयमिति कृत्वाऽनुजानथ । इयं च कुपणा बुद्धा हतपुत्रा तपाखिनी॥ गान्धारी पुत्रशोकार्ता युष्मान्याचित वै मया हतपुत्राविमी वृद्धी विदित्वा दुःखिती तथा अनुजानीत भद्रं वो बजाव शरणं च वः। अयं च कौरवो राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः॥ सर्वेभवादिद्धष्टयः समेषु विषमेषु च।

न जातु विषमं चैव गमिष्यति कदाचन १६ चत्वारः साचिवा यस्य भ्रातरो विपुलौजसः लोकपालसमा होते सर्वधर्मार्थदार्शनः ॥ १२ ब्रह्मेव भगवानेष सर्वभूतजगत्पतिः। युधिष्ठिरो महातेजा भवतः पालियच्याते १३ अवश्यमेव वक्तव्यमिति कृत्वा ब्रवीमि वः । एष न्यासो मया दत्तः सर्वेषां वो युधिष्ठिरः

> भवन्तोऽस्य च वीरस्य ्न्यासभूताः कृता मया। यदेव तैः कृतं कि।श्च-द्यालीकं वः सुतैर्मम ॥

यदन्येन मदीयेन तद्जुज्ञातुमर्हथ । भवद्भिने हि मे मन्युः कृतपूर्वः कथञ्चन १६ अत्यन्तगुरुमक्तानामेषोऽञ्जलिरिदं नमः। तेषामस्थिरबुद्धीनां लुब्धानां कामचारिणामः

कृते याचेऽद्य वः सर्वान् गान्धारीसाहितोऽनघाः। इत्युक्तास्तेन ते सर्वे पौरजानपदा जनाः। नोचुर्बाष्पकलाः किञ्चि-द्वीक्षां चक्रः परस्परम् ॥

gle.

इति श्रीमहाभारते आश्रमवासिके पर्वणि आश्रमवासपर्वणि धृतराष्ट्रप्राथन नवमोऽध्यायः॥९॥

इति श्रीमहाभारते आश्रमवासिके पर्वाण नैलकण्ठीये भारत-मावदीपे अष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥

शान्त नुरिति ॥१॥ अन्येन मृत्येन अनुजातुं क्ष्नित्र ॥१६॥ इति श्रीमहाभारते आश्रमवासिके प्रवाण नैलकण्ठीय भारतमावदीपे नवमोऽध्यायः॥ ९॥

वैशम्पायन उवाच ।

्र प्वमुक्तास्तु ते तेन पौरजानपदा-जनाः। चुद्धेन राज्ञा कौरव्य नष्टसंज्ञा इवाभवन्॥ १ त्रणींभूतांस्ततस्तांस्तु बाष्पकण्ठान्महीपतिः भृतराष्ट्रो महीपालः पुनरेवाभ्यभाषत ॥ वृद्धं च हतपुत्रं च धर्मपत्न्या सहानया। विलपन्तं बहुविधं कृपणं चैव सत्तमाः॥ ३ पित्रा खयमजुकातं कृष्णद्वैपायनेन वै। वनवासाय धर्मशा धर्मश्रेन नृपेण ह ॥ 8 सोऽहं पुनः पुनश्चेव शिरसावनतोऽनघाः। गान्धार्या सहितं तन्मां समनुज्ञातुमह्थ ॥ ५ वैशस्पायन उवाच ।

तच्छूत्वा कुरुराजस्य वाक्यानि करणानि ते रुरुदुः सर्वशा राजन्समेताः कुरुजाङ्गलाः उत्तरीयैः करैश्चापि संच्छाद्य वदनानि ते। करदुः शोकसंतप्ता मुहूर्ते पितृमात्वत् ॥ इद्यैः शून्यभूतेस्ते धृतराष्ट्रप्रवासजम्। दुःखं सन्धारयन्तो हि नष्टसंज्ञा इवाभवन् ८ ते विनीय तमायासं धृतराष्ट्रवियोगजम्। श्रानैः श्रानैस्तद्ाऽन्योन्यमञ्जवन्संमतान्युत ततः सन्धाय ते सर्वे वाक्यान्यथ समासतः पकस्मिन्ब्राह्मणे राजन्निवेश्योचुर्नराधिपम्॥ न्ततः खाचरणो विप्रः संमतोऽर्थविशारदः। साम्बाख्यो बह्वृचो राजन्वकुं समुपचक्रमे॥ अनुमान्य महाराजं तत्सदः संप्रसाद्य च। विप्रः प्रगत्भो मेघावी स राजानमुवाच ह॥ राजन्वाक्यं जनस्यास्य मिय सर्वे समर्पितम् वक्ष्यामि तदहं वीर तज्जुषस्व नराधिप यथा वदासि राजेन्द्र सर्वमेतत्तथा विभो। नात्र मिथ्या वचः किञ्चित्सुहत्त्वं नः परस्परम्

न जात्वस्य च वंशस्य राज्ञां कश्चित्कदाचन । राजाऽऽसीद्यः प्रजापालः प्रजानामप्रियोऽभवत्॥ १५ रितृवद्भातृवचैव भवन्तः पालयन्ति नः।

यथा ब्रवीति धर्मात्मा मुनिः सत्यवतीस्तः। तथा कुरु महाराज स हि नः परमो गुरुः १७ त्यका वयं तु भवता दुःखशोकपरायणाः। भविष्यामश्चिरं राजन् भवद्रुणशतैर्युताः॥ १८ यथा शान्तनुना गुप्ता राज्ञा चित्रांगदेन च। भीष्मवीयोपगृहेन पित्रा तव च पार्थिव १९ भवदुद्वीक्षणाचैव पाण्डुना पृथिवीक्षिता। तथा दुर्योधनेनापि राज्ञा सुपरिपालिताः २० न खल्पमपि पुत्रस्ते व्यलीकं कृतवावृप । पितरीव सुविश्वस्तास्तिसम्नापि नराधिपे॥ वयमास्म यथा सम्यक् भवतो विदितं तथा तथा वर्षसहस्राणि कुन्तीपुत्रेण धीमता २२ पाल्यमाना धृतिमता सुखं विन्दामहे नृप। राजर्षाणां पुराणानां भवतां पुण्यकर्मणास्॥ कुरुसंवरणादीनां भरतस्य च धीमतः। वृत्तं समनुयात्येष धर्मातमा भूरिद्क्षिणः॥ २४ नात्र वाच्यं महाराज सुसूक्ष्ममिप विद्यते। उषिताः सम सुखं नित्यं भवता परिपालिताः सुसूक्ष्मं च व्यलीकं ते सपुत्रस्य न विद्यते। यत्तु ज्ञातिविमर्देऽस्मिन्नात्थ दुर्योधनं प्रति२६ भवन्तमनुनेष्यामि तत्रापि कुरुनंदन।

ब्राह्मण उवाच।

न तह्योधनकृतं न च तद्भवता कृतम्॥२७ न कर्णसौबलाभ्यां च कुरवो यत् क्षयं गताः दैवं तत्तु विजानीमो यन्न शक्यं प्रवाधितुम्॥ दैवं पुरुषकारेण न शक्यमपि बाधितुम्। अक्षाहिण्यो महाराज दशाष्ट्री च समागताः अष्टादशाहेन हताः कुरुभियोधपुङ्गवैः। भीष्मद्रोणकुपाद्यश्च कर्णेन च महात्मना ३० युयुधानेन वीरेण धृष्टयुद्धेन चैव ह+। चतार्भः पाण्डुपुत्रेश्च भीमार्जुनयमैस्तथा॥३१ न च क्षयोऽयं नृपते ऋते दैवबलादभूत्। अवश्यमेव संग्रामे श्रात्रियेण विशेषतः॥ ३२ कर्तव्यं निधनं काले मर्तव्यं क्षत्रबन्धुना। तैरियं पुरुषच्याद्रैविंद्या बाहुबलान्वितैः॥ ३३ पृथिवी निहता सर्वा सहया सरथद्विपा। न च दुर्योधनः किञ्चिदयुक्तं कृतवात्रृपः॥१६ न स राज्ञां वधे सुनुः कारणं ते महात्मनास्

न भवान्न च ते भृत्या न कणीं न च सौबलः यद्विशस्ताः कुरुश्रेष्ठ राजानश्च सहस्रशः॥ ३५ सर्व दैवकृतं विद्धि कोऽत्र कि वक्तुमहिति। गुरुमेतो भवानस्य कृत्सस्य जगतः प्रभुः ३६ घर्मात्मानमतस्तुभ्यमजुजानीमहे सुतम्। स्भतां वीरलोकं स ससहायो नराधिपः ॥ द्विजारयैः समनुकातास्त्रिदिवे मोदतां सुखम्। प्राप्स्यते च भवान्पुण्यं धर्मे च परमां श्थिति वेद्धर्म च कृत्स्नेन सम्यक् त्वं भव सुवतः। दृष्टिप्रदानमपि ते पाण्डवान्त्रात नो च्था ३९ समर्थास्त्रिदिवस्यापि पालने कि पुनः क्षितेः अनुवरस्थिनित वा धीमन्समेषु विषमेषु च ४० प्रजाः कुरुकुलश्रेष्ठ पाण्डवान् शीलभूषणान्। ब्रह्मदेयात्रहारांश्च पारिवर्हाश्च पार्थिवः ॥ ४१ पूर्वराजाभिपन्नांश्च पालयत्येव पाण्डवः। द्विधद्शीं मृदुद्दितः सदा वैश्रवणो यथा ४२ बक्षुद्रसचिवश्चायं कुन्तीपुत्रो महामनाः। अथ मित्रे द्यावांश्च शुचिश्च भरतर्षभः॥ ४३ ऋजु पश्यति मेधावी पुत्रवत्पालितः सदा। वित्रियं च जनस्यास्य संसर्गाद्धर्मजस्य वै ॥ न करिष्यन्ति राजर्षे तथा भीमार्जुनाद्यः। मंदा मृदुषु कौरव्य तीक्ष्णेष्वाशीविषोपमाः॥

वीर्यवन्तो महात्मानः
पाराणां च हिते रताः।
न कुन्ती न च पाञ्चाली
न चोलूपी न सात्वती॥
अस्मिन् जने करिष्यन्ति
प्रतिकूलानि कर्हिचित्।
मवत्कृतमिमं स्नेहं
युधिष्ठिराविवार्धितम्॥

युधिष्ठिराविवार्धितम्॥ ४७ न पृष्ठतः करिष्यन्ति पौरा जानपदा जनाः । अधर्मिष्ठानपि सतः कुन्तीपुत्रा महारथाः॥४८ मानवान्पालयिष्यन्ति भूत्वा धर्मपरायणाः । स राजन्मानसं दुःखमपनीय युधिष्ठिरात् ४९ कुरु कार्याणि धर्म्याणि नमस्ते पुरुषर्षभ । वैशन्पायन उवाच ।

तस्य तद्वचनं धर्म्यमनुमान्य गुणोत्तरम्॥
साधु साध्विति सर्वः स जनः प्रतिगृहीतवान्दः
धृतराष्ट्रश्च तद्वाक्यमभिपूज्य पुनः पुनः ॥ ५१ विसर्जयामास तदा प्रकृतिस्तु शनैः शनैः।
स तैः संपूजितो राजा शिवेनावेक्षितस्तथाः
प्राञ्जलिः पूजयामास तं जनं भरतर्षम्।
ततो विवेश भवनं गान्धार्या सहितो निजम्
च्युष्टायां चैव शर्वर्या यचकार निबोध तत्पर्थः

इति श्रीमहाभारते आश्रमवासिके पर्वाणे आश्रमवासपर्वणि प्रकृतिसान्त्वने दशमोऽध्यायः ॥ १०॥



33

वैशम्पायन उवाच।
ततो रजन्यां व्युष्टायां घृतराष्ट्रोम्बिकासुतः
विदुरं प्रेषयामास युधिष्ठिरिनवेशनम्॥ १
स गत्वा राजवचनादुवाचाच्युतमिश्वरम्।
युधिष्ठिरं महातेजाः सर्वबुद्धिमतां वरः॥ २
धृतराष्ट्रो महाराजो वनवासाय दीक्षितः।
गमिष्यति वनं राजन्नागतां कार्तिकीमिमाम्

स त्वां कुरुकुलश्रेष्ठ किश्चिद्र्धमभीष्सित।
श्राद्धिमच्छिति दातुं स गाङ्गेयस्य महात्मनः
द्रोणस्य सोमद्त्तस्य बाह्यकस्य च धीमतः।
पत्राणां चैव सर्वेषां ये चान्ये सुदृदो हताः प्रविचापसदस्य च।
पतच्छुत्वा तु वचनं विदुरस्य युधिष्ठिरः॥

दृष्टिप्रदानमपि अस्मद्वेक्षार्थे पांडवेष्वस्माकं समर्पणम् ॥ ३९॥ इति श्रीमहाभारते आश्रमवासिके पर्वाणे नैल-फण्डीये भारतभावदीपे दशमोऽध्यायः॥ १०॥

तत इति ॥ १ ॥ किंचिदर्थं किंचित्कार्यं कर्तुं त्वामिं भीष्सति द्रष्टुमिति शेषः । तदेवाह—आद्धमिति ॥ ४ हृष्टः संपूजयामास गुडाकेशश्च पाण्डवः।
न च भीमो दृढकोधस्तद्वचो जगृहे तदा॥ ७
विदुरस्य महातेजा दुर्योधनकृतं स्मरन्।
अभिप्रायं विदित्वा तु भीमसेनस्य फाल्गुनः
किरीटी किश्चिदानम्य तमुवाच नर्पभम्।
भीम राजा पिता वृद्धो वनवासाय दोश्चितः
दातुमिच्छति सर्वेषां सुदृदामीर्ध्वदेहिकम्।
मवता निर्जितं वित्तं दातुभिच्छति कौरवः
भीष्मादीनां महाबाह्ये तद्गुक्षातुमहस्ति।
दिष्टिथा त्वद्य महाबाह्ये धृतराष्ट्रः प्रयाचते॥

याचितो यः पुराऽस्माभिः
प्रथ कालस्य पर्ययम् ।
योऽसौ पृथिव्याः कृत्स्नाया
भर्ता भृत्वा नराधिपः ॥ १२
परैविनिहतामात्यो वनं गन्तुमभीण्साते ।
मा तेऽन्यत्पुरुषव्यात्र दानाद्भवतु दर्शनम् १३
अयशस्यमतोऽन्यत्स्याद्धमश्च महाभुज ।
राजानमुपशिक्षस्व ज्येष्ठं मातरमीश्वरम् १४
अर्हस्त्वमपि दातुं वै नादातुं भरतर्षभ ।
पत्रं ब्रवाणं वीभत्सुं धर्मराजोऽण्यपूजयत् १५
भीमसेनस्तु सक्रोधः प्रोवाचेदं वचस्तदा ।
वयं भीष्मस्य दास्यामः प्रेतकार्यं तु फाल्गुन

सोमदत्तस्य नृपतभूरिश्रवस एव च।
वाहीकस्य च राजवंद्रीणस्य च महातमनः।
अन्येषां चैव सर्वेषां कुन्ती कणाय दास्यति।
श्राद्धानि पुरुष्ट्याघ्र मा प्रादात्कीरवो नृपः
इति मे वर्तते बुद्धिर्मा नो निन्दन्तु शत्रवः।
कष्टात्कष्टतरं यान्तु सर्वे दुर्योधनादयः॥ १९
यैरियं पृथिवी कृत्सा घातिता कुलपांसनैः
कुतस्त्वमास विस्मृत्य वैरं द्वादशवार्षिकम्
अज्ञातवासं गहनं द्रौपद्रीशोकवर्धनम्।
क तदा धृतराष्ट्रस्य स्नेहोऽस्मद्रोचरो गतः २१
कृष्णाजिनोपसंवीतो हताभरणभूषणः।
सार्धे पाञ्चालपुज्या त्वं राजानमुपजिमवान्

क तदा द्रोणभीष्मी ती सोमदत्तोऽपि वाऽभवत्। यत्र त्रयोदशसमा

वने वन्येन जीवथ॥
न तदा त्वां पिता ज्येष्ठः पितृत्वेनाभिवीक्षते
न तदा त्वां पिता ज्येष्ठः पितृत्वेनाभिवीक्षते
किं ते तद्धिस्मृतं पार्थ यदेष कुलपांसनः ॥२%
दुर्बुद्धिर्विदुरं प्राह धूते किं जितमित्युत ।
तमेवंवादिनं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः।
उवाच वचनं धीमान् जोषमास्वेति भर्स्यन्

इति श्रीमहाभारते आश्रमवासिके पर्वाण आश्रमवासपर्वाण पकादशोऽध्यायः ॥ ११॥



अर्जुन उवाच।
भीम ज्येष्ठो गुरुमें त्वं नातोऽन्यद्वलुमुत्सहे
धृतराष्ट्रस्तु राजिषः सर्वथा मानमहोति॥ १
न स्मरन्त्यपराद्धानि स्मरन्ति सुकृतान्यि।
असंभिन्नार्थमर्यादाः साधवः पुरुषोत्तमाः॥२
इति तस्य वचः श्रुत्वा फाल्गुनस्य महात्मनः
विदुरं प्राह धर्मात्मा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः
इदं मद्वचनात्क्षत्तः कौरवं ब्रहि पार्थिवम्।
यावदिच्छति पुत्राणां श्राद्धं तावददाम्यहम्

भीष्मादीनां च सर्वेषां सुद्धदामुपकारिणाम् । मम कोशादिति विभो मा भूद्भीमः सुदुर्मनाः वैशम्पायन उवाच ।

इत्युक्तवा धर्मराजस्तमर्जुनं प्रत्यपूजयत्। भीमसेनः कटाक्षेण वीक्षां चक्रे धनञ्जयम् ६ ततः स विदुरं धीमान् वाक्यमाह युधिष्ठिरः भीमसेने न कोपं स नृपतिः कर्तुमहिति॥ ७ परिक्षिष्टो हि भीमोऽपि हिमवृष्ट्यातपादिभिः दुःखैर्बहुविधैर्धीमानरण्ये विदितं तव॥ ८

इतो हेते वैरं विस्मृत्य असि जीवासि ॥ २० ॥ इति श्रीमहा भारते आश्रमवासिके प्वणि नैलकण्ठीये भारतभावदीपे एका-स्योऽध्यायः ॥ ११ ॥

83

विक तु मद्वचनाद्मृहि राजानं भरतर्षभ । यद्यदिच्छिसि यावश्व गृह्यतां मद्गृहादिति ९ यन्मात्सर्यमयं भीमः करोति भृशदुःखितः । नातनमनासि कर्तद्यमिति वाच्यः स पार्थिवः यन्ममास्ति धनं किञ्चिद्यनस्य च वेश्मनि । तस्य स्वामी महाराज इति वाच्यः स पार्थिवः ददातु राजा विप्रेभ्यो यथेष्टं क्रियतां व्ययः। पुत्राणां सुहृदां चैव गच्छत्वानृण्यमद्य सः १२ इदं चापि शरिं मे तवायत्तं जनाधिप। धनानि चेति विद्धि त्वं न मे तत्रास्ति संशयः

इति श्रीमहाभारते आश्रमवासिके पर्वाण आश्रमवासपर्वणि युधिष्ठिरानुमोदने द्वादशोऽध्यायः ॥ १२॥



83

वैशस्पायन उवाच। प्रवसुक्तस्तु राज्ञा स विदुरो बुद्धिसत्तमः। श्चृतराष्ट्रमुपेत्यैवं वाक्यमाह महार्थवत्॥ उत्तो युधिष्ठिरो राजा भवद्वचनमादितः। स च संश्रुत्य वाक्यं ते प्रशशंस महाद्यातः २ बीमत्सुश्च महातेजा निवेदयति ते गृहान्। यसु तस्य गृहे यच प्राणानिप च केवलान् ३ धर्मराजश्च पुत्रस्ते राज्यं प्राणान् धनानि च अनुजानाति राजर्षे यचान्यद्पि किंचन॥ ४ भीमश्च सर्वदुःखानि संस्मृत्य बहुलान्युत । कुच्छ्रादिव महाबाहुरनुजन्ने विनिःश्वसन् ५ स राजन् धर्मशीलेन राज्ञा बीमत्सुना तथा। अनुनीतो महाबाद्धः सौहदे स्थापितोऽपि च न च मन्युस्त्वया कार्य इति त्वां प्राह धर्मराइ संस्मृत्य भीमस्तद्वैरं यद्न्यायवदाचरत्॥ ७ अपवंत्रायों हि धर्मोऽयं क्षत्रियाणां नराधिप।

युद्धे श्रित्रयधर्मे च निरतोऽयं वृकोद्दः ॥ ८ वृकोद्देश्वते चाहमर्जुनश्च पुनः पुनः । प्रसीद् याचे नृपते भवान्प्रभुरिहास्ति यत् ६ तद्दातु भवान्वित्तं यावदिच्छासे पार्थिव । त्वमीश्वरोऽस्य राज्यस्य प्राणानामपि भारत ब्रह्मदेयात्रहारांश्च पुत्राणामौध्वदेहिकम् । इतो रत्नानि गाश्चेव दासीदासमजाविकस् आनियत्वा कुरुश्रेष्ठो ब्राह्मणेभ्यः प्रयच्छतु । दीनान्धकुपणेभ्यश्च तत्र तत्र नृपाङ्गया ॥ १२ बहुत्ररसपानाढ्याः सभा विदुर कार्य । गवां निपानान्यन्यच विविधं पुण्यकं कुर्व ॥ इति मामब्रवीद्राजा पार्थश्चेव धनञ्जयः । यद्त्रानन्तरं कार्य तद्भवान्वकुमहिति ॥ १४ दत्रानन्तरं कार्य तद्भवान्वकुमहिति ॥ १४ दत्रानेन्तरं कार्य व्यव्यान्वकुमहिति ॥ १४ दत्रानेन्तरं कार्य तद्भवान्वकुमहिति ॥ १४ दत्रानेन्तरं कार्य तद्भवान्वकुमहिति ॥ १४ दत्राके विदुरेणाथ घृतराष्ट्रोऽभिनन्द्य तान् । समञ्जे महादाने कार्तिक्यां जनमेजय ॥ १५

इति श्रीमहाभारते आश्रमवासिके पर्वणि आश्रमवासपर्वणि विदुरवाक्ये त्रयोदशोऽध्यायः॥ १३॥



इति श्रीमहाभारते आश्रमवासिके पर्वाण नैलकण्ठीये भारत-भावदीपे द्वादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥

प्वामित ॥ १ ॥ इति श्रीमहाभारते आश्रमवासिक पर्वाण नैलकण्ठीये भारतभावदीपे त्रयोदशोऽध्यायः ॥१३॥

#### 88

### वैशम्पायन उवाच।

विदुरेणैवमुक्तस्तु धृतराष्ट्रो जनाधिपः।
प्रातिमानभवद्राजन् राज्ञो जिष्णोश्च कर्मणि
ततोऽभिरूपान् भीष्माय ब्राह्मणानृषिसत्तमान्
पुत्रार्थे सृद्धदश्चैव स समिश्य सहस्रद्राः॥ २
कारियत्वात्रपानानि यानान्याच्छादनानि च
सुवर्णमणिरत्नानि दासीदासमजाविकम् ३

कम्बलानि च रत्नानि ग्रामान् क्षेत्रं तथा धनम्। सालङ्कारान् गजानश्वान् कन्याश्चैव वरस्त्रियः॥

उद्दिश्योद्दिश्य सर्वेभ्यो ददौ स नृपसत्तमः।
द्रोणं संकीर्त्य भीष्मं च सोमदत्तं च बाह्निमम्
दुर्योधनं च राजानं पुत्रांश्चेव पृथक् पृथक्।
जयद्रथपुरोगांश्च हृहदश्चापि सर्वशः॥ ६
स श्राद्धयक्षो वट्टते बहुशो धनदक्षिणः।
अनेकधनरत्नोधो युधिष्ठिरमते तदा॥ ७
अनिशं यत्र पुरुषा गणका लेखकास्तदा।
युधिष्ठिरस्य वचनादपुच्छन्त स्म तं नृपम् ८

आज्ञापय किमेतेभ्यः प्रदायं दीयतामिति। तदुपस्थितमेवात्र वचनान्ते ददुस्तद्।॥ शतदेये दशशतं सहस्रे चायुतं तथा। दीयते वचनाद्राज्ञः कुन्तीपुत्रस्य धीमतः १० एवं स वसुधाराभिवर्षमाणो नृपाम्बुदः। तर्यामास विपांस्तान्वर्षन् सस्यमिवास्बुद्ध ततोऽनन्तरमेवात्र सर्ववणान्महामते। अन्नपानरसी घेण प्रावयामास पार्थिवः॥ १२ स वस्त्रधनरलौघो स्दङ्गनिनदो महान्। गवाश्वमकरावतीं नानारत्नमहाकरः॥ यामायहारद्वीपाढ्यो मणिहेमजलार्णवः। जगत्सं ष्ठावयामास धृतराष्ट्रोडु पोद्धतः॥ १४ पवं स पुत्रपौत्राणां पितृणाभातमनस्तथा। गान्धार्याश्च महाराज प्रद्वावौध्वदे हिकम्॥ परिश्रान्तो यदास्तित्स दददानान्यनेकदाः। निवर्तयामास तदा दानयज्ञं नराधिपः॥ १६ पवं स राजा कीरव्य चक्रे दानमहाकतुम्। नटनतेकलास्याख्यं बह्वन्नरसद्क्षिणम्॥ १७ दशाहमेवं दानानि दत्वा राजाम्बिकासुतः। बभूव पुत्रपौत्राणामनुणो भरतर्षभ ॥

इति श्रीमहाभारते आश्रमवासिके पर्वणि आश्रमवासपर्वणि दानयज्ञे चतुर्दशोऽध्यायः॥ १४॥



### 33

### वैशस्पायन उवाच।

ततः प्रभाते राजा स घृतराष्ट्रोऽ िवकासुतः। आह्य पाण्डवान्वीरान् वनवासं कृतक्षणः १ गान्धारीसहितो धीमानभ्यनन्द्द्यथाविधि। कार्तिक्यां कार्यात्वेष्ठि ब्राह्मणैर्वेदपारगैः २ अग्निहोत्रं पुरस्कृत्य वहकलाजिनसंवृतः। च्रूजनवृतो राजा निर्ययो भवनास्तः॥ ३

ततः स्त्रियः कौरवपाण्डवानां याश्चापराः कौरवराजवंश्याः। तासां नादः प्रादुरासीत्तदानीं वैचित्रवीर्यं नृपतौ प्रयाते॥ ततो लाजैः सुमनोभिश्च राजा विचित्राभिस्तदृहं पूजियत्वा। संपूज्यार्थेर्भृत्यवर्गं च सर्वं ततः समुत्सुज्य यथौ नरेन्द्रः॥

#### 88

विदुरेणेति ॥ १ ॥ इति श्रीमहाभारते आश्रमवासि-के पर्वणि नैलकणीये भारतभावदीपे चतुर्दशोऽध्यायः॥१४॥

#### 24

तद्नेन प्रबन्धेन प्रव्रजिष्यतां कुटुम्बानुमतिः पितृ-तर्पणं चावश्यकम्। तदन्यतराकरणे प्रव्रज्याफलानिष्पत्तिरिति च प्रदर्श्य धृतराष्ट्रप्रव्रज्यां वर्णयाति—ततः प्रभाते इत्या-दिना ॥१॥ इष्टिं उदवसनीयाख्याम् ॥ २॥

ततो राजा प्राञ्जिखिर्वपमानो युधिष्ठिरः सस्वरं बाष्पकण्ठः। विमुख्योचैर्महानादं हि साधो क यास्यसीत्येपतत्तात भूमी॥ ६ तथाऽर्जुनस्तीबदुःखाभितसो मुहुर्मुहुार्निःश्वसन् भारताद्रयः। युधिष्ठिरं मैवाामित्यवमुक्तवा निगृह्याथो दीनवत्सीदमानः ॥ वृक्षोदरः फाल्गुनश्चैव वीरौ माद्रीपुत्रौ विदुरः सञ्जयश्च । वैश्यापुत्रः सहितो गौतमेन धौम्यो विप्राश्चान्वयुवीष्पकण्ठाः ८ कुन्ती गान्धारीं बद्धनेत्रां वजन्तीं स्कन्धासकं हस्तमथोद्वहन्ती। राजा गान्धायाः स्कन्धदेशेऽवसज्य पाणि ययौ धृतराष्ट्रः प्रतीतः॥

तथा कृष्णा द्रौपदी सात्वती च बालापत्या चोत्तरा कौरवी च। चित्राङ्गदायाश्च काश्चित्स्त्रयोऽन्याः सार्ध राक्षा प्रस्थितास्ता वध्नाभिः १० तासां नादो रुदतीनां तदासी-द्राजन् दुःखात्कुररीणामिवोचैः। ततो निष्पेतुब्रीह्मणश्रत्रियाणां विट्शूद्राणां चैव भार्याः समंतात् ॥ तन्नियांणे दुःखितः पौरवर्गो गजाह्वये चैव बभूव राजन्। यथापूर्वे गच्छतां पाण्डवानां द्यूते राजन्कौरवाणां सभायाः ॥ १२ या नापश्यंश्रन्द्रमसं न सूर्ये रामाः कदाचिदपि तस्मिन्नरेन्द्रे। महावनं गच्छति कौरवेन्द्रे शोकेनार्ता राजमार्ग प्रपेदुः॥ १३

इति श्रीमहाभारते आश्रमवासिके पर्वणि आश्रमवासपर्वणि धृतराष्ट्रनिर्याणे पञ्चदशोऽध्यायः॥ १५॥

38

वैशम्पायन उवाच।
ततः प्रासादहम्येषु वसुधायां च पार्थिव।
नारीणां च नराणां च निःस्वनः सुमहानभूत १
स राजा राजमार्गेण नृनारीसंकुलेन च।
कथित्रिवर्यो धीमान वेपमानः कृताञ्जलिः
स वर्द्धमानद्वारेण निर्ययो गजसाद्ध्यात।
विसर्जयामास च तं जनीधं स मुहुर्मुद्धः॥ ३
वनं गन्तुं च विदुरो राज्ञा सह कृतक्षणः।
सञ्जयश्च महामात्रः स्तो गावल्गणिस्तथा॥ ४
कृपं निवर्तयामास युयुत्सुं च महारथम्।
धृतराष्ट्रो महीपालः परिदाप्य युधिष्ठिरे॥ ५
निवृत्तेः पौरवर्गे च राजा सान्तःपुरस्तदा।
धृतराष्ट्राभ्यनुज्ञातो निवर्तित्तमियेष ह॥ ८

सोऽब्रवीन्मातरं कुन्तीं वनं तमनुजग्मुषीम् । अहं राजानमन्विष्ये भवती विनिवर्तताम् ७ वधूपरिचृता राश्चि नगरं गन्तुमहिसि । राजा यात्वेष धर्मात्मा तापस्ये कृतिनश्चयः इत्युक्ता धर्मराजेन बाष्पव्याकुललोचना । जगामैव तदा कुन्ती गान्धारीं परिगृह्य ह ९

कुन्त्युवाच।

सहदेवे महाराज माऽप्रसादं कृथाः किंवते एव मामजुरक्तो हि राजंस्त्वां चैव सर्वदा १० कर्ण स्मरेथाः सततं संप्रामेष्वपलायिनम् । अवकीणी हि समरे वीरो दुष्प्रज्ञया तदा ११ आयसं हृद्यं नृतं मन्दाया मम पुत्रक । यत्स्र्यजमपश्यन्त्याः शतधा न विदीर्थते १६

कुन्ती गान्धारी अनयदिति शेषः । किंमूता अर्थाद्रान्धार्या हर्तं स्कन्धाय सक्तं उद्वहन्ती ॥ ९ ॥ इति श्रीमहाभारते आश्रमवासिके पर्वणि नैलकण्ठीये भारतभावदीपे पञ्चदशोऽ-

ध्यायैः॥ १५॥

२६ तत इति ॥ १ ॥ माप्रसादं अप्रसादमिति च्छेदः १ ° भन वाते तु कि शक्यं मया कर्तुमरिन्द्म।

मम दोषोऽयमत्यर्थं ख्यापितो यन्न सूर्यजः १३
तिक्षिमित्तं महाबाहो दानं दद्यास्त्वमुत्तमम्।
सदैव भातृभिः सार्धं सूर्यजस्यारिमर्दन १४
द्रौपद्याश्च प्रिये नित्यं स्थातव्यमरिकर्शन।
भीमसेनोऽर्जुनश्चेव नकुलश्च कुरुद्धह॥ १५
समाध्यास्त्वया राजंस्त्वय्यद्य कुलधूर्यता।
श्वश्चश्चश्चरयोः पादान् शुश्चषन्ती वने त्वहम्
गान्धारीसहिता वत्स्ये तापसी मलपिङ्कानी
वैशम्पायन उवाच।

एवमुकः स धर्मात्मा मात्रिभः सहितो वशी विषादमगमद्भीमात्र च किञ्चिद्वाच ह १७ सुद्धतमिव तु ध्यात्वा धर्मराजो युधिष्ठिरः। उवाच मात्रं दीनश्चिन्ताशोकपरायणः १८

किमिदं ते व्यवसितं नैवं त्वं वकुमहिसि। न त्वामभ्यनुजानामि प्रसादं कर्तुमहिसि १९ पुरोद्यतान्पुरा ह्यस्मानुत्साह्य प्रियद्शेने। विदुलाया वचोभिस्त्वं नास्मान्संत्यकुमहिसि विनहत्य पृथिवीपालान् राज्यं प्राप्तमिदं मया व्यव प्रज्ञामुपश्चत्य वासुदेवान्नर्षभात्॥ २१

क सा बुद्धिरियं चाद्य भवत्या यच्छूतं मया। क्षत्रधर्मे स्थिति चोक्त्वा तस्याश्च्यवितुमिच्छसि॥ अस्मानुतस्त्रय राज्यं च स्नुषा हीमा यशस्त्रिनि। कथं वतस्यसि दुर्गेषु वनेष्वद्य प्रसीद् मे॥

23 इति बाष्पकला वाचः कुन्ती पुत्रस्य शृण्वती सा जगामाश्रुपूर्णाक्षी भीमस्तामिद्मव्वीत्॥ यदा राज्यमिदं कुन्ति भोक्तव्यं पुत्रनिर्जितम् प्राप्तव्या राजधर्माश्च तदेयं ते कुतो मतिः २५ कि वयं कारिताः पूर्वे भवत्या पृथिवीक्ष्यम्। कस्य हेतोः परित्यज्य वनं गन्तुमभिष्सिस्त वनाचापि किमानीता भवत्या बालका वयम् दुःखशोकसमाविष्टौ माद्रीपुत्राविमौ तथा॥ प्रसीद मातमा गास्तवं वनमद्य यशस्विनि। श्रियं योधिष्ठिरीं मातर्भुश्व तावद्वलार्जिताम् इति सा निश्चितैवाशु वनवासाय भाविनी। लालप्यतां बहुविधं पुत्राणां नाकरोद्वचः २९ द्रौपदी चान्वयाच्छ्रश्रूं विषण्णवद्ना तद्।। वनवासाय गचछन्तीं रुद्ती भद्रया सह ३० सा पुत्रान् रुद्तः सर्वान् मुहुर्मुहुरवेक्षती। जगामैव महाप्राज्ञा वनाय क्वतनिश्रया॥ ३१

अन्वयुः पाण्डवास्तां तु सभृत्यान्तःपुरास्तथा। ततः प्रमृज्य साऽश्र्णि पुत्रान्वचनमञ्जवीत्॥

३२

द्भिति श्रीमहाभारते आश्रमवासिके पर्वणि आश्रमवासपर्वाणि कुन्तीवनप्रस्थाने षोडशोऽध्यायः॥१६॥

२२

### ·: 45 64: ·

99

कुन्त्युवाच । श्वमेतन्महाबाहो यथा वदसि पाण्डव । कृतमुद्धर्षणं पूर्वे मया वः सीदतां नृपाः ॥ १ श्वतापहृतराज्यानां पतितानां सुखादपि ।

ज्ञातिभिः परिभूतानां कृतमुद्धर्षणं मया॥ २ कथं पाण्डोर्न नश्येत सन्तितः पुरुषर्षभाः। यशश्च वो न नश्येत इति चोद्धर्षणं कृतम् ३

श्रश्रश्रारयोः ज्येष्ठत्वात् धृतराष्ट्रः पाण्डोः पितृसमस्तेन कुन्त्याः स श्रश्र इति ॥ १६ ॥ पुरोद्यतान् पुराद्वहिर्गन्तु-सुद्यतान् विदुलाया वचोभिः उत्साह्य जिल्ला भी २०॥ भद्रया सुभद्रया ॥ ३०॥। इति श्रीमहाभारते

आश्रमवा॰ नैलकण्ठीये भारतभावदीपे षोडशोऽध्यायः १६॥ १७

प्रवमेतादिति, कुन्त्यास्त्विति,ततो भागीर्थी तीर इति च त्रयः स्पष्टार्था अध्यायाः ॥ १॥

युयमिन्द्रसमाः सर्वे देवतुल्यपराक्रमाः। मा परेषां मुखप्रेक्षाः खेत्येवं तत्कृतं मया ॥४ कथं धर्मभृतां श्रेष्ठो राजा त्वं वासवोपमः। धुनर्वने न दुःस्वी स्या इति चोद्धर्षणं कृतम् ५ नागायुतसमप्राणः ख्यातविक्रमपौरुषः। नायं भीमोऽत्ययं गच्छोदीते चोद्धर्षणं कृतम् भीमसेनाद्वरजस्तथाऽयं वासवोपमः। विजयो नावसीदेत इति चोद्धर्षणं कृतम्॥७ नकुलः सहदेवश्च तथेमी गुरुवर्तिनी। श्चुधा कथं न सीदेतामिति चोद्धर्षणं कृतम् ८ इयं च बृहती श्यामा तथाऽत्यायतलोचना। वृथा सभातले क्रिष्टा माभूदिति च तत्कृतम् प्रेक्षतामेव वो भीम वेपन्तीं कदलीमिव। स्वीधर्मिणीमरिष्टाङ्की तथा द्यतपराजिताम् ॥ दुःशासनो यदा मौख्याद्दासीवत्पर्यकर्षत। तदैव विदितं महां पराभूतिमदं कुलम्॥ ११ निषण्णाः कुरवश्चेव तदा मे श्वशुराद्यः। सा दैवं नाथमिच्छन्ती व्यलपत्कुररी यथा

केशपक्षे परामृष्टा पापेन हतबुद्धिना। यदा दुःशासनेनेषा तदा मुह्याम्यहं नृपाः १३ युष्मत्तेजोविवृद्ध्यर्थं मया ह्युद्धर्षणं कृतम्। तदानीं विदुलावाक्यैरिति तद्वित्त पुत्रकाः। कथं न राजवंशोऽयं नश्येत्प्राप्य सुतान्मम ह पाण्डोरिति मया पुत्रास्तस्मादुद्धर्षणं कृतम् 🎼 न तस्य पुत्राः पौत्रा वा क्षतवंशस्य पार्थिव लभन्ते सुकृताँ छोकान् यस्माद्वंशः प्रणश्यति भुक्तं राज्यफलं पुत्रा भर्तुर्मे विपुलं पुरा। महादानानि द्त्तानि पीतः सोमो यथाविधिः नाहमात्मफलार्थं वै वासुदेवमचूचुद्म । विदुलायाः प्रलापेस्तैः पालनार्थे च तत्कृतम् नाहं राज्यफलं पुत्राः कामये पुत्रनिर्जितम् पतिलोकानहं पुण्यान्कामये तपसा विभो १९-श्वश्रूश्वशुरयोः कृत्वा शुश्रूषां वनवासिनोः 🏲 तपसा शोषयिष्यामि युधिष्ठिर कलेवरम्२० निवर्तस कुरुश्रेष्ठ भीमसेनादिभिः सह। धर्मे ते धीयतां बुद्धिमनस्तु महदस्तु च॥२६

इति श्रीमहाभारते आश्रमवासिकें पर्वणि आश्रमवासपर्वणि कुन्तीवाक्ये सप्तद्शोऽध्यायः॥१७॥



36

8

वैशम्पायन उवाच । कुन्त्यास्तु वचनं श्रुत्वा पाण्डवा राजसत्तम । बीडिताः संन्यवर्तन्त पाञ्चाल्या सहिताऽनघाः॥

ततः शब्दो महानेव सर्वेषामभवत्तदा।
अन्तःपुराणां रुदतां दृष्टा कुन्तीं तथागताम् २
प्रदक्षिणमथावृत्य राजानं पाण्डवास्तदा।
अभिवाद्य न्यवर्तन्त पृथां तामनिवर्त्य वै ३
ततोऽब्रवीन्महातेजा धृतराष्ट्रोऽम्बिकासुतः।
गान्धारीं विदुरं चैव समाभाष्यावगृह्य च ४

युधिष्ठिरस्य जननी देवी साधु निवर्धताम् ।
यथा युधिष्ठिरः प्राह तत्सर्व सत्यमेव हि ॥ ५
पुत्रेश्वर्य महदिदमपास्य च महाफलम् ।
का न गच्छेद्वनं दुर्ग पुत्रानुत्स् ज्य मृढवतः ५
राज्यस्यया तपस्तप्तं कर्त्तं दानवतं महत् ।
अनया शक्यमेवाद्य श्रूयतां च वचो मम
गान्धारि परितुष्टोऽस्मि वध्वाः श्रुश्र्षणेनं
तस्मास्वमेनां धर्मक्षे समनुक्षातुमहासि ॥
इत्युक्ता सौबलेयी तु राक्षा कुन्तीमुवाच है
तत्सर्व राजवचनं स्वं च वाक्यं विशेषवतः

इति श्रीमहाभारते आश्रमवासिके पर्वाण नैलकण्डीये भारत-भावदीपे सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७॥ न च सा वनवासाय देवी कृतमति तदा। काकोत्युपावर्तियतुं कुन्तीं धर्मपरां सतीम १० तस्यास्तां तु स्थिति ज्ञात्वा व्यवसायं कुरुस्त्रियः। निवृत्तांश्च कुरुश्रेष्ठान् ११ द्या प्रक्रुड्स्तदा॥ खपावृत्तेषु पार्थेषु सर्वास्वेव वध्षु च। त्ययौ राजा महाप्राक्षो धृतराष्ट्रो वनं तदा १२ थाण्डवाश्चातिदीनास्ते दुःखशोकपरायणाः । यानैः स्त्रीसहिताः सर्वे पुरं प्रविविशुस्तदा ॥ तद्रहृष्टमनानन्दं गतोत्सवमिवाभवत्। ज्नगरं हास्तिनपुरं सस्त्रीवृद्धकुमारकम्॥ सर्वे चासन्निरुत्साहाः पाण्डवा जातमन्यवः। कुन्त्या हीनाः सुदुःखाती वत्सा इव विनाकृताः॥ १५ श्वृतराष्ट्रस्तु तेनाहा गत्वा सुमहद्नतरम्। ततो भागीरथीतीरे निवासमकरोत्प्रभुः १६

श्रादुष्कुता यथान्यायमसयो वेद्पारगैः।

क्यराजन्त द्विजश्रेष्ठैस्तत्र तत्र तपोवने ॥ १७

प्रावुष्कृताग्निरभवत्
स च वृद्धो नराधिपः ।
स राजाऽग्नीन् पर्युपास्य
हुत्वा च विधिवत्तदा ॥ १८
सम्ध्यागतं सहस्रांशुमुपातिष्ठत भारत ।
विदुरः सञ्जयश्रेव राज्ञः शच्यां कुशैस्ततः १९
चक्रतः कुरुवीरस्य गान्धार्याश्राविदूरतः ।
गान्धार्याः सन्निकर्षे तु निषसाद कुशे सुसम्
युधिष्ठिरस्य जननी कुन्ती साधुव्रते स्थिता ।
तेषां संश्रवणे चापि निषेदुर्विदुराद्यः ॥ २१
याजकाश्र यथोदेशं द्विजा ये चानुयायिनः ।
प्राधीतद्विजमुख्या सा संप्रज्वित्रपावका ॥
वभूव तेषां रजनी ब्राह्मीव प्रीतिवर्धिनी ।
ततो राज्यां व्यतीतायां कृतपूर्वोद्धिकाक्रियाः

हुत्वाऽप्ति विधिवत्सर्वे प्रययुस्ते यथाक्रमम्। उदक्षुखा निरीक्षन्त उपवासपरायणाः॥

२४

स तेषामितिदुःखोऽभूनित्रासः प्रथमेऽहानि । शोचतां शोचमानानां +पौरजानपदैर्जनैः २५

इति श्रीमहाभारते आश्रमवासिके पर्वणि आश्रमवासपर्वणि अष्टादशोऽध्यायः॥१८॥

33

वैशस्पायन उवाच।

ततो भागीरथीतीर मेध्ये पुण्यजनोचिते।
निवासमकरोद्राजा विदुग्स्य मते स्थितः १
तन्नेनं पर्युपातिष्ठन् ब्राह्मणा वनवासिनः।
अत्रविद्रुद्रसंघाश्च बहवो भरतर्षभ॥ २
स तैः परिवृतो राजा
कथाभिः परिनन्द्य तान्।
अनुजन्ने सशिष्यान्वे
विधिवत्प्रतिपुज्य च॥ ३

सायाहे स महीपाल-स्ततो गङ्गामुपेत्य च । चकार विधिवच्छौचं गान्धारी च यशस्विनी॥

ते चैवान्ये पृथक् सर्वे तीर्थेष्वाप्छत्य भारत। चकुः सर्वाः कियास्तत्र पुरुषा विदुराद्यः॥

्इति श्रीमहाभारते आश्रमवासिके पर्वाण नैलकण्ठीये भारत-स्वावदीपे अष्टादशोऽध्यायः १८॥ + 'वदतां चापि' इति पा०

१९

कृतशौचं ततो वृद्धं श्वशुरं कुन्तिभोजजा। गान्धारीं च पृथा राजन् गङ्गातीरमुपानयत्॥ राज्ञस्तु याजकैस्तत्र कृतो वेदीपरिस्तरः। जुहाव तत्र वर्हिं स नृपतिः सत्यसङ्गरः॥ ततो भागीरथीतीरात्कुरुक्षेत्रं जगाम सः। सानुगो नृपतिर्वृद्धो नियतः संयतेन्द्रियः॥ ८ तत्राश्रमपदं धीमानाभिगस्य स पार्थिवः। आससादाथ राजार्षे रातयूपं मनीविणम् ९ स हि राजा महानासीत्केकयेषु परंतपः। खपुत्रं मनुजैश्वये निवेश्य वनमाविशत्॥ १० तेनासी सहितो राजा ययौ व्यासाश्रमं प्रति। तत्रैनं विधिवद्राजा प्रत्यगृह्णात्कुरुद्वहः ॥ ११ स दीक्षां तत्र संप्राप्य राजा कीरवनन्द्नः। शतयुपाश्रमे तस्मित्रिवासमकरोत्तदा॥ १२ तस्मै सर्व विधि राज्ञे राजांऽऽचल्यौ महामातिः।

आरण्यकं महाराज व्यासस्यानुमते तदा॥ 23 पवं स तपसा राजन् धृतराष्ट्रो महामनाः। योजयामास चात्मानं 88. तांश्चाप्यनुचरांस्तदा॥ तथैव देवी गान्धारी वलकलाजिनधारिणी। कुन्त्या सह महाराज समानवतचारिणी १५ कर्मणा मनसा वाचा चक्षुषा चैव ते नृप। सिन्नयम्येन्द्रियग्राममास्थिते परमं तपः॥ १६ त्वगस्थिभूतः परिशुष्कमांसो जटाजिनी वरकलसंवृताङ्गः। स पार्थिवस्तत्र तपश्चचार महर्षिवत्तीव्रमपेतमोहः॥ १७ क्षत्ता च धर्मार्थविद्रयबुद्धिः ससञ्जयस्तं नृपति सदारम्। उपाचरद् घोरतपो जितात्मा तदा कृशो वल्कलचीरवासाः॥

इति श्रीमहाभारते आश्रमवासिके पर्वणि आश्रमवासपर्वणि शतयूपाश्रमिवासे एकोनविशोऽध्यायः॥ १९॥



20

वैशम्पायन उवाच ।
ततस्तत्र मुनिश्रेष्ठा राजानं द्रष्ट्रमभ्ययुः ।
नारदः पर्वतश्चेव देवलश्च महातपाः ॥ १
द्वैपायनः सशिष्यश्च सिद्धाश्चान्ये मनीषिणः
शतयुपश्च राजिषेर्वृद्धः परमधार्मिकः ॥ २
तेषां कुन्ती महाराज पूजां चक्रे यथाविधि ।
ते चापि तृतुषुस्तस्यास्तापसाः परिचर्यया ३
तत्र धम्याः कथास्तात चक्रस्ते परमर्षयः ।
रमयन्तो महात्मानं धृतराष्ट्रं जनाधिपम् ॥ ४
कथान्तरे तु कस्मिश्चिद्दवर्षिनीरदस्ततः ।
कथामिमामकथयत्सर्वप्रत्यक्षद्धिवान् ॥ ५
नारद जवाच ।
केकयाधिपतिः श्रीमान

सहस्रवित्य इत्युक्तः
शतयूपितामहः॥

स पुत्रे राज्यमासज्य ज्येष्ठे परमधार्मिके।
सहस्रवित्यो धर्मात्मा प्रविवेश वनं नृपः ७
स गत्वा तपसः पारं दीतस्य वसुधाधिपः।
पुरंदरस्य संस्थानं प्रतिपेदे महाद्युतिः॥
द पूर्वः स बहुशो राजन्संपतता मया।
महेन्द्रसदने राजा तपसा दग्धाकि विवास।।
तथा शैलालयो राजा भगदत्तपितामहः।
तथा शैलालयो राजा प्रश्नित्वा गतः॥
स चापि तपसा लेभे नाकपृष्ठामितो गतः १६
अस्मिन्नरण्ये नृपते मान्धातुर्षि चात्मजः।
पुरुक्तत्सो नृपः सिद्धि महतीं समवासवान

इति श्रीमहाभारते आश्रमवासिके पर्वाण नैलकण्ठीये भारत-भावदीपे एकोनविंशोऽध्यायः॥ १९॥

रांजाऽऽसीद्कुतोभयः।

भार्या समभवद्यस्य नर्भदा सरितां वरा।
सोऽस्मिन्नरण्ये नृपतिस्तपस्तप्तवा दिवं गतः
राजालोमा च राजाऽऽसीद्वाजन् परमधार्मिकः
सम्यगस्मिन्वने तप्त्वा
ततो दिवमवाप्तवान् ॥ १५
द्विपायनप्रसादाच त्वमपीदं तपोवनम्।
राजन्नवाप्य दुष्प्रापां गतिमप्यां गमिष्यसि॥
त्वं चापि राजशादूल
तपसोऽन्ते श्रिया वृतः।
गान्धारसिहितोगन्ता
गति तेषां महात्मनाम्॥ १६

गति तेषां महात्मनाम् ॥ १६
पाण्डुः स्मरित ते नित्यं चलहन्तुः समीपगः।
त्वां सदैव महाराज श्रेयसा स च योश्यति
तव शुश्रूषया चैव गान्धार्याश्च यशास्त्रिनी।
भर्तुः सलोकतामेषा गामिष्यति वधूस्तव १८
युधिष्ठिरस्य जननी स हि धर्मः सनातनः।
वयमेतत्प्रपश्यामा नृपते दिव्यचक्षुषा ॥ १९
प्रवेश्यति महात्मानं विदुरश्च युधिष्ठिरम्।
सञ्जयस्तद्गुध्यानादितः स्वर्गमवाप्स्यति २०
वैश्वस्पायन उवाच।

पतच्छुत्वा कौरवेन्द्रो महात्मा
सार्ध पत्न्या प्रीतिमान संबभूव।
विद्वान वाक्यं नारदस्य प्रशस्य
चक्रे पूजां चातुलां नारदाय॥ २१
ततः सर्वे नारदं विप्रसंघाः
संपूजयामासुरतीव राजन्।
राज्ञः प्रीत्या धृतराष्ट्रस्य ते वै
पुनः पुनः संप्रहृष्टास्तदानीम्॥ २२
वैशस्पायन उवाच।
नारदस्य तु तद्वाक्यं शशंसुर्द्धिजसन्तमाः।

शतयूपस्तु राजार्षेनोरदं वाक्यमब्रवीत॥ २३

शहो भगवता श्रद्धा कुरुराजस्य वर्धिता।
सर्वस्य च जनस्यास्य मम चैव महा छुते २४
श्रास्त काचिद्विवश्चा तु तां में निगदतः श्रुणु
धृतराष्ट्रं प्रांत नृपं देवर्षे लोकपूजित॥ २५
सर्ववृत्तान्ततत्त्वक्षो भवान् दिव्येन चक्षुषा।
युक्तः पश्यसि विप्रेषे गतिया विविधा नृणास्
उक्तवाकृपतीनां त्वं महेन्द्रस्य सलोकताम्।
न त्वस्य नृपतेलोकाः कथितास्ते महा मुने ॥
स्थानमप्यस्य नृपतेः श्रोतुमिच्छाम्यहं विभा।
त्वत्तः की दक्षदा चेति तन्ममा ख्याहि तत्त्वतः
इत्युक्तो नारदस्तेन वाक्यं सर्वमनो नुगम्।
व्याजहार सभामध्ये दिव्यद्शीं महातपाः॥
नारद उवाच।

यहच्छया शक्रसदो गत्वा शक्तं शचीपतिम्
हष्टवानिस्म राजवें तत्र पाण्डं नराधिपम्३०
तत्रेयं घृतराष्ट्रस्य कथा समभवकृप।
तपसो दुष्करस्यास्य यदयं तपते नृपः॥ ३१
तत्राहिमदमश्रीषं शक्रस्य वदतः स्वयम्।
वर्षाणि त्रीणि शिष्टानि राक्षोऽस्य परमायुषः
ततः कुवेरभवनं गान्धारीसहितो नृपः।
प्रयाता घृतराष्ट्रोऽयं राजराजाभिसत्कृतः ३३
कामगेन विमानन दिट्याभरणभूषितः।
ऋषिपुत्रो महाभागस्तपसा दग्धिकिल्विषः ३४
संचरिष्यति लोकांश्च देवगन्धर्वरक्षसाम्।
स्वच्छन्देनित धर्मातमा यन्मां। त्वमनुपृच्छासि
देवगुद्याभदं प्रीत्या मया वः कथितं महत्।
भवन्तो हि श्रुतधनास्तपसा दग्धिकिल्विषाः
वैश्वामपायन उवाच।

इति ते तस्य त्रुव्वा देवर्षेभेधुरं वचः। सर्वे सुमनसः प्रीता बभूवुः स च पार्थिवः ३७ एवं कथाभिरन्वास्य धृतराष्ट्रं मनीषिणः। विप्रजग्मुर्यथाकामं ते सिद्धगतिमास्थिताः ३८

इति श्रीमहाभारते आश्रमवासिके पर्वाणे आश्रमवासपर्वाणे नारद्वाक्ये



23

वैशम्पायन उवाच।
वनं गते कौरवेन्द्रे दुःखशोकसमन्विताः।
बभूवुः पाण्डवा राजन्मातृशोकेन चान्विताः
तथा पौरजनः सर्वः शोचन्नास्ते जनाधिपम्
कुर्वाणाश्च कथास्तत्र ब्राह्मणा नृपति प्रति २
कथं नु राजा वृद्धः स
वने वसति निर्जने।
गान्धारी च महाभागा
सा च कुन्ती पृथा कथम्॥ ३
सुस्राह्यः स हि राजर्षिरसुद्धी तद्वनं महत्।
किमवस्थः समासाद्य प्रज्ञाचश्चर्वतात्मजः॥४

सा च कुन्ती पृथा कथम्॥
सुखाहैः स हि राजर्षिरसुखी तद्वनं महत्।
किमवस्थः समासाद्य प्रज्ञाचश्चहैतात्मजः॥४
सुदुष्कृतं कृतवती कुन्ती पुत्रानपश्यती।
राज्यश्चियं परित्यज्य वनं सा समरोचयत् ५
विदुरः किमवस्थ्य म्रातुः शुभ्रषुरात्मवान्।
स च गावलगःणिर्धामान्मतृषिण्डानुपालकः ६
आकुमारं च पौरास्ते चिन्ताशोकसमाहताः
तत्र तत्र कथाश्चरुः समासाद्य परस्परम्॥ ७
पाण्डवाश्चैव ते सर्वे भृशं शोकपरायणाः।

शोचन्तो मातरं वृद्धामुषुनीतिचिरं पुरे॥ ८ तथैव वृद्धं पितरं हनपुत्रं जनेश्वरम्। गान्धारीं च महाभागां विदुरं च महामतिम् नैषां वभूव संप्रीतिस्तान्शिवन्तयतां तदा। न राज्ये न च नाराषु न वेदाध्ययनेषु च १० परं निर्वेदपगमं चिन्तयन्तो नराधिपम्। तं च क्षातित्रधं घोरं संस्मरन्तः पुनः ११ अभिमन्योश्च बालस्य विनाशं रणमूर्वनि। कर्णस्य च महाबाहो संग्रामेष्वपलायिनः १२ तयैव द्रौपदेयानामन्येषां सुहदामपि। वधं संस्रुत्य ते वीरा नातिप्रमनसोऽभवन् हतप्रवीरां पृथिवीं हतरतां च भारत। सदैव चिन्तयन्तस्ते न शमं चोपलेभिरे ॥१४ द्रौपदी हतपुत्रा च सुमद्रा चैव भाविनी। नातिशीतेयुते देश्यौ तदाऽऽस्तामप्रहृष्ट्रवत वैराट्यास्तनयं दृष्टा पितरं ते पारिक्षितम्। धारयन्ति सम ते प्राणांस्तव पूर्वितामहाः १६

इति श्रीमहाभारते आश्रमवासिके पर्वणि आश्रमवासपर्वणि एकविशतितमोऽध्यायः॥ २१॥



22

वैद्याम्पायन उवाच ।
पवं ते पुरुषव्याद्याः पाण्डवा मातृनन्दनाः।
स्मरन्तो मातरं वीरा वभूवुर्भृद्याद्यः खिताः ॥१
ये राजकार्येषु पुरा व्यासक्ता नित्यद्योऽभवन्
ते राजकार्याणि तदा नाकार्षुः सर्वतः पुरे २
प्रविष्टा इव द्योकेन नाभ्यनन्दन्त किञ्चन ।
संभाष्यमाणा अपि ते न किञ्चित्प्रत्यपूज्यन्
त स्म वीरा दुराध्या गांभीर्ये सागरोपमाः
द्योकोपहतविक्षाना नष्टसंक्षा इवाभवन् ॥ ४
अचिन्तयंश्च जननीं ततस्ते पाण्डुनन्दनाः ।
कथं नु वृद्धमिथुनं वहत्यतिकृद्या पृथा ॥ ५

कथं च स महीपालो हतपुत्रो निराश्रयः।
पत्न्या सह वसत्येको वने श्वापदसोवते॥ ६
सा च देवी महामागा गान्धारी हतबान्धवा
पतिमन्धं कथं वृद्धमन्वोति विजने वने॥ ७
एवं तेषां कथयतामौत्सुक्यमभवत्तदा।
गमने चाभवद्गद्धिश्वति हिस्स्या॥
सहदेवस्तु राजानं प्रणिपत्येदमन्नवीत।
अहो मे भवतो दृष्टं हृद्यं गमनं प्रति॥
न हि त्वां गौरवेणाहमराकं वकुमञ्जसा।
गमनं प्रति राजेन्द्र तिददं समुपास्थतम्॥
१००

38

वनिमति ॥ १॥ इति श्रीमहाभारते आश्रमवा० नैलकण्ठीये भारतमावदीपे एकविंशतितमोऽध्यायः ॥२१॥

२२

दिष्ट्या द्रक्ष्यामि तां कुन्तीं
वर्तयन्तीं तपिस्तिनीम्।
जिटिलां तापसीं वृद्धां
कुशकाशपिश्चताम्॥ ११
प्रासादहर्म्यसंवृद्धामत्यन्तसुखभागिनीम्।
कदा तु जननीं श्चान्तां द्रक्ष्यामि भृशदुः सितां अनित्याः खलु मर्त्यां गतयो भरतष्म।
कुन्ती राजस्ता यत्र वसत्यसुखिता वने १३
सहदेववचः श्चत्वा द्रौपदी योषितां वरा।
उवाच देवी राजानमभिष्ठ्याभिनन्द्य च॥
कदा द्रक्ष्यामि तां देवीं यदि जीवित सा पृथा

पषा तेऽस्तु मितार्नित्यं धर्मे ते रमतां मनः। योऽद्य त्वमस्मान् राजेन्द्र श्रेयसायोजयिष्यसि॥ १६ अत्रपादस्थितं चेमं विद्धि राजन्वधूजनम्। कांक्षन्तं दर्शनं कुन्त्या गान्धार्याः श्वशुरस्य च इत्युक्तः स नृपो देव्या द्रौपद्या भरतर्षभ । सेनाध्यक्षान् समानाय्य सर्वानिद्युवाच ह निर्यातयत मे सेनां प्रभूतरथकुञ्जराम्। द्रक्ष्यामि वनसंस्थं च धृतराष्ट्रं महीपतिम् १९ स्त्रयध्यक्षांश्राबवीद्राजा यानानि विविधानि मे सजीकियन्तां सर्वाणि शिविकाश्च सहस्रशः शकटापणवेशाश्च कोशः शिलिपन एव च। नियन्ति कोषपालाश्च कुरुक्षेत्राश्रमं प्रति॥२१ यश्च पौरजनः कश्चिद्रष्टुमिच्छाति पार्थिवम्। अनावृतः सुविहितः स च यातु सुरक्षितः २२ सुदाः पौरोगवाश्चेव सर्व चैव महानसम्। विविधं मध्यभोज्यं च शकटैरुहातां मम २३ प्रयाणं घुष्यतां चैव श्वोभूत इति माचिरम्। क्रियतां पथि चाप्यद्य वेश्मानि विविधानि च एवमाज्ञाप्य राजा स म्रातृभिः सहपाण्डवः। श्वोभृते निर्वयौ राजन् सस्त्रीवृद्धपुरःसरः॥ स बहिदिंवसानेव जनौघं परिपालयन्। न्यवसन्तृपातिः पञ्च ततोऽगच्छद्वनं प्रति ॥२६

इति श्रीमहाभारते आश्रमवासिक पर्वणि आश्रमवासपर्वणि युधिष्ठिरयात्रायां द्वार्षिशोऽध्यायः॥ २२॥



२३

### वैशम्पायन उवाच।

आज्ञापयामास ततः सेनां भरतसत्तमः।
अर्जुनप्रमुखेर्गुप्तां लोकपालोपमैनरैः॥ १
योगो योग इति प्रीत्या ततः राज्दो महानभूत
कोरातां सादिनां तत्र युज्यतां युज्यतामिति २
केचिद्यानैनरा जग्मः केचिद्रश्वैर्महाजवैः।
काञ्चनैश्च रथैः केचिज्जवलितज्वलनोपमैः॥३
गजेन्द्रश्च तथैवान्ये केचिद्रष्ट्रैनराधिप।
पदातिनस्तथैवान्ये नखरप्रासयोधिनः॥ ४
पौरजानपदाश्चेव यानैवेद्विविधेस्तथा।

अन्वयुः कुरुराजानं धृतराष्ट्रं दिदक्षवः॥ ५
स चापि राजवचनादाचार्यो गौतमः कृपः।
सेनामादाय सेनानीः प्रययावाश्रमं प्रति॥ ६
ततो द्विजैः परिवृतः कुरुराजो युधिष्ठिरः।
संस्तृयमानो बहुाभेः स्तमागधवन्दिभिः॥७
पाण्डुरेणातपत्रेण ध्रियमाणेन सूर्धनि।
रथानीकेन महता निर्जगाम कुरूद्रहः॥ ८
गजैश्राचलसंकारौर्भामकर्मा वृकोदरः।
सज्जयन्त्रायुधोपेतैः प्रययौ पवनात्मजः॥ ९

अप्रपादस्थितं प्रयाणार्थं पुरस्कृतेनैव पादेन स्थितम् । अत्य-न्तमुत्सुकामित्यर्थः ॥१०॥ इति श्रीमहाभारते आश्रमवासिके पर्वणि नैलकण्ठीये भारतभावदीपे द्वाविंशोऽध्यायः ॥ २२ ॥

२३

आह्वापयामासित ॥ १ ॥ यानेर्मनुष्यवाह्यैः॥३॥ नखरप्रासः व्याघ्रनखवत्पराचीनफलककुक्षियः ॥४॥ माद्रीपुत्राविष तथा ह्यारोहौ सुसंवृतौ।
जग्मतुः शीघ्रगमनौ सन्नद्धकवचध्वजौ॥ १०
यर्जुनश्च महातेजा रथेनादित्यवर्चसा।
वश्नी श्वेतहैंयैर्युक्तिर्दिंदयेनान्वगमन्नृपम्॥ ११
द्रौपदीप्रमुखाश्चापि स्त्रीसंघाः शिविकायुताः।
स्त्रयध्यक्षग्रप्ताः प्रययुर्विस्जन्तोऽमितं वस्र १२
समृद्धरथहस्त्यश्चं वेणुवीणानुनादितम्।
श्रुशुभे पाण्डवं सैन्यं तत्तदा भरतर्षभ॥ १३
नदीतीरेषु रम्येषु सरःस्र च विशांपते।

वासान् कृत्वा क्रमेणाथ जग्मुस्ते कुरुपुङ्गवाः युयुत्सुश्च महातेजा धौम्यश्चेव पुरोहितः । युधिष्ठिरस्य वचनात्पुरगुप्ति प्रचक्रतः ॥ १५ ततो युधिष्ठिरो राजा कुरुक्षेत्रमवातरत । क्रमेणोत्तीर्थ यमुनां नदीं परमपाविनीम् ॥१६ स ददशिश्रमं दूराद्राजर्षेस्तस्य धीमतः । शतयूपस्य कौरव्य धृतराष्ट्रस्य चैव ह ॥ १७ ततः प्रमुदितः सर्वी जनस्तद्वनमञ्जसा । विवेश सुमहानादैरापूर्थ भरतर्षभ ॥ १८

इति श्रीमहाभारते आश्रमवासिके पर्वणि आश्रमवासपर्वणि धृतराष्ट्राश्रमगमने त्रयोविंशोऽध्यायः॥ २३॥

-->>

२४

### वैशम्पायन उवाच

ततस्ते पाण्डवा दूरादवतीर्थं पदातयः। अभिजग्मुर्नरपतेराश्रमं विनयानताः॥ स च योधजनः सर्वो येच राष्ट्रनिवासिनः। स्त्रियश्च कुरुमुख्यानां पद्भिरेवान्वयुस्तदा २॥ आश्रमं ते ततो जम्मुर्धृतराष्ट्रस्य पाण्डवाः। शून्यं सृगगणाकीणं कदलीवनशोभितम्॥३ ततस्तत्र समाजग्मुस्तापसा नियतव्रताः। पाण्डवानाग्तान् द्रष्टुं कीत्हलसमन्विताः ४ तानपुच्छत्ततो राजा हासौ कौरववंशभृत। पिता ज्येष्ठो गतोऽस्माकमिति बाष्पपरिप्रतः ते तमु चुस्ततो वाक्यं यमुनामवगाहितुम्। पुष्पाणामुद्कुंभस्य चार्थं गत इति प्रभो ॥ ६ तैराख्यातेन मार्गेण ततस्ते जग्मुरञ्जसा। दृह्युश्चाविदृरे तान्सर्वानथ पदातयः॥ ततस्ते सत्वरा जग्मः पितुर्दर्शनकांक्षिणः। सहदेवस्तु वेगेन प्राधावद्यत्र सा पृथा॥ सुखरं रुवदे धीमानमातुः पादावुपस्पृशन्। सा च बाष्पाकुलमुखी दद्दा द्यितं सुतम् ९ बाहुभ्यां संपरिष्वज्य समुन्नाम्य च पुत्रकम्।

गान्धार्याः कथयामास सहदेवमुपश्चितम् १० अनन्तरं च राजानं भीमसेनमथार्जुनम् । नकुलं च पृथा दृष्टा त्वरमाणोपचक्रमे ॥ ११ सा ह्यारे गच्छाति तयोर्दम्पत्योहितपुत्रयोः । कर्षन्ती तौ ततस्ते तां दृष्टा संन्यपदन्भुवि १२ राजा तान्स्वरयोगेन स्पर्शेन च महामनाः । प्रत्यभिक्षाय मेधावी समाश्वासयत प्रभुः ॥ ततस्ते बाष्पमृतसृज्य गान्धारीसाहितं नृपम् । उपतस्थुमहात्मानो मातरं च यथावि १४

सर्वेषां तोयकलशान् जगृहुस्ते स्वयं तदा । पाण्डवा लब्धसंज्ञास्ते मात्रा चाश्वासिताः पुनः ॥

तथा नायों नृसिंहानां सोऽवरोधजनस्तदा । पौरजानपदाश्चेव दहशुस्तं जनाधिपम् ॥ १६ निवेदयामास तदा जनं तन्नामगोत्रतः । युधिष्ठिरो नरपति। स ह्वेनं प्रत्यपूजयतः १७ स तैः परिवृतो मेने हर्षबाष्पाविकेक्षणः । राजाऽऽत्मानं गृहगतं पुरेवगजसाह्नये ॥ १६

8.4

इति श्रीमहाभारते आश्रमवासिके पर्वाण नैलकण्ठीये भारत-भावदीपे त्रयोविंशोऽध्यायः ॥ २३ ॥

20

अभिवादितो वधूभिश्च कृष्णाद्याभिः स पार्थिवः। गान्धार्यां सहितो धीमा-न्कुन्त्या च प्रत्यनन्दत॥

१९

ततश्राश्रममागच्छ-त्सिद्धचारणसेवितम्। दिद्दक्षुभिः समाकीर्ण नभस्तारागणैरिव ॥

300-

इति श्रीमहाभारते आश्रमवासिके पर्वणि आश्रमवासपर्वणि युधिष्ठिरादिधृतराष्ट्रसमागमेः चतुर्विद्योऽध्यायः॥ २४॥



24

वैशम्पायन उवाच।
स तैः सह नरव्याव्रैर्भार्तृभिर्भरतर्षभ।
राजा रुचिरपद्माक्षेरासांचके तदाश्रमे॥ १
तापसैश्च महाभागैर्नानादेशसमागतैः।
द्रष्टुं कुरुपतेः पुत्रान्

पाण्डवान्पृथुवक्षसः ॥ २ तेऽब्रुवन् क्षातामिच्छामः कतमोऽत्र युधिष्ठिरः भीमार्जुनौ यमौ चैव द्रौपदी च यशस्तिनी ३ तानाचक्यौ तदा स्तः सर्वास्तानभिनामतः सञ्जयो द्रौपदीं चैव सर्वाश्चान्याः कुरुस्त्रियः

सञ्जय उवाच।

य एष जाम्बूनद्शुद्धगौरस्तर्जुभेहासिह इव प्रवृद्धः।
प्रचण्डघोणः पृथुदीर्घनेत्रस्ताम्रायताक्षः कुरुराज एषः॥ ५
अयं पुनर्भत्तगजेन्द्रगामी
प्रतप्तचामीकरशुद्धगौरः।
पृथ्वायतांसः पृथुदीर्घबाहुवृद्धोदरः प्रयत प्रयतेमम्॥ ६
यस्त्वेष पार्श्वेऽस्य महाधनुष्मान्
स्यामो युवा वारणयूथपाभः।
सिंहोन्नतांसो गजखेलगामी
पद्मायताक्षोऽर्जुन एष वीरः॥ ७

क्रन्तीसमीपे पुरुषोत्तमौ तु यमाविमौ विष्णुमहेन्द्रकल्पौ। मनुष्यलोके सकले समोऽस्ति ययोर्न रूपे न बले न शीले॥ इयं पुनः पद्मद्लायताक्षी मध्यं वयः किञ्चिदिव स्पृशन्ती। नीळोत्पलाभा सुरदेवतेव कुष्णा स्थिता मूर्तिमतीव लक्ष्मीः ९ अस्यास्तु पार्श्वे कनकोत्तमाभा यैषा प्रभा मूर्तिमतीव सौमी। मध्ये स्थिता सा भगिनी द्विजाम्या-श्रकायुधस्याप्रतिमस्य तस्य ॥ १०० इयं च जाम्बूनदशुद्धगौरी पार्थस्य भार्या भुजगेन्द्रकन्या। चित्राङ्गदा चैव नरेन्द्रकन्या यैषा सवणार्द्रमधूकपुष्पैः॥ 38 इयं खसा राजचमूपतेश्च प्रवृद्धनीलोत्पलदामवणा । पस्पर्धं कृष्णेन सदा नृपो यो वृकोदरस्यैष परित्रहोऽण्यः॥ 35 इयं च राज्ञो मगधाधिपस्य सुता जरासन्ध इति श्रुतस्य। यवीयसो माद्रवतीसुतस्य भार्या मता चम्पकदामगौरी॥

इति श्रीमहाभारते आश्रमवासिके पर्वाण नैलकण्ठीये भारत-भावदीपे चतुर्विशोऽध्यायः ॥ २४॥

20

स तैरिति ॥ १॥ सवर्णा समानजातीया पाण्डय-कन्या आर्द्रमधूकपुष्पैरुपलक्षिता ॥ ११॥ यः कृष्णेन पस्पर्ध पस्पर्धे तस्य शल्यस्य परिप्रहो भार्यो ॥ १२॥ इंदीवरश्यामतनुः स्थिता तु
येषा परासन्नमहीतले च ।

भार्या मता माद्रवतीस्तस्य

ज्येष्ठस्य सेयं कमलायताश्री ॥ १४

इयं तु निष्ठप्तसुवर्णगौरी

राक्षो विरादस्य सुता सपुत्रा ।

भार्याऽभिमन्योर्निहतो रणे यो

द्रोणादिभिस्तैर्विरथो रथस्थैः ॥ १५

पतास्तु सीमन्तशिरोक्हायाः

शुक्रोत्तरीया नरराजपत्न्यः ।

राक्षोऽस्य वृद्धस्य परं शताख्याः

सुषा नुवीरा हतपुत्रनाथाः ॥ १६

पता यथामुख्यमुदाहृता वो ब्राह्मण्यभावादजुबुद्धिसत्त्वाः। सर्वा भवद्भिः परिपृच्छग्यमाना नरेन्द्रपत्न्यः सुविशुद्धसत्त्वाः॥ १७

वैशम्पायन उवाच ।
पवं स राजा कुरुवृद्धवर्थः
समागतस्तैनरदेवपुत्रैः ।
पप्रच्छ सर्व कुशलं तदानीं
गतेषु सर्वेष्वथ तापसेषु ॥ १८
योधेषु वाप्याश्रममण्डलं तं
सुक्त्वा निविष्टेषु विमुच्य पत्रम् ।
स्त्रीवृद्धवाले च सुसंनिविष्टे
यथाऽईतस्तान्कुशलान्यपृच्छत् १९

इति श्रीमहाभारते आश्रमवासिके पर्वणि आश्रमवासपर्वाणे ऋषीन् प्रति युधिष्ठिरादिकथने पञ्जविद्योऽध्यायः ॥ २५॥



३६

शृतराष्ट्र उवाच ।

युधिष्ठिर महाबाहो कचित्वं कुशली ह्यसि ।
सहितो स्नाताभः सर्वैः पौरजानपदैस्तथा १
ये च त्वामनुजीवन्ति कचित्तेऽपि निरामयाः
सचिवा भृत्यवर्गाश्च गुरवश्चेव ते नृप ॥ २
कचित्तेऽपि निरातंका वसन्ति विषये तव।
कचिद्रतिसि पौराणीं वृत्ति राजर्षिसेविताम् ३
कचिद्रयायाननुष्टिछ्य कोशस्तेऽभिप्रपूर्यते।
अरिमध्यस्प्रमित्रेषु वर्तसे चानुरूपतः॥ ४
बाह्यणानग्रहारेवां यथावदनुपश्यसि ।
कचित्ते परितुष्यन्ति शीलेन भरतर्षभ ॥ ५

श्रिक्या वा स्वजनोऽिष वा।
श्रिक्या वा स्वजनोऽिष वा।
कि विद्या वा स्वजनोऽिष वा।
कि विद्या वा स्वजनोऽिष वा।
श्रिक्यावान् पितृदेवताः॥
श्रिक्यावान् पितृदेवताः॥
श्रिक्यावान् कि विद्यांस भारत।
कि विद्यां विप्राः स्वकर्मानिरतास्तव॥
श्रिक्यावैद्यवर्गा वा श्रुद्धा वाऽिष कुडुम्बिनः
श्रिक्यावैद्यवर्गा वा श्रुद्धा वाऽिष कुडुम्बिनः
श्रिक्यावैद्यवर्गा वा श्रुद्धा वाऽिष कुडुम्बिनः
श्रिक्यावेद्यवर्गा वा श्रुद्धा वाऽिष कुडुम्बिनः
श्रिक्यावालवृद्धं ते न शोचित न याचते
जामयः पूजिताः किच्चत्तव गेहे नर्षम।
किच्चद्राजिषवंशोऽयं त्वामासाद्य महीपितिः

आसन्नमहीतले समीपभूमी ॥ १४ ॥ सीमन्तमात्रेण उप-लक्षिता न त्वलंकारादिना ताहशाः शिरोक्हाः केशाः यासां ताः सीमन्तशिरेक्हाः असीमन्तेति पाठो युक्तः ॥ १६ ॥ श्राह्मण्येत्यादिपादः सम्बोधनम् । परिपृच्छ्यमानाः कथयतो स्मलो वेदितव्या इति शेषः ॥ १७ ॥ पत्रं वाहनम् ॥१९॥ इति श्रीमहाभारते आश्रमवासिके पर्वणि नैलकण्ठीये भारते । भावदीपे पञ्चविंशोऽध्यायः ॥ २५ ॥

युधिष्ठिरेति ॥ १ ॥ जामयः सौभाग्यवत्यः ॥ १ ॥

**38** 

यथोचितं महाराज यशसा नावसीदाते। वैशम्पायन उवाच। इत्येवंवादिनं तं स न्यायवित प्रत्यभाषत१० कुशलप्रश्रसंयुक्तं कुशलो वाक्यकर्मणि। युधिष्ठिर उवाच।

कि चित्रं वर्धते राजंस्तपो दमशमश्च ते॥११ आपि मे जननी चेयं शुश्रूषुर्विगतक्रमा। अथास्याः सफलो राजन्वनवासो भविष्यति इयं च माता ज्येष्ठा मे शीतवाताध्वकिशता। घोरेण तपसा युक्ता देवी कि चिन्न शोचिति १३ हतान्पुत्रान्महावीर्यान् क्षत्रधर्मपरायणान्। नापध्यायति वा कि चिद्रस्मान्पापकृतः सदा॥ क चासी विदुरो राजन्नेमं पश्यामहे वयम्। सञ्जयः कुशली चायं कि चिन्नु तपसि स्थिरः१५

वैशम्पायन उवाच । इत्युक्तः प्रत्युवाचेदं धृतराष्ट्रो जनाधिपम्। कुशली विदुरः पुत्र तपो घोरं समाश्रितः १६

वायुभक्षो निराहारः

कृशो धमनिसन्ततः।
कदाचिद् दश्यते विषेः

शून्येऽस्मिन्कानने कचित्॥ १७

इत्येवं बुवतस्तस्य जटी वीटा मुखः कृदाः।
दिग्वासा मलदिग्धाङ्गो वनरेणुसमुक्षितः १८
दूरादालक्षितः श्रता तत्राख्यातो महीपतेः।
निवर्तमानः सहसा राजन् दृष्टाऽऽश्रमं प्राते॥
तमन्वधाववृपतिरेक पव युधिष्ठिरः।
प्राविद्यान्तं वनं घोरं लक्ष्यालक्ष्यं क्षाचित्रकाचित्
भो भो विदुर राजाऽहं दियतस्ते युधिष्ठिरः
इति बुवन्नरपतिस्तं यत्नाद्भ्यधावत॥ २१
ततो विविक्त एकान्ते तस्थौ बुद्धिमतां वरः।
विदुरो वृक्षमाश्रित्य कश्चित्तत्र वनान्तरे॥ २२
तं राजा श्लीणभूथिष्ठमाकृतीमात्रस्वितम्।
वाभिजन्नो महाबुद्धि महाबुद्धिपुधिष्ठरः॥ २३

युधिष्ठिरोऽहमस्मीति वाक्यमुक्त्वाऽग्रतः स्थितः। विदुरस्य श्रवे राजा तं च प्रत्यभ्यपूजयत्॥

ततः सोऽनिमिषो भूत्वा राजानं तसुदैश्वत 🕨 संयोज्य विदुरस्तिसम् दिष्टं दृष्ट्या समाहितः विवेश विदुरो धीमान् गात्रैगात्राणि चैव ह 🌬 प्राणान्प्राणेषु च द्धदिनिद्रयाणीनिद्रयेषु च ॥ स योगबलमास्थाय विवेश नृपतेस्त नुम्। विदुरो धर्मराजस्य तेजसा प्रज्वलन्निव ॥ २१९० विदुरस्य शरीरं तु तथैव स्तब्धलोचनम्। वृक्षाश्रितं तदा राजा ददर्श गतचेतनम् २८ बलवन्तं तथाऽऽत्मानं भेने बहुगुणं तदा। धर्मराजो महातेजास्तच सस्मार पाण्डवः २९ू पौराणमात्मनः सर्वे विद्यावान् स विशांपते। योगधर्म महातेजा व्यासेन कथितं यथा ३० धर्मराजश्च तत्रैव सञ्चल्कारियषुस्तदा। द्ग्धुकामोऽभवद्विद्वानथ वागम्यभाषत ॥ ३१ भो भो राजन दग्धन्यमेतद्विदुरसंभक्षकम्। कलेवरमिहैवं ते धर्म एष सनातनः॥

लोकाः सान्तानिका नाम भविष्यन्त्यस्य भारत। यतिधर्ममवाप्तोऽसौ नेष शोच्यः परंतप॥

इत्युक्तो धर्मराजः स विनिवृत्य ततः पुनः। राज्ञो वैचित्रवीर्यस्य तत्सर्वे प्रत्यवेदयत्॥ ३६० ततः स राजा द्यतिमान् स च सर्वो जनस्तदाः भीमसेनादयश्चेव परं विस्मयमागताः॥ ३५

तच्छुत्वा प्रीतिमान् राजा भृत्वा धर्मजमब्रवीत्। भाषों, मूलं, फलं चैव ममेदं प्रतिगृह्यताम्॥

38

वीटा पाषाणकवलः ॥ १८ ॥ विदुरस्य श्रवे विदुरे श्रष्वित सित राजा धृतराष्ट्रस्तं युधिष्ठिरं प्रत्यभ्यपूजयत् स्तुतवान् २४ ततः स इति। दृष्टिं दृष्ट्या पवनं पवनेन च संयोज्य तत्रैव संयमं कृत्वा स्वशरीरात्प्राणेन्द्रियाणि निष्कास्य तदीयप्राणे-रिन्द्रियेश्व सह एकत्वं प्रापय्य स्वशरीरं त्यक्तवान् । यथा घटान्तरस्थं जलं घटान्तरे सिच्यते तद्वदिदं द्रष्टव्यम्। प्राण-

सन्धानेनैवेन्द्रियाणां गात्राणां च सन्धानं भवति न तद्र्थें
पृथग्यत्नोऽपेक्षितः ॥ २५ ॥ तच्च स्वस्य विदुरस्य एकस्यैव
धर्मस्यांशाज्ञातत्वं सस्मार॥२९॥योगधर्मं सस्मारत्यनुषज्यते
॥३०॥ संचस्कारायेषुः संस्कारं लंभायेतामच्छुः॥३१॥लोका इति। यतिधर्मो दाहाद्ययोग्यत्वम्। एतेन श्रुद्धयोनी जातानामपि यतिधर्मोऽस्तीति दर्शितम् ३३

यदर्थों हि नरो राजं-स्तद्थौऽस्यातिथिः स्मृतः। इत्युक्तः स तथेत्येवं प्राह् धर्मात्मजो नृपम् ॥

फलं, मूलं च बुभुजे राक्षा दत्तं सहानुजः। ततस्ते वृक्षमूलेषु कृतवासपरिग्रहाः। ३७ । तां रात्रिमवसन्सर्वे फलमूलजलाशनाः॥ ३८ इति श्रीमहाभारते आश्रमवासिक पर्वाण आश्रमवासपर्वणि विदुरनिर्वाणे षड्विंशोऽध्यायः॥ २६॥

२७

वैशस्पायन उवाच । ततस्तु राजन्नेतेषामाश्रमे पुण्यकर्मणाम्। रिश्वा नक्षत्रसंपन्ना सा व्यतीयाय शर्वरी १ त्ततस्तत्र कथाश्चासंस्तेषां धर्मार्थलक्षणाः। विचित्रपदसञ्चारा नानाश्चितिभिरन्विताः॥ २ पाण्डवास्त्वाभितो मातुर्धरण्यां सुषुपुस्तदा। उत्सुज्य तु महाहाणि शयनानि नराधिप ३ यदाहारोऽभवद्राजा धृतराष्ट्रो महामनाः। तदाहारा नृवीरास्ते न्यवसंस्तां निशां तदा ४ व्यतीतायां तु श्वयां कृतपौर्वाह्विकित्रयः। मातृभिः सहितो राजा दद्शांश्रममण्डलम् ५ सान्तःपुरपरीवारः सभृत्यः सपुरोहितः। यथासुखं यथोदेशं धृतराष्ट्राभ्यनु इया॥ दुद्श तत्र वेद्शिश्च संप्रज्वालितपावकाः। कताभिषेक मुनिभि ताम्निभक्षास्ताः॥ वानेयपुष्पनिकरैराज्यधूमोद्गमैरपि। आह्रेण वपुषा युक्ता युक्ता सुनिगणस्य ताः ८ स्गयूथेर नुद्धिप्तेस्तत्र तत्र समाश्रितः। अशंकितैः पक्षिगणैः प्रगीतैरिव च प्रभो॥९ केकाभिनीलकण्ठानां दात्युहानां च कूजितैः कोकिलानां कुहुरवैः सुखैः श्रुतिमनोहरैः १० शाधीतद्विजघोषेश्च कचित्कचिदलंकुतम्। फलमुलसमाहारैमहिद्धिश्चोपशोभितम्॥ 3.8

ततः स राजा प्रद्दी तापसार्थसुपाहतान्। कलशान्काञ्चनान् राजंस्तथैवौदुम्बरानपि॥ अजिनानि प्रवेणीश्च सुक्सुवं च महीपतिः। कमण्डलूंश्च खालीश्च पिठराणि च भारत १३ भाजनानि च लौहानि पात्रीश्च विविधा नृप यद्यदिच्छति यावश्व यश्वान्यद्पि भाजनम् ॥ पवं स राजा धर्मात्मा परीत्याश्रममण्डलम्। वसु विश्राण्य तत्सर्वे पुनरायान्महीपतिः ॥१५ कृताहिकं च राजानं धृतराष्ट्रं महीपतिम् ददर्शासीनमव्ययं गान्धारीसहितं तदा ॥ १६ मातरं चाधिदूरस्यां शिष्यवत्प्रणतां स्थिताम्। कुन्तीं ददर्श धर्मात्मा शिष्टाचारसमन्विताम स तमभ्यच्ये राजानं नाम संश्राद्य चात्मनः निषीदेत्यभ्य नुकातो बुस्यामुपविवेश ह ॥ १८ भीमसेनाद्यश्चेव पाण्डवा भरतर्भ। अभिवाद्योपसंगृह्य निषेदुः पार्थिवाञ्चया ॥ १९, स तैः परिवृतो राजा ग्रुशुभेऽतीव कौरवः। विभ्रद्वाह्यों श्रियं दीप्तां देवैरिव बृहस्पतिः २० तथा तेषूपविष्ठेषु समाजग्मुर्महर्षयः। २१ शतयूपप्रभृतयः कुरुक्षेत्रानेवासिनः॥ व्यासश्च भगवान्विप्रो देवर्षिगणसेवितः। वृतः शिष्वैमहातेजा दश्यामास पार्थिवम् ॥

-इति श्रीमहाभारते आश्रमवासिके पर्वणि नैलकण्ठीये भारत-भावदीपे षोडशोऽध्यायः ॥ २६ ॥ 

तता इति ॥ १ ॥ मुनिगणस्य मुनिगणेन ताः

वैदिक्यो लैकिक्यश्व ॥ ८॥ मृगयूथादिभिरलंकृतमाश्रमम् ॥ ९ ॥ औदुम्बरान् कलशान् ॥ १२ ॥ प्रवेणीः प्रवेणिः स्री कुथावेण्योरिति मेदिनी ॥ १३॥

ततः स राजा कौरव्यः कुन्तीपुत्रश्च वीर्यवान् भीमसेनाद्यश्चैव प्रत्युत्थायाभ्यवाद्यन् ॥ २३ समागतस्ततो व्यासः शतयूपादिभिर्वृतः । भूतराष्ट्रं महीपालमास्यतामित्यभाषत ॥ २४

वरं तु विष्टरं कौइयं कृष्णाजिनकुशोत्तरम्। प्रतिपेदे तदा व्यासस्तदर्थमुपकाल्पतम्॥ २५ ते च सर्वे द्विजश्रेष्ठा विष्टरेषु समन्ततः। द्वैपायनाभ्यनुकाता निषेदुर्विपुलौजसः॥ २६

इति श्रीमहाभारते आश्रमवासिके पर्वणि आश्रमवासपर्वणि व्यासागमने सतिवैशोऽध्यायः॥ २७॥



२८

वैशम्पायन उवाच।

ततः समुपविष्टेषु पाण्डवेषु महात्मसु। ठ्यासः सत्यवतीपुत्र इदं वचनमब्रवीत् ॥ भृतराष्ट्र महाबाहो कचित्ते वर्तते तपः। कचिन्मनस्ते श्रीणाति वनवासे नराधिप।। २ कचिद्धदि न ते शोको राजन्युत्रविनाशजः। कचिज्ज्ञानानि सर्वाणि सुप्रसन्नानि तेऽनघ ३ कचिद्वद्धि दढां कृत्वा चरस्यारण्यकं विधिम् काचिद्वध्रश्च गान्धारी न शोकेनाभिभ्यते महाप्रज्ञा बुद्धिमती देवी धर्मार्थदर्शिनी। आगमापायतत्त्वज्ञा किच्चदेषा न शोचित काचित्कुन्ती च राजंस्त्वां ग्रुश्रूषत्यनहंकृता। या परित्यज्य स्वं पुत्रं गुरुशुश्रूषणे रता॥ किञ्चद्रमंसुतो राजा त्वया प्रत्यभिनन्दितः। भीमार्जुनयमाश्चेव कचिदेतेऽपि सान्तिवताः कचिन्नन्द्सि दृष्ट्वैतान् कचित्ते निर्मलं मनः। कचिच शुद्धभावोऽसि जातज्ञानोःनराधिप पति त्रितयं श्रेष्ठं सर्वभूतेषु भारत । निवैरता महाराज सत्यमकोध एव च ॥ ९ किचते न च मोहोऽस्ति वनवासेन भारत। रववशे वन्यमन्नं वा उपवासोऽपि वा भवेत विदितं चापि राजेन्द्र धिदुरस्य महात्मनः। गमनं विधिनाऽनेन धर्मस्य सुमहात्मनः॥ ११ माण्डव्यशापाद्धि स वै धर्मी विदुरतां गतः महाबुद्धिमहायोगी महात्मा सुमहामनाः १२

बृहस्पतिर्वा देवेषु शुक्रो वाप्यसुरेषु च। न तथा बुद्धिसंपन्नो यथा स पुरुषर्वभः॥ १३ तपोबलव्ययं कृत्वा सुचिरात्संभृतं तदा। माण्डव्येनर्षिणा धर्मो ह्यभिभूतः सनातनः॥ नियोगाद्रह्मणः पूर्वे मया स्वेन बलेन च। वैचित्रवीयक क्षेत्रे जातः स सुमहामतिः १५ भाता तव महाराज देवदेवः सनातनः। धारणान्मनसा ध्यानाद्यं धर्म कवयो विदुः॥ सत्येन संवध्यति यो द्मेन शमेन च। अहिंसया च दानेन तप्यमानः सनातनः १७ येन योगबलाजातः कुरुराजो युधिष्ठिरः। धर्म इत्येष नृपते प्राज्ञेनामितबुद्धिना ॥ यथा विह्नर्यथा वायुर्यथाऽऽपः पृथिवी यथा। यथाऽऽकाशं तथा धर्म इह चासुत्र च स्थितः सर्वगश्चेव राजेन्द्र सर्वे ज्याप्य चराचरम्। दश्यते देवदेवैः स सिद्धिनिर्मुक्तकलमषैः

यो हि धर्मः स विदुरो विदुरो यः स पाण्डवः। स एष राजन् दश्यस्ते

पाण्डवः प्रेष्यवित्थितः ॥ २१ प्रविष्टः स महात्मानं भ्राता ते बुद्धिसत्तमः दृष्ट्वा महात्मा कौन्तेयं महायोगबलान्वितः ॥ त्वां चापि श्रेयसा योक्ष्ये न चिराद्धरतर्षभ । संशयच्छेदनार्थाय प्राप्तं मां विद्धि पुत्रक २३

श्रीमहाभारते आश्रमवासिके पर्वाण नैलकण्ठीये भारत-भावदीपे सप्तविंशोऽध्यायः ॥ २७॥

२८

ततः समुपविष्टेष्विति ॥ १॥ स्वक्शे इति मुलभलं,स्पष्टम् ॥ १०॥ न कृतं यैः पुरा कैश्चित्कर्म लोके महर्षिभिः। बाश्चर्यभूतं तपसः फलं तद्दर्यगामि वः॥ २५

किमिच्छिसि महीपाल मत्तः प्राप्तमभीदिसतस् द्रष्टुं स्प्रष्टुमथ श्रोतुं तत्कर्ताऽस्मि तवानघ २५

इति श्रीमहाभारते आश्रमवासिके पर्वणि आश्रमवासपर्वणि त्यासवाक्ये अष्टाविशोध्यायः॥ २८॥

### समाप्तं चाश्रमवासपवे



# अथ पुत्रदर्शनपर्व २

जनमेजय उवाच।

वनवासं गते विप्र धृतराष्ट्रे महीपतौ। सभार्ये नृपशार्दूले वध्वा कुन्त्या समन्विते १ विदुरे चापि संसिद्धे धर्मराजं व्यपाश्रिते। वसत्सु पाण्डुपुत्रेषु सर्वेष्वाश्रममण्डले ॥ यत्तदाश्चर्यमिति वै करिष्यामीत्युवाच ह। व्यासः परमतेजस्वी महर्षिस्तद्वद्ख मे ॥ वनवासे च कौरव्यः कियन्तं कालमच्युतः युधिष्ठिरो नरपतिन्यवसत्सजनस्तदा ॥ किमाहाराश्च ते तत्र ससैन्या न्यवसन्प्रभो। सान्तःपुरा महात्मान इति तह्नाहि मेऽनघ वैशस्पायन उवाचे।

तेऽनुज्ञातास्तदा राजन्कुरुराजेन पाण्डवाः। विविधान्यन्नपानानि विश्राम्यानुभवान्ते ते मासमेकं विज=हुस्ते ससैन्यान्तःपुरा वने। अथ तत्रागमद्यासो यथोक्तं ते मयाऽनघ॥ ७ तथा च तेषां सर्वेषां कथाभिर्नृपसानिधौ। व्यासमन्वास्यतां राजन्नाजग्मुर्मुनयो परे ८ नारदः पर्वतश्चेव देवलश्च महातपाः। विश्वावसुस्तुम्बुरुश्च चित्रसेनश्च भारत॥ तेषामपि यथान्यायं पूजां चक्रे महातपाः।

निषेदुस्ते ततः सर्वे पूजां प्राप्य युधिष्ठिरात आसनेषु च पुण्येषु बर्हिणेषु वरेषु च ॥ तेषु तत्रोपविष्टेषु स तु राजा महामतिः। 85 पाण्डुपुत्रैः पारिवृतो निषसाद कुरूद्रह ॥ गान्धारी चैव कुन्ती च

द्रौपदी सात्वती तथा। स्त्रियश्चान्यास्तथाऽन्याभिः

सहोपविविशुस्ततः॥ तेषां तत्र कथा दिव्या धर्मिष्ठाश्चाभववृष्। ऋषीणां च पुराणानां देवासुरविमिश्रिताः॥ त्तः कथान्ते व्यासस्तं प्रज्ञाचक्षुषमीश्वरम् प्रोवाच वदतां श्रेष्ठः पुनरेव स तद्वचः॥ प्रीयमाणो महातेजाः सर्ववेद्विदां वरः। विदितं मम राजेन्द्र यत्ते हिद विवक्षितम् दह्यमानस्य शोकेन तव पुत्रकृतेन वै। गान्धार्याश्चेव यहुः खं हृदि तिष्ठति नित्यदा कुन्ताश्च यनमहाराज द्रीपदाश्च हादि स्थितम् यच धारयते तीवं दुःखं पुत्रविनाशजम् १८ सुभद्रा कृष्णभगिनी तचापि विदितं मम। श्रुत्वा समागमिमं सर्वेषां वस्ततो नृप १९ संशयच्छेदनार्थाय प्राप्तः कौरवनन्दन धृतराष्ट्राभ्य बुद्धातः कुरुराजो युधिष्ठिरः १० इमे च देवगन्धर्वाः सर्वे चेमे महर्षयः॥

इति श्रीमहाभारते आश्रमवासिके पर्वाण नैलकण्ठीये भारत-मावदीपे अष्टाविशोऽध्यायः ॥ २८ ॥

२९ वनवा समिति॥ १॥ विश्राम्य विश्रान्ति प्राप्य ॥ ६॥ बहिंणेषु पक्षिबहेजतूलिकामयेषु ॥ ११॥ संश्रायाः मृतानां सत्त्वमस्ति न वा सत्त्वमिण्डादेघटीभूतस्येव रूपमुपमृद्यानुपमृद्य वा उपमदे सोऽयं दशरथः स्वर्गस्यो क्र पितेति प्रत्यभिज्ञानुपपात्तिः अनुपमर्दे भस्मीभावस्य प्रत्यक्षि दर्शनं नोपपद्यत इत्यादयस्तेषां छेदनायत्यर्थः ॥२०॥

पश्यन्तु तुपसो वीर्यमद्य मे चिरसंस्ट्रतम्। वृदुच्यतां महाप्राज्ञ कं कामं प्रद्दामि ते २१ प्रवणोऽस्मि वरं दातुं पश्य मे तपसः फलम्। पवमुक्तः स राजेन्द्रो व्यासेनामितबुद्धिना ॥ मुद्धर्तिमव सञ्चिन्त्य वचनायोपचक्रमे। धन्योऽसम्य गृहीतश्च सफलं जीवितं च मे यनमे समागमोऽ छेह भवाद्भः सह साधुभिः। अद्य चाप्यवगच्छा।मे गातामिष्टामिहात्मनः॥ ब्रह्मकरुपैभंवद्भिर्यत्समेतोऽहं तपोधनाः। दर्शनादेव भवतां पुतोऽहं नात्र संशयः॥ २५ विद्यते न भयं चापि परलोकान्ममानद्याः। कि तु तस्य सुदुर्बुद्धेर्मन्दस्यापनयेर्भृशम् २६ द्यते मे मनो नित्यं स्मरतः पुत्रगृद्धिनः। अपापाः पाण्डवा येन निकृताः पापबुद्धिना घातिता पृथिवी येन सहया सनरद्विपा। राजानश्च महात्मानो नानाजनपदेश्वराः २८ आगम्य मम पुत्रार्थे सर्वे मृत्युवशं गताः। ये ते पितृश्च दारांश्च प्राणांश्च मनसः प्रियान् परित्यज्य गताः शूराः प्रेतराजनिवेशनम्। का जुतेषां गतिर्बह्मन् मित्रार्थे ये हता मृधे। तथैव पुत्रपीत्राणां मम ये निहता युधि। दूयते में मनोऽभीक्षणं घातायत्वा महाबलम् भीषमं शान्तनवं वृद्धं द्रोणं च द्विजसत्तमम्। मम पुत्रेण मुहेन पापेनाकृतबुद्धिना॥ क्षयं नीतं कुलं दीप्तं पृथिवीराज्यमिच्छता। पतत्सर्वमनुस्यत्य दह्यमानो दिवानिशम् न शान्तिमधिगच्छामि दुःखशोकसमाहतः॥ इति मे चिन्त्यानस्य पितः शान्तिन विद्यते वैशम्पायन उवाच।

तच्छ्रत्वा विविधं तस्य राजर्षेः परिदेवितम् पुननवीकृतः शोको गान्धार्या जनमेजय ३५ कुन्ता द्वपदपुत्रयाश्च सुभद्रायास्तथैव च। तासां च वरनारीणां वधूनां कौरवस्य ह ॥ पुत्रशोकसमाविष्टा गान्धारी त्विद्मव्रवीत्।

श्वशुरं बद्धनयना देवी प्राञ्जलिकात्थिता ३७ षोडशेमानि वर्षाणि गतानि मुनिपुङ्गव। अस्य राज्ञो हतान्पुत्रान् शोचतो न शमो विभो पुत्रशोकसमाविष्टो निःश्वसन् होष भूमिपः। न शेते वसतीः सर्वा धृतराष्ट्री महामुने ३९,

लोकानन्यान्समर्थोऽसि स्रष्टुं सर्वोस्तपोबलात्। किसु लोकान्तरगतान्

राज्ञो दर्शियतुं सुतान्॥ 80 इयं च द्रौपदी कृष्णा हतज्ञातिस्ता भृशम्। शोचत्यतीव सर्वासां स्नुषाणां दयिता स्नुषाः तथा कृष्णस्य भगिनी सुभद्रा भद्रभाषिणी। सौभद्रवधसंतप्ता भृशं शोचाति भाविनी ४२ इयं च भूरिश्रवसो भाया प्रमसंमता। भर्वव्यसनशोकार्ता भृशं शोचित भाविनी॥ यस्यास्तु श्वशुरोधीमान् बाह्निकः स कुरुद्धहः निहतः सोमद्त्रश्च पित्रा सह महारणे श्रीमतोऽस्य महाबुद्धेः संग्रामेष्वपलायिनः। पुत्रस्य ते पुत्रशतं निहतं यद्रणाजिरे ॥ तस्य भार्याशतमिदं दुःखशोकसमाहतम्। पुनः पुनर्वधयानं शोकं राक्षो ममेव च। तेनारंभेण महता मासुपास्ते महासुने। ये च शूरा महात्मानः श्वशुरा मे महारथाः सोमदत्तप्रभृतयः का नु तेषां गतिः प्रभो। तव प्रसादाद्भगवन् विशोकोऽयं महीपतिः यथा स्याद्भविता चाहं कुन्ती चेयं वधूस्तव। इःयुक्तवत्यां गान्धार्यो कुन्ती वतकुशानना॥ प्रच्छन्नजातं पुत्रं तं सस्मारादित्यसानिभस्। तासृषिर्वरदो स्यासो दूरश्रवणद्शनः॥ ५० अपर्यदुः खितां देवीं मातरं सदयसाचिनः। तामुवाच ततो ट्यासो यत्ते कार्य विवाश्रतं तडूहिं त्वं महाभागे यत्ते मनसि वर्तते। श्वशुराय ततः कुन्ती प्रणम्य शिरसा तदा। उवाच वाक्यं सवीडा विवृण्वाना पुरातनम्

इति श्रीमहाभारते आश्रमवासिके पर्वणि पुत्रदर्शनपर्वणि धृतराष्ट्रादिकृतप्रार्थने पकोनित्रशोऽध्यायः॥ २९॥

आरंभेण शोकोद्यमेन मामुपास्त भाषांशतं रोदनं कुर्वत् भारते आश्रमवासिके पर्वणि नैलकण्ठीये भारतभावदीपे मामेव परिवार्य तिष्ठतीत्यर्थः । आरंभ उद्यमे दर्पे त्वरायां एकोनित्रंशोऽध्यायः ॥ २९ ॥ च वधेऽपि चेति वध एवात्र प्राह्यः ॥ ४७ ॥ इति श्रीमहा-आश्रमवा० ३

30

कुन्त्युवाच ।

मगवन श्वशुरों मेऽसि दैवतस्यापि दैवतम् सामे देवातिदेवस्त्वं श्रणु सत्यां गिरं मम १ तपस्वी कोपनो विप्रो दुवासा नाम मे पितुः। भिक्षामुपागतों भोकुं तमहं पर्यतोषयम्॥ २ शौचेन त्वागसस्त्यागैः शुद्धेन मनसा तथा कोपस्थानेष्वपि महत्स्वकुप्यस्न कदाचन॥ ३ स प्रीतो वरदों मेऽभृत्कृतकृत्यो महामुनिः। अवश्यं ते गृहीतव्यमिति मां सोऽब्रवीद्वचः॥ ततः शापभयाद्विप्रमयोचं पुनरेव तम्। प्रवमस्त्वित च प्राह पुनरेव स मे द्विजः ५

धर्मस्य जननी भद्रे
भवित्री त्वं ध्रुभानने।
वशे स्थास्यन्ति ते देवा
यांस्त्वमावाह्यिष्यसि॥
इत्युक्त्वाऽन्तर्हितो विप्रस्ततोऽहं विस्मिताऽभवम्।
न च सर्वास्ववस्थासु
स्मृतिमें विश्रणश्यति॥

अथ हम्यतलखाहं रिवमुद्यन्ती दिवानिशम् संस्मृत्य तहषेवीक्यं स्पृहयन्ती दिवानिशम् खिताऽहं बालभावेन तत्र दोषमबुद्ध्यती। अथ देवः सहस्रांशुर्मत्समीपगतोऽभवत॥ ९ द्विधा कृत्वाऽऽत्मनो देहं भूमौ च गगनेऽपि च तताप लोकानेकेन द्वितीयनागमत्स माम् १० स मामुवाच वेपन्तीं वरं मत्तो वृणीष्व ह। गम्यतामिति तं चाहं प्रणम्य शिरसाऽवदम् स मामुवाच तिग्मांशुर्वृथाऽऽह्यानं न मे क्षमम्

धक्ष्यामि त्वां च वित्रं च येन दत्तो वरस्तव तमहं रक्षती वित्रं शापादनपकारिणम् । पुत्रो मे त्वत्समो देव भवेदिति ततोऽब्रुवम् ॥ ततो मां तेजसाऽऽविद्य मोहायित्वा च भाजुमान् । जवाच भविता पुत्र-स्तवेत्यभ्यगमहिवम् ॥ १४

ततोऽहपनतभवने वितुर्वृत्तान्तरक्षिणी। गुढोत्पन्नं सुतं बालं जले कर्णमवास्त्रम् १५ नूनं तस्यैव देवस्य प्रसादात्पुनरेव तु । कन्याऽहमभवं वित्र यथा त्राह स मामुबिः॥ स मया मूहया पुत्रो ज्ञायनानोऽव्युपेक्षितः। तन्मां दहाति विप्रवें यथा सुविदितं तव ॥ १७ यदि पापमपापं वा यदेति इतं मया। तं द्रष्ट्रामे व्लामे भगवन्त्रयपनेतुं त्वमहिति॥ यचार्य राक्षो विदितं हिदिखं भवतोऽनव। तं चायं लगतां कामनद्येत्र मुनिसत्तर॥ १८ इत्युक्तः प्रत्युवाचे इं ह्यासो वेद्विदां वरः। साधु सर्वभिदं भावयमेत्रमेत्रयथाऽऽत्थ माम अपरावश्च ते नास्ति कन्याभावं गता हासि देवाश्रेश्वर्यवन्नो वै शरीराणगाविशन्ति वै सान्त देवनिकायाश्च संकल्पाजानयन्ति ये। वाचा दृष्या नथा स्पर्शात्सं वर्षे गिति पश्चवा मनुष्यधर्मो दैवेन धर्मेण हि न दुष्यति। इति कुनित विजानीहि उयेतु ते मानसी जवरः सर्वे बलवतां पथ्यं सर्वे बलवतां श्रुचि । सर्वे बलवतां धर्मः सर्वे बलवतां स्वक्षम्॥ २४

इति श्रीमहाभारते । आश्रमबासिके पर्वाणे पुत्रदर्शनपर्वणि व्यासकुन्तीसंवादे त्रिशत्तामोऽध्यायः ॥ ३०॥

9



भगवात्रिति ॥ १ ॥ आगसस्त्यागैः अपराधत्यागैः ॥ ३ ॥संघर्षण रत्या ॥ २२ ॥ इति श्रीमहामारते आश्रम- वासिके पर्वणि नैलकण्ठीये भारतभावदीपे त्रिंशत्तमोऽच्यायः ॥३०॥

38

च्यास उवाच। भद्रे द्रश्यास गान्धारि पुत्रान् म्राट्टन्सखींस्तथा वध्य पति। मेः सार्ध निशि सुप्तोत्थिता इव ॥ कर्ण द्रश्यति कुन्ती च सीभद्रं चापि यादवी द्रीपदी पञ्च पुत्रांश्च पिदृ सातृंस्तथैव च ॥ २ पूर्वमेवैष हृदये ध्यवसायोऽभवन्मम । यदास्मि चोदितो राज्ञा भवत्या पृथयैव च॥ न ते शोच्या महात्मानः सर्व एव नर्षभाः क्षत्रधर्मपराः सन्तस्तथा हि निधनं गताः ४ भवितव्यमवश्यं तत्सुरकार्यमनिन्दिते। अवतेरस्ततः सर्वे देवभागा महीतलम्॥ गन्धर्वाप्सरसङ्घेव पिशाचा गुह्यराक्षसाः। तथा पुण्यजनाश्चेव सिद्धा देवर्ध्योऽपि च॥६ देवाश्च दानवाश्चेव तथा देवष्योऽमलाः। त पते निधनं प्राप्ताः कुरुक्षेत्रे रणाजिरे॥ ७ गन्धर्वराजो यो धीमान् धृतराष्ट्र इति श्रुतः स एव मानुषे लोके धृतराष्ट्रः पतिस्तव॥ ८ पाण्डुं मरुद्रणाक्षिद्धे विशिष्टतममच्युतम्। धर्मस्यांशोऽभवत्श्रता राजा चैव युधिष्ठिरः

कि दुर्योधनं विद्धि शकुनि द्वापरं तथा। दुःशासनादीन्विद्धि त्वं राक्षसान् शुभदशेने॥ १० मस्द्रणाद्धीमसेनं बलवन्तमरिन्दमम्। विद्धि त्वं तु नरमृषिभिमं पार्थ धनञ्जयम् ११ नारायणं हृषीकेशमध्यनौ यमजौ तथा। यः स वै पार्थादुद्भतः संहर्षजननस्तथा॥ १२
यश्च पाण्डवदायादो हतः षड्किमेहारथैः।
स सोम इह सौभद्रो योगादेवाभवाद्विधा १३
द्विधा कृत्वाऽऽत्मनो देहमादित्यं तपतां वरम्
लोकांश्च तापयानं वै विद्धि कर्णं च शोभने
द्रौपद्या सह संभूतं धृष्टद्यसं च पावकात्।
अग्नेभांगं शुभं विद्धि राक्षसं तु शिखण्डिनम्
द्रोणं बृहस्पतेभांगं विद्धि द्रौणि च रुद्रजम्।
भीष्मं च विद्धि गाङ्गेयं वसुं मानुषतां गतम् ॥
पवमेते महाप्रक्षे देवा मानुष्यमेत्य हि।
ततः पुनर्गताः स्वर्गं कृते कर्मणि शोभने॥ १७
यश्च वै द्विद सर्वेषां दुःखमेताचिरं स्थितम्।
तद्य द्यपनेष्यामि परलोककृताद्भयात् १८
सर्वे भवन्तो गच्छन्तु नदीं भागीरथीं प्रति।
तत्र द्रक्ष्यथ तान्सर्वान् ये हतास्मिन् रणाजिरे

वैशम्पायन उवाच।

इति व्यासस्य वचनं श्रुत्वा सर्वो जनस्तदा

महता सिंहनादेन गङ्गामिम् सुक्षो ययौ ॥२०

धृतराष्ट्रश्च सामात्यः प्रययौ सह पाण्डवैः।

सहितो मुनिशार्द् हैर्गन्धर्वेश्च समागतैः ॥२१

ततो गङ्गां समासाद्य क्रमेण स जनाणवः।

निवासमकरोत्सर्वो यथाप्रीति यथासुखम् ॥

राजा च पाण्डवैः सार्धमिष्टे देशे सहानुगः।

निवासमकरोद्धीमान् सस्त्रीवृद्धपुरःसरः २३

जगाम तदहश्चापि तेषां वर्षशतं यथा।

निशां प्रतीक्ष्यमाणानां दिहसूणां मृतानृपान्

अथ पुण्यं गिरिवरमस्तमभ्यगमद्रविः।

ततः कृताभिषेकास्ते नैशं कर्म समाचरन्रभ

इति श्रीमहाभारते आश्रवासिके पर्वाणि पुत्रदर्शनपर्वणि गङ्गातीरगमने पक्रिशोऽध्यायः॥ ३१॥

- SARGE

34

वैशम्पायन उवाच।

ततो निशायां प्राप्तायां कृतसायाहिक कियाः । द्यासमभ्यगमन्सर्वे ये तत्रासन्समागताः ॥१

३१

सदे द्रश्यसीति ॥ १ ॥ इति श्रीमहाभारते आश्रमवासिके पर्वाणे नैलकण्ठीये भारतभावदीपे एकत्रिंशो- ऽध्यायः ॥ ३१ ॥

32

ततो निशायामित्यसिष्णध्यायद्वये मृतानां पुनर्दशनसुक्तम्

श्वतराष्ट्रस्तु धर्मात्मा पाण्डवैः सहितस्तदा।
श्वाचिरेकमना सार्धमृषिभिस्तैरुपाविश्वत् ॥ २
गान्धायों सह नार्यस्तु
सहिताः समुपाविश्वन् ।
पौरजानपदश्चापि
जनः सर्वी यथावयः॥ ३

जनः सर्वो यथावयः॥ ततो व्यासो महातेजाः पुण्यं भागीरथीजलम्। अवगाह्याजुहावाथ

सर्वान् छोकान् महामुनिः॥ थ पाण्डवानां च ये योधाः कौरवाणां च सर्वशः राजानश्च महाभागा नानादेशनिवासिनः॥५ ततः सुतुमुछः शब्दो जलान्ते जनमेजय। प्रादुरासीद्यथापूर्व कुरुपाण्डवसेनयोः॥ ६ ततस्ते पार्थिवाः सर्वे भीष्मद्रोणपुरोगमाः। सत्तस्ते पार्थिवाः सर्वे भीष्मद्रोणपुरोगमाः। सत्तस्ते पार्थिवाः सर्वे भीष्मद्रोणपुरोगमाः। सत्तस्ते पार्थिवाः सर्वे भीष्मद्रोणपुरोगमाः। सत्तस्त्राः सिललात्तस्मात्समुत्तस्थुः सहस्रशः विराद्यपदौ चैव सहपुत्रौ सस्तिनकौ। द्रौपदेयाश्च सौभद्रो राक्षसश्च घटोत्कचः ८ कर्णदुर्योधनौ चैव शकुनिश्च महावलाः॥९ जारासन्धिर्भगदत्तो जलसन्धश्च वीर्यवान्। सूरिश्रवाः शलः शल्यो वृषसेनश्च सानुजः॥ लक्ष्मणो राजपुत्रश्च शृष्टयुद्धस्य चात्मजाः। शिखण्डिपुत्राः सर्वे च धृष्ठकेतुश्च सानुजः११
अचलो वृषकश्चेव राक्षसश्चाप्यलायुधः।
बाद्धिकः सोमदत्तश्च चेिकतानश्च पार्थिवः॥
एते चान्ये च बहवो बहुत्वाद्ये न कीितताः।
सर्वे भासुरदेहास्ते समुत्तस्थुर्जलात्ततः॥ १३
यस्य वीरस्य यो वेषो यो ध्वजो यच्च वाहृतं
तेन तेन व्यदृश्चन्त समुपता नराधिषाः॥ १४
दिन्याम्बरधराः सर्व सर्वे म्राजिष्णुकुण्डलाः
निर्वेरा निरहं कारा विगतकोधमत्सराः॥१५
गन्धवेरुपगीयन्तः स्तूयमानाश्च बन्दिभिः।
दिव्यमाल्याम्बरधरा वृताश्चाप्सरसां गणः॥
धृतराष्ट्रस्य च तदा दिव्यं चश्चनराधिप।
मुनिः सत्यवतीपुतः प्रीतः प्रादात्तपोबलात॥
दिव्यक्षानबलोपेता
गान्यारी च यशास्तिनी।

दद्री पुत्रांस्तान् सर्वान्
ये चान्येऽपि मुधे हताः॥ १९
तदद्भुतमाचिन्त्यं च सुमहल्लोमहर्षणम्।
विस्मितः स जनः सर्वा दद्रशांनिमिषेक्षणः॥
तदुत्सवमहोद्रग्रं हृष्टनारीनगकुलम्।
आश्चर्यभूतं दृद्दशे चित्रं परगतं यथा॥ २०
धृतराष्ट्रस्तु तान् सर्वान् प्रयन्दित्येन चक्षुषा
सुमुदे भरतश्चेष्ठ प्रसादात्तस्य च मुनेः॥ २१

इति श्रीमहाभारते आश्रमवासिके पर्वणि पुत्रदर्शनपर्वणि भीष्मादिदर्शने द्वात्रिशोऽध्यायः॥ ३२॥

तेन तेषां सत्त्वमस्तीति स्पष्टमुक्तम् । अतो मृतानां सत्त्वसस्ति न वेति संशयः परास्तः । अथ भस्मीभूतानां कथं
प्रत्यक्षेण दर्शनं स्वप्नविति चेत् व्यासस्यैन्द्रजालिकत्वापत्या
संशयोच्छेदकत्वानुपपत्तिः । अथ देवताभावं गतानां तेषां
पुनर्भाष्मादिमावेन योगवलादिभिव्यक्तिभवति । तिर्हे भस्मीमृतस्य देहस्य पुनरुद्यायोगात्तत्सहशैर्देहान्तरे हेपेतानामेव
तेषां दर्शनमिति वाच्यम् । तथाऽपि देहान्तरे ममायं भतेति
बुद्धिमतीनां स्त्रीणां भ्रांतिरेव पूर्वदेहनाशस्य दृढतरस्मरणात्
अस्मरणे पुनः स्वप्नतुत्यतेति तुल्यम् । अत्र ब्रूमः। हार्दविद्यां
अक्रुत्यः श्रूयते त इमे सत्याः कामा अनृतािषधाना इति ।
तस्मादृहराकाशं प्रकृत्य एतत्सत्यं ब्रह्मपुरमास्मन्सर्वे कामाः
समाहिता इति । तथा यो यो द्यास्येतः प्रैति न तिमिह
दर्शनायोपलभते दृत्युपकम्य ये चास्येह जीवा ये च प्रेता
समान्यदिच्छक्ष लभते सर्वे तदत्र गत्वा विन्दत इत्यादि । सत्यं

महापुरं हृदम्बरिमिखर्थः । समस्तः सदा समेवास्त्यत एव तम्न
सुनयः परयन्यतीतादिकं मिथ्याबह्मपुरं शरीरममुना सत्यपुरं
छादितं सर्पेण स्निनेत्यमुष्य विलये सत्यं पुरं प्रकाशते
तस्मादिविद्याप्रत्युपस्थाणितमपारमार्थिकं नैवं रूपम्। कर्तृभोक्ति
रागद्वेषाद्यनेकानर्थकछितं तद्विलयनेन तद्विपरीतमपहतपाप्म
त्वादिविशिंगं पारमेश्वरं रूपं विद्यया प्रतिपद्यते सर्पादिविलयने
रज्जादिवदिति भाष्याच । ब्राह्मलैकिका एव सत्या भीक्मा
दयोऽनुतैर्जन्मादिभिर्मावविकारेराविर्भूय तिरोभूताः सन्ती
महिषिविद्ययाऽऽविर्भूय स्त्र्यादिभिश्व याथात्म्येन गृहितिः
सन्ताभाः सह रेमिरे इति युक्तमुत्पञ्यामः। विशेषस्त्रस्म
तक्ते वदान्तकतके दहराधिकरणे द्रष्ट्यः । अश्वरार्थिः
स्वष्ट एव ॥ १॥ इति श्रीमहाभारते आश्रमवासिके पर्विणि
नैलकण्ठीये भारतभावदीपे द्वात्रिशोऽध्यायः ॥ ३२॥

१६

33

वैशम्पायन उवाच । ततस्ते पुरुषश्रेष्टाः समाजग्मुः परस्परम्। विगतकोधमात्सर्याः सर्वे विगतकत्मषाः १ विधि परममास्थाय ब्रह्मार्षेविहितं शुभम्। संहष्टमनसः सर्वे देवलोक इवामराः॥

> पुत्रः पित्रा च मात्रा च भार्याश्च पातिभिः सह। भ्रात्रा भ्राता सखा चैव सख्या राजन्समागताः॥

थाण्डवास्तु महेष्वासं कर्ण सौभद्रमेव च। संप्रहर्षात्समाजग्मुद्रौपदेयांश्च सर्वशः॥ नतस्ते प्रीयमाणा वै कर्णेन सह पाण्डवाः। समेत्य पृथिवीपाल सौहये च स्थिताऽभवन् परस्परं समागम्य योधास्ते भरतर्षभ । सुनेः प्रसादात्ते होवं क्षत्रिया नष्टमन्यवः ॥ ६ असीहृदं परित्यज्य सीहृदे पर्यवस्थिताः। पवं समागताः सर्वे गुरुभिर्वोधवैः सह॥ ७ पुत्रेश्च पुरुषव्याद्राः कुरवोऽन्ये च पार्थिवाः। तां रात्रिमखिलामेवं विद्वत्य प्रीतमानसाः ८

मेनिरे परितोषेण नृपाः खर्गसदो यथा। नात्र शोको भयं त्रासो नारतिनीयशोऽभवत्॥

परस्परं समागम्य योधानां भरतर्भ। समागतास्ताः पितृभिभ्रातिभिः पतिभिः सुतैः सुदं परिमकां प्राप्य नायों दुःखमथात्यजन्। यकां रात्रि विह्तयैव ते वीरास्ताश्च योषितः आमन्त्रयान्योनयंमान्छिष्य ततो जग्मुर्यथागतं ततो विसर्जयामास लोकांस्तान्मुनिपुङ्गवः॥ श्रणेनान्तर्हिताश्चेव प्रेक्षतामेव तेऽभवन्। अवगाह्य महात्मानः पुण्यां भागीरथीं नदीम् सर्थाः सध्वजाश्चेव खानि वेशमानि भेजिरे देवलोकं ययुः केचित्केचिद्रह्मस्दस्तथा १४ केचिश्व वारुणं लोकं केचित्कौबेरमाप्नुवन् त्ततो वैवस्वतं लोकं को चिचवा भुवनृपाः॥ १५

राक्षसानां पिशाचानां केचिचाप्युत्तरान्कुरून्। विचित्रगतयः सर्वे यानवाष्यामरैः सह॥ आजग्मुस्ते महात्मानः सवाहाः सपदानुगाः गतेषु तेषु सर्वेषु सिळळा महामुनिः१७ धर्मशीलो महातेजाः कुरूणां हितकृत्तथा।

ततः प्रोवाचताः सर्वाः क्षत्रिया निहतेश्वराः या याः पतिकृतान् लोका-निच्छन्ति परमस्त्रियः। ता जाह्विजिलं क्षिप्र-

मवगाहन्त्वतन्द्रिताः॥ ततस्तस्य वचः श्रुत्वा श्रद्धाना वरांगनाः। श्वशुरं समनुक्षाप्य विविद्युजाहिवीजलम् २० विमुक्ता मानुवैदेहिस्ततस्ता भर्ताभः सह। समाजग्मुस्तदा साध्व्यः सर्वा एव विशांपते एवं क्रमेण सर्वास्ताः शीलवतः। प्रविश्य क्षित्रया मुक्ता जग्मुभेर्तृतलोकताम् दिव्यक्तपसमायुक्ता दिव्याभरणभूषिताः। द्वियमाल्याम्बरधरा यथाऽऽसां पतयस्तथा ताः शीलगुणसंपन्ना विमानस्या गतक्रमाः। सर्वाः सर्वगुणोपताः स्वस्थानं प्रतिपेदिरे २४ यस्य यस्यं तुयः कामस्तिस्मिन्काले बभूव ह । तं तं विसृष्टवान्व्यासो वरदो धर्मवत्सलः॥ तच्छ्रत्वा नरदेवानां पुनरागमनं नराः। जहषुर्मदिताश्चासन्नानादेशगता अपि॥ २६ प्रियः समागमं तेषां यः सम्यक् श्रुणयान्नरः प्रियाणि लभते नित्यमिह च प्रत्य चैव सः इष्टबान्धवसंयोगमनायासमनामयम्। यश्चैतच्छ्रावयेद्विद्वान् विदुषो धर्मवित्तमः २८ स यशः प्राप्त्रयाहोके परत्र च शुभां गतिम्। खाध्याययुक्ता मनुजास्तपोयुक्ताश्च भारत॥ साध्वाचारा दमोपेता दाननिधूतकलम्षाः। ऋजवः शुचयः शान्ता हिंसानृतविवर्जिताः आस्तिकाः श्रद्धानाश्च धृतिमन्तश्च मानवाः श्रुत्वाऽऽश्चर्यमिदं पर्व ह्यवाप्स्यान्त परां गति

### इति श्रीमहाभारते आश्रमवासिके पर्वणि पुत्रदर्शनपर्वणि स्त्रीणां स्वस्वपतिलोकगमने त्रयस्त्रिशोऽध्यायः॥ ३३॥



38

सौतिकवाच।

पतच्छुत्वा नृपो विद्वान् हृष्टोऽभूज्जनमेजयः

पितामहानां सर्वेषां गमनागमनं तदा॥ १

सञ्जवीच भुद्रा युक्तः पुनरागमनं प्रति।
कथं नु त्यक्तदेहानां पुनस्तद्र्पदर्शनम्॥ २

इत्युक्तः स द्विजश्रेष्ठो व्यासाशिष्यः प्रतापवान्
प्रोवाच वदतां श्रेष्ठस्तं नृपं जनमेजयम्॥ ३

वैशम्पायन उवाच।

अविप्रणाशः सर्वेषां कर्मणामिति निश्चयः।

महाभूतानि नित्यानि भूताधिपतिसंश्रयात ।
तेषां च नित्यसंवासो न विनाशो वियुज्यतां अनायासकृतं कर्म सत्यः श्रेष्ठः फलागमः।
आत्मा चैभिः समायुक्तः सुखदुःखमुपाश्रते ६ अविनाश्यस्तथायुक्तः क्षेत्रज्ञ इति निश्रयः।
भूतानामात्मको भावो यथाऽसौ न वियुज्यते यावन्न श्रीयते कर्म तावन्तस्य स्वरूपता।
श्रीणकर्मा नरो लोके रूपान्यत्वं नियच्छिति नानाभावास्तथैकत्वं शरीरं प्राप्य संहताः।
भवन्ति ते तथा नित्याः पृथग्भावं विजानतां

इति श्रीमहामारते आश्रमवासिके पर्वाण नैलकण्ठीये भारतमावदीपे त्रयिक्षंशोऽध्यायः ॥ ३३ ॥

कर्मजानि दारीराणि तथैवाकृतयो नृप॥ ४

३ ४

पूर्वाच्यायद्वयोक्तमेवार्थे प्रश्नोत्तराभ्यां निरूपयति-एतच्छृत्वेत्यादिना ॥ १॥ कयं नु त्यक्ताः भस्मीभूता ये देहास्तेषां तद्रूपेणैव पूर्वरूपेणैव दर्शनं कथामित्यर्थः।। २ ॥ अवीति युग्मम् । सर्वेषां देवासुरमनुष्याणां कर्माणि कुर्वतां कर्मणां भोगमन्तरेण कदाचिदपि विप्रणाशो नास्ति । यथा खप्ने शुभाशुमैः कर्माभेः शुभमशुभं वा स्वाप्नं देहं प्राप्य तद्वारा कर्मफलं सुखदुःखादिकं भुक्त्वा कर्मीपरतौ सत्यां तं देहं संहराति । जायदेहस्तु तदानीमविकृत एव तिष्ठति । एवं कर्मजेषु मानुषादिदेहेषु नश्यत्स्वपि हार्दाकाशस्थाःपित्रा-दिदेहा अविनष्टा एव सन्ति । अत एवाथ य इहात्मान-म्नुविद्य वजनत्येता ५श्च सत्यान् कामा ५स्तेषा ५सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति स यदि पितृलोककामो भवति संकल्पा-देवास्य पितरः समुत्तिष्ठान्ति तेन पितृलोकेन संपन्नो महीयते इति श्रुतिः । सत्यानां पित्रादीनामुत्यानं दर्शयति ॥ ४ ॥ तदेतदाह—महाभूतानीति । भूतानां प्राणिनामाधिप-तेरीश्वरस्य संश्रयान्महाभूतान्यस्मदादिशरीरापेक्षया अविना-शित्वादियोगान्महाभूतानि हार्दाकाशस्याः पित्रादयस्तस्यैव सम्बधानित्यानि । कर्मजानि तु भूतानि कमक्षये विली-यन्त इति भावः । तेषां च महाभूतानां नित्यानां शरीराणा\_ मनित्यैः शरीरैः संह संवासस्तादातम्येनावस्थानं संसार-दशायामित । वियुज्यतां अनित्यानां नाशे तैः सह वियु-

ज्यमानानां तेषां नित्यानां विनाशो न। नास्य जरयैतज्जीयंति न वधेनास्य हन्यत एतत्सत्यं ब्रह्मपुरमिति श्रुतेः । तस्मा त्कर्मजानां नाशेऽप्यकर्मजानां हार्दाकाशस्यानां पित्रादि-देहानामविनाशात्पुनस्तद्रूपेण तेषां दर्शनं युक्तमेव कथमेतदवाप्यते इत्यत आह—अनायासेति । प्रवृति-रूपं कम आयासकृतं तिद्विपरीतं तु निवृत्तिरूपं कर्म अना-यासकृतम् । तस्मादयं सत्यः श्रेष्टश्च उन्ताविधः फलागमी भवति । एभिरायासयुक्तैः कर्मभिः ॥ ६ ॥ तर्हि कर्म-सम्बन्धादातमा नश्यति नेत्याह--अविनाइय यद्यपि दुःखयोग आत्मनोऽस्ति तथापि क्षेत्रज्ञ आत्मा तैर्दुःखै रविनास्य एव अविकार्य एव असगत्वात् । वधस्य चाध्यासिकत्वात्। अत्र दृष्टान्तमाह—भूतानामिति। भूतानां अस्मदादिशरीराणाम् । आत्मकः आत्मनः प्रतिकृतिर्दर्पणादौ प्रातिबिम्बो दर्पणधर्मान् मलिन त्वादीननुकुर्वाणोऽपि तन्नाशानस्यति । न वियुज्यत इत्यस्य न मस्यतीत्यर्थः । एवं क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोगेऽपि द्रष्टव्यम् ॥७॥ यावत्कर्म देहारंभकमस्ति तावत्तस्य देहस्य स्वरूपता तत्रीर त्मत्वाध्यास इत्यर्थः । कर्मक्षये तु देहान्तरे आत्मत्वाध्यासी भवतीत्याह-स्त्रीणिति ॥८॥ ये नानाभावाः भूतोन्द्रयाद्यी भिन्नाः पदार्थाः शरीरं प्राप्य एकत्वं देवदत्तोऽहं मनुष्यपुत्र इति देहादितादात्म्यं संहताः संप्राप्तास्ते एव भावा देहादीनी मात्मनः पृथक्तं विजानतां योगिनां नित्या भवन्ति । अर्जा निनां ये अनित्या भावास्त एव ज्ञानिनां नित्यात्मह्या अव न्तीत्पर्थः ॥ ९ ॥

अश्वमेधे श्रुतिश्चेयमश्वसं इपनं प्रति। लोकान्तरगता नित्यं प्राणा नित्यं शरीरिणां अहं हितं वदास्येतित्प्रयं चेत्तव पार्थिव। देवयाना हि पंथानः श्रुतास्ते यञ्चसंस्तरे ११ आहुनो यत्र यञ्चस्ते तत्र देवा हितास्तव। यदा समन्विता देवाः पश्चनां गमनेश्वराः १२ गतिमन्तश्च तेनेष्ट्रा नान्ये नित्या भवन्त्युत। नित्येऽस्मिन्पञ्चके वर्गे नित्ये चात्मनि पूरुषः अस्य नानासमायोगं यः पश्यति वृथामितः वियोगे शोचतेऽत्यर्थं स बाल इति मे मतिः वियोगे दोषद्शीं यः संयोगं स विसर्जयेत्। असंगे संगमा नास्ति दुःखं भुवि वियोगजम् परापर इस्त्वपरो नाभिमाना दुदीरितः। अपर इः परां बुार्द्धे इात्वा मोहाद्विमुच्यते॥ अदर्शनादापतितः पुनश्चादर्शनं गतः। नाहं तं वोद्मीनासौ मां न च मेऽस्ति विरागता येन येन शरीरेण करोत्ययमनीश्वरः। तेन तेन शरीरेण तद्वश्य गुपाश्चते। मानसं मनसाऽऽप्नोति शरीरं च शरीरवान्१८

इति श्रीमहाभारते आश्रमवासिके पर्वणि पुत्रदर्शनपर्वणि जनमेजयं प्रति वैशस्पायनवाक्ये चतुर्सिशोऽध्यायः॥ ३४॥



34

वैशम्पायन उवाच । अरृष्टा तु नृपः पुत्रान् दर्शनं प्रतिलब्धवान् । ऋषेः प्रसादात्पुत्राणां स्वरूपाणां कुरुद्वह ॥ १

स राजा राजधमीश्च ब्रह्मोपनिषदं तथा। अवाप्तवान्नरश्रेष्ठो बुद्धिनिश्चयमेव च॥

संज्ञपनं मारणं तदा हि सूर्य ते चक्षः वातं प्राण इत्यादयो मन्त्राः पठ्यन्ते ततो लिंगाद्रम्यते यत् शरीरिणां श्राणा इन्द्रियाणि नित्यं निश्चितं नित्यं सर्वदा लोकान्तरे गता इति । तेन सर्वः शरीरी विभुरेवाम्ति न तूपाधिपरि-च्छितः परिच्छित्रत्वाभिमानस्त्वस्याविद्यक इति भावः ॥ १०॥ तव तु ज्ञानेऽधिकाराभावात् सोपासनकर्मप्राप्यं देवयानमार्गमेवाश्रयखेत्याह—अहमिति । ते तव योग्या इति शेषः ॥ ११ ॥ यत्र काले ते त्वया यज्ञ आहृतः कृतस्तैत्र तदैव देवास्तव हिताः सखायो जाताः यदैवं तदैव देवाः । पश्चनां जीवानां गमने तत्तल्लोकप्राप्तौ ईश्वरा निप्रहानुप्रहकराः ॥१२॥ यस्मादेवं तस्मानित्या जीवा देवा-निष्ट्वा गतिमन्तो भवान्ति नान्ये अयजमानाः एवं सार्धेन कर्मनिष्ठामुक्त्वा ज्ञाननिष्ठामाह साधेन--नित्ये इति। पाश्वभौतिको देववर्गः सर्वोऽपि निसः पुरुषश्च तद्रष्टा नित्यः ॥ १३॥ उभयोगपि नित्ययोः सतोयीऽस्य नाना-योगं अनेकदेहसम्बन्धं पर्याते स वृथामतिर्वियोगे पितृ-अत्रादिनाशे शोचित मौद्यात्। उक्तरीत्या न देहो नश्यति नाप्यात्मेति निर्निमित्तस्तेषां शोक इति भावः ॥१४॥ यदि स्त्र्यादिनाशादुः खं पर्यात तर्हि स्त्र्यादीनां परिप्रह एव न कर्तव्यः। न हि वन्थ्यायाः पुत्रशोकार्तिरास्त वस्तुतस्त्वसंगे

आत्मिन नियोगजं दुःखं वा स्त्र्यादिसंगमो वा नास्तित्याह—
असंग द्दति।१५। परेति। अपरस्तु उक्तिवधां ज्ञाननिष्ठामत्राप्तस्तु परापरज्ञो नित्यानित्यविभागमात्रज्ञः अभिमानादेहादितादात्म्यात् उपासनाबलेन उदीरित उिक्षप्तः अपरज्ञः
सगुणब्रह्मित्त भूत्वा पश्चात्परां बुद्धि निर्विशेषवस्तुज्ञानं
प्राप्य मोहान्मूलाज्ञानाद्विमुच्यते।। १६ ।। मुक्तस्य लक्षणमाह—अद्र्शनादिति। कर्मकर्तुरभावाददर्शनं प्रत्यक्
वेतन्यं तस्मादापिततस्तत्रव च लीनोऽतस्तं मुक्तमहं न
वेद्यि। अगोचरत्वात् असी च मां न वेति करणाभावात् तिहि
त्वमपि तादक्षतो न भवसीत्याह—न च मेऽस्ति विरागतित। परं वैराग्यमेव मुख्यं मोक्षसाधनामित्यर्थः॥१०॥
येनित। मनसा कृतं पापं मानसतापेनवानुभूयते एवं
शरीरेण कृतं शारीरेणोपतापेनिति कायवाब्यनसां चापसं
त्यक्ता वायुनिरोधं कुर्यादिति सार्घश्लोकार्थः॥ १८॥
इति श्रीमहाभारते आश्रमवासिके पर्वणि नैलकण्ठीये

भारतभावदीपे चतुर्स्त्रिशोऽध्यायः ॥ ३४ ॥

३५

अद्दृष्ट्रोति ॥१॥ स घृतराष्ट्रो राजा विदुरश्च सिद्धि ययौ इति द्वयोः संबंधः । तत्रापि विदुरस्तपोबलात् धृतराष्ट्रो व्यास समासाद्येति सम्बन्धः ॥ २ ॥ विदुरश्च महाप्राक्षो ययौ सिद्धि तपोबलात । धृतराष्ट्रः समासाद्य स्थासं चैव तपस्विनम् ३ जनमेजय उवाच ।

ममापि वरदो दयासो दर्शयेत्पितरं यदि। तदूपवेषवयसं श्रद्धयां सर्वमेव ते॥ ४ प्रियं मे स्यात्कृतार्थश्च स्यामहं कृतिनश्चयः। प्रसादाद्यषमुख्यस्य मम कामः समृध्यताम् ५ सौतिकवाच।

इत्युक्तवचने तिस्मिश्रुपे व्यासः प्रतापवान्।
प्रसादमकरोद्धीमानानयच परिक्षितम्॥ ६
ततस्तदूपवयसमागतं नृपति दिवः।
श्रीमन्तं पितरं राजा ददर्शं जनमेजयः॥ ७
श्रामकं च महात्मानं पुत्रं तं चास्य श्रंगिणम्।
अमात्या ये बभूवुश्च राज्ञस्तांश्च ददर्शह॥ ८
ततः सोऽवभृथे राजा मुदितो जनमेजयः।
पितरं ज्ञापयामास स्वयं सस्तो च पार्थिवः ९
स्नात्वा स नृपतिर्विप्रमास्तीकिमिद्मज्ञवीत्।
यायावरकुलोत्पन्नं जरत्कारुसुतं तदा॥ १०

आस्तीक विविधाश्रयों यज्ञोऽयमिति मे मितिः यद्द्यायं पिता प्राप्तो मम शोकप्रणाशनः ॥१६ आस्तीक उवाच ।

ऋषिद्वेपायनो यत्र पुराणस्तपसो निधिः ।
यक्षे कुरुकुलश्रेष्ठ तस्य लोकावुमौ जितौ १२
श्वतं विचित्रमाख्यानं त्वया पाण्डवनन्दन ।
सर्पाश्च भस्मसान्नीता गतश्च पद्वीं पितुः १३
कथांचित्तक्षको मुक्तः सत्यत्वात्तव पार्थिव ।
ऋषयः पूजिताः सर्वे गतिर्देष्ठा महात्मनः१४
प्राप्तः स्रुविपुलो धर्मः श्रुत्वा पापविनाज्ञानम् ।
विमुक्तो द्वयग्रन्थिरुदारजनद्दीनात् ॥ १५
य च पक्षधरा धर्मे सद्धृत्तरुचयश्च ये ।
यान् दृष्टा हीयते पापं तेभ्यः कार्या नमस्क्रियाः

सौतिरुवाच।

पतच्छुत्वा द्विजश्रेष्टात्स राजा जनमेजयः। पूजयामास तम्हिषमनुमान्य पुनः पुनः॥ १७ पप्रच्छ तमृषिं चापि वैशम्पायनमच्युतम्। कथावशेषं धर्मन्नो वनवासस्य सन्तम॥ १८

इति श्रीमहाभारते आश्रमवासिके पर्वणि पुत्रदर्शनपर्वाण जनमेजयस्य खापितृदर्शने पञ्चित्रशोऽध्यायः॥ ३५॥



३६

जनभेजय छवाच। दृष्ट्वा पुत्रांस्तथा पौत्रान् सानुबन्धान् जनाधिपः घृतराष्ट्रः किमकरोद्राजा चैव युधिष्ठिरः॥१ वैशम्पायन उवाच।

तद्दश्चा महदाश्चर्य पुत्राणां दर्शनं नृप।
वीतशोकः स राजिषः पुनराश्रममागमत॥२
इतरस्तु जनः सर्वस्ते चैव परमर्षयः।
प्रतिजग्मर्यथाकामं धृतराष्ट्राभ्यनुक्षया॥ ३
पाण्डवास्तु महात्मानो लघुभूयिष्ठसीनकाः।
पुनर्जग्ममहात्मानं सदारास्तं महीपातम्॥ ४
तमाश्रमपदं धीमान् ब्रह्मार्षेलीकपूजितः।

मुनिः सत्यवतीपुत्रो घृतराष्ट्रमभाषत ॥ धृतराष्ट्र महाबाहो श्रणु कौरवनन्दन । श्रुतं ते ज्ञानवृद्धानामुषीणां पुण्यकमणाम् ध्रिकानवृद्धानां वेदवेदाङ्गवेदिनाम् । धर्मज्ञानां पुराणानां वदतां विविधाः कथाः मा स्म शोके मनः काषीदिष्टेन व्यथते बुधः । श्रुतं देवरहस्यं ते नारदादेवदर्शनात् ॥ यथा दष्टास्त्वया पुत्रास्तथा कामविहारिणः ध्रुधिष्ठिरः स्वयं धीमान् भवन्तमनुष्यते ॥ सहितो भ्रातृभिः सर्वेः सदारः सस्हक्षानः ।

श्रापयामास आलोचितवान् स्नापयामासेति पाठः स्पष्टः॥९॥ पापविनाशनं इतिहासमिति शेषः ॥ १५ ॥ पक्षघराः पक्ष-स्थापकाः ॥ १६॥ इति श्रीमहामारते आश्रमवासिके पर्वाणे

नैलकण्ठीये भारतभावदीपे पञ्चात्रिशोऽध्यायः ॥ ३५ ॥

हिंदी ।। १ ।। आश्रमपदं आश्रमं प्राप्तम् ।। प्र

विसर्जयैनं यात्वेष खराज्यमनुशासताम्। मासः समधिकस्तेषामतीतो वसतां वने ११ पति कित्यं यत्नेन पदं रक्ष्यं नराधिप। बहुप्रत्यर्थिकं ह्येतद्राज्यं नाम कुरुद्रह ॥ इत्युक्तः कौरवो राजा व्यासेनातुलतेजसा ॥ युधिष्ठिरमथाहूय वाग्मी वचनमब्रवीत्॥ १३ यजातरात्रो भद्रं ते श्रुणु में म्रातृभिः सह। त्वत्प्रसादान्महीपाल शोको नास्मान्प्रबाधते रमे चाहं त्वया पुत्र पुरेव गजसाह्वये। नाथेनानुगतो विद्वन्प्रियेषु परिवर्तिना ॥ प्राप्तं पुत्रफलं त्वत्तः प्रीतिमें प्रमा त्वाये। न मे मन्युर्महाबाहो गम्यतां पुत्र मा चिरम्॥ भवन्तं चेह संप्रेक्ष्य तपो मे परिहीयते। +तपोयुक्तं दारीरं च त्वां दष्ट्वा घारितं पुनः१७ मातरी ते तथैवेमे शीर्णपर्णकृताशने। मम तुल्यवते पुत्र न चिरं वर्तयिष्यतः॥ दुर्योधनप्रभृतयो दृष्टा लोकान्तरं गताः। व्यासस्य तपसो वीर्योद्धवतश्च समागमात्॥ प्रयोजनं च निर्वृत्तं जीवितस्य ममानघ। उग्नं तपः समास्थास्ये त्वमजुञ्जातुमहसि 20

त्वच्यद्य पिण्डः कीर्तिश्च कुळं चेदं प्रतिष्ठितम् । श्वो वाऽद्य वा महाबाहो गम्यतां पुत्र माचिरम् ॥ २१ राजनीतिः सुबहुदाः श्वता ते भरतर्षम । संदेष्टद्यं न पद्यामि कृतं मे भवता विभो वैद्यम्पायन उवाच ।

इत्युक्तवचनं तं तु नृपो राजानमञ्ज्ञित्।
न मामहिसि धर्मज्ञ परित्यकुमनागसम्॥'२३
कामं गच्छन्तु मे सर्वे भ्रातरोऽनुचरास्तथा।
भवन्तमहमन्विष्ये मातरो च यतवतः॥ २४
तम्रवाचाथ गान्धारी मैवं पुत्र श्र्युष्व च।
त्वय्यधीनं कुरुकुलं पिण्डश्च श्वय्युरस्य मे २५
गम्यतां पुत्र पर्याप्तमेतावत्पूजिता वयम्।
राजा यदाह तत्कार्यं त्वया पुत्र पितुर्वेचः॥
वैद्यम्पायन उवाच।

इत्युक्तः स तु गान्धार्या कुन्तीमिद्मभाषत। स्रहेबाष्पाकुले नेत्रे ×प्रमुज्य रुद्तीं वचः॥२७ विसर्जयित मां राजा गान्धारी च यशस्तिनी। भवत्यां बद्धचित्तस्तु

कथं यास्यामि दुःखितः॥ न चोत्सहे तपोविझं कर्तु ते धर्मचारिणि। तपसो हि परं नास्ति तपसा विन्दते महत् ममापि न तथा राज्ञि राज्ये बुद्धियथा पुरा। तपस्येवानुरक्तं मे मनः सर्वात्मना तथा॥३० शून्येयं च मही कृत्सा न मे प्रीतिकरी शुमे। बान्धवा नः परिश्लीणा बलं नो न यथा पुरा पञ्चालाः सुभृशं श्लीणाः कथामात्रावशेषिताः न तेषां कुलकर्तारं कञ्चित्पश्याम्यहं शुभे ३२ सर्वे हि भस्मसाद्वीतास्ते द्रोणेन रणाजिरे। अवशिष्टाश्च निहता द्रोणपुत्रेण वै निशि ३३ चेद्यश्चेव मत्स्याश्च दृष्टपूर्वास्तथैव नः। केवलं वृष्णिचक्रं च वासुदेवपरिग्रहात्॥ ३४ यदृष्ट्वा स्वातुमिच्छामि धर्मार्थं नार्थहेतुतः। शिवेन पश्य नः सर्वान् दुर्लभं तव दर्शनम्॥ अविषद्यं च राजा हि तीवं चारप्स्यते तपः। पतच्छ्रत्वा महाबाहुः सहदेवो युधां पतिः ॥ युधिष्ठिरमुवाचेदं बाष्पव्याकुललोचनः। नोत्सहेऽहं परित्यकुं मातरं भरतर्षभ ॥

प्रतियातु भवान् क्षिप्रं तपस्तप्स्याम्यहं विभो। इहैव शोषियज्यामि तपसेदं कलेवरम्॥ २८ पादशुश्रूषणे रक्तो राज्ञो मात्रोस्तथाऽनयोः।

तम्रवाच ततः कुन्ती परिष्वज्य महाभुजम्
गम्यतां पुत्र मैवं त्वं वोचः कुरु वचो मम।
आगमा वः शिवाः सन्तु खस्था भवत पुत्रकाः
उपरोधो भवेदेवमस्माकं तपसः कृते।
त्वत्स्रेहपाशबद्धा च हीययं तपसः परात ४१
तस्मात्पुत्रक गच्छ त्वं शिष्टमल्पं च नः प्रभो
पवं संस्तंभितं वाक्यैः कुन्त्या बहुाविधैर्मनः॥
सहदेवस्य राजेन्द्र राक्षश्चैव विशेषतः।
ते मात्रा समनुकाता राक्षा च कुरुपुक्रवाः ४३

बहवः प्रत्यर्थिनः प्रार्थयानाः रात्रवो यत्र तत् ।। १२ ॥ नाथेन त्वया ।। १५ ॥ अन्विष्ये सोविष्ये ॥ २४ ॥ शिष्टमायुरिति शेषः ॥ ४२ ॥ + ' उपयुक्तं शरीरं च ' इति पा० × ' परिमृज्य विनीतवत् ' इति पा०

अभिवाद्य कुरुश्रेष्ठमामन्त्रयितुमारभन्। युधिष्ठिर उवाच । राज्यं प्रतिगमिष्यामः शिवेन प्रतिनन्दिताः अनुक्षातास्त्वया राजन् गमिष्यामो विकल्मषाः। पवमुक्तः स राजर्षि-र्धर्मराज्ञा महात्मना॥ 84

अनुजन्ने स कौरव्यमिनन्द्य युधिष्ठिरम्। भीमं च बिलनां श्रेष्ठं सान्त्वयामास पार्थिवः स चास्य सम्यद्धोधावी प्रत्यपद्यत वीर्यवान्। अर्जुनं च समाश्चिष्य यमौ च पुरुषर्पभौ ४७ अनुजन्ने स कौरव्यः परिष्वज्याभिनन्द्य च।

गान्धार्या चाभ्यनुशाताः कृतपादाभिवादनाः जनन्या समुपाद्याताः परिष्वकाश्च ते नृपम् चकुः प्रदक्षिणं सर्वे वत्सा इव निवारणे ॥४९ पुनः पुनर्निरीक्षन्तः प्रचक्रुस्ते प्रदक्षिणम् । द्रौपदीप्रमुखाश्चैव सर्वाः कौरवयोषितः॥ ५० न्यायतः श्वशुरे वृत्ति प्रयुज्य प्रययुस्ततः। श्वश्रम्यां समनुद्धाताः परिष्वज्याभिनन्दिताः संदिष्टाश्चीत कर्तव्यं प्रययुर्भर्त्वाभः सह। ततः प्रजन्ने निनदः स्तानां युज्यतामिति ५२ उष्ट्राणां कोशतां चापि हयानां हेषतामपि। ततो युधिष्ठिरो राजा सदारः सहसैनिकः। नगरं हास्तिनपुरं पुनरायात्सबान्धवः॥ ५३

इति श्रीमहाभारते आश्रमवासिके पर्वणि पुत्रदर्शनपर्वणि युधिष्ठिरप्रत्यागमे षट्त्रिशोऽध्यायः॥ ३६॥

समाप्तं चेदं पुत्रदर्शनपर्व ॥ २॥



## अथ नारदागमनपर्व।

३७

वैशम्पायन उवाच। द्विवर्षोपनिवृत्तेषु पाण्डवेषु यहच्छया। देवार्षेनारदो राजन्नाजगाम युधिष्ठिरम्॥ १ तमभ्यर्च्य महाबाहुः कुरुराजो युधिष्ठिरः। आसीनं परिविश्वस्तं प्रोवाच वदतां वरः ॥२ चिरात्तु नानुपश्यामि भगवन्तमुपस्थितम्। किचतें कुरालं वित्र शुभं वा प्रत्युपिस्थितम् ३ के देशाः परिदृष्टास्ते किं च कार्यं करोमि ते। तद्भि द्विजमुख्यस्त्वं त्वं ह्यस्माकं परा गतिः

नारद उवाच। चिरदृष्टोऽसि मेऽत्येवमागतोऽहं तपोवनात परिदृष्टानि तीर्थानि गङ्गा चैव मया नुपाप

युधिष्ठिर उवाच । वदन्ति पुरुषा मेऽद्य गङ्गातीरनिवासिनः। धृतराष्ट्रं महात्मानमास्थितं परमं तपः॥ अपि दष्टस्त्वया तत्र कुशली स कुरुद्रहः। गान्धारी च पृथा चैव स्तपुत्रश्च संजयः॥७ क्थं च वर्तते चाद्य िता मम स पार्थिवः। श्रोतुमिच्छामि भगवन्यदि दृष्टस्त्वया नृपः ८

नारद् उवाच। स्थिरीभूय महाराज ऋणु वृत्तं यथात्यम्। यथा श्रुतं च दृष्टं च मया तस्मिस्तपोवने ॥ ९ वनवासनिवृत्तेषु भवत्सु कुरुनन्दन । कुरुक्षेत्रातिपता तुभ्यं गंगाद्वारं ययौ नृप १०

र्यं प्रदक्षिणं चकुः । निवारणे स्तनपानादिति शेषः ॥४९॥ इति श्रीमहाभारते आश्रमवासिके पर्वाण नैलकण्ठीये भारत-मानदीपे षट्त्रिशोऽत्यायः ॥ ३६ ॥

३७

क्रिवर्षोपति ॥ १ ॥ मे मयाऽतिचिरं दृष्टोऽसीत्यर्थः

गान्धार्या सहितो धीमान् वध्वा कुन्त्या समन्वितः। संजयेन च खुतेन साथिहोत्रः सयाजकः॥ आतस्थे स तपस्तीवं पिता तव तपोधनः। वीटां मुखे समाधाय वायुमक्षोऽभवनमुनिः वने स मुनिभिः सर्वैः पूज्यमानो महातपाः। त्वगस्थिमात्रदोषः स षण्मासानभवन्नुपः ॥१३ गान्धारी तु जलाहारी कुन्ती मासोपवासिनी। सञ्जयः षष्ठभुक्तेन वर्तयामास भारत॥ १४ अग्नीस्तु याजकास्तत्र जुहुवुर्विधिवत्प्रभो। हर्यतोऽहर्यतश्चैव वने तस्मिन्नुपस्य वै॥१५ अनिकेतोऽथ राजा स बभूव वनगोचरः। ते चापि सहिते देव्यौ सञ्जयश्च तमन्वयुः १६ सञ्जयो नृपतेनेता समेषु विषमेषु च। गान्धार्याश्च पृथा चैव चक्षुरासीद्निन्दिता ततः कदाचिद्गङ्गायाः कच्छे स नृपसत्तमः। गंगायामाप्छुतो धीमानाश्रमाभिमुखोऽभवत् अथ वायुः समुद्भूतो दावाग्निरभवन्महान्। द्दाह तद्वनं सर्वे परिगृह्य समन्ततः ॥ द्यत्सु मृगयूथेषु द्विजिह्वेषु समंततः। बराहाणां च यूथेषु संश्रयत्सु जलाशयान् २० समाविद्धे वने तस्मिन्प्राप्ते व्यसन उत्तमे। निराहारतया राजनमन्दप्राणविचेष्टितः ॥ २१ असंमधौंऽपसरणे सुकृशे मातरौ च ते। ततः स नृपतिर्देष्ट्वा वहिमायान्तमन्तिकात् २२ इदमाह ततः सूतं सञ्जयं जयतां वरः। गच्छ सञ्जय यत्राग्निर्न त्वां दहात काहिंचित वयमत्राग्निना युक्ता गमिष्यामः परां गतिम तसुवाच किलोद्वियः सञ्जयो वदतां वरः २४ राज्ञ सृत्युरनिष्टोऽयं भविता ते वृथाग्निना। न चोपायं प्रपद्यामि मोक्षणे जातवेदसः २५ यदत्रानन्तरं कार्यं तद्भवान्वकुमहीति। इत्युक्तः संजयेनेदं पुनराह स पार्थिवः॥ २६ नैष मृत्युरिन हो नो निःसृतानां गृहात्स्वयम्। जलमझिस्तथा वायुरथवाऽपि विकर्षणम् २७

तापसानां प्रशस्यन्ते गच्छ सञ्जय माचिरम्
इत्युक्तवा सञ्जयं राजा समाधाय मनस्तथा
प्राष्ट्रमुखः सह गान्धार्या
कुन्त्या चोपाविशत्तदा।
सञ्जयस्तं तथा दृष्ट्वा

प्रवृक्षिणमथाकरोत्॥ २९ उवाच चैनं मेधावी थुंक्ष्वात्मानिमिति प्रभो। ऋषिपुत्रो मनीषी स राजा चक्रेऽस्य तद्धचः सन्निरुध्येन्द्रियग्राममासीत्काष्ठोपमस्तदा। गान्धारी च महाभागा जननी च पृथा तव दावाग्निना समायुक्ते स च राजा पिता तव। सञ्जयस्तु महामात्रस्तस्माद्दावाद्मुच्यत॥ ३२

गङ्गाकूले मया दृष्टस्तापसैः परिवारितः।
स तानामन्त्रय तेजस्वी निवेद्यैतच्च सर्वशः॥
प्रययौ सञ्जयो धीमान् हिमवन्तं महीधरम्।
एवं स निधनं प्राप्तः कुरुराजो महामनाः ३४
गान्धारी च पृथा चैव जनन्यौ ते विशांपते
यदच्छयाऽनुवजता मया राज्ञः कलेवरम् ३५
तयोश्च देव्योरुभयोर्भया दृष्टानि भारतः।

ततस्तपोवने तस्मिन् समाजग्रुस्तपोधनाः श्रुत्वा राष्ट्रस्तदा निष्ठां न त्वशोचन् गतिश्च ते तत्राश्चीषमहं सर्वमेतत्पुषरुसत्तम॥ ३७ यथा च नृपतिद्ग्धो देव्यौ ते चोति पाण्डव। न शोचितव्यं राजेन्द्र स्वतः स पृथिवीपतिः प्राप्तवानिससंयोगं गान्धारी जननी च ते।

वैशम्पायन उवाच।

पतच्छुत्वा च सर्वेषां पाण्डवानां महात्मनां

निर्याणं धृतराष्ट्रस्य शोकः समभवन्महान्।

अन्तःपुराणां च तदा महानार्तस्वरोऽभवत्

पौराणां च महाराज श्रुत्वा राज्ञस्तदा गतिम्

अहो धिगिति राजातु विक्रश्य भृशदुः खितः

ऊर्ध्वबाहुः समरन्मातुः प्ररुरोद् युधिष्ठिरः।

भीमसेनपुरोगाश्च भ्रातरः सर्व एव ते॥ ४२

अन्तःपुरेषु च तदा सुमहान् रुदितस्वनः।

प्रादुरासीन्महाराज पृथां श्रुत्वा तथागताम्

तं च वृद्धं तथा दग्धं हतपुत्रं नराधिपम्।

अन्वशोचन्त ते सर्वे गान्धारीं च तपस्त्रिनीं

हज्यतों ऽहर्यत इति पर्यन्तमपर्यन्तं चानाहत्येत्यर्थः। नियमेन सान्निध्याभावात् ॥ १५ ॥ विकर्षणं अनशनम् ॥ २७ ॥ कृषिपुत्रो व्यासपुत्र इति योगसामध्ये सूचितम् ॥ ३० ॥ १ अप्तिं ' इति पा० २ ' खर्गस्थः' इति पा० ।

तिसम्बुपरते शब्दे मुहूर्तादिव भारत । निगृह्य बाष्पं धैर्येण धर्मराजोऽब्रवीदिदम्॥ ४५

इति श्रीमहामारते आश्रमवासिके पर्वणि नारदागमनपर्वणि दावाग्निना धृतराष्ट्रादिदाहे सप्तत्रिशोऽध्यायः॥ ३७॥



३८

्युधिष्ठिर उवाच। तथा महात्मनस्तस्य तपस्युग्रे च वर्ततः। अनाथस्येव वचने तिष्ठत्स्वस्मासु बन्धुषु ॥ १ दुविश्चेया गतिर्वह्मनपुरुषाणां मतिमम। यत्र वैचित्रवीयाँऽसौ दग्ध एवं वनाग्निना २ यस्य पुत्रशतं श्रीमद्भवद्वाहुशालिनः। नागायुतवलो राजा स दग्धो हि दवाग्निना यं पुरा पर्यवीजन्त तालवृन्तैर्वरिस्रयः। तं गृधाः पर्यवीजन्त दावाग्निपरिकालितम् ४ स्तमागधसंधेश्च शयानो यः प्रबोध्यते। धरण्यां स नृपः शेते पापस्य मम कर्माभिः ५ न च शोचामि गान्धारीं हतपुत्रां यशस्विनीं पतिलोकमनुप्राप्तां तथा भर्तृवते स्थिताम् ॥६ पृथामेच च शोचामि या पुत्रेश्वर्यमृद्धिमत्। उत्सुज्य सुमहद्दीप्तं वनवासमरोचयत्॥ ७ धिय्राज्यमिद्मस्माकं धिग्बलं धिक्पराक्रमम् क्षत्रधर्मे च धिग्यस्मान्सृता जीवामहे वयम् सुस्भा किल कालस्य गतिर्द्धिजवरोत्तम। यत्समुत्सुज्य राज्यं सा वनवासमरोचयत् ९ युधिष्ठिरस्य जननी भीमस्य विजयस्य च। अनाथवत्कथं दग्धा इति मुह्यामि चिन्तयन्

वृथा सन्तर्पितो विह्नाः खाण्डवे सव्यसाचिना उपकारमजानन्स कृतघ इति मे मतिः॥ ११ यत्राद्हत्स भगवान् मातरं सव्यसाचिनः। कृत्वा यो ब्राह्मणच्छद्म भिक्षार्थी समुपागतः धिगाग्नें धिक् च पार्थस्य विश्वतां सत्यसन्धतां इदं कष्टतरं चान्यद्भगवन्प्रतिभाति मे ॥ वृथाग्निना समायोगो यदभूत्पृथिवीपतेः। तथा तपस्विनस्तस्य राजर्षेः कौरवस्य ह ॥ कथमेवंविधो मृत्युः प्रशास्य पृथिवीमिमाम् । तिष्ठत्सु मन्त्रपूर्तेषु त्स्याग्निषु महावने॥ १५ वृथाग्निना समायुक्तो निष्ठां प्राप्तः पिता मम मन्ये पृथा वेपमाना कृशा धमनिसंतता॥ १६ हा तात ! धर्मराजेति समाकन्दनमहाभये। भीम! पर्याप्रहि भयादिति चैवाभिवादाती १५९ समन्ततः परिक्षिप्ता माताऽभूनमे दवाग्निना सहदेवः प्रियस्तस्याः पुत्रेभ्योऽधिक एव तु ॥ न चैनां मोक्षयामास वीरो माद्रवतीसुतः। तच्छूत्वा रुरुदुः सर्वे समालिग्य परस्परम्। पाण्डवाः पञ्च दुःखार्ता 'भूतानीव युगक्षये'। तेषां तु पुरुषेन्द्राणां रुद्तां रुद्तिस्वनः ॥ २० प्रासादाभोगसंरुद्धे अन्वरौत्सीत्स रोदसी २१

इति श्रीमहाभारते आश्रमवासिके पर्वणि नारदागमनपर्वणि युधिष्ठिरविलापे अष्टित्रशोऽध्यायः ॥ ३८॥



इति श्रीमहाभारते आश्रमवासिके पर्वाण नैलकण्ठीय भारत-सावदीपे सप्तत्रिशोऽच्यायः ॥ ३०॥

३८

तथिति ॥१॥ इति श्रीमहाभारते आश्रमवासिके पर्विणि नैलकण्डीये भारतमावदीपे अष्टन्निशोऽध्यायः॥ ३८,॥ 39

नारद उवाच।

नासौ वृथाग्निना दग्धो यथा तत्र श्रुतं मया वैचित्रवीयों नृपतिस्तत्ते वक्ष्यामि सुवत ॥ १ वनं प्रविश्वताऽनेन वायुभक्षेण धीमता। अग्नयः कारयित्वेष्टिमुत्स् ष्टा इति नः श्रुतम् २ याजकास्तु ततस्तस्य तानग्नीन्निर्जने वने। समुत्सुज्य यथाकामं जग्मुभैरतसत्तम॥ स विवृद्धस्तदा विह्ववने तस्मिन्नभूतिकल। तेन तद्धनमादीप्तमिति ते तापसाऽद्भवन्॥ स राजा जाह्वीतिरे यथा ते कथितं मया। तेनाग्निना समायुक्तः स्वेनंव भरतर्षभ ॥ एवमावेदयामासुर्मुनयस्ते ममान्घ। ये ते भागीरथीतीरे मया दृष्टा युधिष्ठिर ॥ ६ एवं स्वेनाग्निना राजा समायुक्तो महीपते। मा शोचिथास्त्वं नृपतिं गतः स परमां गति गुरुशुश्रूषया चैव जननी ते जनाधिप। प्राप्ता सुमहर्ती सिद्धि मिति मे नात्र संशयः ८ कर्तुमहीस राजेन्द्र तेषां त्वसुदकाकियाम्। म्रातृभिः सहितः सर्वेरेतदत्र विधीयताम्॥९ वैशस्पायन उवाच।

ततः स पृथिवीपालः पाण्डवानां धुरंधरः। निर्ययो सहसोदर्यः सदारश्च नर्षभः॥ १० पौरजानपदाश्चेव राजभितपुरस्कृताः। गंगां प्रजग्मुरभितो वाससैकेन संवृताः॥ ११ ततोऽवगाद्य सलिले सर्वे ते नरपुंगवाः। युयुत्सुमग्रतः कृत्वा ददुस्तोयं महात्मने॥१२ गान्धार्याश्च पृथायाश्च विधिवन्नामगोत्रतः। शौचं निवर्तयन्तस्ते तत्रोषुनंगराद्वहिः॥ १३

प्रेषयामास स नरान् विधिज्ञानाप्तकारिणः। गंगाद्वारं नरश्रेष्ठो यत्र दग्धोऽभववृपः ॥ १४ तत्रैव तेषां कृत्यानि गंगाद्वारेऽन्वशासदा। कर्तव्यानीति पुरुषान् दत्तदेयानमहीपतिः १५ द्वादशेऽहनि तेभ्यः स कृतशौचो नराधिपः। ददौ श्राद्धानि विधिवद्क्षिणावन्ति पाण्डवः धृतराष्ट्रं समुद्दिश्य ददौ स पृथिवीपातिः। सुवर्णे रजतं गाश्च शय्याश्च सुमहाधनाः १७ गान्धायश्चिव तेजस्वी पृथायाश्च पृथक् पृथक् संकीत्यं नामनी राजा ददौ दानमनुत्तमम्॥ यो यदिच्छति यावच तावत्स लभते नरः। शयनं भोजनं यानं मणिरत्नमथो धनम् ॥ १९ यानमाच्छादनं भोगान् दासीश्च समलंकृताः ददौ राजा समुद्दिश्य तयोर्मात्रोर्महीपतिः २० ततः स पृथिवीपालो दत्त्वा श्राद्धान्यनेकशः प्रविवेश पुरं राजा नगरं वारणाह्वयम्॥ २१ ते चापि राजवचनात्पुरुषा ये गताऽभवन्। संकल्प्य तेषां कुल्यानि पुनः प्रत्यागमंस्ततः माल्यैर्गन्धेश्च विविधैरर्चयित्वा यथाविधि। क्रुल्यानि तेषां संयोज्य तदाचख्युमहीपतेः॥ समाश्वास्य तु राजानं धर्मात्मानं युधिष्ठिरम् नारदोऽप्यगमद्राजन् परमर्षिर्यथेप्सितम् २४ एवं वर्षाण्यतीतानि धृतराष्ट्रस्य धीमतः। वनवासे तथा त्रीणि नगरे दश पञ्च च॥ २५ हतपुत्रस्य संग्रामे दानानि ददतः सदा। ज्ञातिसम्बन्धिमित्राणां भ्रातृणां स्वजनस्य च युधिष्ठिरस्तु नृपतिनातिप्रीतमनास्तदा। धारयामास तद्राज्यं निहतज्ञातिबान्धवः२७

इति श्रीमहाभारते आश्रमवासिके पर्वणि नारदागमनपर्वाणे श्राद्धदाने जनचत्वारिंशोऽध्यायः॥ ३९॥

समाप्तं नारदागमनपर्व।



३९ नासाविति॥१॥ संकल्प्य एकीकृत्य कुल्यानि अस्थीनि कुल्यं स्यात्कीकसेऽपि चेति मेदिनी प्रत्यागमन् गंगामिति शेषः ॥ २२ ॥ संयोज्य गंगयेति शेषः ॥ २३॥

इति श्रीमत्पदवाक्यप्रमाणमर्यादाघुरंघरचरतुर्धरवंशावतंसश्रीगोविन्दस्रिनोः श्रीनीलकण्ठस्य कृतौ भारतभावदीपे आश्रमवासिकार्धप्रकाशे ऊन चत्वारिशोऽध्यायः॥ ३९॥ अस्यानन्तरं मौसलपर्व, तस्यायमाद्यः स्रोकः।

वैशम्पायन उवाच।

षट्त्रिशे त्वथ संप्राप्ते वर्षे कौरवनन्दनः।

ददर्श विपरीतानि निमित्तानि युधिष्ठिरः॥ १



<sup>\*</sup> यद्यप्यादिपर्वणि पर्वसंग्रहकथनावसरे ' एतदाश्रमवासार्ह्यं पर्वोक्तं महद्द्भतम् । द्विचत्वारिंशदध्यायाः पर्वेतद्भि संख्यया । सहस्रमेकं श्लोकानां पंच श्लोकशतानि च । षडेव च तथा श्लोकाः संख्यातास्तत्त्वदर्शिना ' इत्याख्यातम् । तथापि संप्रत्यास्मिन्पर्वणि प्राय अध्यायाः ३९ श्लोकाश्च १०८८ एतावन्त एव हर्यते । एतत्सुधीमिर्मृग्यामित्यलम् ।

अयं प्रन्थः श्रीकिञ्जवडेकरकुलकमलिवाकरसोमयाजिद्तात्रेयदीक्षिततनुज-पण्डित ॥ रामचन्द्रशास्त्रिणा परिशोधितष्टिपण्यादिना परिष्कृतश्च । भारती जयतु ॥ शाकः १८५४

# Shriman NAHĀBHĀRATAM Part VI XVI Mausala parvan

WITH

Bharata Bhawadeepa By Nilkantha.

Edited by

Pandit Ramaehandrashastri Kinjawadekar.

 $m{PRINTED}$  &  $m{PUBLISHED}$ 

 $\mathbf{BY}$ 

SHANKAR NARAHAR JOSHI

Chitrashala Press, 1026 Sadashiv Peth, Poona City.

All Rights Reserved by the Publisher.



# श्रीमन्महाभारतम्।

# षष्ठभागे-मोसलपर्व।

# चतुर्धरवंशावतंसश्रीमन्नीलकण्ठविरचित-भारतभावदीपाख्यटीकया समेतम्।

पण्डित रामचंद्रशास्त्री किंजवडेकर इत्येतैः पाठान्तर-टिप्पण्यादियोजनया समलङ्कृतम् ।



तच

# पुण्याख्यपत्तने

१०२६ सदाशिववीध्यां चित्रशालाख्ये मुद्रणालये 'शंकर नरहर जोशी' इत्येतैः संमुद्य प्रकाशितम् ।



शाकिवाइनशकाब्दाः १८५५]

प्रथमं संस्करणम्।

[ ख्रिस्ताब्दाः १९३३

अस्य प्रनथस्य सर्वेऽधिकाराः प्रकाशियत्रा स्वायत्तीकृताः।

# ॥ महाभारतम्॥

# मोसलपर्व।

-98-

# विषयानुक्रमणिका।

अ० क्लो॰

विषय:

पृष्ठम्

श्लो॰

विषयः

पृष्ठम्

38

२४

राज्यप्राप्त्यनन्तरं षद्। त्रेशत्तमे वर्षे सनिर्घातवाय्वादीनि दुर्नि-मित्तान्यालोच्य चिन्तयन्याधि-ष्टिरो मौसले रामकृष्णरहिता-नां वृष्णीनां कदनं रामकृष्णयो-निधनं च श्रुत्वा म्रात्नानीय 'किं करिष्यामः'(८) इत्यवा-दीत्। ततः सर्वे दुःखशोकसम-न्विताः समुपाविशन् 'कथं वि-नष्टा भगवन् ' (१२) इत्यादिके जनमेजयप्रश्ने 'षट्त्रिशेऽथ ततो वर्षे (१३) इत्यादिनोत्तरम-भिधाय केना जुराप्तास्ते वीराः (१४) इत्यादिके पुनर्जनमेजय-प्रश्ने 'विश्वामित्रं च कण्वं च ' (१५) इत्यादिना तदुत्तरमभि-द्घद्वैशम्पायनो यदुकुमारकृतं विश्वामित्राद्यपहासं तद्तं शापं मुसलस्य चूर्णीकरणपूर्वकं समु-द्वे प्रक्षेपं सुरापानवर्जनविषये घोषणं च कथयात स्म...

द्वारकायां नानोत्पातप्रादुर्भावः। तद्दीनात्कुष्णेन गान्धारीं शाप-दानानुसमरणेन तस्य सत्यता-चिकिर्षया भद्रैः सर्ववृष्णयाद्यीनां

तीर्थयात्रोद्धोषणम्...

अ० ३

80

काल्याः स्त्रिया द्वारकाधावना-दिषु दुर्निमित्तेषु प्रादुर्भृतेषु कु-ष्णस्य चकादिषु च दिवं गतेषु वृष्णयन्धकादयो भक्ष्यभोज्यादि-संग्रहपूर्वकं निर्गत्य प्रभासे न्य-वसन्। तत्र कालपरीतास्ते मद्य-पानं विधाय मत्ता बभूवुः। तदा प्रथमं सात्यकिकृतवर्मणोः प्र-स्परममाण्युद्धाटयतोः सात्यकि-ना कृतवर्मणि हते शुब्धेषु स-र्वेषु सात्यिकप्रभृतीनां नाशोऽव॰ शिष्टान निझन्तं केशवं बसुदार-कौ 'रामस्य पद्मान्वच्छ तत्र गच्छाम यत्र सः ' (४७) ...५

बभुदारुकसहितः कुण्णो राममन्विच्छन्वृक्षमूले चिन्तयन्तं तमेकान्ते दृष्टा अर्जु-नानयनार्थं दारुकमादिश्य मदा-गमनं प्रतीक्षस्वेति बलरामं प्रत्यु-क्त्वा द्वारकामेत्यार्जुनागमनप-र्यन्तं स्त्रियो रक्षणीया इति पित-रमाभिधाय रामसांनिधावागतो नागरूपेण समुद्रं प्रविष्टं तं दृष्टा चिन्तयश्रेकान्ते इन्द्रियादिनि-रोधनपूर्वकं शायितो जराख्य-

ट्याधेन मृगबुद्धा पादे विद्ध-

पृष्टम् ন্থী ৽ अ॰ विषयः स्तमाश्वास्य दिवं जगाम श्री-क्रुष्णः ... Y १५ स्रीभिराकोशपूर्वकं

६ २८

दारुकमुखेन वृष्णीनां निधनं श्रत्वा निर्गतोऽर्जुनोद्वारकामत्य निरानन्दां तां द्वा शोचन्कृषण-परिवारि-तो मूर्चिछतः सत्यभामादिभि-राश्वास्यासने उपवेशितस्ता आ-श्वास्य मातुलं द्रष्टुमभ्यगात्... ८ अर्जुनः शयानं वसुदेवं दृष्टा त-त्पादौ जग्राह । वसुदेवश्र मूध्न्युपाद्राय वहु विलप्य श्री-कृष्णोक्तं कथित्वा 'यदुक्तं पार्थ क्रष्णेन '(२८) इत्याद्युवाच ९ अर्जुनो दुःखितं वसुदेवं प्रति 'नाहं वृष्णिप्रवीरेण' (२) इ-त्यादिना बृष्णिदारा बालान्व-द्धांश्चेन्द्रप्रस्थं नेष्यामीत्युकत्वा दारुकं प्रति ' अमात्यान्-द्रष्टु-मिच्छामि' (६) इत्यभिधाय सुधर्माख्यां यादवीं सभां प्रविष्ट-स्तत्रागतानमात्यादीन् प्रति याना-दिसज्जीकरणमादिश्य वो राजा वज्र इन्द्रप्रस्थे भविष्य-ति, इतः सप्तमे दिवसे समुद्र इमां पुरीं भ्रावयिष्यत्यतो बहिर्व-त्स्यामः ' इत्याञ्चापयामास । अर्जुनादिष्टैस्तैः सर्वस्मिन्सज्जीकृते श्वोभूते वसुदेवेनोत्सृष्टेषु प्राणेषु तस्यानु चतस्यु तृत्स्त्रीप्वन्वारू-ढासु सर्वे तदौध्वदीहिकं विधाय वृष्णीनां कदनस्थानमागत्य केश-

श्लो॰ अ०

विषयः पृष्ठम् वरामयोः शरीरे संस्कृत्य सर्वेषा-मन्येषां दाहादि विधाय वृद्धिः वीराणां स्त्रियः षोडश सहस्रं श्री-कृष्णभार्या वज्रपुरःसरा गृहात्वाऽ र्जुनो निर्जगाम। सर्वेष्वेवं निर्ग-तेषु समुद्रेण फ्लावितायां द्वारका-यां निर्गतोऽर्जुनः पञ्चनदे निवा-समकरोत, तत्र लुब्धेषु दस्युप्रा-येषु गोपेषु वृष्णिस्त्रियो हर्ते प्रवृत्ते-षु तैयुद्धं कुवत्यर्जुने ख्वाणक्षया-दिके जातेऽपि धनुष्कोट्या तान् प्रहरत्यपि ते तमनादृत्य वृष्णि ख्रिय आहत्य जग्मः। ततोऽर्जुनो दैवमित्युक्तवा हतशेषाः स्त्रिय आदाय कुरुक्षेत्रमवातरत्। तता मार्तिकावते कृतवर्मतनयं सरख-त्यां सात्यिकतनयं निवेश्येन्द्रप्रस्थे वज्राय राज्यं ददौ । राक्मिण्या-द्योऽग्निं सत्यभामाद्यश्च वनं प्र-विविशुः। ततोऽर्जुनो व्यासाश्रमः मागत्य तं ददशे... आगत्याभिवादनं कुर्वन्निर्विणण-मानसोऽर्जुनो 'नख-केश-द्रशा-कुम्भवारिणा कि समुक्षितः (५) इत्यादिना व्यासेन पृष्टः क् ष्णादीनां निधनादिकं गोपकृत स्वपराभवं बाणश्रयादिकं चा-ख्याय 'उपदेष्ट्रं मम श्रेयो भवा-नहिति सत्तमं (२५) इत्युवाच । 'ब्रह्मशापविनिद्ग्धाः' (२६) इत्यादिना व्यासेनोपदिष्टोऽर्जुनी हस्तिनापुरमागत्य युधिष्ठिराय सर्वे वृत्तं शशंस...

मोसलपवेणो विषयानुक्रमाणिका समाप्ता।

॥ ग्रमं भवतु ॥





# ॥ महाभारतम्॥

# मौसलपर्व

- 3 & -

नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्॥ देवीं सरस्वतीं चैव ततो जयमुदीरयेत्॥

षट्त्रिशे त्वथ संप्राप्ते वर्षे कौरवनन्दनः।
च्दर्श विपरीतानि निमित्तानि युधिष्ठिरः १
चवुर्वाताश्च निर्धाता रूक्षाः शकरवर्षिणः।
अपसद्यानि शकुना मण्डलानि प्रचिक्तरे २
प्रत्यगूहुर्महानद्यो दिशो नीहारसंवृताः।
उत्काश्चाङ्गारवर्षिण्यः प्रापतन्गगनाद्भिव ३
आदित्यो रजसा राजन् समवच्छन्नमण्डलः
विरिद्दम्हद्ये नित्यं कबन्धैः समद्द्यत ॥ ४

वैशस्पायन उवाच।

त्रिवर्णिः इयामरूक्षान्तास्तथा भस्मारूणप्रभाः प्रते चान्ये च बहव उत्पाता भयशंसिनः।

परिवेषाश्च दश्यन्ते दारुणाश्चनद्रसूर्ययोः।

हरयन्ते बहवो राजन् हृदयोद्वेगकारकाः॥६ कस्यचित्त्वथ कालस्य कुरुराजो युधिष्ठिरः। शुश्राव वृष्णिचकस्य मौसले कदनं कृतम् ७ विम्रुक्तं वासुदेवं च श्रुत्वा रामं च पाण्डवः। समानीयाव्रवीद्घातृनिक करिष्याम इत्युत ८

परस्परं समासाद्य

ब्रह्मदण्डबलात्कृतान्।
वृष्णीन्विनष्टांस्ते श्रुत्वा

व्यथिताः पाण्डवाभवन्॥

निधनं वासुद्स्य समुद्रस्येव शोषणम्।
वीरा न श्रद्धस्तस्य विनाशं शार्कधन्वनः॥

श्रीगणेशाय नमः। एवमादिपर्वाणं स्तितानां धर्माथकाममोक्षाणां मध्ये सभावनयोयज्ञसत्यधृतिगुरुसत्तीर्थ-सेवनादिना धर्मः प्रतिपादितः। विराटा द्यष्टके सेवानीति-हिंसानृतकुलक्षयादिनाऽर्थः शोकप्रदो निरूपितः। द्वादशेऽर्थ-फलभूतः कामः सोपसर्गे निरूपत्रवं च मोक्षपदं निरूपितम्। त्रियाद्यादिनाऽर्थः मोक्षहेत् न् दानविद्यावनवासांश्च निरूप्य

षोडरो धृतराष्ट्रवद्वनमनाश्रित्य केवलमर्थकामसक्तास्ते मदि-रादिकलहेन व्यसनेन विनश्यन्तीति प्रतिपाद्यते । सप्तद्रशे निष्कामधर्भस्य फलं गृहादेस्त्यागोऽष्टादशे तत्पूर्विका स्वर्ग-प्राप्तिश्व निरूपियष्यते।तत्र राज्यप्राप्त्यन्तरं षश्चिशका स्वर्भ वर्षे सर्वनाशस्चकानुत्पातानाह वैशम्पायनः प्रशिक्ता इति ॥ १ ॥ भवन् अभवन् ॥ १ ॥

मौसलं ते समाश्रित्य दुःखंशोकसमन्विताः। विषण्णा हतसंकल्पाः ११ पाण्डवाः समुपाविदान्॥. जनमेजय उवाच। कथं विनष्टा भगवन्नन्धका वृष्णिभिः सह। पश्यतो वासुदेवस्य भोजाश्चैव महारथाः १२ वैशम्पायन उवाच। षट्ञिंशेऽथ ततो वर्षे वृष्णीनामनयो महान्। अन्योन्यं मुसलैस्ते तु निजच्नुः कालचोदिताः॥ १३ जनमेजय उवाच। केनानुशप्तास्ते वीराः क्षयं वृष्णयन्धका गताः। भोजाश्च द्विजवर्थ त्वं १४ विस्तरेण वद्ख मे॥ वैशम्पायन उवाच। विश्वामित्रं च कण्वं च नारदं च तपोधनम्। सारणप्रमुखा वीरा १५ द्दशुद्वीरकां गतान्॥ ते तान्साम्बं पुरस्कृत्य भूषियत्वा स्त्रियं यथा। अब्रुवनुपसं गम्य १६ दैवदण्डानिपीडिताः॥ इयं स्त्री पुत्रकामस्य बभ्रोरमिततेजसः। ऋषयः साधु जानीत किमियं जनयिष्यति॥

प्रत्यब्रुवंस्तान्मुनयो यत्तच्हृणु नराधिप॥ १८ वृष्ण्यन्धकविनाशाय मुसलं घोरमायसम्। वासुदेवस्य दायादः साम्बोऽयं जनयिष्यति येन यूयं सुंदुर्वृत्ता नृशंसा जातमन्यवः। उच्छेत्तारः कुलं कृत्स्नमृतं रामजनार्द्नौ॥२० समुद्रं यास्यति श्रीमांस्त्यक्तवा देहं हलायुधः जरा कुष्णं महात्मानं शयानं भुवि भेत्स्यति इत्यब्रुवन्त ते राजन्त्रलब्धास्तेर्दुरात्मभिः। मुनयः कोधरकाक्षाः समीक्ष्याथ परस्परम्। तथोक्तवा मुनयस्ते तु ततः केशवमभ्ययुः। अथाव्रवीत्तदा वृष्णीन् श्रुत्वैवं मधुसूदनः २३ अन्तक्षो मतिमांस्तस्य भवितव्यं तथेति तान् पवसुक्तवा हृषीकेशः प्रविवेश पुरं तदा ॥२४ कृतान्तमन्यथा नैच्छत्कर्तुं स जगतः प्रभुः। श्वोभूतेऽथ ततः साम्बो मुसलं तदस्त वैर्५ येन वृष्णयन्धककुले पुरुषा भस्मसात्कृताः। वृष्ण्यन्धकविनाशाय किंकरप्रतिमं महत् २६ अस्त शापजं घोरं तच राक्षे न्यवेदयन्। विषण्णरूपस्तद्राजा सुक्ष्मं चूर्णमकारयत् २७ तच्चुणं सागरे चापि प्राक्षिपन्पुरुषा नृप। अघोषयंश्च नगरें वचनादाहुकस्य ते॥ जनार्दनस्य रामस्य बभ्रोश्चेव महात्मनः। अद्यप्रभृति सर्वेषु वृष्ण्यन्धककुलेष्विह ॥ २९ सुरासवो न कर्तट्यः सर्वेनगरवासिभिः। यश नो विदितं कुर्यात्पेयं कश्चित्ररः कचित जीवन्स शूलमारोहेत्स्वयं कृत्वा सवान्धवः 🌡 ततो राजभयात्सर्वे नियमं चिकिरे तदा। नराः शासनमाज्ञाय रामस्याक्तिष्टकर्मणः ३१

इति श्रीमहाभारते मौसलपर्वणि सुसलोत्पत्तौ प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥

Less Posse

मौसलं मुसलकृतं कदनं समाश्रित्य मनसि वृत्वा ॥ ११ ॥ मुसले: एरकालभेर्मुसलकणे: ॥ १३ ॥ जरानामा कश्चित्कै- वर्तः ॥ २१ ॥ अभ्ययुर्भनसाऽस्मामिद्तः शापस्त्वया

इत्युक्तास्ते तदा राजन्विप्रसंभप्रधर्षिताः।

क्षन्तव्य इति ॥ २३ ॥ किंकरो यमदृतस्ततुल्यम् ॥२६॥ स्वयंकृत्वा स्वयंकर्ता ॥ ३१ ॥ इति श्रीमहाभारते मीस्किर्ण पर्वाणे नैलकण्ठीये भारतभावदीपे प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥

वैशम्पायन उवाच। एवं प्रयतमानानां वृष्णीनामन्धकैः सह। कालो गृहाणि सर्वेषां परिचक्राम नित्यशः करालो विकटो मण्डः पुरुषः कृष्णपिङ्गलः। गृहाण्यावेश्य वृष्णीनां नादश्यत कचित् कचित्॥ त्तमझन्त महेष्वासाः शरैः शतसहस्रशः। न चाशक्यत वेद्धं स सर्वभूतात्ययस्तदा॥ उत्पेदिरे महावाता दारुणाश्च दिने दिने। वृष्ण्यन्धकाविनाशाय बहवो लोमहर्षणाः ४ विवृद्धमूषिका रथ्या विभिन्नमणिकास्तथा। कैशा नखाश्च सुप्तानामचन्ते मुषिकैर्निशि॥ ५ चीचीकूचींति वाशन्ति सारिका वृष्णिवेशमसु। नोपशाम्यात शब्दश्च स दिवारात्रमेव हि॥ अन्वकुर्वन्नुलूकानां सारसा विकतं तथा। अजाः शिवानां विरुतमन्वकुर्वत भारत॥ ७ पाण्डुरा रक्तपादाश्च विह्गाः कालचोदिताः।

वृष्ण्यन्धकानां गेहेषु कपोता व्यचरंस्तदा ८

शुनीष्वपि विडालाश्च सूषिका नकुलीषु च ९

प्राद्विषन् ब्राह्मणांश्चापि पितृन्देवांस्तथैव च ॥

पत्न्यः पतीनुचरन्त पत्नीश्च पतयस्तथा ॥ ११

व्यजायनेतं खरा गोषु करमाऽश्वतरीषु च।

नापत्रपन्त पापानि कुर्वन्तो वृष्णयस्तदा।

गुरुश्चाप्यवमन्यन्ते न तु रामजनार्द्नौ।

विभावसः प्रज्वितो वामं विपरिवर्तते।
नीललोहितमिश्रिष्ठा विस्वजन्निष्यः पृथक् १२
उद्यास्तमने नित्यं पुर्यो तस्यां दिवाकरः।
व्यदृश्यतासङ्घत्युंभिः कवन्धः परिवारितः॥
महानसेषु सिद्धेषु संस्कृतेऽतीव भारत।
आहार्यमाणे कृमयो व्यदृश्यन्त सहस्रशः १४
पुण्याहे वाच्यमाने तु जपत्सु च महात्मसु।
अभिधावन्तः श्रूयन्ते न चादृश्यत कश्चन १५
परस्परं च नक्षत्रं हृन्यमानं पुनः पुनः।
ग्रहरपश्यन्सर्वे ते नात्मनस्तु कथञ्चन॥ १६
नद्नतं पाञ्चजन्यं च वृष्ण्यन्धकनिवेशने।
समन्तात्पर्यवाशन्त रासमा दारुणस्वराः १७
पवं पश्यन् हृषीकेशः
संप्राप्तं कालपर्ययम्।

तान् दृष्टा प्राव्रविदिन् ॥ १८
चतुर्द्शी पञ्चद्शी कृतेयं राहुणा पुनः ।
प्राप्ते वै भारते युद्धे प्राप्ता चाद्य क्ष्याय नः १९
विस्रश्चेत्रव कालं तं परिचिन्त्य जनार्दनः ।
भेने प्राप्तं स षट्ञिंशं वर्षं वै केशिस्द्रनः २०
पुत्रशोकाभिसन्तप्ता गान्धारी हतवान्धवा ।
यद्नुद्ध्याजहारात् तदिदं समुपागमत् ॥ २१
इदं च तद्नुप्राप्तमव्रवीद्ययुधिष्ठिरः ।
पुरा द्युदेष्वनिकेषु दृष्ट्वोत्पातान् सुद्रारुणान्
इत्युक्तवा वासुदेवस्तु चिकीषुः सत्यमेव तत्
आज्ञापयामास तदा तथियात्रामारिन्दमः २३
अघोषयन्त पुरुषास्तत्र केशवशासनात् ।
तथियात्रा समुद्रे वः कार्येति पुरुषर्षभाः ॥ २४

इति श्रीमहाभारते मौसलपर्वणि उत्पातद्र्यां हितीयोऽध्यायः॥२॥



एवामिति । कालः कपोतोल्रकादिरूपेण ॥ १ ॥ स एव कचित्करालादिरूपोऽदृश्यत । कचित्र आवेक्ष्य पिका-मित्रीत शेषः ॥ २ ॥ सर्वभूतानां अत्ययो नाशो यस्मात् ॥ ३ ॥ मणिका मृत्पात्राणि ॥ ५ ॥ उच्चरन्त विश्वतवत्यः ॥ ११ ॥ आहार्यमाणे अन्ने ॥ १४ ॥ परेति । स्वनक्ष

त्रादर्शनमपि स्वमृत्युस्चकामित्यर्थः॥ १६॥ एवमिति।
त्रयोदशदिवसः कृष्णपक्षोऽभूदित्यर्थः॥ १८॥ एवं सत्यप्रिमपक्षे वृद्ध्या भाव्यं तन्न जातं प्रत्युत एका तिथिः क्षीणा
तत्र प्रहणं च जातामित्याह—चतुर्दशीति॥ १९॥
इति श्रीमहाभारते मौसलपर्वणि नैलकण्ठीये भारतभावदीपे
द्वितीयोऽध्यायः॥ २॥

वैशम्पायन उवाच।
काली स्त्री पाण्डुरैर्द्न्तैः प्रविश्य हसती निश्ची
स्त्रियः स्त्रेषु मुष्णन्ती द्वारकां परिधावति १
विश्वास्त्रोत्रोत्र वास्तुमध्येषु वेश्मसः।
वृष्ण्यन्धकानस्त्रद्वतं स्वभे गृधा भयानकाः
वलङ्काराश्च छत्रं च ध्वजाश्च कवचानि च।
निह्यमाणान्यदृश्यन्त रक्षोभिः सुभयानकैः ३
तश्चाश्चिद्वतं कृष्णस्य वज्रनाभमयोमयम्।
दिवमाचक्रमे चक्रं वृष्णीनां पश्यतां तदा ॥ ४
युक्तं रथं दिद्यमादित्यवर्ण

हुक रथ दिव्यमादित्यवनः ह्या हरन्पश्यतो दारुकस्य। ते सागरस्योपरिष्टादवर्त-न्मनोजवाश्चतुरो वाजिमुख्याः॥ ५ तालः सुपर्णश्च महाध्वजौ तौ सुपूजितौ रामजनार्दनाभ्याम्। उच्चैर्जन्हुरप्सरसो दिवानिशं वाचश्चोचुर्गम्यतां तीर्थयात्रा॥ ६

ततो जिगमिषन्तस्ते वृष्ण्यन्धकमहारथाः। सान्तःपुरास्तदा तीर्थयात्रामैच्छन्नरर्षभाः॥ ७ ततो भोज्यं च भक्ष्यं च पेयं चान्धकवृष्णयः। बहु नानाविधं चकुर्मद्यं मांसमनेक्राः॥ ततः सैनिकवर्गाश्च निर्ययुर्नगराद्वहिः। यानैरभ्वैर्गजैश्चेव श्रीमन्तस्तिग्मतेजसः॥ ततः प्रभासे न्यवसन्यथोदिष्टं यथागृहम्। प्रभूतभक्ष्यपेयास्ते सदारा यादवास्तदा॥ १० निविष्टांस्तान्निशस्याथ समुद्रान्ते सयोगवित जगामामन्त्र्य तान्वीरानुद्धवोऽर्थविशारदः तं प्रस्थितं महात्मानमभिवाद्य कृताञ्जलिम्। जानन्विनादां वृष्णीनां नैच्छद्वारियतुं हरिः ततः कालपरीतास्ते वृष्ण्यन्धकमहारथाः। अपश्यन्नुद्धवंयान्तं तेजसाऽऽवृत्त्यं रोद्सी१३ ब्राह्मणार्थेषु यत्सिद्धमन्नं तेषां महात्मनाम्। तद्वानरेभ्यः प्रददुः सुरागन्धसमन्वितम् १४ ततस्तूर्यशताकीणं नटनर्तकसंकुलम्। अवर्तत महापानं प्रभासे तिग्मतेजसाम् १५ कृष्णस्य सिन्नधी रामः सिहतः कृतवर्मणा । अपिबयुयुधानश्च गदो बसुस्तथैव च ॥ १६ ततः परिषदो मध्ये युयुधानो मदोत्कदः। अव्रवीत्कृतवर्माणमवहास्यावमन्य च ॥ १७ कः क्षात्रयो हन्यमानः स्नुप्तान्हन्यान्मृतानिव तन्न मृष्यन्ति हार्दिक्य यादवा यत्त्वया कृतम् इत्युक्ते युयुधानेन पूज्यामास तद्वचः। प्रयुक्तो रिथनां श्रेष्ठो हार्दिक्यमवमन्य च १९ ततः परमसंकुद्धः कृतवर्मा तमव्रवीत्। निर्दिशान्निव सावन्नं तदा सत्येन पाणिना ॥ भूरिश्रवाश्चिन्नबाहुर्युद्धे प्रायगतस्त्वया। वधेन सुनृशंसेन कथं वीरेण पातितः॥ २१ इति तस्य वचः श्रुत्वा केशवः परवीरहा। तिर्यक्सरोषया दृष्ट्या वीक्षांचके स मन्युमानः तिर्यक्सरोषया दृष्ट्या वीक्षांचके स मन्युमानः

मणिः स्यमन्तकश्चेव यः स सत्राजितोऽभवत्। तां कथां श्रावयामास सात्यकिर्मधुसूद्वम्॥

तच्छूत्वा केशवस्याङ्कमगमद्भदतीं तदा। सत्यभामा प्रकुपिता कोपयन्ती जनार्दनम् 🏨 तत उत्थाय सकोधः सात्यिकवीक्यमब्रवीतः पञ्चानां द्रौपदेयानां धृष्टद्यम्मशिखण्डिनोः २५ एष गच्छामि पदवीं सत्येन च तथा शपे। सौतिके ये च निहताः सुप्ता येन दुरात्मना 降 द्रोणपुत्रसहायेन पापेन कृतवर्मणा समाप्तमायुरस्याद्य यश्चीव सुमध्यमे ॥ इत्येवमुक्तवा खड़न केशवस्य समीपतः। अभिद्धत्य शिरः कुद्धश्चिच्छेद कृतवर्मणः २८ तथाऽन्यानपि निघ्नन्तं युयुधानं समन्ततः। अभ्यधावद्धविकेशो विनिवारियतुं तदा २९ प्कीभूतास्ततः सर्वे कालपर्यायचोदिताः। भोजान्धका महाराज शैनेयं पर्यवारयन् ३० तान्ह्या पततस्तूर्णमभिकुद्धाजानार्दनः। न चुक्रोध महातेजा जानन्कालस्य पर्यथम्॥

ब्राह्मणार्थे दिवति । ब्राह्मणार्थद्रव्यस्यान्यत्र विनियोजनः मायुःक्षयकरमित्यर्थः ॥ १४ ॥

3

काळीति। मुष्णन्ती स्त्रीणां मङ्गलसूत्रादिकं चोरयन्ती। ॥१॥ निशम्य दृष्ट्वा अर्थविशारदः मोक्षपण्डितः ॥ ११॥

ते तु पानमदाविष्टाश्चोदिताः कालधर्मणा। युयुधानमथाभ्यघ्नज्ञिच्छिर्धभाजनस्तदा॥ ३२ हन्यमाने तु शैनेय कुद्धो राक्मिणनन्दनः। तद्नन्तरमागच्छन्मोक्षायिष्यन् शिनेः सुतम् स भोजैः सह संयुक्तः सात्यिकिश्वान्धकैः सह व्यायच्छमानौ तौ वीरौ बाहुद्रविणशालिनौ बहुत्वान्निहतौ तत्र उभौ कृष्णस्य पर्यतः। हतं दृष्ट्वां च शैनेयं पुत्रं च यदुनन्द्नः ॥ परकानां ततो मुष्टि कोपाजग्राह केशवः। तद्भून्मुसलं घोरं वज्रकल्पमयोमयम्॥ ३६ जघान कृष्णस्तांस्तेन ये ये प्रमुखतोऽभवन्। ततोन्धकाश्च भोजाश्च शैनेया वृष्णयस्तथा॥ जघुरन्योन्यमाऋन्दे मुसलैः कालचोदिताः। यस्तेषामेरकां कश्चिज्जत्राह कुपितो नृप॥ ३८ वज्रभूतेव सा राजन्नहरूयत तदा विभो। तृणं च मुसलीभूतमपि तत्र व्यह्यस ॥ ३९ ब्रह्मदण्डकृतं सर्व-मिति तद्विद्धि पार्थिव।

अविध्यान् विध्य ते राजन् प्रक्षिपन्ति सम यत्तृणम्॥ 80 तद्वज्ञभूतं मुसलं व्यह्यतं तदा दढम्। अवधीत्पितरं पुत्रः पिता पुत्रं च भारत॥ ४१ मत्ताः परिपतन्ति स्म योधयन्तः परस्परम् । पतङ्गा इव चाग्नौ ते निपेतुः कुकुरान्धकाः ४२ नासीत्पलायने बुद्धिर्वध्यमानस्य कस्यचित्। तत्रापरयन्महाबाहुर्जानन्कालस्य पर्ययम् ॥४३ मुसलं समवष्टभ्य तस्यौ स मधुसूद्नः। साम्बं च निहतं दष्टा चारुदेष्णं च माधवः ४४ प्रदुसं चानिरुदं च ततश्रुकोध भारत। गदं वीक्ष्य शयानं च भृशं कोपसमन्वितः ४५ स निःशेषं तदा चके शार्क्जचक्रगदाधरः। तानिधन्तं महातेजा बभुः परपुरञ्जयः॥ दारुकश्चेव दाशाहमूचतुर्यन्निबोध तत्। भगविश्वहताः सर्वे त्वया भूयिष्ठशो नराः। रामस्य पदमन्विच्छ तत्र गच्छाम यत्र सः४७

इति श्रीमहाभारते मौसलपर्वाण कृतवर्मादीनां परस्परहनने तृतीयोऽध्यायः ॥ ३॥



8

वैशस्पायन उवाच।
ततो ययुर्वारुकः केशवश्च
बश्चश्च रामस्य पदं पतन्तः।
अथापश्यन् राममनन्तवीर्य
वृक्षे स्थितं चिन्तयानं विविक्ते॥ १
ततः समासाद्य महानुभावं
कृष्णस्तदा दारुकमन्वशासत्।
गत्वा कुरून्सर्वमिमं महान्तं
पार्थाय शंसस्य वधं यदूनाम्॥ २
ततोऽर्जुनः क्षिप्रमिहोपयातु
श्रुत्वा मृतान् याद्वान्ब्रह्मशापात्।

इत्येवमुक्तः स ययौ रधेन
कुर्तस्तदा दारुको नष्टचेताः॥ ३
ततो गते दारुके केशवोऽथ
दृष्टाऽन्तिके बभुमुवाच वाक्यम्।
स्त्रियो भवान् रक्षितुं यातु शीघ्रं
नैता हिंस्युर्द्स्यवो विक्तलोभात्॥ ४
स प्रास्थितः केशवेनानुशिष्टो
मदातुरो ज्ञातिवधार्दितश्च।
तं विश्रान्तं सन्निधौ केशवस्य
दुरन्तमेकं सहसैव बभुम्॥ ५

विधस्ताडनं तदनहीन् तौदादिकाद्विधिरिगुपधलक्षणः कस्त-तौऽहीर्थे यत् । विध्य विध्वा ॥ ४० ॥ तत्र यन्मुसलम-पस्यत्तदेवावष्टभ्य तस्थौ इत्यन्वयः ॥ ४३ ॥ इति श्रीमहा-भारते मौसलपर्वणि नैलकण्ठीये भारतभावदीपे तृतीयोऽ-

ध्यायः ॥ ३ ॥

8

तत इति । पतन्तः शीघ्रं गच्छन्तः ॥ १ ॥

ब्रह्मा नुरासमवधीनमहद्वे कूटे युक्तं सुसलं लुब्धकस्य। ततो दङ्घा निहतं वभुमाह कृष्णोऽत्रजं भातरमुत्रतेजाः॥ દ્ 🟥 इहैव त्वं मां प्रतीक्षस्व राम यावत् स्त्रियो ज्ञातिवशाः करोमि। ्ततः पुरीं द्वारवर्ती प्रविश्य जनार्दनः पितरं प्राह वाक्यम्॥ 9 स्त्रियो भवान् रक्षतु नः समग्रा धनञ्जयस्यागमनं प्रतीक्षन्। रामो वनान्ते प्रतिपालयनमा-मास्तेऽद्याहं तेन समागमिष्ये॥ 6 दृष्टं मयेदं निधनं यदूनां राज्ञां च पूर्व कुरुपुङ्गवानाम्। नाहं विना यदुभियाँद्वानां पुरीमिमामशकं द्रष्टुमद्य॥ तपश्चरिष्यामि निबोध तनमे रामेण सार्धं वनमभ्युपेत्य। इतीद्मुकत्वा शिरसा च पादौ संस्पृश्य कृष्णस्त्वारितो जगाम॥ १० ततो महान्निनदः प्रादुरासी-त्सस्रीकुमारस्य पुरस्य तस्य। अथाव्रवीत्केशवः सन्निवर्त्यं शब्दं श्रुत्वा योषितां क्रोशतीनाम्॥ पुरीमिमामेष्यति सव्यसाची स वो दुःखान्मोचायिता नराग्यः। ततो गत्वा केशवस्तं दद्शी रामं वने स्थितमेकं विविक्ते॥ अथापश्यद्योगयुक्तस्य तस्य नागं मुखान्निश्चरन्तं महान्तम्। श्वेतं ययौ स ततः प्रेक्ष्यमाणो महाणवो येन महानुभावः॥ १३ सहस्रशिषेः पर्वताभागवष्मी रक्ताननः खां तनुं तां विमुच्य। सम्यक् च तं सागरः प्रत्यगृज्ञा-कागा दिट्याः सरितश्चेव पुण्याः १४ ककोंटको वास्त्रिकस्तक्षकश्च पृथुश्रवा अरुणः कुञ्जरश्च।

मिश्री राङ्कः कुमुदः पुण्डरीक-स्तथा नागो धृतराष्ट्रो महातमा ॥१५ व्हादः क्राथः शितिकण्ठोऽत्रतेजा-स्तथा नागौ चक्रमन्दातिषण्डौ। नागश्रेष्ठो दुर्मुखश्चाम्बरीषः ख्यं राजा वरुणश्चापि राजन् ॥ १६ प्रत्युद्गस्य खागतेनाभ्यनन्दं-स्तेऽपूजयंश्चार्घ्यपाद्यक्रियाभिः। ततो गते म्रातरि वासुदेवो जानन् सर्वा गतयो दिव्यद्यष्टिः ॥१७ वने शून्ये विचंरिश्चन्तयानो भूमौ चाथ संविवेशाः । सर्वे तेन प्राक्तदा वित्तमासी-द्रान्धार्या यद्वाक्यमुक्तः स पूर्वम् १८ दुर्वाससा पायसोच्छिष्टलिप्ते यचाप्युक्तं तच सस्मार वाक्यम्। स चिन्तयन्नन्धकवृष्णिनाशं कुरुक्षयं चैव महानुभावः ॥ १९ मेने ततः संक्रमणस्य कालं ततश्चकारेन्द्रियसन्निरोधम्। तथा च लोकत्रयपालनार्थ-20 मात्रेयवाक्यप्रतिपालनाय ॥ देवोऽपि सन् देहविमोक्षहेतो-र्निर्णीतमैच्छत्सकलार्थतत्त्ववित् <sup>।</sup> स सन्निरुद्धेन्द्रियवाङ्गनास्तु शिश्ये महायोगमुपेत्य कृष्णः॥ २१ जराऽथ तं देशमुपाजगाम **लु**ब्धस्तदानीं सृगलिप्सुरुग्रः। स केशवं योगयुक्तं शयानं मृगासको लुब्धकः सायकेन ॥ <sup>२२</sup> जराऽविध्यत्पाद्तले त्वरावां स्तं चाभितस्ति ज्ञिघृक्षुर्जगाम। अथापइयत्पुरुषं योगयुक्तं पीताम्बरं लुब्धकोऽनेकबाहुम्॥ <sup>२३</sup> मत्वाऽऽत्मानं त्वपराद्धं स तस्य पादौ जरा जगृहे शंकितात्मा। आश्वासयंस्तं महातमा तदानी गच्छन्न्धर्में रोदसी व्याप्य लक्ष्म्या वर्ष दिवं प्राप्तं वासवोऽथाश्विनौ च
रद्रादित्या वसवश्चाथ विश्वे।
प्रत्युद्ययुर्मुनयश्चापि सिद्धाः
गन्धवं मुख्याश्च सहाप्सरोभिः॥ २५
ततो राजन्भगवानुप्रतेजा
नारायणः प्रभवश्चाव्ययश्च।
योगाचार्यो रोदसी व्याप्य लक्ष्म्या
स्थानं प्राप स्वं महात्माऽप्रमेयम् २६

ततो देवैर्ऋषिभिश्चापि कृष्णः समागतश्चारणैश्चेव राजन्। गन्धर्वाध्येरण्सरोभिर्वराभिः सिद्धैः साध्येश्चानतैः पूज्यमानः॥२७ तं वै देवाः प्रत्यनन्दन्त राज-न्मुनिश्रेष्ठा ऋग्मिरानर्जुरीशम्। तं गन्धर्वाश्चापि तस्थुः स्तुवन्तः प्रीत्या चैनं पुरुद्धतोऽभ्यनन्दत्॥ २८

इति श्रीमहाभारते मौसलपर्वणि श्रीकृष्णस्य स्वलोकगमने चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४॥

Lesson Assa

3

वैशम्पायन उवाच।
दारुकोऽपि कुरून्गत्वा दृष्टा पार्थान्महारथान्
आच्छ मौसले वृष्णीनन्योन्येनोपसंहतान्॥१
श्रुत्वा विनष्टान्वाष्णीयान्
सभोजान्धककोकुरान्।

पाण्डवाः शोकसन्तप्ता
वित्रस्तमनसोऽभवन् ॥ २
ततोऽर्जुनस्तानामन्त्र्य केशवस्य प्रियः सखा
प्रययो मातुलं द्रष्टुं नेद्मस्तीति चात्रवीत् ॥ ३
स वृष्णिनिलयं गत्वा दारुकेण सह प्रभो ।
द्दशेद्वारकां वीरो मृतनाथामिव स्त्रियम्॥ ४
या स्म ता लोकनाथनं नाथवन्त्यः पुराऽभवन्
तास्त्वनाथास्तदा नाथं पार्थं दृष्ट्वा विचुकुशुः ५
षोडश स्त्रीसहस्राणि वासुदेवपारित्रहः ।
तासामासीन्महान्नादो दृष्ट्वेवार्जुनमागतम् ॥ ६
तास्तु दृष्ट्वेव कौर्द्यो बाष्पेणापिहितेक्षणः ।
हीनाः कृष्णेन पुत्रेश्च नाशकत्सोऽभिवािक्षितुम्

स तां वृष्णयन्धकजलां हयमीनां रथोडुपाम्। वादित्ररथघो विश्मतीर्थमहा हदाम्॥ ८ रतशैवलसंघातां वज्रप्राकारमालिनीम्। रध्यास्रोते जलावर्ता चत्वरास्तामतहदाम् ९ रामकृष्णमहाब्राहां द्वारकां सरितं तदा। कालपाशत्रहां भीमां नदीं वैतरिणीमिव ॥ १० द्दर्श वासविधीमान्विहीनां वृष्णिपुङ्गवैः। गताश्रयं निरानन्दां पश्चिनीं शिशिरे यथा ११ तां दृष्ट्वा द्वारकां पार्थस्ताश्च कृष्णस्य योषितः सस्वनं बाष्पमुत्सुज्य निपपात महीतले॥ १२ सात्राजिती ततः सत्या राविमणी च विशांपते अभिपत्य प्ररुरुदुः परिवार्य धनञ्जयम्॥ ततस्तं काञ्चने पीठे समुत्थाप्योपवेश्य च। अबुवन्त्यो महात्मानं पारेवायोपतास्थरे॥ १४ ततः संस्तूय गोविन्दं कथायित्वा च पाण्डवः आश्वास्य ताः स्त्रियश्चापि मातुलं द्रष्ट्रमभ्यगात्

इति श्रीमहाभारते मौसलपर्वणि अर्जुनागमने पञ्चमोऽध्यायः॥५॥

- SAR

इति श्रीमहाभारते मौसलपर्वणि नैलकण्ठीये भारतभावदीपे चतुर्थोऽष्यायः ॥ ४ ॥

दारक इति ॥ १ ॥ इति श्रीमहाभारते मौसल-पर्वाण नैलकण्ठीये भारतभावदीपे पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥

#### वैशस्पायन उवाच।

तं श्यानं महात्मानं वीरमानकदुन्दुभिम्।
पुत्रशोकेन संतप्तं ददर्शं कुक्पुङ्गवः॥ १
तस्याश्रुपरिपूर्णाक्षो व्यूढोरस्को महाभुजः।
यार्तस्यार्ततरः पार्थः पादौ जग्राह भारत २
तस्य मूर्धानमाघातुमियेषानकदुन्दुभिः।
सक्तीयस्य महाबाहुनं शशाक च शत्रहन्॥३
समालिग्यार्जुनं वृद्धः स भुजाभ्यां महाभुजः
कदन्पुत्रान्समरन्सर्वान् विललाप सुविह्नलः ४
म्रातृन्पुत्रांश्च पौत्रांश्च दौहित्रान् ससस्वीनिप।
वसुदेव उवाच।

यैजिता भूमिपालाश्च दैत्याश्च शतशोऽर्जुन तान् द्वष्टा नेह पश्यामि जीवाम्यर्जुन दुर्मरः। यो तावर्जुन शिष्यो ते प्रियो बहुमतो सदा ६ तयोरपनयात्पार्थ वृष्णयो निधनं गताः। यो तो वृष्णिप्रवीराणां द्वावेवातिरथो मतो प्रयुक्तो युद्धानश्च कथयन्कत्थसे च यो। तो सदा कुरुशार्दूल कृष्णस्य प्रियभाजनौ ८ तावुभौ वृष्णिनाशस्य मुखमास्तां धनञ्जय। न तु गर्हामि शैनेयं हार्दिक्यं चाहमर्जुन ॥ ९ अकूरं रौक्मिणेयं च शापो होवात्र कारणम्। केशिनं यस्तु कंसं च विक्रम्य जगतः प्रभुः॥ विदेहावकरोत्पार्थ चैद्यं च बलगर्वितम्। नैषादिमेकल्ट्यं च चक्रे कालिङ्गमागधान् ११ गान्धारान्काशिराजं च

गान्धारान्काशिराजं च मरुभूमौ च पार्थिवान्। प्राच्यांश्च दाक्षिणात्यांश्च पार्वतीयांस्तथा नृपान्॥

पावतीयांस्तथा नृपान्॥ १२ स्रोभ्युपेक्षितवानेतमनयान्मधुसूद्नः। स्वं हि तं नारद्श्रेव मुनयश्च सनातनम् ॥१३ गोविन्दमनघं देवमभिजानीध्वमच्युतम्। प्रत्यपश्यच स विभुक्षीतिक्षयमधोक्षजः॥१४

समुपेक्षितवान्नित्यं खयं स मम पुत्रकः। गान्धार्या वचनं यत्तदषीणां च परंतप ॥ १५ तज्ञनमन्यथा कर्तुं नैच्छत्स जगतः प्रभुः। प्रत्यक्षं भवतश्चापि तव पौत्रः परंतप ॥ अश्वत्थामा हतश्चापि जीवितस्तस्य तेजसा इमांस्तु नैच्छत्खान्बातीन् रक्षितुं च सखातव ततः पुत्रांश्च पौत्रांश्च मातृनथ सर्खीस्तथा। शयानान्निहतान्दष्टा ततो मामब्रवीदिदम् १८ संप्राप्तोऽद्यायमस्यान्तः कुलस्य भरतर्षभ । आगमिष्यति बीभत्सारमां द्वारवतीं पुरीमः आख्येय तस्य यहृत्तं वृष्णीनां वैशसं महत्। स तु श्रुत्वा महातेजा यदूनां निधनं प्रभो २० आगन्ता क्षिप्रमेवेह न मेऽत्रास्ति विचारणा योऽहं तमर्जुनं विद्धि योऽर्जुनः सोऽहमेव त यद्भ्यात्ततथा कार्यमिति बुद्ध्यस्व भारत। स स्त्रीषु प्राप्तकालासुपाण्डवो बालकेषुच प्रतिपत्स्यति बीभत्सुर्भवतश्रीध्वदेहिकम्। इमां च नगरीं सद्यः प्रतियाते धनञ्जये॥ २३ प्राकाराष्ट्रालकोपेतां समुद्रः प्लाविषयिति। अहं देशे तु कर्सिमश्चित्पुण्ये नियममास्थितः ॥ कालं कर्ता सत्य एव रामेण सह धीमता। पवमुक्तवा हषीकेशो मामचिन्त्यपराक्रमः ॥

हित्वा मां बालकैः सार्ध दिशं कामप्यगात्प्रभुः। सोऽहं तौ च महात्मानी चिन्तयन् मातरौ तव॥
योरं ज्ञातिवधं चैव न भुक्षे शोककर्शितः। न मोक्ष्ये न च जीविष्ये दिष्ट्या प्राप्तोऽसि पाण्डव॥
२७

योऽहमिति । नरनारायणयोजीवपरमात्मनोर्व्यतिहारेण भगवताऽभेद उक्तस्तं ज्ञात्वाऽनुवदन्नपि वसुदेवो न शोकं स्थिम् स्थितित्याश्चर्यं भगवन्मायाबलमिति भावः ॥ २१ ॥कालं करण-मृत्युं आत्मनः कर्ता कारिष्यामि सत्य इत्यनेन मद्राक्ये १३॥ संशयो न कर्तब्य इत्युक्तम् ॥ २५॥

तं शयानामिति ॥ १ ॥ शिष्यौ प्रयुष्प्रसात्यकी ॥ ६ ॥ ॥ काशिराजं पौंड्कम् ॥ १२ ॥ एतं वंशक्षयम् अनयात् वालानामपराधात् सत्यपि सामर्थ्ये । उपेक्षाकरण-मनयस्त्रसाद्वा सामर्थ्यमेवाह—त्विभिति ॥ १३ ॥

यदुक्तं पार्थं कृष्णेन तत्सर्वमिखलं कुरु।
एतत्ते पार्थं राज्यं च स्त्रियो रत्नानि चैव हि

इष्टान्प्राणानहं हीमांस्त्यक्ष्यामि रिपुसूदन २८

इति श्रीमहाभारते मौसलपर्वणि अर्जुनवसुदेवसंवादे षष्ठोऽध्यायः॥६॥

-

9

वैश्वस्पायन उवाच ।

एवसुक्तः स बीभत्सुमीतुलेन परंतप ।

दुर्भना दीनवद्नो वसुदेवसुवाच ह ॥ १

नाहं वृष्णिप्रवीरेण बन्धुभिश्चैव मातुल ।
विहीनां पृथिवीं द्रष्टुं शक्यामीह कथश्चन २
राजा च भीमसेनश्च सहदेवश्च पाण्डवः ।
नकुलो याञ्चसेनी च षडेकमनसो वयम ॥ ३
राज्ञः संक्रमणे चापि कालोऽयं वर्तते ध्रुवम् ।
तिममं विद्धि संप्राप्तं कालं कालविदां वर् ४
सर्वथा वृष्णिदारास्तु बालं वृद्धं तथैव च ।
निथिष्ये परिगृह्याहमिन्द्रप्रस्मिरिन्दम ॥ ५

इत्युक्तवा दारुकामिदं वाक्यमाह धनञ्जयः। अमात्यान्वृष्णिवीराणां

द्रष्टुमिच्छामि मा चिरम् ॥ ६ इत्येवमुक्त्वा वचनं सुधर्मा याद्वीं सभाम्। प्रविवेशार्जुनः शूरः शोचमानो महारथान् ७ तमासनगतं तत्र सर्वाः प्रकृतयस्तथा। ब्राह्मणा नैगमास्तत्र परिवार्योपति स्थिरे ॥ ८ तान्दीनमनसः सर्वान्विमुढान्गतचेतसः। उवाचेदं वचः काले पार्थो दीनतरस्तथा॥ ९ शक्तप्रस्महं नेष्ये वृष्ण्यन्धकजनं स्वयम्। इदं तु नगरं सर्व समुद्रः प्रावयिष्यति ॥ १० सज्जीकुरुत यानानि रत्नानि विविधानि च। सममे दिवसे चैव रवी विमल उद्गते। सममे दिवसे चैव रवी विमल उद्गते। विह्वित्स्यामहे सर्वे सज्जीभवत मा चिरम् ॥ विद्यामहे सर्वे सज्जीभवत मा चिरम् ॥ विद्यामहे सर्वे सज्जीभवत मा चिरम् ॥ विद्यामहे त्रवे पार्थेना क्रिष्टकर्मणा।

सज्जमाश्च ततश्रकुः खासिद्ध्यर्थं समुत्सुकाः ॥ तां रात्रिमवसत्पार्थः केशवस्य निवेशने । महता शोकमोहेन सहसाऽभिपरिष्लुतः १४

> श्वोभूतेऽथ ततः शौरि-र्वसुदेवः प्रतापवान् । युक्तवाऽऽत्मानं महातेजा जगाम गतिसुत्तमाम् ॥ ततः शब्दो महानासी-द्वसुदेवनिवेशने । दारुणः क्रोशतीनां च रुद्तीनां च योषिताम् ॥

प्रकीर्णसूर्घेजाः सर्वा विमुक्ताभरणस्रजः। उरांसि पाणिभिर्झन्यो व्यलपन् करुणं स्त्रियः तं देवकी च भद्रा च रोहिणी मदिरा तथा। अन्वारोहन्त च तदा भर्तारं योषितां वराः॥ ततः शौरि नृयुक्तेन बहुमृत्येन भारत। यानेन महता पार्थो बहिनिष्कामयत्तदा १९ तमन्वयुस्तत्र तत्र दुःखशोकसमन्विताः। द्वारकावासिनः सर्वे पौरजानपदा हिताः ॥ तस्याश्वमेधिकं छत्रं दीप्यमानाश्च पावकाः। पुरस्तात्तस्य यानस्य याजकाश्च ततो ययुः ॥ अनुजग्मुश्च तं वीरं देव्यस्ता वै खलंकृताः। स्रीसहस्रैः परिवृता वधूभिश्च सहस्रशः यस्तु देशः प्रियस्तस्य जीवतोऽभून्महात्मनः तत्रैनमुपसङ्करूप पितृमेधं प्रचित्ररे॥ तं चिताशिगतं वीरं शूरपुत्रं वराङ्गनाः। ततोऽन्वारुरुद्धः पत्न्यश्चतस्रः पतिलोकगाः ॥ तं वै चतस्तिः स्त्रीभिरन्वितं पाण्डुनन्दनः। अदाहयचन्दनेश्च गन्नेरुचावचैरिष ॥ २५ ततः प्रादुरभूच्छ्व्दः समिद्धस्य विभावसोः। सामगानां च निर्धोषो नराणां रुदतामिष २६ ततो वज्रप्रधानास्ते वृष्ण्यन्धककुमारकाः। सर्वे चैवोद्कं चकुः स्त्रियश्चेव महात्मनः २७ अलुप्तधर्मस्तं धर्म कारियत्वा स फाल्गुनः। जगाम वृष्णयो यत्र विनष्टा भरतर्षम ॥ २८ स तान हष्ट्वा निपतितान्कद्ने भृशदुःखितः। चभ्वातीव कौरव्यः प्राप्तकालं चकार ह २९ यथा प्रधानतश्चेव चक्र सर्वोस्तथा कियाः। ये हता ब्रह्मशापेन मुसलैरेरकोद्भवैः॥ ३९ ततः शरीरे रामस्य वासुदेवस्य चोभयोः। अन्विष्य दाह्यामास पुरुषेराप्तकारिभिः ३१

स तेषां विधिवत्कृत्वा
प्रेतकार्याणि पाण्डवः।
सप्तमे दिवसे प्रायाद्रथमारुद्य सत्वरः॥ ३२
अश्वयुक्तै रथैश्चापि
गो-सरोष्ट्रयुतैरि।
स्त्रियस्ता वृष्णिवीराणां
रुद्त्यः शोककर्शिताः ३३

अनुजग्मुमहातमानं पाण्डुपुत्रं धनञ्जयम्। भृत्याश्चान्धकवृष्णीनां सादिनो रथिनश्च ये बीर्हीनं वृद्धबालं पौरजानपदास्तथा। ययुस्ते परिवायीथ कलत्रं पार्थशासनात् ३५ कुअरेश्च गजारोहा ययुः शैलिनिमैस्तथा। सपादरक्षेः संयुक्ताः सान्तरायुधिका ययुः पुत्राश्चान्धकवृष्णीनां सर्वे पार्थमनुवताः। ब्राह्मणाः क्षत्रिया वैदयाः शूद्राश्चेव महाधनाः द्रा षट् च सहस्राणि वासुदेवावरोधनम्। पुरस्कृत्य ययुर्वज्रं पौत्रं कृष्णस्य धीमतः ३८ बहुनि च सहस्राणि प्रयुतान्यर्बुदानि च। भोजवृष्ण्यन्धकस्त्रीणां हतनाथानि निययुः तत्सागरसमप्रख्यं वृष्णिचकं महर्धिमत्। उवाह रथिनां श्रेष्ठः पार्थः परपुरञ्जयः॥ नियाते तु जने तस्मिन्सागरो मकरालयः। द्वारकां रत्नसंपूर्णी जलेनाष्ट्रावयत्तदा॥ ४१ यद्यद्धि पुरुषव्याच्रो भूमेस्तस्या व्यमुञ्चत । तत्तरसंष्ठावयामास सिळिलेन स सागरः ४२ त्तद्भुतमभिप्रेक्षय द्वारकावासिनो जनाः।

तूर्णात्त्र्णतरं जग्मुरहो दैविमिमिति ब्रुवन् ४३ काननेषु च रम्येषु पर्वतेषु नदीषु च। निवसन्नानयामास वृष्णिदारान् धनञ्जयः ४४ स पञ्चनदमासाद्य धीमानतिसमृद्धिमत्। देशे गोपशुधान्याख्ये निवासमकरोत्प्रभुः ४५ ततो लोभः समभवद्स्यूनां निहतेश्वराः। दङ्घा स्त्रियो नीयमानाः पार्थेनैकेन भारत ४६ ततस्ते पापकर्माणो लोभोपहतचेतसः। आभीरा मन्त्रयामासुः सामात्याः शुभद्शेनाः अयमेकोऽर्जुनो धन्वी वृद्धबालं हतेश्वरम्। नयत्यस्मानतिकस्य योधाश्चेमे हतौजसः ४८ ततो यष्टिप्रहरुणा दस्यवस्ते सहस्रशः। अभ्यधावन्त वृष्णीनां तं जनं लोप्त्रहारिणः महता सिंहनादेन त्रासयन्तः पृथाजनम्। अभिपेतुर्वधार्थं ते कालपर्यायचोदिताः॥ ५० ततो निवृत्तः कौन्तेयः सहसा सपदानुगः। उवाच तान्महाचाहुरर्जुनः प्रहसान्निव॥ निवर्तध्वमधर्मज्ञा यदि जीवितुमिच्छथ। इदानीं रारानिर्भिन्नाः शोचध्वं निहता मया॥ तथोक्तारतेन वीरेण कदर्थीकृत्य तद्वचः। अभिपेतुर्जनं मुढा वार्यमाणाः पुनः पुनः ५३ ततोऽर्जुनो धनुर्दिटयं गाण्डीवमजरं महत्। आरोपयितुमारेभे यत्तादिव कथंचन॥ चकार सज्जं कृच्छ्रेण संम्रमे तुमुले सित । चिन्तयामास शस्त्राणि न च सस्मार तान्यपि वैकृत्यं तन्महद्दष्टा भुजवीयं तथा युधि। दिव्यानां च महास्त्राणां विनाशाद्वी डितोभवते वृष्णियोधाश्च ते सर्वे गजाश्वरथयोधिनः। न शेकुरावर्तियतुं हियमाणं च तं जनम् ॥५७ कलत्रस्य बहुत्वाद्धि संपतत्सु ततस्ततः। प्रयत्नमकरोत्पार्थो जनस्य परिरक्षणे॥ ५८ मिषतां सर्वयोधानां ततस्ताः प्रमदोत्तमाः। समन्ततोऽवकुष्यन्त कामाचान्याः प्रवत्र औ ततो गाण्डीवानिमुँकैः शरैः पार्थी धनअयः जवान दस्यून् सोद्वेगो वृष्णिभृत्यैः सहस्र्याः श्रणेन तस्य ते राजन्क्षयं जग्मुरजिह्यगाः अक्षया हि पुरा भूत्वा श्लीणाः श्लतजभोजनाः स शरक्षयमासाद्य दुःखशोकसमाहतः। धनुष्कोट्या तदा दस्यूनवधितपाकशास्त्रिः प्रेक्षतस्त्वेच पार्थस्य वृष्णयन्धकवरिश्रयः। जग्मरादाय ते म्लेच्छाः समंताजानमेजय ६2

धनखयस्त दैवं तन्मनसाऽचिन्तयत्प्रभुः।
दुःखशोकंसमाविष्ठो निःश्वासपरमोऽभवत्॥
अस्त्राणां च प्रणाशेन बाहुवीर्यस्य संक्षयात्।
धनुषश्चाविधेयत्वाच्छराणां संक्षयेण च॥६५
बभूव विमनाः पार्थो दैविमित्यनुचिन्तयन्।
न्यवर्तत ततो राजनेदमस्तीति चात्रवीत् ६६
ततः शेषं समादाय कलत्रस्य महामतिः।
हतभृविष्ठरत्नस्य कुरुक्षेत्रमवातरत्॥ ६७

पवं कलत्रमानीय वृष्णीनां हतशेषितम्।
न्यवेशयतः कौरव्यस्तत्र तत्र धनञ्जयः॥ ६८
हार्दिक्यतनयं पार्थो नगरं मार्तिकावतम्।
भोजराजकलत्रं च हतशेषं नरोत्तमः॥ ६९
ततो वृद्धांश्च बालांश्च स्त्रियश्चादाय पाण्डवः

वीरैविंहीनान् सर्वास्तान् शक्तप्रश्चेन्यवेशयत् योयुधानि सरस्वत्यां पुत्रं सात्यिकनः प्रियम् न्यवेशयत धर्मात्मा वृद्धबालपुरस्कृतम् ॥७१ इन्द्रप्रश्चे ददौ राज्यं वज्राय परवीरहा। वज्रेणाकूरदारास्तु वार्यमाणाः प्रवक्रजुः ॥७२ रुक्मिणा त्वथ गान्धारी शैञ्या हैमवतीत्यिप देवी जाम्बवती चैव विविशुर्जातवेदसम् ७३ सत्यभामा तथैवान्या देट्यः कृष्णस्य संमताः वनं प्रविविशु राजंस्तापस्ये कृतानिश्चयाः ७४ द्वारकावासिनां ये तु पुरुषाः पार्थमभ्ययुः। यथाई संविभज्येनान्वज्ञे पर्यददज्जयः ॥७५ स तत्कृत्वा प्राप्तकालं बाष्पेणापिहितोऽर्जुनः कृष्णद्वैपायनं व्यासं ददर्शासीनमाश्रमे ॥ ७६

इति श्रीमहाभारते मौसलपर्वाण वृष्णिकलत्राद्यानयने सप्तमोऽध्यायः॥ ७॥

soo done

6

#### वैशम्पायन उवाच।

प्रविश्वर्जुनो राजन्नाश्रमं सत्यवादिनः।
द्दर्शासीनमेकान्ते मुनि सत्यवतीसुतम्॥ १
स तमासाद्य धर्मन्नमुपतस्ये महाव्रतम्।
अर्जुनोऽस्मीति नामास्मै निवेद्याभ्यवद्त्ततः २
स्वागतं तेऽस्त्विति प्राह मुनिः सत्यवतीसुतः
आस्यतामिति होवाच प्रसन्तातमा महामुनिः
तमप्रतीतमनसं निःश्वसन्तं पुनः पुनः।
निर्विण्णमनसं दृष्ट्या पार्थे व्यासोऽव्रवीदिदम्।
नखकेशद्शासुम्भवारिणा कि समुक्षितः।
आवीरजानुगमनं ब्राह्मणो वा हतस्त्वया॥५
युद्धे पराजितो वाऽसि गतश्रीरिव लक्ष्यसे।
न त्वां प्रभिन्नं जानामि किमिदं भरतर्षभ॥६
श्रोतह्यं चेन्मया पार्थ क्षिप्रमाख्यातुमहिस्ति।

अर्जुन उवाच।

यः स मेघवपुः श्रीमान् वृहत्पंकजलोचनः अ स कृष्णः सह रामेण त्यक्त्वा देहं दिवं गतः मौसले वृष्णिवीराणां विनाशो ब्रह्मशापजः बभूव वीरान्तकरः प्रभासे लोमहर्षणः। एते शूरा महात्मानः सिंहद्पां महाबलाः॥ १० मोजवृष्ण्यन्धका ब्रह्मन्योन्यं तैर्हतं युधि। गदापरिघशकीनां सहाः परिघबाहवः॥ १० त प्रकाभिनिंहताः पश्य कालस्य पर्ययम्। हतं पश्चशतं तेषां सहस्रं बाहुशालिनाम् ११ निधनं समनुप्राप्तं समासाधेतरेत्रम्। पुनः पुनर्ने सृष्यामि विनाशमितौजसाम्॥ चिन्तयानो यदूनां च कृष्णस्य च यशस्तिनः शोषणं सागरस्येव पर्वतस्येव चालनम्॥१३

इति श्रीमहःभारते मौसलपर्वाणे नैलकणीये भारतभावदीपे सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥

प्रविशासित ॥१॥ नखोदकं, केशोदकं, वस्त्रप्रान्तो दशा तदुदकं, कुंभमुखोदकं च, आवीरजा नारी रजस्तला तस्या रजःप्रस्नवकाले दिनत्रयादकीक् अनुगमनं तस्यां मैथुनं, ब्राह्मणस्य वधो, युद्धे पराजयश्चोति सप्तामिनिमित्तैः पुरुषो श्रष्टश्रीभवाति ॥ ५ ॥ प्रमिन्नं पराजितं त्वां कदा-चिद्पि न जानामि ॥ ६ ॥ हतं मृतं मारितवन्त इत्यर्थः ॥१०॥ पंचरातं सहस्रं सहस्रगुणितं पञ्चलक्षाणीत्यर्थः ॥१९॥ न केवलं हतं ताडितं अपि तु निधनं प्राप्तामित्यर्थः ॥१२॥

नभसः पतनं चैव शैत्यमग्नेस्तथैव च। अश्रद्धेयमहं मन्ये विनाशं शार्ङ्गधन्वनः॥ १४ न चेह सातुमिच्छामि लोके कृष्णविनाकृतः इतः कृष्ट्रतरं चान्यच्छृणु तद्वै तपोधन्॥ मनो मे दीर्यते येन चिन्तयानस्य वै मुहुः। पश्यतो वृष्णिदाराश्च मम ब्रह्मन् सहस्रशः॥ आभीरैरनुस्त्याजौ हताः पञ्चनदालयेः। घनुरादाय तत्राहं नादाकं तस्य **अपूरणे ॥** १७ यथा पुरा च मे वीर्य भुजयोर्न तथाऽभवत्। अस्त्राणि मे प्रनष्टानि विविधानि महामुने ॥ शराश्च क्षयमापन्नाः क्षणेनेव समन्ततः। पुरुषश्चाप्रमेयातमा शंखचकगदाधरः॥ १९ चतुर्भुजः पीतवासाः दयामः पद्मदलेक्षणः। यश्च याति पुरस्तानमे रथस्य सुमहाद्यतिः २० प्रदहन् रिपुसैन्यानि न पश्याम्यहमच्युतम्। येन पूर्व प्रदग्धानि शत्रुसैन्यानि तेजसा २१ शरैगीण्डीवनिर्भुक्तैरहं पश्चाच नाशयम्। तमपश्यन्विषीदामि घूर्णामीव च सत्तम २२ परिनिर्विण्णचेताश्च शान्ति नोपलभेऽपि च विना जनाद्नं वीरं नाहं जीवितुमुत्सहे॥२३ श्रुत्वैव हि गतं विष्णुं ममापि मुमुहुर्दिशः। प्रनष्ट्रज्ञातिवीर्थस्य शून्यस्य परिधावतः॥ २४ उपदेष्टं मम श्रेयो भवानहीति सत्तम। व्यास उवाच।

उपेक्षितं च कृष्णेन शक्तेनापि व्यपोहितुम्। त्रैलोक्यमपि गोविन्दः कृतसं स्थावरजङ्गमम् प्रसहेदन्यथाकर्तुं कुतः शापं महात्मनाम्। रथस्य पुरतो याति यः स चक्रगदाधरः ॥२८ तव स्नेहातपुराणिवीसुदेवश्चतुर्भुजः। कृत्वा भारावतरणं पृथिव्याः पृथुलोचनः॥ मोक्षयित्वा तनुं प्राप्तः कृष्णः स्वस्थानमुत्तमम् त्वयाऽपीह महत्कर्भ देवानां पुरुषर्भ ॥ ३० कृतं भीमसहायेन यमाभ्यां च महाभुज। कृतकृत्यांश्च वो मन्ये संसिद्धानकुरुपुङ्गव ३१ गमनं प्राप्तकालं व इदं श्रेयस्करं विभो। पवं बुद्धिश्च तेजश्च प्रतिपत्तिश्च भारत॥ ३२ भवन्ति भवकालेषु विपद्यन्ते विपर्यये। कालमुलमिदं सर्वे जगद्वीजं धनञ्जय ॥ 33 काल एव समादत्ते पुनरेव यहच्छया। स एव बलवान्भृत्वा पुनर्भवति दुर्बलः स एवेशश्च भूत्वेह परेराज्ञाप्यते पुनः। कृतकृत्यानि चास्त्राणि गतान्यद्य यथागतम् ॥ पुनरेष्यन्ति ते हस्ते यदा कालो भविष्यति। कालो गन्तुं गति मुख्यां भवतामपि भारत पतच्छ्रेयो हि वो मन्ये परमं भरतर्षभ।

वैशम्पायन उवाच।

पतद्वचनमाज्ञाय व्यासस्यामिततेजसः ॥३७ अनुकातो ययौ पार्थी नगरं नागसाह्वयम्। प्रविश्य च पुरीं वीरः समासाद्य युधिष्ठिर्म् आचष्ट तद्यथावृत्तं वृष्णयन्धककुळं प्रति ॥३८

इति श्रीमहाभारते मौसलपर्वणि व्यासार्जनसंवादे अष्टमोऽध्यायः ॥८॥

पर्यतः अनादरे षष्टी । मां पर्यन्तमनादृत्येत्यर्थः ॥१६॥ पुरुषश्चिति । इदमेव रूपं चतुर्भुजं नित्यमर्जुनदग्गो-चरमस्ति अत एव विश्वरूपदर्शनानन्तरमुक्तं रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते ' इति । अन्यथा र्गेंद्रमुजेनेत्यवक्ष्यत् । चतुर्भुजेनेति नावक्ष्यच ॥ १९ ॥ चुद्धिरपस्थितकार्यावधारणं, तेजः प्रागलभ्यं, प्रतिप-ित्र नागतावेक्षणम् ॥ ३२ ॥ भवन्ति उत्पद्यन्ते भव-कालेषु ऐश्वर्यावाशिसमयेषु विपर्यये विनाशकाले विपद्यन्ते

ब्रह्मशापविनिर्दग्धा वृष्णयन्धकमहारथाः २६

विनष्टाः कुरुशार्दुल न तान् शोचितुमहसि।

भवितव्यं तथा तच दिष्टमेतनमहात्मनाम् ॥

विनस्यन्ति। कालः ईश्वरः जगद्वीजं वियदादिपञ्चकम्॥३३॥ समादत्ते संहरति यदा भूतानामपि संहारो भवति किया-स्तत्र भौतिकानां नाश इति तदर्थं शोकोऽनुचित इति भावः य एव बलवान्स एव दुर्वलो भवत्येवं विषयेयोऽपि काल मूलो शेयः ॥३४॥ कृतेति । भवन्तोऽपि अस्रवत्कृतकृत्या इति भावः ॥३५॥ पुनर्युगान्तरे मुख्यां गतिं स्वर्गं गन्तुम्॥३६ एतत् प्रस्थानं श्रेयः ॥३०॥

\* आरोपणे इत्यर्थः ।

इति श्रीमत्पद्वाक्यप्रमाणमर्यादाधुरंधरचतुर्धरवंशावतंसश्रीगोविन्दसूरिसूनोः श्रीनीलकण्डस्य कृती भारतभावद्यि मासलपर्वाण अष्टमोऽध्यायः॥ ८॥ मीसलं पर्व समाप्तम्।

अस्यानन्तरं महाप्रस्थानिकं पर्व भविष्यति तस्यायमाद्यः श्लोकः।
जनमेजय उवाच।
पर्व वृष्ण्यन्धककुले श्रुत्वा मौसलमाहवम्।
पाण्डवाः किमकुर्वन्त तथा कृष्णे दिवं गते ॥ १





<sup>\*</sup> यद्यप्यादिपर्वणि पर्वसंप्रहकथनावसरे 'इत्येतन्मौसलं पर्व षोडशं परिकीर्तितम्। अध्यायाष्टी समाख्याताः श्लोकानां च शतत्रयम्। श्लोकानां विंशतिश्चेव संख्याता तत्त्वदर्शिना इति प्रोक्तम्। तथापि संप्रति अध्यायाः ८ श्लोकाः परं २८७ एव दश्यन्ते।

अयं ग्रन्थः श्रीकि अवडेकरकुलकमलिवाकरसोमयाजिदत्तात्रेयदीक्षिततनुज-पण्डितराम-चन्द्रशास्त्रिणा परिशोधिताष्टिषण्यादिना परिष्कृतश्च ॥ भारती जयतु ॥ शाके १८५४॥

## Shriman MAHABHARATAW

Part VI XVII

Mahaprasthanika parvan

WITH

Bharata Bhawadeepa By Nilkantha.

Edited by

Pandit Ramachandrashastri Kinjawadekar.

PRINTED & PUBLISHED

BY

SHANKAR NARAHAR JOSHI

Chitrashala Press, 1026 Sadashiv Peth, Poona City.

Shake 1855. ]

First Edition.

[ A. D. 1933

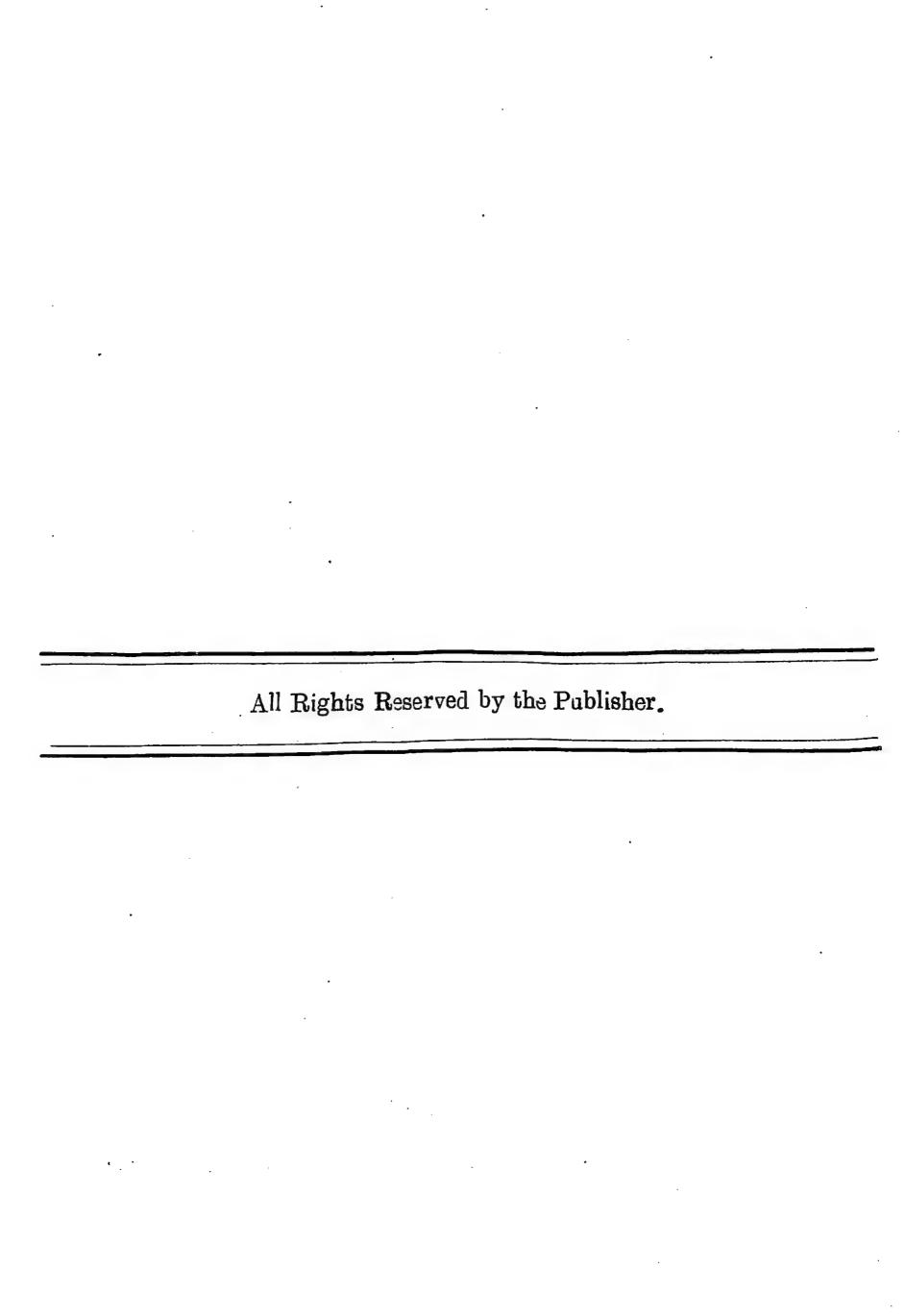



# श्रोमन्महाभारतम्।

## षष्ठभागे-महाप्रस्थानिकपर्व।

### चतुर्धरवंशावतंसश्रीमन्नीलकण्ठविरचित-भारतभावदीपाख्यटीकया समेतम्।

पण्डित रामचंद्रशास्त्री किंजवडेकर इत्येतेः पाठान्तर-टिपण्यादियोजनया समलङ्कृतम्।



तच

### पुण्याख्यपत्तन

१०२६ सदाशिववीध्यां चित्रशालाख्ये मुद्रणालये 'शंकर नरहर जोशी' इत्येतैः संग्रद्य प्रकाशितम् ।



शालिवाइनशकाब्दाः १८५५] प्रथमं संस्करणम् ।

[ ख्रिस्ताब्दाः १९३३

अस्य ग्रन्थस्य सर्वेऽधिकाराः प्रकाशियत्रा स्वायत्तीकृताः।

## ॥ महाभारतम्॥

### महाप्रस्थानिकपर्व।

### विषयानुक्रमणिका।

**স্টা** ০ अ॰

अ० श्लो॰

विषय:

पतनकारणं

जुने तस्या

विष्ठम् पृष्टो युधिष्ठिरोऽ-विशेषेण पश्चपातं कारणत्वेनोवाच । एवं क्रमेण सहदेवादिषु पतत्सु भीमप्रशानु-

'रोधेन तत्तत्पतनकारणान्यभि द्धानो युधिष्ठिरो भीमपतना-

नन्तरमेकेन शुना सहाग्रे जगाम %

34

शुना सह गच्छन्तं युधिष्ठिरं खर्ग नेतुं रथेन सहागतं रथमा-रोहेत्युक्तवन्तं चेन्द्रं प्रति 'न विना मात्रिभः खर्गामिच्छे गन्तुं सुरेश्वर' (३) इत्याद्यवाच युधिष्ठि-रः।ततः भानुषं देहं त्यकत्वा खर्ग गतान्म्रा हंस्त्वम्नेनैव तत्र गतो द्रक्ष्यासि 'इत्याह शकः। गुना सह खर्ग जिगमिषोर्युधिष्टि-रस्येन्द्रेण सहोक्तिप्रत्युक्तयोः प्रचलितयोः शुना विना रथारो-हणमंरोचयमानस्य युधिष्ठिरस्य निश्चयं रष्ट्वा सुप्रसन्नः साक्षाद्धमी निजस्वरूपप्रकाशनेन युधिष्ठिरं प्रशस्य 'अभिजातोऽसि राजेन्द्र पितुर्वृत्तेन मेघया । अनुक्रोशेन चानेन' (१८) इत्याद्यवाच्। तत्रो धर्मादयो युधिष्ठिरं रथमारोप्य स्वैः स्वैविमानैश्रीधिष्ठिरोऽपि स्वर्गे गतो

नारदेन स्तुतो तत्र भीमादिभ्रातृ-

णामदर्शनाहेवानामन्त्र्य 'यत्र मे

२६

विषयः

पृष्ठम्

महाप्रस्थानिकपर्व पूर्व मौसले हतेषु वृष्णयन्ध-केषु दिवं गते च भगवति श्री-क्रुणो पण्डुपुत्राः किमकुर्वतेति जनमेजयप्रश्ने वैशस्पायनस्यो-त्तरम् । युधिष्ठिरो महाप्रस्थान-गमनं निश्चित्य भ्रातृभिद्रौपद्या च सह खर्ग जगमिषू राज्यभारं युयुत्सौ

निक्षिप्यार्जुनानुमत्या परीक्षितं चाभिषिच्य सुभद्रां प्रति 'एष पुत्रस्य पुत्रस्ते कुरु-राजो भविष्यति। यदूनां परिशे-षश्च' (८) इत्याद्यादिश्य श्रीकृष्ण-प्रभृतीनासुद्कदानपूर्वकं श्राद्धा-नि कृत्वा परीक्षितं शिष्यत्वेन कुपाचार्याय दद्ौ। ततः कुच्छ्रात्यौ-रानुमतिसंपाद्नेन वल्कलघार-णादि कृत्वोत्सर्गेष्टिपूर्वकमग्नीजु-त्सुज्य मात्रिभिद्रौपद्या शुना च सह प्रस्थितो छौहित्यं सिळ्ळा-

यया । तत्र पुरुषविग्रह-मार्श्ने दष्ट्वा तदाश्चयाऽर्जुनेनाश्चय्येषु-धिसहिते गाण्डीवे वरुणोदेशेना-र्णवे त्यक्ते दक्षिणामुखा निर्गताः

प्रदक्षिणीकृत्योत्तरां पृथिवीं दिशं पाण्डवा ययुः

उदीच्यां दिशि हिमालयं प्राप्य तमप्यतिकामत्सु तेषु प्रथमं भूमी पतितां द्रीपदीं दृष्टा भीमेन

भ्रातरो द्रौपदी च गतास्तत्रव गन्तुमिच्छामि' इत्याद्यब्रवीत् ... ७ महाप्रस्थानिकपर्वणो विषयानुक्रमणिका समाप्ता ॥ शुभं भवतु ॥

### महाप्रस्थानिकपर्व

80





## महाभारतम्॥

## महाप्रथानिकपर्व।

### श्रीगणेशाय नमः।

APPEN THE RESERVE नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्। देवीं सरस्वतीं चैव ततो जयमुदीरयेत्।।

जन्मेज्य डवाच । पर्व वृष्ण्यन्धककुळे श्रुत्वा मौसलमाहतम्। पाण्डवाः किमकुवेन्त तथा कृष्णे दिवं गते १ वैशस्पायन उवाच ।

The State of the

श्रुत्वैवं कौरवो राजा वृष्णीनां कदनं महत् प्रस्थाने मतिमाधाय वाक्यमजनमञ्जामन्त्रीत्॥ २ कालः प्रचाते भूतानि सर्वाण्येव महामते। काळपाशमह मन्य त्वमपि द्रष्ट्रमहिसि॥ ३ इत्युक्तः सतु कीन्तेयः कालः काल इति ज्ञान अन्वपद्यत तद्वाक्य सातुल्यष्टस्य धीमतः ॥ ४ अजुनस्य मतं ज्ञात्वा भीमसेनो यमौ तथा। अन्वपद्यन्त तद्वावयं यदुक्तं सव्यसाचिना ॥५

ततो युयुत्समानाय्य प्रवजन धर्मकाम्यया । राज्यं परिददौ सर्व वैश्यापुत्रे युधिष्ठिरः॥ ह अभिषिच्य स्वराज्ये च राजानं च परिक्षितम्।

- दुः बातेश्रात्रवीद्वाजा सुभद्रां पाण्डवायुजः॥ एष पुत्रस्य पुत्रस्ते कुरुराजो भविष्यति। यदुनां परिशेषश्च वज्रो राजा कृतश्च ह ॥ ८ परिक्षिद्धास्तिनपुरे शक्र अस्थे च याद्वः। वज्रो राजा त्वया रक्ष्यो मा चाधमें मनः कुथाः इत्युक्तवा धर्मराजः स वासुदेवस्य धीमतः। मातुलस्य च वृद्धस्य रामादीनां तथैव च १०

श्रीगणेशाय नमः ॥ क्रेतकृत्यानां दुःसहदुःखप्रस्तानां महाप्रस्थान। दिना उपायन देहत्यागी युक्त इति पाण्डवा-चौरेण प्रदर्शयन् महाप्रस्थानिक पर्वारमते । प्रसंगाच्च स्तर्गतिहेत्न प्रणान स्वरंतिप्रवन्धकांश्च दोषान् दर्शयति संक्षेपण एवं वृहण्यन्धक कुले इत्यादिना ॥१॥ अस्थाने स्वर्ग अन्तु गृहाचि।सरणे ॥ २ ॥ पाशं तत्कृत-

माकर्षे। मरणामिति यावत्। तदहं मन्ये अंगीकरोमि । त्वमप्येतद्रष्टुं आलोचितुम् ॥ ३ ॥ कालः काल इति नित्यार्थे द्वित्वम्। अपूरिहार्यः कालो मृत्युः सोऽयैवास्तु कि चिरणेत्याशयः॥४॥धर्मकाम्यया प्रव्रजन्नतृद्वेगेन।परिददौ तद्-धीनं कृतवान् तस्याभिषेकेऽनधिकारात्।।६॥स्वराज्ये हास्ति-नपुरे ॥ ७ ॥ अधर्मे पारिक्षिद्वज्रयोबीलयोररक्षणजे महा-प्रस्थानमियं मा कुर्यादिति भावः ॥ ९ ॥

म्राविभः सह धर्मात्मा कृत्वोदंकमतिद्रतः। श्राद्धान्युद्दिश्य सर्वेषां चकार विधिवत्तदा द्वैपायनं नारदं च मार्कण्डेयं तपोधनम्। मारद्वाजं याज्ञवल्क्यं हरिमुद्दिश्य यत्नवान्॥ अमोजयत्स्वादु भोज्यं कीर्तायत्वा च शार्ङ्गिणम्। द्दौ रातानि वासांसि १३ य्रामानश्वान् रथांस्तथा ॥ क्षियश्च द्विजमुख्येभ्यस्तदा शतसहस्रशः। कुपमभ्यर्च्य च गुरुमथ पौरपुरस्कृतम्॥ शिष्यं परिक्षितं तस्मै ददौ भरतंसत्तमः। ततस्तु प्रकृतीः सर्वाः समानाय्य युधिष्टिरः सर्वमाचष्ट राजार्षिश्चिकीर्षितमधात्मनः। ते श्रुत्वेव वचस्तस्य पोरजानपदा जनाः १६ भृशसुद्धिप्रमनसो नाभ्यनन्दन्त तद्वचः। नैवं कर्तव्यामाते ते तदोचुस्तं जनाधिपम् ॥ न च राजा तथाऽकार्षीत्कालपर्यायधर्मवित् ततोऽनुमान्य धर्मात्मा पौरजानपदं जनम् १८ गमनायं मार्ते चके मातरश्चास्य ते तदा। ततः स राजा कौरव्यो धर्मपुत्रो युधिष्ठिरः॥ उत्सुज्याभरणान्यङ्गाज्जगृहं वलकलान्युत। मीमार्जुनयमाश्चेव द्रीपदी च यशस्विनी त्यैव जगृहुः सर्वे व्हकलानि नराधिप। विधिवत्कारियत्वेष्टिं नैष्टिकीं भरत्वेभ २१ समुत्सुज्याप्सु सर्वेऽग्नोन् प्रतस्थुर्नरपुङ्गवाः। ततः प्ररुदुः सर्वाः स्त्रियो दृष्ट्वा नरोत्तमान् प्रस्थितान् द्रौपदीषष्ठान् पुरा चूताजेतान् यथा। हर्षोऽभवच सर्वेषां

श्रातृणां गमनं प्रति॥ २३ श्रुघिष्ठिरमतं ज्ञात्वा वृष्णिक्षयमवेश्य च। स्रातरः पञ्च कृष्णा च षष्ठी श्वा चैव सप्तमः आत्मना सप्तमो राजा निर्ययौ गजसाह्वयात् पौरेरनुगतो दूरं सर्वेरन्तः पुरेस्तथा॥ २५ च चैनमद्यकत्कश्रिष्ठिवतस्वेति भाषितुम्। च्यवर्तन्त ततः सर्वे नरा नगरवासिनः॥ २६ क्रुपप्रभृतयश्रैव युयुत्सुं पर्यवारयन्।

श्रियः दासीः ॥ १४ ॥ अनुमान्य अनुमतिप्रदं कृत्वा ॥ १८ ॥ नैष्ठिकी पार्यतिकी उत्सर्गेष्ठिमित्यर्थः ॥ २१ ॥ आत्मन्यप्रीनसमारोप्याप्स्वप्रीनुत्सुज्येति ज्ञेयम् ॥ २२ ॥ अन्या युधिष्ठिरादानां सार्याः श्रुतसामादानां मातरः

विवेश गङ्गां कौरव्य उल्रुपी भुजगात्मजा २७ चित्राङ्गदा ययौ चापि मणिपूरपुरं प्रति । शिष्टा परिक्षितं त्वन्या मातरः पर्यवारयन् ॥ पाण्डवाश्च महात्मानो द्रौपदी च यशस्विनी। कृतोपवासाः कौरव्य

प्रययुः प्राङ्मुखास्ततः ॥ २९ योगयुक्ता महात्मानस्त्यागधर्ममुपेयुषः । अभिजग्मुर्बह्वन्देशान्सारेतः सागरांस्तथा ३० युधिष्ठिरो ययावग्रे भीमस्तु तदनन्तरम् । अर्जुनस्तस्य चान्वेव ययौ चापि यथाक्रमम् ॥ पृष्ठतस्तु वरारोहा श्यामा पद्मदलेक्षणा । द्रौपदी योषितां श्रेष्ठा ययौ भरतसत्तम ॥ ३२

> श्वा चैवानुययावकः प्रस्थितान्पाण्डवान्वनम् । क्रमेण ते ययुवीरा छोहित्यं सिललार्णवम् ॥

गाण्डीवं तु धनुर्दिव्यं न सुमोच धनक्षयः। रत्नलोभान्महाराज ते चाक्षय्ये महेषुधी अप्नि ते दहशुस्तत्र स्थितं शैलमिवायतः। मागमावृत्य तिष्ठन्तं साक्षात्पुरुषविग्रहम्॥ ३५ ततो देवः ससप्तार्चिः पाण्डवानिदमब्रवात्। भो भो पाण्डुसुता वोराः पावकं मां निक्रोधत युधिष्ठिर महाबाहो भीमसेन परंतप। अर्जुनाश्विसतौ वीरौ निबोधत वचो मम ३७ अहमाग्नः कुरुश्रेष्ठा मया दग्धं च खाण्डवम्। अर्जुनस्य प्रभावेण तथा नारायणस्य च ॥ ३८ अयं वः फाल्गुनो म्राता गाण्डीवं परमायुध्य परित्यज्य वने यातु नानेनार्थोऽस्ति कश्चन ॥ चकरतं तु यत्कृष्णे स्थितमासीन्महातमाने । गतं तच पुनर्हस्ते कालेनेष्यति तस्य ह ॥ ४० वरुणादाहतं पूर्व मयैतत्पार्थकारणात्। गाण्डीवं धनुषां श्रेष्ठं वरुणायैव दीयताम् ४१ ततस्ते भ्रातरः सर्वे धनअयमचोदयन्।

॥ २८ ॥ लौहित्यं उदयाचलप्रांतस्यं समुद्रम् ॥ ३३ । अनेन गाण्डीवेन अर्थः प्रयोजनम् ॥ ३९ ॥ काले

स जले प्राक्षिपचैतत्तथाऽक्षय्ये महेबुधी धर

ततोऽभिर्भरतश्रेष्ठ तत्रैवान्तरधीयत

ययुश्च पाण्डवा वीरास्ततस्तेद क्षिणामुखाः

ज्ञतस्ते तूत्तरेणैव तीरेण खवणाम्भसः। अग्रुमेरतशार्दूल दिशं दक्षिणपश्चिमाम् ॥ ४४ ज्ततः पुनः समावृत्ताः पश्चिमां दिशमेव ते।

ददशुद्वीरकां चापि सागरेण परिष्छुतास उदीचीं पुनरावृत्त्य ययुर्भरतसत्तमाः। प्रादक्षिण्यं चिकीर्षन्तः पृथिदया योगधर्मिणः

इति श्रीमहाभारते महाप्रस्थानिके पर्वाण प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥

દ્

वैशम्पायन उवाच।

ततस्ते नियतात्मान उदीचीं दिशमास्थिताः द्रह्युर्यो । युक्ताश्च हिमवन्तं महागिरिम् ॥ दां चाप्यतिकमन्तस्ते ददशुर्वालुकार्णवम्। अवैक्षन्त महाशैलं मेरं शिखरिणां वरम्॥ तिषां तु गच्छतां शीघ्रं सर्वेषां योगधर्मिणाम्। ऱ्याइसेनी अष्टयोगा निपपात महीतले॥ तां तु प्रपतितां दृष्टा भीमसेनो महाबलः। उवाच भ्रमराजानं यात्रसेनीमवेश्य ह॥ नाधर्मश्चरितः कश्चिद्राजपुत्र्या परंतप। कारणं कि नु तझहि यत्कृष्णा पतिता भावि ५ युधिष्ठिर उवाच ।

पक्षपातो महानस्या विशेषेण धनक्षये। -तस्यैतहफलमद्येषा भुंके पुरुषसत्तम ॥ वैशम्पायन उवाच।

पवसुक्तवाऽनवेश्येनां ययौ भरतसत्तमः। समाधाय मनो धीमान धर्मात्मा पुरुषर्भः सहरेवस्ततो विद्वाचिपपात महीतले। तं चापि प्रतितं दृष्ट्वा भीमो राजानमञ्ज्वीत् ८ योऽयमस्मासु सर्वेषु गुश्रूषुरनहंकृतः। सोऽयं माद्रवतीपुत्रः करमान्निपतितो भुवि ९ ्युधिष्ठिर उवाच।

आत्मनः सद्दशं प्राञ्चं नैषोऽमन्यत कञ्चन। तन दोषेण पतितस्तस्मादेष नृपात्मजः॥ १० वैशम्पायन उवाच।

इत्युक्तवा तं समुत्सुज्य सहदेवं ययौ तदा। म्रातृभिः सह कौन्तेयः शुना चैव युधिष्ठिरः कृष्णां निपतितां दृष्टा सहदेवं च पाण्डवम्। आर्तो बन्धुप्रियः शूरो नकुलो निपपात ह १२ तस्मिन्निपतिते वीरे नकुले चारुदर्शने। पुनरेव तदा भीमो राजानिमद्मब्रवीत्॥ योऽयमक्षतधर्मात्मा भ्राता वचनकारकः। रूपेणाप्रतिमो लोके नकुलः पतितो भुवि १४ इत्युक्तो भीमसेनेन प्रत्युवाच युधिष्टिरः। नकुलं प्रति धर्मात्मा सर्वबुद्धिमतां वरः॥ ९५ क्रपेण मत्समो नास्ति कश्चिदित्यस्य दर्शनम्। अधिकश्चाहमेवैक इत्यस्य मनसि स्थितम् १६ नकुलः पतितस्तस्मादागच्छ त्वं वृकोद्र । 'यस्य यद्विहितं वीर सोऽवश्यं तदुपाश्चते' १७ तांस्तु प्रपतितान् दृष्ट्वा पाण्डवः श्वेतवाह्नः। पपात शोकसन्तप्तस्ततो च परवीरहा॥ १८ तस्मिस्तु पुरुषद्याघ्रे पतिते शक्रतेजसि। म्रियमाणे दुराधर्षे भीमो राजानमञ्जवीत १९ अनुतं न स्पराम्यस्य खैरेष्वपि महात्मनः। अथ कस्य विकारोऽयं येनायं पतितो भुवि। युधिष्ठिर उवाच।

पकाहा निर्देहेयं वै शत्रूनित्यर्जुनोऽब्रवीत् । न च तत्कृतवानेष शूरमानी ततोऽपतत्॥ २१

इति श्रीमहामारते महाप्रस्थानिक पर्वण नैलकण्ठीये भारत-- भावदीपे प्रथमो ऽध्यायः ॥ १ ॥ Water State of the State of the

Williams Barrier & Comment . ततः दिक्त्रयप्रदक्षिणीकरणानन्तरं योग-न्युकाः समाहितमनसः ॥ १ ॥ श्रष्टयोगा ध्यानात् स्वालेत-

मानसाः ।। ३।। पश्चिति। तुल्येषु वैषम्येण पूजा न कार्येति भावः ॥ ६ ॥ अनवेक्य स्वर्गान्तरायरूपः स्नेहो माभूदिति भावः॥ ७॥ आतमन इति । प्राज्ञत्वाभिमानोऽपि पतनहेतुरिति भावः ॥ १० ॥ रूपेणेति । रूपगर्वात्रकुलः पपातित्यर्थः ॥ १६॥ एकाह्वाति । शौर्यगर्वादर्जुनोऽपि मिथ्याप्रतिज्ञत्वाच्च पपातेत्यर्थः ॥ २१ ॥

अवमेने घनुर्शहानेष सर्वीश्च फाल्गुनः। तथा चैतन्न तु तथा कर्तद्यं भूतिमिच्छता॥ २२

वैशम्पायन उवाच।
इत्युक्त्वा प्रस्थितो राजा
भीमोऽथ निपपात ह।
पतितश्चाव्रवोद्भीमो
धर्मराजं युधिष्ठिरम्॥

भो भो राजन्नवेश्वस्व पतितोऽहं प्रियस्तव। किनिमित्तं च पतनं ब्रुहि मे यदि वेत्थ ह २४

युधि।ष्ठर उवाच।

अतिभुक्तं च भवता प्राणेन च विकत्थसी। अनवेश्य परं पार्थं तेनासि पतितः क्षिती॥२५ इत्युक्तवा तं महाबाहुर्जगामानवळोकयन्। श्वाऽप्येकोऽनुययौ यस्ते बहुशः कार्तितो मया

इति श्रीमहाभारते महाप्रस्थानिके पर्वाणि द्रौपद्यादिपतने द्वितीयोऽध्यायः॥२॥

exercite Single

वैशम्पायन उवाच ।

ततः सम्नादयन् शको दिवं भूमि च सर्वशः। रथेनोपययौ पार्थमारोहेत्यव्रवीच तम्॥ १

स्वभातृन् पतितान् द्रष्ट्वा धर्भराजो युधिष्ठिरः। अब्रवीच्छोकसंतप्तः

सहस्राक्षमिदं वचः॥

म्रातरः पितता मेऽत्र गच्छेयुस्ते मया सह।
न विना म्रातृभिः स्वर्गिमच्छे गन्तुं सुरेश्वर ३
सकुमारी सुखार्हा च राजपुत्री पुरंदर।
साऽस्माभिः सह गच्छेत तद्भवाननुमन्यताम्

शक्र उवाच।

म्रातृन् द्रश्यासे स्वर्गे त्वमग्रतास्त्रिद्वं गतान् कृष्णया सहितान्सर्वान्मा शुचो भरतर्षभ ५ निक्षिप्य मानुषं देहं गतास्ते भरतर्षभ। अनेन त्वं शरीरेण स्वर्गे गन्ता न संशयः॥६ युधिष्ठिर उवाच।

अयं श्वा भूतभट्येश भक्तो मां नित्यमेव ह। सागच्छेत मया सार्धमानृशंस्या हि मे मतिः शक्त उवाच । अमत्यत्वं मत्समत्वं च राजन् श्रियं कृत्सां महतीं चैव सिद्धिम् । संप्राप्तोऽद्य स्वर्गसुर्खानि च त्वं त्यज श्वानं नात्र नृशंसमस्ति ॥ युधिष्ठिर उवाच ।

युधिष्ठिर उवाच । अनार्थमार्थेण सहस्रनेत्र शक्यं कर्तु दुष्करमेतदार्थ। मा मे श्रिया सङ्गमनं तयाऽस्तु यस्याः कृते भक्तजनं त्यजेयम्॥

इन्द्र उवाच। स्वर्गे लोके श्ववतां नास्ति धिरण्य-मिष्टापूर्व कोधवशा हरन्ति। ततो विचार्य क्रियतां धर्मराज

स्यज श्वानं नात्र नृशंसमहित ॥ १०० युधिष्ठिर उवाच । भक्तत्यागं प्राहुरत्यन्तपापं तुल्यं लोके ब्रह्मवध्याकृतेन ।

तस्मान्नाहं जातु कथं च नाद्य
त्यक्ष्याम्येनं खसुखार्थी महेन्द्र ॥ १६

अत्यश्चनाद्वलगर्वोच्च भिमसेनः प्रपातत्याह—अतिभुक्त-भिति॥ २५॥ इति श्रीमहाभारते महाप्रस्थानिके पर्वणि नैलकण्ठीये भारतभावदीपे द्वितियोऽध्यायः॥ २॥

ततः सन्नाद्यक्तित्यस्य वान्धवभोज्यैव लक्ष्मीः

श्रेयसी न स्वमात्रभोज्येति तात्पर्यम् ॥ १ ॥ अयं श्रेत्या-देनिचतरमपि सन्निहितं प्रथमं स्वसुखिवमागेन संमावयेत्पश्चा-त्स्वयं तद्भोक्तव्यमिति तात्पर्यम् ॥ ७॥ नान्नित । अस्पृस्य-स्य संगत्यागे नृशंसं निर्दयत्वं नास्ति ॥ ८॥ श्ववतामश्चाचि-त्वात् धिष्ण्यं स्थानं स्वर्गे नास्ति क्रोधवशा नाम देवगणाः-अश्चचेरिष्टापूर्तफलं ध्नान्ति ॥ १०॥

इध

भीतं भक्तं नान्यदस्तीति चार्ते प्राप्तं क्षाणं रक्षणे प्राणालेपसुम्। प्राणत्यागादप्यहं नैव मोक्तुं यतेयं वै नित्यमेतद्वतं मे ॥ १२ इन्द्र उवाच । श्रुना दृष्टं फोधवशा हरन्ति यदत्तमिष्टं विवृतमथो हुतं च। तस्माच्छुनस्त्यागमिमं कुरुष्व शुनस्त्यागात्प्राप्स्यसे देवलोकम् ॥१३ त्यक्तवा भ्रातृन् दयितां चापि कृष्णां प्राप्तो लोकः कर्मणा खेन वीर। श्वानं चैनं न त्यजसे कथं नु त्यागं कृतस्तं चास्थितो मुह्यसेऽद्य १४ युधिष्ठिर उवाच। न विद्यते सन्धिरथापि विग्रहो मृतैर्मर्त्यौरिति लोकषु निष्ठा। न ते मया जीवयितुं हि शक्या-स्ततस्त्यागस्तेषु कृतो न जीवताम्॥ \*भीतिप्रदानं शरणागतस्य स्त्रिया वधो ब्राह्मणस्वापहारः। मित्रद्रोहस्तानि चत्वारि शक भक्तत्यागश्चैव समो मतो मे ॥ १६ वैशम्पायन उवाच। तद्धर्मराजस्य वचो निशस्य धर्मसरूपी भगवानुवाच । युधिष्ठिरं प्रीतियुक्तो नरेन्द्रं ऋश्णैर्वाक्यैः संस्तवसंप्रयुक्तैः॥ १७ धर्मराज उवाच। अभिजातोऽसि राजेन्द्र पितुर्वृत्तेन मेधया। अनुक्रोशेन चानेन सर्वभृतेषु भारत॥ अपुरा द्वैतवने चासि मया पुत्र परीक्षितः। पानियार्थे पराक्रान्ता यत्र ते भ्रातरो हताः १९ भीमार्जुनी परित्यज्य यत्र त्वं भ्रातरावुभी। मात्रोः साम्यमभीप्सन्वै नकुलं जीवमिच्छिस अयं श्वा भक्त इत्येवं त्यक्तो देवरथस्तवया। तस्मात्स्वर्गे न ते तुल्यः कश्चिदस्ति नराधिपः अतस्तवाक्षया लोकाः स्वरारीरेण भारत।

प्राप्तोऽसि भरतश्रेष्ठ दिव्यां गतिमनुत्तमाम् २२ वैशम्पायन उवाच।

ततो धर्मश्च राकश्च मरुतश्चाश्विनावाप। देवा देवर्षयश्चेव रथमारोप्य पाण्डवम् ॥ २३ प्रययुः स्वैर्विमानैस्ते सिद्धाः कामविहारिणः सर्वे विरजसः पुण्याः पुण्यवाग्युद्धिकर्मिणः स तं रथं समास्थाय राजा कुरुकुलोद्वहः। ऊर्ष्वमाचक्रमे शीवं तेजसाऽऽवृत्य रोदसी २५ ततो देवनिकाय्यस्थो नारदः सर्वेलोकवित । उवाचोचैस्तदा वाक्यं बृहद्वादी बृहत्तपाः २६ येऽपि राजर्षयः सर्वे ते चापि समुपासिताः। कीर्ति प्रच्छाच तेषां वै कुरुराजोऽधितिष्ठति लोकानावृत्य यशसा तेजसा वृत्तसंपदा। स्वरारीरेण संप्राप्तं नान्यं शुश्रुम पाण्डवात्॥ तेजांस यानि दृष्टानि भूमिष्ठेन त्वया विभो। वेदमानि भुवि देवानां पद्यामूनि सहस्रदाः॥ नारदस्य वचः श्रुत्वा राजा वचनमब्रवीत । देवानामन्डय धर्मात्मा स्वपक्षांश्चेव पार्थिवान् शुभं वा यदि वा पापं स्नानृणां स्थानमद्य मे । तदेव प्राप्तामिच्छामि लोकानन्याच कामये ३१ राज्ञस्तु वचनं श्रुत्वा देवराजः पुरंदरः। आनुशंस्यसमायुक्तं प्रत्युवाच युधिष्ठिरम् ॥३२ स्थानेऽस्मिन्वस राजेन्द्र कर्ममिनिजिते शुभैः कि त्वं मानुष्यकं स्नेहमद्यापि परिकर्षास ३३

सिद्धि प्राप्तोऽसि परमां

यथा नान्यः पुमान् कचित्।

नैव ते भ्रातरः स्थानं

संप्राप्ताः कुरुनन्दन॥

अद्यापि मानुषो भावः

स्पृशते त्वां नराधिप।

स्वगोंऽयं पश्य देवधींन्

सिद्धांश्च त्रिदिवालयान्॥

युधिष्ठिरस्तु देवेन्द्रमेवंवादिनमीश्वरम् । पुनरेवाब्रवीद्धीमानिदं वचनमर्थवत्॥ तैर्विना नोत्सहे वस्तुमिह दैत्यनिबर्हण

गन्तुमिच्छामि तत्राहं यत्र ते म्रातरो गताः॥

अभिजातोऽतिकुलीनोऽसि पितुः पांडोः १८ निकाय्यस्थो

स्थिताः स्मृतिविषयाः सन्ति ॥२७॥ यदेव भ्रातृणां स्थानं ानिवासस्थः ॥ २६ ॥ वाक्यमेवाह—येऽपीति । समुप- तदेव प्राप्तुमिच्छामि ॥ ३० ॥ \* प्रतिप्रदानम् इति पाठः।

यत्र सा बृहती श्यामा बुद्धिसत्त्वगुणान्विता । द्रौपदी योषितां श्रेष्ठा यत्र चैव गता मम ३६

इति श्रीमहाभारते महाप्रस्थानिके पर्वणि युधिष्ठिरस्वर्गारोहे तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥

and Mare

इति श्रीमत्पद्वाक्यप्रमाणमर्यादाधुरंधरचतुर्धरवंशावतंसश्रीगोविन्दस्रिस्नौः श्रीनीलकण्डस्य कृतौ भारतभावदीपे महाप्रस्थानिके पर्वाणे तृतीयोऽध्यायः ॥ ८ ॥ महाप्रस्थानिकं पर्व समाप्तम् ।

-->---

अतः परं स्वगारोहणपर्व । तस्यायमाद्यः श्लोकः ।

जनमेजय उवाच-स्वर्गे त्रिविष्टपं प्राप्य मम पूर्विपतामहाः। पाण्डवा धार्तराष्ट्राश्च कानि स्थानानि भेजिरे॥



अयापि आदिपर्वाणि पर्वसंग्रहकथनावसरे 'एत्त्सप्तदशं पर्व महाप्रस्थानिकं स्मृतम् । यत्राध्यायात्रयः प्रोक्तां क्षेकानां च शतत्रयम् । विंशतिश्च तथा क्षोकाः 'इति कथितं तथापि संप्रति अ०३ क्षोकाः १९० एव दश्यन्ते । अयं प्रन्थः श्रीकिञ्जवडेकरकुलकमलदिवाकरसोमयाजिद्नात्रेयदीक्षिततनुज-पण्डितराम् चन्द्रशाहित्रणा परिशोधिताष्टिपण्यादिना परिकृतंश्च ॥ भारती जयतु ॥ शाके १८५४ मि

## Shriman MAHĀBHĀRATAM

Part VI
XVIII
arohana parvan

Swargarohana parvan

WITH

Bharata Bhawadeepa By Nilkantha.

Edited by

Pandit Ramachandrashastri Kinjawadekar.

PRINTED & PUBLISHED

BY

SHANKAR NARAHAR JOSHI

Chitrashala Press, 1026 Sadashiv Peth, Poona City.

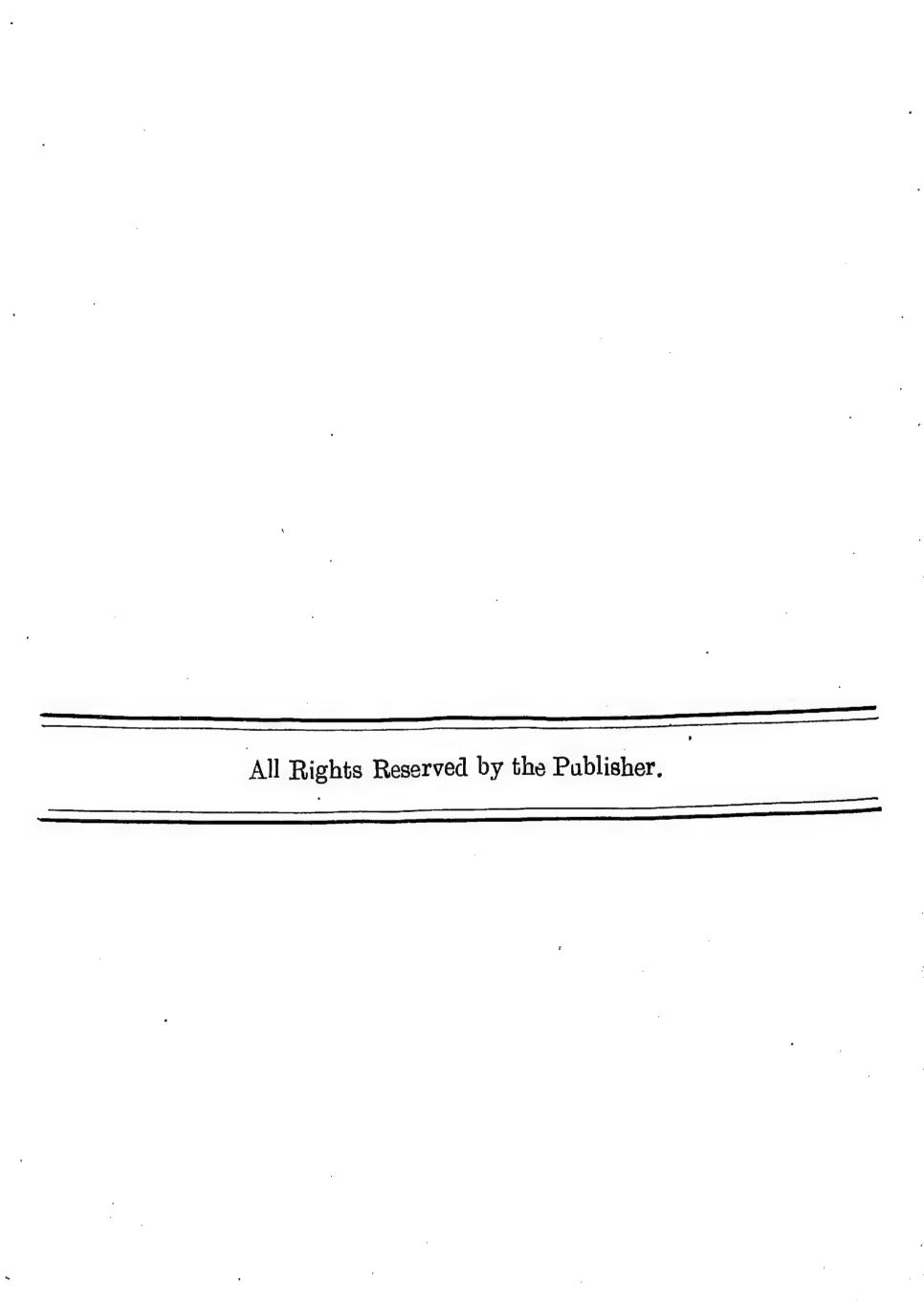



# श्रीमहमहाभारतम्।

## षष्ठभागे-स्वगीरोहणपर्व।

## चतुर्धरवंशावतंसश्रीमन्नीलकण्ठविरचित-भारतभावदीपाल्यटीकया समेतम्।

पण्डित रामचंद्रशास्त्री किंजवडेकर इत्येतेः पाठान्तर-टिप्पण्यादियोजनया समलङ्कृतम् ।



तच

### पुण्याख्यपत्तने

१०२६ सदाशिववीथ्यां चित्रशालाख्ये मुद्रणालये 'शंकर नरहर जोशी' इत्येतेः संमुद्य प्रकाशितम् ।



शालिवाहनशकाब्दाः १८५५]

प्रथमं संस्करणम्।

[ ख्रिस्ताब्दाः १९३३

अस्य ग्रन्थस्य सर्वेऽधिकाराः प्रकाशियत्रा स्वायत्तीकृताः।

## ॥ महाभारतम्॥

~ 一

## स्वगीरोहणपर्व

-96-

### विषयानुक्रमणिका।

**अव** श्लोकाः

विषयः

पृष्ठम्

अ॰ श्लोकाः

विषयः

पृष्ठम्

.श्रु २६

'स्वर्ग गत्वा पाण्डवा धार्तरा
ष्ट्राश्च कानि स्थानानि भेजिरे'

इति जनमेजयेन पृष्टो वैद्याम्पायनः
'स्वर्ग प्राप्य युधिष्ठिरादयो यदस्वर्वत तच्छुणु' इत्युवाच । स्वर्ग गतो युधिष्ठिरो 'दुर्योधनं श्रिया जुष्टं दृष्ट्वा नाहमनेन सह वस्तुमिक्छामि कितु यत्र मम मातरक्छिन्ति तत्र यातुम् ' इति वस्तुपदिद्यान्तं महामुनि नारदं प्रति मातृणां कणभृष्ट्युस्नादीनां च के लोका इत्याद्यपृच्छत्।

R 48

खर्गे कणीदिबन्धुजनानपश्यता
युधिष्ठिरेण देवान्प्रति यत्र कुत्रापि
बन्धुजनैः सहैव खस्य निवासेच्छानिवेदनम् । देवैर्युधिष्ठिराय बन्धुजनप्रदर्शनं चोदितेन
देवदूतेन तस्य नरकप्रदेशप्रापणम् । दुर्दर्शनरकदर्शनासहिच्छातया दूतेन सह प्रतिनिवर्तमानेन युधिष्ठिरेण श्रुतपूर्वकण्टध्वनिश्रवणम् । ततो युधिष्ठिरपृष्ठैस्तैस्तं प्रति स्वेषां कर्णभीमादित्वकथनम्। ततस्तेन दूतं प्राते

इन्द्रे खस्य तत्समीपं प्रत्यनागम नचोदना । दूतेनेन्द्रे युधिष्ठिर। चिकार्षितनिवेदनम् । ... ४

३ ८८

दूतवाक्यं श्रुत्वा इन्द्रप्रभृतयो देवाः युधिष्ठिरमाजग्मुः । तत इन्द्रो 'युधिष्ठिर महाबाहो' इत्यादिना त्वया सिद्धिः प्राप्ता ्तवाक्षया लोकाः, तव व्याजेन नरको दर्शितः, एहि भ्रातृन् खप-क्ष्यांश्च खस्थानस्थान् पर्य, स्वर्गः गामाप्लुतस्य तव मानुषो भावो गमिष्यति इत्याद्यवद्व। इन्द्रो-कत्यनन्तरं साक्षाद्धर्मेण भो भो राजन् महाप्राञ्च 'इत्यादिना 'हैत-वने प्रश्नद्वारा प्रथमा परीक्षा तव, द्वितीया च स्वर्गगमनकाले श्वरूपधारिणा कृता, तृतीया चेयम्' इत्युक्त्वा 'न च ते भ्रातरः पार्थ ननकाही विशांपते 'इत्या-दिना बोधितो युधिष्ठिरो गंगा-मवगाह्य दिव्यवपुर्भत्वा धर्मेण सहिनो महर्षिभः स्त्यमानो निवेरो यत्र दुर्योधनादयः स्वानि स्थानानि भेजिरं तत्र जगाम ...५ सभायां गतो युधिष्ठिरोऽर्जुनेन

४ २३

श्लोकाः अ०

५ ६८

3 4 4 1

11 1

विषयः

पृष्ठम्

विषयः

विष्यां,

सेव्यमानं गोविन्दं, द्वादशादित्य-सहितं कर्णे, मरुद्रणसहितं भीमं, अश्विभ्यां सहितौ नकुलसह-देवी, द्रौपदीं च कमलमालिनी स्वर्गमाकस्य तिष्ठन्तीं च दद्शी। दृष्ट्वा च तेन पृष्ट इन्द्रः 'श्रीरेषा द्रौपदीरूपा त्वदर्थे मानुषं गता। अयोनिजा' इत्यादिना प्रत्येकं सर्वान् व्याजहार। भीष्मद्रोणी महात्मानी इत्या-भीष्मादीनामनुक्तानाम-न्येषां च स्वर्गे कियन्तं कालं स्थितिराहो स्वित्तेषां तत्र शाश्वतं स्थानं कर्भणामन्ते वा कां गाति प्राप्ता इति जनमेज्यप्रश्ले व्या-सेनानुकातो वैशम्पायनस्तत्प्र-श्रमभिनन्द्य कर्मणामन्ते स्वैः स्वैरंशिभिस्तादात्म्यं प्राप्तुं

भीष्मादीन् 'वसू-ग्यान् नेव महातेजाः ' इत्यांदिनाऽऽ-ख्याय पतत्ते सर्वमाख्याती इत्यादिना कौरवपाण्डवचरित-कथनमुपसंजहार । सौतिः शौनकादिनप्रति ' एतच्छूत्वा द्विजश्रेष्ठाः रहिंचादिना वैश्रम्पा-यनकथितामेतां कथां श्रुतवतोः जनमेजयस्य यज्ञसमाप्तिपूर्वक तक्षशिलातो हस्तिनापुरगमनमा ख्याय ' एतत्ते सर्वमाख्यातम् ' इत्यादिनापसंहत्य महाभारतः श्रवणपठनानां फलानि प्रातः पठ-नयोग्यं भारतसारसंग्रहं भाता पितृसहस्राणि 'इत्यादि स्रोक-चतुष्ट्यात्मकं भारतसावित्रीरूपं चाख्याय तन्माहात्म्यं व्याजहार... ...

### अथ हरिवंशोक्तमहाभारतश्रवणमाहात्म्याध्यायस्य

विषयानु ऋमः।

'भगवन् केन विधिना' इत्यादिना केन विधिना श्रोतत्यं, कि फलं, के च देवाः पूज्याः, पर्वाणे पर्वाणे समाप्ते चार्के देयं. वाचकः कीदशः इति पप्रच्छ जनमेजयः। श्रणु राजन् विधिमिमम्' इत्यादिना श्रवण-विधि वथ्यन् वैशम्पायनः 'अत्र रुद्रास्तथा साध्याः ' इत्यादिना भारतस्था देवताः, श्रवणानन्तरं देयानि महादानानि, तथा गवादीनां दानानि चाख्याय सत्यार्जव-रतो दान्तः ' इत्यादिना वाचकस्य लक्ष-दिना दशपर्यतानां पारणानां प्रत्येकं फला- शुभं भवतु। भारतीजयतु॥

नि, प्राप्याँ होकांश्चाख्याय वाचकस्य गुरुव त्पूजनं, तस्मे हस्त्यश्वादिदानानि तस्य देव वत्पूजनं चाचष्टं । प्रतिपर्वसमाप्ती भोज्य-विशेषेण ब्राह्मणभोजनं वाचकपूजनादिकं सर्वसमाप्ती श्रीमवस्त्रवेष्टितस्य भारतस्य पूजनं, वाचकपूजनं, ब्राह्मणभोजनादिकं स सुवर्णपुरतकदानादिकं चाकथयद्वैदाम्पी यनः। 'इत्येष विधिकहिष्टः ' इत्यादिना उप-तच्छूबण-संहत्य महाभारतप्रशंसापूर्वकं फलादिकं च श्रद्धोत्पादनार्थं पुनव्यां जहार णान्यभ्यधात । 'पारणं प्रथमं प्राप्य 'इत्या- वैशस्पायन इत्योम् ॥ श्रीकृष्णापणमस्त ।



श्रीगणेशाय नमः।

नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्॥ देवीं सरस्वतीं चैव ततो जयमुदीरयेत्॥

जनमेजय उवाच। खर्गे त्रिविष्टपं प्राप्य सम पूर्विपितासहाः। पाण्डवा धार्तराष्ट्राश्च कानि स्थानानि भेजिरे पतिविच्छाम्यहं श्रोतं सर्वविचासि मे मतः। महर्षिणाऽभ्यनुकातो व्यासेनाद्धतकर्मणा २ वैशम्पायन उवाच।

स्वर्गे त्रिविष्टपं प्राप्य तव पूर्वपितामहाः। युधिष्ठिरप्रभृतयो यदकुर्वतं तच्छुणु ॥ स्वर्ग त्रिविष्टपं प्राप्य धर्मराजो युधिष्ठिरः। दुर्योधनं श्रिया जुष्टं ददशासीनमासने ॥

देवैभ्राजिष्ण्यभिः साध्यैः सहितं पुण्यकमीभिः ततो युधिष्ठिरो दृष्ट्वा दुर्योधनममर्षितः। सहसा सन्निवृत्तोऽभूच्छ्यं दृष्ट्वा सुयोधने ६ ब्रवकुचैवंचस्तान्वे नाहं दुर्योधनेन वै। सहितः कामये लोकाँहु व्धेनादीर्घदिशिना ७ यत्कृते पृथिवी सर्वा सुद्धदो बान्धवास्तथा। हताऽस्माभिः प्रसह्याजौ क्रिष्टैः पूर्वं महावने द्रौपदी च सभामध्ये पाञ्चाली धर्मचारिणी पर्याकृष्टाऽनवद्याङ्गी पत्नी नो गुरुसिक्यी ॥९ अस्ति देवा न मे कामः सुयोधनमुदीक्षितुम् भाजमानमिवादित्यं वीरलक्ष्म्याऽभिसंखृतम् तत्राहं गन्तुमिच्छामि यत्र ते भातरो मम १०

श्रीगणेशाय नमः ॥ पूर्वस्मिन् पर्वाणे धर्मस्य फल-भूतास्त्यागामृशंस्याव्यो युधिष्ठिरहष्टान्तेन दर्शिताः। इदानी तस्य मुख्यं फलं दर्शायितुं स्वर्गारीहणपर्वारमते - स्वर्ग त्रिव-ष्ट्रपमिति । यथा भूयस्यां संख्यायामल्पसंख्यान्तर्भवति एवं त्रीणि विष्टपानि भुवनानि फलोत्कर्षवशासत्रान्तर्भ-वन्ति तादशमपि स्वर्गे प्राप्य । 'विष्टपं भुवनं जगत् ' इत्य-मरः ॥ १ ॥ ततं इति । स्वर्गेऽप्यमर्षो दुस्त्यज इति संस्काराणां प्राबल्यमुक्तम् ॥ ६ ॥ इताः अस्मााभिः सन्धि-रार्षः ॥ ८ ॥

नैविमित्यब्रवीतं तु नारदः प्रहसित्तव । स्वर्गे निवासं राजेन्द्र विरुद्धं चापि नश्यति युधिष्ठिर महाबाहो मैवं वोचः कथञ्चन । दुर्योधनं प्रति नृपं श्रणु चेदं वचो मम ॥ १२ एष दुर्योधनो राजा पूज्यते त्रिदशैः सह । सिद्ध्य राजप्रवर्र्यं इमे स्वर्गवासिनः ॥ १३ वीरलोकगित प्राप्ता युद्धे हुत्वाऽऽत्मनस्तनुम् युयं सर्वे सुरसमा येन युद्धे समासिताः ॥ १४ स एष क्षत्रधर्मेण स्थानमेतद्वाप्तवान् । भये महति योऽभीतो वभूव पृथिवीपितः १५ न तन्मनसि कर्तव्यं पुत्र यद्ध्यतकारितम् । द्रीपद्याश्च परिक्रेशं न चिन्तायतुमहास १६

ये चान्येऽापे पिरक्लेशा
युष्माकं क्षातिकारिताः।
संग्रामेष्वथ चाऽन्यत्र
न तान्संस्मर्तुमहिसि॥
समागच्छ यथान्यायं राक्षा दुर्योधनेन वै।

स्वर्गोऽयं नेह वैराणि भवन्ति मनुजाधिप॥ नारदेनैवमुकस्तु कुरुराजो युधिष्ठिरः। म्रातृन्पप्रच्छ मेधावी वाक्यमेतदुवाच ह १९ यदिं दुर्योधनस्यैते वीरलोकाः सनातनाः। अधर्मज्ञस्य पापस्य प्रायेत्री सुदृदृद्धः॥ २० यत्कृते पृथिवी नष्टा सहया सनरद्विपा। वयं च मन्युना दग्धा वैरं प्रातिचिकीर्षवः २१ ये ते वीरा महात्मानो स्नातरो मे महावताः सत्यप्रतिक्षा लोकस्य शूरा वै सत्यवादिनः॥ तेषामिदानीं के लोका द्रष्ट्रमिच्छाभि तानहं कर्ण चैव महात्मानं कौन्तेयं सत्यसंगरम्॥ धृष्टगुझं सात्या क च धृष्टगुझस्य चात्मजान ये च राह्में वधं प्राप्ताः क्षत्रधर्मेण पार्थिवाः २४ क जुते पार्थिवान् ब्रह्मजैनान्पश्यामि नारद विराटद्वपदी चैव धृष्टकेतु गुखांश्च तान्॥ २५ शिखण्डिनं च पाञ्चाल्यं द्रौपदेयांश्च सर्वशः अभिमन्युं च दुर्घर्षे द्रष्टुभिच्छामि नारद २६

इति श्रीमहाभारते स्वर्गारोहणपर्वणि खर्गे नारद्युधिष्ठिरसंवादे प्रथमोऽध्यायः ॥१॥



2

युधिष्ठिर उवाच ।
नेह पश्यामि विबुधा राधेयममितीजसम्
प्रातरी च महात्मानी युधामन्यूत्तमीजसी
ज्ञहुवुर्यं शरीराणि रणवन्ही महारथाः।
राजानी राजपुत्राश्च ये मद्धे हता रणे॥ २
क ते महारथाः सर्वे शार्दुळसमविक्रमाः।
तैरप्ययं जितो लोकः कचित्पुरुषसत्तमेः॥ ३
यदि लोकानिमान्प्राप्तस्ते च सर्वे महारथाः
स्थितं वित्त हि मां देवाः सहितं तैर्महात्मिभः
कचिन्न तैरवाप्तोऽयं नृपैलोकोऽश्चयः शुभः।
न तैरहं विना रंस्ये म्रातृभिर्झातिभिस्तथा ५
मातुर्हि वचनं श्रुत्वा तदा सलिलकर्माण।

कर्णस्य क्रियतां तोयभिति तप्यामि तेन वै ६ इदं च परितप्यामि पुनः पुनरहं सुराः। यन्मातुः सहशौ पादौ तन्याहमभितात्मनः ७ हेट्टैच तौ नानुगतः कर्ण परब ठार्दनम्। न ह्यस्मान्कर्णसहितान् जयेच्छकोऽपि संयुगे

तमहं यत्रतत्रस्यं
द्रष्टुमिच्छामि सूर्यजम् ।
अविज्ञातो मया योऽसौ
धातितः सन्यसाचिना ॥
भीमं च भीमविकान्तं प्राणेभ्योऽि प्रियं मम अर्जुनं चेन्द्रसं काशं यमी चैव यमोपमी ॥१०

विरुद्धं वैरादिकं नर्यति अन्तर्धायते ॥ ११ ॥ अभीत इति च्छेरः ॥ १५ ॥ स्हृद इत्यदन्तः शब्दः ॥ २० ॥ इति श्रीमहाभारते स्वर्गारोहणपर्वणि नेलकण्ठीये भारतमावदीप

प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥

नेहेति॥१॥

द्रष्टुमिच्छामि तां चाहं पाञ्चालीं धर्मचारिणीं न चेह खातुमिच्छामि सत्यमेवं ब्रवीमि वः॥ कि मे भातृविहीनस्य खर्गेण सुरसत्तमाः। यत्र ते मम स खर्गों नायं स्वर्गों मतो मम १२ देवा ऊचुः।

यदि वै तत्र ते श्रद्धा गम्यतां पुत्र माचिरम् प्रिये हि तव वर्तामो देवराजस्य शासनात

वैशम्पायन उवाच।

इत्युक्तवा तं ततो देवा देवदृतसुपादिशन् युधिष्ठिरस्य सुद्धदो दर्शयोते परंतप॥ ततः कुन्तीसुतो राजा देवदूतश्च जग्मतुः। सहितौ राजशार्दूल यत्र ते पुरुषर्भाः॥ १५ अग्रतो देवदूतश्च ययौ राजा च पृष्टतः। पन्थानमशुभं दुर्ग सेवितं पापकर्मभिः॥ तमसा संवृतं घोरं केशशैवलशाद्वलम्। युक्तं पापकृतां गन्धैर्मासशोणितकद्मम् द्शोत्पातकभञ्जूकमक्षिकामशकावृतम्। इतश्चेतश्च कुणपः समन्तात्परिवारितम् ॥ १८ अस्थिकेशसमाकीणं कृमिकीटसमाकुलम्। उवलनेन प्रदीसेन समन्तात्परिवेष्टितम्॥ १९ अयोमुखेश काका चैर्यं प्रेश्न समभिद्धतम्। स्ची मुखैस्तथा प्रेती विनध्यशै लोपमे र्तम् ॥ २० मेदोरुधिरयुक्तैश्च चिछन्नबाह्यरपाणिभिः। निकृत्तोदरपादैश्च तत्र,तत्र प्रवेरितैः॥ २१ स तत्कुणपदुर्गन्धमशिवं लोमहर्षणम्। जगाम राजा धर्मात्मा मध्ये बहु विचिन्तयन द्दशीं जोदकीः पूर्णी नदीं चापि सुदुर्गमाम्। असिपत्रवनं चैव निशितं क्षुरसंवृतम्॥ २३ करम्भवालुकास्तप्ता आयसीश्च शिलाः पृथक् लोहकुम्भीश्च तैलस्य काथ्यमानाः समन्ततः

कूटशालमिलकं चापि दुःस्पर्शं तीक्ष्णकण्टकम्। दृद्शं चापि कौन्तयो यातनाः पापकर्मिणाम्॥

स तं दुर्गन्धमालक्ष्य देवदूतमुवाच ह। कियद्ध्वानमस्माभिर्गन्तव्यमिममीद्द्राम् २६ क च ते स्नातरो महां तन्ममाख्यातुमहिसि। देशोऽयं कश्च देवानामेतदिच्छामि वेदितुम्

स संनिववृते श्रुत्वा धर्मराजस्य भाषितम्। द्वदूतोऽज्ञवीचैनमेतावद्गमनं तव ॥ निवाततव्यो हि मया तथाऽस्म्युक्तो दिवौकसैः। यदि श्रान्तोऽसि राजेन्द्र त्वमथागन्तुमहासि। युधिष्ठिरस्तु निर्विण्णस्तेन गन्धेन सुर्विछतः। निवर्तने धृतमनाः पयावर्तत भारत ॥ ३० स सन्निवृत्तो धर्मात्मा दुःखशोकसमाहतः शुश्राव तत्र वदतां दीना वाचः समन्ततः ३१ भो भो धर्मज राजर्षे पुण्याभिजन पाण्डव अनुग्रहार्थमस्माकं तिष्ठ तावन्मुहूर्तकम् ॥ ३२ आयाति त्वयि दुर्धषे वाति पुण्यः समीरणः तव गन्धानुगस्तात येनास्मान् सुखमागमत्॥ ते वयं पार्थ दीर्घस्य कालस्य पुरुषर्घभ। सुखमासाद्यिष्यामस्त्वां दृष्ट्वा राजसत्तम संतिष्टस्व महाबाहो मुहूर्तमपि भारत। त्वयि तिष्ठति कौरव्य यातनास्मान्न वाधते एवं बहुविधा वाचः कृपणा वेदनावताम्। तस्मिन्देशे स दुआव समन्ताद्वदतां नृप ३६ तेषां तु वचनं श्रुत्वा दयावान्दीनभाषिणाम् अहो कुच्छ्रमिति प्राह तस्यो स च युधिष्ठिरः स ता गिरः पुरस्ताद्वै श्रुतपूर्वा पुनः पुनः। ग्लानानां दुःखितानां च नाभ्यजानत पांडवः अबुध्यमानस्ता वाचो धर्मपुत्रो युधिष्टिरः। उवाच के भवन्तों वै किमर्थमिह तिष्ठथ ३९ इत्युक्तास्ते ततः सर्वे समन्ताद्वभाषिरे। कर्णों ऽहं भीमसेनो ऽहमर्जुनो ऽहमिति प्रभो ॥ नकुलः सहदेवोऽहं धृष्ट्युस्रोऽहमित्युत । द्रौपदी द्रौपदेयाश्च इत्येवं ते विचुकुशुः ॥ ४१ ता वाचः स तदा श्रुत्वा तदेशसदशीर्वृप। ततो विममुशे राजा किन्तिवदं दैवकारितम् कि तु तत्कलुषं कर्म कृतमेभिर्महात्माभेः। कर्णेन द्रौपदेयैर्वा पाञ्चाल्या वा सुमध्यया ॥ य इमे पापगन्धेऽस्मिन्देशे सान्त सुदारुणे। नाहं जानामि सर्वेषां दुष्कृतं पुण्यकर्मणाम्॥ कि कृत्वा धृतराष्ट्रस्य पुत्रो राजा सुयोधनः। तथा श्रिया युतः पापैः सह सर्वैः पदानुगः ॥

२५

महेन्द्र इव लक्ष्मीवानास्ते परमपूजितः।
कस्येदानी विकारोऽयं य इमे नरकं गताः॥
सर्वधर्मविदः शूराः सत्यागमपरायणाः।
क्षत्रधर्मरताः सन्तो यज्वानो भूरिदक्षिणाः॥
कि न सप्तोऽस्मि जागमि चेतयामि न चेतये
अहा चित्तविकारोऽयं स्याद्वा मे चित्तविभ्रमः
पर्वं बहुविधं राजा विममर्श युधिष्ठिरः ५०
दुःखशोकसमाविष्ठश्चिन्तात्याकुलितेन्द्रियः॥
कोधमाहारयचैव तीवं धर्मसुतो नृपः।
देवांश्च गईयामास धर्म चैव युधिष्ठिरः॥ ५०

स तीव्रगन्धसन्तत्तो देवदूतमुवाच ह।
गम्यतां तत्र येषां त्वं दूतस्ते ग्रमुपान्तिकम् ॥
न ह्यहं तत्र यास्यामि
स्थितोऽस्मीति निवेद्यताम्।
मत्संश्रयादिमे दूनाः
स्थितो सात्रो हि मे ॥ ५४

सुबिनो म्रातरो हि मे ॥ ५२ इत्युक्तः स तदा दूतः पाण्डुपुत्रेण घीमता । जगाम तत्र यत्रास्ते देवराजः शतकतुः ॥ ५३ निवेदयामास च तद्धर्मराजचिकीर्षितम् । यथोक्तं धर्मपुत्रेण सर्वमेव जनाधिप ॥ ५४

इति श्रीमहाभारते स्वर्गारोहणपर्वणि युधिष्ठिरनरकद्र्यने द्वितीयोऽध्यायः॥२॥



वैशस्पायन उवाच।

स्थित मुहूर्त पार्थे तु धर्मराजे युधिष्ठिरे ।

बाजगमस्तत्र कौरव्य देवाः शकपुरोगमाः १
स च वित्रहवान्धर्मो राजानं प्रसमीक्षित्तम् ।
तत्राजगाम यत्रासौ कुरुराजो युधिष्ठिरः २
तेषु भासुरदेहेषु पुण्याभिजनकर्मसु ।
समागतेषु देवेषु व्यगमत्तत्तमो नृप ॥ ३
नाहश्यन्त च तास्तत्र यातनाः पापकर्मिणाम्
नदी वैतरणी चैव कूटशावमिलिना सह ॥ ४
लोहकुम्यः शिलाश्चेव नाहश्यन्त भयानकाः ।
विकृतानि शरीराणि यानि तत्र समन्ततः ५
दद्शे राजा कौरव्यस्तान्यदृश्यानि चाभवन्
तत्रो वायुः सुखस्पर्शः पुण्यगन्धवहः शुचिः ६
ववौ देवसमीपस्थः शीतलोऽतीव भारत ।
मस्तः सह शक्रेण वसवश्चाित्वनौ सह ॥ ७

साध्या रुद्रास्तथाऽऽदित्या ये चान्येऽपि दिवौकसः। सर्वे तत्र समाजग्मुः सिद्धाश्च परमर्षयः॥ यत्र राजा महातेजा धर्मपुत्रः स्थितोऽभवत्। ततः शकः सुरपतिः श्रिया परमया युतः॥ ९ युधिष्ठिरस्वाचेदं सान्त्वपूर्विमदं वचः। युधिष्ठिर महाबाहो लोकाश्चाप्यक्षयास्तव॥

पहोहि पुरुषव्याघ्र कृतमेतावता विभो। सिद्धिः प्राप्ता महाबाहो लोकाश्चाप्यक्षयास्तव

लोकाश्चाप्यक्षयास्तव॥
त च मन्युस्त्वया कार्यः श्रणु चेदं वचो मम्
अवश्यं नरकस्तात द्रष्ट्रव्यः सर्वराजिभः १२
श्रुभानामश्रुभानां च द्वौ राशी पुरुषर्षभ।
यः पूर्व सकुतं भुंके पश्चान्तिरयमेव सः॥ १३
पूर्व नरकमाग्यस्तु पश्चात्स्वर्गमुपैति सः।
भूयिष्ठं पापकर्मा यः स पूर्व स्वर्गमश्रुते॥
तेन त्वमेवं गिमतो मया श्रेयोधिना नृप।
व्याजेन हि त्वया द्रोण उपचीर्णः सुतं प्रति
व्याजेनेव ततो राजन द्शितो नरकस्तव।
यथैव त्वं तथा भीमस्तथा पार्थो यमौ तथा

तिममर्श विचारं कृतव न् ॥ ४९ ॥ दूनाः खिन्नाः ॥५२॥ इति श्रीमहाभारते स्वर्गारोहणपर्वणि नैलकण्ठीये भारतभाव-दीपे द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥

स्थित इति ॥ १ ॥ शत्रूणां स्वर्गी भ्रातृणां तर्क इति युधिष्ठिरस्य ईर्ष्याविषादावपनयति—य इति ॥१३॥ इतः कुझर इति अश्वत्थामवधे द्रोण उपचीणां विश्वतः गर्ज वाची शब्दो मनुष्यपरत्वेन ज्ञापित इत्युपचारच्छन्नेत्यर्थः १५ द्वीपदी च तथा कृष्णा व्याजेन नरकं गताः आगच्छ नरगार्दूळ मुक्तास्ते चैव कल्मषात् खपस्याश्चेव ये तुभ्यं पार्थिवा निहता रणे। सर्वे खर्गमनुप्राप्तास्तान्पस्य भरतर्षभ ॥ १८ कर्णश्चेव महेष्वासः सर्वशस्त्रभृतां वरः। खुगतः परमां सिद्धि यद्धं परितष्यसे १९ तं पद्य पुरुषव्याद्यमादित्यत्वयं विभो। खुबस्थानस्यं महाबाहो जोहे शोकं नर्षभ ॥ भातंश्चान्यांस्त्रभा पद्य

म्रातृश्चान्यांस्तथा पदय स्वषक्ष्यांश्चेव पार्थिवान्। स्वं स्वं स्थानमनुप्राप्तान्

व्येत ते मानसो ज्वरः॥ २१ कृष्ट्रं पूर्वे चानुभूग इतः प्रभृति कौरव। विहरस्य मया सार्धे गतशोको निरामयः २२ कर्मणां तात पुण्यानां जितानां तपसा स्वयम् द्वानानां च महाबाहो फलं प्राप्तृहि पार्थिव॥ अद्य त्वां देवगन्धर्वा दिव्याश्चाप्सरसो दिवि अद्य त्वां देवगन्धर्वा विरजोम्बरभूषणाः॥ २४

राजस्य जिता हो कान्
स्वयमेवासि ऋ दितान्।
प्राप्न हि तवं महाबाहो
तपस्थ महाफलम्॥ २५
अपर्युपरि राज्ञां हि तव लोका युधिष्ठिर।
इरिश्चन्द्रसमाः पार्थ येषु त्वं विहरिष्यसि॥
मांधाता यत्र राजिष्यत्र राजा भगीरथः।
दौष्यन्तियत्र भरतस्तत्र त्वं विहरिष्यसि १९
अष्णा देवनदी पुण्या पार्थ त्रेलोक्यपावनी।
आकाशगङ्गा राजेन्द्र तत्र पुल्य गमिष्यसि॥
अत्र स्नातस्य भावस्ते मानुषो विगमिष्यति।
जातशोको निरायासो मुक्तवैरो भविष्यसि॥

,पवं ब्रुवाति देवेन्द्रे कौरवेन्द्रं युधिष्ठिरम्। धर्मो विग्रहवान् साक्षादुवाच सुतमात्मनः॥ भा भो राजन्महाप्राज्ञ प्रीतोऽस्मि तव पुत्रक मद्भक्तया सत्यवाक्येश क्षमया च दमेन च एषा तृतीया जिज्ञासा तव राजन कृता मया न शक्यसे चालियतुं खनावात्पार्थं हेतुतः॥ पूर्व परीक्षितो हि त्वं प्रश्लाहैतवने मया। अरणीसहितस्यार्थे तच निस्तीर्णवानसि ३३ सोदर्येषु विनष्टेषु द्रौपद्या तत्र भारत। श्वरूपधारिणा तत्र पुनस्तवं मे परीक्षितः ३४ इदं तृतीयं भ्रातृणामर्थे यत्स्थातुमिच्छिस । विशुद्धोऽसि महाभाग सुखी विगतकल्मषः न च ते म्रातरः पार्थं नरकाही विशांपते। मायैषा देवराजेन महेन्द्रेण प्रयोजिता ॥ ३६ अवश्यं नरकास्तात द्रष्ट्याः सर्वराजाभिः। ततस्त्वया प्राप्तिमदं मुहूर्ते दुःखमुत्तमम् ॥३७ न सव्यसाची भीमो वा यमी वा पुरुषर्वभी कर्णों वा सत्यवाक शूरों नरकाही श्चिरं नृप न कृष्णा राजपुत्री च नरकाही कथञ्चन। पद्योहि भरतश्रेष्ठ पश्य गङ्गां त्रिलोकगाम् ३९ एवमुक्तः स राजर्षिस्तव पूर्विपतामहः। जगाम सह धर्मेण सर्वेश त्रिदिवालयैः॥ ४० गङ्गां देवनदीं पुण्यां पावनीसृविसंस्तुताम्। अवगाह्य ततो राजा तनुं तत्याज मानुषीम्॥ ततो दिव्यवपुर्भत्वा धर्मराजो युधिष्ठिरः। निवैरो गतसंतापो जल तस्मिन्समाम्लुतः ४३ ततो ययौ वृतो देवैः कुरुराजो युधिष्ठिरः। धर्मेण सहितो धीमांस्त्यमानो महर्षिभः॥ यत्र ते पुरुषव्याघाः शूरा विगतमन्यवः। पाण्डवा धार्तराष्ट्राश्च स्वानि स्थानानि भेजिरे

इति श्रीमहाभारते खर्गारोहणपर्वणि युधिष्ठिरतनुत्यागे तृतीयोऽध्यायः॥३॥



गुभ्यं तव ॥ १८ ॥ असिऋदितान् खङ्गबलेन ऋदि आपितान् ॥ २५ ॥ जिज्ञासा परोक्षा ॥ ३२ ॥ स्वर्गाधिरोहणे द्रौपद्या सह सोदयंषु विनष्टेषु सत्सु श्वरूप-श्वारिणा श्चनकरूपिणा । द्रौपद्या इति पञ्चमीपाठे तामारभ्ये-

त्यर्थः ॥ ३४ ॥ यत्र ते पाण्डवास्तत्र देवैः सह ययाविति द्वयोः सम्बन्धः ॥ ४३ ॥ इतिः श्रीमहाभारते स्वर्गारोहणः पर्वणि नैलकण्ठीये भारतभावदीपे तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ + 'अश्वमधाभिनिर्मितान् ' इत्यपि पाठः ।

यत्ते सर्वमाख्यातं विस्तरेण महाद्यते। कुरूणां चरितं कृत्सं पाण्डवानां च भारत सौतिषवाच।

स्तिच्छुत्वा द्विजश्रेष्ठाः स राजा जनमेजयः विस्मितोऽभवद्व्यर्थं यज्ञकर्मान्तरेष्वय ॥ ३१ त्रतः समापयामासः कर्म तत्तस्य याजकाः। आस्तीकश्चाभवत्प्रतः परिमोक्ष्य भुजंगमान्

ततो द्विजातीन्सर्वास्तान् दक्षिणाभिरतोषयत्। पूजिताश्चापि ते राज्ञा

ततो जग्मुर्यथागतम्॥ ३३ विसर्जियत्वा विशास्तान् राजापि जनमेजयः ततस्तक्षशिलायाः स पुनरायाङ्गाह्वयम् ३४ 'धतन्ते सर्वमाख्यातं वैशम्पायनकीर्तितम्। व्यासाज्ञ्या समाज्ञातं सर्पसत्रे नृपस्य हि ३५ खुण्योऽयमितिहासाख्यः पवित्रं चेद्मुत्तमम्। कुष्णेन मुनिना विप्र निर्मितं सत्यवादिना ॥ सर्वज्ञेन विधिन्नेन धर्मज्ञानवता सता। अतीन्द्रियेण शुचिना तपसा भावितात्मना प्रेश्वर्ये वर्तता चैव सांख्ययोगवता तथा। नैकतन्त्रविबुद्धेन दङ्घा दिव्येन चक्षुषा॥ ३८ कीर्ति प्रथयता लोके पाण्डवानां महात्मनां अन्येषां अत्रियाणां च भूरिद्रविणतेजसाम सश्चेदं श्रावयेद्विद्वान्सदा पर्वणि पर्वणि। धूतपाष्मा जितस्वर्गो ब्रह्मभूयाय कल्पते ४० कार्ण वेद्रमिमं सर्वे श्रुणयाद्यः समाहितः। श्रह्महत्यादिपापानां कोटिस्तस्य विनश्यति यश्चेदं श्रावयेच्छादे ब्राह्मणान्पादमन्ततः। अक्षरयमञ्जूषानं वै प्रितं स्तस्योपतिष्ठते ॥ ४२ आन्हा यदेनः कुरुते इन्द्रियमनसाऽपि वा।

महाभारतमाख्याय पश्चात्संध्यां प्रमुच्यते ॥
यद्रात्रो कुरुते पापं ब्राह्मणः स्त्रीगणैर्वृतः ।
महाभारतमाख्याय पूर्वा संध्यां प्रमुच्यते ४३
महत्त्वाद्भारवत्त्वाच्च महाभारतमुच्यते ।
निरुक्तमस्य यो वेद सर्वपापः प्रमुच्यते ॥ ४५
अष्टादशपुराणानि धर्मशास्त्राणि सर्वशः ।
वेदाः सांगास्तथैकत्र भारतं चैकतः स्थितम्
श्रूयतां सिहनादोऽयमुषेस्तस्य महात्मनः ।
अष्टादशपुराणानां कर्तुवेदमहोदधेः ॥ ४७
तिभिवेषारदं पूर्णं कृष्णद्वैपायनः प्रभुः ।
अखिलं भारतं चेदं चकार भगवान् मुनिः

आकर्ण्य भक्त्या सततं जयाख्यं भारतं महत्। श्रीश्च कीर्तिस्तथा विद्या भवन्ति सहिताः सदा॥

धर्में चार्थें च कामे च मोक्षे च भरतर्षम । यदिहास्ति तदन्यत्र यजेहास्ति न कुत्रचित

जयो नामेतिहासोऽयं श्रोतव्यो मोक्षामच्छता। ब्राह्मणेन च राज्ञा च गर्भिण्या चैव योषिता॥

गर्भिण्या चैव योषिता॥ ५१ स्वर्गकामो लभेजयम्। स्वर्गकामो लभेत्स्वर्ग जयकामो लभेजयम्। गर्भिणी लभते पुत्रं कन्यां वा बहुभागिनीम् अनागतश्च मोक्षश्च कृष्णद्वैपायनः प्रशुः। संदर्भ भारतस्यास्य कृतवान्धर्मकाम्यया ५३ षष्टि शतसहस्राणि चकारान्यां स संहितास् त्रिशच्छतसहस्राणि देवलोके प्रतिष्ठितम् ५४ पित्रये पश्चदशं क्षेयं यक्षलोके चतुर्दश। एकं शतसहस्रं तु मानुषेषु प्रभाषितम्॥ ५५

पुर्वं पाण्डवानां कथां समाप्य जनमेजयस्य यज्ञे वैशम्पायन
एतां कथामुक्तवानिति प्रकृतमनुसन्द्धानः सौतिरुवाच—
पत्रच्छुत्वेत्यादि॥३१॥समाज्ञातं मया सूतेन व्यासाज्ञया वैशंपायनेन कीर्तितं च ॥ ३५ ॥ विधिज्ञेन दैवज्ञेन
स्रातीन्द्रियेण इंद्रियाण्यितिकान्तेन योगवलादेव सर्वदर्शनसिद्धेरित्याह—तपसेति । भावितात्मना शोधितचित्तेन ॥३०॥
चेवैषां तृतीयान्तानां निर्मितमित्यनेनान्त्रयः । अन्येषामपि
कीर्ति प्रथयतित सम्बन्धः ॥ ३८ ॥ ब्रह्मभूयाय मोक्षाय
क्रिक्यते त्रोक्तसाधनानुष्ठानक्रमेण ॥ ४० ॥ अन्ततः निकटे

सन्ध्यायां पठ्यते चेहिनकृतं पापं नश्यति । एवं प्रातः संध्यायां रात्रिकृतमित्यर्थ ॥ ४३ ॥ निरुक्तं नामिनिवचनम् ॥ ४५ ॥ धर्मे चेति । चकारचतुष्ठयादधर्मादिचतुष्ठय-मप्यत्रोक्तं हानार्थमिति बोध्यम् ॥ ५० ॥ अनागतोऽनाग-न्तुको नित्यसिद्ध इति यावत् एवंविधो यो मोक्षः कैवल्यं तदेव स्वरूपं यस्य स मोक्षः । यद्वा मोक्तुःमिच्छन् मुचोऽ कर्मकस्य गुणो वेति सनि गुणोऽभ्यासलोपश्य । मुमुक्षरित्यर्थः लोकहित इति भावः ॥ ५३ ॥ अन्यां वेदचतुष्ठयसंहिः ताभ्यः पृथाभूतां तदर्थवतीम् ॥ ५४ ॥

नारदोऽश्रावयदेवानसितो देवलः पितृन्। रक्षो यक्षान् शुको सत्यन्विशंपायन एव तु

इतिहासाममं पुण्यं महार्थे वेदसांमतम्। व्यासोक्तं श्रूयते येन कृत्वा ब्राह्मणमग्रतः ५७ स न्रः सर्वकामांश्च कीर्ति प्राप्येह शौनक गच्छेत्परमिकां सिद्धिमत्र मे नास्ति संशयः भारताध्ययनात्पुण्याद्गि पादमधीयतः। श्रद्धया प्रया भक्त्या श्राव्यते चापि येन तु य इमां संहितां पुण्यां पुत्रमध्यापयञ्जुकम्॥

मातापित्सहस्राणि पुत्रदारशतानि च।
संसारेष्वनुभूतानि यान्ति यास्यन्ति चापरे
हर्षस्थानसहस्राणि भयस्थानशतानि च।
दिवसे दिवसे मुढमाविशन्ति न पण्डितम्
ऊर्ध्ववाहुर्विरौम्येष न च कश्चिच्छृणोति मे
श्वमादर्थच कामश्च स किमर्थ न सेव्यते॥६२

न जातु कामान्न भयान्न लोभा-दर्भ त्यजेजी वितस्यापि हेतोः। नित्यो धर्मः सुखदुः स्व त्वनित्यः ६३ जीवो नित्यो हेतुरस्य त्वनित्यः ६३ इमां भारतसावित्रीं प्रातस्त्थाय यः पठेता स्था भारतफलं प्राप्य परं ब्रह्माधिगच्छिति ६४ यथा सतुद्रो भगवान्यथा हि हिमवान गिरिः ख्यातावुभी रह्मिने विद्वान् श्रावित्वाऽर्थमञ्जले अकार्ण वेदिममं विद्वान् श्रावित्वाऽर्थमञ्जले इदं भारतमाख्यानं यः पठेत्सुसमाहितः। सगच्छेत्परमां सिद्धिमिति मे नास्ति संज्ञायः

द्वैपायनोष्ठपुरानिः स्तमप्रमेयं

पुण्यं पवित्रमथं पापहरं शिवं च।
यो भारतं समधिगच्छति वाच्यमानं
कि तस्य पुष्करजलैराभिषेचनेन ६७
यो गोशतं कनकश्रक्षमयं ददाति
विप्राय वेदविदुषे सुबहुश्रुताय।
पुण्यां च भारतकथां सततं श्रुणोति
तुख्यं फलं भवति तस्य च तस्य चैव

इति श्रीमहाभारते शतसाहरूयां संहितायां वैयासक्यां स्वर्गारोहणपर्वणि पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥



समाप्तं स्वगीरोहणपर्व ।

॥ इति महाभारतं समाप्तम् ॥



श्रूयते येन यः श्रणोतीत्यर्थः उभयत्र विभक्तिव्यत्यय आर्षः ॥ ५७ ॥ भारताष्ययनादिति सार्धश्लोकः । यः व्यासः इमां संहितां शुकं पुत्रं अध्यापयत् तस्य अधीयतो भारताख्यामितिहासं स्मरतः स्मृत्वा च प्रथह्मण प्रणयतः भक्त्या परया श्रद्धया च व्यास एव पूज्यस्तस्य वाक्यं प्रमाणमेवत्यास्तिक्यबुद्ध्या येन पुंसा इदं श्राव्यते स

पुण्यात् पुण्यकरात् अपि पादं श्लोकपादं प्रन्थपादं वा भारतस्याच्ययनात्परिमकां सिद्धिं गच्छेदिति पूर्वेणान्वयः । व्यासे श्रद्धां बच्चा भारतमध्येतव्यामित्यर्थः ॥ ५९ ॥ सन्ध्यायां भारतं पठनीयमित्युक्तम् । तत्र पठनयोग्यं भारतसारसंग्रहं चतुःश्लोकील्पमाह—मातिति ॥ ६० ॥

इति श्रीमत्पदवाक्यप्रमाणमर्यादाधुरम्धरचनुर्धरवंशावतंसगोविदसूरिस्नोनीलकण्डस्य कृतौ भारतभावदीपे स्वर्गारोहणपर्वाणे पञ्चमोऽध्यायः॥५॥

### महाभारतश्रवणमहिमा\*।

जनमेजय उवाच। भगवन्केन विधिना श्रोतस्यं भारतं बुधैः। फलं कि के च देवाश्च पूज्या वै पारणेष्विह द्यं समाप्ते भगवनिक च पर्वाण पर्वणि। वाचकः कीदशश्चात्र एष्ट्यस्तद्भवीहि मे

वेशस्पायन उवाच। शृषु राजन् विधिमिमं फलं यचापि भारतात श्रुताद्भवति राजेन्द्र यत्त्वं मामनुष्टछिस॥ ३ दिवि देवा महीपाल क्रीडार्थमवर्नि गताः। क्कृत्वा कार्यमिदं चैव ततश्च दिवमागताः॥ ४ हन्त यत्ते प्रवक्ष्यामि तच्हृ णुष्व समाहितः। ऋषीणां देवतानां च संभवं वसुधातले ॥ ५

> अञ्च रुद्रास्तथा साध्या विश्वेदेवाश्च शाश्वताः। बादित्याश्चाश्वनी देवी लोकपाला महर्षयः॥

गुह्यकाश्च सगन्धर्वा नागा विद्याधरास्तथा। सिद्धा धर्मः स्वयंभूश्च मुनिः कात्यायनो वरः गिरयः सागरा नद्यस्तथैवाप्सरसां गणाः। त्रहाः संवत्सराश्चेव अयनान्यृतवस्तथा॥ ८ स्थावरं जङ्गमं चैव जगत्सर्वे सुरासुरम्। भारते भरतश्रेष्ठ एक स्थामिह दश्यते ॥ तेषां श्रुत्वा प्रतिष्ठानं नामकर्मानुकीर्तनात्। कृत्वाऽपि पातकं घोरं सद्यो मुच्येत मानवः इतिहासिममं श्रुत्वा यथावद नुपूर्वशः। संयतातमा ग्रुचिर्भृत्वा पारं गत्वा च भारते तेषां श्राद्धानि देयानि श्रुत्वा भारत भारतम् ब्राह्मणेभ्यो यथाशकत्या भकत्या च भरतर्षभ महादानानि देयानि रत्नानि विविधानि च गावः कांस्योपदोहाश्च कन्याश्चेव स्वलंकृताः सर्वकामगुणोपेता यानानि विविधानि च। मवनानि विचित्राणि भूमिर्वासांसि काञ्चनम् वाहनानि च देयानि हया मत्ताश्च वारणाः। श्यनं शिबिकाश्चेव स्यन्दनाश्च स्वलंकृताः१५ यद्रहे वरं कि चिद्यद्यहित महद्रसु। तत्तद्यं द्विजातिभ्य आत्मा दाराश्च सुनवः अख्या परया युक्तं ऋमशस्त्रस्य पार्गः। शाकितः सुमना हृष्टः शुश्रूषुरविकरुपकः ॥१७

सत्यार्जवरतो दान्तः श्रुचिः शौचसमन्वितः श्रद्धानो जितकोधो यथा सिध्यति तच्हुणु

श्रुचिः शीलान्विताचारः शुक्रवासा जितेन्द्रियः

संस्कृतः सर्वशास्त्रज्ञः

१९ श्रद्धानोऽनस्यकः॥ रूपवान सुभगो दान्तः सत्यवादी जितेन्द्रियः दानमानगृहीतश्च कार्यो भवति वाचकः॥२० अविलम्बमनायस्तमद्भुतं धीरमूर्जितम्। असंस्काक्षरपदं स्वरभावसमन्वितम्॥ २१ त्रिष्षिवर्णसंयुक्तमष्टस्थानसमीरितम्। वाचयेद्वाचकः स्वस्थः स्वासीनः सुसमाहितः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्। देवीं सरस्वतीं चैव ततो जयमुदीरयेत्॥ २३ इंदशाद्वाचकाद्राजन श्रुत्वा भारत भारतम्। नियमः शुचिः श्रोता शृण्वन्स फलमश्रुते२४ः

पारुणं प्रथमं प्राप्य द्विजान्कामेश्च तर्पयन् । अग्निष्टोमस्य यश्वस्य फलं वै लभते नरः॥ २५ अप्सरोगणसंकीणे विमानं लभते महत्। प्रहृष्टः स तु देवैश्च दिवं याति समाहितः २६ द्वितीयं पारणं प्राप्य सोऽतिरात्रफलं लभेता सर्वरत्नमयं दिद्यं विमानमधिरोहाते॥ २७ दिटयमाल्याम्बरधरो दिटयगन्धविभूषितः। दिटयाङ्गदधरो नित्यं देवलोके महीयते॥ २८

वृतीयं पारणं प्राप्य द्वादशाहफलं लभेत्। वसत्यमरसंकाको वर्षाण्ययुतको दिवि ॥२९ चतुर्थे वाजपेयस्य पञ्चमे द्विगुणं फलम्। उदितादित्यसंकाशं ज्वलन्तमनलोपमम्॥३० विमानं विबुधैः सार्धमारुह्य दिवि गच्छाति। वर्षायुतानि भवने शक्रस्य दिवि मोदते॥३१

षष्ठे द्विगुणमस्तीति सप्तमे त्रिगुणं फलम्। कैलासाशिखराकारं वैदुर्यमणिवेदिकम् ॥३२: परिक्षिप्तं च बहुधा मणिविद्यमभूषितम्। विमानं समधिष्ठाय कामगं साप्सरोगणम्३३ सर्वेहिवान्विचरते द्वितीय इव भास्करः।

अष्टमे राजस्यस्य पारणे लभते फलम् ३४ चन्द्रोदयनिभं रम्यं विमानमधिरोहति। चन्द्रश्चिमप्रतीकाशैहंयैर्युक्तं मनोजवैः॥ ३५

<sup>\*</sup> मगवित्यादिः फलाच्यायो व्यासेन इरिवंशान्ते उक्तः । अत्र तु श्रोतृप्ररोचनार्यमुक्त इति शेयम् ॥ १ ॥

がの

न्सेव्यमानो वरस्त्रीणां चन्द्रात्कान्ततरेर्मुक्षैः। मेखलानां निनादेन नूपुराणां च निःस्वनैः ३६ अंके परमनारीणां सुखसुप्तो विबुध्यते। नवमे ऋतुराजस्य वाजिमेधस्य भारत ॥ ३७ काञ्चनस्तंभनिर्युह्रवैदुर्यकृतवेदिकम्। जाम्बूनद्रमेथिर्दिटयैर्गवाक्षेः सर्वतो वृतम् ॥ ३८ सेवितं चाप्सरःसंद्वैर्गन्धवैदिविचारिभिः। विमानं समधिष्ठाय श्रिया परमया ज्वलन्॥ दिव्यमाल्याम्बरधरो दिव्यचन्दनक्षितः। मोदते दैवतैः सार्ध दिवि देव इवापरः ॥४०

दशमं पारणं प्राप्य द्विजातीनभिवन्द्य च। किकिणीजालनिर्घोषं पताकाध्वजशोभितम् रत्नवेदिकसम्बाधं वैदूर्यमणितोरणम्। हैमजालपरिक्षिप्तं प्रवालवलभीमुखम् ॥ गंधवैंगीतकुरालैरप्सरोभिश्च शोभितम्। विमानं सुकृतावासं सुखेनैवोपपद्यते॥ સ્ક मुकुटेनाग्निवर्णेन जाम्बूनद्विभूषिणा। विद्वयचन्द्रनदिग्धाङ्गो दिव्यमाल्यविभूषितः

दिज्यान् लोकान् विचरति दिट्येभीगैः समन्वितः। विबुधानां प्रसादेन श्रिया परमया युतः ॥

84 अथ वर्षगणानेवं खर्गलोके महीयते। ततो गन्धर्वसहितः सहस्राण्येकविदातिम् ४६ पुरन्दरपुरे रम्ये शक्रेण सह मोदते। दिव्ययानविमानेषु लोकेषु विविधेषु च ४७ दिव्यनारीगणाकीणीं निवसत्यमरो यथा। ततः सूर्यस्य भवने चन्द्रस्य भवने तथा ॥४८

शिवस्य भवने राजन् विष्णोयीति सलोकताम्। **एवमेतन्महाराज** नात्र कार्या विचारणा॥

४९

अइधानेन वै भाव्यमेवमाह गुरुर्मम। चाचकस्य तु दात्र्यं मनसा यद्यदिच्छाति ५० हस्त्यश्वरथयानानि वाहनानि विशेषतः। कटके कुण्डले चैव ब्रह्मसूत्रं तथा परम्॥५१ वस्त्रं चैव विचित्रं च गन्धं चैव विशेषतः। देववत्पूजयेत्तं तु विष्णुलोकमवाहुयात्॥ ५२ अतः परं प्रवक्ष्यामि यानि देयानि भारते। बाच्यमाने तु विप्रेभ्यो राजन् पर्वणि पर्वणि जाति देशं च सत्यं च माहात्म्यं भरतर्भ।

धर्म वृत्ति च विद्याय श्रित्रयाणां नराधिय॥ खास्त वाच्य द्विजानादौ ततः कार्ये प्रवातिते समाप्ते पर्वाणि ततः खशकत्या पूजयोद्देजान् आदौ तु वाचकं चैव वस्त्रगन्धसमन्वितम्। विधिवद्भोजयेद्राजन् मधु पायसमुत्तमम् ॥५६ ततो मूलफलपायं पायसं मधुसर्पिषा। आस्तीके भोजयेद्राजन् द्याचैव गुडौद्नम् अपूर्वेश्चेव पूर्वेश्च मोदकेश्च समन्वितम्। समापर्वणि राजेन्द्र हविष्यं भोजयेहिजान् आरण्यके मुलफलैल्तर्ययेत्तु द्विजोत्तमान्। अरणीवर्प चासाच जलकुंभान्प्रदापयेत्॥ ५९ तर्पणानि च मुख्यानि वन्यमूलफलानि च। सर्वकामगुणोपेतं विषेभ्योऽत्रं प्रदापयेत्॥६० विराटपवाण तथा वासांसि विशिधानि च। उद्योगे भरतश्रेष्ठ सर्वकामगुणान्वितम्॥ भोजनं भोजयांद्विप्रान्गन्धमालयैरलंकृतान्। भिष्मपर्वणि राजेन्द्र दत्वा यानमनुत्तमम् ६२ ततः सर्वगुणोपेतमन्नं दद्यात्सुसंस्कृतम्। द्रोणपर्वाण विष्रभ्यो भोजनं प्रमार्चितम् ६३ शराश्च देया राजेन्द्र चापान्यसिवरास्तथा। कर्णपर्वण्यपि तथा भोजनं सार्वकामिकम् ६४ विप्रेभ्यः संस्कृतं सम्यग्दद्यात्संयतमानसः। शल्यपर्वणि राजेन्द्र मोदकैः सगुडौदनैः ॥६५ अपूर्वेस्तर्पणेश्चेव सर्वमन्नं प्रदापयेत्। गदापर्वण्यपि तथा मुद्रमिश्रं प्रदापयेत्॥ स्त्रीपर्वणि तथा रहीस्तर्ययेनु द्विजोत्तमान्। घृतीदनं पुरस्ताच पेषीके दापयत्पुनः॥ ततः सर्वगुणोपेतमन्नं दद्यात्सुसंस्कृतम्। शान्तिपर्वण्यपि तथा हविष्यं भोजयोद्दिजान् आश्वमेधिकमासाद्य भोजनं सार्वकामिकम्। तथाश्रमनिवासे तु हविष्यं भोजयेहिजान् ६९ मौसले सार्वगुणिकं गन्धमाल्यानुलेपनम्। महाप्रास्थानिके तद्वत्सर्वकामगुणान्वितम् ७० स्वर्गपर्वण्यापि तथा हविष्यं भोजवेहिजान्। हरिवंशसमाप्तौ तु सहस्रं भोजयेहिजान् ७१ गामेकां निष्कसंयुक्तां ब्राह्मणाय निवेदयेत्। तदर्घेनापि दातव्या दरिद्रेणापि पार्थिव ॥ ७२ प्रतिपर्वसमाप्ती तु पुस्तकं वै विचक्षणः। सुवर्णेन च संयुक्तं वाचकाय निवेदयेत्॥ ७३ हरिवंशे पर्वणि च पायसं तत्र भोजयेत्। पारणे पारणे राजन्यथावद्भरतर्षम ॥

समाप्य सर्वाः प्रयतः संहिताः शास्त्रकोविदः ग्रुमे देशे निवेश्याथ श्रीमवस्त्राभिसंवृताः ७५ शुक्राम्बरधरः स्रग्वी श्रुचिर्भृत्वा खलंकृतः। अर्च्येत यथान्यायं गन्ध्रमाल्यैः पृथक् पृथक् सीहतापुस्तकान् राजन्प्रयतः सुसमाहितः। मस्यैमिल्येश्च पेयेश्च कामैश्च विविधेः ध्रुभैः॥ हिरण्यं च सुवर्णे च दक्षिणामथ दापयेत्। सर्वत्र त्रिपलं खर्णे दातव्यं प्रयतात्मना ॥ ७८ तदर्भे पादशेषं वा वित्तशास्त्रविवार्जितम्। यद्यदेवातमनोऽभीष्टं तत्तदेयं द्विजातये॥ ७९ सर्वथा तोषयेद्भकत्या वाचकं गुरुमात्मनः। देवताः कर्तियत्सर्वा नरनारायणौ तथा ॥ ८० ततो गन्धेश्च माल्येश्च स्वलंकृत्य द्विजोत्तमान् तर्पयेद्विविधैः कामैदानैश्चोचावचैस्तथा ॥ ८१ अतिरात्रस्य यहस्य फलं प्राप्नोति मानवः। प्राप्त्याच ऋतुफलं तथा पर्वणि पर्वणि ॥ वाचको भरतश्रेष्ठ व्यक्ताक्षरपद्स्वरः। मविष्यं श्रावयेद्विद्वान् भारतं भरतर्षम ॥ ८३ भुक्तवरसु ।द्विजेन्द्रेषु यथावत्संप्रदापयेत्। वाचकं भरतश्रेष्ठ भोजयित्वा स्वलंकृतम् ८४ वाचके परितृष्टे तु शुभा प्रीतिर जुत्तमा। ब्राह्मणेषु तु तुष्टेषु प्रसन्नाः सर्वदेवताः॥ ततो हि वरणं कार्यं द्विजानां भरतर्षम। सर्वकामैर्यथान्यायं साधुभिश्च पृथग्विधैः ८६ इत्येष विधिरुद्दिष्टो मया ते द्विपदां वर । अइधानेन वै भाटयं यन्मां त्वं परिपृच्छासि॥ मारतश्रवणे राजन्पारणे च नृपोत्तम। सदा यद्मवता भाट्यं श्रेयस्तु परिमच्छता ८८ मारतं ऋणुयान्नित्यं भारतं परिकर्तियेत्। मारतं भवने यस्य तस्य हस्तगतो जयः॥८९ भारतं परमं पुण्यं भारते विविधाः कथाः।

भारतं सेट्यते देवैर्भारतं परमं पदम्॥ 90 भारतं सर्वशास्त्राणाग्रुत्तमं भरतर्षभ । भारतात्प्राप्यते मोक्षस्तत्त्वमेतद्भवीमे तत् ९६ महाभारतमाख्यानं क्षितिः गां च सरस्रतीम् ब्राह्मणान् केशवं चैव कीर्तयन्नावसीदति ॥९२ वेदे रामायणे पुण्ये भारते भरतर्षभ। आदौ चान्ते च मध्ये च हरिः सर्वत्र गीयते यत्र विष्णुकथा दिट्याः श्रुतयश्च सनातनाः। तच्छ्रोतव्यं मनुष्येण परं पदमिहेच्छता॥ ९४ एतत्पवित्रं परममेतद्धर्मनिद्र्शनम्। पतत्सर्वगुणोपेतं श्रोतव्यं भूतिमिच्छता ९५ कायिकं वाचिकं चैव मनसा समुपार्जितम्। तत्सर्वे नारामायाति तमः सूर्योदये यथा ९६ अष्टादशपुराणानां श्रवणाद्यत्फलं भवेत्। तत्फलं समवामोति वैष्णवो नात्र संशयः ॥ स्त्रियश्च पुरुषाश्चैव वैष्णवं पदमाप्रुयुः। स्त्रीभिश्च पुत्रकामाभिः श्रोतव्यं वैष्णवं यशः दक्षिणा चात्र देया वै निष्कपश्चसुवर्णकम्। वाचकाय यथाशकत्या यथोक्तं फलमिच्छता स्वर्णश्रङ्गीं च कपिलां सवत्सां वस्त्रसंवृताम् वाचकाय च द्याद्धि आत्मनः श्रेय इच्छता अलङ्कारं प्रदद्याच पाण्योर्वे भरतर्षभ । कणस्याभरणं दद्याद्धनं चैव विशेषतः॥ भूमिदानं समादद्याद्वाचकाय नराधिप। भूमिदानसमं दानं न भूतं न भविष्यति श्रणोति श्रावयेद्वापि सततं चैव यो नरः । सर्वपापविनिर्मुक्तो वैष्णवं पदमाष्ट्रयात्॥ पितृनुद्धरते सर्वानेकादशसमुद्भवान्। आत्मानं ससुतं चैव स्त्रियं च भरतर्षम ॥ ४ दशांशश्चैव होमोऽपि कर्तहयोऽत्र नराधिप । इदं मया तवाये च प्रोक्तं सर्वं नर्षम्॥ १०५

इति श्रीमहाभारते शतसाहरूयां संहितायां वैयासक्यां हरिवंशोक्तभारतश्रवणविधावध्यायः समाप्तः॥

॥ शुभं भवतु ॥

॥ इति स्वर्गारोहणपर्व समाप्तम् ॥







<sup>\*</sup> यद्यप्यादिपर्वाण पर्वसंग्रहकथनावसरेऽष्टादशे स्वर्गारोहणपर्वाण अध्यायाः पञ्च स्रोकाश्च नवोत्तरे द्विशते इत्युक्तम् । अत्र अध्यायसंख्याविषये नैव वैषम्यं परं श्लोकसंख्यां तु संप्रत्यास्मिन् पर्वाण ३२० एवती दश्यते । परमयं न्यूनाधिक-मानो लेखकादिप्रमादजः स्यादिति भाति ।

व्ययं प्रन्थः श्रीकिञ्जवहेकरकुलकमलीदवाकरसोमयाजिदत्तात्रेयदीक्षिततनुज-पण्डितराम-चन्द्रशास्त्रिणा परिशोधितः परिष्कृतश्च । भारती जयतु ॥ शाके १८५४॥

